

# इतिहास-प्रवेश

( भारतीय इतिहास का उन्मीलन )

प्रारम्भिक काल से ब्राज तक

लेखक जयचन्द्र विद्यालंकार

प्रकाशक **हिन्दी-भवन** जालन्धर श्रीर इलाहाबाद प्रकाशक — इन्द्रचन्द्र नारंग हिन्दी-भवन ३१२ रानी मंडी इलाहाबाद-३

पहला संस्करण १६३८-४०
दूसरा संस्करण १६४१
तीसरा सस्करण १६४६
चौथा संस्करण १६५२

मुद्रक— इन्द्रचन्द्र नारंग कमल मुद्रणालय ३१२ रानी मंडी

## इतिहास-प्रवेश

का ही दूसरा नाम

भारतीय इतिहास का उन्मीलन

ş

## ग्रंथकार का आदर्श

वन्द्यः कोऽपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेर्गु गः।
येनायाति यशःकायः स्थैर्यं स्वस्य परस्य च।।
कोऽन्यः कालमितकान्तं नेतुं प्रत्यच्नतां च्नमः।
कविप्रजापतींस्यक्त्वा रम्यिनमींग्गशालिनः।।
न पश्येत्सर्वसंवेद्यान् भावान् प्रतिभया यदि।
तदन्यद् दिव्यद्दिष्टत्वे किमिव ज्ञापकं कवेः।।
कथादैर्घ्यानुरोधेन वैचिन्न्येऽप्यप्रपञ्चिते।
तदत्र किचिद्रस्येव वस्तु यत्प्रीतये सताम्।।
श्लाच्यः स एव गुग्गवान् रागद्वेषचिह्न्कृता।
भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती।।
(कल्ह्ग् की उक्ति लग० ११४६ ई० की)

सुधा के स्नाव को मात करने वाला क्रान्तदर्शी लेखक का वह कोई गुग्-इतिहास लिखने की योग्यता—वन्दनीय है जिससे ऋपना ऋौर दूसरों का भी यशःकाय स्थायी हो जाता है।

रम्य निर्माण करने वाले ऐतिहासिक स्रष्टात्र्यों को छोड़ कर त्र्यौर कौन चीते काल को प्रत्यत्व बना कर दिखा सकता है ?

सर्वसाधारण के वेदनागत भावों को यदि श्रपनी प्रतिभा से न देखे तो कैसे जाना जाय कि ऐतिहासिक में सच्ची श्रन्तर्द्धिट है ?

कहानी लम्बी होने के कारण विविध बातों का प्रयंच नहीं किया जा सका, तो भी इस कृति में सहृदयों को साहित्यिक दृष्टि से भी कुछ खिंचाव तो लगेगा ही।

वही गुण्वान् प्रशंसा के योग्य है सच्चे न्यायाध्यक्त के समान जिसकी चाणी राग द्वेष से परे रहती हुई तथ्यों को जैसे का तैसा कहती है।

( उपर्युक्त का १६५६ ई० की भाषा में अनुवाद )

#### प्रस्तावना

\$१. इतिहास का अर्थ — "इतिहास राष्ट्र का आतमपर्यवेच्ण आतमानुचिन्तन आत्मरमरण और आत्मानुध्यान हैं" \* — यह आतीत की ज्योति से अपने वर्तमान स्वरूप को पहचानने और भविष्य के मार्ग को उजियारा करने की चेष्टा है। राष्ट्र की आत्मानुभूति अपने इतिहास के स्मरण द्वारा होती है। संसार की जीवनधारा में किसी राष्ट्र के लोग अपना यथों चित कार्य कर सकें इसके लिए यह आवश्यक है कि व ठीक ऐतिहासिक दृष्टिकम से अपनी स्थिति को देखें पहचानें।

§ २. भारतीय इतिहास का पुनरुद्धार—हम भारत के लोग श्रपने इतिहास को बहुत कुछ भूल गये थे श्रोर उसके कुछ श्रंशों की याद यदि हमें थी भी तो श्रत्यन्त उलटपुलट श्रौर धुंधली। इसी से हम श्रपनी उपस्थित स्थिति को भी ठीक देख समफ न पाते श्रोर यही हमारे पराभव का मुख्य कारण हुश्रा। हमारे इतिहास का पुनरुद्धार श्रद्धार श्रद्धाराः दुकड़े दुकड़े कर के हुश्रा। उस पुनरुद्धार का श्रारम्भ तब हुश्रा जब युरोपियों ने श्रा कर हमारे देश की प्राकृतिक स्थिति श्रोर हमारी दशा को ठीक ठीक समफना चाहा श्रोर इसिलए हमारे श्रतीत के बारे में पूछुने जाँचने लगे। श्रद्धारहवीं शताब्दी के मध्य से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक युरोपियों के मुकाबले में भारत के लगानतार पराभव की चोट से भारत का नव जागरण श्रारम्भ हुश्रा, जिसकी प्रेरणा से बहुत से भारतीयों की भी श्रपने श्रतीत के बारे में जिज्ञासा जगी श्रौर वे भी उस नई खोज में लग गये। उस खोज से निकले दुकड़ों को जोड़ कर भारत का पहला पूर्ण इतिहास १८६५ ई० में हरप्रसाद शास्त्री ने पेश किया। उसके

<sup>\*</sup> जयचन्द्र विद्यालंकार (२४-४-१६३६)—ऋखित भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेखन मागपुर की इतिहास परिवर् के सभापति पद् से ऋभिभावण ।

<sup>• †</sup> हरप्रसाद शास्त्री (१८६७)—ए स्थूल हिस्टरी औक ई डिमा ( आस्त का बाठ-

बाद कई स्रांग्रेजों ने भी वैसे इतिहास लिखे स्त्रीर भारत की शिद्धा का पूरा नियन्त्रण श्रंग्रेजों के हाथ में रहने से वे खुब चले भी । किन्तु इन श्रंग्रेज़ी इति-हासों में भारत के स्रतीत को ठीक रूप में स्त्रीर ठीक दृष्टिकम से पेश किया जाने के बजाय बहुत कुछ बेटंगे रूप में या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा। े § दे. भारते के अप्रेज़ी इतिहास—श्रंग्रेज़ों द्वारा हमारे इतिहास की यों छींछोलेंदर होने के तीन कारण थे। एक तो यह कि "श्रपने इतिहास को समभने के लिए जो अन्तर्राध्य हममें हो सकती है, वह विदेशियों में नहीं हो संकती" \*। "किसी राष्ट्र के ऋतीत इतिहास के पुनर्अथन में उस राष्ट्र की सन्तानों को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जिन्हें कोई भी विदेशी " नहीं पा सकता। " हम ( अपने ) ऐतिहासिक अतीत के जीवित अवतार हैं; वह अतीत हमारे खून ऋौर हमारी हिंदुयों में, हमारे विचार ऋौर विश्वास में व्याप्त है।"" फलतः विदेशियों के लिए, चाहे वे कितने ही निष्पन्त हो कर विचार क्यों न करें, अनेक बार हमारे इतिहास की मूल प्रेरणात्रों और प्रवृत्तियों को समभना बहुत कठिन होता है। दूसरे, १८७० ई० के लगभग से युरोप की विश्वप्रभुता श्रौर युरोपी भूमि श्रौर नृवंश की अ ष्ठता का विचार युरोपी श्रमिजात वर्ग के दिमाग पर इस तरह स्त्राविष्ट हो गया स्त्रीर उस स्त्रावेश का रंग उनकी स्राँखों पर इस तरह छा गया कि इतिहास अथवा विद्यमान मानव जीवन के किसी भी पहलू को वे उस विचार का रंग दिये बिना देख ही न पाते रहे। उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले श्रौर बीसवीं के पहले श्रंश का युरोप का बहुत सा ऐतिहासिक ंब्रौर सामाजिक चिन्तन इस विचार से दूषित रहा। पर इन सूद्म कारणों के श्रतिरिक्त एक बहुत ही स्पष्ट श्रीर स्थूल कारण था जिससे श्रंग्रेज लेखक हमारे

शालोपयोगी इतिहास )। यह ग्रंथ पहले १८६५ में बँगला में निकला था। वह मूल बँगला ग्रंथ सुभे देखने को नहीं मिला।

<sup>\*</sup> जयचन्द्र विद्यालंकार (२४-१२-१६३७)—बिहार प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन त्रारा की इतिहास परिषद के सभापति पद से ऋभिभाषण।

<sup>†</sup> यदुनाथ सरकार (३०-१२-१६३७)—भारतीय इतिहास परिषद् आरम्भिक स्विविशन बनारस के समापति पद से श्रमिभाष्ट्या (

इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते रहे । उनका इसमें सोधा स्वार्थ श्रा विसेंट स्मिथ की "श्रीक्सफर्ड हिस्टरी स्नाव इंडिया" की त्रालोचना करते हुए स्रापने जमाने के भारत के प्रमुख समाजशास्त्री अध्यापक विनयकुमार सरकार ने लिखा था—"ऐतिहासिक दृष्टिकम से देखने की योग्यता का श्री स्मिथ के लेखों में प्रायः स्नामव है।" स्नोक्सफर्ड हिस्टरी में एक स्नौर पत्त्वपात का भाव है जो कि उन निहित स्वार्थों स्नौर उपस्थित शक्तियों की तरफ से, जिनकी सेवा में स्मिथ की विद्वत्ता जुती हुई है, राजनीतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुस्ना है। वह प्रनथ भारतीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा पाठ्य पुस्तक रूप में रटा जाने को है, इसलिए (उन्हें) घटनास्नों को इस प्रकार जुटाना था कि दौड़ते स्नादमी को भी भीरों के बोके' का युक्तिसंगत होना प्रमाणित दिखाई दे जाय "।"\*

\$3. भारतीय दृष्टि से इतिहास का मनन— अध्यापक सरकार की इस आलोचना से प्रकट है कि भारत के नव जागरण से प्रेरित वे विद्वान् जिन्हें अंग्रेजो जमाने में भी स्वतन्त्र सोचने और बोलने की हिम्मत थी, अंग्रेजों की भारतीय इतिहास विषयक कृतियों की त्रुटियों को बराबर देखते दिखाते रहे । इससे बढ़ कर, वे भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास का मनन कर उसके अनेक पहलुओं को पेश करते रहे। हरप्रसाद शास्त्री, म० गो० रानाडे, रमेशचन्द्र दस्त, गौ० ही० ओभा, वि० का० राजवाडे, गो० स० सरदेसाई, काशीप्रसाद जायसवाल, यदुनाथ सरकार, वामनदास वसु, राखालदास बनजीं, तारकनाथ दास आदि विद्वानों की परम्परा ने भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास को खोजने पेश करने का संघर्ष बराबर जारी रक्खा। इस दिमागी संघर्ष में यह भावना कभी न रही कि अपने इतिहास के बुरे पहलुओं को छिपाया या लीप पोत कर दिखाया जाय। पत्युत इन विद्वानों ने विभन्न युगों में भारतीयों की अवनित या अधोगित की दशात्रां और कारणों पर जैसा प्रकाश डाला वैसा कोई विदेशी न डाल सकता। यह वात स्पष्ट रूप से कही जाती रही कि "राष्ट्रीय दृष्टि से अपने इतिहास के

वि॰ कु॰ सरकार ( १६९६)—पोलिटिकल साइंस कार्टला न्यूयोर्क जि॰ ३४ पु॰ ६४४-४६।

मनन का यह अर्थ हरिगाज नहीं कि हम अपने राष्ट्र की कमजोरियों को नज़रन्दाज़ करें। उलटा उन्हीं को समभाने के लिए हमें अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। श्रीर हमीं उन्हें ठीक समभा सकते हैं।" 'राष्ट्रीय इतिहास घटनात्रों के वर्णन में सचा और उनकी व्याख्या करने में तर्कसंगत होना चाहिए "। वह राष्ट्रीय होगा इस अर्थ में नहीं कि हमारे अतीत की किन्हीं लज्जास्पद घटनात्रों को छिपाने या लज्जास्पद चरित्रों पर सफेदी पोतने की कोशिश करेगा।" \*

श्रीर इस राष्ट्रीय प्रयत्न की परम्परा में जहाँ भारतीय इतिहास के श्रानेक पहलू स्पष्ट किये जाते रहे, वहाँ समूचे भारतीय इतिहास को भारतीय दृष्टि से उपस्थित करने की माँग भी बराबर बनी रही। श्रध्यापक विनयकुमार सरकार ने श्रपने उस लेख में १६१६ में ही कहा था—"स्मिथ ने जिस सामग्री को बरता है, कोई भारतीय विद्वान् उसी का उपयोग करता तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिलकुल दूसरी कहानी पेश करता।" भारतीय "प्राच्य" सम्मेलन (श्रोरियंटल कान्फ़रेंस) के छठे श्रधिवेशन (पटना १६३०) के सभापित पद से डा० हीरालाल ने कहा था—"इस वेला विशेष कर एक बड़ी श्रावश्यकता उत्कट रूप से श्रमुभव होती है श्रोर वह है भारतीय दृष्टि से लिखे हुए इतिहास की।" १६३८-३६ में इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन उसी श्रावश्यकता के उत्कट श्रमुभव का फल था।

जैसा कि इस प्रन्थ की आलोचना करते हुए डा॰ सुनीतिकुमार चाटुज्यें ने लिखा था—भारतीय दृष्टि से इतिहास कहने का अर्थ अय से इति तक शुद्ध विज्ञान श्रीर सत्य को प्रकाश में लाना श्रीर वर्गाविशेष (या जातिविशेष) की उत्कृष्टता के विचार की गुलामी से मुक्ति दिलाना ही था, श्रीर कुछ नहीं। अंग्रेंज लेखक अपने लिखे इतिहासों में यह दिखाने का प्रयत्न करते कि युरोपी भूमि नृवंश श्रीर सम्यता भारत की भूमि नृवंश श्रीर सम्यता से उच्चतर हैं। भारत के युवक-युवतियों में इस प्रकार के विचार फैलने से भारत में श्रंग्रेजी

<sup>†</sup> ज॰ च॰ विद्यालंकार ( १६३७ )-पूर्वोक्त श्रारा श्रमिभाष्या।

<sup>\*</sup> यदुनाथ सरकार ( १६३७ )-पूर्वोक्त बनारस श्रमिभाषणा।

<sup>‡</sup> सुनीतिकुमार चादुज्यें ( १६४१ )—कलकत्ता रिव्यू, फरवरी १६४९।

राज की बुनियाई हटतर होतीं इसिलए उनका ऐसा प्रयत्न स्वाभाविक था। स्वतन्त्र भारतीय ऐतिहासिक उनकी इन स्थापनाम्रों को जाँचते तो इनमें श्रमें के हित्वाभास देखते, जिनका प्रत्याख्यान करते हुए मनुष्य मात्र की समानता दिखाना उनका कार्य होता। यो श्रमें जे लेखक भारतीय इतिहास के सत्यों को क्यों धुंध से दकने का जतन करते रहे, श्रीर "भारतीय दृष्टि" से इतिहास प्रस्तुत करने वाले क्यों शुद्ध सत्य को प्रकट करने में श्रपनी शक्ति लगाते रहे, इसका स्पष्ट कारण था।

इस प्रनथ के प्रकाशन से ऋध्यापक विनयकुमार सरकार की १६१६ की भविष्योक्ति पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी पेश की हुई कहानी ऋंग्रेज़ों द्वारा चलाई हुई कहानी से "विलकुल दूसरी" है, यह तो इसके प्रत्येक पन्ने से प्रकट होगा। किन्तु इसकी मुख्य विशेषताऋों की ऋोर ध्यान दिलाने की ऋाव-श्यकता है, जो कि यहाँ बहुत संत्तेप से किया जायगा।

\$4. भारतीय इतिहास का युगिवभाग—ग्रंग्रेजों ने हमारे राजनीतिक ग्रौर सांस्कृतिक इतिहास में काल का फिरकेवार वॅटवारा चलाया। उदाहरण के लिए "कैम्ब्रिज शौर्टर हिस्टरी" में वैदिक युग से विजयनगर के पतन तक "हिन्दू काल" की कहानी पहले दी गई है। फिर ग्राठ शताब्दियाँ पीछे लौट कर भारत में इस्लाम के प्रवेश की बात से "मुस्लिम काल" की कहानी ग्रारम्भ की गई है जो १८५७ में बहादुरशाह दूसरे के पतन के साथ समाप्त होती है। फिर चार शताब्दी पीछे लौट कर पुर्तगालियों के भारत ग्राने के कृतान्त से "ब्रितानवी काल" ग्रारम्भ किया गया है। इस विभाजन की बेहूदगी मैंने सन् १६३६ में ग्रपने नागपुर ग्रामिभाषण में दिखाई थी।

सातवीं शताब्दी के मध्य से इस्लाम भारत की सीमाश्रों पर टकराने लगता श्रीर श्राठवीं के शुरू में सिन्ध में स्थापित हो जाता है। इन घटनाश्रों की उपेचा करके क्या प्रतिहार श्रीर राष्ट्रकृट साम्राज्यों श्रीर उस युग के श्रान्य हिन्दू राज्यों का ठीक चित्र श्रांकित किया जा सकता या उनके प्रशासकों की मनःस्थिति की ठीक व्याख्या की जा सकती है ? राजेन्द्र चोळ श्रीर भोज की कहानी श्राप "हिन्दू काल" में कह चुकते हैं, श्रीर महमूद गजनवी की 'मुस्लिम

काल' में लाते हैं। तीनों की समकालीनता पर ध्यान दिये बिना क्या भोज का या महमूद का या राजेन्द्र का भी ठीक चरित समक्त में ब्रा सकता है ? १४वीं शताब्दी के ब्रारम्भ की भारत की दुर्दशा को स्पष्ट किये बिना विजयनगर के उदय की कहानी कहना ऋाकाश में चित्र बनाने के समान है। १६वीं १७वीं शताब्दियों में भारत के तट की युरोपी बस्तियों से भारत के सब बड़े राज्य गोलाबारूद तोपें ऋौर तोपची पाते थे। उन युरोपी बस्तियों ऋौर उनके साथ भारतीय समुद्र में मँडराने वाले युरोपी चांचियों (जल-डाकुत्र्यों ) का वृत्तान्त जाने विना क्या मुगल-मराठा युग के प्रशासकों की परिस्थित स्त्रीर मनःस्थिति समभी जा सकती है ? १७४०-५१ ई० में मराठों को पहलेपहल स्थल-युद्ध की नई युरोपी शैली से वास्ता पड़ा । उस शैली को ऋधूरा समभ कर पानीपत में उन्होंने उसे बरतना चाहा स्रोर यही उनकी हार का कारण हुस्रा । युरोपी शक्ति के उदय की बात ऋाप 'ब्रितानवी काल' में बतायेंगे ऋौर पानीपत की कहानी उससे पहले समभा देना चाहेंगे। क्या यह सम्भव है ? पलाशी की लड़ाई १७५७ ई० में हुई ऋोर पानीपत की १७६१ में । पर ऋाप पानीपत की कहानी पहले कहते हैं त्रौर पलाशी की पीछे ! पलाशी के २३ मास बाद रुहेलों का नेता मराठों से समभौते की मिन्नत करता है. पर वे उसकी नहीं सुनते श्रीर पंजाब पर चढाई करते हैं। यह बात कितने महत्त्व की है, पर स्त्राप पानीपत की कहानी पलाशी से पहले कहते हैं तो आपकी नज़र में यह नहीं आ सकती श्रीर यों श्राप उस युग के इतिहास के तत्त्व की देखने से चुक जाते हैं।

किसी भी युग की समूची परिस्थित में से एक श्रंश को साम्प्रदायिक कारण से श्रलग काट रख कर जो चित्र खींचा जायगा, उसकी पृष्ठभूमि गलत होने से वह मूलतः गलत होगा। "भारतवर्ष के इतिहास को यों मजहबी ढाँचे पर चढ़ाना जीवित प्राणी को काठ के शिकंजे में कसना है।" "भारतीय इतिहास का साम्प्रदायिक युगविभाग " एक तरफ उभरा हुश्रा, एक तरफ पिचका हुश्रा श्रीर बीच बीच में उखड़ा हुश्रा श्राइना है जो हमारे इतिहास

<sup>†</sup> नागपुर श्रमिभाषणा।

को ऋत्यन्त विरूप बना कर दिखाता है।"\*

ऊपर के विवेचन से यह भी प्रकट होना चाहिए की अंग्रेजों के गढ़े हुए युगों के केवल नाम बदल देने से—'हिन्दू' 'मुस्लिम' और 'ब्रितानवी' 'कालों' को प्राचीन मध्य और अर्वाचीन काल कह देने से—कोई अन्तर नहीं पड़ता, जब तक कि उनके भीतर का विषय-विभाजन उसी ढंग का है। और बारहवीं शताब्दी तक के समूचे काल को प्राचीन और उन्नीसवीं शताब्दी मध्य तक के काल को मध्य काल कहना है भी गलत। कालक्रम से भारत की पूरी परिस्थित को देखते हुए और उसके राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के पूरे विकास को ट्रोलते हुए उस विकास की जो मंजिलें प्रकट होती हैं, वही भारतीय इतिहास के ठीक युगविभाग को सूचित करती हैं। जहाँ तक मुक्ते मालूम है, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को साम्प्रदायिक अग-विभाग के जिस काठ के शिकंजे में कसा था उससे उसे छुड़ा कर पूरे भारतीय इतिहास का राष्ट्रीय जीवन की विकास-मंजिलों का सूचक युगविभाग पहलेपहल सन् १६३६ में मेरे नागपुर अभिभाषण में ही प्रकट किया गया। देश के प्रमुख विचारकों ने उसकी सत्यता स्वीकार की। इस ग्रंथ का ढाँचा वही है।

इस ग्रंथ के मनन से उस युगविभाग की स्वाभाविकता स्पष्ट दिखाई देगी। यहाँ केवल इतनी बात की स्रोर स्रोर ध्यान खींच दिया जाय कि नागपुर स्राभिभाषण वाला यह युगविभाग भारत की सांस्कृतिक परिणति की मंजिलें वैसी हो स्पष्ट दिखाता है जैसी राजनीतिक की, यह बात राय कृष्णदास जैसे भारतीय कला इतिहास के मर्मज्ञ ने उस युगविभाग को स्रपनाते हुए बार बार दोहराई है। भारतीय कलाकृतियों का बौद्ध जैन हिन्दू मुस्लिम स्रादि शीर्षकों में बँटवारा उनके विषय में बड़ी भ्रान्ति उत्पन्न करता रहा है। "श्रपने देश की कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है। उसमें जो कुछ स्रन्तर है सो राजनीतिक युग वा काल-परक है।" †

<sup>\*</sup> ज॰ च॰ विद्यालंकार (१८-६-१६३८)—ग्रुखिल भारतीय हिन्दी साहित्यः सम्मेलन शिमला में इति ग्रास-परिषद् के सभापति पद से अभिभाषण।

<sup>• †</sup> कृष्णदास (१६३६)—भारत की चित्रकला पृ० ७१न

§ ६. समूची सामग्री का सामअस्य-प्रत्येक काल की पूरी परि-स्थिति पर जैसे ध्यान देना चाहिए, वैसे हो उसके इतिहास की समूची सामग्री का सामञ्जस्य करके तथ्यों का निश्चय करना चाहिए। साम्प्रदायिक-दृष्टि-प्रस्त लोग ऐसा नहीं करते रहे । उदाहरण के लिए, सल्तनत युग चूँकि उनकी दृष्टि में मुस्लिम युग है, इसलिए उसका इतिहास वे मुस्लिम तवारीखों के श्राधार पर उनकी यथेष्ट जाँच किये बिना ही बनाते रहे । इस कारण उनके चित्र अनेक -बार कितने एकतरफा ख्रौर गलत वने इसका कुछ, ख्राभास इस ग्रन्थ में महमूद गजनवी का चरित [ ७,५ ६ ] स्रथवा परिशिष्ट ६ स्रंश २ पट्ने से स्त्रौर विशेष पता इसके पर्व ७ ऋध्याय ३ ऋौर सल्तनत पर्व का उनके इन्हीं प्रकरणों से मिलान करने से मिलेगा । सब तरफ की सामग्री का सामञ्जस्य करके इस युग के इतिहास के पुनर्निर्माण की पद्धति पहलेपहल मेरे स्वर्गीय गुरु पं॰ गौ॰ ही॰ स्रोभा, स्व॰ राखालदास वनर्जी तथा स्व॰ सा॰ कृष्णस्वामी ऐयंगर ने श्रपने राजस्थान बंगाल श्रोर उड़ीसा तथा दिक्खन भारत के इतिहासों में दिखाई थी। इस प्रन्थ में समूचे भारत के लिए वही पद्धति बरती गई है। महमूद, शहाबुद्दीन गोरी श्रीर श्रास्तमश के सिक्के, चित्तीड़ कीर्त्त-स्तम्भ की दीवारें स्त्रीर संस्कृत के स्त्रनेक स्त्रभिलेख स्त्रीर प्रन्थ जो कहानी बताते हैं वह प्रचलित कहानी से कितनी भिन्न है ! शम्मुद्दीन इलियासशाह की नेपाल चढ़ाई [५,५३४] का उल्लेख किसी तवारीख में नहीं है, उसका पता मिला है काठ-मां हू के पशुपतिनाथ मन्दिर में शम्मुद्दीन के खुदवाये संस्कृत शिलालेख से, जिसे पहलेपहल मेरे स्वर्गीय गुरु काशीप्रसादजी जायसवाल ने पट्टा च्रीर प्रकाशित किया । कश्मीर में हिन्दू राज्य के पतन श्रीर सल्तनत के उदय का इतिहास, पिछली राजतरंगिणियों के आधार पर, पहलेपहल स्पष्ट रूप में मेरी "भारतीय इतिहास की मीमांसा" ऋौर इस ग्रन्थ में ही दिया जा रहा है। समूचे भारत के लिए भी वह कितना शिचायद है!

\$9. भारतीय इतिहास की सामासिक धारा—प्रत्येक युग में समूचे भारत श्रौर इतिहास की चौतरफा सामग्री पर ध्यान देने से भारत की की विविधता में एकता सुन्दर रूप में प्रकट हुई है। श्रंग्रीजी साँचे के इतिहास

पटना या दिल्ली या कलकत्ता जैसे किसी केन्द्रीय राज्य का पल्ला पकड़ कर भारत का इतिहास कहते श्रीर दूसरे प्रदेशों की उपेचा करते हैं। जिन युगों में वैसा कोई सहारा न मिले श्रीर प्रादेशिक राज्य ही रहे हों उनमें वे भुवनकोश (गज़ेटियर) के ढंग से एक के बाद दूसरे राज्य या राजवंश को लेते हैं जिससे प्रत्येक प्रदेश की शताब्दियों की घटनाएँ एक दूसरे से असम्बद्ध अलग अलग धारा में आती हैं। इस ग्रन्थ की पद्धति में समुचे भारत के घटना-प्रवाह पर एक साथ टिष्ट रखते हुए इसपर ध्यान दिया जाता है कि शक्ति का समनुलन किस प्रकार होता रहा स्त्रीर गुरुताकेन्द्र कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ खसकता रहा । किसी माने हुए केन्द्रीय राज्य की घटनात्रों को योंही महत्त्व न दे कर "घटनात्रों के त्र्यापेत्तिक महत्त्व की ... (परख इस कसौटी पर की जाती) है कि किस घटना ने कितने व्यापक प्रदेश पर कितना चिरस्थायी प्रभाव किया ।" # यों प्रादेशिक राज्यों के बीच भी भारत की एकता-प्रवृत्ति ऋौर भारतीय इतिहास की सामाधिक धारा तथा प्रत्येक प्रदेश की उस धारा में देन स्पष्ट दीख पड़ती है. परस्पर ऋसम्बद्ध निर्जीव घटना-तालिका के वजाय जानदार घटना-माला सामने त्राती है, श्रौर प्रत्येक प्रदेश की कहानी ऋपने पड़ोसियों की कहानी से सम्बद्ध हो जाने के कारण सार्थक लगने लगती है। स्रांग्रेजी साँचे के इतिहासों स्रौर इस प्रन्थ के ऐसे युगों के बृत्तान्तों के मिलान से यह ब्रान्तर स्पष्ट दिखाई देगा। प्रवीं ६वीं शताब्दियों में किस प्रकार भारत में साम्राज्यस्थापना का संघर्ष चलता रहा. प्रायः सातवीं से दसवीं तक श्रौर छोटे पैमाने पर बारहवीं तक भी किस प्रकार उत्तर दक्खिन भारत के दो साम्राज्य बने रहे, १४वीं १५वीं शताब्दियों के प्रादे-शिक राज्यों ने किस प्रकार देश में राजनीतिक सुव्यवस्था पुनःस्थापित की स्त्रौर सांस्कृतिक पुनदत्थान में प्रेरणा श्रौर सहायता दी, यह इस सामासिक पर्यालोचन की पद्धति से ही प्रकट हुआ है। अंग्रेजों को भारत की छिन-भिन्नता और भारतीय इतिहास की ऋर्थहीनता को बढा कर दिखाना था. इसलिए वे इन तथ्यों की स्रोर से स्रॉंख फेर लेते रहे। पर जो कुछ वे दिखाते रहे वह सत्य से

पूर्वोक्त शिमला श्राभभाषण (१६३८)।

बहुत भिन्न है।

- § ८. बृहत्तर भारत और भारत के विदेश-सम्बन्ध—ग्रंग्रेज ऐतिहासिक एक ग्रौर बात को बड़े उत्साह से बखानते रहे, ग्रौर वह थी—भारत का "जगमग एकाकीपन ( स्लेंडिड ग्राइसोलेशन )", उसका दुनिया से ग्रालग बने रहना ! पिछली पौन शताब्दी की ऐतिहासिक खोज ने उससे टीक उलटी बात सिद्ध की है। भारत के विदेश-सम्बन्धां ग्रौर बृहत्तर भारत की वह कहानी भारत के इतिहास का ग्रापरिहार्य ग्रंश है। इस ग्रंथ में वह शृंखलाबद्ध रूप में यथास्थान दी गई है, ग्रौर विश्व-इतिहास के या विदेशों के इतिहास के जिन पहलुत्रों का भारत पर प्रभाव पड़ा है उन्हें भी स्पष्ट करके दिखाया गया है।
- § ९. 'भारत में अंग्रेज़ी राज'—श्रंग्रेज़ी साँचे के भारत के इतिहासीं में ब्रितानवी युग विशेष कर इस ढंग से श्रंक्षित किया जाता कि ( श्रध्यापक विनयकुमार सरकार के शब्दों में ) त्रांग्रेजों के साम्राज्यनिर्माण का "समूचा रास्ता गुलाबों गुलाबों" से ढका देख पड़े, श्रौर कि उनका प्रत्येक प्रतिद्वन्द्वी शठ या सनकी प्रतीत हो ! गवर्नर-जनरलों के युद्धों की श्रीर "भारत की नैतिक श्रीर भौतिक प्रगति" के लिए उनके बनाये कानूनों की कहानी से ही उनके इस युग के इतिहास का ताना-बाना बनता । भारत के पुनर्जागरण को भी ऋंग्रेज़ों के उन प्रयत्नों का फल बना कर दिखाया जाता-मनुष्य में स्वाधीनता के लिए जो सहज तड़पन है उसकी प्रेरणा से भी भारतीयों ने कभी कुछ किया इस विचार को नज़दीक न फटकने दिया जाता । श्रंग्रेज राजनेताश्रों की काली करतूतों श्रौर साजिशों की तथा इंग्लिस्तान द्वारा भारत के लुंटन ऋौर विदोहन-शोषण की कहानी को तो छिपाया ही जाता, भारत के साधनों द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य कैसे बढता गया त्र्यौर ब्रितानिया कैसे विश्व-शक्ति बन गया इस पहलू को भी त्र्याँखों से त्रीभल रक्ला जाता । इस तरह के इतिहासों से केवल बच्चे बहलाये जा सकते थे: पश्चिम के अन्य देशों के विद्वान भी, जो घटनाओं की युक्तिसंगत व्याख्या चाहते, संतुष्ट न हो पाते । इसीलिए, जैसा कि ऋध्यापक वि० कु० सरकार ने कहा था, पाश्चात्य विद्वान् भारत के ब्रितानवी युग का भी कोई

श्राच्छा साधारण इतिहास न होने की प्रायः शिकायत करते रहे । भारतीय इति-हास के ब्रिह्मानवी युग के उक्त पहलुश्रां पर रमेशाचन्द्र दक्त, विनायक साधरकर, वामनदास वसु, तारकनाथ दास जैसे भारतीय विद्वान् प्रकाश डालते रहे । इस प्रन्थ में उनका श्रानुसरण श्रीर उनकी खोजों का पूरा उपयोग किया गया है, श्रीर भारतीय इतिहास के ब्रितानवी युग का बहुत संद्यित होते हुए भी पूर्ण इतिहास पहली बार दिया गया है । सन् १६३६ के बाद का घटनापूर्ण इतिहास भी स्पष्ट सुबोध रूप में पहलेपहल इस प्रन्थ के लघु संस्करण या इसके तीसरे संस्करण में ही दिया गया ।

§ १०. भारतीय इतिहास की राष्ट्रीय विवेचनपद्धति—जपर के विवेचन से प्रकट हुन्ना होगा कि शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से लिखे भारतीय इतिहास का युगविभाजन और घटनात्रों का चुनाव तथा उनके संकलन का क्रम ऋंग्रेजी साँचे के इतिहासों से बहुत भिन्न होना चाहिए । सुनिश्चित स्रौर प्रमाणित घटनाद्यों का उनके त्रापेद्यिक मूल्य त्रर्थात् प्रभाव की व्यापकता को देखते हुए सर्वथा सहज स्वाभाविक क्रम से संकलन इस पद्धति की विशेषता होनी चाहिए । श्रच्छे बुरे किसी पहलू को छिपाया न जाय, प्रत्युत ठीक क्रम श्रौर ठीक श्रनुपात से दिखाया जाय। "त्राप " संचित्र चित्र देना चाहते हैं तो कैमरे का फोकस दूरी पर रखिए । पर यदि आप रंग छूं कर शकलें मिटाने की कोशिश करते हैं तो यह ईमानदारी नहीं है। " जो घटना कैमरे की मार में आती है उसे रखना ही होगा । यदि हमारे पुरखा कभी गलत रास्ते पर चलते रहे तो ... बताना चाहिए कि उनका रास्ता गलत था श्रीर " कि वह क्यों गलत था ।" \* जिसे हम राष्ट्रीय दृष्टि से भारतीय इतिहास का विवेचन कहते थे, उसकी पद्धति यह थी । चूँकि भारत के ऋतीत का ठीक ठीक सत्य स्वरूप प्रकट होना हमारी राष्ट्रीय त्रावश्यकता थी, इसलिए इस प्रकार की विवेचनापद्धति राष्ट्रीय कहलाती थी। इस प्रनथ में ठीक इस पद्धति का त्रानुसरण किया गया है।

इस पद्धति से विद्यार्थियों के दिमाग पर बोभ पड़ने के बजाय उनकी

<sup>\*</sup> पूर्वोक्त शिमला श्रमिभाषण ( १६३= )।

रुचि श्रीर चिन्तन-शक्ति जगेगी इसकी पूरी श्राशा है। इस प्रन्थ के प्रकट होने से पहले नागपुर श्रमिभाषण को पढ़ कर ही श्री वासुदेवशरण श्रप्रवाल ने लिखा था कि "इस " वैज्ञानिक श्रीर सत्य से भरे " कालविभाग का श्राश्रय लिया जाय तो " छात्रों में श्रपनी सूफ से देखने की ज्ञमता उत्पन्न होगी "।"

\$ ११. भारतीय इतिहास की चिन्न-सामग्री — ऐतिहासिक श्रवशेषों की खोज से जो सामग्री निकली है श्रीर श्राये दिन निकल रही है, उससे भारतीय जनता के श्रतीत जीवन पर भरपूर प्रकाश पड़ता है। पर जिन्हें भारतीय इतिहास को सूखी घटना-तालिका रूप में पेश करना था, उन्होंने उस सामग्री के बहुत से पहलुश्रों को भी नज़रन्दाज किया। भारतीय श्रथवा वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास के मनन में उस चिन्न-सामग्री के श्रध्ययन का भी विशिष्ट स्थान है। इस ग्रन्थ से उस सामग्री का ठीक स्वरूप श्रीर मूल्य प्रकट होगा। भारतीय इतिहास के श्रनेक दुर्लभ श्रीर महत्त्वपूर्ण चिन्न इसमें पहली बार प्रकाशित किये गये हैं। चिन्नों के प्रामाणिक होने पर उतना ही ध्यान दिया गया है जितना पाठ्यवस्त के।

§ १२. शैली और भाषा — छोटे प्रन्थ में विवादों श्रोर व्याख्याश्रों की गुआइश न थी, न मूल लेखों के प्रतीक देने की, इसलिए भरसक विवादों के मँवरों से बच कर खेने की कोशिश की गई है। पर घटनाश्रों की चुनाई जिस स्वामाविक विकास-क्रम से की गई है उससे वे स्वयं बोलेंगी, स्वयं श्रपनी व्याख्या करेंगी, श्रर्थात् उनका पूर्वापर-समन्वय श्रोर कारण-कार्य-सम्बन्ध स्वतः स्पष्ट होगा, ऐसी श्राशा है। मूल लेखों के शब्द भरसक उद्भुत किये गये हैं, श्रौर इस ढंग से कि कहानी में ठीक फब जायँ तथा साथ ही उस उस विषय के विश्व पहचान लें कि कहाँ से। नामूलं लिख्यते किञ्चित्रानपेन्त्तिमुच्यते—िर्मूल कुछ न लिखा जाय श्रोर विना श्रावश्यकता के कुछ न कहा जाय, यह श्रादर्श बरावर सामने रक्खा गया है।

माषा को विषय श्रीर उक्त पद्धित श्रीर शैली के श्रनुकूल रखने का पूरा जतनं किया गया है। मानव द्वृदय का कोई ऐसा स्थायीमाव नहीं है जो भारतीय जनता के तीनं हज़ार बरस के तजरबे को सुन कर जगता न हो। श्रत्यन्त

संसेप करते हुए भी उस तकरने का पूरा चित्र देने का जतन किया गया है।

§ १३. ज्यारी का समरण-स्व० डा० हीरालाल ने "भारतीय इंडिट से लिखे इतिहास की बड़ी ब्रावश्यकता की" देश भर के मेधावियों में फैली जिस "उत्कट अनुभूति" की चर्चा १६३० में की थी, मुक्ते भी उस अनु-भूति ने १६१६-२१ में बेबैन किया था, जिससे उसकी पूर्ति के लिए मैंने तभी से तैयारी श्रारम्भ की । १६२६ में मैंने लिखाई का वह कार्य श्रारम्भ किया जिससे बारह बरस पीछे इस प्रन्थ का प्रथम प्रकाशन हुन्ना, न्त्रीर न्नाज तीस घरस पीछे पाँचवाँ संस्करण निकल रहा है। इस लम्बी श्रवधि में मुक्ते अपने गुरुजनों धुजगों मित्रों श्रीर सहयोगियों से जिस प्रकार पथदर्शन प्रोत्साहन परामर्श सुमाय त्रोर सहायता मिलती रही है, उसके ब्रानेक प्रसंगों का पर्या-लोचन आज भी श्रनेक मधुर श्रोर करुण स्मृतियों को जगा देता है। श्रद्धेय पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द श्रोभा के चरणों में बैठ कर मैंने १६२१-२२ में इस कार्य के लिए पहली दीचा ली थी। मेरे दूसरे गुरु श्रद्धेय काशीप्रसाद जायस-बाल कैसे स्नेह स्त्रोर चाव से इस कृति की प्रगति में रुचि लेते स्त्रोर इसमें बरावर मेरा पथदर्शन करते रहे, पर इसका प्रकाशन देख न पाये ! इसके पहले सात पर्वों की पहली पांडुलिपि को उन्होंने श्रीर श्री राहुल सांकृत्यायन ने ध्यान से पट्टा श्रीर सुधारा था । स्व० डा० हीरालाल ने मध्य काल विषयक मेरे स्ननेक पश्नों के जो उत्तर तत्परता से लिख भेजे थे, वे ऋव भी मेरे पास रक्खे हैं।

पुस्तक के चित्रों के चुनाव श्रोर उनकी प्रामाणिकता के निश्चय के लिए राय कृष्णदास श्रोर डा॰ मोतीचन्द्र ने मेरे साथ बैठ कर एक एक चित्र की विवेचना की थी। बनारस के स्व॰ बाबू दुर्गाप्रसाद श्रोर श्री श्रीनाथ साह ने न केवल श्रपने प्राचीन सिक्कों के संप्रहों का मुक्ते उपयोग करने दिया, प्रत्युत जिन सिक्कों के चित्रों की मुक्ते श्रावश्यकता थी उनके पैरिस-प्लास्तर के दार स्वयं तैयार करके मुक्ते दे दिये। भारनीय पुरातत्त्व विभाग के तत्कालीन श्रप्यच्च स्व॰ श्री काशीनाथ नारायण दीचित ने मुक्ते चित्र दिलवाने में पूरी रुचि लेते हुए सहायता दी।

• १६३३-३६ में इलाहाबाद युनिवर्सिटी के उप-प्रनथपाल स्व॰ श्री सरयू-

प्रसाद तथा १६३६ में बम्बई युनिवर्सिटी के प्रन्थपाल डा॰ प॰ जोशी स्त्रपने जिम्मे के प्रन्थपारों में मुक्ते सब-प्रकार की सुविधाएँ देते रहे। पिछले तीन बरसों (१६५४—५६) में केन्द्रीय पुरातत्त्व प्रन्थागार नई दिल्ली के प्रन्थपाल श्री लब गोविन्द परव मुक्ते उसी प्रकार सुविधा देते रहे हैं। मित्रवर पं॰ क्तेत्रेश चन्द्र चट्टोपाध्याय से तो पिछले २५ बरसों में पुस्तकों विषयक सहायता के स्त्रितिरक्त परामर्श भी मुक्ते सदा ही मिलता रहा है श्रीर रहेगा।

पुस्तक के प्रथम प्रकाशन के बाद स्व० श्री काशीनाथ नारायण दीच्चित, खा॰ सुनीतिकुमार चादुर्ज्यं, राय कृष्णदास, श्री ग्रानन्द कौशल्यायन ग्रीर महाराजकुमार डा॰ रघुवीरसिंह ने जो संशोधन-विषयक परामर्श दिये थे, उनके लिए उनका धन्यवाद मैंने दूसरे संस्करण में ही किया था। उस प्रकार की तथा चित्रों को प्राप्त करने में सहायता तब से ग्रन्य ग्रानेक सज्जनों से मिलतो रही है, जिसका उल्लेख जहाँ तहाँ चित्रों के नीचे किया गया है। लोकमान्य टिळक का जो नया चित्र पहलेपहल इस पाँचवें संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है, उसे मेरे विद्वान् मित्र डा॰ वासुदेव विष्णु गोखले ने खोज कर मेजवाया है।

ग्रन्थ के पाँचवें संस्करण में भूमिका पर्व में भारत के भूगर्भविकास की कहानी भी दी गई है। इसे लिखने में मैंने प्रसिद्ध भूगर्भशास्त्री डा॰ वाडिया के एक लेख का अनुसरण किया है, जिसके लिए उन्हें अनेकानेक धन्यवाद।

इतने सज्जन मुक्ते ऋपनी सहायता का पात्र मानते रहे और मानते हैं, यह मेरा सोभाग्य है। मैं राष्ट्र की एक विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति में लगा रहा, जिस आवश्यकता को वे भी उत्कट रूप से अनुभव करते रहे, वह भी उनके जी खोल कर सहायता देने का कारण रहा, इसमें सन्देह नहीं।

\$१४. ग्रन्थ का नाम— इस ग्रन्थ का नाम पहले 'भारतीय इतिहास का दिग्दर्शन' ग्रथवा 'इतिहास-प्रवेश' रक्ला गया था। इघर चौथे पाँचवें संस्करणों में इसमें जो परिवर्धन हो गये हैं उनके बाद वह नाम ग्रानुरूप नहीं रहा। हमारी प्राचीन चित्रकला में किसी चित्र की पहली मुख्य रेखाएँ खींचने की परिभाषा थी—उन्मीलन, क्योंकि उन रेखान्नों द्वारा चित्र का स्वरूप खुल

जाता है। कालिदास की प्रसिद्ध उक्ति है—उन्मीलितं त्लिकयेव चित्रम्— मानो तूलिका द्वारा चित्र खोल दिया गया हो। मुगल चित्रकला में इसे खुलाई करना कहते थे, जो कि उन्मीलन का ठीक अनुवाद है। सो यह अन्थ अब 'भारतीय इतिहास का उन्मीलन' है। और अपने इतिहास के इस उन्मीलन द्वारा भारत-सन्तान की आँखों का भी उन्मीलन होता रहे!

\$ १५. इतिहास की शिक्षा— अंग्रेजी जमाने में हमारे बालकों और युवकों की इतिहास-शिच्चा दूषित रहने के स्पष्ट कारण थे। पर अंग्रेजों के जाने के बाद के इन बरसों में भी वे दोष अभी तक दूर नहीं हुए। हमारे गण्राज्य का संविधान लिखने वालों ने इस बात को ठीक पहचाना कि भारत की कृष्टि में सामासिक (कम्पोजिट) एकता हैं (अनुच्छेद ३५१)। पर अंग्रेजी साँचे के जो इतिहास अब भी हमारे बच्चों को पढ़ाये जा रहे हैं वे सामासिक एकता की कहानी सुनाते हैं या बुनियादी और स्थायी छिन्नभिन्नता की ? जिस सांप्रदायिक विद्रेष को भड़का कर अंग्रेज अपना शासन यहाँ चलाते थे उसे भड़काने में भारतीय इतिहास का मिथ्या-शिच्चण उनका विशेष हथकंडा था। १६४७ का हमारे देश का बँटवारा उसी मिथ्या-शिच्चण के विष-बीजों की फसल थी। पर आज भी वे बीज क्यों पनप रहे हैं ?

स्वतन्त्र होने के बाद देश पर जो जिम्मेदारियाँ त्राई हैं, उन्हें ठीक से निमा सकने के लिए बड़ी संख्या में प्रशिक्तित युवकों की त्रावश्यकता है। इन युवकों के प्रशिक्त्ए में त्रपने इतिहास की ठीक शिक्ता का विशेष स्थान है। त्रपने राष्ट्र के ठीक खरूप त्रीर स्थिति को तथा उसके त्रादशों को वे इतिहास के त्रालोक से ही देख समभ सकते हैं। मातृभूमि का यह इतिहास हमारे देश के युवक-युवितयों को ऊँचे त्रादशों की त्रोर खींचता रहे!

§ १६. अध्यापकों से निवेदन—मेरी पेश की हुई कहानी प्रचलित कहानी से 'विलकुल दूसरी' होने के कारण कुछ लोगों को पहलेपहल नवीन और अपरिचित सी लगती रही, कुछ को अब भी वैसी लगती होगी। पर अपने अप्रीत और वर्चमान को यदि ठीक ठीक समक्ता है तो इससे परिचित होना ही होगा। हमारा देश चेत्रफल और जनसंख्या में बहुत बड़ा है, उसका

इतिहास बहुत लम्बा है। उस इतिहास का पूरा चित्र हृदयंगत करने के लिए कुछ श्रम करना ही पड़ता है। यदि हमारी शिज्ञा-पद्धित त्र्यारम्भ से ही ठीक दिशा में चले तो वह श्रम हमें श्रत्यन्त रुचिकर भी लगे, क्योंकि भारत की कहानी जितनी लम्बी श्रार पेचोदा है उतनी ही मनोरंजक भी। दो एक साधारण बातें हैं जिनपर ध्यान देने से छात्रों श्रीर श्रध्यापकों के लिए इस ग्रंथ की शैली से भारतीय इतिहास का पदना पदाना बहुत रुचिकर हो सकता है।

सब से पहले भारत के परम्परागत जनपदों (बंगाल महाराष्ट्र बुन्देल-खंड त्रादि ) को, जो इस ग्रंथ के पहले ऋध्याय में दिये गये हैं, हृदयंगत कर लीजिए, श्रौर घटनाश्रों का वृत्तांत पढ़ते हुए उल्लिखित स्थानों को बराबर नक्शे या ऐटलस में देखते जाइए । इससे घटनात्रों का स्वरूप स्पष्ट समभ में श्रायगा । दूसरे, यह समभ लीजिए कि सब घटनात्रों को कोई भी कभी याद नहीं रख सकता, उनके स्वरूप श्रीर उनकी प्रेरणा को समभाना ही लच्य होना चाहिए। बहुत सी तिथियाँ श्रौर तफसील जो दी गई हैं वे रटने के लिए नहीं, प्रत्युत घटनाश्रों को स्पष्ट करने के लिए ही। उदाहरण के लिए, ६,८§§ ११,१२ में पलाशी की लड़ाई की, नजीबखाँ के दिल्ली छोड़ने की श्रौर रघुनाथ के पंजाब जीतने की ठीक तिथियाँ दी गई हैं। उन तिथियों पर ध्यान देने से यह प्रकट होता है कि ऋंग्रेज़ों के बंगाल बिहार जीत लेने के २३ मास बाद रुहेलों का नेता मराठों श्रीर पठानों के बीच स्थायी सन्धि करा देने का प्रस्ताव करता है, पर मराठा नेता उस दशा में भी उस प्रस्ताव पर ध्यान नहीं देते, ऋौर बंगाल बिहार को वापिस लेने का यत्न करने के बजाय पंजाब की स्रोर व्यर्थ पराक्रम करते हैं! स्रपनी स्थित को उन्होंने कितना गलत देखा समभा था ! ठीक तिथियाँ जो दी गई हैं सो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए, न कि रटने के लिए। इसी प्रकार ऋर्वाचीन काल की ऋौर विशेष कर निकट अतीत की घटनात्रों की बहुत सी तफसील की बातें केवल घटनात्रों को स्पष्ट श्रौर उनके वृत्तान्त को रुचिकर बनाने को दी गई हैं, उनमें के सब नाम या सब बातें कएठश्य कर लेने की आशा विद्यार्थियों से कभी न की जानी चाहिए।

परीचात्रों के प्रश्नपत्र इन बातों को ध्यान में रख कर बनाने चाहिएँ। यदि मेरा बस चले तो मैं तो अंग्रेज़ों की चलाई परीचापद्धति को सर्वथा ही बदल दूँ। उदाहरण रूप में, राष्ट्रीय विद्यापीठों में मैंने यह तजरबा किया और यह सदा ही सफल रहा कि परीचा के अवसर पर विद्यार्थियों को पाठ्य ग्रन्थ साथ लाने की इजाजत दे दी। प्रश्न यदि ऐसे हों जिनसे विषय को समभ्र कर लिखने की योग्यता की जाँच हो सकती हो, जिन्हें हल करने के लिए ग्रन्थ के आगो पीछे कई अंशों का मिलान करना अपेचित हो तो ग्रंथ को देख कर भी प्रत्येक छात्र जो कुछ लिखेगा उससे उसकी योग्यता की जाँच हो सकती है। पर जब तक हमारी परीचापद्धति में सुधार न हो तब तक भी अध्यापक यदि अपनी साधारण बुद्धि से काम लेंगे तो विद्यार्थियों के लिए अपने देश का इतिहास न केवल कठिन न होगा, प्रत्युत अब तक जैसा सूखा रहा है आगे वैसा ही इचिकर हो सकेगा।

साधु स्त्राश्रम, हुशियारपुर २७ भादों २०१३ वि० ( ११-६-१६५६ )

जयचन्द्र

## संकेत

प्रत्थ के प्रत्येक पन्ने पर पर्व अध्याय और परिच्छेद की संख्या दी गई है। पूर्वापर-सम्बन्ध बताने के लिए पीछे या आगे किस विषय की चर्चा कहाँ आई है इसकी सूचना उसके पर्व अध्याय और परिच्छेद की संख्याओं का सीधे कोष्ठों में उल्लेख कर के दी गई है; जैसे पृ० ८०, दूसरे पैरे की दूसरी पंक्ति में "पहले जो राज्य जनों के थे [२,२१२]" का अर्थ है कि जनों के राज्यों का उल्लेख ऊपर दूसरे पर्व के दूसरे अध्याय के दूसरे परिच्छेद में आ चुका है। जहाँ उसी अध्याय में किसी विषय की चर्चा पहले आई हो, वहाँ केवल परिच्छेद की संख्या द्वारा इसकी सूचना दी गई है; जैसे पृ० २०७ पंक्ति २३ में "[ऊपर १५]" का अर्थ है कि इस विषय की चर्चा इसी अध्याय के भ्रवें परिच्छेद में आ चुकी है।

# नक्शा-सूची

| १. भारतवर्ष के मुख्य प्रदेश                            | রম্ব          | ब के सामने   |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| २. भारतवर्ष का उत्तर-पचित्रुमी सीमान्त                 | विष्ठ         | १ के सामने   |
| ३. भारतवर्ष का पूरवी सीमान्त                           | विष्ठ         | 8 8          |
| ४. भारतवर्ष की भाषाएँ                                  | <b>রি</b> ম্ব | १६ के सामने  |
| ५. मुख्य मानव नस्लें (१) एशिया-युरोप की                | वृष्ठ         | १७ के सामने  |
| ६. ,, (२) त्रफरीका की                                  | রিম্ন         | 38           |
| ७. कुरूपंचाल, उत्तरी ऋंश                               | 52            | ६३           |
| ८. ग्रार्थावर्त दाशरिथ राम ग्रौर भारत युद्ध के काल में | <u>রি</u> ন্ত | ६४ के सामने  |
| E. भारतवर्ष महाजनपद युग में                            | রম্ব          | <b>⊏</b> ₹   |
| १०. पारसी ऋौर मकदूनी साम्राज्य                         | <i>রি</i> ন্ত | ६२           |
| ११. पञ्जिमी मध्य एशिया                                 | वृष्ठ         | ६५ के सामने  |
| १२. ग्रलक्सान्दर के काल में उत्तरपच्छिमी भारत          | <b>রি</b>     | ११६          |
| १३. मौर्य साम्राज्य ऋशोक के समय                        | রম্ব          | १२६          |
| १४. पूर्वी मध्य एशिया                                  | <u>মূপ্ত</u>  | १३०          |
| १५. ग्रशोक का धर्मविजय दोत्र                           | মূম্ব         | 358          |
| १६. जातियों के प्रवास                                  | विश्व         | १६० के सामने |
| १७. उत्तरापथ के भारतीय उपनिवेश                         | <u>বি</u> ন্ত | १६१ के सामने |
| १८. गुप्त साम्राज्य                                    | রম্ভ          | २१⊏          |
| १६. हर्षकालीन भारत                                     | রিম্ব         | २५६ के सामने |
| २०. परला हिन्द                                         | विष्ठ         | २५७ के सामने |
| २१. पहले मध्य काल के मुख्य प्रदेश श्रौर स्थान          | রূম্ব         | ३०१          |
| २२. कश्मीर ऋौर उसके पड़ोस के प्राचीन प्रदेश            | <b>বি</b> প্র | ४०० के सामने |
| २३. दिल्ली श्रीर लखनौती की सल्तनतें                    | মূন্ত         | ४१६ के सामने |
| २४. प्रादेशिक राज्य १४६८–६६ ई० में                     | মূম্ব         | ४१७ के सामने |
|                                                        |               |              |

२५. भारतवर्ष १५२७-३० ई०
२६. मुगल साम्राज्य का विकास
२७. दिक्खनी रियासतें
२८. शिवाजी का राज्य
२६. राजस्थान का युद्ध १६७६-८१
३०. रेनल का बनाया भारत का नक्शा
३१. पेशवाई जमाने का भारत का मराठा नक्शा
३२. स्राजाद हिन्द फीज का युद्ध १६४४-४५
३३. भारत गणराज्य स्रीर पाकिस्तान (१६५०)
३४. भारत गणराज्य स्रीर पाकिस्तान (१६५६)

पृष्ठ ४५८ के सामने
पृष्ठ ४५६ के सामने
पृष्ठ ५१४ के सामने
पृष्ठ ५१५ के सामने
पृष्ठ ५१२ के सामने
पृष्ठ ६४२ के सामने
पृष्ठ ६४२ के सामने
पृष्ठ ६१४ के सामने
पृष्ठ ६१४ के सामने
पृष्ठ ६१४ के सामने

## भूलचूक

| রম্ভ       | पंक्ति | छपा है               | बना लीजिए      |
|------------|--------|----------------------|----------------|
| ट          | 8      | ब के सामने           | ह के सामने     |
| પૂ         | २०     | <b>6 5</b>           | <b>6-</b> 5    |
| १४८        | २३     | <b>स</b> ∃तंत्र      | स्वतंत्र       |
| २६१        | ६      | बाएँ                 | दाहिने         |
| ४३६        | પૂ     | बाँएँ स्त्रीर दाहिने | दाहिने बाएँ    |
| ६४४        | 3      | <b>ਤ</b> ससे         | उसके           |
| ६४८        | 9      | टिकाने .             | ठि <b>काने</b> |
| <b>5</b>   | 5      | हरि''                | हरि            |
| <b>530</b> | 9      | को                   | का             |
| 680        | 38     | जृन में              | जून १६४८ में   |
| 680        | २०     | श्रगस्त १६४८ में     | श्रगस्त में    |

## यन्थ का ढाँचा

#### प्राचीन काल

- १. भूमिका पर्व
- २. श्रारम्भिक श्रार्य पर्व
- ३. महाजनपद पर्व
- ४. नन्द मौर्य साम्राज्य पर्व (३६६-२११ ई० पू०)·
- ४. सातवाहन पर्व (२१० ई० पू० से २०० ई०)
- ६. वाकाटक-गुप्त पर्व (२००-५४५ ई०)

#### मध्य काल

- ७. कन्नोज साम्राज्य पर्व (५४४-११६४ ई०)
- ८. सल्तनत पर्व (११६४-१५०६ ई०)

#### अर्वाचीन काल

- मुगल-मराठा पर्व (१५०६–१७६६ ई०)
- १०. श्रंगेजी राज पर्व (१७६६-१६४७ ई०)
- ११. श्रभिनव भारत पर्व (१६४७- )

## विषय-तालिका

| पृष्ठ-संब्य                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| मंगलाचरण— यन्थकार का त्रादर्श                                                                                                                                                                                                                                                   | ¥, |
| प्रस्तावना                                                                                                                                                                                                                                                                      | उ  |
| § १. इतिहास का ऋर्थ                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5  |
| ग्रन्थ का <b>ढाँ</b> चा                                                                                                                                                                                                                                                         | E  |
| विषय-तालिका                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6  |
| १. भूमिका पर्व १~ ५                                                                                                                                                                                                                                                             | 3  |
| श्रध्याय १ — हमारा देश  § १. सीमाएँ § २. उत्तर भारत का मैदान § ३. मध्य-मेखला  § ४. दिक्खन § ५. सीमा-पर्वतों के प्रदेश § ६. समुद्र § ७. भारत- वर्ष की विविधता में एकता § ८. उत्तर भारत के मुख्य राजपथ  § ६. सीमान्त के रास्ते § १०. मध्य-मेखला के रास्ते  § ११. दिक्खन के रास्ते |    |

#### अध्याय २--हमारे देश के लोग

28

§ १. भारतवर्ष की भाषाएँ ग्रौर उनके त्तेत्र

§ २. ग्रार्थ ग्रौर

द्राविड नृवंश

§ २. किरात नृवंश

§ ५. भारतवर्ष की लिपियाँ ग्रौर भारतीय वर्णमाला

## परिशिष्ट ?—मारतीयु भाषात्रमुं के नमूने

39

र् स्रार्थ, द्राविड, किरात, मुंड

#### श्रध्याय २—पृथ्वी जीव श्रौर मानव

79

§ १. पृथ्वी की पहली चट्टानें श्रौर समुद्र बनना § २. जीवों का विकास § ३. पुराण्जीय मध्यजीव श्रौर नवजीव कल्प § ४. मानुष प्राण्णी का विकास § ६. मनुष्य की जीविका श्रौर उपकरणों में कमोन्नित (श्र) पुराणाश्म काल का श्राखेटक जीवन (इ) नवाश्म काल—पशुपालन श्रौर श्रारम्भिक कृषि का उदय (उ) ताँबे श्रौर काँसे का चलन तथा नियमित कृषि (ऋ) लोहे का चलन श्रौर कृषि का विकास §६. मानव समूहों के संघटन का विकास §७. मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियाँ § ८. मानव कृष्टियाँ श्रौर वंश

श्रध्याय ४--भारत का भूगर्भ-विकास तथा सभ्यता का उदय

४२

\$ १. श्रादिकल्पीय श्रोर धारवाड़ी मेखला \$ २. कडपइ पारियात्रिक श्रोर विन्ध्यक मेखला \$ ३. भारत में पुराणजीव श्रौर मध्यजीव कल्प, गोंडवानी स्तर श्रौर गोंडवाना भूमि \$ ४. सह्याद्वि श्रौर हिमालय का उठना \$ ५. चतुर्थक कल्प की हिम-बाढ़ें, कश्मीर श्रौर नेपाल भीलों \$ ६. दिक्खन श्रौर हिमाचल के पुराने कच्छ तथा चट्टानों की भरभरी टोपी \$ ७. बंगनपल्ली की गुफाएँ \$ ८. उत्तर भारत का बांगर खादर श्रौर कछार तथा दिक्खन की मिट्टियाँ \$ ६. भारत श्रौर मध्य एशिया के मक-स्थल \$ १०. ऐति-हासिक काल के भूपरिवर्तन \$ ११. "सिन्धु काँ ठे" की कृष्टि \$ १२. श्रायों का भारत में प्रकट होना

| २. आरम्भिक आर्य पर्व ५६-                                               | -८१  |
|------------------------------------------------------------------------|------|
| श्रध्याय १ श्रायों का भारत में फैलना                                   | प्रह |
| § १. पौराणिक ख्यातें § २. मानव ख्रोर ऐळ वंश § ३. भरत का                |      |
| त्र्याख्यान 🖇 ४. राम दाशरथि का स्त्राख्यान 🥱 ५. यादव स्त्रीर           | 1    |
| पौरव § ६. भारत युद्ध का च्राख्यान                                      |      |
| श्रध्याय २—श्रारम्भिक श्रायों का समाज                                  | હ્ય  |
| § १. वेद § २. ग्रायों का समूह-संयटन § ३. वैदिक आयों                    |      |
| का क्रार्थिक जीवन 🖇 ४. राज्य-संस्था 🕻 ५. धर्म-कर्म                     |      |
| §६. सामाजिक जीवन, खान-पान, वेश-भूपा, विनोद ग्रादि                      |      |
| ३. महाजनपद पर्व ८२—                                                    | ११२  |
| न्त्रध्याय १जनपद श्रोर साम्राज्य                                       | 57   |
| §१. जनपदों का उदय §२. सोलह महाजनपद §३. महाजनपदों                       |      |
| की चढ़ाऊपरी 🖇 ४. सात ब्रापरिहाणि धर्म 🖇 ५. पारसी साम्राज्य             |      |
| § ६. मगध वा पहला साम्राज्य  § ७. पांड्य चोल केरल ग्रौर                 |      |
| सिंहल राष्ट्रों की स्थापना                                             |      |
| ऋध्याय २—महाजनपद युग का भारतीय जीवन                                    | શ3   |
| §१. वर्गाश्रम का उदय §२. उपनिषदों का तत्त्रचिन्तन §३. बुद्ध            |      |
| का जीवन श्रौर उपदेश §४. वर्षमान महावीर 🖇 ५. बुद्ध-युग का               |      |
| त्रार्थिक जीवन §६. राज-काज की संस्थाएँ §७. सामाजिक जीवन                |      |
| § ⊏. बुद्ध-युग का वाड्यय                                               |      |
| ४. नन्द मौर्य साम्राज्य पर्व                                           |      |
| ऋष्याय ?—नन्द्र साम्राज्य श्रीर ऋलक्सान्दर की चढ़ाई                    | 193  |
| § १. नन्द वंश                                                          |      |
| § ३. श्रलक्सान्दर का पारसो साम्राज्य जीतना § ४. कपिश                   |      |
| श्रौर पन्छिमी गन्धार में युद्ध <b>१५. पुरु से युद्ध</b> १६. ग्लुचुकायन |      |
| श्रौर कठ राष्ट्र § ७. मालव संघ से युद्ध § ८. दक्खिनी पंजाब             |      |
| श्रीर सिन्ध के राष्ट ६६. ग्रालक्सान्टर का कार्य                        |      |

| 'श्रध्याय रे—मौर्य साम्राज्य का दिग्विजय युग                           | १२५ |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| § १. चन्द्रगुप्त मौर्य श्रीर चा <u>णक्य</u> § २. बिन्दुसार § ३. श्रशोक | Jup |
| § ४. खोतन उपनिवेश § ५. मौर्य साम्राज्य का श्रनुशासन                    |     |
| अध्याय ३ त्रशोक का धर्म-विजय श्रीर पिछले मीर्य सम्राट्                 | १३७ |
| § १. त्र्रशोक के सुधार                                                 |     |
| § ३. त्राशोक की इमारतें श्रीर लेख § ४. पिछले मौर्य सम्राट              |     |
| § ५. मौर्य भारत की सम्यता                                              |     |
| सातवाहन पर्व १४७—                                                      | १९८ |
| श्रध्याय ?—सातवाहन चेदि यवन शुंग                                       | १४७ |
| १ वलख त्रौर पार्थव राज्य                                               | í   |
| सातवाहन ग्रौर चेदि वंश § ३. ग्रफगानिस्तान में यूनानी                   | Ì   |
| राज्य, चेदि-सातवाहन संघर्ष 🖇 ४. डिमित श्रीर खारवेल                     | i   |
| 💲 ५. शुंग साम्राज्य 🖇 ६. यत्रन राज्य 🖇 ७. गग् राज्यों का               | •   |
| पुनस्त्थान 🖇 ८. उज्जविनी के लिए संघर्ष                                 |     |
| <del>श्र</del> ध्याय २—शक सातवाहन पह्नव                                | १५८ |
| 🖇 १. कम्बोज वाह्वीक में ऋषिक तुखारों का श्राना 🖇 २. शकों का            |     |
| भारत प्रवास स्रौर सिन्ध जीतना 🔰 🗦 सुराष्ट्र उत्तरी महाराष्ट्र          |     |
| उज्जियिनी श्रीर मथुग में शक §४. पंजाब में शक                           |     |
| 💲 ५. गौतमीपुत्र शातकिशा 🖇 ६. मालव या विक्रम संवत                       | 1)  |
| ·§ ७. कन्दहार के पहुच § ८. सातवाहनों की चरम उन्नित                     |     |
| श्रभ्याय २—ऋषिक श्रीर सातवाहन                                          | १६६ |
| § १. तारीम काँठे में चीन श्रौर हिन्द का मिलना § २. कुषाण               |     |
| कप्स \$ ३. ऋषिक-सातवाहन-युद्ध \$ ४. मध्य एशिया में खोतन                |     |
| श्रौर चीन का साम्राज्य <b>९५. देवपुत्र कनिष्क ९६. उज्ज</b> यिनी मे     |     |
| नये शक वंश की स्थापना 🖇 ७. किनिष्क के वंशज, शक रुद्रदाम                | r   |
| श्रीर यज्ञश्री शातकर्णि § ८. तिमळ श्रीर सिंहल राष्ट्र                  | 0   |
| विज्ञाहर २—क्रनिस्काब्द शकाब्द श्रीर प्राचीन शकाब्द                    | 200 |

#### श्रध्याय ४-- बृहत्तर भारत का उदय

353

§ १. मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश स्त्रोर प्रभाव § २. "गंगा पार का हिन्द" § ३. चीन स्त्रौर रोम से सम्बन्ध

श्रध्याय ५—सातवाह्न युग की सभ्यता श्रीर संस्कृति

والتام

§ १. पौराणिक धर्म श्रौर महायान § २. नवीन संस्कृत प्राकृत तमिळ वाड्यय § ३. सातवाहन कला § ४. श्रार्थिक जीवन § ५. राज्य-संस्था § ६. सामाजिक जीवन

## ६. वाकाटक-गुप्त पूर्व

१९९—२४६

श्रध्याय ?—यौधेय नाग वाकाटक

339

§ १. लाट देश के आभीर, दिल्ण कोशल के मघ § २. चुटुसातवाहन और इन्त्राकु § ३. यौधेय कुणिन्द मालव गणों का
फिर उटना § ४. भारशिव नाग § ५. नेपाल के लिच्छिवि
§ ६. ब्राहुई प्रदेश और बलख पर सासानी आधिपत्य
§ ७. विन्ध्यशक्ति वाकाटक § ८. सिन्ध पर सासानी आधिपत्य
§ ६. सम्राट् प्रवरसेन, पल्लव वीरकृच्चे तथा कादम्ब मयूरशर्मा
§ १०. गुप्त वंश का उदय

श्राध्याय २—गुप्त साम्राज्य का उदय श्रौर उत्कर्ष

309

§ १. समुद्र-गुप्त द्वारा साम्राज्य की स्थानना § २. किपश-गन्धार में किदार कुषाण § ३. पहला गुप्त-सासानी संवर्ष § ४. कंगवर्मा ख्रीर पृथ्वीषेण (१म) § ५. दूसरा गुप्त सासानी संवर्ष, राम-गुप्त ख्रीर चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य § ६. प्रभावती गुप्ता § ७. कुमारगुप्त (१म) § ८. मध्य एशिया में हुण

श्रध्याय **२—गुप्त साम्रा**ज्य हुगा श्रीर यशोधर्मा

777

§ १. स्कन्द-गुप्त § २. पिछले गुप्त सम्राट् § ३. गन्धार में हूण; तोरमाण त्रौर मिहिरकुल § ४. वाकाटक हरिषेण § ५. जनेन्द्र यशोधर्मा

276 श्रध्याय ४--वाकाटक-गुप्त युग का बृहत्तर भारत § १. भारत का विस्तार § २. ब्राह्मी का विस्तार, तुःवारी श्रीर खोतनदेशी बाड्यय § ३. परले हिन्द के भारतीय राज्य § ४. फा-हियेन, कुमारजीव, गुणवर्मा § ५. कोरिया श्रौर जापान का धर्म-विजय \$ ६. सीता काँ ठे पर मरुभूमि की बाढ़ श्रध्याय ५--वाकाटक-गुप्त युग का भारतीय समाज § १. गुप्त शासन § २. ग्रामों ऋौर जनपदों के संघ, शिल्पियों की श्रेणियाँ, व्यापारियों के निगम 🖇 ३ वाकाटक गुत युग का धर्म कला वाड्यय ज्ञान श्रीर संस्कृति ७. कन्नीज साम्रा<u>ज्य प</u>र्व २४७--३५७ अध्याय १—पिछले गुप्त मौखरि बैस और चालुक्य २४७ § १. पिछले गुप्त § २. कुरु-पंचाल के नये राज्य § ३. गुर्जर ग्रौर मैत्रक § ४. मौखरि साम्राज्य § ५. चालुक्य ग्रौर पल्लव §६. प्रभाकरवर्धन §७. राज्यश्री §८. हर्पवर्धन §६. सत्याश्रय पुलिकेशी § १०. हर्प-युगीन भारत § ११. पल्लव महेन्द्रवर्मा श्रीर नरसिंहवर्मा श्रिध्याय २—मीखरि-हर्ष युग में भारत के सीमान्त श्रीर बृहत्तर भारत § १. हूण स्त्रीर तुर्क § २. चीन का ताङ सम्राट् वंश § ३. यात्री य्वान च्याङ १४. चीन-हिन्द १५. शूलिक श्रीर तुलार § ६. जागुड बामियाँ किपश § ७. कश्मीर, टक्क, सिन्धु § ८. कुल्तू ब्रह्मपुर सुवर्णगोत्र § ६. नेपाल कामरूप § १०. तिज्वत का उत्थान § ११. श्रीचेत्र द्वारवती ईशानपुर महाचम्या § १२. शैलेन्द्रों का राज्य श्रध्याय रे—खिलाफ़त का उदय श्रीर भारत से टक्कर २७२ § १. हजरत मुहम्मद 💮 🖇 २. खिलाफत का विस्तार, ईरान-विजय

§ रे. भारत के सीमान्त पर धावे श्रौर मकरान-विजय

§ ४. हिन्दकोह तक चीन-साम्राज्य § ५. ग्रादित्यसेन ग्रीर विनयादित्य के साम्राज्य § ६. ग्ररबों का सिन्ध जीतना § ७. सिन्ध का ग्ररब शासन ग्रीर पुनर्विजय § ८. मध्य एशिया में तिब्बत ग्ररब चीन की कशमकश § ६. कन्नीज सम्राट्यशो वर्मा § १०. चन्द्रापीड ग्रीर मुक्तापीड लिलतादित्य § ११. ग्ररबों की उज्जैन गुजरात पर चढ़ाई तथा विकमादित्य चालुक्य २य § १२. मध्य एशिया से चीन का हटना, खोतन राज्य का ग्रन्त § १३. भारतीय संस्कृति का ग्ररबों पर प्रभाव § १४. ग्ररब साम्राज्य का टूटना

परिशिष्ट २—ललितादित्य श्रीर यशोवर्मा की साम्राज्य-सीमा २८५ श्रध्याय ४—पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट २८६

§ १..पूरवी भारत में पाल राजवंश का उदय § २. गुर्जर देश का प्रतिहार राजवंश § ३. कन्नीज का दूसरा सम्राट् वंश § ४. दक्खिन में राष्ट्रकृट वंश का उदय § ५. कलिंग में गंग राजवंश की स्थापना १६. जयापीड १७. धर्मपाल १८. वत्सराज प्रतिहार श्रीर ध्रव धारावर्ष § ६. नागभट २य श्रीर गोविन्द § १०. शर्व स्त्रमोघवर्ष स्त्रौर कृष्ण स्त्रकालवर्ष § ११. देवपाल 🖇 १२. मिहिर भोज श्रौर महेन्द्रगल 🖇 १३. चोळदेश कश्मीर श्रोहिन्द के नये राज्य § १४. महीपाल श्रीर इन्द्र नित्यवर्ष श्रध्याय ५—प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी श्रीर तांजोर के साम्राज्य २६६ § १. चेदि जभौती मालवा गुजरात सांभर के नये राज्य § २. कल्याणी के चालुक्य § ३. तुकों का फिर बढ्ना §४. सुबुक्र-तगीन का लमगान जीतना १५ मालव महाराष्ट्र युद्ध § ६. राजराज चोळ 🖇 ७. महमूद गज़नवी का <u>पंजा</u>च जीतना 💲 ८. महमूद की ठेठ हिन्दुस्तान कश्मीर ख्रौर सुराष्ट्र पर चढ़ाइयाँ § ६. महमृद का चरित § १०. राजेन्द्र चोळ 

§ १३. भोज, गांगेय स्त्रीर कर्ण 🖇 १४. चालुक्य चोळ संवर्ष, चेदि श्रीर तांजोर साम्राज्यों को श्रन्त परिशिष्ट ४--महमूद युग में भाटिया ऋौर जालोर 370 श्रध्याय ६--पहले मध्य काल के श्रन्तिम राज्य 398 § १. विकमांक चालुक्य § २. कुलोत्तंग चोळ ग्रीर श्रानन्तवर्मा चोळगंग § २. कीर्तिवर्मा चन्देल श्रीर चन्द्र § ४. विजयसेन श्रीर नान्यदेव § ५. सिद्धराज जयसिंह श्रीर कुमारपाल § ६. श्रजमेर के चौहान § ७. चोथा कन्नौज साम्राज्य ९ ८. घोरसमुद्र ग्रीर त्र्योरंगल राज्य ९ ६. शहाबुद्दीन गोरी का गज़नी सिन्ध पंजाब लोना § १०. देवगिरि के यादव श्रध्याय ७—पहले मध्य काल में बृहत्तर भारत 374 § १. चीन हिन्द का हास श्रौर श्रन्त § २. चम्पा की श्रवनित § ३. कम्बुज का उत्कर्ष-युग § ४. श्रीविजय का साम्राज्य श्रध्याय ८—पहले मध्य काल का भारतीय जीवन 398 § १. राजनीतिक चैतन्य का ह्वास § २. बौद्ध सम्प्रदाय की श्रवनित, वज्रयान § ३. पौराणिक मत की श्रवनित § ४. भक्त दार्शनिक सुधारक § ५. ललित कला § ६. चित्रकला की ऋपभ्रंश शैली १७. पहले मध्यकाल का ज्ञान स्त्रीर वाड्यय - भारतीय मस्तिष्क की प्रगति रुकना १८. ऋपभ्रंश ऋौर देशी भाषाएँ § ६. सामाजिक जीवन, जात-वॉत का उदय परिशिष्ट ५—राजपूत जातों का उद्भव सल्तुनत पवं 346-840 **अध्याय ?—**दिल्ली **और ल**खनौती में तुर्क राज्य की स्थापना ३५८ § १. गोरी का दिल्ली श्रजमेर जीतना § २. कन्नौज साम्राज्य

का पतन § ३. बिहार-बंगाल में तुर्क सल्तनत § ४. विन्ध्य श्रौर हिमालय की तरफ बढ़ने की विफल चेष्टाएँ § ५. खोकरों का

स्वतन्त्र होना

#### परिशिष्ट ६-—पृथ्वीराजरासो श्रौर तुर्कों के बंगाल विजय विषयक प्रचलित अम

366

§ १. पृथ्वीराज रासो § २. तुकों के बंगाल-विजय की कहानी

श्रध्याय २--गुलाम गंग पाराड्य

३६६

§ १. कुतुबुद्दीन एवक § २. ब्राल्तमश § ३. मध्य एशिया में मंगोल § ४. अल्तमश का गोड जीतना श्रौर मालवे पर चढ़ाई § ५. मेवाइ के गुहिलोत § ६. रिजया श्रौर नरिसहदेव § ७. बलवन § ८. चोळ राज्य का टूटना, पांड्य राजवंश का उदय § ६. जटावमा पांड्य § १०. रुद्रम्मा § ११. कुलशेखर पांडय § १२. बघेल सोलंकियों का उदय § १३. चेदि राज्य का टूटना § १४. मालवे के परमार श्रौर जम्मौती के चन्देल § १५. गंग सेन कर्णाट राज्य § १६. कश्मीर श्रौर श्रम्य पहाड़ी राज्य § १७. श्रफगानिस्तान की दुर्दशा, नगोदर की कश्मीर चढ़ाई श्रौर लाहौर पर श्रिकार

## श्रध्याय २—मंगोलों का विश्व-साम्राज्य श्रीर परला हिन्द

352

§ १. मंगोल साम्राज्य का विस्तार § २. परले हिन्द श्रौर श्रसम में चीन-किरात जातियों का श्राना § ३. मंगोलिया में बौद्ध मत का प्रचार § ४. मंगोलों की विश्व को देन

#### अध्याय ४---सल्तनत का चरम उत्कर्ष

358

§ १. जलालुद्दीन खिलजी, मालवे का विजय § २. ऋलाउद्दीन की महाराष्ट्र चढ़ाई § ३. गुजरात-राजस्थान-विजय § ४. मंगोलों के ऋाक्रमण § ५. मिलक काफूर की दिक्खन चढ़ाइयाँ §६. रिववर्मा कुलशेखर § ७. ऋलाउद्दीन का शासन § ८. लखनौती सल्तनत का विस्तार § ६. तिरदुत का कर्णाट राज्य § १०. नासिक्द्दीन खुसरो § ११. गयासुद्दीन तुगलक § १२. दिख्ली सल्तनत का चरम विस्तार § १३. कश्मीर में इल्च ऋगैर रिंचन

न्त्रध्याय ५—दिल्लो साम्राज्य का ह्रास न्त्रौर प्रादेशिक राज्यों का उदय ३६७

\$ १. मुहम्मद तुगलक \$ २. मेवाड़ के सीसोदिया \$ ३. विजयनगर का उदय श्रौर मदुरा की सल्तनत \$४. बंगाल सल्तनत का उदय \$ ५. सुराष्ट्र के चूडासमा \$ ७. कश्मीर सल्तनत की स्थापना \$ ८. फीरोज़ तुगलक \$ ६. इलियासशाह श्रौर गगोश्वर \$ १०. सिन्ध के जाम \$ ११. शहाबुद्दीन कश्मीरी की हिन्दकोह-चढ़ाई \$ १२. पहला बहमनी-विजयनगर संघर्ष \$१३. तैमूर की चढ़ाई \$१४. प्रादेशिक राज्यों का उदय

ऋध्याय ६--पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रादेशिक राज्य

899

§ १. राणा लाखा श्रौर मोकल § २. राजा गणेश श्रौर शिवसिंह § ३. इब्राहोम शकी § ४. हुशंग गोरी श्रौर श्रहमदशाह
गुजराती § ५. सिन्ध के जाम श्रौर खिजरखाँ सैयद § ६. जसरथ
खोकर श्रौर जैनुलाबिदीन § ७. बुन्देलखंड बघेलखंड छुत्तीसगढ़ गोंडवाना § ८. फीरोज़ श्रौर श्रहमद बहमनी § ६. कुम्मा
श्रौर महमूद खिलजी § १०. उड़ीसा में सूर्य वंश; श्रलाउद्दीन
बहमनी श्रौर देवराय २४ § ११. किपलेन्द्र श्रौर हुमायूँ
जालिम § १२. पटानों का पुनकत्थान, बहलोल लोदी
§. १३. उड़ीसा-बहमनी-विजयनगर संघर्ष § १४. बंगाल श्रौर
बहमनी सल्तनत का टूटना, उड़ीसा की श्रवनित, विजयनगर का
दूसरा तीसरा राजवंश § १५. महमूद वेगड़ा § १६. हुसेनशाह
बंगाली श्रौर सिकन्दर लोदी

परिशिष्ट ७—शर्की-उड़ीसा-युद्ध

४२५

अध्याय ७—उपनिवेशों स्रोर स्वतंत्र विदेश-सम्बन्धों का स्रान्त ४२७ § १. चम्पा स्रोर कम्बुज राष्ट्र का स्रान्त § २. बिल्वतिक्त साम्राज्य

§ ३. हिन्द महासागर में पुर्तगालियों का श्राना § ४. दीव की

लड़ाई § ५. पहली पृथ्वी-परिक्रमा श्रध्याय ८—पि**छले मध्य का<u>ल का भारतीय जीव</u>न** 

४३२

§ १. हिन्दुश्रों का राजनीतिक पतन श्रीर उसके कारण § २. तुकों श्रीर हिन्दुश्रों के राजनीतिक जीवन श्रीर शासन की तुलना § ३. डामर शासन श्रीलोतिक जीवन श्रीर जागीर-पद्धति § ४. सामाजिक जीवन—जातपाँत परदा बालिवाह § ५. धार्मिक जीवन—(श्र) जडपूजा वाम मार्ग श्रीर जिटल कियाकलाप (इ) तौहीद श्रीर मूर्तिपूजा (उ) सन्त श्रीर सूफी सम्प्रदाय (श्रूर) भारतीय इस्लाम § ६. लिलत कला § ७. साहित्य § ८. चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों का पुनक्त्थान § ६. मध्य काल का शान श्रीर श्रवीचीन काल का श्रारम्भ

९. मुगल-मराठा पुर्व

४५१—६५२

श्रध्याय १—साम्राज्य के लिए पहला संघर्ष—सांगा श्रीर बाबर ४५१ § १. कृष्णदेव राय श्रीर दिक्तिनी मंडल का संघर्ष § २. सांगा श्रीर पिन्छिमी मंडल का संघर्ष § ३. उत्तरी मंडल का संघर्ष श्रीर बाबर का पूर्व चिरत § ४. मध्य एशिया में उज़्जकों का प्रवेश श्रीर बाबर का काबुल श्राना § ५. बाबर का उत्तरी पंजाब जीतना § ६. बाबर का ठेठ हिन्दुस्तान जीतना § ७. राजस्थान के लिए युद्ध § ८. बाबर की पूरव चढ़ाई § ६. बहादुरशाह गुजराती श्रीर शेरखाँ का उदय

 सिन्ध जीतना § ११. शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य § १२. शेरशाह की शासन-व्यवस्था § १३. शेरशाह युग की कला श्रीर साहित्य § १४. इस्लामशाह सूर

श्रभ्याय २—साम्राज्य के लिए तीसरा संघर्ष—श्रकबर

८७७

\$ १. हुमायूँ की वापसी \$ २. हेमू \$ ३. श्रकबर के गद्दी पर बैठने पर भारतीय राज्य \$ ४. श्रकबर के पद्देले विजय श्रौर सुधार \$ ५. विजयनगर का पतन \$ ६. पूर्वी भारत के राज्य; मेवाइ श्रौर उड़ीसा का पतन \$ ७. गुजरात-बंगाल-विजय

श्रध्याय ४--मृगल साम्राज्य का वैभव

826

\$ १. श्रक्बर की शासन-व्यवस्था \$ २. श्रक्बर की धर्म-सम्बन्धी नीति \$ ३. उत्तरपिन्छम श्रीर दिक्खन में श्रक्बर के साम्राज्य-विस्तार के प्रयत्न \$ ४. श्रक्वर-युग में साहित्य श्रीर कला \$ ५. चित्रकला की मुगल कलम \$ ६. पहले सिक्ख गुरु \$ ७. जहाँगीर \$ ८. जहाँगीर के प्रशासन में साम्राज्य की घटबढ़ \$ ६. श्रराकानी श्रीर पुर्तगाली जलदस्य \$ १०. भारतीय समुद्र में श्रोलन्देज, श्रग्नेज श्रीर फांसीकी \$ ११. कन्दहार का छिनना \$ १२. शाहजहाँ \$ १३. चम्पतराय श्रीर हरगोविन्द \$ १४. मुगल साम्राज्य की दिक्खन पर दाव \$ १५. कन्दहार बलख बदख्शाँ के युद्ध \$ १६. शाहजहाँ के प्रशासन में पुर्तगाली, श्रोलन्देज श्रीर श्रंगेज \$ १७. शिवाजी का उदय \$ १८. तिमळनाड के लिए संघर्ष \$ १६. मुगल साम्राज्य का वैभव

अध्याय ५—शिवाजी और औरंगज़ेब

400

 श्रध्याय ६—मुगल साम्राज्य की घटती कला

प्र३३

§ १. बहादुग्शाह § २. बन्दा बैरागी § ३. मराठों का ग्रह-युद्ध § ४. फर्रुग्तिस्थर § ५. फर्रुग्तिस्थर के काल में राजस्थान पंजाब श्रौर व्रज § ६. राजकर्ता सैयद बन्धु § ७. निजाम का दिक्खन भागना श्रौर सैयदों का पतन § ८. श्रंग्रेजों की प्रमुख सामद्रिक शक्ति

श्रध्याय ७—मराठा साम्राज्य की नींव पड्ना

प्रशृ

\$ १. मराठा राज्य का लच्य \$ २. बुन्देलखंड वज राजस्थान पंजाब गुजरात में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष; सीमांत श्ररिक्त \$ ३. निजाम का दिक्खन में स्थापित होना श्रीर बाजी-राव के पहले विजय \$ ४. बाजीराव द्वारा निजाम का षड्यन्त्र कुचला जाना \$ ५. मराठों का मध्य मेखला में स्थापित होना \$ ६. उत्तर भारत पर पहली मराठा चटाई \$ ७. सिक्ख दलों का उदय \$ ८. बाजीराव की दिल्ली चढ़ाई \$ ६. श्रांग्रे श्रीर श्रंग्रेज; पुर्तगाली युद्ध \$ १०. नादिरशाह की चढ़ाई \$ ११. बराड के भोंसले

फांसीसी श्रीर श्रंग्रेंज शक्ति का उदय १७. बालाजीराव की दिशामूद नीति १८. बालाजी की दिक्खन-दिग्विजय चेष्टा १६. दिल्ली के शासन में मराठों का पहला हस्तचेप ११०. मराठा जंगी बेड़े का ध्वंस १११. श्रब्दाली की दिल्ली-मथुरा चढ़ाई श्रीर श्रंग्रेंजों का बंगाल-बिहार जीतना ११२. मराठों का पंजाब जीतना ११२. फांसीसी शक्ति का श्रन्त ११४. मराठा-श्रफगान युद्ध ११४. बालाजीराव का चरित

श्रध्याय ६—भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न ५६६

श्रध्याय १०—नाना फडनीस श्रीर वारन हेस्टिंग्स

६१३

\$१. भारत में अंग्रेज़ी शासन-पद्धित की नींव पड़ना \$२. वारन हेिंटग्स \$३. पेशवा नारायण्राव और "बारा माई" \$४. श्रवध-रुहेलखंड अंग्रेज़ी शिकंज में \$५. पहला अंग्रेज़-मराठा युद्ध \$६. सालबई और मंगलुर की सन्धियाँ \$७. दिल्ली-राजस्थान में अंग्रेज़ी गुरगे तथा महादजी शिन्दे \$८. पिट का भारत-शासन विधान और कार्नवालिस का स्थायी बन्दोबस्त \$६. टीपू \$१०. महादजी शिन्दे का दिल्ली वापिस आना \$११. मराठों की अन्तिम सफलता \$१२. गोरखालो राज्य का गंगा तक फैलना \$१३. मराठा साम्राज्य में अन्धेरगदीं अध्याय ११—मुगल-मराठा युग का भारतीय समाज ६३५

§ १. चौदहवीं सत्रहवीं शताब्दियों का पुनरुत्थान § २. मराठी श्रौर हिन्दी की सीमाएँ मिलना § ३. जनता का श्रार्थिक सामाजिक

जीवन **१४. ज्ञान-जाग्य**ति का ऋभाव **१५.** जाग्यति के ऋंग्रदूत **१६.** सत्रहवीं-ऋठारहवीं शताब्दी में साहित्य श्रौर कला **१७.** चित्रकला की पहाड़ी कलम **१८.** व्यावसायिक क्रान्ति

२०. अंग्रेज़ी राज पूर्व ६५३—९०४ अध्याय ?—अंग्रेज़ों का मुगल-मराठा साम्राज्य जीतना ६५३

§ १. भारतीय राज्यों का परस्पर सहयोग श्रौर नई सेनाएँ § २. हैदराबाद मैसूर पर श्रमंत्री श्राधिपत्य § ३. ज्ञमानशाह की चढ़ाई § ४. तिमळनाड श्रौर पंचाल दखल § ५. गायकवाड श्रौर पेशवा का श्रमंत्रों का श्राश्रित बनना § ६. दूसरा श्रमंत्र-मराठा युद्ध § ७. यशवन्तराव होळकर § ८. गोरखाली राज्य का कांगड़े तक पहुँचना § ६. मराठा राज्यों की श्रवनित § १०. श्रमंत्रों की पहली उत्तरपिच्छिम सिन्धयाँ § ११. रणाजीतिसिंह का उदय श्रौर उसकी रोक थाम § १२. भारतीय समुद्र पर एकाधिपत्य § १३. भारत को उपनिवेश बनाने का प्रयत्न § १४. श्रमंत्रज-नेपाल युद्ध § १५. पेंढारी तथा तीसरा श्रमंत्र-मराठा युद्ध § १६. श्रब्दाली साम्राज्य का श्रन्त, सिक्ख राज्य की बढ़ती § १७. पहला श्रांग्ल-बरमा युद्ध § १८. बारकपुर का कत्ले-श्राम § १६. भरतपुर का पतन § २०. नेपाल भोमसेन थापा के नेतृत्व में

परिशिष्ट ८—बलभद्र की समाध ऋध्याय २—भारत में ऋंग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त श्चित्ता ऋौर कानून ७०२

§ १. भारत में श्रंग्रेजी भूमि-बन्दोबस्त श्रीर स्थानीय शासन की बुनियाद § २. दिक्खन श्रीर पूर्वी भारत में रैयतवार श्रीर जमींदारी बन्दोबस्त § ३. उत्तर भारत श्रीर उद्दीसे का महालवार बन्दोबस्त § ४. हिमाचल में कुली-उतार श्रीर बेगार § ५. दिक्खनी बुन्देलखंड का मालगुजारी बन्दोबस्त § ६. राजस्थान में श्रंग्रेजों के खड़े किये जागीरदार § ७. श्रंग्रेजो शासन-दाँचा श्रीर गाँव-गंचायतों का दूटना ९ ५. नमक श्रीर श्रफीम

का एकाधिकार § ६. भारत में ऋंग्रेजी शिक्ता की बुनियाद § १०. भारत में ऋंग्रेजी कानून की बुनियाद § ११. भारत में ऋंग्रेजों को बसाने के प्रयत्न

#### श्रध्याय २—श्रंघेज़ों का सिक्ख राज जीतना

UPY

§ १. मध्य एशिया में रूसी श्रौर श्रंग्रेज श्रग्रदूत § २. सिन्धु नौचालन-योजना § ३. बर्न्स की मध्य एशिया यात्रा § ४. सिक्ख-राज को दिक्खन श्रौर पिन्छम से घेरने का प्रयत्न तथा सिक्खों का लदाख जीतना — (श्र) शाहशुजा की श्रफगान चटाई (इ) सिक्खों का लदाख जीतना (उ) सिन्ध के लिए होड़, खैबर पर संघर्ष § ५. काबुल में श्रंग्रेज वाणिज्य-दूत § ६. भीमसेन थापा की पदच्युति § ७. त्रिपच षड्यन्त्र § ८. भीमसेन थापा की पदच्युति § ७. त्रिपच षड्यन्त्र § ८. भीमसेन थापा की पदच्युति § ७. त्रिपच षड्यन्त्र § १०. कुमार नौनिहाल-सिंह—पंजाब-श्रफगान-नेपाल-सहयाग का प्रयत्न § ११. सिक्ख सेना की शक्ति का उदय § १२. श्रफगानों का उठना § १३. पहला श्रफीम युद्ध §१४. पहले श्रंग्रेज-श्रफगान युद्ध का श्रन्त § १५. सिन्ध दखल किया जाना § १६. ग्वालियर का श्रधीन होना § १७. नेपाल में मातबरसिंह § १८. पंजाब में सेना का राज श्रौर उसके विदद्ध तैयारी § १६. सतलज की लड़ाइयाँ § २०. नेपाल में राणाशाही का उदय

## श्रध्याय ४—खँडहरों की सफाई

५८४

§ १. खँडहरों की सफाई § २. दूसरा श्रंग्रेज़-सिक्ख युद्ध § ३. दूसरा श्रंग्रेज़-बरमा युद्ध § ४. कलात पर श्राधिपत्य § ५. ज़ब्तियाँ श्रोर दखल

#### श्रध्याय ५--पहला स्वाधीनता-युद

GYS

§ १. स्त्राधीनता-युद्ध का विस्तार श्रीर श्रायोजन § २. मंगल पांडे श्रीर मेरठ का बलवा § ३. द<u>्याने की पहली चेष्टाएँ</u> § ४. विस्नव का फूटना—(१) दोश्राब रहेलखंड श्रीर श्रावध (२) बिहार-बंगाल

(३) राजस्थान-बुन्देलखंड (४) पंजाब श्रौर नेपाल (५) दिक्खन § ५. इलाहाबाद श्रौर कानपुर का पतन § ७. लखनऊ श्रौर फाँसी का पतन पिछली कशमकश § ६. लद्दमीबाई श्रौर तात्या टोपे § १०. विफलता का कारण

अध्याय ६—कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा

\$ १. कम्पनी के शासन में भारतीय किसान \$ २. कारीगरों की दशा

\$ ३. कारीगरी का नाश \$ ४. खिराज तथा राष्ट्रीय ऋगा \$ ५. गोरे

कृषिव्यवसायी और भारतीय कुली \$ ६. भारत में अंग्रेज़ी उपनिवेशों का न पनपना \$ ७. नमक का एकाधिकार \$ ८. नहरें

और रेलपथ \$ ६. अंग्रेज़ी सरकार का कम्पनी से भारत को
खरोदना \$ १०. भारत का घोरतम पतन \$ ११. समाज-सुधार

और ज्ञान-प्रसार के पहले प्रयत्न \$ १२. भारत-विषयक अध्ययन
का उदय

#### श्रध्याय ७—विवटोरिया युग

930

§ १. विक्टोरिया युग—युरोप की विश्वप्रभुता § २. सन् ५७ के बाद का नीति-परिवर्तन § ३. कृषक-स्वत्व कानून § ४. वली-उल्लाही और नामधारी § ५. भारत अंग्रेजी पूँजीशाही के शिकंजे में § ६. भारत द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य-वृद्धि § ७. दूसरा आंग्ल-अप्रगान युद्ध § ८. मिस्र पर अंग्रेजी शिकंजा § ६. रूस-अप्रगान-सीमा-निर्णय § १०. तीसरा आंग्ल-बरमी युद्ध § ११. राणाशाही की दूसरी पीढ़ी § १२. सीमान्तों पर अग्रसर नीति का नया दौर § १३. टकसालों का बन्द किया जाना और विनिमय का नियन्त्रण § १४. भारत द्वारा ब्रितानवी साम्राज्यवृद्धि का नया दौर § १५. नव जागरण का उदय § १६. विधान सिमिति तथा पंजाब भूमिहस्तान्तरण कानून

परिशिष्ट ६—जगदीशचन्द्र वस श्रीर बेतार की विजली

#### **श्र**ध्याय ८—कान्तिकारी दलों का उदय

274

§ १. क्रान्ति-टोलियों की नींव पड़ना § २. फारिस-लाड़ी श्रौर तिब्बत पर चढ़ाई § ३. वंग-भंग §४. स्वदेशी श्रान्दोलन § ५. श्रांग्ल-रूसी सम्भौता § ६. मीलों मिंटो सुधार श्रौर दमन §७. वंग-भंग का रद्द होना § ८. दिक्खन श्रफरीका सत्याग्रह § ६. कोमागाता मारू § १०. चोन में क्रान्ति, तिब्बत में श्रंग्रेजो दस्तन्दाजी § ११. पहला विश्व-युद्ध §१२. पहले विश्व-युद्ध-काल की क्रान्ति-चेष्टाएँ § १३. किसान जागरण, कांग्रेस-लीग समभौता § १४. मीटेगू चेम्सफोर्ड सुधार श्रौर जलियाँवाला कत्लेश्राम § १५. मध्य एशिया में दस्तन्दाजी तथा श्रफगानिस्तान का स्वतन्त्र होना

#### अध्याय ६—गान्धी युग

ZSE

§ १. विल्लाफत श्रोर श्रमहयोग § २. साम्प्रदायिक विद्वेष का उभइना § ३. "स्वराज" पत् § ४. बीसवीं शताब्दी में श्रंग्रेज़ी पूँजीशाही द्वारा भारत का विदोहन § ५. श्रकाली श्रोर श्रन्य सत्याग्रह § ६. क्रान्ति-दलों का फिर उठना, युवक श्रोर मज़दूर जागरण § ७. श्रफगानिस्तान में राजकान्ति § ८. नमक सत्याग्रह श्रोर गोलमेज सम्मिलनी § ६. सन् १६३५ का शासन-विधान श्रोर कांग्रेस का श्रंग्रेज़ी साम्राज्य से सहयोग § १०. रजवाड़ों में जन-जाग्रति § ११. गांधी युग में सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति

#### श्रध्याय १०—श्राज़ाद हिन्द का उदय

ರಾಶಿ

§ १. जापान श्रीर चीन § २. युरोप में युद्ध § ३. पाकिस्तान की माँग, भारतीय कांग्रेस में मतभेद श्रीर सांकेतिक श्रसहयोग § ४. जर्मनी की रूस पर चढ़ाई § ५. पूर्वी एशिया में युद्ध § ६. श्राजाद हिन्द पौज की नींव पड़ना § ७. क्रिप्स पेशकश श्रीर भारत छोड़ों घोषणा § ८. श्रा० हि० फौ० में संकट खड़ा होना § ६. श्रा० हि० फौज का पुनःसंघटम श्रीर श्राजाद

हिन्द सरकार की स्थापना § १०. बंगाल दुभित्त § ११. श्राजाद हिन्द फीज की भारत चढ़ाई § १२. इरावती की लड़ाइयाँ § १३. दूसरे विश्व-युद्ध का श्रन्त § १४. नौसेना-विद्रोह § १५. श्रंग्रेजों का भारत छोड़ने का संकल्प § १६. सन् १६४६ के निर्वाचन § १७. ब्रितानवी मन्त्रि-प्रतिनिधिमण्डल § १८. श्रंग्रेजों का भारत को तोड़ कर जाना § १६. श्रंग्रेजी राज के लेनदेन का हिसाब तथा उसकी विरासत

#### १२. अभिनव भारत पर्व

९०५-९६९.

श्रध्याय ?—श्रंयेज़ी राष्ट्रपरिवार में खिएडत भारत का गर्गाराज्य ६०५ § १. विभाजन के पहले प्रत्यच्च परिगाम (त्र्र) जनोच्छेद (इ) कश्मीर का भगड़ा (उ) गांधी की हत्या (ऋ) रजवाड़ों का मज्जन (लृ) पख्तून संघर्ष § २. भारत गण्राज्य का संविधान § ३. भारत के पड़ोस से हटते हुए पिन्छम-युरोपियों का संघर्ष-(ख्र) भारत-समुद्र पर ऋधिकार बनाये रखने के ऋंग्रेज़ों के पहले उपाय (इ) बरमा फिलिस्तीन हिन्दद्वीपों से युरोपियों का हटना (उ) चीनी लोकतन्त्र का उत्थान (ऋ) नेपाल में राणाशाही का दहना (लू) कोरिया का युद्ध (ए) उत्तरी हिन्दचीन की मुक्ति (ऐ) ईरान का उठने का प्रयत्न ऋौर प्रतिकान्ति (ऋो) ऋरव देशों त्रौर त्रफरीका में उद्बोधन त्रौर संघर्ष (त्रौ) दक्खिनपूरवी एशिया त्रौर बगदाद की सामरिक सन्धियाँ (त्रां) पंचशील त्रौर बांदुङ सम्मेलन १४. "भारत पर ग्रमरीकी परछाँहीं" §५. भूमि-स्वत्व-सुधार श्रौर भूदान §६. <u>पाँच-बरसी</u> योजनाएँ ९ं७. कांग्रेस शासन की दशाब्दी ९८. पाकिस्तान की पहली दशाब्दी १६. उपसंहार

```
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार की अनय प्राप्य कृतियाँ
              ( ? )
   भारतीय वाङ्मय के अमर रत्न
              ( ? )
      भारतीय कृष्टि का क ख
              ( 3 )
  पुरखों का चरित, पोथी १. २. ३.
              (8)
         मनुष्य की कहानी
              ( 4 )
           हमारा भारत
             ( & )
गोरखाली इतिहास की मुख्य धाराएँ
              ( प्रेस में )
              ( 9 )
   भारतीय इतिहास की मीमांसा
              (प्रेस में)
```

विवरण के लिए ग्रन्थ के अन्त में देखिए

# भारतीय इतिहास का उन्मीलन

# १. भूमिका पर्व

#### अध्याय १

#### हमारा देश

\$१. सीमाएँ—प्रकृति ने हमारे देश भारतवर्ष की बड़ी स्पष्ट सुन्दर श्रौर पक्की हदबन्दी की है। संसार भर में सब से ऊँचा पर्वत हिमालय इसके उत्तर लगातार चला गया है। उत्तरपिन्छम तरफ पामीर श्रौर हिन्दकोह† तथा श्रफगानिस्तान श्रौर कलात पटार, श्रौर उत्तरपूरब तरफ नामिक उ, पातकोई, नगा; श्रौर लुशाई के पहाड़ हिमालय के साथ मिल कर हमारे देश का परकोटा बनाते हैं । पूरव, दिस्खन श्रौर पिन्छम की बाकी श्राधी चौहदी समुद्र ने पूरी की है। सन् १६४७ में हमारे देश के दो दुकड़े हो गये, तो भी इतिहास की हिट से यह समूचा देश एक ही है।

§ २. उत्तर भारत का मैदान हिमालय श्रीर पूरवी पिन्छुमी समुद्र के बीच उत्तर भारत का खुला श्रीर विस्तृत मैदान है। हिमालय से उतरने वाला सब पानी इस मैदान को सींचता हुश्रा समुद्र में बह जाता है। उस पानी के दो प्रस्रवण श्रर्थात् बहाव के रास्ते हैं। सिन्ध का पानी हिमालय से निकल

† जिस पर्वत को हाल तक हम हिन्दूकश कहते रहे हैं, अफगानिस्तान की सरकार ने १६४५ में आदेश निकाल कर उसका नाम हिन्दकोह रख दिया है।

‡स्थानीय उच्चारए। नगा है, नागा नहीं। श्रंप्रेजी में भारतीय नाम कुछ के कुछ बन जाते हैं। इस प्रन्थ में भरसक उनके ठीक रूप खोज कर दिये गये हैं। दिक्लन-पिन्छम बह जाता है; गंगा के पानी का रुख दिक्लन-पूरव है।

उत्तर भारत की बरखा श्रिधिकतर पुरवाई चलने पर होती है। पुरवाई जिन बादलों को लाती है वे वंगाल की खाड़ी से उठने वाली भाप के बने होते हैं। इससे उन बादलों का ज़ोर गंगा के काँठे पर श्रिधिक होता है, सिन्ध के काँठे में कम रह जाता है। इसी कारण गंगा का काँठा सिन्ध के काँठे से श्रिधिक हरा-भरा श्रीर श्राबाद है। यह दुनिया भर के सबसे श्रिधिक उपजाऊ श्रीर श्राबाद प्रदेशों में से है।

सिन्ध श्रीर गंगा के पानी का रख एक तरफ नहीं है। इससे प्रकट है कि दोनों के बीच ऊँचा पनढालां है, जिसके कारण सतलज श्रीर जमना एक दूसरे से हटती गई हैं। सतलज के खादर में को जमना के खादर से ऊपर तो कुरुच्चेत्र का बाँगर में श्रलग करता है, श्रीर नीचे जा कर उन दोनों के बीच श्राडावळां ं के पहाड़ श्रीर थर या ढाट में मर्भूमि श्रा गई है। सिन्ध के काँठे से गंगा के काँठे तक जाना हो तो इस थर को श्रीर श्राडावळा के पहाड़ी जंगलों को लाँघना किटन होता है। उनके बीच एकमात्र सुगम रास्ता कुरुच्चेत्र-पानीपत के तंग बाँगर में से ही है। इसी कारण यह बाँगर सिन्ध श्रीर गंगा के काँठों के बीच भारी नाका है। भारतवर्ष के इतिहास की श्री के भाग्य-निर्णायक लड़ाइयाँ इसी बाँगर में हुई हैं। /

नक्शे में सिन्ध श्रीर गंगा काँठों के कई स्वष्ट भाग दिखाई देते हैं।

काँठा = मैदान में किसी नदी के दोनों तरफ की भूमि। किसी नदी का काँठा
 यदि पहाड़ में घिरा हो तो उसे दून (दोणी) कहते हैं। अंधे जी में दोनों के लिए
 वैहेली शब्द है।

<sup>†</sup> पनढाल शब्द इस अर्थे में कुमाऊँ-गढ़वाल में प्रचलित है।

<sup>‡</sup> खादर = नदी के काँ ठे की उपजाऊ जमीन । बाँगर = नदियों की पहुँच से बची सूखी ऊँची जमीन । ये कुरुनेत्र-मेरठ-रहेलखगड के प्रचलित शब्द हैं।

<sup>††</sup> श्रंत्रेजी में इसे 'श्राड़ावली' लिखते हैं, जिसे श्रशुद्ध पढ़ कर लोगों ने 'श्रावली' बना डाला है। श्राडा=ितरङा, वळा=पहाड़।

<sup>🂢</sup> थर उसका सिन्धी नाम है, ढाट राजस्थानी।

सिन्ध नदो ने ऊरर जहाँ अपनी पाँचों बाँ हैं फैला रक्खी हैं वह पंजाब है। जहाँ उसका समूचा पानी सिमट कर एक धारा में आ गया है वह सिन्ध प्रान्त है। गंगा-जमना का रूख शुरू में जहाँ दिक्खन-पूरव है, वह उपरला गंगा काँठा या ठेठ हिन्दुस्तान है। बीच में जहाँ गंगा प्रायः पूरव बहती है वह विचला गंगा काँठा विहार प्रान्त है, और फिर जहाँ गंगा ने समुद्र की तरफ मुँह फेर कर अपनी बाँ हें फैला दी हैं और ब्रह्मपुत्र भी उसमें आ मिला है वह निचला गंगा काँठा बंगाल है। ब्रह्मपुत्र का उपरला अकेला काँठा अलग है, उससे असम ('आसाम') प्रान्त बना है।

§ ३. मध्य-मेखला--- ब्राहावळा के दिक्खनी भाग से उसकी कई बाँहियाँ पूरव दिक्खन बढ़ी हुई हैं। इन बाँहियों समेत आडावळा का पुराना नाम पारियात्र है। इसके पूरव, जमना श्रीर गंगा काँठों के दक्खिन जो जमीन का उठाव लगातार चला गया है, जो कि नदियों के दक्खिन से उत्तर बहने से स्चित होता है, वह बिन्ध्य पर्वत के कारण है। विन्ध्य के पूरबी छोर में नर्मदा के स्रोत हैं। उन स्रोतों के पास विन्ध्य एक ग्रौर पर्वत के साथ ग्रापना कन्धा लगाता है। इस पर्वत की धार मेकल पहाड़ से पूरव तरफ पारसनाथ पहाड़ तक गई है स्त्रीर इसकी एक बाँह पिन्छिम तरफ बढ़ी हुई महादेव स्त्रीर सातपूड़ा पहाड़ों के रूप में नर्मदा के बाँ यें बाँ यें विन्ध्य के बराबर चली गई है। मृहादेव-सातपुड़ा श्रंखला का पुराना नाम ऋच्च पर्वत है। उसके पूरव मेकल से पारसनाथ तक के पर्वत को भी या तो ऋन में ही गिना जाता या उसका दूसग नाम था। इन पर्वतों से मध्यमेखला की रीट बनी है। इस मेखला के उत्तरी ऋंचल को बनास, चम्बल, बेतवा, केन, सोन ऋ।दि नदियाँ घोती हैं। पांच्छमी यांचल को लूनी, साबरमती श्रीर मही; दिक्लनी श्रांचल को नर्मदा, तापी, वर्धा, वेणगंगा, महानदी श्रीर वैतरणी; तथा पूरवी श्रंचल को सुवर्णरेखा श्रीर दामोदर । स्राबू श्रीर पारसनाथ पहाड़ मध्यमेखला के पिन्छमी श्रीर पूरबी बुर्ज हैं।

इस मेखला के पिन्छमी छोर पर गुजरात काटियावाड़ का हरा भरा मैदान है। उसके उत्तरपूरव पारियात्र ख्रौर थर का समूचा प्रदेश राजस्थान है, जिसका दिक्लनपूरवी श्रंश मालवा पठार है। श्रागे बेतवा श्रौर केन के काँठों तथा नर्मदा के उपरले काँठे वाला प्रदेश बुन्देलखर है। 'बुन्देला' का श्रथं है विन्ध्य का रहनेवाला, इसिलए बुन्देलखर का श्रथं है विन्ध्य-भूमि। उसके पूरव सोन का उपरला काँठा बघेलखंड है; श्रौर सोन के समानान्तर दिक्लिन तथा नर्मदा-काँठे के पूरव, महानदी का उपरला काँठा छत्तीसगढ़। बघेलखंड-छत्तीसगढ़ के ठीक उत्तर श्रवध का मैदान है। श्रवध का पुराना नाम कोशल था श्रौर बघेलखंड-छत्तीसगढ़ का दिच्या कोशल। बघेलखंड-छत्तीसगढ़ के पूरव मध्यमेखला का बाकी पहाड़ी श्रंश काइखंड या छोटा नागपुर है, श्रौर उसके दिक्खन समुद्रतट का प्रदेश उड़ीसा।

\$ 8. दिक्खन — तापी या ताप्ती और महानदी के दिक्खन, समुद्र की तरफ ग्रदा हुआ, तिकोना पठार "दिक्खन" कहलाता है। इस तिकोने के पिन्छिमी किनारे के साथ-साथ सह्याद्रि या पिन्छमी घाट चला गया है, और पूर्वी किनारे पर महेन्द्र और मलय पर्वत अथवा पूर्वी घाट। दिक्खन की सब बड़ी निदयाँ पिन्छम से पूरव बहती हैं। इसका यह अर्थ है कि सह्याद्रि के पूरव तरफ ढाल है, और महेन्द्र मलय श्टंखलाएँ बीच बीच में ऐसी टूटी हुई हैं कि उनमें से बड़ी निदयाँ लाँघ सकती हैं। पिन्छमी और पूरवी दोनों घाटों और समुद्रों के बीच मैदान की एक एक हरी किनारी है। पिन्छम तरफ की किनारी बहुत सँकरी है, पूरव का हाशिया अच्छा चौड़ा है। पिन्छमी किनारी के उत्तर वाले अंश को कोंकण और दिक्खन वाले अंग को केरल या मलबार कहते हैं। पूरवी किनारी का दिक्खनी अंश चोलमंडल अपीर उत्तरी अंश किलांग है।

दिक्खन भारत के पठार को कृष्णा नदी दो भागों में बाँटे हुए है। उसके उत्तर के भाग का पिन्छमी अशंश महाराष्ट्र और पूरवी अशंश कृष्णा गोदावरी के मुहानों सिहत आ्रान्ध या तेलंगाना है। कृष्णा के दिक्खन सहा और मलय पर्वत एक दूसरे के निकट आते आते नीलगिरि पर मिल गये हैं। उनके मेल से बना

संप्रेजी कौरोमंडल इसी का बिगड़ा हुन्ना रूप

ऊँचा पठार कर्णाटक है। कर्णाटक के पूरव तट का मैदान चोलमंडल या तिमळ देश है। नीलिगिरि के दिक्खन मलय पर्वत फिर उठ कर भारत की दिक्खिनी नोक तक चला गया है। वहाँ उसके पिन्छम केरल ख्रीर पूरव चोलमंडल है। समुद्र पार सिंहल द्वीप भी इतिहास की हिन्ट से भारतवर्ष का भाग है।

दिक्खन में मैदान के जो तंग फीते हैं, वे उत्तर भारत के विशाल मैदान के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। तो भी वे बड़े उपजाऊ हैं। कोंकण और केरल तो मानो भारतवर्ष के बाग ही है। नारियल अनन्नास काजू और बाइस किस्म के केले के सिवाय लौंग इलायची आदि मसालों के पौधे भी केरल में होते हैं, और उसके पड़ोस का मलय पर्वत अपने सुपारी चन्दन और कपूर के जंगलों के लिए प्रसिद्ध है। चोलमंडल का तट उपज और आबादी में गंगा के काँठे से कम नहीं है। तापी और वर्धा के उपरले काँठों—खानदेश और बराड—की काली मिट्टी अत्यन्त उपजाऊ है। उनमें भारत की सबसे अच्छी कपास पैदा होती है। इसके अलावा दिक्खन और मध्य-मेखला के पहाड़ और पठार अपनी कीमती खिनज सम्पत्त के लिए सदा से प्रसिद्ध रहे हैं।

§ ५. सीमा-पर्वतों के प्रदेश—भारतवर्ष की उत्तरी सीमा पर जो बड़े-चड़े पहाड़ हैं, उनकी शृंखलाओं के फैलाव के बीच भी अनेक आबाद प्रदेश और वस्तियाँ हैं। सिन्ध और ब्रह्मपुत्र दोनों नद हिमालय की पीठ पीछे कैलाश पर्वत के पास से निकलते हैं। दोनों उलटी दिशाओं को रवाना होते, और ७ ८ सौ मील का सफर कर एकाएक भारत के मैदान में ढल पड़ते हैं। उन नदों के उन मोड़ों को आजकल के विद्वान हिमालय की पिंच्छमी और पूरवी सीमा मानते हैं। उत्तर भारत के मैदान से सनातन हिम से ढकी ऊँची चोटियों तक हिमालय तीन सीहियों में उठा है। प्राचीन भारतीय उन्हें उपिगरि, बहिगिरि और अन्तिगिरि कहते थे, आधुनिक भूशास्त्री उप-हिमालय, लघु-हिमालय और महा-हिमालय कहते हैं। ये तीन शृंखलाएँ तीन सीहियों की तरह पिंच्छम से पूरव लगातार चली गई हैं। उप-हिमालय का नमूना जम्मू से गढ़वाल तक के शिवालक, अवध के उत्तर का हुँडवा पर्वत या नेपाल तराई

#### की चूड़ियाचौकी है।

लघु-हिमालय की गोद में पन्छिम से पूरव, हजारा, कश्नीर, काँगड़ा, कुल्लू, क्युंठल, गद्वाल, कुमाऊँ, नेपाल, भ्टान त्रादि रमणीक प्रदेश हैं। इन प्रदेशों की बस्तियाँ प्रायः सब पहाड़ों की कमर पर या उनके बीच तंग दूनों में हैं। किन्तु इनमें से दो प्रदेश लघु-हिमालय के पहाड़ों के बीच त्रिरे समथर मैदान हैं, एक कश्मीर, दूसरा ठेठ नेपाल। कश्मीर जेहलम या वितस्ता नदी की पहाड़ों से घिरी उपरली उत्तरपिक्छमवाहिनी भारा की ८४ मील लम्बी २५ मील चौड़ी समथर दून है। विद्यमान नेपाल राज्य का पंच्छिमी चौथाई श्रंश घाघरा का प्रस्रवर्ण होत्र है। उसके पूरव गंडक का प्रस्वरण चेत्र है जो सप्तगंडकी कहलाता है। उस राज्य का पूरवी यांश जो कोसी का प्रस्ववणात्तेत्र है सप्तकौशिकी कहलाता है। सप्तगएडकी ग्रौर सप्त-कौशिकी के बीच ठेठ नेपाल दून है जिसमें बागमती नदी बहती है। वह २६ मील लम्बा १६ मील चौड़ा पहाड़ों के बीच घिरा छोटा सा मैदान है जिसमें काठमांडू, पाटन ग्रौर भातगाँव बस्तियाँ हैं। कुमाऊँ से सप्तगएडकी तक हिमालय के मध्य भाग में पहाड़ों के ऊपर श्रानेक रमणीक ताल हैं। लघ हिमालय की बस्तियों के ऊपर महाहिमालय की चोटियाँ एकाएक उठती हैं। उनकी परम्परा भीच-बीच में जहाँ टूटती है वहीं हिमालय को पार करने के घाटे या जोत हैं।

भारत के उत्तरपूरव के पहाड़ों में मिणिपुर, त्रिपुरा ब्रादि बस्तियाँ हैं। इन पहाड़ों की एक बाँही खासी-जयन्तिया ब्रीर गारो पहाड़ियों के रूप में सीधे पिन्छम बढ़ी हुई है, जिससे उत्तरी बंगाल के ब्रागे ब्रह्मपुत्र का ब्रीर पूरवी बंगाल के ब्रागे सुरमा नदी का काँठा उत्तरपूरवी सीमान्त पहाड़ों के ब्रान्दर घुसे हुए मैदान के पच्चर से लगते हैं।

उत्तरपिच्छम के पहाड़ी प्रदेश बड़े महत्त्व के हैं। सिन्ध नदी में पिच्छम तरफ से गिलगित, स्वात, कूनड़, काबुल, कुर्रम, गोमल ग्रादि नदियाँ हिन्दकोह श्रीर श्रफगानिस्तान का धोवन लाती हैं। भूमि की बनावट की दृष्टि से इनकी दूनों भी भारतवर्ष के भाग हैं। श्राजकल श्रफगानिस्तान श्रलग राज्य है, किन्तु पिछले जमानों में वह प्रायः भारत के श्रन्तर्गत रहा है। पामीर श्रौर श्रफगा-निस्तान पठारों के उत्तरी छोर श्रसत्त में भारतवर्ष की उत्तरपन्छिमी सीमा हैं।

पामीर का पटार — जिसे दुनियाँ की छत कहा जाता है — हमारे देश के मस्तक पर मुकुट के समान है। उनके पिन्छिमी धोवन को लिये हुए, हिन्दकोह के उस पार, ग्रामू दिश्या बहता है। उसी का पुराना नाम वंत्तु है। पामीर का पूरवी धोवन रस्कम या यारकन्द दिश्या में जाता है, जिसका पुराना नाम सीता है। सीता नदी ग्रागे चल कर तारीम में जा मिली है। वंत्तु पामीर से निकल कर बदख्शाँ ग्रीर बलख प्रदेशों की उत्तरी सीमा बनाता गया है। पामीर के पिन्छम बदख्शाँ है ग्रीर फिर बलख। तीनों हिन्दकोह के उत्तर सटे हुए हैं। वंत्तु, सीता ग्रीर तारीम के काँठों से हमारे देश का बहा सम्बन्ध रहा है।

हिन्दकोह के इस तरफ, उसके ग्रौर काबुल नदी के बीच, किपश (काफिरिस्तान) ग्रौर पिन्छमी गन्धार प्रदेश हैं; फिर हिन्दकोह, पामीर ग्रौर कृष्णगंगा दून के बीच दरद देश। पिन्छमी गन्धार के पूरव हिमालय का सबसे पिन्छमी जिला हजारा है ग्रौर दरद के दिक्खन कश्मीर। काबुल नदी के दिक्खन, हेलमन्द नदी के विचले काँठे ग्रौर सुलेमान पहाड़ तक ठेठ ग्रफगान प्रदेश हैं। सुलेमान के किनारे से सिन्ध के मैदान की एक नोक— जिसमें सित्री की बस्ती हैं—पहाड़ों में पच्चर की तरह बढ़ी हुई है। उसी नोक के ऊपर बोलान दर्ग है।

सिन्ध मैदान के पिन्छम पहाड़ों में कलात शौर लासबेला प्रदेश हैं। वे प्रदेश तथा उनके पिन्छम ठेठ बलोचिस्तान का पूरवी श्रंश मिला कर श्रव बलोचिस्तान प्रान्त वनता है। सच कहें तो बलोचिस्तान नाम श्रंग्रेंजों ने इस प्रान्त पर भूठमूठ चिपकाया था। इसका उत्तरपूरवी भाग—सिबी बोलान तक का—पठान या श्रफगान प्रदेश है, तथा कलात लासबेला के पिन्छम जो श्रसल बलोच प्रदेश है वह भारतवर्ष का भाग नहीं, ईरान का श्रंश है। इस तरफ हिंगोल नदी श्रौर रास (श्रन्तरीप) मलान हमारे देश की सीमाएँ रही हैं।

<sup>†</sup> जेहलम में उत्तरपिच्छम से आ कर मिलने बाली नदी।

दरद प्रदेश की पूरवी सीमा हिमालय के घाटे जोजी ला† पर लगती है। उसके पूरव तिब्बत है, जो असम (ग्रासाम) की उत्तरपूरवी सीमा से भी ग्रागे तक चला गया है। तिब्बत का पिंछमी प्रदेश लदाख ग्रब कश्मीर रियासत में है।

यदि हम भारतवर्ष के उत्तरी श्रौर उत्तरपिन्छमी सीमान्त पर ध्यान दें तो दोनों में एक स्पष्ट मेद दिखाई देता है। हिमालय के उस पार तिब्बत लम्बा चौड़ा श्रौर बीहड़ पठार है। िकन्तु इधर हिन्दकोह के उस पार श्रामू श्रौर सीर दिखा के काँठे गंगा-जमना के काँठों की तरह हैं। पामीर के पूरव सीता-तारीम का काँठा भी खुला मैदान है। श्रामू-सीर श्रौर तारीम के मैदानों तथा सिन्ध के मैदान के बीच जो पहाड़ी बाँध है वह तिब्बत के पहाड़ी बाँध से बहुत कम चौड़ा है। इसी कारण हिमालय श्रौर तिब्बत के श्रारपार भारत का दूसरे देशों के साथ वैसा सम्बन्ध नहीं रहा, जैसा कि हिन्दकोह-पामीर के रास्ते से।

\$ ६. समुद्र भारत को तीन तरफ से घेरने वाला समुद्र बड़े महत्त्व का है। उसके द्वाग विदेशों से भारत का सम्बन्ध बहुत पुराने काल से रहा है। ब्राज्यकल के जहाज महासागरों में भी चलते हैं, पर पुराने काल के समुद्री व्यापारपथ प्रायः तट के साथ साथ थे।) एशिया के नक्शे पर ध्यान देने से दिखाई देगा कि भारतवर्ष के एक तरफ ब्रफरीका, ब्रार्व ब्रोर ईरान हैं, तो दूसरी तरफ हिन्दचीनी प्रायद्वीप, हिन्द-द्वीपावलो (इंदोनीसिया) ब्रोर चीन। ब्रमरीका को हम नई दुनिया कहते हैं। पुरानी दुनिया के लोगों को उसका पता कोई साढ़े चार सौ बरस से मिला है। लेकिन जो पुरानी दुनिया के सम्य देश थे, उनके समुद्री रास्तों के ठीक बीचोंबीच भारतबर्ष पड़ता था। इसी कारण वह सम्य जगत के समुद्री व्यापार का सदा केन्द्र रहा।

§ 9. भारतवर्ष की विविधता में एकता—हमारा देश विशाल है, श्रौर उसमें श्रनेक प्रकार के प्रदेश हैं। कहीं खुले विस्तृत मैदान तो कहीं तंग पहाड़ी दृनें, कहीं हरे भरे खादर तो कहीं बंजर महभूमि, इत्यादि। किन्तु हमारे देश की बनावट में कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इसकी विविधता में गहरी

<sup>†</sup> ला = घाटा । यह तिब्बती शब्द है।

एकता पैरा कर देती है। समुद्र श्रौर हिमालय, जो कि इसकी सीमाएँ हैं, इसे स्पष्ट एक देश बना देते हैं। फिर वही समुद्र श्रीर हिमालय मानो हमारे समूचे जीवन को भी चलाते हैं। समुद्र से गर्मी में जो भाप के बादल उठते हैं, वे हिमालय को नहीं लाँच पाते। वे या तो लौट कर भारत के मैदानों पर बरसते हैं. या हिमालय की गोद में बरफ बन कर बैठ जाते ख्रोर फिर नदियों के रूप में उन्हीं मैदानों को सीचते हुए समुद्र में वापिस जा पहुँचते हैं। समुद्र श्रीर हिमालय के बीच पानी उछालने का जो यह खेल लगातार चलता है, इसी से हमारी सदीं गर्मी ख्रौर बरसात की ऋतुएँ होती हैं, हमारी खेतीबारी होती है ख्रौर हमारी नदियों के तथा उनके द्वारा हमारे वाणिज्य व्यापार के रास्ते निश्चित होते हैं । समूचे भारत की ऋतु-पद्धति इसी कारण एक है। सच कहें तो उत्तर भारत का मैदान हिमालय की ही देन है। वह नदियों द्वारा बहा कर लाई हुई उसी की मिट्टी से बना है। नदियों के किनारे ही प्रारम्भिक बस्तियाँ बसीं श्रीर निदयों के द्वारा ही उनमें पहले । हल परस्पर व्यापार चला । स्थल के रास्ते भी मनमानो दिशा में नहीं जा सकते, वे निदयों पहाड़ों स्त्रादि की बनावट देख कर चलते हैं। इसी कारण हमारे देश में पुराने काल से कई एक प्रमुख रास्ते चले त्याते हैं, जिनके कारण भारत के विभिन्न प्रदेशों में परहार गहरा सम्बन्ध बना रहा है। उन रास्तों को सामान्य दिशा सदा एक सी रही है।

§ ८. उत्तर भारत के मुख्य राजपथ — उनमें सबसे मुख्य वह रास्ता है जो उत्तर-भारतीय मैदान को ब्रारपार पिन्छम से पूरव लॉवता है । ब्राटक (सिन्ध नदी) के पिन्छम से चल कर, पंजाब की निर्देशों को उथले घाटों पर लॉवता हुआ, कुक्लेंत्र के बॉगर में से हो कर, वह गंगा के कॉठे में पहुँचता है ब्रोर किर बनारस के पास गंगा के दिक्खन उतर कर उसके दाहिने किनारे के साथ साथ बंगाल के बन्दरगाहों तक जा निकलता है । कुक्लेंत्र के बॉगर के ब्रातिरक्त उस रास्ते के दो ब्रोर बड़े नाके हैं । एक तो सिन्ध ब्रोर जेहलम नदी के बोच, जहाँ वह नमक-पहाड़ियों की श्रृक्षला को लॉवता है; दूसरे बिहार ब्रोर वंगाल को सीमा पर मुंगर से राजमहल तक, जहाँ गंगा तक तक बढ़ी हुई भाड़खंड की पहाड़ियाँ उसे तंग दरों में से गुजरने को बाधित करती हैं।

उपरते गंगा काँठे से इस राजपथ की एक बड़ी शाखा हिमालय के नीचे नीचे अवध से असम तक चली गई है। उसी प्रकार एक बड़ी शाखा पंजाब से सिन्ध की तरफ पंजाब की निदयों की दिशा में गई है। इस मुख्य राजपथ से उत्तर तरफ अनेक छोटे रास्ते हिमालय की खोर बदते हैं और फिर हिमालय के पार जाने वाले सीमान्त रास्तों से जा मिलते हैं।

§ ९. सीमान्त के रास्ते—उत्तरपिन्हिमी उत्तरी ग्रीर उत्तरपूर्वी सीमान्तों के रास्ते उत्तर भारत के राजपथ के ही बढ़ाव हैं। जेहलम ग्रीर श्राटक के बीच से उस राजपथ में से फट कर एक हिमालयगामी रास्ता जेहलम दून के द्वाग कश्मीर में घुसता है। उसीके पड़ोस से रास्तों का एक समूद सीधा सिन्ध दून में ऊरर को, ग्राथवा सिन्ध पार कर स्वात ग्रीर कूनड़ की दूनों में चढ़ता है, ग्रीर ग्रागे बढ़ कर हिन्दकोह के बाटों को लॉबता हुग्रा बदख्शाँ ग्रीर पामीर में जा पहुँचता है। उसकी शाखाएँ बदख्शाँ में ग्रामू के काँठे में ग्रीर पामीर में से पूरव उतर कर सीता ग्रीर तारीम के काँठों में चली जाती हैं। जेहलम से कूनड़ तक के पहाड़ी प्रदेश का पुराना नाम गन्धार है इसलिए इन रास्तों को गन्धार के रास्ते कहना चाहिए।

सीमाप्रान्त के रास्तों का दूसरा बड़ा समूह श्रफगानिस्तान में से गुजरता है। उनमें से एक प्रसिद्ध रास्ता काबुल नदी का है। श्राजकल यह श्राटक से काबुल नदी के दिक्खन—पेशावर श्रीर खेबर हो कर—बढ़ता है। पुराने काल में वह काबुल नदी के साथ-साथ जाता था। श्रागे काबुल के उपरले खोतों से हिन्दकोह पर चढ़ कर वह श्रामू के खोतों के साथ बलख श्रीर श्रामू मैदान में उत्तर जाता है। कुर्रम की दून से भी श्रफगानिस्तान में श्रुसने का रास्ता है। एक श्रीर व्यापार पथ वह है जो डेरा-इस्माइलखाँ से गोमल नदी श्रीर दर्रे के रास्ते गजनी श्रीर कन्दहार की तरफ बढ़ता है। श्रीर नीचे एक राम्ता सक्वर, सिबी श्रीर दर्र बोलान के निर्जल प्रदेश में से हो कर कन्दहार को, श्रीर कन्दहार से हरात को, श्रफगान पहाड़ों के दिक्खन-दिक्खन चला गया है। सिन्ध के मैदान के ठीक पिन्छम कलात श्रीर खीरथर पहाड़ों में से लाँघने वाले शस्ते बड़े विकट हैं। कगची से तट के साथ साथ भी मकरान द्वारा पिन्छम जाने का रास्ता है।

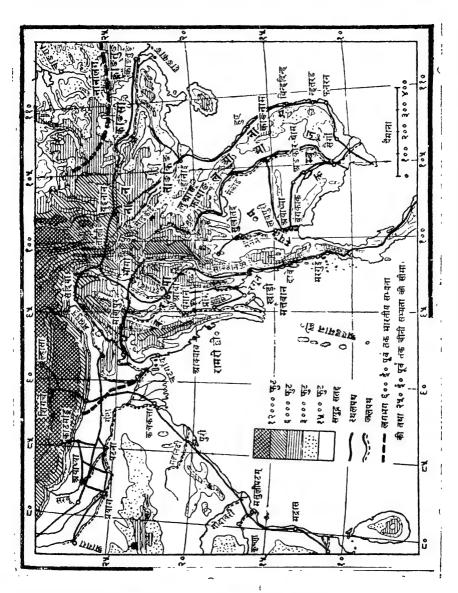

नक्शा ३--भारतवर्ष का पूरवी सोमान्त

उत्तरी सीमा पर कश्मीर से ऋसम तक प्रत्येक प्रदेश में से हिमालय के प्रायः १६ हजार फुट ऊँचे घाटों पर चढ़ कर तिब्बत में उतरने वाले अपनेक रास्ते हैं।

उत्तर-पूरवी सीमान्त पर रास्तों के तीन स्पष्ट समूह हैं। पहला उपरते ब्रह्मपुत्र काँ ठे से पातकोई पहाड़ों को पार कर छिंदिं ('चिन्दिवन'), इरावती, सालवीन या मेकीङ की उपरली दूनों में पहुँचता, श्रीर उन निदयों के साथ हिन्दचीन के खुले मैदान में उतर जाता है। दूसरा सुरमा के काँठे से मिण्पुर के पहाड़ लाँघ कर छिंदिं श्रीर इरावती के काँठों में पहुँचता है श्रीर फिर उनके साथ, श्रथवा श्रीर पूरव बढ़ कर सालवीन या मेकीङ के साथ, दिक्खन उतरता है। तीसरा चटगाँव से समुद्र-तट के साथ-साथ जाता है।

\$१०. मध्य-मेखला के रास्ते— उत्तर भारत को गुजरात श्रौर दिक्खन से मिलाने वाले रास्ते सब पारियात्र या विन्ध्य ऋच् को लाँघ कर जाते हैं। िक्ष से सीधे गुजरात भी जा सकते हैं; पर बीच में थर का दिक्खनी छोर श्रीर कच्छ का रन (= श्ररण्य) पड़ने से वह रास्ता किटन है। कच्छ का रन श्रसल में उथला कीचड़ है जिसे भाड़-भाखाड़ ने श्रीर भी बीहड़ बना दिया है। इस कारण पंजाब से यदि गुजरात या महाराष्ट्र जाना हो तो दिल्ली श्रीर राजस्थान के रास्ते जाना होता है। इस प्रकार कुरुत्तेत्र-पानीपत का नाका से पंजाब से गंगा-काँठे के रास्ते को काबू करता है, वैसे ही वह पंजाब श्रीर दिक्खन के बीच के रास्तों को भी दबाये हुए है।

श्रजमेर का नाका राजस्थान के रास्ते के ठीक बीच है। वहीं वह रास्ता श्राडादळा को पार कर उसके पिंड्रम जा निकलता है, श्रीर वहीं से उसकी एक शाखा सीधे दक्खिन मालवे को चली जाती है। मालवे का रास्ता, ठेठ हिन्दुस्तान श्रीर दक्खिन के ठीक बीच पड़ने से मध्य मेखला के रास्तों में सबसे मुख्य रहा है। मालवे से निकल कर उस रास्ते की एक शाखा पिंड्रमी तट के बन्दरगाहों को चली जाती है, श्रीर दूसरी नर्मदा श्रीर तापी को उपरले घाटों पर लाँघ कर बराड पहुँचती, श्रीर फिर वर्धा नदी के साथ पूर्वी तट को जाती है। प्रयाग के पास से दक्खिन जाना चाहें तो बुन्देलखंड लाँघ कर जाते हैं। किन्तु यदि उसके श्रौर पूरव, विहार से दिक्खन जाना हो तो छोटा नागपुर को लाँघने के बजाय उसका चक्कर लगा कर, बंगाल उड़ीसा हो कर, जाना सुगम होता है। इसी कारण छोटा नागपुर या माड़खंड को उत्तर से दिक्यन या दिक्खन से उत्तर जाने वाले विजेताश्रों ने बहुत कम लाँघा है, श्रौर उसके जंगलों में श्राज तक भी बहुत सी श्रादिम जातियाँ श्राराम से रहती श्रा रही हैं। वंगाल से उड़ीसा होता हुश्रा समुद्रतट के साथ साथ जाने वाला रास्ता सुगम है।

\$ ११. द्क्लिन के रास्ते — पूरवी तट के इस रास्ते के सिवाय दिक्लिन के सब प्रमुख रास्ते उसकी निदयों के बहाव के सुध-साथ पिन्छम से पूरव जाते हैं। एक तापी के घाटों को गोदावरी के मुहाने से, दूसरा उत्तरी महाराष्ट्र को कृष्णा के मुहाने से, तीसरा दिक्लिनी महाराष्ट्र और कर्णाटक को कावेरी के मुहाने से, तथा चौथा केरल को कावेरी या वैगै के मैदान से मिलाता है। यह अन्तिम रास्ता नीलिगिर और मलयगिर के बीच पालकाङ से गुजरता है।

गोदावरी श्रोर कृष्णा के रास्तों के बीच पड़ने से गोलकुंडा-हैदराबाद पठार का बड़ा महत्त्व है । उसी प्रकार कृष्णा-तुंगभद्रा का दोश्राव महाराष्ट्र श्रोर कर्णाटक के रास्तों को बीचोंबीच काबू करने से बड़े महत्त्व का है । यह दोश्राव तो दिक्खन का कुरुत्तेत्र है । इस हिसाव से महाराष्ट्र दिखन भारत का श्रफगानिस्तान है, श्रोर चोलमंडल उसका गंगा-मैदान । महाराष्ट्र के पठार से कोंकण तट के बन्दरगाहों तक जाने को सह्याद्रि के ऊँचे घाट लाँघने पड़ते हैं । घाटों के वे तंग रास्ते भी महत्त्व के हैं श्रोर उनकी तुलना हिन्दकोह श्रोर श्रामू काँठे के बीच के घाटों से हो सकती है ।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

१. भारतीय इतिहास की श्रानेक भाग्य-निर्णायक लड़ाइयाँ कुरुवेत्र-पानीपत प्रदेश में क्यों हुई ?

<sup>\*</sup> श्रंप्रेजी रूप-पालघाट।

रं. पारियात्र ऋोर ऋच िकन पर्वतों के पुराने नाम हैं ?

३. बघेलखंड, चोलमंडल, बराड, कर्णाटक, हजारा, किपश श्रौर दरद देश की स्थिति बताइए।

४, सुरमा, वंत्तु, सीता, हिंगील, कृष्णागंगा श्रीर कृष्णा नदियां कहाँ हैं ? इतिहास में हमारे देश की सीमाएँ क्या रही हैं ?

्रि. भारत को एक देश बनाने बाले प्राकृतिक कारण क्या हैं ? भारत को उत्तरपश्चिमी सीमा का संन्निप्त वर्णन कीजिए।

भारत की उत्तरपन्छिमी सीमा का संनिप्त वर्णन कीजिए। -. भारत की बहुत सी आदिम जातियाँ छोटा नागपुर में क्यों केन्द्रित हैं ?

E. हिमालय की तीन शृंखलाएँ कौन सी हैं ?

# ऋध्याय २ हमारे देश के लोग

\$ १. भारतवर्ष की भाषाएँ और उनके क्षेत्र—भारतवर्ष बड़ा देश है। उसमें कई त्वंशों के लोग रहते हैं। भिन्न भिन्न त्वंशों को उनकी बोली से पहचाना जाता है। कहावत है "कोस-कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी।" वास्तव में वाणी या बोली प्रायः सौ डेट सौ मील तक एक सी रहती है, भले ही चार-पाँच कोस पर एकाध शब्द बदल जाय। ग्राड़ोस-पड़ोस की कई बोलियाँ भी गोतिया होती हैं, उनके व्याकरण ग्रीर शब्दकोप में विशेष ग्रान्तर नहीं पड़ता। प्रायः चार-पाँच बोलियों को मिला कर एक भाषा बनती है। हमें यह देखना है कि भारत में कौन-कौन सी भाषा कहाँ कहाँ है।

कुरतेत्र से प्रयाग या राजमहल तक और हिमालय से विन्ध्य तक की भूमि को प्राचीन काल में मध्यदेश कहते थे। उसके चारों तरफ कमशः प्राची, दिन्णापथ, पश्चिम, और उत्तरापथ देश थे। उत्तरपिक्छम के प्रदेश भी उत्तरापथ में गिने जाते थे।

पुराने मध्यदेश में ऋ।जकल लिखने-पढ़ने की भाषा हिन्दी है, पर वास्तव में उसमें चार भाषाचेत्र हैं—हिन्दी, राजस्थानी, कोशली और बिहारी। प्राची या पूरव में तीन भाषाएँ हैं—ऋसमिया, बँगला और उड़िया। दिक्खन में छह—मराठी, तेजुगु, कन्नड, तिमळ, मलयाळम श्रोर सिंहली। पिन्छिम में तीन—गुजराती, सिन्धी श्रोर ब्राहुई। उत्तरपिन्छम में पाँच—पंजानी, पश्तो, श्रफ्तगान-पारसी, दरदी या किपश-कश्मीरी श्रौर गल्चा। उत्तर में एक—पहाड़ी। नक्शा ४ में इन सबके चेत्र श्रांकित हैं । इसे देखने से प्रकट होगा कि भारत के भाषाचेत्र तथा उसके वे प्राकृतिक विभाग जिन्हें हमने पिछले श्रध्याय में देखा है, बहुत कुछ एक हैं।

उक्त भाषात्रों में दो साधारण से वाक्य किस प्रकार कहे जाते हैं, उनके नमूने पिरिशिष्ट १ में दिये गये हैं। इन नमूनों पर ध्यान देने से प्रकट होगा कि हिन्दी, बँगला, मराठी, सिंहली, सिन्धी, पंजाबी, कश्मीरी श्रौर पश्तो श्रादि भाषात्रों का एक परिवार है, तथा तेलुगु, कन्नड, तिमळ श्रौर मलयाळम का एक। हिन्दो श्रादि का परिवार श्रार्य तथा तेलुगु श्रादि का द्राविड कहलाता है । भाषाएँ जीवित सत्ताएँ हैं, उनकी कम-परिणित होती रहती है। किसी भाषा का रूप चाहे जितना बदलता जाय, उसमें श्रपने वंश की विशेषताएँ बनी रहती हैं।

\$ २. आयं और द्राविड नृवंश — आर्य और द्राविड भाषाएँ बोलने वालों के पुरला श्रालग अलग नृवंशों के थे। उनके रंग रूप में भी भेद था। आर्य के चिह्न हैं— रंग गोग या गेहुँ आ, कद ऊँचा, माथा उभरा हुआ, नाक लम्बी और नुकीली, दादी मूँछ भरपूर। काला रंग, कद कुछ कम और चौड़ी नाक द्राविडों की विशेषताएँ हैं। किन्तु ऐसा न समफना चाहिए कि आज जो आर्य भाषाएँ बोलते हैं वे सब पुराने आर्यों की ही सन्तान हैं, और जो द्राविड भाषाएँ बोलते हैं वे द्राविडों की ही। दोनों नृवंशों में परस्पर मिश्रण भी खूब हुआ है। दोनों की भाषाओं का भी एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। बहुत लोगों ने अपनी भाषा छोड़ कर जहाँ बस गये वहाँ की प्रधान भाषा

\* द्राहुई, ऋफगान-पारसी श्रीर गल्चा के नमूने परिशिष्ट में नहीं दिये जा सके। ब्राहुई द्राविड परिवार की है श्रीर शेष दोनों श्रार्य। गंगा श्रीर गोदावरी के बीच कई जगह एक द्राविड बोली—गोंडी—है, तथा भाइखंड में दो द्राविड बोलियाँ— श्रीराँव श्रीर मस्तो—हैं; इनके क्षेत्र नक्शे में दिखाये गये हैं, पर नाम नहीं लिखे गये। श्रपना ली । श्राज भारतवर्ष में ७६ ५ फी सदी श्रायभाषी, श्रीर २०५ फी सदी द्राविडभाषी हैं। बाकी ३ फी सदी श्रीर लोग हैं।

द्राविड भाषात्रों का भारत के बाहर कोई रिश्ता-नाता नहीं दिखाई देता । किन्तु आर्य भाषात्रों का परिवार बहुत बड़ा है । ईरान श्रीर युरोप की सब मुख्य भाषाएँ इसी वंश की हैं । इन सबको बोलने वालों के पुरखा शुरू में कहीं एक जगह रहते होंगे । श्रार्य जाति का वह श्रादिम घर कहाँ था, इसपर श्रनेक श्रटकलें लगाई गई हैं । मध्य एशिया, पच्छिमोत्तर युरोप, श्ररमिनिया, उराल, दान्यूब-काँठा या सिन्निरिया में



द्राविड [श्री भ्रा॰ श्रम्यपन के सीजन्य से]



त्र्यार्यावत्तां त्र्यार्थ [श्री देवेन्द्र सत्यार्थां के सौजन्य से ]

विभिन्न विद्वानों ने श्रायों का मूल श्रभिजन होने का श्रन्दाज लगाया है।

§ 2. किरात नृवंश — भारतवर्ष की जनसंख्या के तीन की सदी गौण नृवंशों की भाषाएँ बोलने वालों में से आधे से अधिक एक ऐसे नृवंश के हैं, जो हिमालय के उत्तरी अंचल और पूरवी सीमा पर पाया जाता है। इनकी भाषाएँ तिब्बत और वरमा की भाषाओं से मिलती हैं। उन भाषाओं और उनके बोलने वालों को आजकल के विद्वान् तिब्बत-बरमी कहते हैं। उनके वंश को हमारे पुरखा किरात कहते थे। किरात और चीनी नृवंश मिला

कर मनुष्यजाति का एक बड़ा वंश बनता है, जिसे चीनिकरात (Tibeto-Chinese) कहते हैं। उसकी मुख्य पहचानें हैं—नाक की जड़ कुछ चपटी, गालों की हिड़ुयाँ उभरी हुई, दादी मूँछ न के बराबर तथा चेहरा चपटा। नेपाल के नेवार भारतीय किरात का नमूना हैं। हमने भारतीय किरातों की जो संख्या कही है उसमें केवल उनकी गिनती है जो अब भी किरात भाषाएँ बोलते हैं; किन्तु असम वंगाल और हिमालय की जनता में बहुत से आर्यभाषी भी हैं जिनकी नसों में अंशतः चीनिकरात खून बहता है।

§ ४. मुंड या निपाद नृवंश—दूसरे
गौगा वंश का नाम मुंड या निषाद है। मुंड



मुंडा [श्री सुरेश मिश्र के सौजन्य से ] भा० २



भारतीय किरात [ लाहुल (जि॰ कांगड़ा) के एक सज्जन, फ़ोटो श्री स्रस्माचंद्र नारंग द्वारा ]

भाषाएँ बोलने वाले विशेष कर भाइखंड या उसके पाम-पड़ोस में ग्रीर खासी-जयन्तिया पहाड़ों में रहते हैं। सन्थाल, मुंडा, शबर, खासी ग्रादि उनमें से मुख्य हैं। उन्हें कोल भी कहते हैं। शकलसूरत में वे कुछ द्राविडों के से हैं, पर उनकी बोली बिलकुल श्रलग है। भारतवर्ष में वे थोड़े हैं, किन्तु बाहर उनका वंश बहुत दूर-दूर तक फैला है। ग्राज भी हिन्दचीन प्रायद्वीप में उनका बड़ा श्रंश है, पर किसी जमाने में तो वहाँ वही लोग बसते थे। हिन्ददीपावली में उसी वंश के लोग हैं। वह वंश संसार के श्राग्नेय श्रर्थात् दिक्खनपूरवी कोण में रहता है, इसलिए एक श्राधुनिक जर्मन विद्वान् ने उसका नाम श्राग्नेय (Austric) रक्खा

है † । मुंड इसी वंश की एक शाखा है । भारत में उसके बहुत से लोग ग्रार्थ ग्रौर द्राविड भाषाएँ बोलने वालों में मिल चुके हैं । यहाँ के सबसे पुराने निवासी शायद वही हैं।

§ ५. भारतवर्ष की लिपियाँ श्रोर भारतीय वर्णमाला—हमने श्रभी तक श्रपने देश की भाषाश्रों पर ध्यान दिया है। वे भाषाएँ किन लिपियों

| नागरी            | ग्र | इ   | ਤ    | स्  | क   | का                          | िक  | कु | कै  |
|------------------|-----|-----|------|-----|-----|-----------------------------|-----|----|-----|
| गुजराती          | અ   | ઈ   | (3)  | र्भ | ¥   | કેર                         | £}  | 当  | હે  |
| गुरमुली          | भ्र | टि  | Ф    | æ   | ਕ   | বা                          | াব  | ਕੁ | बे  |
| <b>बँगला</b>     | জ   | Jeγ | 炒    | न्  | ক   | ক্য                         | কি  | কু | কে  |
| उड़िया           | গ্ৰ | G   | Œ    | 7   | क्र | Si.                         | क्र | F  | 687 |
| तेलुगु           | J   | R   | E    | 3   | ઙૢ  | 5°                          | ഗ   | కు | 3   |
| कन्नड            | ಅ   | ಬ   | ಉ    | ما  | ₹   | ক                           | री  | る  | ਰੋ  |
| तमिळ             | अ   | Q   | ව    | 61  | Æ   | ÆT                          | B   | 9  | OÆ  |
| मलयाळम           | ®∕0 | ଥ   | ઇ    | F   | æ   | കാ                          | 8   | ക  | കെ  |
| सिंहली           | ¢   | જુ  | උ    | Ą   | ක   | කා                          | කී  | කු | 6ක  |
| तिब्बती          | B   | B   | ধ্যে | (N  | ıη  |                             | শী  | गु | ग   |
| म्यम्म<br>(बरमी) | အ   | 33  | ည    | ઉ   | 3   | $\mathcal{C}_{\mathcal{D}}$ | 39  | က  | ကေ  |
| स्यामी           | 1   | อิ  | Q    | เก  | ก   | กา                          | กิ  | ű  | เก  |

में लिखी जाती हैं, यदि हम इसपर घ्यान दें तो हमें कई काम की बातें मालूम होंगी।

† इन सब जातियों के एक ही नृवंश के होने की बात कुछ विवादप्रस्त है।

हिन्दी, मराठी श्रौर पर्वतिया (नेपाल राज्य की भाषा, पूर्वी पहाड़ी) की लिखावट बिलकुल एक है। वे तीनों नागरी लिपि में लिखी जाती हैं। नागरी, वँगला श्रौर गुजराती में थोड़ा थोड़ा श्रन्तर दिखाई देता है, पर तीनों के श्रव्हर या वर्णमाला बिलकुल एक हैं। नागरी में जैसे श्र, श्रा, इ, ई, "क, ख, ग," हें, ठीक वैसे ही गुजराती में श्रौर वैसे ही जाता में। भारत की श्रोप सब भापाश्रों की वर्णमाला भी वही है। बात यह है कि पहले सारे भारत में एक ही लिपि थी श्रौर विद्यमान सब लिपियाँ उसी से निकली हैं। वर्णमाला उन सबकी श्रव भी वही एक है। वह वर्णमाला पहले श्रार्थ भापाश्रों की थी, पीछे द्राविड भापाश्रों ने भी उसे श्रपना लिया। श्रार्थ श्रौर द्राविड त्वंशों का एक दूसरे से किस प्रकार मिश्रण हुश्रा है तथा भारत को विविधता के भीतर कैसी एकता है; इसका यह भी एक नमूना है। भारत के बाहर बरमा, तिब्बत, स्याम श्रौर कम्बुज (कम्बोदिया) श्रादि की भापाश्रों ने भी हमारी वर्णमाला को श्रपना रक्खा है। यह कैसे हुश्रा, सो हम श्रागे चल कर देखेंगे।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. त्राधुनिक भारत की मुख्य त्रार्थ त्रीर द्राविड भाषाएँ कीन सी हैं त्रीर उनमें से कीन कीन किस किस प्रदेश में बोली जाती है?
  - २. प्राचीन भारत में मध्यदेश किसे कहते थे ?
  - ३. भारत में कितने नृवंश हैं ? उनकी मुख्य पहचान क्या है ?
- ४. हमारे देश में कितनी मुख्य लिपियाँ हैं श्रीर कितनी वर्णमालाएँ ? उनमें विदमान श्रन्तर या समानता का कारण बताइए।

भारत के बाहर आर्य जाति कहाँ कहाँ पाई जाती है?

# परिशिष्ट १

भारतीय भाषात्रों के नमूने श्राय

संस्कृत श्रहम् श्रद्य श्रात्मनो [मम] ग्रहं एकस्य पितुर् द्वौ पुत्राव् गच्छामि [ब्रजामि, यामि]। श्रास्ताम्।

एकस्स पितुनो द्वे पुत्ता श्रहेसुं। पालि ग्रहं ग्रज मम घरं गच्छामि । हिन्दी में ग्राज ग्रपने घर जाता हैं। एक बाप [पिता] के दो बेटे [पुत्र] थे। गुजराती हूँ ग्राजे मारे घर जाउँ हुँ। एक बाप ना बे बेटा हता। त्राज म त्राफ्नो घर जान्छु I पहाड़ी यौटा बाबु को दुइटा छोरा थिये। वंगला श्रामि श्राज श्रामार बाड़ी एक पितार दुइ पुत्र छिल । जाइतेछि । श्रसमिय। मैं श्राजि मोर घरलै जाम l एजन पितेकर दुजन पुतेक ग्राछिल । उड़िया मुँ त्राजि त्रापणा घरकु जाउछि। एक पितांकर दुइटि पुत्र थिले । मी ग्राज ग्रापल्या घरीं जात ग्राहे। मराठी एक पित्यास दोन पुत्र होते । सिंहली मम ग्रद मदे गेदर यमि। एक पियेकुट पुत्रयो देदेनेक वृह। पंजाबी मैं ग्रज ग्रापणे घर जांदा हाँ। इक प्यो दे दो पुत्तर सन । हिक पिउ दे डू पुत्र हन ! हिन्दकी मैं अज आपगे घर वैंदाँ। (पच्छिमी पंजाबी) सिन्धी हिक पीउजा च पुट हुन्रा । मां ऋजु पहिंजे घरि वञ्जाथो । कश्मीरी ब छुस ऋज पनुन गर गछान ग्रकिस मालिस ग्रास्य <u>ज</u> मिं हँ आज अपने घर जाता]। न्यचिव्य [एक बाप के थे दो बेटे]। यवो पिलार द्वा जमन श्रवृः। पश्तो जें निन ऋख़पुला कोर ते [ला] ज्म ।

## द्राविड

नेनु ईरोजनां माइंटिकि बेल्लु तेलुगु चुन्नानु । इयतु नानु [नन्न] मनेगे होगुत्तेने कन्नड [ग्राज मैं मेरे घर जाता हूँ]।

वोक तंड्रिकी इद्दर कोडुकुलु उंडिरि । स्रोब्ब तन्देगे इब्बर मक्लु इहर।

तिमळ नान इन्६ एन्नुडैय वीट्टिर्कु श्रो६ तकप्पनाहककु इरंडु
पोकिरेन कुमार्र्कल इर्न्द्रनर
मलयाळम आन् इन्नु स्वग्रहत्तिल् पोकुन्नु श्रो६ पिताबिन्नु रंडु पुत्रन्मार उंटायिहन्तु
किरात
नेवारी जिथों थागु छें बनेत्यना छम्ह श्रुबुया निम्ह काय् दु
मुंड

मुंडारो श्राइङ तिसिङ श्रपना श्रोड़ाइङ सेनोताना मियाद श्रापुत्रा बारिया कोडा-घेनिकङ ताइकेना

# श्रध्याय ३ पृथ्वी जीव श्रीर मानव

\$ र. पृथ्वी की पहली चट्टानें ग्रीर समुद्र बनना—हमारा देश त्राज कैसा है ग्रीर इसमें कौन लोग रहते हैं सो हमने देखा। इनका पुराना वृत्तान्त ग्रारम्भ करते हुए हमें समूची पृथ्वी ग्रीर मानव योनि के विषय में कुछ जानना चाहिए।

हमारं यह पृथ्वी स्रज के चौगिर्द नियम से घूमती श्रौर उससे प्रकाश पाती है। चन्द्रमा पृथ्वी के चौगिर्द घूमता है। हमारी पृथ्वी की तरह श्रौर भी श्राट पृथ्वियाँ स्रज के चौगिर्द घूमती हैं। ये सब स्र्यं के प्रह हैं। इनमें से कइयों के चन्द्रमा हैं जो इनके उपप्रह हैं। हमारा स्र्यं, उसके प्रह उपप्रह, कभी कभी प्रकट होने वाले धूमकेतु श्रौर गिरने वाले उल्का मिला कर सौर परिवार है। श्रन्तरिच्च में हमें जो ज्योति के पुझ दिखाई देते हैं, उनमें से कुछ हमारे सौर परिवार के प्रह हैं जो स्र्यं से प्रकाश पा कर चमकते हैं, बाकी तारे। प्रत्येक तारा स्र्यं है। हमारा स्र्यं हमसे ६ करोड़ २६ लाख मील दूर है, श्रौर निकटतम

तारा सूर्य की दूरी से सवा दो लाख गुना दूर !

सूर्य में सब पदार्थों के मूल तन्य जलती भाप (गैत) रूप में हैं। सूर्य के सब ग्रह उपग्रह पहले उसके भीतर ही थे। ग्रन्तरिक्त का कोई दूसरा पिएड ग्रपनी परिधि पर घूमता कभी सूर्य के निकट से निकल गया। उसके ग्राकर्षण से सूर्य का कुछ ग्रंश ग्रलग हो गया। यो सूर्य के ग्रह ग्रादि बने। हमारी पृथ्वी इस प्रकार प्रायः दो ग्ररब बरस पहले सूर्य से ग्रलग हुई।

उसके बाद भी करोड़ों बरमों तक यह बहुत गरम रही। पानी की भाप श्रोर श्रन्य भापें इसे घेरे रहतों। धीरे धीरे पृथ्वी-गोले का बाहरी श्रंश टंडा हो कर पपड़ी जमने लगी। यों पृथ्वी की पहली चट्टानें बनीं जो स्कटिक रूप श्रौर परतदार हैं। भाप पानी बन कर इन चट्टानों के गड़हों में जमा होती, पर इनकी गरमी से पानी फिर भाप बन उड़ जाता। लाखों वर्षों तक ऐसे वर्षा होते रहने के बाद निद्यों की स्थायी धाराएँ बनीं श्रौर पृथ्वी पर के गड़हों में बहुत सा पानी टिक गया। बही समुद्र श्रौर 'सरोवर हैं। बायु की किया से तथा निद्यों श्रौर समुद्र की बाहों से पृथ्वी की पहली पपड़ी का जो श्रंश घिस कट कर बहता उसके जमाव से नई तलछटी चट्टानें बनती गईं।

पृथ्वी का छिलका ग्रब २२ से २५ मील तक मोटा या गहरा है। इसके मीतर सब पदार्थ ग्रब भी गरम द्रव या भाप रूप में हैं। किन्तु इस छिलके की निचली परत में जो कि पहली स्फटिक-रूप या तलछटी चटानों से बनी, जीवों का कोई चिह्न नहीं पाया जाता। इसलिए उन चट्टानों के बनने की ग्रविध को ग्रजीव कल्प कहा जाता है। पृथ्वी की लगभग ग्राधी ग्रायु ग्रजीव कल्प में बीती। उसके बाद से उसमें जीवों के चिह्न मिलने लगते हैं।

\$2 जीवों का विकास — किसी हरे पत्ते को स्याहीचूस के दो पन्नों के बीच दबा कर रख दें तो वह सूख जायगा, पर उसकी शकल ज्यों की त्यों बनी रहेगी। इसी प्रकार जो जीव या जीवों के ऋग चट्टानों में दब जाते हैं वे सूख कर चट्टान हों जाते हैं, पर उनका रूप ज्यों का त्यों बना रहता है। ऐसे पत्थर बने जीवों को हम जीवाशम कहते हैं। पृथ्वी की ऊपर वाली परतों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीवों के चिह्न पाये जाते हैं। उन विभिन्न जीव-चिह्नों के अनुसार ही

उन परतों के नाम रक्खे गये हैं।

जीवों में जन्तु श्रौर वनस्पित दोनों की िंगनती है, जो भीतर से बढ़ते, सन्तान पैदा करते श्रौर मर जाते हैं। जन्तुश्रों में सबसे निचले वर्ग के वे वंगंवे या मुलायम कोड़े हैं जिनकी रीढ़ नहीं होती। फिर रीढ़ वाले हैं। उनमें सबसे निचले दर्जें पर मछुलियाँ हैं जो पानी में ही जी सकती हैं। फिर मेंडक जैसे उभयचर हैं। मछुलियों श्रौर मेंडकों का सन्तान जनने का ढंग यह है कि वे खड़े उथले पानी में गाढ़ी लेस सी छोड़ देते हैं जिनके धूप में पनपने से बच्चे पैदा हो जाते हैं। मंडकों से ऊपर का वर्ग रेंगने वालों या छाती से चलने वालों ( = उरगों) का है। वे ग्रपने ग्रंडे या बच्चे स्थल पर देते हैं, पर उन्हें पालते नहीं। उरगों से ऊँचे वर्ग पिंचयों श्रौर मम्मलों ( स्तनपायियों) के हैं। वे दोनों श्रपने बच्चों को पालते श्रौर मम्मल तो दूध भी पिलाते हैं। वनस्पतियों में भी इसी प्रकार श्रमेक नीचे ऊँचे वर्ग हैं।

जन्तुश्रों वनस्पतियों के वर्गांकरण से देखा जाता है कि जीवों की एकदूसरे से मिलने वाली हर दो योनियों श्रौर वर्गों के बीच ऐसे नमूने मिल जाते
हैं जो दोनों के बीच कड़ी प्रतीत होते हैं । अन्त में ऐसे नमूने भी मिलते हैं
जिनके विषय में यह कहना किटन होता है कि व जन्तु हैं कि वनस्पति । इससे
जीवशास्त्री इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि एक ही जीव से सन्तान होते होते
श्रौर परिस्थिति के मेद से विभिन्न सन्तान के विभिन्न आदतें अपनाने तथा उन
आदतों से प्राप्त गुणों के वंशगत होते जाने से जीवों की अनेक योनियों श्रौर
वर्गों का विकास होता गया । पहला जीव उथले कोसे ( गुनगुने ) पानी में पैदा
हुई लेस सा था । जड प्रकृति में वह चेतन लेस कैसे पैदा हो गई इसकी
व्याख्या वैज्ञानिक नहीं कर पाते । किन्तु एक बार उस जीव के पैदा हो जाने
से उससे लाखों प्रकार की जीव-योनियों का विभेद श्रौर विकास कैसे होता गया
इसकी पूरी सिलसिलेवार व्याख्या की जाती है ।

§ 2. पुराणजीव मध्यजीव स्रोर नवजीव कल्प—पृथ्वी की स्रादिम स्राजीव परत के ऊपर वाली परत में भी जीवों के कोई स्रांश नहीं हैं, पर उसमें ऐसे पदार्थ हैं जिनकी रचना के लिए स्राधिकतर वैज्ञानिकों के मत में किमियों

की किया आवश्यक थी, अथवा जिसमें घोंघों या उसी प्रकार की मुलायम वनस्पति की छोड़ी हुई रेखाएँ सी मिलती हैं। इस परत के बनने की अविधि ५० करोड़ वर्ष अन्दाज़ की जाती है। इस अविधि में जीवों का उद्भव हुआ अथवा जीवों के रहे होने की सम्भावना है इससे इसे हम जीवसम्भव कल्प कहते हैं।

इससे ऊगर वाली परत की निचली तहों में मछिलियों श्रीर पानी के पौधों के तथा उपरली तहों में उभयचरों श्रीर रेशेंदार पर बिना फूल पत्ती वाले पौधों के ठट्ठर मिलते हैं। इसकी सबसे उपरली तह में जीवों के चिह्न लुप्तप्राय हो जाते हैं, मानो तब बदलती परिस्थिति के कारण जीवों का प्रलय श्रा गया था। इस परत के बनने की श्रविध २०-३५ करोड़ वर्ष थी जिसे पुराणजीव कल्प कहा जाता है।

इससे ऊपर वाली परत में फिर भरपूर कंकाल हैं, किन्तु वे अधिकतर उरगों अर्थात् रेंगने वाले जन्तुओं के हैं। इनमें से अनेक उरग सौ सौ फुट तक के होते थे। उरग अपने अंडे स्थल पर देते हैं। यों इस काल में स्थलचर प्राणी मुख्य हो गये थे। इस परत के बनने का काल १२-१३ करोड़ वर्प था जिसे मध्यजीव कल्प नाम दिया गया है। इसकी भी सबसे उपरली तह में फिर जीवों के चिह्न नहीं से हैं जिससे प्रकट होता है कि फिर जीवों का प्रलय आग गया था। और उसके ऊपर की परत में जो पंजर मिलते हैं वे अधिकतर पित्वयों और मम्मलों के तथा फूल पत्ती वाले पौधों के हैं। यह परत अन्दाजन ६ ७ करोड़ वर्ष में बनी जिस अवधि का नाम नवजीव कल्प है। पृथ्वी की उपरली सतहों में कमशः ऊँचे वगों के जीवाश्म मिलने से भी जीवों का कम-विकास हुआ सिद्ध होता है।

पुरागाजीव मध्यजीव श्रीर नवजीव कल्प को कमशः प्रथम क द्वितीयक श्रीर तृतीयक कल्प भी कहा जाता है। नवजीव कल्म के पाँच उपविभाग हैं— नवजीवोदय काल, नवजीव-प्रभात काल, मध्य नवजीव काल, प्रौढ नवजीव काल श्रीर पूर्ण नवजीव काल। इनमें से श्रान्तिम काल को कुछ विद्वान् तृतीयक कल्प का उपविभाग कहने के बजाय चतुर्थक कल्म भी कह देते हैं। नये ग्रन्दाजों† के ग्रनुसार इस पूर्ण नवजीव काल का ग्रारम्भ त्राज से बीस लाखः वर्ष पहले हुन्ना ।

\$ 8. मानुष प्राणी का विकास—मानुष प्राणी के पंजर पहलेपहल प्रौढ नवजीव काल की सबसे उपरली तहों में मिलने लगते हैं। तब से ले कर ब्राज से लाख एक वर्ष पहले तक की परतों में से ऐसे पंजर मिलते चलते हैं जिनसे प्रकट होता है कि मानुष प्राणी का विकास कमशः कैसे हो रहा था। उसकी टाँगें ब्रौर हाथ पहले ही मानुष के से हो गये थे अपर्यात् वह खड़ा हो कर भाग सकता और हाथ चला सकता था। मनुष्य की पहली विशिष्टता यही थी। हाथ चलाने के साथ साथ वह हथियार भी बनाने लगा। उसके वे पहले हथियार या उपकरण भी उसके पंजरों के साथ साथ मिलते हैं। उसके बाद मानुप प्राणी के दाँत भी मानुष के से हो गये। तो भी दाद की हड्डी पीछे से तंग रही जिससे वह खुल कर बोल न सकता। गरदन भी आगे मुकती रही। मेजे का पिछला अंश जो आँख त्वचा और हाथ पैर को चलाता है, पुष्ट हो गया, पर अगला अंश जो वागी और विचार को चलाता है, छोटा रहा। धीरे धीरे, आज से पचास एक हजार वर्ष पहले के ऐसे कंकाल मिलने लगते हैं जो विलकुल आज के से मनुष्यों के हैं, प्रत्युत जिनमें से बहुतों की मेजे की पेटियाँ आज के मनुष्यों की से भी बड़ी हैं।

\$4. मनुष्य की जीविका ग्रीर उपकरणों में कमोन्नित— (श्र) पुराणाश्म काल का त्राखेटक जीवन—इसरे जन्तुश्रों की तरह मनुष्य भी श्रपनी जीविका पहले केवल श्राखेट या शिकार से चलाता था—श्रथीत् वह श्रपना भोजन उपजाता नहीं था, प्रकृति में से द्वँद बटोर लाता था। दूसरे जन्तु जहाँ श्रपने मुँह या हाथ पैर से श्राखेट करते, वहाँ मनुष्य हथियारों से भी

<sup>†</sup> आधुनिक श्राणु-विज्ञान से प्राचीन श्रवशेषों का काल निश्चित करने का बहुत श्रव्छा साधन मिल गया है। प्रकृति में कुछ विशिष्ट पदार्थों का श्रापसे श्राप श्राणु-विशरण निश्चित काल में निश्चित मात्रा में होता रहता है। प्राचीन श्रवशेषों में पाये गये वैसे द्रव्यों के श्राणु-विशरण की जाँच द्वारा श्रव उन श्रवशेषों के काल का निर्धारण किया जाता है।

करने लगा, यही उसकी विशिष्टता थी।

वह ज्यों ज्यों खड़ा हो कर खुल कर चलने श्रीर हाथ चलाने लगा त्यों त्यों वह हथियारों से काम लेने लगा। उसके पहले हथियार लकड़ी हड्डी श्रीर पत्थर के श्रीर बहुत सीघे सादे थे। क्रमशः वह इन्हें श्रावश्यकतानुसार गढ़ कर कई श्राकारों के बनाने लगा। पत्थर के हथियार मनुष्य की हड्डियों के साथ साथ जमीन में गड़े श्रव तक मिलते हैं। श्रारम्भ के हथियारों में इतनी कम गढ़ाई है

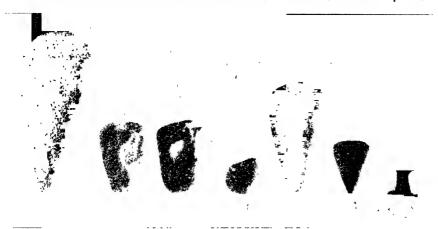

पत्थर के हथियार—बाँदा जिले से

[ लखनऊ संप्र॰ ]

कि उन्हें प्राकृतिक पत्थरों से पहचानना भी कठिन होता है । वे स्त्राज से पाँच लाख बरस पहले के स्रन्दाज़ किये गये पर स्त्रीर पुराने हो सकते हैं।

तब से ले कर स्त्राज से ५०-६० हजार बरस पहले तक की भूमि की परतों में चक्मक पत्थर के हथियार बराबर मिलते हैं। उनकी गढ़न कम से उन्नत होती जाती है। इन हथियारों को बत्तते वर्त्तते ही मनुष्य के हाथ खुले स्त्रीर दिमाग पनपा। चक्मक को गढ़ने से स्त्राग निकलती है। सो यह स्त्रनुमान किया गया है कि उसे गढ़ते गढ़ते मनुष्य ने स्त्राग बालना सीख लिया। वह बहुत बड़ा स्त्राविष्कार था जिससे दूसरे प्राणियों को जीतने का बहुत बड़ा साधन मनुष्य के हाथ स्ना गया।

हथियारों का प्रयोग करने के स्रातिरिक्त मनुष्य जानवरों को फ़ँसाने के लिए फन्दे भी बनाने लगा। जाड़े से वचने के लिए वह खालें स्रोट्ता स्रौर गुफा स्रों की शरण लेता।

भोजन की तलाश के लिए ब्राखेटक मनुष्य को बराबर भटकना पड़ता। जब उसके पड़ोस में ब्राखेट काफी न रहता या कोई प्रवल शत्रु पड़ोस में ब्रा जाता, तब वह ब्रापने भुंड के माथ एक जगह छोड दूसरी जगह चला जाता।

यों जब मनुष्य शकल-सूरत में पूरा मनुष्य बन रहा था तभी उसने इतनी उन्नित कर लो थी। किन्तु उसकी शकल-सूरत वाणी श्रीर मस्तिष्क का पूरा विकास हो जाने के बाद भी १५-२० हजार बरस तक उसकी यह श्राखेटक दशा जारी रही। हथियारों को देखते हुए पुराविदों ने उस श्रवधि का नाम पुराणाश्म काल ग्रर्थात् पुराने पत्थर-हथियारों का काल रक्खा है। श्राज से ५०-६० हजार बरस पहले तक पहला पुराणाश्म काल रहा। उसके बाद ग्राथांत् मनुष्य प्राणी का पूरा विकास हो जाने के बाद पिछला पुराणाश्म काल शुरू हुश्रा जो १५-२० हजार बरस श्रीर चला।

इस पिछले पुराणाश्म काल में पत्थर के ही हथियार श्रानेकों प्रकार के तथा सुगढ़ बारीक श्रीर सुन्दर होते गये। तेज धार वाले छुरे श्रीर बारीक सुइयाँ तक पत्थर की बनने लगीं। वे सुइयाँ घास के डोरों से खालें सीने के काम श्राती थीं। सुख्य शस्त्र परशु या कुल्हाड़ा ही रहा। पर उसमें हत्था नहीं होता था। इसलिए उससे लकड़ियाँ बहुत न काटी जा सकतीं, जिससे रहने को मकान भी न बन सकते थे। फिर भी पिछले पुराणाश्मी श्राखेटक श्रपने डेरों को बाईं बना कर घेरते थे। बर्चन बनाना भी वे न जानते थे। इसलिए भोजन को भूतते ही थे, पकाते न थे। एक बार बली हुई श्राग को वे भरसक बनाये रखते। श्रागे चल कर वे धनुष-वाण भी बनाने लगे। वह बहुत बड़ी ईजाद थी जिससे शिकार श्रोर युद्ध के तरीकों में कान्ति हो गई। वाणों को श्रानियाँ तब पत्थर की ही होती थीं।

(इ) नवाश्म काल—पशुपालन श्रोर श्रारिमक कृषि का उदय— शताब्दियों बाद पत्थर के हथियारों पर श्रोप (पौलिश) दी जाने लगी, फरसे में छेद कर काठ का हत्या लगाया जाने लगा, हथियार श्रौर भी सुगढ़ बनने लगे। इन नये श्रोपदार हथियारों को पुराविदों ने नवाश्म नाम दिया है। नवाश्मों के जमाने में मिट्टी के बर्चन भी बनने लगे। पर कुम्हार का चाक तब तक नहीं था। वे बर्चन हाथ से बनते, श्रातः भद्दे श्रौर बेडील होते।

श्राखेटक मनुष्य को बराबर पशुत्रों का पीछा करना पड़ता, उनकी श्रादतों को निहारना पड़ता। प्रायः वह उन्हें जीता पकड़ लेता। घास खाने वाले जन्तु फुंडों में चरते हैं। मनुष्यों की टोलियाँ उन फुंडों के पासों पर मँडराया करतीं। कुत्ते भी स्वभाव से उसी तरह मँडराते। कुत्ता मनुष्य से बचे खुचे दुकड़े पा कर उससे हिलमिल गया श्रोर उसका साथ देने लगा। फिर जब ऐसे श्रवसर श्राते कि जानवरों के फुंड ऐसे स्थानों में पहुँच जायँ जहाँ उन्हें घेर लेना सुगम हो, तब मनुष्य उन्हें घेर कर रोक रखने लगा, उन्हें नई चरागाहों की श्रोर ले जाने लगा, श्रथवा जिन कुछ पशुत्रों को उसने बाँध कर रख लिया उन्हें चारा ला कर खिलाने लगा। इस प्रकार मनुष्य पशुत्रों के फुंडों को श्रपनी सम्पत्ति मानने श्रीर पालने लगा। कुत्तें को तो उसने श्रपने सहायक रूप में पाला श्रीर दूसरे जन्तुश्रों को पहलेपहल इस दृष्टि से पाला कि श्रागे चल कर जब श्रीर श्राखेट न मिले तब उन्हें खा सके। पर जानवरों को पालना सीख जाने पर वह धीरे धीरे उनकी सवारी करने श्रीर उनका दृध भी दुहने लगा।

पशुपालन का श्रारम्भ होने से यों मनुष्य के जीवन में बड़ी उन्निति हुई। श्राखेट तब भी मुख्य जीविका रही, पर सवारी करने वाले मनुष्य के लिए दूसरे जानवरों का श्राखेट करना श्रीर सुगम हो गया। साथ ही दूध के रूप में एक नया खाद्य उसे मिल गया।

मनुष्य अपने खाये हुए फलों के बीज जो अपने डेरों के पास डाल देते उनसे बहुत बार नये पौधे उग आते थे। आखेटक दशा में ही किसी पुरुष या स्त्री का ध्यान इस ओर गया और उसे बीज डाल कर पौधे उगाने की सूफी। यों कृषि का आरम्भ हुआ। उस आरम्भिक कृषि में डंडे से अथवा डंडे में सोंग जैसी कोई वस्तु बाँध कर बनाई हुई कुदाली से खेत बना कर हाथ से ही बीज डाला जाता था। प्रायः स्त्रियाँ बीज इकट्टे कर लेतीं ऋौर जब किसी डेरे पर कुछ अप्रसा रहने का अवसर मिलता तब वहाँ फसल उठा लेती थीं। यों कुछ जंगली दानों की बार-बार कृषि होते होते जौ ज्वार श्रीर गेहूँ का विकास हुआ।

उस त्राखेटक-पशुपालक दशा में जैसे यह त्रारम्भिक कृषि चली वैसे ही गूँथना ग्रौर बुनना भी चला । भाँग ग्रौर ग्रलसी के रेशे से भँगेले । बुने जाने लगे श्रीर खालों भी तरह पहने जाने लगे।

लकड़ी श्रौर पत्थरों से रहने के लिए घर या भोंपड़े भी बनाये जाने लगे। जिन प्रदेशों में भीलें होतीं वहाँ उनमें उथली ब्रोर से पत्थर भर कर रास्ता बना कर ऋपनी सुरक्षा के लिए भीलों के भीतर वैसे घर बनाये जाते।

श्राज से १०-१२ हजार बरस पहले एशिया के मुख्य भाग, उत्तरी श्रफरीका श्रौर युरोप में मनुष्यां की टोलियाँ इस प्रकार का जीवन बितातीं । यह नवाश्मी काल का जीवन था।

(उ) ताँबे श्रीर काँसे का चलन तथा नियमित कृषि-कई हजार बरस तक उक्त प्रकार का जीवन बिताते हुए मनुष्य धीरे-धीरे धातुत्र्यों को जान गये। सब से पहले वे सोने से परिचित हुए जिसके दुकड़ों को वे भूपण की तरह बर्तते । उसके बाद उन्होंने ताँ वे श्रौर उसके समासों —काँसे श्रौर पीतल - को पहचाना । पहले वे पत्थर की तरह ताँबे की शिलाख्रों के भी दुकड़े काट लेते और उन्हें पत्थरभद्रियों में लगाते थे। कभी ताँबे की शिला लगाई श्रीर उसे पसीजते देखा तो उन्हें ताँबे का कमाना ऋौर फिर दालना ऋा गया।

ताँ वे की कची धात कहीं अने ली मिलती है तो कहीं राँगे और जस्ते के साथ । ताँबे में दसवाँ भाग राँगा मिलाने से काँसा बनता है जो ताँबे से बहुत मज़बूत होता है। तांबे श्रीर जस्ते के मेल से पीतल बनता है। श्राज से प्रायः ६-७ हजार बरस पहले एशिया, उत्तरी अपरीका श्रीर युरोप में बहुत से मनुष्य-

† भॅगेला गढ़वाल का शब्द है, जहाँ भाँग के रेशे से वैसा मोटा कपड़ा हाल तक वना जाता रहा है, शायद श्रव भी बुना जाता हो।

समूह पत्थर के बजाय ताँबे या काँसे के हथियार बनाने ग्रीर बर्चने लगे।



ताँबे के हथियार—बिटूर (जि॰ कानपुर), सरथौली (जि॰ शाहजहाँपुर) तथा राजापुर (जि॰ बिजनीर) से [लखनऊ संप्र॰]

नवाश्म युग से ले कर ताँबे या काँसे का चलन होने तक मनुष्यों की जीवनचर्या में श्रीर भी कई प्रकार से उन्नति हुई थी। श्राखेट के बजाय पशुपालन तब मुख्य जीविका हो गई थी। पशुपालकों को नई चरागाहां की खोज में श्रानेक बार लम्बी यात्राएँ करनी पड़तीं श्रीर रात को भी श्रापने रेवड़ों का ध्यान रखना पड़ता। यों न केवल सूर्य प्रत्युत तारों कों भी देख कर वे दिशा पहचानने लगे श्रीर उनका देशों विषयक ज्ञान बढ़ता गया। निद्यों के किनारे रहने वाले मळुश्रों के समूह लकड़ियों के वेड़े बना कर भी यात्राएँ करने लगे।

मनुष्य ने जब हल की ईजाद कर उसमें जानवर जीत कर खेत बनाना शुरू किया तब वास्तिविक कृषि का ब्रारम्भ हुआ। नियमित कृषि से मनुष्य का ऋतुत्रों का ज्ञान भी हुआ, क्योंकि फसल की बुवाई और कटाई ऋतु पर ही निभर होती। भेड़ों ग्रार ऊटों की ऊन कात कर बुनना भी इसके साथ ही कभी शुरू हुआ। वस्तुत्रों का विनिमय भी होने लगा। ताँबा, काँसा और उनके बने हथियार, दुर्लभ पत्थर, सोना, खालें, ब्रालसी या माँग के रेशों के जाल, ऊनी कपड़ा, नमक ब्रादि उस काल में व्यापार की वस्तुएँ थीं। इन वस्तुश्रों के लिए डकैती भी होने लगी और ये खिराज या कर रूप में भी ली दी जाने लगीं।

(ऋ) लोहे का चलन ऋोर कृषि का विकास—ग्रन्त में श्राज से लगभग चार हज़ार बरस पहले मनुष्यों ने लोहे को पहचाना श्रोर बर्त्तना शुरू किया । तब बहुत मज़बूत श्रौर विविध प्रकार के हथियार बनने लगे जिनसे मनुष्यों के जीवन में फिर बड़ी उन्नति हुई।

जो प्रदेश उपजाऊ थे श्रीर जिनमें पानी नियम से लगता था, उनमें नियमित खेती होने लग गई, जिससे वहाँ के लोग खूब फूले फले श्रीर टिक कर रहने के श्रभ्यासी हो गये। बाँगरों श्रीर जंगलों में विचरने वाले लोग इसके बाद भी खानाबदोश पशुपालक बने रहे।

जितने प्रकार के अन्न शाक और फल आज उगाये जाते हैं उन सब से परिचित होने में विभिन्न मनुष्य समूहों को कई हजार वर्ष लगे। फलों की कृषि तो बहुत पीछे चली । पशुपालन का श्रारम्भ होने के हजारों वर्ष बाद मुर्गियों का पालना शुरू हुश्रा ।

नियमित कृषि जारी होने पर भूमि का स्वत्व भी शुरू हुआ। तो भी आरम्भ में एक एक बस्ती की जमीन एक एक समूह की साफी होती थी। एक फसल के लिए वह उस समूह के परिवारों में बाँट दी जाती, फसल कट जाने पर वह फिर सारे समूह की साफी हो जाती। अगली फसल के लिए वह फिर बाँटी जाती।

पर नियमित कृषि चल जाने पर भी तीस-चालीस वर्ष में ज़मीन की उपजाऊ शक्ति घट जाती श्रीर तब मनुष्यों के समूहों को नये खेतों की खोज में निकलना पड़ता। धीरे धीरे जब मनुष्यों ने खाद देना सीख लिया श्रीर सिंचाई के स्थायी साधन—नालियाँ कुएँ नहरें श्रादि—बना लिये, तब मनुष्यों के समूह पूरी तरह टिक गये। श्रागे चल कर बागवानी शुरू होने पर मनुष्य समूहों की स्थिरता श्रीर भी पक्की हुई; क्योंकि बगीचों में लगाये हुए पेड़, श्रानाज या सब्जी की तरह एक बार फल कर समाप्त नहीं हो जाते, पचासों बरस फल देते हैं।

कृषि में यों उन्नित होने से भूमि का स्वत्व भी धीरे धीरे व्यक्तियों का हो गया, क्योंकि एक पुरुष ने जिस खेत को खाद दे कर पुष्ट किया, जिसमें कुन्नाँ लगाया या पेड़ रोपे, उसे वह एक फसल काट लेने के बाद भी छोड़ने को तैयार न हो सकता था।

मनुष्य टिक कर रहने लगे तो टिकाऊ श्रौर श्रन्छे घर भी बनाने लगे। उनके रहन-सहन में तब सब प्रकार से उन्नति होने लगी।

( लु ) कारोगरी का विकास—काँ से और लोहे का चलन तथा कृषि का विकास होने से कारीगरी का महत्त्व बढ़ा । कृषि के लिए हल कुदाल आदि, माल ढोने और सवारी के लिए गाड़ियाँ काठियाँ रथ और नावें, रहने के लिए मकान, पहरने के लिए कपड़ा और जूता, एवं युद्ध के लिए शस्त्रास्त्र बनाना सब कारीगरों का ही काम था । कृषक समूहों में बहुत लोग इस प्रकार कारीगरी के ही काम करने लगे और कृषकों को उनके काम के उपकरण दे कर बदले में

उनसे अन्न पाने लगे । वस्तुत्रों का विनिमय या वाणिज्य जो ताँ बे श्रौर काँसे के चलन के साथ चला था, लोहे का चलन श्रौर कृषि का विकास होने से श्रौर बढ़ता गया । धीरे धीरे ऐसी दशा श्रा गई कि श्रनाज उपजाना तो साधारण बात हो गई, श्रोर मनुष्यों के जो समूह कारीगरी श्रौर वाणिज्य में दूसरों से बढ़ जाते वे श्रपने सुख़ श्रौर उन्नति के साधन श्रिधिक जुटा पाते श्रौर दूसरे समूहों को मात दे कर श्रपने वश में कर लेते । ऐसी दशा श्राने पर मनुष्यों के समूह कृषि की मंजिल से कारीगरी या व्यवसाय की मंजिल पर पहुँच गये।

त्रारम्भ में कारीगरी के सब धन्धे मनुष्य त्रपने हाथ पैर से या जानवरों की शक्ति से चलाता रहा । त्रागे चल कर वह प्रकृति की शक्तियों से भी काम लेने लगा । बहते वायु या गिरते पानी के बल से उसने पवनचिक्कयाँ त्रौर पनचिक्कयाँ चलाई, नावों को चलाने के लिए पालों द्वारा वायु के बहाव का उपयोग किया । पिछली दो शताब्दियों में भाप त्रौर विजली की शक्ति का उपयोग चला त्रौर खूव बढ़ा है । त्राज मनुष्य त्रागु-विशरण शक्ति को जोतने के प्रयत्न में लगा है ।

यों मनुष्य का अपनी जीविका और जीवन के लिए संघर्ष उसे बराबर उन्नति की दिशा में ले जाता जान पड़ता है।

\$ द. मानव समूहों के संघटन का विकास—मनुष्यों ने उक्त प्रकार से अपनी जीविका में जो उन्नित की सो समूहों में रहते हुए ! जीविका की प्रगित के साथ-साथ समूहों का स्वरूप भी प्रायः बदलता गया ! किसी समूह के भीतर मनुष्यों का एक-दूसरे से कैसा सम्बन्ध है, तथा मनुष्यों का कोई समूह दूसरे किसी समूह से सम्पर्क में आने पर कैसे बर्त्ता है, यह अनेक बार उन समूहों की जीविका के स्वरूप से निश्चित या प्रभावित होता है !

पुराणाश्मी त्राखेटक दशा में जब त्राखेटकों के भुंड त्रापस में लड़ते त्रीर एक भुंड दूसरे को हरा देता, (तब जीतने वाले हारने वालों को भगा दें या मार दें इसके सिवाय त्रीर कुछ न कर सकते थे। हारने वाले पुरुषों को पकड़ कर कैदी या दास बनाने से विजेतात्रों को कोई लाभ न होता—हाँ, किसी दशा में हारे भुंड की स्त्रियों को वे भले ही पकड़ लेते। मरों की लाशों

भा० रे

को विजेता प्रायः छोड़ देते, पर किन्हीं किन्हीं मुंडो में ऐसी प्रथा भी रही कि वे उन्हें दूसरे जानवरों की तरह खा जाते । वैसे मनुष्यों के मुंड पुरुषादक कहलाते।

यह तो स्पष्ट ही है कि <u>श्राखेट</u>क खानाबदोश दशा में स्त्री श्रीर पुरुप का सम्बन्ध वैसा टिकाऊ नहीं हो सकता था जैसा पीछे के टिके समूहों में हुआ।

मनुष्य के जिन समूहों ने पशुपालन श्रौर पशुश्रों की सवारी करना पहले सीखा, उन्होंने पैदल चलने वाले श्राखेटक समूहों को बड़ी श्रासानी से हरा दिया। इसी प्रकार जिन समूहों ने ताँ बे काँ से श्रौर फिर लोहे के हथियार पहले बनाये, वे युद्धों में दूसरे से बाजी मार ले गये। हारने वाले या तो मिट गये या विजेताश्रों के दास बने। पशुपालक जैसे पशुश्रों से श्रपना काम लेते, वैसे पराजित दासों से भी ले सकते थे। तो भी खानाबदोश पशुपालकों के पास दासों से कराने के लिए बहुत काम न होता, श्रौर खानाबदोशी की दशा में उनके दासों को भाग जाने के भी बहुत श्रवतर मिलते थे। किन्तु टिके हुए कृषकों के पास दासों से कराने को काम भी खूब था श्रौर दासों को वश में रखना भी उनके लिए सुगम था। इसलिए कृषि के विकास के साथ-साथ दासता की प्रथा भी बहुत से मनुष्य-समूहों में खूब पनपी।

कृषि, कारीगरी और टिके जीवन का विकास होने पर ही वस्तुश्रों के विनिमय या व्यापार, चोरी, डकैती, एक समूह द्वारा दूसरे समूह को हरा कर उससे कर या खिराज वसूलने श्रादि की पद्धतियाँ भी चलीं।

यों मनुष्यों की जीविका के प्रकारों में परिवर्तन होने के साथ उनके समूहों का ढाँचा भी बदलता गया। पर वह सब समूहों में सदा ठीक एक ही ढंग से बदला हो सो बात नहीं।

साथ ही हमने देखा कि मनुष्य-समूहों के पारस्परिक संघर्ष में प्रगति में पिछड़े समूह प्रायः हार कर मिट जाते रहे । इन हारने श्रौर मिटने वालों की हिष्ट से यह बात ठीक नहीं लगती कि मनुष्य लगातार उन्नति कर रहा है, क्योंकि वे किसी मंजिल तक उन्नति करके उसके बाद रक जाते श्रौर गिर पड़ते हैं । किन्तु यदि हम मनुष्यमात्र की श्रर्थात् समूची मानव जाति की हिष्ट से देखें, तो मनुष्य लगातार उन्नित करता ही प्रतीत होता है। मनुष्यों का एक समूह जहाँ थक कर उन्नित की मशाल को छोड़ देता वहाँ दूसरा उसे थाम लेता है। ग्रीर इस उन्नित का श्रेय बहुत कुछ मनुष्यों के जीविका-संवर्ष को प्रतीत होता है।

परन्तु इस सिद्धान्त की सीमा है । मनुष्य की उन्नति-ग्रवनित का एक ग्रौर पहलू भी है ।

§ 9. मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियाँ — ग्राखेटक मनुष्य जानवरों का पीछा करते करते ग्रपने ग्राखेट को सुरिच्चित करने की प्रेरणा से कैसे उन्हें पालने लगा होगा इसका ग्रनुमान हमने ऊतर किया है। किन्तु एक ग्रार प्रकार से भी उसे पशुग्रों को पालने की प्रेरणा मिली हो सकती है। किसी शिकारी ने कभी किसी हिरनी के साथ उसका छोटा सा बच्चा भी पकड़ा, या हिरनी का पेट फाड़ा तो जीता बच्चा निकल ग्राया, जो उसे बहुत प्यारा लगा ग्रीर उसने उसे पाल लिया। पशुपालन का ग्रारंभ यों भी हुग्रा हो सकता है। सुन्दर प्राणी को प्यार करने की इच्छा जो उस शिकारी में थी उससे उसे ग्रपनी जीविका में कोई प्रत्यच् लाभ नहीं था। फिर भी वह इच्छा थी ही।

पुराने त्राखेटकों की गुफात्रों में जहाँ उनके पत्थर के हथियार पाये गये हैं, वहीं गेर त्रादि के रंगों से उन गुफात्रों की दीवारों पर उनके बनाये चित्र भी मिले हैं, जिनमें से त्रानेक बहुत जानदार त्रीर सुन्दर हैं। नवाश्मी त्रीर ताम्र काल के मिट्टी के बर्त्तनों पर सुन्दर रँगाई त्रीर चित्रकारी पाई जाती है। उस चित्रकारी से भी जीविका में कोई लाभ न था।

सुन्दर वस्तुश्रों को पहचानने श्रीर रचने की योग्यता तथा पसन्द करने की प्रवृत्ति की तरह एक श्रीर ऊँची प्रवृत्ति भी मनुष्य में है। वह है सचाई को खोजने श्रीर जान पाने की। हमने देखा है कि पशुपालक दशा में मनुष्यों ने तारों को भाँकते हुए तारों की स्थिति जो पहचान ली उससे उन्हें श्रॅंषेरी रातों में दिशा पहचान कर रास्ते दूँ दने में बड़ी सहायता मिली। पर वह लाभ पीछे जा कर हुश्रा। पहलेपहल जिन मनुष्यों ने तारे भाँकना शुरू किया उन्हें तब उससे कोई लाम नहीं होता था। उन्हें केवल जानने की इच्छा थी।

मनुष्य का ज्ञान बढ़ता जाने से उसकी जीविका बेहतर होती गई इसमें सन्देह नहीं। ज्ञान की नई बातें बहुत बार जीविका के लिए या युद्ध काल में जीवन रत्ना के लिए लाचार होने पर स्फती हैं यह भी ठीक है। पर मनुष्य के ज्ञान का बहुत बड़ा ग्रांश उन लोगों का खोजा हुग्रा है जिन्होंने केवल इसलिए उसे खोजा कि उनके ग्रान्दर सत्य की प्यास थी, वे सचाई को जानने के लिए यों ही उत्सुक ग्रीर ग्रानुर होते थे। उन्हें स्वयं उस ज्ञान को दूँ द निकालने से कुछ लाभ नहीं हुग्रा, उलटा बहुत बार हानि हुई ग्रीर बहुत कष्ट फेलने पड़े। पीछे उनके ज्ञान से सब लोगों को लाभ हुग्रा यह दूसरी बात है।

मनुष्य में एक श्रीर ऊँची प्रवृत्ति भी है। वह है भलाई करने की । मनुष्य सदा श्रपने या श्रपने समूह के स्वार्थ के लिए ही नहीं लड़ता। श्रानेक मनुष्य जिस बात को उचित या न्याबपूर्ण समभते हैं उसके लिए भी लड़ते हैं, श्रीर उसके लिए लड़ते हुए श्रपने स्वार्थ का बलिदान कर बहुत कष्ट भेलते हैं।

भलाई को हम शिव मंगल या कल्याण भी कहते हैं। सत्य शिव श्रौर सुन्दर को लच्य करके चलने की मनुष्य में जो प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें हम मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियाँ कहते हैं।

ये प्रवृत्तियाँ मनुष्य में सदा रही हैं। सभी युगों में भिन्न भिन्न मनुष्यों में ये न्यूनाधिक होती हैं, पर ऐसा नहीं कि आखेटक दशा से आज तक जीविका की उन्नति के साथ ये बढ़ती या घटती गई हों। जिस आखेटक ने पहलेपहल आग बालने का तरीका निकाला, या जिस पशु-गालक ने हल में बैल जोत कर खेती करने का रास्ता दिखाया, उसकी प्रतिभा भाप-एंजिन या हवाई जहाज की ईजाद करने वालों से कम न थी। दूसरी तरफ, मनुष्य की बुरी प्रवृत्तियाँ भी जीविका की उन्नति के साथ घट नहीं रही हैं। आज जो लोग एक एक अस्त्र से लाखों प्राणियों का संहार करते हैं वे खूँखारी में पुराने पुरुषादकों से कम नहीं हैं।

मनुष्य की ऊँची प्रवृत्तियों को कुछ लोग आध्यात्मिक श्रीर उसकी स्वार्थ-प्रोरित प्रवृत्तियों को आधिभौतिक कहते हैं। एक पहलू से देखने पर ऐसा

दिखाई देता है कि मनुष्य की आधिभौतिक उन्नति बहुत कुछ इन्हीं आध्यात्मिक प्रमृत्तियों से की गई चेषात्रों का फन्न है। आधिभौतिक उन्नति से प्राप्त वैभव जब किसी समूह में आपने मूल-भून उन्नति के इन प्रेरकों को दबाने लगता है, तब वह समूह आपने पतन और नाश की तैयारी करता है। वैभव के साथ जब तक किसी समूह के अधिक लोग संयम रखते और इन मूल प्रेरणाओं को प्रोत्साहित करते चलते हैं, तब तक वह समूह उन्नति के पथ पर चलता रहता है।

मानव उन्निति श्रीर श्रवनित के सिद्धान्त गिण्ति के से स्पष्ट श्रीर निश्चित सूत्रों में नहीं कहे जा सकते । तो भी यह कहा जा सकता है कि जीविका संघर्ष द्वारा मनुष्य के उन्नित करने की बात में जैसी सचाई है, वैसी ही । सचाई 'ऊँची' या 'श्राध्यात्मिक' प्रवृत्तियों की प्रेरणा से उन्नित करने की बात में भी है।

\$८. मानव कृष्टियाँ ऋरेर वंश —कोई मनुष्य-समूह श्रपनी ऊँची-नीची श्रच्छी-बुरी सहज प्रवृत्तियों से प्रेरित हो कर जो कुछ रचता है उसे हम उसकी कृष्टि कहते हैं । विभिन्न मनुष्य-समूहों ने विभिन्न युगों में भिन्न भिन्न प्रकार की कृष्टि सिरजी है इसमें सन्देह नहीं । उस विभेद के कारण क्या हैं ?

पहला कारण निस्मन्देह देश अर्थात् भूमि जलवायु और प्राक्तिक पिरिधित है। कोई भी मनुष्य समूह जैसे देश में रहेगा उसके अनुसार ही रचना करेगा। काल अर्थात् ऐतिहासिक पिरिधित अर्थात् किसी युगिविशेष में चारों तरफ के बनाव भी उसी प्रकार मनुष्यों के बर्ताव और उनकी कृति को प्रभावित करते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्यों की कृष्टि उनके अपने बीज वंश अथवा नस्ल से प्रभावित होती है ऐसा भी प्रचलित विश्वास है। अनेक जातियों के लोग अपने को सब जातियों में अष्ठ और विधाता की विशिष्ट कृपापात्र जाति मानते और कहते रहे हैं। दूसरी ओर संसार के अनेक अष्ठ पुरुष मनुष्य मात्र की समानता की घोषणा करते आये हैं। दोनों मतों में से किसमें कितना सत्य है इस विवाद में पड़े बिना भी हमें यह जानना चाहिए कि मनुष्य के अनेक वंश और अनेक भाषाएँ होना मानुष प्राणी के विकास का एक पहलू है और इसलिए नृवंश का प्रभाव कृष्टि पर होना स्वामाविक है।

भारत में बसे हुए चार नृवंशों — श्रार्य द्राविड श्राग्नेय श्रीर चीन-किरात — का परिचय पिछले श्रध्याय में दिया गया है। किन्तु भारत को श्रपने इतिहास में दूसरे श्रनेक मानव वंशों से भी वास्ता पड़ता रहा है, इसलिए हमें संसार के सभी नृवंशों के विषय में कुछ जानना चाहिए।

चीन की उत्तरी सीमा पर मंगोल श्रौर मंचु देश हैं। हूण श्रौर तुर्क लोग भी प्राचीन काल में उन्हीं देशों की उत्तरी सीमा पर रहते थे। मंगोल मंचु श्रौर तुर्कों भाषाश्रों को मिला कर एक समूह बनता है। मंगोलिया के श्रल्तइ पर्वत के नाम पर विद्वानों ने इसका नाम श्रल्तइक रक्खा है। रूस के ऊराल पर्वत की सीमा पर भी हूणों तुर्कों से मिलते जुलते लोग रहते थे। श्रल्तइक श्रौर ऊराली भापाएँ मिला कर एक वंश बनता है जिसे विद्वानों ने ऊराल-श्रल्तइक नाम दिया है। युरोप में फ़िनलैंड श्रौर हुनगारी की भाषाएँ भी उसी वंश की हैं।

भारत के पिन्छम अरब देश हैं। अरबी, यहूदियों की हिबल और अबीसीनिया या हन्श देश की हिन्शयानी भाषाएँ एक वंश की हैं। वह सामी या शेमी (सेमेटिक) कहलाता था। प्राचीन काल में ईरान की खाड़ी पर बावेद या बाबिल और खल्द नामक बस्तियाँ थीं; उनके उत्तर-पिन्छम अस्सुर लोगों का देश ('असीरिया') था और आधुनिक सीरिया-फिलिस्तीन के तट पर पिए लोगों का देश ('फ़िनीशिया')। बाबिल खिल्दयों, अस्सुरों और पिएयों की भाषाएँ भी शेमी वंश की थीं। वे भाषाएँ मिट चुकी हैं। अरब लोग पहले खास अरब में ही रहते थे। सातवीं शतान्दी में वे ईरान की खाड़ी से भूमध्य सागर तक और मिस्र से मोरक्को तक फैल गये। उन सब देशों में अब अरबी बोली जाती है।

बाबिलियों खिल्दियों के समकालिक मिस्र के हामी या हेमी (हैिमिटिक) लोग थे। उन हेमियों के थोड़े से वंशज अब मिस्र में बचे हैं। उनके अतिरिक्त अप्रतीका के पूरवी तट पर सोमालिस्तान और उसके पास-पड़ोस की भाषाएँ भी उसी वंश की हैं। बाकी अप्रतीका में दो बड़े वंश हैं, एक स्वानिक जिसमें सूदान से पिन्छमी अप्रतीका तक की भाषाएँ हैं, और दूसरा बन्तू जिसमें मध्य

स्रोर दक्लिनी स्रफरीका की । मंचूरिया के पूरव तरफ एशिया के उत्तरपूरवी कोने, कोरिया, जापान

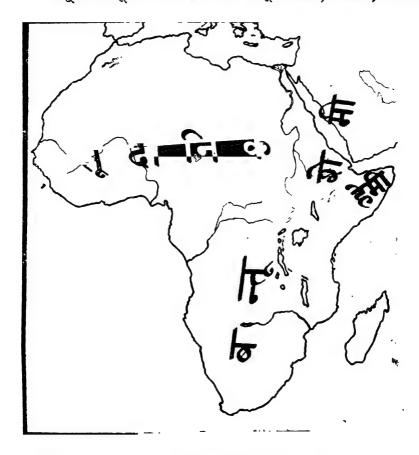

नक्शा ६ मुख्य मानव नस्लें (२) श्राफरीका की श्रीर कमचतका प्रायद्वीप की भाषाएँ एक श्रालग परिवार की हैं। पुरानी दुनिया के उत्तरपूरवी या ईशान कोण में होने से इसे हम ऐशान† वंश कहते हैं।

<sup>†</sup> श्रं श्रेजी में हाइपरबोरियन, जिसका मूल यूनानी रूप है इपेरबोरेस्रोस

श्रमरीका महाद्वीप को युरोप के लोगों ने सोलहवीं सदी में जीता । वहाँ के पुराने लाल इन्दियों का उन्होंने संहार कर दिया या उन्हें बन्द घेरों में रख दिया । उन लाल इन्दियों की भाषात्रों के कई वंश श्रभी तक जिन्दा हैं, पर धीरे धीरे मिट रहे हैं । श्रव उत्तरी श्रमरीका के बड़े भाग में श्रंग्रेज़ी, कैनेडा के एक श्रंश में फ्रांसीसी, ब्राजील में पुर्तगाली तथा बाकी सारे दक्खिनी श्रौर मध्य श्रमरीका में स्पेनी चलती है।

जैसा कि पीछे कहा गया है, मनुष्यों के रंग-रूर पर ध्यान देने से भी नृवंशों या मानव नरलों का भेद दिखाई देता है। भाषा से नरल या वंश की पहचान बहुत कुछ होती है, पर सदा नहीं होती, क्योंकि जिस देश में जो लोग प्रवल होते हैं उनकी भाषा दूसरे भी अपना लेते हैं। विभिन्न नृवंशों के लोगों में विवाह होने से भी नरलों के चिह्न मिटते रहते हैं। जलवायु भोजन और रहनसहन का भी उन चिह्नों पर प्रभाव पड़ता है।

नृवंशिवज्ञानी श्रर्थात् मानव वंशों की खोज-पड़ताल करने वाले मोटे तौर पर संसार के लोगों को तीन बड़े वंशों में बाँटते हैं। एक गोरा या गेहुँश्रा वंश जिसमें मुख्य श्रार्थ लोग हैं। दूसरा काला वंश जिसमें मुख्य श्रार्थ लोग हैं। दूसरा काला वंश जिसमें मुख्य श्रार्थ की बहुत सी शाखाएँ हैं। सामी श्रीर हेमी इन दोनों के बीच में हैं। तीसरा पीला वंश जिसमें चीन-किरात, ऊराल-श्रल्तइक श्रीर ऐशान वंश के लोग हैं। लाल इन्दी भी इस पीले वंश की ही शाखा हैं। बहुत पुराने जमानों में उत्तरपूरवी एशिया की भूमि श्रामरीका से जुड़ी हुई थी, बेरिंग खाड़ी तब नहीं थी, जिससे एशिया से श्रामरीका तक श्राखेटक मनुष्य श्राते जाते थे।

रंग के ब्रातिरिक्त विभिन्न नृवंशों के कद तथा खोपड़ी ब्रॉख नाक जबड़े (बहुवचन इपेरबोरेई)। बोरेब्रोस का ब्रार्थ है उत्तरी या उत्तरपूवां पवन; इपेर-बोरेब्रोस=उत्तरी पवन से भी परे ब्रार्थात् ब्रात्यन्त उत्तर का। इपेरबोरेई लोग यूनानी धारणा के ब्रानुसार गोरे रंग नीली ब्रॉखों ब्रौर सुनहरे केशों वाले थे। इस धारणा के रहते जापानियों के ब्रार्थ में इपेरबोरेई शब्द उतना ठीक नहीं है जितना हमारा ऐशान शब्द।

स्रीर केशों की बनावट में स्रन्तर होता है।

गोरे नृवंश का कद प्रायः लम्बा, पीले का प्रायः नाटा होता है।

खोपड़ी की लम्बाई को १०० मानें, श्रीर चौड़ाई उसके श्रनुपात में ७७ ७ तक हो तो उसे दीर्घकपाल कहते हैं। यदि चौड़ाई ८० से श्रिष्ठक हो तो उसे हम वृत्तकपाल श्रर्थात् गोल खोपड़ी कहते हैं। श्रायों की श्रिष्ठकतर शाखाएँ दीर्घकपाल हैं; पीली जातियों की वृत्तकपाल। भारत में बंगाली प्रायः वृत्तकपाल हैं, उनका सिर देखते ही चौड़ा लगता है। इसका प्रकट कारण यह है कि वंगालियों में किरातों का खून खूब मिला है। खोपड़ी की लम्बाई चौड़ाई नृवंशों के दूसरे चिह्नों की श्रपेत्ना बहुत श्रिष्ठक स्थायी है।

नाक की लम्बाई १०० मानें श्रीर चौड़ाई उसके श्रनुपात से ७० तक हो तो उसे हम सुनास कहते हैं। चौड़ाई ५५ तक हो तो मध्यनास श्रीर ५५ से भी श्रिधिक हो तो पृथुनास। श्रार्थ लोग सुनास होते हैं। द्राविडों की मुख्य पहचान चौड़ी नाक है।

दोनों श्राँखों के बीच में नाक के पुल का कम या श्रिधक उठा होना एक श्रीर पहचान है। पीली जातियों की नाक का पुल बहुत कम उठा होता है, इससे उनकी नाकें चिपटो, गालों की हिंडुयाँ उभरी हुई श्रीर चेहरे चौड़े दिखाई देते हैं।

मुँह श्रीर जबड़े का माथे की सीध से श्रागे बढ़ा या न बढ़ा होना एक श्रीर पहचान है। इसी प्रकार होठों का मोटा या पतला होना। हब्शियों का जबड़ा श्रागे बढ़ा श्रीर होंठ मोटे बाहर निकले हुए होते हैं।

विभिन्न तृवंशों के केशों की बनावट में भी अन्तर है। हिब्शयों के केश ऊन की तरह गुच्छेदार, आयों के लहरदार और पोली जातियों के सीधे होते हैं। आयों की दादी-मूँछ भरपूर, हिश्शयों की मध्यम और पीली जातियों की बहुत कम उगती है।

मनुष्य की भाषात्रों श्रौर देह-लत्त्रणों में इतना मौलिक वंशभेद कैसे हो गया ? इस विषय में विद्वानों के दो मत हैं। एक यह कि मानुष प्राणों का रूप प्रकट होने से पहले मानुष श्रौर वनमानुष का पूर्वज जो प्राणों था, उसी की विभिन्न नरलें हो चुकी थीं श्रौर उन विभिन्न नरलों से विभिन्न नृवंशों का विकास हुत्रा। दूसरा यह कि मानुष प्राणी का उदय एक ही रूप में हुत्रा, पर पुराणाश्मी काल के ४-५ लाख वर्षों में जब उसका विकास हो रहा था, तब लाखों वर्षों तक विभिन्न मनुष्य-टोलियों के एक दूसरे से दूर दूर श्रौर विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में विचरने श्रौर रहने से विभिन्न नृवंश बन गये। ध्यान रहे कि मनुष्य की वाणी का विकास भी इसी अवधि में हुन्रा। इसलिए विभिन्न नृवंशों की भाषात्रों का श्रारम्भ से ही पृथक पृथक दिशात्रों में उगना श्रौर बढ़ना पूरी तरह सम्भावित था।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

V. जीवाश्म किसे कहते हैं ? वह कैसे बनता है ?

- २. पृथ्वी की विभिन्न परतों में जीवों के चिह्न किस कम से पाये जाते हैं?
- ३. मनुष्य के जीविका-उपार्जन के तरीकों में किस कम से उन्नति हुई ?
- ्रं. पुरागाश्म श्रीर नवाश्म का क्या श्रर्थ है ? पुरागाश्म काल श्रीर नवाश्म काल कब से कब तक रहे ?
  - 🛶. पुरागाश्मी गुफात्रों में की चित्रकारी से क्या सूचित होता है ?
    - ६. मुख्य मानव वंश कौन कौन से हैं ?
  - Vo. दीर्घकपाल श्रीर वृत्तकपाल का क्या अर्थ है ?
    - दासत्व प्रथा का उद्भव श्रीर विकास कैसे हुआ ?
    - भूमि-स्वत्व का त्रारम्भ त्रौर विकास कैसे हुन्ना ?

### अध्याय ४

# भारत का भूगर्भ-विकास तथा सभ्यता का उदय

§ १. म्रादिकल्पीय म्रीर धारवाड़ी मेखला— पृथ्वी के छिलके के जिस म्रांश को हम म्रापना भारत कहते हैं वह दो सर्वथा भिन्न खंडों के मेल से बना है। पहला खंड है दिक्खन म्रीर मध्यमेखला का प्रायद्वीप जो प्राचीनतम चट्टानों का बना हुम्रा स्रीर पृथ्वी के सब से पुराने स्थलों में से है। दूसरा खंड है भारत के सीमा-पर्वतों का जो मुख्यतः म्रात्यन्त मुझी-तुड़ी तहदार तलछटी चट्टानों से बना है ऋौर जो दीर्घ काल तक समुद्र के भीतर था। इन दोनों के जीवन की कुछ घटनाऋों से उत्तर भारतीय मैदान की रचना हुई है।

प्रायद्वीप-भारत का बड़ा भाग उन ऋजीव ऋादिकल्पीय चट्टानों से बना है जो द्रवरूप पृथ्वी के ठंडे होने से उसपर पहलेपहल जमी पपड़ी का ऋंश हैं। वे स्फटिकरूप परतदार चट्टानें हैं—ऋफ्रक, तेलिया (ग्रैनाइट), बिल्लौर ऋादि। ऋति दीर्घकालीन परिवर्त्तनों से इनकी बनावट ऋत्यन्त पेचीदा हो गई है। दिक्खन ऋौर मध्यमेखला की ७२ लाख वर्गमील सतह इन्होंने छेंक रक्खी है। हिमालय के भीतर का काफी ऋंश भी इनसे बना है।

इन श्रादिकल्पीय चट्टानों की बहुत कुछ समकालिक स्लेट संगमरमर श्रादि की वे चट्टानें हैं जो प्राथमिक पपड़ी के गड्टों श्रोर श्रवकाशों में प्रथम समुद्र के छोड़े तलछट से बनी हैं। ये भी श्रत्यन्त रूपान्तरित हो चुकीं, श्रीर पूर्णतः श्रजीव हैं। इन पहली तलछटी चट्टानों का ठीक नमूना धारवाड़ में मिलता है, इसलिए भूगर्भशास्त्री इस स्तर की सभी चट्टानों को धारवाड़ी कहते हैं। धारवाड़ी मेखला के बीच बीच श्रनेक लम्बी प्रणाडियों में सोना लोहा ताँबा सीसा श्रादि धातुएँ तथा वैडूर्य लाल नीलम तामड़ा श्रादि रत्न भरे हैं। धारवाड़ी मेखला समूचे प्रायद्वीप-भारत में फैली तथा मध्य हिमालय के भीतरी भाग में भी है।

\$ 2. कडपइ पारियात्रिक और विन्ध्यक मेखला—उस मेखला के बहुत काल बाद का बना हुन्ना स्लेट चूना-पत्थर न्नादि चट्टानों का स्तर है, जिसके बीच बीच ज्वालामुखी-उगाल जमे हुए हैं । इसका सबसे न्नाच्छा नमूना न्नान्ध्रदेश के कडप किले में होने से भूगर्भशास्त्री इसे कडपइ मेखला कहते: हैं । इसकी चट्टानें भी जीवाश्मरहित हैं, परन्तु इनके मूल जमाव-काल में: इनमें जीवांश रहे हों यह सम्भव है, न्नातः ये जीव-सम्भव कल्प की हैं । कडप

<sup>†</sup> दिवसनी भाषात्रों में शब्दों का अन्तिम अकार संस्कृत की तरह बोला, जाता है। तेलुगु में जिसे कडप लिखते हैं, उसका अंग्रेजी रूप कुड्डापाह (Cuddapah), हो गया है!

के श्रितिरिक्त छत्तीसगढ़ में श्रीर गोदावरी नर्मदा काँठों में भी ये दूर दूर तक फैली हैं।

कडपइ चट्टानों की समकालिक किन्तु उनकी अपेद्धा बहुत अधिक वित्तुब्ध श्रीर तहाई हुई ईडर से दिल्ली तक फैली आड़ावळा की तथा ग्वालियर-विजावर प्रदेश की चट्टानें हैं, जिन्हें दिल्ली में होने से भूगर्भशास्त्रियों ने दिल्लवी नाम दिया है। उन्हें पारियात्रिक कहना बेहतर होगा। कडपइ-पारियात्रिक स्तर १७ से २० हजार फुट तक गहरा है।

इस स्तर की नंगी हुई हुई सतह के ऊपर १४००० फुट की तलछटों से बनी प्रायः श्रविचित चट्टान-परम्परा बुन्देलखगड-बघेलखगड के बड़े चेत्र में चली गई है, जिसे भूगभंशास्त्रियों ने विन्ध्यक नाम दिया है। इसके दो स्पष्ट विभाग हैं, निचला खेटों चूनापत्थरों श्रादि का, उपरला बलुश्रा पत्थरों का। विन्ध्यक चट्टानें कर्णू ल, दिक्खनी महाराष्ट्र श्रीर गोदावरी पेनगंगा काँठों में भी हैं। इनके समकालिक ज्वालामुखी-विस्फोट का प्रमाण पिन्छमी राजस्थान के मल्लानी प्रदेश में विद्यमान है, जहाँ इसी स्तर के बीच ज्वालामुखी-उगाल से बनी विशाल सतह है। विन्ध्यक मेखला में श्रितिसुन्दर श्रीर हट इमारती पत्थरों का श्रसीम भगडार तथा चूना श्रीर सीमेंट बनाने की बढ़िया सामग्री है। गोलकुगड़ा की प्रसिद्ध हीरे की खान इसी स्तर में थी।

विन्ध्यक स्तर में ब्रारम्भिक जीवों की इों ब्रादि के चिह्न पाये जाते हैं, इसलिए यह पुराणजीव कल्प के उदय का सूचक है। इसी स्तर के काल में मध्यमेखला के पर्वतों का भूकम्पों द्वारा ब्रान्तिम ब्रीर मुख्य उठाव हुब्रा। हिमालय ब्रीर उत्तर भारत तब तक गहरे समुद्र में थे।

§ 2. भारत में पुराणजीव श्रीर मध्यजीव करुप, गोंडवानी स्तर श्रीर गोंडवानाभूमि—पृथ्वी की पुराणजीव परत को उसके भीतर पाये जाने वाले जीवाश्मों के कम से नीचे से उत्पर छह स्तरों में बाँटा जाता है। हिमालय में वे छहों स्तर श्रम्य देशों की तरह टीक कम से कई हजार फुट की गहराई में विद्यमान हैं जो कश्मीर स्पिती (उपरली सतलज में मिलने वाली स्पिती नदी की दून) श्रादि की कगारों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनमें

के जीवारम सबके सब समुद्री हैं, जिससे यह सूचित है कि हिमालय तब समुद्र में था।

प्रायद्वीपी भारत में पुराण्जीव कल्प का कोई भी चिह्न नहीं पाया जाता, जिसका यह अर्थ है कि उन करोड़ों वर्षों में वहाँ तलछ्ट नहीं जमे, भूमि की सत्तह केवल विसती-धुलती रही। मध्यमेखला के उठने के बाद से इस काल में वहाँ कोई भूकम्प भी नहीं हुआ।

मध्यजीव कल्न की रचनाएँ प्रायद्वीप-भारत श्रीर हिमालय दोनों में हैं। इसके स्पष्ट प्रमाण हैं कि पुराणजीव कल्प के ख्रन्त में ख्रौर फिर मध्यजीव कला में भारी भूचाल आये। दक्खिन में घरती के तनाव से आदिकल्पीय चट्टानों में दरारें पड़ी श्रीर गड्ढे बने । उन गडढों में तलछट जमा होने लगा जो ऋंशतः पुराग्जीवी पर ऋधिकतर मध्यजीवी है। इस बात के भी प्रमाग् हैं कि इस कल्प के स्रारम्भ में ही उत्तरी ध्रुव से फैली हिम की बाद हिमालय चेत्र से उड़ीसा तक फैल गई, जिससे इस काल की निचली सतह में बरफ से घिसे पत्थर श्रीर कंकड़ श्रीर बरफ के बनाये हुए ग्राव-( पत्थर-) पिंड पाये जाते हैं। हिमालयत्त्रेत्र में समुद्र की बाद आई और हजारा से असम तक समुद्र-तल पहले से ऋधिक गहरा हो गया। भूमध्यसागर से दिवखनपच्छिमी चीन तक तब जो महासमुद्र फैला था यह उसका पूरव तरफ बद्ना था । पीछे इसमें तलछट जमा होने लगा जो समका सब समुद्री है। धरती के इन गहरे गड्ढों में भारी तलछट भर जाने श्रौर जिन स्थलों से वह तलछुट बह कर श्राया उनके श्रपेत्या पतला पड़ने से धरती-छिलके का संतुलन बिगड़ता गया जिससे आगे चल कर उसमें भुरियाँ पड़ीं । वे भुरियाँ ही पृथ्वी के महापर्वत हैं । जैसा कि इम देखेंगे, यह अर्रियाँ उठने की प्रक्रिया हजारों बरसों के भूकम्पों द्वारा हुई ।

प्रायद्वीपी भारत की नयी दराड़ों श्रीर गड्दों में जो तलछट जमा हुन्ना वह निद्यों श्रीर स्थल का है। उसके जमाव से बनी चट्टानों का नाम भूगर्भ-शास्त्रियों ने गोंडवानी रक्खा है, क्योंकि नर्मदा के दिखन के प्रदेश में जो कभी गोंडवाना कहलाता रहा है, उनका ठीक नमूना पाया जाता है। २० हजार फुट गहरा यह तलछट का स्तर दामोदर, महानदी श्रीर गोदावरी के काँठों में तथा सातपुड़ा में भी है। गोंडवानी स्तर की जड़ में हिम से घिसे पत्थरों का पाट है, जिसके ऊपर कोयले की धार १० हजार फुट तक मोटी है। कोयले की खानें पुराने जंगल हैं जो पृथ्वी के भीतर दब कर उसकी गर्मी से कोयला बन गये हैं। इन दबे वृत्तों का पूरा रूप ग्रानेक खानों के भीतर दिखाई देता है। वे मध्यजीव कल्प के वृत्त हैं जिनमें फूल-पत्ती नहीं होती थी।

गोंडवानी चट्टानों के मध्य श्रंश से स्चित होता है कि तब उत्तरी ध्रुव की सी सदीं के बजाय श्राधा मरुभूमि का सा जलवायु श्रा गया था जिससे सघन वनस्पति मिट गये थे। फिर उपरले गोंडवानी स्तर में, जिसमें रवादार चूना-पत्थर की प्रधानता है, जिन उरगों श्रीर वनस्पतियों के जीवाश्म हैं वे उनसे मिलते जुलते हैं जो पृथ्वी के श्रन्य देशों में उपरले मध्यजीव कल्य में पाये जाते हैं। गोंडवानी चट्टानों के ये विभिन्न स्तर सातपुड़ा, गोदावरी काँठे, राजमहल, कच्छ श्रीर तिमलनाड के कई चेत्रों के भारी कगारों में दिखाई देते हैं।

इसी प्रकार के भूमि-जमाव जिनमें नीचे हिम-कृत शिलापिंड, फिर कोयले की धारें ब्रादि हैं, तथा जिनमें उरगों ब्रौर वनस्तियों की वही योनियाँ जीवाश्म रूप में हैं, ब्रास्त्रेलिया, मदगस्कर, दिक्लनी ब्रफरीका ब्रौर सुदूर पातागोनिया (दिक्लनी ब्रमरीका के दिक्लनी छोर के प्रायद्वीप) में भी हैं। इससे भूगभशास्त्री यह मानते हैं कि मध्यजीव कल्प में इन सब देशों में स्थल सम्बन्ध था। उस प्राचीन महादेश का नाम उन्होंने गोंडवानाभूमि रक्ला है। उसकी उत्तरी सीमा पर हिमालय-समुद्र था जो तब दिक्लन-पिक्छिमी चीन से भूमध्यसागर के ब्रतलान्तक छोर तक फैला हुआ था। भारत महासागर के भीतर से ब्रफरीका तक स्थल की रीट ब्रब भी टटोली जाती है।

हिमालय में इस कल्प के समुद्री तलछुट के स्तर कश्मीर स्पिती गढ़वाल कुमाऊँ सिकिम ग्रादि के श्रमेक महान् कगारों में देखे जाते हैं। उनका क्रम ठीक वही है जो श्राल्गी श्रीर श्रम्य युरोपीय मध्यजीव द्वेत्रों में पाया जाता है। उन स्तरों की श्रांखला कहीं भी टूटी नहीं है।

उत्तर भारतीय मैदान के नीचे जो शिला आरों का पाट है उसके बारे

में कुछ जानना श्रसम्भव है, क्योंकि उसके ऊपर हजारों फुट गहरी मिट्टी श्रीर बालू की तहें जमी हैं। तो भी भूगर्भशास्त्रियों का यह श्रनुमान है कि मध्यजीव कल्प के श्रन्त में समूचा उत्तर भारत एक ही समुद्र के भीतर न था। पिन्छम भारत या सिन्ध का समुद्र राजस्थान के दिक्खन-पिन्छम से बुन्देलखंड के उत्तर तक पहुँचता था, पूरव तरफ श्रसम बरमा समुद्र श्ररकान से श्रसम तक फैला था। हिमालय का समुद्र उन दोनों से श्रलग था। दित्तिण कोशल से उत्तर कोशल की तरफ बढ़ा हुश्रा लज्ञ्णहीन पथरीला स्थल था।

\$2. सहादि और हिमालय का उठना—मध्यजीव कल्प के य्रान्तिम विभाग खिटकीय (Cretaceous) काल के य्रान्त में दिक्खन भारत में गहरे ज्वालामुखी-विस्फोट हुए | उनसे महाराष्ट्र का मुख्य भाग ६००० फुट ऊँचा पठार बन कर ज्वालामुखी-उगालों में ढक गया | य्रागे य्रानेक युगों की विसाई-धुलाई से उस पठार से बहुत से चपटे शिखर वाले पहाड़ बने जो य्राज सहादि में लिह्तत होते हैं | इनके कटे कगारों में २० से ८० फुट मोटी ज्वाला-उगाल की तह दिखाई देती है, जिसके बीच बीच निदयों य्रौर तालों की छोड़ी जीवाश्म-युक्त तलछुट की पतली परते हैं | वे जीवाश्म नवजीव कल्म के य्रारम्भ के हैं | इन ज्वाला-उगालों में सड़क बनाने की य्रासीम सामग्री है | इनके प्रवाहों के बीच रहे छोदों में हकीक ( य्रागेट ) य्रादि य्रालंकारिक पत्थरों की नाडियाँ हैं | दिक्खन की य्रात्यन्त उपजाऊ काली मिट्टी भी इन उगालों के च्रिस्स से ही बनी मानी जाती है | दिक्खन की ज्वालामुखी-विस्फुटित चट्टानें तृतीयक य्रथवा नवजीव कल्प के य्रागमन की सूचक हैं |

गोंडवानाभूमि इस कल्प के आरम्भ में ही आफरीका भारत और आस्त्रेलिया रूप में खिएडत हो गई।

नवजीव कला का पहला विभाग—नवजीवोदय काल—बीत जाने पर
महान् भूकम्पों की परम्परा शुरू हुई जिससे महा-हिमालय समुद्र के गर्भ से उठ
कर पृथ्वी का सर्वोच्च पर्वत बन गया । उस काल के जीवाश्मों युक्त चूना-पत्थर
की चट्टानें यों १५-२० हज़ार फुट की ऊँचाई तक उठ गईं। भारत के अन्य
सीमापर्वत तथा हिमालय से आल्प तक एशिया-युरोप की समूची पहाड़ी रीट़

#### इन्हीं भूकमों द्वारा उठी।

हिमालय के नवजीवोदय श्रीर नवजीव-प्रभात काल के तलछुट समुद्री हैं, उनके ऊपर के स्तरों में मध्य श्रीर प्रौढ नवजीव काल के ताज़े पानी श्रीर वायु के जीवाश्म हैं। इससे प्रकट है कि नवजीव-प्रभात काल के बाद समुद्र का हिमालय से सम्पर्क नहीं रहा। तृतीयक कल्प के निचले श्रर्थात् मध्य-नवजीव काल तक के स्तर में नमक-पत्थर श्रीर कोयले की तहें तथा मिट्टी-तेल के सोते हैं।

मध्यनवजीव काल के बाद के भूकम्पों से नवजीवप्रभात श्रीर मध्य-नवजीव काल के तलछुट-जमावों को लिये हुए लघु-हिमालय श्टंखला उठ कर महा हिमालय के नीचे ग्रा खड़ी हुई। उसके चरणों के साथ साथ ग्रासम से पंजाब तक उत्तरपच्छिम बहने वाली एक नदी ब्रह्मपुत्र कोसी गंडक कर्णाली त्रालखनन्दा त्रादि हिमालय की नदियों का पानी लेती हुई पीछे हटती सिन्ध खाड़ी में मिलती रही। इस नदी का नाम एक भूगर्भशास्त्री ने शिवालक नदी रक्ला है, क्योंकि इसी के स्थान में पीछे शिवालक ग्रादि उप-हिमालय के पर्वत खड़े हुए। एक और भूगर्भशास्त्री ने यह देखते हुए कि इसमें ब्रह्मपुत्र और सिन्ध दोनों नदियों का पानी मिलता था, अंग्रेज़ी में इसका नाम इन्दोब्रह्म रक्खा । हम हिन्दी में इसे ब्रह्मसिन्धु कहेंगे । पूर्णनवजीव काल के आरम्भ अर्थात् आज से २० एक लाख वर्ष पहले तक हिमालय से उतरने वाली नदियाँ इस ब्रह्मसिन्धु में श्रपना तलछुट डालती रहीं। इस तलछुट में मम्मलों की श्रानेक योनियों श्रीर जातियों के जीवाश्म हैं, जिनमें मानुषाकृति किप की भी १५ जातियाँ पाई गईं हैं। त्राज उन मम्मल योनियों त्रौर जातियों में से बहुत कम बची हैं। चतुर्थक करूप के आरम्भ के भूकम्पों से इन तलछुटों की १७००० फुट गहरी तह को लिये हुए शिवालक (उपहिमालय) शृंखला उठ खड़ी हुई।

रावलिंदि प्रदेश को पंजाब के लोग पोठोहार कहते हैं। भूगर्भशास्त्रियों ने उस नाम को अपना लिया है। शिवालकोपरान्त भूचालों से पोठोहार पठार बना और कुरुत्तेत्र प्रदेश भी कुछ ऊँचा उठा। ब्रह्मसिन्धु के बजाय तब सिन्ध और गंगा के अलग-अलग प्रस्रवण्तेत्र बने। भूतपूर्व ब्रह्मसिन्धु के मुहाने के विशाल पाट में जिसके किनारों पर असीम तलछुट का जमाव है, अब जेहलम

के पिच्छम की छोटी सी सोहाँ नदी बहती है।

§ ५. चतुर्थक कल्प की हिम-बाढ़ें, कश्मीर श्रीर नेपाल भीलें — शिवालक की रचना के बाद उत्तरी जगत का महान् हिमकाल शुरू हुश्रा जिसमें उत्तरी श्रुव से ३६° श्रचांश रेखा तक की भूमि हिम से दकी गई। उस हिम बाढ़ के पूरे प्रमाण भूमि-रचना पर हुई हिम की कियाश्रों से तथा जन्तु-वनस्पति-श्रवशेषों से प्राप्त होते हैं। दीर्घ काल बाद वह बाढ़ उतरी, कुछ श्रन्तर बाद फिर दूसरी बाढ़ श्राई। इस प्रकार कुल चार हिम बाढ़ें कमशः श्राई श्रीर उतरीं। श्रान्तिम हिम बाढ़ श्राज से प्रायः २० हजार बरस पहले ही हटी। यों चतुर्थक कल्प का मुख्य भाग हिम बाढ़ों में ही बीता। मम्मलों की बहुत सी योनियाँ श्रीर जातियाँ जो शिवालक-जमाव काल में थीं इन हिम कालों में लुप्त हो गईं। मानुष प्राणी पूर्णनवजीव काल के श्रारम्भ में कुछ स्थानों पर प्रकट हो चुका था। हिम बाढ़ ने उसे दिक्खन धकेल दिया।

हिमालय की हिम रेखा त्राज समुद्र सतह से १३-१५ हजार फुट ऊपर है। िकन्तु हिमकालों में वहाँ ५००० फुट की ऊँचाई तक हिम की किया होने के प्रमाण हैं। कश्मीर कुमाऊँ त्रादि के त्रानेक ताल और शिलाओं के पाट ऐसे गलों की किया से बने हैं जो त्राज नहीं हैं। कश्मीर में तथा पंजाब-शिवालक के उपरले स्तर में चारों हिम-कालों और उनके बीच के तीन हिमान्तर कालों के स्पष्ट चिह्न हैं। कश्मीर की विद्यमान दून इन हिम-कालों में बरफ की और फिर हिमान्तर कालों में १००० फुट गहरी पानी की भील बन जाती। उसके पानी का निकास एक ही तरफ था। वह धीरे धीरे खाली होती, फिर भरती। उसके उतार से पहाड़ों के ढाल के साथ ग्रानेक चपटी तलछट-वेदियाँ बन जातीं। कश्मीर दून का त्राधा त्रांश त्राज वैसी वेदियों से बना है जो जेहलम की सतह (५२०० फुट) से ११००० फुट ऊँचाई तक पहाड़ों के ढालों के साथ साथ हैं। कश्मीर में इन्हें करेवा कहते हैं। इनकी निलाई लिये हुई भूरी मिट्टी में कच्चा कोयला

<sup>†</sup> हिम की नदी ( ग्लेशियर ) को कुमाऊँ में गल श्रौर कश्मीर में गुंत्ज कहते हैं, जैसे पिंडारी गल, कोलाहाई गुंत्ज ।

### (लिग्नाइट) मिला है।

उपरले करेवों से मम्मलों के जीशश्मों के साथ मानव हथियार भी भिले हैं। कश्मीर के अतिरिक्त सोहाँ दून से प्राप्त पत्थर-हथियारों से भी प्रकट हुआ है कि पिछली दो हिमबाढों में उत्तरपिष्डिमी भारत में मनुष्य विद्यमान था।

कश्मीर की तरह नेपाल दून भी इस काल में क्रमशः बरफ और पानी की भील बनती रही। वहाँ भील-तलछटों में बनी ऊँची वेदियाँ टाँड़ कहलाती हैं।

\$ द. दिखन और हिमाचल के पुराने कच्छ तथा चट्टानों की भरभरों टोपी—नर्मदा श्रीर तापी के काँठों में उन निदयों के बनाये विस्तृत पुराने तलछ्टी कच्छ उनके श्राज के पाट से ५०० फुट ऊपर तक गहरे चट्टान पाटों में हैं। गोदावरी कृष्णा कावेरी काँठों में भी कुछ कम विस्तृत वैसे कच्छ हैं। हिमालय की उपरली दूनों में पुराने तलछ्टों से बने ऊँचे किनारों की ४५ सतहें हैं जिनमें परस्पर सैकड़ों फुटों का श्रम्तर है। ये सब पुराने नदी-कच्छ श्रारम्भिक श्रीर मध्य चतुर्थक के हैं। भारत में मनुष्य के प्राचीनतम श्रावशेष इन्हीं में हैं।

गाडरवारा के पिताल उत्तर नर्मदा के एक कंकरीले कच्छ के सीधे कगार में से पत्थर की एक कुल्हाड़ी मिली थी। वैसे ही गोदावरी के उपरले काँठे से हकीक का एक चाकू। इनके साथ मिले जीवारम पुराने बड़े मम्मलों के हैं जो भारत के विद्यमान मम्मलों से काफी मिन्न हैं। इसलिए ये पुराणाश्म चतुर्थक कल्प की निचली सतह के सिद्ध हुए। हिमालय की निद्यों के उपरले कच्छों से मिले जीवाश्म ग्रोर हथियार इनके बाद के हैं। साबरमती ग्रीर तुंग-भद्रा के कच्छों से भी पुराणाश्म मिले हैं। सोहों की चोड़ी दून में पुराणाश्मों के बीसों "कारखानों" के ग्रावशेष हैं। उनमें से सबसे पुराने दूसरे हिमान्तर युग के हैं।

गर्म देशों में भूमि के नीचे की श्राधार-शिलाश्रों के भीतरी परिवर्तन से उनकी उपरली टोपी भरभरी मिटियाली हो जाती है। वैसी चट्टानों के साथ कृषि-मिट्टी नहीं जमती, उनके नीचे पानी भी कम होता है, इसिलए मनुष्यों की बिस्तियाँ उनपर कम होती हैं। प्रायद्वीपी भारत में वैसी भरभरी मिटियाली टोपी

कहीं कहीं दूर दूर तक फैली ५० से २०० फुट तक गहरी है। वह भी चतुर्थक कल्प की रचना है, ऋतः मनुष्य की समकालिक। भारत में उसमें पहले पुरा-ए। श्मी काल के मानव हथियार काफी संख्या में दबे गड़े मिले हैं।

- \$ 9. बंगनपटली की गुहाएँ—कर्णू ल जिले में वंगनपत्नी के पास कुछ गुपाएँ हैं जिनके तलों पर २०-२५ फुट मोटे चूना-कर्वनित के जमाव हैं। टन जमावों में गड़ी हिड्डियाँ हाल के प्राणियों की हैं, ख्रातः वे पूर्णनवजीव काल के उपरले स्तर के हैं। उनमें पत्थर के नहीं पर हड्डी के बने मानव हथियार भी पाये गये हैं जो पुराणाश्मी काल के मध्य और उपरले स्तर के हैं। मनुष्य ने जब नवाश्म बनाना ख्रीर जानवरों को पालना शुरू किया, इन गुफाख्रों में उससे टीक पहले का जीवन-चित्र है।
- \$८. उत्तर भारत का बांगर खादर और कछार तथा दिखन की मिट्टियाँ—हिमालय श्रौर विन्ध्य के बीच का कुएड जिसमें समुद्र के हटने पर श्रमेंक जोहड़ बाकी रह गये थे, निद्यों की लाई मिट्टी श्रौर बालू से धीरे धीरे भर!गया। यह भराई एक सी नहीं हुई, बीच बीच में मुड़ी-तुड़ी तहें रह गई हैं, श्रौर उत्तरी किनारे पर जहाँ यह मैदान हिमालय से जुड़ता है वहाँ काफी तनाव है, जिससे भूचाल श्राते हैं। इस मैदान के नीचे २००० फुट तक श्राधार शिलाएँ नहीं मिलीं। हाल के गुरुता मापों से श्रन्दाज़ किया गया है कि इसकी गहराई ६५०० फुट होगी।

यह भूमि तीन मंजिलों में बनी । बांगर श्रीर पुराने खादर में जिसमें कंकर खूब मिला है, हाथी घोड़े गैंडे श्रादि की श्रनेक उच्छिन्न योनियों के कंकाल मिलते हैं, इसलिए वह पूर्णनवजीव काल के मध्य श्रंश का है। पंजाब के नये खादर में कंकर कम है, तथा जीवित जन्तु-योनियों के श्रवशेष श्रीर श्राधुनिक मानव के कंकाल श्रीर कपाल मिलते हैं, इसलिए वह पूर्णनवजीव काल के उपरले श्रंश का है। गंगा श्रीर सिन्ध का डेल्टा या कछार हाल का है।

गुजरात का मैदान भी गंगा-सिन्ध मैदान का समकालिक है, पर उसका उससे कोई सम्बन्ध नहीं। वह निदयों के ऋतिरिक्त खाड़ियों ऋौर समुद्र के छोड़े तला छों से भी बना है।

इन मैंदानों के नीचे के रूखे श्रौर भरभरे स्तरों में ताज़े पानी के श्रच्य सोते भी हैं।

गंगा-सिन्ध मैदान मनुष्य के रहने लायक कड़ा श्रोर सूखा कुछ विद्वानों के मत में श्राज से १० हजार बरस पहले, कुछ के मत में ५७ हजार बरस पहले ही हुश्रा।

उत्तरपन्छिमी पंजाब श्रौर िसन्ध में शिथिल मिट्टी या बालू की टिन्बियाँ हैं। वे मुख्यतः श्राधियों की फेंकी मिट्टी-बालू के जमाव हैं, जिनमें स्तर नहीं हैं, बीच बीच में छेद या नालियाँ सी हैं। उनमें उपरली सोहाँ कुष्टि के से उपकरण तथा जीवित जन्तु-योनियों के जीवारम पाये गये हैं।

दक्खिन भारत की मिट्टियाँ प्रायः नीचे वाली चट्टानों के च्चय से बनी हैं। इसीसे वे ख्रत्यन्त प्राचीन ख्रीर परिपक्ष हैं।

\$९. भारत और मध्य एशिया के मरु-स्थल—थर या ढाट मरुथल चपटा समथर रेत का मैदान ही नहीं है। उसके बीच बीच उसके चट्टानी फर्श के कम ऊँचे उठाव हैं, बीच बीच वायु के जमाए हुए रेत के टीले हैं, श्रीर बीच बीच छोटे ज़ुप-वनस्पति। उसकी रेत का मुख्य श्रंश स्फटिक पत्थर के बारीक गोल दाने हैं जिनमें समुद्री घोंघों के टुकड़े मिले हुए हैं। रेत का कुछ श्रंश चट्टानी टीलों के ज्ञ्य से बना है, बाकी दिक्खन-पिछमी वायु का कच्छ के रन श्रीर निचले सिन्ध-काँठे से उड़ा कर लाया हुश्रा है। उस वायु को रोकने वाला ऊँचा पर्वत हिमालय दूर है, इसलिए उसकी नमी का लाम राजस्थान को नहीं मिलता। वहाँ की जुद्र निद्याँ बद्दती बालू को बहा कर नहीं ले जा पातीं। यो दीर्घकालिक शुष्कता से राजस्थान की मरु-दशा कमशः बदी है। किन्तु सिन्ध डेल्टा के सूखे नदी-पाटों से सूचित होता है कि मानव इतिहासकाल में भी वहाँ पहले श्रुच्छी श्राबादी रही है।

कच्छ का रन पहले समुद्र को खाड़ी थी जो उत्तरपूरव की छोटी निद्यों के लाये भारी तलछट से भर गई श्रौर बहुत इधर के भूचालों से उठ गई है।

भारत के समुद्रों से उठे पानी को रोक कर हिमालय वापिस भेजता है। जो थोड़ा पानी उसके उत्तर तरफ की नालियों से निकल भी जाता है उसे सिन्धः सतलज ग्रीर ब्रह्मपुत्र लौटा लाते हैं । यों हिमालय के उत्तर तरफ एशिया के केन्द्र भाग में खुरासान ( उत्तरपूर्वी ईरान ) से मंगोलिया तक खुश्की बनी रहती है । उनकी वह खुश्की कमशः बढ़ रही है । तारीम का काँठा ऐतिहासिक काल में भी काफी उपजाऊ ग्रीर वनाच्छन्न था । हिम-काल के बचे हुए क्युनलुन के गलों से निकलने वाली ग्रानेक धाराएँ उसे सोंचती थीं । वे गल ग्राव कमशः चीण हो रहे हैं ग्रीर वे धाराएँ ग्राव बढ़ती बालू को बहा नहीं पाती ।

\$ १०. ऐतिहासिक काल के भूपरिवर्तन—जैसा कि ऊपर कहा गया है पिन्छमी राजस्थान श्रोर तारीम काँ ठे की बहुतेरी बस्तियाँ मानव इतिहास के काल में श्रा कर मिटी हैं। प्रायद्वीपी भारत के ज्वालामुखी तृतीयक कल्प तक शान्त हो चुके थे, चतुर्थक में भी वहाँ जमीन का उठाव धँसाव कुछ कुछ हुश्रा, पर श्रव वहाँ विद्योभ का कोई कारण नहीं है। पर उत्तर भारत में भूकम्प श्रव तक होते हैं श्रोर श्रागे भी होंगे।

निद्यों के रास्तों श्रौर समुद्रतट की शकल बदलना साधारण बात है। वंगाल में तामलूक, ताम्रपणीं के मुहाने पर कोरकई, श्रौर सिन्ध में टहा पिछले युगों में बन्दरगाह थे। श्रव वे सब सूखे में हैं। बाईस सौ वर्ष पहले पटना शहर गंगा श्रौर सोन के संगम पर था। श्राज सोन उसके बारह मील पिड्यम खसक गया है। ब्यास नदी बहुत पुराने काल में श्राजकल की तरह सतलज में मिलती थी; फिर बहुत काल तक वह श्रपनी धारा बदल कर मुलतान के नीचे चनाव में मिलती रही। मनुष्य श्रपने हाथों भी भूमि की श्रवस्थाश्रों को बहुत-कुछ बदल लेता है। जंगल काट कर, नहरें निकाल कर, तालाब बाँध कर श्रौर दलदलें मुखा कर जमीन की शकल बदल डालता श्रौर वर्षा के परिमाण को भी बहुत-कुछ घटा-बढ़ा देता है। भारतवर्ष के सब उपजाक मैदान पहले घने जंगल थे श्रौर हमारे पुरखों ने शताब्दियों मेहनत करके उन्हें साफ किया था।

\$ ११. "सिन्धु काँठे" की कृष्टि—निद्यों के उपजाऊ काँठे कृषक जातियों के फूलने-फलने के लिए विशेष उपयुक्त थे। संसार भर में निद्यों के चार काँठे, जिनमें सबसे पहले सम्यता का विकास हुन्ना, बहुत प्रसिद्ध हैं।

एक चीन की याङचेक्चाङ ग्रौर होग्राङहो निदयों के काँठे, दूसरे, हमारे गंगाजमना ग्रौर सिन्ध-सतलज के काँठे, तीसरे, ईरान की खाड़ी में गिरने वाली
तिग्रिस ग्रौर फरात निदयों के काँठे, ग्रौर चौथे, मिस्र की नील नदी का काँठा ।
नील काँठे में पहलेपहल मिस्र के पुराने निवासी हेमी या हैमेटिक लोगों ने
सम्यता का विकास किया । तिग्रिस-फरात के तटों पर पहले ग्रकाद ग्रौर सुमेर
नाम की ग्रौर फिर बाबिल (Babylon) ग्रौर खल्द (Chaldea) नाम की
बिस्तयाँ थीं । ग्रकाद ग्रौर सुमेर के लोग न जाने किस नृवंश के थे । बाबिली
लोग सामी या सैमेटिक जाति के थे । चीन में चीनी जाति थी । हमारे उत्तर
भारत में ग्रायों के प्रकट होने पर सम्यता का विशेष विकास हुन्ना । किन्तु
पिंक्ष्म भारत में ग्राज से पाँच हजार वर्ष पहले एक कृष्टि थी जो ग्रायों से
पहले की हो सकती है ।

सन् १६२५-२६ में सिन्ध प्रान्त के लारकानो जिले में मुत्राँ जो दड़ो श्रथवा मुत्रन जो दड़ो (त्रर्थात् मुत्रों की टिवरी श्रथवा मुत्रों का भीटा)\* नामक स्थान की खुदाई से बड़ी पुरानी सम्यता के श्रवशेष मिले। उस स्थान पर एक सुन्दर नगरी थी जिसकी इमारतें ईंट श्रोर पत्थर की थीं श्रोर जिसके मकान नालियाँ गिलियाँ श्रोर बाजार बड़े सिलिसिले से बने थे। वहाँ के लोग गेहूँ की खेती, कपास के कपड़े बनाना श्रोर लिखना भी जानते थे। उस नगरी के खँडहरों में बाट भी पाये गये हैं, जो कमशः एक दूसरे से दूने तोल के हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोग गिलत भी जानते थे श्रोर व्यापार-विनिमय भी करते थे। वहाँ से जो रत्न मिले हैं उनसे सिद्ध होता है कि वहाँ के लोगों का गुजरात कर्णाटक बदख्शाँ श्रीर ईरान तक से वाणिज्य-व्यापार था। वहाँ से जो हथियार निकले हैं वे सब पत्थर श्रोर ताँ वे के हैं; लोहे का पता वहाँ के लोगों को न था। श्रव्य कई जानवरों से परिचित होते हुए भी वे घोड़े को न जानते थे। कला की रुचि

<sup>\*</sup> बस्ती के खंडहरों के दब जाने से बनी देरी को प्रयाग की बोली में भीटा कहते हैं। उसी को पिच्छमी पंजाब में भिड़ या देरी, पूरवी पंजाब में थेह, भोजपुरी में भीट या डीह श्रौर सिन्धी में दड़ो कहते हैं। खड़ी बोली में वह टिबरी कहलाती है, जैसे देहरादून जिले में राजा रिसालू की टिबरी।



मुत्रन जो दड़ों की खुदाई में पाई गई मुद्दें, मूर्त्तियाँ आदि (दूसरी पंक्ति में एक आधुनिक शिवलिंग तुलना के लिए रक्खा है।) [प्रतिलिपिस्वत्व—भारतीय पुरातस्व-विभाग]

उनमें थी। लिंग-पूजा ग्रौर योगाभ्यास उनके धर्म-कर्म में सम्मिलित थे।

मुश्रन जो दड़ो के खँडहर जिस सतह से निकले हैं वह पाँच हज़ार बरस पुराना है। उसी तरह के श्रवशेष साहीवाल (मंटगुमरी) जिले के हड़पा, कलात पठार के नाल श्रादि स्थानों में भी पाये गये हैं। पिछले दो-चार वर्षों में (१६५२ के बाद) मतलज के उपरले काँ ठे में रोपड़ से तथा गुजरात के कुछ स्थानों से भी उसी नमूने के श्रवशेष मिले हैं। उनमें तथा सुमेर श्रक्काद के श्रवशेषों में बड़ी समानता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पाँच हज़ार बरस पहले पिछलम एशिया से पिछलम भारत तक एक ही कुछि फैली थो। वह कुछि किन लोगों



की थी सो स्रभी कुछ ठीक नहीं कहा जा सकता। मुस्रन जो दड़ो की मुहरों के लेख स्रभी तक पढ़े नहीं जा सके। उनके पढ़े जाने पर इस प्रश्न का निपटारा हो सकेगा।

\$ १२. आर्थी का

भारत में प्रकट होना—

ग्राज से पाँच हजार बरस

पहले उत्तर भारत का मैदान

पशुपालक कृषक लोगों को

ग्रत्यन्त ग्रानुकूल ग्रीर

ग्राकर्षक लगा होगा। हम
देखेंगे कि ग्रार्थ लोग जव

यहाँ प्रकट हुए तब वे पशु-

शव दफ़नाने का मटका—हड़पा से [भा॰ पु॰ वि॰] पालक श्रीर कृपक थे, घुड़मवारी श्रीर धातुश्रों का प्रयोग करते थे। श्रार्य वंश की विभिन्न शाम्वाएँ पशुगलक दशा में ही एक दूसरे से श्रलग हुई यह उनकी भाषाश्रों की तुलना

से प्रकट होता है। उन्होंने अपना पहला आखेटक जीवन उत्तर भारत में नहीं विताया यह निश्चित है, क्योंकि उत्तर भारत का मैदान इतने प्राचीन काल में मनुष्य के रहने योग्य नहीं था। दूसरी तरफ, दिक्खनी रूस में और कास्ती सागर के पूरव अश्काबाद प्रदेश में नवाश्मी कृष्टि के अवशेष मिले हैं जो साथ पाई गई खोपड़ियों से आर्य नृवंश के सिद्ध होते हैं। फलतः, दिक्खनी युरोप और मध्य एशिया में आर्य लोग नवाश्मी काल से विद्यमान थे। इसलिए बहुतेरे विद्वान यह मानते हैं कि आज से चार-पाँच हजार बरस पहले अफगानिस्तान के रास्ते आर्य लोग उत्तर भारत में आये।

किन्तु भारतीय आयों की अपनी "अनुश्रुति" अर्थात् परम्परागत आख्यानों में उनके उत्तरपिन्छम से आने की बात कहीं नहीं है। उलटा उसमें ऐसी चर्चा है कि वे सरस्वती के काँठे से भारत के अन्य भागों की तरह उत्तरपिन्छम की ओर भी फैले। साथ ही, कैलाश-मानसरोवर-प्रदेश और मध्यहिमालय के स्थानों को चर्चा भारतीय आयों की प्राचीनतम अनुश्रुति में है, परन्तु उत्तर भारत में बसने के बाद उन प्रदेशों की ओर फैलने का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आयों की एक शाखा पूर्वी मध्य एशिया अर्थात् तारीम काँठे से नई चरागाहों की खोज करती पिन्छमी तिब्बत चढ़ी और उसके दिक्खनी छोर पर पहुँचने के बाद लग० ३००० ई० पूर्व में हिमालय के नीचे उतर गंगा-यमुना-सरस्वती काँठों में आई। अलखनदा-दून (गढ़वाल) से हिमालय के भीतर भीतर वह कश्मीर तक भी फैल गई।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. धारवाड़ी मेखला कीन सी श्रीर कहाँ है।
- २. श्रातु भारत-भूगभें की किस मेखला में हैं ? हीरे किसमें ? कोयला किसमें ? इमारती पत्थर किसमें ?
- 3. विन्ध्यक चट्टानें किस काल की हैं ? तथा गोंडवानी किसकी ? वे कहाँ कहाँ हैं ?
  - ु ४. कैसे जाना जाता है कि हिमालय कभी समुद्र के भीतर था ? वह कब

#### ऊपर उठा ?

कश्मीर के करेवा क्या वस्तु हैं ? कैसे बने ?

भारत में मनुष्य के प्राचीनतम हथियार जो मिले हैं वे कितने पुराने हैं?

्र हिमालय भारत की ऋतुत्रों खेती और त्राबादी को कैसे प्रभावित करता है? . मुत्रन जो दड़ो वाले लोग किस किस धातु और पशु से परिचित थे और

किससे अपरिचित ?

# २. आरम्भिक आर्य पर्व

#### अध्याय १

### आर्यों का भारत में फैलना

\$१. पोराणिक ख्यातें — आयों का समूचे उत्तर भारत, मध्य मेखला और महाराष्ट्र में फैल जाना हमारे इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। उस घटना की अनुश्रुति अर्थात् परम्परा से सुनने में आते हुए आख्यान हमारे पुराण नाम के अन्थों में मिलते हैं। पुराण का अर्थ ही है पुराना आख्यान। शुरू में उन अन्थों में उन आख्यानों या ख्यातों के सिवा और कुछ न था। किन्तु बाद के लोगों ने पुराणों में धर्मोपदेश की और अन्य अनेक विषयों की भी बातें मिला दीं, जिससे आज उनमें से सच को बीनना किटन हो गया है। तो भी यदि हम समूचे पौराणिक वृत्तान्त का सार ले लें तो उससे भारत के ठीक उस भाग में जिसमें कि आज आर्य भाषाएँ बोली जाती हैं आयों के फैलने का सर्वथा स्वाभाविक कमबद्ध व्योरा निकल आता है।

हमारे पुराणों में आर्थ राज्यों के आरम्भ से ले कर गुप्त राजाओं— जिनकी आगे चर्चा की जायगी—तक की ख्यातें हैं। उन ख्यातों में महाभारत का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है। उस युद्ध पर आर्थ इतिहास का पहला प्रकरण समाप्त होता है। हमारे देश में बहुत लोगों का विश्वास है कि वह युद्ध आज से पाँच हजार बरस पहले हुआ था जब कि किलयुग संवत् चला। किन्तु वह विकम संवत् से २०४४ बरस पहले चला यह बात पीछे की बनी हुई है। पौराणिक अनुश्रुति के अनुसार उस युद्ध के बाद के राजा परीचित् से राजा नन्द तक १०१५ या १०५० वर्ष भीते थे, जिससे उस युद्ध का काल लग० १४०० ई० पू० आता है। फिर पुराणों की ख्यातों में मनु वैवस्वत के बेटे इच्वाकु से नारत युद्ध तक राजात्रों की कुल ६३-६४ पीढ़ियाँ लिखी हैं। एक पीढ़ी का समय श्रीसतन १६ बरस मानने से इच्चाकु का काल भारत-युद्ध से प्रायः १५०० बरस पहले श्राता है। इच्चाकु से पहले की श्रनुश्रुति सुलभाई नहीं जा सकी, श्रीर भारत में श्रायों के फैलने की कहानी प्रायः इच्चाकु के बाद में ही चलती है, इसलिए वहीं से हम श्रपने इतिहास का श्रारम्भ करते हैं। शायद किसी का यह ख्याल हो कि एक पीढ़ी के लिए १६ बरस का काल बहुत कम है, हमारे पुरखा बहुत वर्षों तक जिया करते थे। यदि हम यह मान जों कि हमारे पुरखा श्रीसतन १३० बरस जीते थे, तो भी एक राजा जब मरा जब उसके बेटे की श्रायु १०५ या ११० वर्ष हुई, फिर वह तो केवल २५ या २० बरस ही राज्य कर सकेगा श्रीर उसके मरने पर उसका बेटा भी बूढ़ा हो चुकेगा। इस तरह श्रीसत प्रायः वही निकल श्रायगा।

§ २. मानव और ऐळ वंश—गौराणिक अनुश्रुति भारत के प्राचीन इतिहास को मन्वन्तरों अर्थात् मनु-युगों में बाँटती है। प्रत्येक मन्वन्तर का आरम्भ किसी मनु से होता है। पहले के मनु-वंशों के वृत्तान्तों की तह में तथ्य क्या है इसका कुछ आभास अभी तक नहीं मिला। अन्तिम कहानी का आरम्भ मनु वैवस्वत से होता है। उसकी जाँच से कीमती तथ्य मिले हैं।

कहानी के अनुसार वैवस्वत अर्थात् सूर्य-पुत्र मनु के ६ या १० बेटे थे, जिनमें उसने समूचे भारत का राज्य बाँट दिया । सबसे बड़े बेटे इच्चाकु को मध्यदेश (कुरुच्चेत्र से प्रयाग तक के देश) का राज्य मिला, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। एक दूसरे बेटे को आजकल के तिरहुत (उत्तरी बिहार) में, एक को बचेलखरड में, शर्याति नामक बेटे को गुजरात-काठियावाड़ में और एक बेटे को पंजाब में राज्य मिला, इत्यादि । मनु की इळा नामक एक बेटी थी, जिसका सोम के बेटे बुध के साथ सम्बन्ध होने से पुरूरवस् का जन्म हुआ। इळा का बेटा होने से वह ऐळ कहलाया। ऐळ पुरूरवा का राज्य प्रतिष्ठान में था।

मनु ऐतिहासिक व्यक्ति है कि किलात सो कहना कठिन है। इळा भी केवल ऐळ उपनाम की व्याख्या के लिए किलात की गई लगती है। पुराणों के

अनुसार मध्य हिमालय अर्थात् कनौर-जौनसार-गढ़वाल प्रदेश का नाम <u>इळावृत</u> वर्ष था; उस इळावृत से आये लोग ऐळ कहलाते हो यह अधिक सम्भावित है। इतना तथ्य इस कहानी में स्पष्ट है कि भारत के इतिहास का पर्दा जब पहले-गहल खुलता है तब अवध, बचेलखंड और तिरहुत में तथा उत्तर भारत के कुछ अन्य भागों में एक वंश के राजा राज्य कर रहे थे जो अपने को मानव या सूर्य वंश का कहते थे, और प्रतिष्ठान में एक और वंश का राज्य था जो अपने को ऐळ या सोम (चन्द्र) वंश कहता था। प्रतिष्ठान कहाँ था यह एक और प्रश्न है। आगे के वृत्तान्त से अनुमान होता है कि वह सरस्वती-यमुना काँठों में कहीं रहा होगा!

इच्नाकु वंश का राज्य श्रयोध्या में शताब्दियों तक प्रायः श्रविच्छिन्न चलता रहा। इच्नाकु से महाभारत युद्ध के काल तक उसकी प्रायः पूरी वंशावली पुराण में दी है। दूसरी वंशावलियाँ बीच बीच में टूटी हैं। पर विभिन्न वंशों के चिरतों के बीच युद्ध विवाह श्रादि के समकालिकता सूचक निर्देश यथेष्ट हैं, श्रोर एक श्राधुनिक विवेचक ने उन निर्देशों की बड़े यत्न से छानबीन कर के इस समूची कालाविध से घटनाश्रों व्यक्तियों श्रादि की श्रापेद्धिक कालिश्वित निश्चित की है। उस छानबीन के श्रनुसार मनु से महाभारत युद्ध तक श्रीसत हिसाब से ६५ पीटियाँ हुईं, श्रीर इस श्रविध की प्रायः सब घटनाश्रों का काल पीटी के हिसाब से निश्चित हो जाता है।

छठी पीटी के जमाने में एळ वंश में रोजा ययाति हुआ। उसके पाँच बेटे हुए—यदु, दुह्य, तुर्वसु, अनु श्रीर पूरु। पूरू श्रीर तुर्वसु के वंशज मध्यदेश में ही रहे। यदु के वंशज यादव आगे चल कर यमुना के दिक्खन दूर तक फैलते गये। आनवों की एक शाखा पंजाब में जा बसी और दूसरी बिहार के पूर्वी छोर पर, जो आंग देश कहलाया। पंजाब में आनव खूब फूते फले। दुह्य का वंश उसके और आगे उत्तरपिन्छमी पंजाब में जा बसा। इन वंशों के विस्तार का इतिहास ही बहुत कुछ भारत में आयों के फैलाव का इतिहास है।

२१वीं पीढ़ी में अयोध्या में राजा मान्धाता हुआ जो पहला समाट और चक्रवत्तीं था। उसका साम्राज्य नर्मदा तक था। उसके दो पीढ़ी बाद हैहय वश में, जो कि यादवों की एक शाखा थे, राजा महिष्मत्त हुआ, जिसने नर्मरा पर माहिष्मती नगरी बसाई। इस ग्रीर अगली पीटियों में द्रह्य ग्रीर ग्रानव वंशों से गन्धार, शिवि, केकय, मद्र ग्रादि शाखाएँ फूटों। ३०वीं पीट्री के काल में हैहय वंश में राजा कृतवीर्य हुआ जिसका बेटा अर्जुन बड़ा विजेता हुआ। अर्थाध्या के वंश में ३३वीं पीट्री में राजा हरिश्चन्द्र हुआ। उसकी रानी शैव्या ग्रर्थात् शिवि लोगों में से थो जो कि दिक्खनी पंजाब में बसे ग्रानवों की एक शाखा थे। अर्योध्या के ही वंश में ४१वीं पीट्री में राजा सगर हुआ जो कृत युग के अन्त और त्रेता युग के आरम्भ में था।

§ ३ भरत का स्राख्यान — ४३वीं पीढ़ी के काल में पौरव वंश में

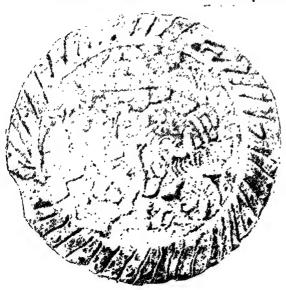

कराव के आश्रम में दुष्यन्त का आगमन। सहजाति के भीटे (जिला इलाहाबाद) की खुदाई से पाये गये शंग-युग के एक मिट्टी के टिकरे पर श्रांकित इस सुन्दर चित्र में शकुन्तला की कहानी श्रांकित जान पड़ती है। [भा० पु॰वि०]

राजा दुष्यन्त या दुःषन्त हुग्रा। उसके पुरला श्रपना राज खो चुके थे। दःषन्त ने फिर से नया राज स्थापित किया, जो गंगा-जमना दोग्राब के उत्तरी हिस्से में प्रायः ग्राजकल के मेरठ - मज़फ्फरनगर -विजनौर जिलों में था। दुष्यन्त अपनी जवानी के दिनों में एक बार हिमालय की तराई में शिकार खेलने गया । दो बीहड़ जंगल पार कर उसकी सेना खले सुनसान मैदान में जा निकली, जिसके आगे

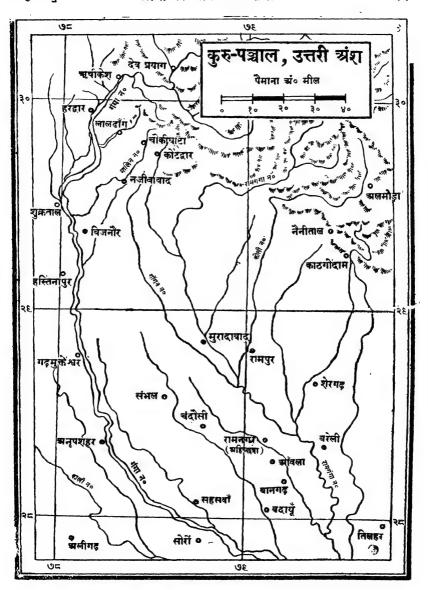

नक्शा ७

एक मनोरम वन दिखाई दिया । उस वन के परले छोर को मालिनी नदी धोती थी [नक्शा ७], जिसके किनारे किसी ऋषि का आश्रम बसा जान पड़ता था। मालिनी अब मालिन कहलाती है, और गढ़वाल में तराई के पहाड़ों से निकल कर नजीबाबाद के पिछ्छम बहती हुई गंगा में जा मिलती है। उसके तट पर का आश्रम कराव ऋषि का था। गढ़वाल में चौकीघाटा नामक स्थान के उत्तर आज भी लोग किनकसोत नाम का कुंज दिखलाते और उसे कराव-आश्रम के स्थान पर कहते हैं। आश्रम को देख राजा ने सेना वहीं छोड़ दी और कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ा। ऋषि के स्थान की तरफ जाते हुए वह अकेला रह गया। वहाँ उसे "स्खे पत्तों में खिली कली के समान" तापसी वेश में एक युवती दिखाई पड़ी। कराव फल लाने को बाहर गया हुआ था और दो दिन बाहर ही रहा। उसकी अनुपरिथित में उसकी पुत्री शकुन्तला ने ही राजा का आतिथ्य किया। दुष्यन्त और शकुन्तला का परस्पर प्रेम और विवाह भी हो गया। कराव के लौट आने पर शकुन्तला संकोच में बैठी थी, उसका बोका उतारने को आगो नहीं बढ़ी। सब हाल जान लेने पर पिता ने उसे आशीवांद दिया।

शकुन्तला की कोल से पराक्रमी भरत पैदा हुआ। बड़ा होने पर उसने थानेसर के पास की सरस्वती नदी से गंगा तक और गंगा से अवध की सीमा तक समूचा प्रदेश जीत लिया। वह 'चक्रवर्त्ती' ( अर्थात् जिसके रथ का चक्क समूचे आर्यावर्त्त में चले ) और सम्राट् कहलाया। उसके नाम से न केवल उसके वंशज प्रत्युत पूर्वज भी भारत कहलाये। और उन भारतों में बड़े-बड़े राजा और ऋषि हुए। भरत के वंश में उससे छठी पीट़ी पर राजा हस्ती हुआ, जिसने हस्तिनापुर नाम की बस्ती बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाया। मेरठ जिले के उत्तरपूरवी कोने में अब भी गंगा के पाँच मील पच्छिम हसनापुर नाम का कस्वा उस बस्ती को स्वित करता है [ नक्शा ७ ]।

भरत के राज्य में अवध के पिन्छम का ठेठ हिन्दुस्तान का समूचा प्रदेश था। किन्तु पीछे हस्तिनापुर के राज्य से उसका पूरवी हिस्सा अलग हो गया। वह पंचाल देश कहलाने लगा। उसके भी दो दुकड़े हुए। गंगा-



जमना दोश्राव का निचला भाग दिल्ला पंचाल कहलाया। उसकी राजधानी काम्पिल्य थी, जिसका नाम त्राज तक फर्रखाबाद जिले के काँपिल गाँव के नाम में जिन्दा है। उसके उत्तर गंगा पार उत्तर पंचाल था। उसकी राजधानी श्रहिच्छत्रा थी, जिस के खँडहर बरेली जिले में श्राँबला कस्वे के नजदीक रामनगर गाँव में हैं [नक्शा ७]। इटावा-फर्रखाबाद प्रदेश को श्रव भी पचार कहते हैं, जो कि पंचाल' का रूपान्तर है।

\$2. राम दाशरिथ का आख्यान—ग्रसेष्या नगरी में (इच्चाकु के वंशजों का राज्य चला म्राता था। अयोध्या के ही नाम से वह प्रदेश ग्रज म्रवध कहलाता है। उसका पुराना नाम कोशल था। वहाँ के राजवंश में ६२वीं पीढ़ी पर राजा रघु हुम्रा। रघु का पोता दशरथ था। दशरथ की तीन रानियों में से बड़ी "कौशल्या" अर्थात् कोशल की थीं, दूसरी "कैकेयी" केकय की। इन रानियों के व्यक्तिगत नाम हम नहीं जानते। केकय लोग स्नानवों की शाखा थे जो चिनाज नदी के पिछ्छम नमक-पहाड़ियों तक रहते थे। म्राजकल के गुजरात, शाहपुर श्रौर जेहलम जिले उनके देश को सूचित करते हैं। राजा दशरथ के स्नपनी रानियों से चार बेटे हुए—कौशल्या से रामचन्द्र, कैकेयी से भरत तथा सुमित्रा से लद्मण श्रौर शत्रुघन। रामचन्द्र का स्वयंवर-विवाह विदेह (तिरहुत) के राजा सीरध्वज जनक की बेटी सीता से हुग्रा।

बुद्रापे में राजा दशरथ ने रामचन्द्र को युत्रराज-तिलक दे राज-काज से लुट्टी पाने का विचार किया । प्रजा ने राम का ऋभिषेक करने की स्वीकृति दे दी। उस काल के ऋार्यावर्त्त में नये राजा को जब राज्य मिलता, तब एक संस्कार होता ऋौर राजा को प्रजा के साथ कई प्रतिज्ञाएँ करनी पड़ती थों। तब उसका 'ऋभिषेक' ऋर्यात् सींचने या शुद्ध करने की रस्म होती, जिसके लिए गंगा सरस्वती ऋादि पिवत्र निदयों का पानी लाया जाता, ऋौर जिस देश का वह राजा होता, उसके एक तालाब का पानी भी उन पानियों में मिलाया जाता। राम के ऋभिषेक की सब तैयारी हो चुकने पर रानी कैकेयी ने उसमें विष्न डाल दिया। राजा दशरथ ऋपनी जवानी में एक बार युद्ध में घायल ऋौर बेहोश हो गया था। रानी कैकेयी तब उसके साथ थी ऋौर वह उसे रथ में लिये रथ को

भा० ५

हाँक कर बचा लाई थी। दशरथ ने तब कैकेयी को दो "वर" देने का वचन

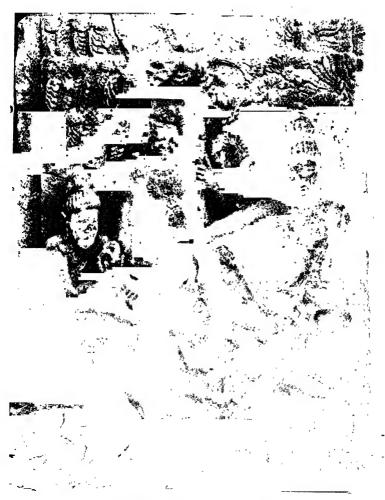

रामचन्द्र श्रहल्या का उद्धार करते हुए •देवगढ़ ( जि॰ भाँसी ) के गुप्तकालीन मन्दिर का मूर्त्त दृश्य [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

दिया था। कैकेयी ने ब्राब ये दो वर माँगे कि राम को १४ वर्ष का वनवास ब्रौर भरत को राज्य दिया जाय। दशरथ को लाचार उसकी बात माननी पड़ी। सीता ब्रौर लद्दमण भी राम के साथ गये।

राम की वनयात्रा प्रयाग से चित्रकृट, पंचवटी, किष्किन्धा हो कर लंका तक है। प्रचलित विश्वास के अनुसार लका सिंहल है ग्रीर पंचवटी गोदा-वरी तट पर नासिक अथवा बस्तर में पर्णशाला नामक स्थान । किन्तु रामायण के अनुसार चित्रकृट से पंचवटी प्रायः ७८ मील और किल्किन्बा ६६ मील थी। 'लंका' का ऋर्य गोंडी द्राविड बोली में टापू, दोत्राब और ऊँचा टीला तीनों हैं। 'गोदारि' शब्द उस बोली में नदी का वाचक है, उसीका संस्कृत रूप गोदावरी है। विन्ध्य के गोंड लोग ग्रापने को रावण का वंशज मानते ग्राये हैं। यह सब देखते हुए श्राधुनिक विवेचकों ने निर्णय किया है कि लंका त्र्यमरकंटक की चोटो थी, जहाँ से एक तरफ नर्मदा त्र्योर दूसरी तरफ सोन निकलता है. श्रौर जिसके नीचे बड़े जलाशय हैं। वहाँ के निवासी गांड हैं, जिनके पड़ोस में ब्रोरॉव ब्रौर शबर भी रहते हैं । ब्रोरॉव रामायण के वानर हैं, ऋौर शहर ऋज । कल्पना ने उनके विचित्र रंग-रूप बना दिये हैं। पर वे मनुष्य जातियाँ ही थीं, श्रौर श्रायों के साथ उनके विवाह-सम्बन्ध भी होते थे। श्रादिम जातियाँ पश्रश्रों पेड़ों श्रादि की पूजा किया करती हैं, श्रीर जिस वस्तु का पूजती हैं, उसके चित्र से अपने देह को आँकती हैं और उसीके नाम से उनका नाम पड़ जाता है। गोंडों में तब कच्चा मांस खाने की प्रथा रही होगी, इसलिए वे राज्यस कहलाये।

श्रमरकंटक बघेलखंड के दिनखनी छोर पर है, उसके दिनखन छत्तीसगढ़ है, जिसका नाम श्रागे चल कर दिन्त्या कोशल पड़ा। उत्तर कोशल से दिन्त्या कोशल तक श्रव एक ही भाषा है [नक्शा ४]। इस प्रकार राम के श्राख्यान में उत्तर कोशल के श्रायों के दिनखन बढ़ने का चित्र श्रंकित है।

वाल्मीकि-रामायण में श्रंकित राम की वनयात्रा से उस युग में जमना के दक्किन प्रदेश की दशा पर प्रकाश पड़ता है। चित्रकूट छोड़ने पर राम लद्मणा सीता सबसे पहले श्रति ऋषि के श्राक्षम में पहुँचे। चित्रकूट के पास उस त्राश्रम का स्थान त्राव भी उसी नाम से बताया जाता है। वहाँ के तपस्वियों ने उन्हें सावधान करते हुए दंडक वन में जाने का सुगम मार्ग बतलाया। कई ऋषियों के त्राश्रमों को देखते हुए वे शरमंग के त्राश्रम में पहुँचे। वहाँ उन्हें निकटवर्त्ती सुतीद्दण के त्राश्रम में जाने की सलाह दी गई, पर साथ ही चेतावनी दी गई कि चित्रकृष्ट से पम्पा तक राक्तसों का बड़ा उपद्रव है। सुतीच्या के आश्रम में वे कुछ दिन रहे, फिर कई वर्ष घुमधाम कर वहीं लौट श्राये। वहाँ से चार योजन पर वे अगरूय के भाई के ग्राश्रम को गये, फिर उसके निकट ही त्रागरूप के त्राश्रम को । त्रागरूप ने त्रापने त्राश्रम से दो योजन पर गोदावरी तट पर पंचवरी स्थान बताया । वहीं कुटी बना कर वे रहने लगे त्रीर वहीं से सीता को राच्नसों का राजा रावण हर ले गया। राम लच्मण सीता की खोज में निकले तो तीन कोस की दूरी पर कौंचारएय में पहुँचे । उसे पार कर पूरव मुड़ने पर घोर वन में घुसे ऋौर फिर एक खोह पार कर महारएय में । वहाँ क्वन्ध रात्त्स मिला जिसने बताया कि वहाँ से पिच्छम पम्पा सरोवर के तट पर ऋष्यमूक पर्वत है, जिसपर सुग्रीव वानर रहता है। ऋष्यमूक के निकट ही किष्किन्धा थी, जहाँ सुग्रीय का भाई बालि राज करता था। यों चित्रकृट से सुतीद्त्या का ऋाश्रम प्रायः ३० मील, वहाँ से पंचवटी लगभग ४८ मील, श्रीर पंचवटी से किष्किन्धा लगभग १८ मील थी। श्रीर चित्रकृट से ही तव जंगल त्यारम्भ हो जाते थे, जिनमें गोंड त्योराँव त्यौर शवर लोग विचरते श्रीर श्राखेट से जीविका करते थे, श्रीर जिनके बीच बीच श्रार्थ श्रापियों ने ऋपने ऋाश्रम बसाये थे।

राम ने बालि को मार कर सुग्रीव को वानरों का राजा बनाया, उसकी श्रीर उसके मन्त्री हनुमान की सहायता से सागर श्रार्थात् जलाशय पर सेतु बना बानर सेना के साथ रावण की राजधानी लंका में प्रवेश किया श्रीर रावण को मार सीता को वापिस लिया । फिर १४ वर्ष पूरे होने पर वनवास से लौट कोशल का न्यायपूर्वक शासन किया।

भरत दाशरिय को श्रपने निहाल का केकय राज्य मिला था। केकय के साथ लगा हुन्ना सिन्धु देश था [नक्शा ८] जिसके श्रन्तर्गत श्राजकला के सिन्धसागर दोश्राब का नमक पहाड़ियों के दिक्खन का श्रंश श्रौर डेराजात (सिन्ध काँ ठे के डेरा इस्माइलखाँ, डेरा गाजीखाँ जिले) शामिल थे। सिन्धु भी भरत के राज्य में था। ईरानी लोग इसी सिन्धु देश को हिन्दु बोलते थे श्रौर इसीसे हमारे सारे देश का नाम हिन्द या इन्द पड़ा।

त्राजकल जिसे हम सिन्ध पान्त कहते हैं उसका नाम सौवीर था। सिन्धु कहने से सिन्ध नदी का बिचला काँठा ही समभा जाता था। सिन्धु के उत्तर श्रीर केकय के उत्तरपिच्छिम गन्धार लोग रहते थे, जो कि द्रुख वंश के थे। भरत दाशरिथ के पुत्र तच्च श्रीर पुष्कर थे। कहते हैं उन्होंने गन्बार जीत कर तच्चिशला श्रीर पुष्करावती बस्तियाँ बसाई। पुष्करावती कुमा (काबुल) श्रीर सुवास्तु (स्वात) नदियों के संगम पर थी। तच्चिशला का प्रदेश पूरवी गन्धार था श्रीर पुष्करावती का पिच्छिमी गन्धार। श्रागे चल कर हमें इन प्रदेशों श्रीर नगरियों से बहुत वास्ता पड़ेगा [नक्शा ८, ६]।

रामचन्द्र के प्रशासन के साथ त्रेता युग का अन्त हुआ।

§ ५. यादव और पौरव—रामचन्द्र से पहले यादवों की बड़ी वृद्धि हुई थी, पीछे ग्रौर भी हुई । उनके राज्य मथुरा से गुजरात ग्रौर विदर्भ तक फैल गये थे । मथुरा का प्रदेश श्रूरसेन कहलाता था । जमना के दिक्खन का प्रदेश जिसे ग्राव बुन्देलखंड कहते हैं, चेदि कहलाता था; वहाँ भी यादव बसे हुए थे । श्राजकल के मालवे के पिच्छम भाग को ग्रावन्ति ग्रौर पूरव को दशार्ण कहते थे (दशार्ण देश में दशार्णा नदी बहती थी जो श्राव भी घसान कहलाती है )। श्रावन्ति ग्रौर दशार्ण में तथा श्राजकल के गुजरात काठियावाड़ में भी यादव बसे थे । श्रावन्ति की राजधानी उज्जियनी (उज्जैन) के दिखल नर्मदा नदी में एक टापू है जिसे श्राजकल मान्धाता कहते हैं । वहाँ माहिष्मती नाम की यादवों की नगरी थी । श्रावन्ति से दिख्यन जाने वाले रास्ते को यह सबसे बड़े नाके पर काबू करती थी । उसके दिखलन विदर्भ देश (बराड) में भी यादव राज्य था [नन्दा ८, ६]।

उधर उत्तर पंचाल में ६७वीं पीटी के काल में राजा सुदास हुन्ना, जिसने दिल्लाण पंचाल जीता, हस्तिनापुर के राजा संवरण को उसकी राजधानी से मार भगाया, श्रौर फिर पंजाब के राष्ट्रों पर चढ़ाई की। परुष्णी (रावी) नदी के किनारे उसने दस राजाश्रों को इकट्ठा हराया। उनमें पौरव संवरण के श्रितिरिक्त मत्स्य, तुर्वेसु, द्रुह्यु, शिवि, पक्थ श्रादि के नाम हैं। मत्स्य मथुरा के पिन्छम श्राजकल के मेवात (श्रलवर) के लोग थे। पक्थ श्राधुनिक पठानों के पुरखा थे।

सुदास की मृत्यु के बाद संवरण ने ग्रपना राज्य वापिस ले उत्तर पंचाल भी जीत लिया । संवरण का बेटा प्रतापी कुरु हुन्ना । उसीके नाम से सरस्वती का काँठा कुरुत्तेत्र कहलाने लगा । कुरु के वंशाज कौरव कहलाये । उस वंशा की एक छोटी शाखा में ७८वीं पीढ़ी के काल में राजा वसु हुन्ना। वसु ने चेदि, कौशाम्बी त्रौर मगध को जीत लिया । त्राजकल के प्रयाग का प्रदेश तब वत्स कहलाता था । उसकी राजधानी कौशाम्बी प्रयाग से ३२ मील ऊपर जमना पर थी, जहाँ त्रुव कोसम का दहा हुन्ना गढ़ है। मगध दिक्खनी बिहार का नाम था, जिसमें त्रुव पटना त्रौर गया जिले हैं। वसु के जमाने से पहले वह निरा जंगल था, त्रौर उसमें त्रावों की बस्ती नाम को ही थी; किन्तु वसु के पीछे उसके जो वंशाज मगध में रहे, उन्होंने उसे बड़ा राज्य बना दिया। ६२वीं पीढ़ी के जमाने में वसु के वंश में मगध का राजा जरासन्ध त्रौर चेदि का राजा शिशुपाल हुए।

ई६. भारत युद्ध का आख्यान—कौरव वंश की बड़ी शाखा हस्तिनापुर में राज्य करती रही। उस वंश में ६३वीं पीटी के काल में धृतराष्ट्र श्रीर पांडु दो भाई हुए। धृतराष्ट्र की रानी "गान्धारी" श्रायित गन्धार राजकुमारी से उसके बहुत से बेटे हुए जिनमें दुर्योधन जेटा था। पांडु की दो रानियाँ थीं—कुन्ती श्रीर भादी'। मद्र लोग रावी श्रीर चिनाब के बीच रहते थे, उनकी राजधानी शाकल ( = स्यालकोट ) थी। मद्र की स्त्रियाँ हमारे प्राचीन हितहास में श्रद्धितीय सुन्दरियाँ प्रसिद्ध थीं। पांडु की छोटी रानी मद्र की होने से माद्री कहलाई। विवाह से पहले कुन्ती के एक बेटा हो चुका था जिसे उसने शर्म के मारे बहा दिया था। एक स्त ( रथ हाँकने वाले ) ने उसे उटा कर पाल लिया था। उसका नाम कर्ण था। उसे दुर्योधन ने शरण दी थी। पांडु के बेटे पांडव कहलाये। धृतराष्ट्र के बेटे कौरव ही कहलाते रहे। कौरवों श्रीर

पांडवों में बचपन से बड़ी डाह रही।

जरासन्ध ने मगध के राज्य को साम्राज्य 'बना लिया। सब पड़ोसी राजा उसे अपना बड़ा मानते थे। चेदि का शिशुपाल उसका मित्र था। मथुरा के अप्रन्धक यादवों का राजा कंस भी, जो जरासन्ध का दामाद था, उसे अपना अधिपति मानता और उसके सहारे प्रजा पर ज़िल्म करता। अपन्धकों ने उसके विरुद्ध अपने पड़ोसी वृष्णि-यादवों से मदद माँगी। वृष्णियों का नेता वासुदेव कृष्ण था। कृष्णु ने कंस को मार डाला। किन्तु जरासन्ध का मुकाबला वे लोग न कर सकते थे। अन्धक और वृष्णि द्वारका की तरफ चले गये, जहाँ उनका 'संघ' अर्थात् पंचायती राज्य स्थापित हुआ। इस संघ के दो 'संव-मुख्य' एक साथ चुने जाते थे। उप्रसेन एक मुखिया था और वासुदेव कृष्ण दूमरा।

इधर पांडवों ने दिक्लन पंचाल के राजा द्रुपद यज्ञसेन की लड़की कृष्णा को स्वयंवर में प्राप्त कर उससे विवाह किया। उन्होंने राज्य में ग्रपना भाग माँगा, पर कौरव उन्हें कुछ न देना चाहते थे। ग्रन्त में यह ठहरा कि जमना पार कुरु त्रेत्र के दिक्लन के जंगल को वे वसा लें। वह जंगल तब खांडव वन कहलाता था। उसे जला कर पांडवों ने वहाँ इन्द्रप्रस्थ नगर बसाया जिसके नाम की याद ग्रज दिल्ली के पुराने किले के पास इन्द्रप्त वस्तों में है। इन्द्रप्रस्थ की समृद्धि जल्द बढ़ने लगी। पांडव महत्त्वाकां त्रों थे, चुगचाप न बैठ सके। उनके नये राज्य के दिक्लन लगा हुग्रा श्रूरसेन देश था, जहाँ जगसंघ की त्ती बोलती थी। यों जरासन्ध से उनका वैर ग्रीर वासु देव कृष्ण से मैत्री हो गई। कृष्ण की सहायता से उन्होंने जरासन्ध को मार डाला। उसका साम्राज्य दूट गया। मगध के ठीक पूरव का ग्रंग देश (मुंगेर-भागलपुर) पहले उसके ग्रधीन था। ग्रज दुर्योधन की सहायता से कर्ण वहाँ का राजा बना। इधर चेदि का राजा शिशुपाल ग्रपने पड़ोसियों में प्रवल हो गया।

श्रायों के महत्त्वाकां त्ती राजा दिग्विजय करके राजसूय या श्रश्वमेध यज्ञ किया करते थे। पांडवों ने भी राजसूय किया। कई पड़ोसी राजा श्रों ने खुशी से, कई एक ने डर श्रीर दबाव से उनकी शक्ति मानी श्रीर उनके यज्ञ में भाग लिया। धृतराष्ट्र के बेटों को श्रापने भाइयों के विजयोत्सव में श्राना पड़ा। जरा- सन्ध के मित्र शिशुपाल को कृष्ण से विशेष चिद् थी। उनकी स्पर्धा यहाँ तक बढ़ी कि उसी यज्ञ में कृष्ण ने उसे मार डाला। यो पांडवों के एक त्रीर पड़ोसी प्रतिद्वन्द्वी का त्र्यन्त हुन्ना।

कौरवों के मामा गन्धार के शकुनि ने उन्हें पांडवों के पराभव का एक उपाय सुफाया। उस युग के श्रायों में जुश्रा खेलने का बड़ा व्यसन था। जुए की चुनौती से मुँह मोड़ना वैसा ही लज्जास्पद समफा जाता था जैसा युद्ध से। शकुनि श्रौर दुर्योधन ने पांडवों को जुए का निमन्त्रण दिया। उसमें वे श्रपना राज्य तक हार बैठे, श्रौर उन्हें बारह बरस वनवास श्रौर एक बरस श्रज्ञात वास का दंड मिला।

उनके पीछे दुर्थोधन ने अपना पद्म हट किया। पांडव तेरहवें बरस अपने राज्य के पड़ोस में मत्स्य ( आजकल के अलवर ) के राजा विराट के यहाँ आ गये। वह बरस बीतने को था कि कौरवों ने अपने पड़ोसी त्रिगर्स ( जलन्धर- हुशियारपुर-कांगड़ा जिलों ) के राजा के साथ मिल कर मत्स्यों पर धावा मारा और उनके डंगर लूट ले चले। पांडवों की सहायता से विराट ने उन्हें हराया।

उसके बाद पांडवों ने श्रपना राज्य वापिस माँगा, पर दुर्योधन ने कहा में युद्ध के बिना सुई की नोक बराबर भूमि भी न दूँगा। दोनों पन्नों में युद्ध ठन गया श्रीर वह घरेलू श्राग भभक कर भारत के सब राज्यों में फैल गई। त्रिगर्च का राजा दुर्योधन का मित्र था, श्रीर गन्धार का शकुनि उसका मामा था। इनके श्रितिरक्त सिन्धु देश का राजा जयद्रथ भी उसका बहनोई था। इन तीनों के दबाव से पंजाब के प्रायः सभी राज्य कौरवों की तरफ हो गये। इसी तरह कर्ण के दबाव से पूरव के राज्य भी। मध्यदेश श्रीर गुजरात के राज्य दोनों तरफ बँटे थे। यादवों के दोनों तरफ बँटा होने के कारण कृष्ण ने भी खुल कर पांडवों का साथ न दिया, निःशस्त्र सलाहकार रूप में उनकी सहायता की। पांडवों की सेनाएँ मत्स्य की राजधानी उपक्षव्य पर जुटने लगीं; कौरवों की सेनाएँ पजाब के पूरवी छोर श्रीर हस्तिनापुर पर जमा होने लगीं। सन्धि की बातचीत विफल होने पर पांडव सेना उनके बीच उत्तर को बदी, श्रीर कुष्चेत्र पर दोनों तरफ के प्रवाह श्रा टकराये। श्रठारह दिन के धमासान युद्ध के बाद पांडवों की जीत

हुई । वे कुरु देश के राजा श्रीर श्रार्यावर्त्त के सम्राट् हुए ।

रामायण की ख्यात से महाभारत को ख्यात की तुलना करें तो यह स्पष्ट होता है कि इस बीच ग्रायों की बस्तियाँ काफी फैल गई थीं। वे पूरव तरफ मगध ग्रोर ग्रंग तक ग्रोर दिक्खन तरफ माहिष्मती ग्रोर विदर्भ तक जा पहुँची थीं। यों तो महाभारत में ग्रोर ग्रागे पूरव ग्रोर दिक्खन के राजाग्रों के भी नाम दिये हैं, पर छानबीन से पाया जाता है कि वे पीछे, जोड़े गये हैं। विदर्भ ग्रोर ग्रंग इस युद्ध के काल तक ग्रार्यावर्ष की ग्रान्तिम सीमाएँ थीं (नक्शा ८)।

महाभारत युद्ध ६२, ६३, ६४, ६५ पीढ़ियों के काल में हुआ। यों अनुश्रुति के अनुसार कृत युग ४० पीढ़ी का, त्रेता २५ और द्वापर ३० पीढ़ियों का था — अर्थात् कृत की अवधि लगभग साढ़े छह शताब्दी, त्रेता की चार शताब्दी और द्वापर की पौने पाँच शताब्दी रही। कृत त्रेता और द्वापर यों ऐतिहासिक युग थे, जैसे मौर्य युग, सातवाहन युग, गुप्त युग, मुगल युग, मराठा युग आदि। पीछे ज्योतिषियों ने भी अपने युगों के लिए यही नाम अपना लिये जिसके कारण हमारे देश में आज तक अम चला आता है।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

त. दुष्यन्त किस वंश का था श्रीर कौन से प्रदेश पर राज करता था ?

- २. उत्तर श्रीर दिच्छा पश्चाल देश कहाँ हैं ? उनकी राजधानियों को श्राधिनिक कौन से स्थान सूचित करते हैं ?
- ३. इन्नाकु से भारत युद्ध तक राजात्रों की कुल कितनी पीढ़ियों ने राज किया ? रामचन्द्र का काल इच्चाकु से कीन सी पीढ़ी पर है ?

अं तत्त्वशिला त्र्यौर पुष्करावती को किसने स्थापित किया ? ये किन प्रदेशों की राजधानियाँ थीं ?

- ४. सदानीरा, सुवास्तु, कुभा, मालिनी और दशाणी निदयों के आजकल क्या नाम हैं ? ये किन प्रदेशों को सींचती हैं ?
  - ६. राम दशर्थि के त्र्याख्यान का ऐतिहासिक तत्त्व लिखिए।
- ७. निम्नितिखित नगरों और देशों को नक्शे में दिखाइए और इनके आधुनिक नाम बताइए—ग्रहिच्छत्रा, हस्तिनापुर, कौशाम्बी, माहिष्मती, श्रवन्ति, विदर्भ, चेदि, मद्र, मत्स्य और श्रंग।

#### ऋध्याय २

### श्रारम्भिक श्रायों का समाज

\$ १. वेद -- ग्रार्यावर्त के ग्रायों में वेद नाम का साहित्य प्रचलित था है वेद का ग्रार्थ है जान । वेद का बड़ा ग्रांश कविता में है । उसमें जो एक एक साधारण पद्म होता है उसे ऋच्या ऋचा कहते हैं । जो ऋचाएँ गाने लायक है ग्रार्थत जो गीतियाँ हैं उन्हें साम कहते हैं । वेद का

हैं, श्रर्थात् जो गीतियाँ हैं, उन्हें साम कहते हैं। वेद का कुछ श्रंश गद्य भी है, श्रीर उस गद्य के एक एक सन्दर्भ को यजुष कहते हैं। ऋचाश्रों सामों श्रीर यजुषों को मन्त्र भी कहते हैं।

प्रत्येक वेदमन्त्र ग्रर्थात् प्रत्येक ऋचा साम ग्रौर यजुष् के साथ किसी न किसी ऋषि का नाम जुड़ा हुग्रा है। बहुत से हिन्दू वेदों को ग्रणीरुषेय मानते हैं। उनका कहना है कि पू० के ग्रौडुम्बर ऋषियों ने वेदों का दर्शन पाया था; वे 'मन्त्रद्रष्टा' थे। ग्राधुनिक गणा के सिक्क ग्रौर कुछ प्राचीन विवेचक वेद-मन्त्रों को बनाने का श्रेय पर से ऋषियों को देते हैं। उनका कहना है कि ऋषि वे प्रतिभाशाली किव थे जिन्होंने ने ऋचाएँ (ग्रौर साम तथा यजुष् भी) रचीं।

श्रार्थ लोग निरे योद्धा नहीं थे। उनमें श्रपने चारों तरफ की वस्तुश्रों को ध्यान से देखने श्रोर उनके विषय में सोचने विचारने की उत्कट प्रवृत्ति थी। श्रपने विचारों को उन्होंने सुन्दर भाषा में प्रकट किया है। सबसे पहला प्रसिद्ध श्रप्ति विश्वामित्र इच्त्राकु से २६ वीं पीट्री के काल में था। श्रुषियों की परम्परा उसके बाद प्रायः चालीस पीट्री चलती रही। श्रुचाएँ साम श्रीर यजुष पहले फुटकर रूप में थे। भिन्न-भिन्न श्रुपियों के परिवारों या शिष्य-परम्पराश्रों में उनका संग्रह होता गया। यो उनकी सहिताएँ बनीं। संहिता का श्रर्थ है संकलन या संग्रह।

महाभारत युद्ध के प्रायः दो शताब्दी पहले हमारे देश में लिखने की कला चली। तभी श्रार्थावर्त्त की भाषा के सब उच्चारणों का पूर्ण विश्लेषण करके कुछ वैज्ञानिक विचारकों ने भारतीय वर्णमाला-पद्धति का "प्रणयन" किया । इस "ब्राह्मी" वर्णमाला का स्त्राविष्कार संसार के सबसे पूर्ण स्त्राविष्कारों में से था ि स्त्रीमी तक उच्चारणों का इतना पूर्ण वैज्ञानिक विश्लेषण स्रोर किसी वर्ण-पद्धति में नहीं है।

लिखना ब्रारम्भ होने से साहित्य के संकलन की प्रवृत्ति ब्रौर बढ़ी तथा सब प्रकार के ज्ञान को पुष्टि मिली। (महाभारत युद्ध का समकालिक कृष्ण द्वैपायन मुनि हुआ । उसने ऋन्तिम बार ऋपने समय तक के समूचे 'वेद' ऋर्थात् र्शन की संहिताएँ बना दीं, जो आज तक चली आती हैं। उसने ऋचाओं की एक संहिता बनाई जिसमें ऋ चात्रों को छाँट कर ऋ वि-वार त्रीर विषय-वार बाँट दिया । इसी तरह सामों श्रौर यजुषों की श्रलग-श्रलग संहिताएँ कर दीं । ये तीनी ऋक्षंहिता सामसंहिता श्रीर यजुःसंहिता मिल कर "त्रयी" कहलाई । त्रयी हमारे साहित्य का सबसे पुराना संग्रह है। ऋक संहिता में एक हजार से अधिक सूक्त या कविताएँ हैं जो दस मंडलों में बँटी हैं। 'सूक्त' का अर्थ है अन्त्री उक्ति, सुभाषित । प्रत्येक सूक्त में ३-४ से ले कर ५०-१०० तक ऋचाएँ हैं। साम-संहिता, ऋक्संहिता की लगभग तिहाई है, श्रीर उसमें बहुत से साम ऐसे हैं जो ऋक्संहिता में आ चुके हैं। यजुःसंहिता और भी छोटो है, स्रौर वह कुल ४० ग्रध्यायों में बँटी है। दूसरे प्रकार के कुछ विविध मन्त्रों को कुष्ण द्वैपायन ने त्रयी से ब्रालग ब्राथवेंसंहिता में संग्रहीत किया, ब्रौर फिर उसी तरह सूतों के श्राख्यानों की भी एक संहिता बनाई जिसका नाम हुश्रा पुराणसंहिता। [त्रयो के साथ अथर्ववेद अौर पुराग्वेद ( अथवा इतिहासवेद ) को मिला कर पाँच वेंद कहा गया खिद अर्थात् ज्ञानकोश का इस प्रकार बँटवारा करने के कारण कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ऋर्थात् वेद-विभाजक कहलाया 🔰

श्राजकल जिसे हम हिन्दी की खड़ी बोर्ली कहते हैं वह उसी प्रदेश की ठेठ बोली है, जहाँ हस्तिनापुर श्रीर उत्तर पंचाल के प्राचीन राज्य थे। [नक्शा ७]। अभृग्वेद भी उसी प्रदेश की पुरानी भाषा में है। (श्रिधिकतर श्रृषि भरत वंश के श्रीर उत्तर पञ्चाल तथा हस्तिनापुर राज्यों के ही थे।

वेद का मुख्य अंश कविता ही है श्रीर उस कविता में भी मुख्यतः देव-

ताओं की स्तृति ख्रीर प्रार्थना है। पर उससे गणित ख्रादि का अच्छा ज्ञान भी स्वित होता है, जिसका विकास लिखना ख्रारम्भ होने के बाद ही हो सकता था।

/ § २. आर्यों का समूह-संघटन—ग्रार्य लोग प्शुपालक कृषक श्रीर योद्धा में। वे ऐसे छोटे छोटे समूहों में रहते जो परिवार के नमूने पर बने हुए थे 🖊 उन समूहों को वे 'जुन' कहते थे। जन के सब त्र्यादमी 'सजात' स्रर्थात् एक ही वंश के कहे जाते। एक जन के सब सजात मिला कर 'विशः' अर्थात् प्रजा कहलाते । कृषक होने के कारण प्रत्येक जन की विशः किसी न किसी प्रदेश में प्रायः बस चुकी थीं, किन्तु कोई कोई विशः 'स्रनवस्थित' स्रर्थात् खाना-बदोश भी थीं । प्रत्येक जन की कई खाँपें या दुकड़ियाँ होतीं जो 'प्राम' कहलाती थीं। ग्राम शब्द का असल अर्थ है जत्था या समुदाय। बाद में एक-एक ग्राम जहाँ बस गया, वह जमीन भी ग्राम कहलाने लगी। कई घूमते फिरते ग्रामों का चर्चा भी मिलती है। ग्राम का नेता 'ग्रामणी' कहलाता। युद्ध के लिए जन के सब लोग ग्रामवार जमा होते थे; उनका वह ग्रामवार जमाव 'संग्राम' कहलाता । उसीसे 'संग्राम' का ऋर्थ युद्ध हो गया । संग्राम में प्रत्येक जवान न्त्रपने शस्त्रास्त्र ले कर श्रीर कवच पहन कर त्र्याता था। साधारण लोग पैदल श्रीर नेता लोग रथों में स्राते थे। रथ प्रायः बैल के चमड़े से मढ़े होते थे। संग्राम में घुड़सवारों का उल्लेख नहीं मिलता। धनुष भाला बर्छा कृपाण श्रौर फरसा मुख्य शस्त्र थे। वाण या शर प्रायः सरकंडे के होते थे श्रौर उन की त्रनो सींग हड़ी या धातु की l

युद्ध त्रायों के जनों में परस्पर भी होते थे त्रीर 'दासों' त्र्यांत् पुराने निवासियों के साथ भी। 'दास' त्रायों से भिन्न रङ्ग के, काले, होते थे त्रीर उनकी नाक नुकीली त्रीर उभरी न होती थी। इस कारण त्रार्य लोग उन्हें 'श्रनासः' त्र्र्यांत् विना नाक के कहते थे।

एक एक ग्राम का मुखिया जैसे ग्रामणी कहलाता था, वैसे ही सारे जन का राजा । वह जन या विशः का राजा होता था न कि भूमि का । उसका राज्य 'जानग्रज्य' ग्रर्थात् जन का मुखियापन कहलाता ग्रीर वह एक किस्म का ''ज्ये छ्य' यानी जेठापन या नेतृत्व था, न कि स्वामित्व ।

श्रुव. केदिक आर्थों का आर्थिक जीवन—पशुपालन और कृषि आयों की मुख्य जीविकाएँ थीं। कृषि के लिए सिंचाई भी होती थी। खादों का प्रयोग शायद न होता था, बागबानी भी तब शुरू न हुई थी। खेती की उपज मुख्य कर अनाज थे। अर्थ लोग कपास को न जानते थे। उस काल में संसार की दूसरी जातियों को भी प्रायः उसका पता न था। लोगों का धन मुख्यतः उनके पशुओं के रेवड़ होते थे। भूमि भी पारिवारिक सम्पत्ति में गिनी जाती थी, पर उसके खरीदने बेचने का रिवाज नहीं के बराबर था। दाय भाग से, जंगल साफ करने से या नये देश खोजने या जीतने से नई भूमि पाई जा सकती थी। (युद्ध में जीती भूमि राजा की न होती, वह सारे जन में बँट जाती थी। जंगम सम्पत्ति का कथ-विकय या विनिमय काफी था। गाय तो प्रायः सिक्के का काम देती थी; वस्तुओं के दाम गौवों में गिने जाते थे।

निष्क नाम का सोने का सिक्का भी चलता था; पर शुरू में तो वह भूषण था श्रौर बाद में प्रायः दान या खंडनी (ransom) देने में उसका श्रिधिक जिक स्राता है, व्यापार में नहीं। ऋग देने लेने की प्रथा थी. श्रीर प्रायः जुए में हारना ऋण लेने का कारण होता था। ऋण न चुकाने से दास बनना पड़ता था । दास-दासियाँ जरूर थीं, पर लोग उनपर निर्भर न थे;. सब साधारण काम जन के स्वतन्त्र गृहस्थ स्वयं करते थे। कुछ शिल्य भी थे। बट्ई या रथकार का काम बहुत ऊँचा माना जाता था क्योंकि युद्ध श्रौर खेती के लिए रथ हल श्रीर गाड़ियाँ वही बनाता था। उसी तरह लोहार (कम्मीर) की बड़ी प्रतिष्ठा थी; पर कई विद्वानों का कहना है कि वह ताँबे के ही हथियार बनाता था, ऋर्थात् ऋार्य लोग तब लोहे को न जानते थे। चमड़ा रँगने ऋौर ऊन सन जीम ( ऋलसी के रेशे ) ऋादि का कपड़ा बुनने के काम भी ऊँचे गिने जाते थे। स्त्रियाँ चटाइयाँ भी बुनती थीं। प्रत्येक प्राम में कृषकों के साथ सूत.. रथकार: कर्मार (लोहार) स्त्रादि भी होते थे, जिनकी हैसियत साधारण लोगों से ऊँची-प्रायः ग्रामणी के बराबर-मानी जाती थी। थोग्रा व्यापार भी था। निद्यों में तो नार्वे खूब चलती ही थीं, वे ईरान की खाड़ी में भी किनारे के साथ साथ जाती थीं, जहाँ के देशों से ऋार्यावर्त्त के लोगों का सम्पर्क था।

\$8. राज्य-संस्था—राजनीतिक रूप से संघटित जन को "राष्ट्र" करते थे। राजा राष्ट्र का मुखिया होता था। वह मनमानी न कर सकता था। विशः श्रार्थात् प्रजा राजा का "वरण्" करती थीं। वरण् का यह श्रार्थ था कि या तो वे उसे चुनती थीं, या यदि वह पिछुले राजा का बेटा हो तो उसके राजा वनने की स्वीकृति देती थीं। वरण् होने पर राज्यामिषेक होता, जिसमें राजा विशः के साथ 'प्रतिज्ञा' श्रार्थात् इकरार करता, उसे राज्य की थाती सौंपी जाती श्रीर किरीट (मुकुट) पहनाया जाता। वरण् राजा की श्रायु भर के लिए होता, पर यदि वह 'प्रतिज्ञा' तोड़ दे तो उसे निकाला जा सकता था। निर्वासित राजा का कभी कभी फिर भी वरण् हो जाता था।

राजा 'सिमिति' की सहायता से राज्य करता था। राज्य की असल बागडोर उसी सिमिति के हाथ में रहती। सिमिति समूची विशाः की संस्था थी। उसमें कौन कौन जाते थे सो कहना किठन है। ग्रामणी सून रथकार ग्रोर कम्मार उसमें ग्रावश्य शामिल होते थे। राजा का वरण, निर्वासन, पुनर्वरण सब सिमिति करती थी। उसका एक 'पित' या 'ईशान' होता था। राजा भी सिमिति में जाता था। समिति के ग्रातिरिक्त 'सभा' नाम की एक संस्था भी थी, जो शायद सिमिति से छोटी थी। सभा ही राष्ट्र का मुख्य न्यायालय थो। प्रत्येक ग्राम में भी ग्रापनी-ग्रापनी सभा होती थी। उन सभाग्रों में जवान लोग भी भाग लेते थे। ग्रावश्यक कार्यों के बाद सभा में विनोद की बातें भी होती थीं श्रीर तब वह गोष्ठी का काम देती थी। सिमिति के सदस्य 'राजकृतः' ग्रार्थात् राजा के कर्त्ता-धर्ता होते थे। वे राजा भी कहलाते थे। कई राष्ट्र ऐसे भी थे जिनमें एक राजा न होता; सिमिति के सदस्य मिल कर ही राज्य करते थे।

र्शन धर्म-कर्म ग्रायों का धर्म-कर्म ग्रारम्भ में बहुत सरल था। पीछे पुरोहितों की चेष्टाग्रों से कुछ पेचीदा हो गया। देव-पूजा ग्रौर पितृ-पूजा उसके मुख्य चिह्न थे। वह पूजा यज्ञ में ग्राहुति देने से होती थी। यज्ञों के लिए प्रत्येक ग्रहस्थ के घर में सदा ग्रिप्त उपस्थित रहता। नित्य की पूजा में देवता श्रों की मूर्तियाँ तब नहीं थीं। इन्द्र मुख्य देवता था। प्रकृति की बड़ी बड़ी शक्तियों में ग्रार्य लोग दैवी ग्रामिव्यक्ति देखते थे, ग्रौर उन्हीं शक्तियों की

उन्होंने भिन्न-भिन्न देवता श्रों के रूप में कल्पना की थी। उदाहरण के लिए द्यौः श्रर्थात् श्राकाश एक देवता है; उसी तरह पृथिवी भी; श्रौर 'द्यावापृथिवी' का जोड़ा प्रायः इकट्ठा गिना जाता है। वह्ण भी द्यौः का एक रूप है, उसकी ज्योति का सूचक। वह धर्मपित है; लोगों के अन्तरात्मा की बात जानता है। उसके हाथ में पाश रहता है। वही निदयों श्रौर समुद्र का भी देवता है। द्यावापृथिवी श्रौर वहण की श्रपेद्या इन्द्र की महिमा बहुत बड़ी है। वैदिक देवता श्रों में वही मुख्य है। वह वृष्टि का श्रिधिष्ठाता है, श्रोर उसके हाथ में विजली का वज्र है जिससे वह वृत्र श्र्यांत् श्रुनावृष्टि के दैत्य को मारता है।

सूर्य के भिन्न-भिन्न गुणों से कई देवता श्रां को कल्पना हुई है। प्रभात वेला 'उपा' सुन्दरी रूप में प्रकट होती है, उसका प्रेमी सूर्य उसके पीछे पीछे श्राता है। उदय होता हुश्रा सूर्य ही 'भिन्न' है, वह मैत्रीपूर्ण देवता मनुष्यों को नींद से उठाता श्रीर काम में जुटाता है। सूर्य पूरा उदय हो कर श्रपनी किरणों से जब जगत को जीवन देता है, तब वही 'सिता' है। असे भिन्न उसके तेज का सूचक है श्रीर सितता जोवन शक्ति का, वैसे ही पूपन उसकी पोपक शक्ति का श्रीर विष्णु उसकी दिप्र गिति का, इत्यादि। श्रिमि श्रीर सोम की महिमा केवल इन्द्र से कम है। श्रीम के तीन रूप हैं, सूर्य, विद्युत श्रीर श्रीम पीम वनस्पति भी है, श्रीर चन्द्रमा भी। प्रकृति में जो कुछ भयंकर श्रीर घातक है, उस सब की जड़ में रुद्र' है। किन्तु रुद्र भी शान्त होने पर शिव श्र्यांत् मंगल रूप धारण कर लेता है। श्रायों की देव-कल्पना मधुर श्रीर सीम्य थी; विनौने डरावने या श्रश्लील देवताश्रों को उसमें जगह न थी। उसमें किव के स्निग्ध हृदय श्रीर श्रन्तर्दृष्टि की मलक है।

देवता श्रों की तृति यज्ञ में श्राहुति या बिल देने से होती थी। दूध घी । श्रानाज मांस श्रीर सोमरस (एक लता का रस) इन सभी वस्तु श्रों की श्राहुति दी जाती थी। श्राहुतियों के साथ श्रुचाएँ पट्टी जाती श्रीर साम गाये जाते थे। ऐसा श्राख्यान है कि राजा वसु के ज्ञमाने में श्रृषियों का एक सम्प्रदाय उठा, जिसका मत यह था कि यज्ञ में मांस के चजाय श्रन्न की ही श्राहुति दी जाय । वह सम्प्रदाय भक्ति पर भी जोर देता था।

बाद में यज्ञों का ब्राडम्बर बहुत बढ़ गया, श्रीर धनी लोग बड़े-बड़े यज्ञ पुरोहितों से कराने लगे। किन्तु साधारण ब्रार्य ब्राग्न में ब्रापनी दैनिक ब्राहुति स्वयं दे लेता था। देवों के ब्रातिरिक्त वह पित्रों का तर्पण भी स्वयं करता था।

\$ ६. सामाजिक जीवन, खान-पान, वेश-भूपा, विनोद ग्रादि— श्राप्त्रें का सामाजिक बीवन भी उनके जीवन की ग्रान्य बातों की तरह सरल था। समाज में ऊँचनीच कुछ ज़रूर थी; पर विशेष भेद न थे। रथी श्रीर महारथी की हैसियत साधारण योद्धा से कुछ ऊँची थी। तो भी रथियों के वे 'च्चित्रय' परिवार साधारण विशाः का ही ग्रांश थे। ग्रार्य ग्रीर दास का बड़ा भेद था; पर ग्रायों ग्रीर दासों में भी परस्पर सम्बन्ध हो ही जाते थे।

राजा भरत के काल में दीर्घतमा नाम का ऋषि था। कहते हैं उससे पहले विवाह-संस्था प्रायः नहीं थी; उसने उसे स्थापित किया। तत्र से विवाह पिवित्र श्रीर स्थायी सम्बन्ध माना जाने लगा (युवक-युवती को श्रपना साथी चुनने की स्वतन्त्रता रहती थी। विनोद के कार्यों श्रीर स्थानों में उन्हें श्रम्ययन' (परस्पर मिलने) श्रीर श्रीममनन' (मनाने रिभाने) के यथेष्ट श्रवसर मिलते थे। राजपुत्रियों के स्वयंवर होते थे। विधवाएँ फिर विवाह कर लेती थीं। स्त्रियाँ हर काम में पुरुषों का साथ देतीं। वेद के ऋषियों में भी लोपामुद्रा श्रादि श्रनेक स्त्रियों की गिनती है।

खान-पान बहुत सादा था। दूध दही घी अनाज मांस मुख्य भोजन थे। वेश भी बहुत सादा था। उपर नीचे के लिए उत्तरीय श्रौर अधोवस्त्र होता था। उप्पीष अर्थात् पगड़ी का रिवाज था, जिसे स्त्रियाँ भी पहनती थीं। पुरुष स्त्री दोनों सोने के हार कुंडल केयूर आदि पहनते थे। पुरुष प्रायः केशों का जूड़ा बनाते या काकपत्त (कानों पर लटकते केश) रखते थे। स्त्रियाँ वेणी बनाती थीं। मिलजुल कर विनोद और व्यायाम खूब होते थे। रथों और वाजि यानी घोड़े की दौड़ का विशेष प्रचार था। उसपर बाजी भी लगाते थे। जुआ खेलने का व्यसन काफी था। संगीत वाद्य और नृत्य का शौक भी बहुत था। आर्य लोग सत्य का बहुत मान करते थे और भूठ से उन्हें बड़ी चिद् थी। जब

छोटा बड़े के सामने जाता तब अपना नाम ले कर प्रणाम करता था । बड़ों के नाम का जिक उनके गोत्र से किया जाता और बोलने में ब्रादब-कायदे की बड़ी पाबन्दी रक्खी जाती थी।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

ु १. ऋज़ा, स्क और संहिता का क्या अर्थ है ? ऋक् संहिता में लगभग कितने स्का हैं ? ﴿ चुंनि कृष्ण होपायन को 'बेदन्यास' क्यों कहते हैं ? ३. बेदिक समृह की बनावट कसी थी ? तंत्रिप से लिखिए।

'४. वेदों के ऋषि नुख्यतः किस वंश के थे श्रीर वे किस प्रदेश में हुए ? उनके काल का इच्चाकु से पीढ़ी बना कर निर्देश की जिए।

्रि. 'ज़न' 'विशः' 'ज्येष्ठ्य' श्रीर 'जानराज्य' राब्दों से श्राप क्या समसते हैं ?

पूर्मत-फिरते यामां यौर 'संग्राम' का क्या स्त्रिमित्राय है ? विदिक राज्यसंस्था में राजा का क्या स्थान था ? 'सिमिति' का महत्त्व क्या था ? स्त्रीमिति' का महत्त्व क्या था ? स्त्रीमिति' का महत्त्व क्या

, ब्रारम्भिक ब्रायों के समाज में स्त्रियों की कैसी स्थिति थी ?

# ३. महाजनपद पर्व

#### अध्याय १

## जनपद श्रीर साम्राज्य

\$१. जनपदों का उदय महाभारत युद्ध के बाद हस्तिनापुर का भारत राजवंश वहाँ से उठ कर वत्म देश की राजधानी कौशाम्बी में चला गया। श्रार्थ लोग श्रव गोदावरी के काँठे में विदर्भ (बराड) से श्रीर श्रागे बढ़ने लगे। वहाँ उनके दो नये राज्य मूळक श्रीर श्रश्मक स्थापित हुए। मूळक की राजधानी मूळक का प्रतिष्ठान' (श्राधुनिक पैठन) उपरले गोदावरी काँठे में थी। श्रश्मक श्रीर नीचे था। उसके पूरव किलंग (उड़ीसा) था। विदर्भ, मूळक श्रीर श्रश्मक मिल कर बाद का महाराष्ट्र बना। मूळक श्रीर श्रश्मक के परे श्रान्ध्र, शबर श्रीर मूचिक (मूषिक) नाम की श्रनार्थ जातियाँ रहती थीं, जिनसे श्रायों का सम्पर्क था। श्रान्ध्र लोग तब श्राजकल के श्रान्ध्र देश के उत्तरी छोर पर तेल नदी पर रहते थे। बस्तर की शबरी श्रीर हैदराबाद की मूसी नदी शबरों श्रीर मूचिकों की याद दिलाती हैं [नक्शा ह ]।

इसी काल में आर्य राज्यों के अन्दर ही अन्दर एक भारी परिवर्तन हुआ । पहले जो राज्य जनों के थे [२.२ § २], अब वे जनपदों के हो गये। जिन प्रदेशों पर जन बस गये थे, वही उनके जनपद कहलाये। जैसे कुरु 'जन जहाँ बसा वह कुरु जनपद और मद्र जन जहाँ बसा वह मद्र जनपद हुआ। अब 'जान-राज्य' के बजाय 'जानपद राज्य' होने लगे। उदाहरणार्थ, मद्र जनपद में अब जो कोई बस जाता वह मद्रक कहलाता और मद्र राज्य की प्रजा हो सकता था। यही बात और जनपदों में भी थी। उन जनपदों में अब शिल्प और व्यापार भी बहने लगा, जिससे नगरियाँ स्थापित होने लगीं।



§ २. सोलह महाजनपद—कुछ काल बाद कुछ जनपदों ने दूसरों का प्रदेश जीत कर श्रीर कुछ ने श्रापस में मिल कर श्रपनी भूमि बढ़ा ली । वे महाजनपद कहलाये । महाजनपदों का काल श्राठवीं सातवीं शताब्दी ई० पू० से पाँचवीं शताब्दी ई० पू० तक है । इनका वृत्तान्त हम विशेष कर बौद्ध श्रीर जैन श्रन्थों से जानते हैं । इन श्रन्थों में सोलह महाजनपदों के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं, यहाँ तक कि "सोलह महाजनपद'' उस युग में एक महावरा सा बन गया था । उन सोलह में ये श्राठ जोड़ियाँ थीं—(१) श्रंग-मगध (२) काशी-कोशल (३) वृज्ञि-मल्ल (४) चेदि-चत्स (५) कुरु-पंचाल (६) मत्स्य-श्रर्सेन (७) श्रशमक-श्रवन्ति श्रीर (८) गनधार-कम्बोज।

यह गिनती पूरव से चलती है। ग्रांग की राजधानी चम्पा [ नक्शा ६ ]

या मालिनी उस समय भारत की समृद्ध नगरियों में से थी । भागलपुर शहर का पिन्छमी भाग चम्पानगर, जो चम्पा नाला या चम्पा नदी के किनारे वसा है, ठीक उसी जगह है । मगध की राजधानी राजग्रह थी । वहाँ तब काशी से निकले शिशुनाक वंश के राजा राज्य करते थे ।

कोशल महाजनपद का एक श्राहत सिक्का ( दुर्गाप्रसाद-संग्रह से ) काशी राष्ट्र की राजधानी वाराण्सी भारतवर्ष भर में सब से समृद्ध और शिल्प व्यापार का सब से बढ़ा-चढ़ा केन्द्र थी। कोशल का साकेत (अयोध्या) नगर भी प्रसिद्ध था; पर इस युग में कोशल की राजधानी अचिरावती (राप्ती) नदी के तट पर

श्रावस्ती थी, जिसके खँडहर श्रब गोंडा-बहराइच जिलों की सीमा पर सहेठ-महेठ गाँवों में हैं।

मल्ल श्रीर वृजि-राष्ट्र क्रमशः कोशल के पूरव थे [नक्शा ६]। ये दोनों संघ-राष्ट्र श्रर्थात् पंचायती राज्य थे। मल्लों का संघ श्राधुनिक गोरखपुर देविरया जिलों में था। पावा श्रीर कुशिनार या कुशिनगर उनके नगर थे। कुशिनगर के श्रवशेष श्रव किसया में हैं।



देवतात्रों की सभा 'सुधर्मा'-भारहुत स्तूप ( शुंग-युग का मूर्त दश्य ) [ भारतीय संप्र०, कलकत्ता; भा० पु० वि० ]

वृजि-संघ में दो जन शामिल थे— विदेह त्रौर लिच्छिव । विदेह राष्ट्र में जनकों का पुराना राजवंश [२.१ § ४ ] समाप्त हो कर पञ्चायती राज्य स्थापित हो चुका था । वृजि-संघ की राजधानी वैशाली थी, जिसके खँडहर त्र्रज्ञ मुजफ्फरपुर जिले के बसाद नामक बड़े गाँव में हैं। उसके चौगिर्द तिहरा परकोटा था, जिसमें जगह जगह द्वार त्रौर गोपुर (पहरा देने के मीनार) बने थे। वह बड़ी सुन्दर नगरी थी। कहते हैं वृजियों के ७७०७ राजा होते थे जो सब एक परिषद में राजकीय मामलों पर विचार करते थे। भगवान बुद्ध वैशाली नगरी के त्रौर वृजि-सङ्घ के संघटन को बहुत पसन्द करते थे। एक बार उन्होंने त्रपने शिष्यों को वृजियों को परिषद दिखा कर कहा था, "तुममें से जिन्होंने देवतात्रों की परिषद न देखी हो वे इस परिषद को देखें!" वैशाली नगरी के बीच एक पोखरनी थी, जिसमें उन ७७०७ राजात्रों त्रौर उनकी रानियों का ग्रामिषेक होता था। इसपर लोहे का जँगला ग्रौर जाली इसलिए लगी रहती थी कि दूसरा कोई इसमें न नहा सके।

वत्स देश काशी के पिच्छम था, श्रीर चेदि (श्राजकल का बुन्देलसंड) उसके पिच्छम श्रीर जमना के दिक्खन। वत्स की राजधानी कौशाम्बी में बुद्ध का समकालिक राजा उदयन राज करता था। भारत वंश का होने के कारण उसका बड़ा श्रादर था। महाकवि भास ने श्रपने एक नाटक में कहलाया है— 'यह वह भारत वंश है जिसका नाम श्राम्नाय (वेदों) में प्रविष्ट है'।

कुर श्रौर पंचाल पुराने राष्ट्र थे, जिनकी श्रव कोई विशेष राजनीतिक शक्ति न रही थी। पर इस युग में भी "कुरुधर्म" श्रर्थात् कुरु देश के लोगों का श्राचार सारे भारतवर्ष के लिए श्रादर्श माना जाता था। मत्स्य श्रौर श्रूपसेन का भी विशेष राजनीतिक महत्त्व न रह गया था।

श्रवित बड़ा राज्य था। उसकी राजधानी उज्जियिनी व्यापार की बड़ी मंडी थी। दिक्खनी रास्ते का नाका माहिष्मती भी उसीके श्रधीन था। भर-कच्छ (भरुच) श्रादि पिच्छिमी वन्दरगाहों श्रीर दिक्खन से श्राने वाले व्यापार-पथ उज्जियनी पर मिलते थे; वहाँ से एक रास्ता विदिशा (भेलसा), कौशाम्बी हो कर काशी श्रीर श्रावस्ती की तरफ, श्रीर दूसरा मथुरा हो कर कुरु श्रीर गन्धार की तरफ, चला जाता था। अश्मक की सीमा अवन्ति से लगती थी, क्योंकि बीच का मूळक राष्ट्र अब उसी में सम्मिलित था।

गन्धार देश की राजधानी तत्त्रिशला इस युग में विद्या का सबसे वड़ा केन्द्र थी। वहाँ बड़े-बड़े "दिशाप्रमुख" अर्थात् जगन्प्रसिद्ध आचार्य रहते थे, और "तीन वेद तथा अठारह विद्याएँ" पढ़ाई जाती थीं। आयुर्वेद के प्रसिद्ध आचार्य आत्रेयों का गुरुकुल तत्त्रिशला में ही था। काशी, कोशल, मगध आदि देशों के राजकुमार, सेठों के लड़के और गरीब किसानों के बेटे सभी तत्त्रिशला पढ़ने पहुँचते थे। वहाँ के आचार्यों के चरणों में बैठे बिना उस युग में भारतवर्ष में कोई मनुष्य पंडित न कहला पाता था। कश्मीर भी गन्धार के अधीन था। पामीर और बदख्शाँ [१,१९५] का नाम कम्बोज था, वह भी तब भारत के अन्तर्गत था।

इन महाजनपदों के ब्रालावा कुछ छोटे जनपद भी थे। कोशल के उत्तर शाक्यों का संव था निसकी राजधानी कपिलवास्तु थी। पिन्छमदिक्खनी पंजाब में शिवि [२,१६२] ब्रीर सिन्धु [२,१६४] राष्ट्र थे। ब्राधिनिक सिन्ध का नाम तब सौवीर राष्ट्र था। उसकी राजधानी रोक्क (ब्राजकल की रोरी) उस बुग की सुन्दर नगरियों में गिनी जाती थी।

दिक्खन की तरफ आन्ध्र राष्ट्र, द्रामिल (तिमळ) राष्ट्र और ताम्प्रणीं द्वीप (सिंहल) से अब आयों का सम्पर्क बढ़ा हुआ था। उनमें आर्य मुनि और दूसरे आर्य लोग जा-जा कर अपने आश्रम और उपनिवेश बसाते और महकच्छ और वाराण्सी के व्यापारी जहाज ले कर पहुँचते थे। दूर के नये देशों के विषय में कहानियाँ बन जाती हैं। ताम्प्रणीं के विषय में यह प्रसिद्ध था कि वहाँ यिच्णियाँ रहती थीं, जो वहाँ भटक कर पहुँचने वाले व्यापारियों को लुभा ले जाती थीं। चम्मा के व्यापारी पूरव तरफ बरमा के तट से व्यापार करते और उसे वे मुवर्णभूमि कहते थे, क्योंकि उधर से सोना आता था और उसके व्यापार में बड़ा लाभ था। भहकच्छ से बावेह अर्थात् बाबुल को भी लोग व्यापार करने जाते थे। वहाँ मोर न होता था, और भारत के व्यापारियों ने पहले-पहल मोर ले जा कर एक-एक हजार कार्षाण्या में बेचा

था ! भारतवासियों की पहुँच की इस युग में प्रायः यही सीमाएँ थों ।

\$2. महाजनपदों की चढ़ाऊपरी—इन जनपदों श्रीर महाजनपदों की चढ़ाऊपरी का गृतान्त भी मनोरंजक हैं। सबसे पहले, सातवों शताब्दी ई० पू० के शुरू में, काशी राष्ट्र ने श्रपना बढ़ा साम्राज्य बना लिया। काशी के बाद कोशल के बढ़ने की बारी श्राई। दोनों में लम्बा युद्ध चलता रहा। श्रन्त में कोशल के एक राजा ने काशी को जीत लिया (लगभग ६२५ ई० पू०) \*। उस राजा को महाकोशल कह कर याद किया जाता है। उसका बेटा प्रसेनिजित् बुद्ध का समकालिक था। उसने तक्षिला में शिक्षा पाई थी। प्रसेनिजित् का बहनोई मगभ का राजा बिम्बिसार था। मगभ भी इन काल तक श्रंग को जीत चुका था। वत्स का राजा उदयन श्रौर श्रवन्ति का राजा प्रद्योत भी बुद्ध के समकालिक थे। प्रद्योत को उनके सब पड़ोसी "चंड" (हरावना) कहते थे। मगभ, कोशल, बत्स श्रौर श्रवन्ति ये चार बड़े राज्य बुद्ध के जमाने में मध्यदेश श्र्यांत् श्रार्यावर्त्त के केन्द्र भाग में थे। पाँचवाँ बड़ा राज्य गन्धार का था।

मगध की गद्दी पर राजा विभिन्नसार के बाद उसके बेटे आजातशत्रु के बैठते ही (५५२ ई० पू०) मगध और कोशल में युद्ध ठन गया। तीन वार आजातशत्रु ने प्रसेनजित् को हराया; पर चौथी बार चूढ़े प्रसेनजित् ने उसे कैंद्र कर लिया और अपनी लड़की ब्याह में दे कर छोड़ दिया।

इधर चंड प्रद्योत भी ग्रार्यावर्त्त का चक्रवर्ती होना चाहता था । उसका राज्य मथुरा तक फैला था । उसके ग्रोर मगध के बीच वस्स का राज्य पड़ता था । वस्सराज उदयन को हाथी पकड़ने का शोक था । वह संगीत में ग्रस्यन्त निपुण था ग्रोर 'हस्ति-कान्त वीणा' वजा कर हाथियों को काबू कर लेता था । एक बार प्रद्योत ने सीमा पर के जंगल में चिथड़े लपेट कर रँगा हुग्रा काठ का हाथी छोड़वा दिया । उदयन उसे पकड़ने पहुँचा । वीणा बजाने पर

<sup>\*</sup> इस प्रसंग में जितनी तिथियाँ दी गई हैं सब बुद्ध के निर्वाण की प्रचितति तिथि प्रथ४ ई० पू० मान कर।

हाथी उलटी तरफ दौड़ा । उदयन ने घोड़े पर पीछा किया । उसके साथी पिछड़ा गये । प्रयोत के कुछ सैनिक हाथी के पेट में ग्रौर कुछ जङ्गल में छिपे हुए



वासवदत्ता-इरएा कौशाम्बी से पाया गया शृंग-युग का पकाई मिट्टी का टिकरा [भारत-कलाभवन, बनारस ] हथिनी पर त्र्यांग वासवदत्ता त्र्यौर पीछे उदयन है। सबसे पीछे उदयन का मित्र वसन्तक थैली खोल कर पीछा करने वालों से पीछा छुड़ा रहा है।

थे। उन्होंने उदयन को पकड़ लिया। प्रद्योत ने अपने कैदी से अपनी लड़की वास्यदत्ता को संगीत सिखाने का काम लिया। कुछ दिन बाद युवक और युवती षड्यन्त्र रच कर भाग निकले! पर कैदी उदयन की अपेक्षा दामाद उदयन प्रद्योत के लिए अधिक उपयोगी हुआ और इसी कारण मगय को 'अब अवन्ति के लिए अधिक सतर्क होना पड़ा (५५० ई० पू०)। किन्तु पाँच

बरस बाद प्रद्योत की मृत्यु हो जाने पर मगध को ऋवन्ति का डर जाता रहा
( ५४५ ई० पू० )।

कोशल में प्रसेनजित् के बाद उसका वेटा विरूटक राजा हुया। जब वह युवराज था तब उसके रिश्तेदार ख्रौर पड़ोसी शाक्यों ने उसका अपमान किया था, ख्रौर विरूटक ने उन्हें जड़ से मिटा देने की ठान ली थी। शाक्य वे लोग थे जिनमें बुद्ध ने जन्म लिया था। विरूटक तीन बार उनपर चट़ाई करते-करते बुद्ध के समफाने से इक गया, पर ख्रन्त में बुद्ध ने भी दखल देना व्यर्थ समफा। विरूटक ने किन्नवास्तु पर चट्टाई कर उसे घेरा ख्रौर शाक्यों का संहार किया।

उसी तरह स्रजातशत्रु भी स्रपना राज्य बढ़ाने के लिए वृजि-संघ पर घात लगाये हुए था। जब बुद्ध स्रपने जीवन में स्रन्तिम बार राजग्रह स्राये, तब उसने स्रपने मन्त्री वर्षकार को उनके पास भेज कर जानना चाहा कि बुद्ध इस बारे में क्या कहते हैं। बुद्ध ने वृजियों की बाबत सात प्रश्न पूछे स्रौर तब स्रपनी/सम्मति दी।

\$ श्र. सात अपरिहाणि-धर्म बुद्ध के कहने का सार यह था कि (१) जब तक वृज्जि लोग अपनी परिषदों में नियम से इकट्ठे होते हैं, (२) जब तक वे एक साथ बैठते, एक साथ उद्यम करते, और एक साथ वृज्जि-कार्यों (राष्ट्रीय कार्यों) को निवाहते हैं, (३) जब तक वे बाकायदा कानून बनाये बिना कोई आज्ञा जारी नहीं करते, बने हुए नियम का उल्लंघन नहीं करते और अपने 'वृज्जि-धर्म' (राष्ट्रीय नियम और संस्थाओं) के अनुसार मिल कर आचरण करते हैं, (४) जब तक वे अपने वृद्धों (मुखियों) का आदर करते और उनकी सुनने लायक बातें सुनते हैं, (५) जब तक वे अपने वृज्जि-चैर्यों (राष्ट्रीय मन्दिरों, पुरखों की समाधियों) का आदर करते और उनके लिए पहले दी हुई धार्मिक बिल को नहीं छीनते, और '(७) जब तक वे अपने वृज्जि-चैर्यों (राष्ट्रीय मन्दिरों, पुरखों की समाधियों) का आदर करते और उनके लिए पहले दी हुई धार्मिक बिल को नहीं छीनते, और '(७) जब तक वे अपने वृज्जि-चैर्यों (राष्ट्रीय मन्दिरों, पुरखों की समाधियों) का आदर करते और उनके लिए पहले दी हुई धार्मिक बिल को नहीं छीनते, और '(७) जब तक वे अपने वृद्धितों (त्यागी विद्धानों) की रज्ञा और प्रतिष्ठा करते हैं, तब तक उन का अम्युदयः और बढ़ती ही होगी, उनकी हानि नहीं हो सकती। बुद्ध ने ये जो

सात शिद्धान्त बताये, ये सात ग्रापरिहाणि धर्म ग्राथीत् ग्रायनित न होने (ग्रा-परि-हानि) के सात सिद्धान्त कहलाते हैं। राष्ट्रों का ग्राभ्युदय ग्रीर पतन इन सिद्धान्तों के ग्रानुसार होता कहा जा सकता है।

त्रजातशत्रु ने समक्त लिया कि वह अपनी सैनिक शक्ति से वृजि-संघ को नहीं तोड़ सकता । तो भी उसने निश्चय किया कि "में इन्हें अनीति मार्ग में फँसा दूँगा"। उसने अपने गुप्तचरों और रिश्वत द्वारा उनमें फूट डालना शुरू किया और बुद्ध के निर्वाण के चार बरस पीछे वैशाली को जीत लिया (५४० ई० पू०)।

§५. पारसी साम्राज्य—भारतवर्ष के पिन्छिम में भी श्रायों की कई शाखाएँ रहती थीं। जैसे हमारे पुरखा अपने देश को श्रायांवर्त्त कहते थे, वैसे ही अफगानिस्तान के पिन्छिम में जो श्रार्थ रहते थे, वे अपने देश को ऐर्यान अर्थात् ऐयों या श्रायों का देश कहते थे। उसीसे ईरान शब्द बना है। ईरानी श्रायों में पार्स नाम के लोग ईरान की खाड़ी पर रहते थे, उनके कारण उस देश का नाम पारस पड़ गया था। श्रीर श्रागे पिन्छिमी एशिया श्रीर यूनान में भी श्रार्य लोग थे। किन्तु पिन्छिमी एशिया श्रीर उसके पड़ोस के देशों में तब तक बावेद मिस्र श्रादि के शेमी (सैमिटिक) श्रीर हेमी (हैमिटिक) राज्यों का प्रभाव श्राधिक था।

हमारे यहाँ इस युग में जैसे बुद्ध भगवान हुए, वैसे ही पूर्वी ईरान में जरशुस्त नाम के धर्मसुधारक हुए। पारस में हखामिन नामक पुरुष ने सातवीं शताब्दी ई॰ पू॰ में अपना राजवंश स्थापित किया था। उस वंश में दिग्विजयी सम्राट कुरु ( Cyrus ) \* हुआ ( ५५६—५२६ ई॰ पू॰)। उसके अधीन समूचा ईरान था। बावेर और मिस्र आदि के शेमी और हेमी राज्यों को भी उसने जीत लिया। अरब और समूचा पिन्छमी एशिया भी उसके साम्राज्य

<sup>\*</sup> कुरु का नाम यूनानी लोग जैसे लिखते थे उसका ऋंग्रेजी रूप साइरस है। उसका मूल उच्चारण कुरुष् है। "कुरुष्" का ऋन्तिम ष् प्रथमा एकत्रचन का सूचक है, जैसा संस्कृत में भी होता है।



में श्रा गया। यूनान पर भी उसका श्राधिपत्य हुश्रा। पूरव की तरफ उसने वं तु के काँ ठे में बलख के इलाके को तथा शकों श्रौर मकों के देश को जीत लिया। बलख को हमारे पुरखा वाह्नीक तथा ईरानी लोग बाख्त्री कहते थे। वह भारत श्रौर ईरान का साभे का प्रदेश था। शकों की तब तीन बित्तियाँ थीं—एक कास्मिय सागर के तट पर, दूसरी सीर दिरिया के काँ ठे में, श्रौर तीसरी श्रकस्थान में, जिसे श्रब सीस्तान कहते हैं। मकों का देश मकरान था। शकस्थान ग्रौर मकरान भारत श्रोर ईरान की सीमा के देश थे। इन्हें जीतने के बाद कुछ ने हिन्दकोह के दिक्खन उत्तर कर भारत पर चढ़ाई की। श्राजकल जो इलाका काफिरिस्तान कहलाता है, उसकी राजधानी तब कापिशी थी। कुछ ने कापिशी नगरी उजाइ दी। उसने पक्थों का देश भी जीत लिया। कापिशी श्रोर पक्थ-देश तब भारत के श्रन्दर गिने जाते थे। पक्थ लोग श्राजकल के पख्तो या पश्तो बोलने वाले पठानों के पुरखा थे श्रौर भोब नदी की दून उनका खास देश था। मकरान के रास्ते कुछ ने सोवीर (सिन्ध) पर भी चढ़ाई करनी चाही, पर उधर से हार कर वह केवल सात साथियों के साथ जान बचा कर भागा।

कुरु के बाद इस वंश में विश्तास्त का वेटा दारयवहु (Darius) प्रसिद्ध हुग्रा (५२१-४८५ ई० पू०)। उसने भारत के कम्बोज, गन्धार श्रौर सिन्धु (यानी डेराजात ग्रौर सिन्धसागर दोग्राब) प्रदेश भी जीत लिये। तक्षिला की तबसे अवनित हुई। दारयवहु ने अपना कृतान्त पत्थर की चट्टानों पर खुदवाया है। वह बड़े अभिमान से अपने को "ऐर्य ऐर्यपुत्र" (आर्य ग्रार्यपुत्र) कहता है। उसके अधीन २१ प्रान्त थे, जिनमें से प्रत्येक का शासक क्ष्मपावन् या क्षमप (क्त्रप) कहलाता था। सिन्धु प्रान्त से उसे सबसे अधिक अपमदनी होती थी, जो उसके यहाँ सोने के रूप में पहुँचती थी।

पारसी साम्राज्य के बराबर बड़ा कोई साम्राज्य इससे पहले संसार में स्थापित न हुन्ना था। भारत के जो प्रदेश उसके ऋधीन हुए, वे लगभग ४२५

<sup>\*</sup> विश्त = विंशति, बीस; अस्प = अश्व, घोड़ा।

ई॰ पू॰ तक स्वतन्त्र हो गये। बाकी साम्राज्य प्रायः सौ बरस स्त्रीर बना रहा। **६. मगध का पहला साम्राज्य** (५५०-३६६ ई॰ पू॰)--जैसा कि पीछे कहा जा चुका है, उत्तर भारत के जिस भाग में स्त्राजकल पढ़ने-लिखने



मगध का रथी योद्धा सन् १६३४ में पटना की नाली की खुदाई में जिस गहराई पर काली मिट्टी का यह टिकरा पाया गया , उससे सिद्ध होता है कि यह मगध के पहले साम्राज्य के युग का है। ऋसल परिमागा। [पटना संप्र०]

की भाषा हिन्दी है, प्रायः उसी को प्राचीन लोग मध्यदेश; कहते थे। छुठी शताब्दी ई॰ पू॰ के उत्तरार्ध में उसमें मगध की तूती बोलने लगी। बिम्बिसार के युग तक मगधं ने ऋंग देश को मिला लिया था। ऋजातशत्र के जमाने में वह कोशल को नीचा दिखा चुका श्रौर वृजिन्संय का राज्य छीन चुका था। उसके मुकाबले में तब केवल श्रवन्ति बाकी था। श्रजातशत्रु का पोता राजा श्रज उदयी हुश्रा (लग० ४८३—४६७ ई० पू०)। मगध के राज्य में मिथिला भी शामिल हो जाने से उसकी पुरानी राजधानी राजग्रह एक कोने में पड़ गई थी। इसलिए उदयी ने गंगा श्रौर सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगरी की स्थापना की। पाँडर (पाटलि) पेड़ वहाँ श्रधिक होने से उसका यह नाम पड़ा। वही श्राजकल का पटना है। उदयी ने श्रवन्ति का भी पराभव किया श्रौर उसे श्रयने श्रधीन कर लिया। मध्यदेश के श्रौर सब जनपद इससे पहले या पीछे मगध की छत्रच्छाया में श्रा गये। उदयी के बेटे नन्दिवर्धन (लग० ४५८—-४९८ ई० पू०) के युग में यह साम्राज्य श्रौर भी बढ़ गया। नन्दिवर्धन ने किलंग (उड़ीसा) को भी जीत लिया। उस का प्रभाव भारत के उत्तर-पिच्छमी छोर तक फैला श्रौर गन्धार, किपश, पक्थ श्रौर सिन्ध को पारसी साम्राज्य से स्वतन्त्र कराने में सहायक हुश्रा। पिच्छमी गंधार के पाणिनि नामक विद्वान् का पाटलिपुत्र में राजा नन्द की सभा में जाना प्रसिद्ध है। वह नन्द नन्दिवर्धन ही प्रतीत होता है।

§ 9. पांड्य चोल केरल श्रीर सिंहल राष्ट्रों की स्थापना— इधर एक श्रीर बड़ी प्रिक्तिया इसी काल में जारी थी। दिक्लिन में श्रश्मक के श्रीर श्रागे, भारत के श्रिन्तिम छोर तक, श्रार्थ बस्तियाँ श्रीर राज्य स्थापित हो गये। पांडु नाम के लोग पंजाब या मधुरा (मथुरा) में रहते थे। उनकी एक शाखा ने भारत के श्रान्तिम दिक्लिनी कोने में जा कर एक नयी मधुरा बसायी जो श्रब मदुरा कहलाती है। वह नया राज्य पांड्य कहलाया। पांड्य के पिन्छम, समुद्र-तट पर, चेर राज्य था, श्रीर पांड्य के उत्तर चोल। चेर का ही दूसरा रूप केरल है। चेर श्रीर चोल राज्य श्रार्थ प्रवासियों ने स्थापित किये या द्राविडों ने सो नहीं कहा जा सकता।

लंका या ताम्रपर्शी द्वीप में भी उत्तर से ऋ।यों ने ऋ। कर उपनिवेश |बसाया | उसका वृत्तान्त मनोरंजक कहानी में गुँथ गया है | वह कहानी यों है | कॉलंग देश की राजकुमारी वंग (पूरवी बंगाल) के राजा को ब्याही थी । उनकी

श्रत्यत रूपवती कन्या हुई जो बड़ी निडर भी थी। वह एक बार घर से श्रकेली भाग कर व्यापारियों के सार्थ (काफिले) के साथ वंग से मगध को चल दी। रास्ते में लाड देश (राढ अर्थात् पच्छिमी बंगाल ) के जंगल में कोई ,सिंह उसे उठा ले गया । उस युवती से उस सिंह के सिंहवाह नाम का पुत्र श्रोर सिंहवल्ली नाम की कन्या हुई। सिंहवाह ने बड़े हो कर सिंहपुर बसा कर उसे श्रपनी राजधानी बनाया । उसका वेटा विजय बड़ा करूर था। प्रजा के कहने से पिता ने उसे देसनिकाला दे कर सात सौ साथियों के साथ नाव पर बैटा कर छोड़ दिया। "दिशामृढ" हो कर उसकी नाव कोंकण में शूर्यारक पट्टन (मुम्बई के उत्तर त्याजकल के सोपारा ) पर जा लगी। वहाँ के लोगों ने उनका स्वागत किया; पर वे भी विजय के साथियों से ऊब गये। उसी नाव पर वह मंडली फिर खाना की गई छोर लंका पहुँची। वहाँ तब यक्त लोग राज्य करते थे। विजय ने यत्त राजकुमारी कुवेणी से विवाह किया, पर पीछे उसे त्याग दिया। तब उसने मधुरा के पांड्य राजा की कन्या को ब्याहा ह्यौर ताम्रपर्णी नगरी बसा कर ब्राइतीस बरस धर्म से राज्य किया। उसके साथियों ने वहीं ब्रानुराधपुर, उज्जियनी ब्रादि नगरियाँ बसायीं । ये लोग सिंहपुर से ब्राये थे, इस कारण इस द्वीप का नाम सिंहल पड़ा, जो अब तक चला आता है।

इस कहानी में चाहे जितना ग्रंश सच का हो, परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि पांड्य ग्रादि बस्तियों की ग्रपेचा सिंहल में ग्रायों की बहुत बड़ी संख्या पहुँची, क्योंकि पुराने पांड्य, चेर ग्रौर चोल राष्ट्रों में जहाँ ग्रज द्राविष्ट भाषाएँ बोली जाती हैं, वहाँ सिंहल की भाषा ग्रार्थ है। इस प्रकार लगभग ५०० ई० पू० तक ग्रार्थ लोग भारतवर्ष के ग्रन्तिम छोरों तक फैल गये ग्रौर दूसरी जातियाँ पूरी तरह उनके प्रभाव में ग्रा गईं।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

्री जनों से महाजनपद किस प्रकार बने ? सोलह महाजनपदों के नाम श्रीर उनकी स्थिति बताइए।

ऐसे महाजनपदों का परिचय दीजिए जिनमें संघराज्य रहा । प्राम्राज्य-निर्माण के लिए महाजनपदों में कैसी होड़ चलती थी ? उदाहरण दीजिए।

ै. वृजि सङ्घ को लच्च कर बुढ द्वार को राष्ट्रों की उन्नति के सिद्धान्तों का उल्लेख की जिल्ला

त्रिलक्सान्दर से पाले भारतभूमि के किय किस श्रंश पर किस किस विदेशी का त्राक्रमण हुत्रा ग्रोर उसने कडाँ तक सफलत पाई ?

सिंह्ल में त्रार्थ उपनिवेश बसने की क्या लिखिए

### ऋध्याय २

### महाजनपद युग का भारतीय जीवन

\$ १. वर्णाश्रम का उद्य — वेद संहिताएँ वनने के बाद यहाँ में उनके मन्त्रों का प्रयोग करने के लिए बाह्मण नाम के गद्य प्रन्थ बने । उनके जमाने को उत्तर वैदिक काल श्रार्थात् पिछला वैदिक जमाना कहते हैं । श्रायों का समाज श्रोर धर्म तब पहले से श्रधिक जिंटल हो चला था । उस समाज में भिन्न-भिन्न दर्जों का भेद प्रकट होने लगा था । जो रथ में बैठने वाले ज्ञिय सरदार थे, वे पहले ही साधारण लोगों से कुछ ऊँचे गिने जाते थे । उन्हीं के नमूने पर मन्त्र पट्ने वाले ब्राह्मणों का भी श्रव श्रवणा सा वर्ग दिखाई देने लगा । बाकी जो साधारण 'विशाः' वचे, वे बैश्य श्रधीत् जनसाधारण कहलाने लगे । बहुत से दास लोग भी श्रार्थों के ममाज में मिल गये थे; वे शूद कहलाये । दासों के प्रति जो पृणा का भाव था वह श्रद्धों के प्रति भी (परन्तु कुछ दर्जे कम) बना रहा । वे श्रार्थों से भिन्न वर्ण—यानी रंग—के थे ।

वर्ण शब्द आयों के विभिन्न वर्गों के लिए भी बरता जाने लगा था। किन्तु उस समय के वर्गों के बीच कोई बाँध न बँधा था। तीन वर्गों के आदमी आसानी से एक से दूमरे वर्गा में चले जाते थे। चार आश्रमों आर्थात् मनुष्य-जीवन के चार विभागों—ब्रह्मचर्य, गृहस्य, वानप्रध्य, संन्यास—का विचार पहले-पहल उत्तर वैदिक काल में ही परेपक्व हुआ। चौथा आश्रम केवल ब्राह्मणों अर्थात् विद्वानों के लिए था।

\$ २. उपनिपदों का तत्त्वचिन्तन—यज्ञों के कर्मकांड का आडम्बर इस युग में बहुत बढ़ गया। किन्तु आरएयकों अथवा वानप्रश्यों अर्थात् जङ्गल में रहने वाले मुनियों के आश्रमों में, जो दार्शनिक विचार के केन्द्र थे, उस कर्मकांड के विरुद्ध लहर उठी। उन्हीं आश्रमों में अब उपनिषद् अन्यों को रचना हुई। उपनिपदों ने सीधे शब्दों में कहा कि "ये यज्ञ फूटी नाव की तरह हैं।" आदर्श को खोजने वाले लोग उनसे ऊब कर विचार और दार्शनिक चिन्तन की तरफ अकने लगे। किन्तु वे दार्शनिक विचार भी केवल विद्वानों की प्यास बुक्ता सकते थे। जनसाधारण के लिए या तो यज्ञों का कर्मकांड था, या जड-जन्तु-पूजा। उनसे लोगों का मन नहीं भरता था। लोग मानो किसी सरल मार्ग के लिए तरस रहे थे। काल की आवश्यकता से वैसा मार्ग दिखाने वाले कई महात्मा प्रकट हुए। महावीर और वुद्ध उनमें से मुख्य थे।

§ 3. बुद्ध का जीवन और उपदेश—श्रावस्ती से ६० मील पर, रोहिणी नदी के पिन्छम, कपिलवास्तु नगरी शाक्यों के संघराष्ट्र की राजधानी थी। रोहिणी के पूरव कोलिय "राजाय्रों" का देवदह नगर था। शुद्धोदन शाक्य कुछ काल के लिए कपिलवास्तु का राजा ग्रर्थात् राष्ट्रपति था। उसने देवदह की दो शाक्य कन्यात्रों, माया ग्रीर प्रजावती, से ब्याह किया था।

बरसों की प्रतीक्ता के बाद महामाया को पुत्र होने की आशा हुई । दोनों बहनें मायके रवाना हुई । रास्ते में लुम्बिनी के वन में माया ने उस पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम आज संसार के आधे के लगभग स्त्री-पुरुप प्रतिदिन जपते हैं। सात दिन बाद उसे प्रजावती के हाथ सौंप वह परलोक सिधार गई। लुम्बिनी को आजकल रिम्मनदेई कहते हैं, और वह बस्ती जिले की सीमा पर नेपाल की तराई में है।

बालक सिद्धार्थ गोतम की बचपन से ही चिन्ताशील प्रवृत्ति देख कर पिता ने १८ वर्ष की ब्रायु में उसका विवाह कर दिया, तो भी उसकी प्रवृत्ति न बदली । छोटी-छोटी घटनाएँ उसके दिल पर ब्रासर कर जातों । एक दिन रथ में सैर करते हुए उसने एक बूढ़े को कमर भुकाये देखा । इसकी यह दशा क्यों है ? बुढ़ापे के कारण । बुढ़ापा क्या चीज है ? क्या वह इसी पुरुष को सताता है या सबको ? इत्यादि प्रश्न उसके जी में उठे । इसी तरह भिद्धार्थ ने एक रोगी और एक लाश को देखा । और अन्त में एक शान्त प्रसन्नमुख संन्यासी को देख कर उसके विचार एक संकल्प की ओर बढने लगे।

वह तब श्रद्धाइस बरस का था। नदी-तट पर बगीचे में बैठे उसे श्रपने पुत्र होने को खबर मिली। चारों तरफ उत्सव-गीत गाये जाने लगे। पर सिद्धार्थ के मन में कुछ श्रौर ही समा चुका था। उसी धुन को ले कर वह उस रात श्रमितम बार श्रपनो स्त्री के पास गया। दीये के उजाले में उसने उस युवती को सोते देखा। उसका एक हाथ बच्चे के सिर पर था। जी में श्राया एक बार बच्चे को गोदी ले लूँ; पर हृदय को कड़ा करके वह उसी रात गृहस्थ को त्याग संन्यास के लिए निकल पड़ा। इसे गौतम का भाहीभिनिष्कमण् कहते हैं।

गौतम डील का लम्बा था। उसकी श्राँखें नीली, रंग गोरा, कान लटकते हुए श्रौर हाथ लम्बे थे जिनकी श्रँगुलियाँ घुटनों तक पहुँचती थीं। केश घूँघर वाले श्रौर छाती चौड़ी थी।

मक्षों के देश को जल्द लाँघ सिद्धार्थ वैशाली पहुँचा और वहाँ से राजगृह । उन दोनों स्थानों में उसने दो बड़े दार्शनिकों के पास उस युग की
विद्याएँ पढ़ीं। गृहस्थों के हिंसापूर्ण कर्मकांड से ऊब कर वह दर्शन की ओर फुका
था। पर उस सूखे दिमागी व्यायाम में भी उसे वह शान्ति न मिली जिसे वह
अपने और संसार के लिए खोज रहा था। तब उसने एक और कठिन मार्ग
पकड़ा। उसी आश्रम के पाँच विद्यार्थियों को साथी बना, वह गया के पहाड़ी
जङ्गलों में उस युग के नियम के अनुसार तपस्या करने गया। वहाँ निरंजना
नदी के किनारे छः बरस तक घोर तप करते-करते उसका केवल हाड़-चाम
वाकी रह गया।

कहानी है कि एक बार कुछ नाचने वाली स्त्रियाँ गाती हुई उस जंगली राह से गुजरों! उनके गीत की ध्विन गौतम के कान में पड़ी। वे गाती थीं, 'त्र्यपनी वीणा के तार को ढीला न करो, नहीं तो वह बजेगा नहीं, श्रौर उसे इतना कसो भी नहीं कि वह दूर ही जाय!' पथिकों के उस गीत से गौतम को बड़ी शिचा मिली। उसने देखा, मैं श्रपने जीवन के तार को बहुत कसे जा रहा हूँ। तबसे वह अपने देह की सुध लेने लगा। उसके साथी उसे तप से डरा समक्त, साथ छोड़ कर बनारस चले गये। वह अकेला देहाती स्त्रियों से भिन्ना पा पा कर धीरे



भगवान बुद्ध--गुप्त युग की एक मूर्त्ति [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

धीरे स्वास्थ्य प्राप्त करने लगा ।
मुजाता नाम की युवती ने वहाँ
गौतम को बड़ी श्रद्धा से पायस
खिलाया।

स्वस्थ होने के बाद एक दिन गौतम एक पीपल के नीचे बैठा विचार करता था। पर ध्यान लगाते ही "मार" ( ग्रर्थात् मनुष्य की श्चपनी वासनाश्चां ) ने उमपर इनला किया। जल्द ही गातम ने मार को जीत लिया, ग्राथीत उसके चित्त के सब विद्योग शान्त हो गये। तव उसे वह "बोध" (ज्ञान) हुन्रा जिसके लिए वह भटकता फिरता था। उसी दिन से गौतम "बुद्ध" हुए, श्रौर वह पीपल भी बोधि वृद्ध कहलाया। गौतम की बोधि या , बुभ क्या थी ? वह केवल यह थी कि सरल सचा जीवन ही धर्म का सार है: वह सब यज्ञों, शास्त्रार्थों श्रीर तपों से बढ कर है। संयम-सहित सचा श्राचरण ही श्रसल ,

बुद्ध अपने बोध से स्वयं सन्तुष्ट हो कर बैठने वाले न थे। 'उत्थान' (उठना, उद्यम करना ) अ्रीर 'अप्रमाद' (कभी दील न करना ) उनके जीवन

श्रीर उनकी शिक्ता का मूल मन्त्र था। वनारस पहुँच कर (जहाँ श्राजकल सारनाथ है) वे अपने पुराने साथियों से मिले श्रीर उन्हें समकाया— "मिक्खुश्रो, संन्यासी को दो श्रन्तों (सीमाश्रों) का सेवन न करना चाहिए। वे दो श्रन्त कौन से हैं? एक तो काम श्रीर विषय सुख में फँसना जो श्रत्यना हीन ग्राम्य श्रीर श्रनार्थ है, श्रीर दूसरा शरीर को व्यर्थ कष्ट देना जो श्रनार्थ श्रीर श्रनर्थक है। इन दोनों श्रन्तों को त्याग कर तथागत (ठीक समक वाले, बुद्ध) ने मध्यमा प्रतिपदा (मध्यम मार्ग) को पकड़ा है, जो श्रांख खोलने वाली श्रीर ज्ञान देने वाली है।" यह मध्यम मार्ग ही बोद्ध धर्म का निचोड़ है!

बुद्ध का यह पहला उपदेश "धर्मचक्र-प्रवर्तन" कहलाता है। जिस प्रकार राजा लोग चकवर्ती बनने के लिए श्रिपने रथ का चक्र चलाते थे, वैसे ही बुद्ध ने धर्म का चक्र चलाया। चौमासे में संन्यासो यात्रा नहीं करते, इसलिए उस चौमासे में वे वहीं रहे। धीरे धीरे उनके चेलों में साठ भिक्खु श्रौर बहुत से उपासक (ग्रह्म्थ अनुग्रायी) हो गये। बुद्ध ने उन भिक्खुश्रों को एक "संघ" श्रर्थात् प्रजातन्त्र के रूप में संघटित कर दिया। बौद्ध धर्म में किसी एक श्रादमी की हुकूमत न थी, संघ ही सब कुछ था। तब बुद्ध ने कहा— "भिक्खुश्रों, श्रव तुम जाश्रों, जनता के हित के लिए घूमो। कोई भी दो भिक्खु एक तरफ न जाश्रो।"

स्वयं बुद्ध भी भ्रमण को निकले । सब से पहले वे गया की तरफ गये । वहाँ तीन काश्यप भाई रहते थे जो बड़े थिद्वान् कर्मकांडी थे श्रौर जिनके पास सैकड़ों विद्यार्थी पटते थे । बुद्ध का उपदेश सुन कर उन्होंने यज्ञों की सब सामग्री निरंजना में बहा दी, श्रौर उनके साथ चल दिये । इस बात का मगध की जनता श्रौर राजा बिम्बिसार पर बड़ा प्रभाव पड़ा । वे भी बुद्ध के उपासक हो गये । राजग्रह के पास सारिपुत्त श्रौर मोग्गलान (मौद्गलायन) नाम के दो बड़े विद्वान् ब्राह्मण बुद्ध के चेले बने । बौद्ध संघ में वे उनके "श्रुग्र श्रावक" श्रुग्मीत् प्रमुख शिष्य कहलाये ।

बुद्ध का यश श्रव किपलवास्तु तक पहुँच गया श्रीर उन्हें वहाँ का

निमन्त्रण स्वीकार करना पड़ा । वे भिक्खुश्रों के साथ भिज्ञापात्र हाथ में लिये उन्हीं घरों के सामने भिज्ञा के लिए मौन खड़े हुए, जिनके वे राजा हो सकते थे ! शुद्धोदन शाक्य उन्हें भिक्खुश्रों सहित श्रपने महल में लिया ले गये, जहाँ सब स्त्री-पुरुपों ने उनका उपदेश सुना । किन्तु राहुल की माता (गौतम की पत्नी) उन श्रोताश्रों में न थी। बुद्धदेव सारिपुत्त श्रौर मोग्गलान के साथ स्वयं उसके मक्षान पर गये। वह उन्हें देख कर एकाएक गिर पड़ी श्रौर रोने लगी। जल्द ही उसने श्रपने को सँभाला श्रौर बुद्ध का उपदेश सुना। सात दिन बाद जब फिर बुद्ध शुद्धोदन के घर श्राये तब उसने राहुल को बतलाया, 'ये तुम्हारे पिता हैं, इनसे श्रपना पितृ-दाय (बपौती) माँगो।' कुमार राहुल ने बुद्ध के पास जा कर कहा, 'भिक्खु, मुक्ते मेरा पितृ-दाय दो।' बुद्ध ने सारिपुत्त से कहा, 'राहुल को प्रवज्या (संन्यास) दान करो।' तबसे वह कुमार भिक्खु हो गया।

किपलवास्तु का पंचायती राजा इस बार भद्रक शाक्य था। बुद्ध के वापिस चले जाने पर अनुरुद्ध शाक्य अपनी माँ के पास गया और भिक्खु बनने की आज्ञा माँगने लगा। माँ ने कहा, 'बेटा यदि राजा भद्रक घर छोड़ दे तो तू भी भिक्खु हो जा।' अनुरुद्ध के कहने से भद्रक भी तैयार हो गया। आनुरुद्ध को कहने से भद्रक भी तैयार हो गया। आनुरुद्ध आदि कई और शाक्य भी साथ हो गये और मा राष्ट्र की तरफ, जहाँ बुद्ध टहरे हुए थे, चले। कुछ दूर जा कर उन्होंने अपने गहने और कीमती कपड़े उतार दिये और दुपट्टे में लपेट कर अपने नौकर उपालि नाई को देते हुए कहा, 'जाओ, तुम्हारी जीविका के लिए यह काफी होगा।' पर उपालि के दिल में कुछ और था। वह भी उनके साथ साथ गया। बाद में ये लोग वड़े प्रसिद्ध हुए। आनन्द तो बुद्ध का दिनन्यत का साथी, उनका ''उपस्थापक'' (प्राइवेट सेकेटरी) बन गया। उपालि बुद्ध के पीछे, संघ का प्रमुख चुना गया।

एक बरस के इस भ्रमण के बाद बुद्ध राजगृह लौट श्राये। वहाँ उन्हें श्रावस्ती का करोड़पित सेठ सुदत्त श्रावापिडक निमन्त्रण देने श्राया। सुदत्त ने बौद्ध संत्र को दान करने के लिए श्रावस्ती के राजकुमार जेत से एक बगीचा खरीदना चाहा। जेत ने कहा, 'जितने सोने के सिक्के उस बाग में बिछ जायँ, वह उसकी कीमत है।' सुदत्त ने कहा, 'मैंने बाग ले लिया।' जेत ने कहा, 'मैंने

नहीं वेचा। तब यह त्रिवाद 'वोहारिक (व्यावहारिक)' (न्यायाधीरा) के पास गया। वोहारिक ने मुदत्त के पत्त में फैसला दिया, क्यों के जेत ने ऋधिक से

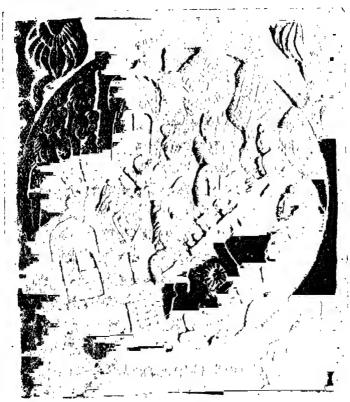

जेतवन की खरीद और दान सुदत्त जलपात्र लिये दान करने खड़ा है; गाड़ी पर सिक्के हैं जो बगीचे में बिछाये जा रहे हैं। शृंग-युग के भारहुत स्तूप का सूर्त्त दृश्य [भारतीय संप्र॰, कलकत्ता ]

अधिक मूल्य कहा था और सुदत्त उतना भी देने को तैयार था। सुदत्त ने तब वह बाग जेतवन खरीद लिया छोर उसमें बौद्ध संघ के लिए विहार यानी मठ बनवाया।

४५ बरस तक ठेठ हिन्दुस्तान के सब जनपदों में बुद्ध बराबर घूमते रहे। उनके स्रन्तिम बरसों में उनके पुराने साथी प्रायः उठ गये थे। स्रपने भ्रमण के ४५वें बरस उन्हें विरूदक की करत्त से कपिलवास्त के खँडहर देखने पड़े; स्रौर वे राजगृह पहुँचे तो स्रजातशत्र वैशाली को दहा देने की घात में था।

वैशाली जा कर वे शहर के बाहर ठहरें। ग्रम्बपाली गिण्का को खबर मिली कि बुद्ध देव उसकी ग्राम को बिगया में पधारे हैं। उसने उनके पास जा कर भिक्खु संघ को भोजन कराने की प्रार्थना की, जो बुद्ध ने चुप रह कर स्वीकार की। लिच्छिव लोग सुन्दर रथों पर सवार हो बुद्ध के दर्शन को चले तो उन्होंने देखा कि ग्रम्बपाली उनके पहियों से पहिया टकराते हुए ग्रपना रथ हाँकती लौट रही है। लिच्छिवयों ने पूछा, 'यह क्या बात है कि तू लिच्छिवयों के बराबर ग्रपना रथ हाँक रही है ?' ग्रम्बपाली ने उत्तर दिया, 'ग्रार्यपुत्रो, मैंने भगवान को भिक्खु-संघ के साथ कल के भोजन के लिए न्योता जो दिया है।' उन्होंने कहा, 'ग्रम्बपाली, हमसे एक लाख मुद्रा ले कर यह भोजन हमें कराने दे।' उत्तर मिला, 'ग्रार्यपुत्रो, ग्राप मुक्ते वैशाली का समूचा राज्य दें तब भी यह जेबनार नहीं दूंगी।' निराश हो कर लिच्छिवयों ने कहा, 'ग्रम्बका ने हमें हरा दिया।' वे उसकी बिगया की ग्रोर बढ़े। बुद्ध ने उन्हें ग्राते देखा ग्रोर भिक्खु ग्रों से कहा, 'जिन भिक्खु ग्रों ने तावितंश देवता ग्रों को नहीं देखा है, वे लिच्छिवयों की इसा परिषद् को देखें ग्रोर इससे देवता ग्रों की परिपद् का ग्रनुमान करें!' उपदेश सुन चुकते पर लिच्छिवयों ने बुद्ध से दूसरे दिन का भोजन करने की प्रार्थना को ॥

"लिच्छवियो, मैंने कल के दिन अम्बपाली गिएका का न्योता मान लिया है।" तब उन्होंने निराश हो कर अपने हाथ पटके और कहा— हमें अम्बका ने हरा दिया! दूसरे दिन उपदेश सुनने और भोजन कराने के बाद अम्बपाली ने कहा, 'भगवन्, मैं यह आराम (बगीचा) भिक्खुओं के संघ के लिए, जिसके मुख्या बुद्ध हैं, देती हूँ।' वह दान स्वीकार किया गया। अम्बपाली पीछे थेरी हो गई; उसके गीत भी थेरीगाथा में हैं।

वैशाली से बुद्ध एक गाँव गये। वहाँ उनके बड़ा दर्द उठा और मृत्यु निकट दिखाई दी। त्रानन्द ने कहा, 'भगवन्, जब तक ग्राप भिक्खु-संघ को टीक राह पर नहीं डाल देते, ग्राशा है तब तक देह न त्यागेंगे।' उत्तर मिला, "ग्रानन्द, भिक्खु-संघ मुफ्तसे क्या ग्राशा करता है? मैंने धर्म का साफ-साफ उपदेश कर दिया। तथागत (बुद्ध) के धर्म में कोई गाँठ या पहेली तो नहीं है। ग्राव तुम ग्रापनी ही ज्योति में चलो, ग्राग्नी शरण जात्रो धर्म की ज्योति में, धर्म की शरण में चलो।"

मल्लों के श्रानेक गाँवों में होते हुए बुद्ध पावा पहुँचे। वहाँ चुन्द लोहार ने उन्हें भोजन कराया श्रीर उसमें सुश्रर का मांस भी परस दिया। गृहस्थों से यह कहने की कि मैं श्रमुक चीज खाता हूँ श्रमुक नहीं खाता हूँ, बुद्ध की श्रादत न थी। उस भोजन से उनका दर्द बढ़ गया; रक्तातिसार हो गया। श्रान्तम समय तक बड़ी पीड़ा रही। पावा से वे कुशिनगर को गये जो मल्लों की राजधानी थी। देवरिया जिले में किसया गाँव उसकी याद कराता है। रास्ते में उन्होंने श्रानन्द से कहा, "चुन्द के मन में कहीं कोई यह शंका न डाले कि उसके भोजन से बुद्ध का निर्वाण हो गया। श्रायुष्मान् चुन्द से कहना, मेरे लिए उसका भोजन श्रीर सुजाता का भोजन एक समान है।"

नदी में स्नान कर बुद्ध शाल वन में आसन विछ्वा कर लेट ग्ये। तब भी वे भिक्खुश्रों की शंकाएँ दूर करते रहे। इसी बीच सुभद्र नाम का पंडित बाहर से उनसे कुछ पूछने आया। आनन्द ने उसे रोक दिया, पर पता लगने पर बुद्ध ने पास बुला कर उसे उपदेश दिया। तब उन्होंने कहा, 'भिक्खुश्रो, मैं तुम्हें अन्तिम बार बुलाता हूँ। संसार की सब सत्ताश्रों की अपनी अपनी आयु है। अप्रमाद से काम करते जाओ । यही तथागत की अनितम वाणी है।" ऐसा कहते हुए, अस्मी बरस की आयु में उन्होंने आँखें मूँद लीं (५४४ ई० पू०)। यही उनका "महापरिनिर्वाण' (बुफना) था।

कुशिनगर के मल्लों ने उनका दाइ कर्म कर के 'धातुश्रों' (फूलों, श्रास्थियों) को भालों धनुषों से घेर ग्राठ दिन तक नाच-गान किया। निर्वाण का समाचार सुन कर चारों तरफ के राष्ट्रों के दूत श्रा जुटे। उन फूलों के न्नाठ भाग कर वे ग्रापने राष्ट्र में ले गये, जहाँ उनपर स्तूप बनवाये गये। स्तूप उस इमारत को कहते हैं जो किसी पिवित्र ग्रावशेष के ऊपर यादगार के रूप में बनाई जाय। उसके ग्रान्दर नींव में ग्रावशेष रक्षा जाता था। यह वैदिक रीति थी।

\$ श्रे वर्धमान महावीर—भगवान महावीर बुद्धदेव के समकालीन थे। वेवैशाली के पास कुंडग्राम में वृज्ञिगण के ज्ञात्रिक नाम के कुल में 'राजा' सिद्धार्थ के घर पैदा हुए। उनकी माता का नाम त्रिशला था, श्रीर उनका श्रपना नाम वर्धमान। सिद्धार्थ श्रीर त्रिश्ला तीर्थंकर पार्श्व नामक धर्म सुधारक के श्रनुयाथी थे, जो प्रायः दो शताब्दी पहले बनारस में हुश्रा था। बड़े होने पर वर्धमान का यशोदा नाम की देवी से विवाह हुश्रा, जिससे एक लड़की हुई। माता पिता के मरने पर तीस बरस की श्रायु में बड़े भाई से श्राज्ञा ले वर्धमान ने घर छोड़ा। बारह बरस के भ्रमण श्रीर तप के बाद उन्होंने ''कैवल्य'' (ज्ञान) पाया। तबसे वे श्रार्वत (पूज्य), जिन (विजेता), निर्मन्थ (बन्धनहीन) श्रीर महावीर कहलाने लगे। उनके श्रनुयायियों को श्रव हम जैन कहते हैं।

निर्मन्थ ज्ञात्रिकपुत्र त्राथवा महावीर ग्राह्त होने के बाद निर्वाण काल तक लगातार मिथिला, कोशल ग्रादि में भ्रमण करते रहे। बुद्ध निर्वाण के एक बरस पहले पावापुरी में उनका निर्वाण हुग्रा । बुद्ध ग्रीर उनकी शिक्षा में मुख्य भेद यह है कि बुद्ध जहाँ मध्यम मार्ग का उपदेश देते थे, वहाँ महावीर तप

<sup>\*</sup> १४वीं शताब्दी से ऋाधुनिक जैन लोग इस पावापुरी को राजगृह के पास समानते ऋाये हैं। एक पावापुरी मल्लों के देश (गोरखपुर) में भी थी।

श्रीर कुन्छ तप को जीवन सुधार का मुख्य उपाय मानते थे। दोनों वेद श्रीर ईश्वर को न मानते थे। मगध श्रादि देशों में महावीर की शिचा जल्द फैल गई, किलंग उनके जीते जी उनका श्रनुयायी हो गया। राजस्थान में उनके निर्वाण के एक शताब्दी बाद ही उनके मत की जड़ जम गई।

§ ५. बुद्ध-युग का आर्थिक जीवन-वैदिक काल से श्रव तक भारत-वासियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन हो गया था। उस काल में आयों की मुख्य जीविका प्रापालन और कृषि थी, अब शिल्य और व्यापार भी उनके बराबर बढ गये थे। कृषि में भी उन्नति हो चुकी थी। स्रव स्नाराम स्नौर उद्यान (बगीचे) प्रायः हर बस्ती में क्षग चुके थे। कपास के पौधे का ज्ञान भी आयों को इसी युग में हुआ । उससे पहले संसार की ऋधिकांश जातियाँ कपास की खेती न जानती थीं † । उसकी खेती दूसरे सब देशों ने पहले-पहल भारतवर्ष से ही सीखी । यूनान के लोग जब यहाँ पहले-पहल ग्राये, तब वे कपास देख कर बड़े चिकत हुए, श्रीर उसे ऊन का पौधा कहने लगे । शिल्य की उन्नति के साथ हर बस्ती में शिल्प से जीविका चलाने वाले शिल्पियों के ग्रलग ग्रलग संघटन बन गये। उन्हें श्रेणियाँ कहते थे। एक नगर के सब बढइयों की मिल कर एक "श्रेणी" होती थी । इसी तरह लोहारों, कुम्हारों, मालियों, मल्लाहों, सुनारों श्रादि की श्रलग त्रालग श्रेणियाँ थीं । श्रेणी का एक मुखिया चुना जाता था जिसे प्रनुख या जेट्टक ( जेंध्ठक ) कहते थे । बनारस जैसी बड़ी नगरियों में एक एक शिल्प के गली-महल्ले ही ब्रालग हो गये थे: जैसे दन्तकारवीथी में केवल हाथी दाँत का काम करने वाले ही रहते थे।

शिल्म के साथ साथ स्थल श्रीर जल का व्यापार भी खूब चलने लगा! व्यापारी लोग साथों श्रर्थात् काफिलों में चलते थे। नगरों में व्यापारियों के भी संघटन बन गये थे जिन्हें निगम कहते थे। निगम का मुखिया भी चुना जाता था श्रीर सेट्ठी (श्रेष्ठी) कहलाता था। वाराणसी, चम्पा, भक्कच्छ, श्रूर्गरक श्रादि

† मुत्रजन जो दड़ो में कपास का कपड़ा पाया गया है। किन्तु श्रायों के साहित्य में उत्तर वैदिक काल से पहले कपास का कहीं पता नहीं मिलता। के व्यापारी श्रापने जहाज ले कर सुवर्णभूमि, ताम्रपणीं श्रीर बावेर (बाबिल) तक जाते थे। सात-सात सौ श्रादमी जिनमें लम्बी यात्रा कर सकें, इतने बड़े जहाज बनने लगे थे। जहाँ पहले गाँव ही गाँव थे, वहाँ श्राब शिल्प श्रीर व्यापार बढ़ने के कारण बहुत सी नगरियाँ स्थापित हो गई थीं।

§ ६. राज-काज की संस्थाएँ — ग्राम भी जहाँ पहले एक तरह के
जत्थे थे, वहाँ अत्रच वे कृपकों के संघ हो गये। जनों के राज्य जनपदों के राज्य



स ह
'भीटा' (जि॰ इलाहाबाद की खुदाई में पाई गई
"सहजातिये निगमस" (सहजाति निगम
की) मोहर\*। [भा॰ पु॰ वि॰]

बन गये थे, सो कह चुके हैं।
वैदिक काल में राष्ट्र के सामूहिक
जीवन में सबसे छोटी इकाइयाँ
ग्राम थे। अब अँगी और निगम
भी उसी नमूने की इकाइयाँ बन
गये। अँगियाँ न केवल अपना
आर्थिक प्रबन्ध स्वयं करती थीं,
प्रत्युत अपने विधि-कानून बनाना,
अपने सदस्यों को उनपर चलाना
और अपने विवादों का फैसला
करना—सब उन्हीं के हाथ में
था। यही बात निगमों के बारे
में भी थी। नगिरयों का प्रबन्ध
भी मुख्यतया निगमों के ही हाथ

में था। इसलिए नगर की सभा भी पहले-पहल निगम ही कहलाने लगी। राज सभा में भी श्रेशियों श्रीर निगमों का बड़ा प्रभाव था। रामायण-

<sup>\*</sup> जैसा कि ऊपर [पृ० ५४] कहा जा चुका है, 'भीटा' जातिवाचक संज्ञा है। इलाहाबाद के पास जो भीटा है उसका पुराना नाम सहजाति था। बौद्ध वाङ्मय के श्रमुसार सहजाति चेदि जनपद का प्रसिद्ध स्थान था। इस मोहर के श्रचरों की लिखा-वट से श्रीर खुदाई में जिस सतह से यह पाई गई है उससे सिद्ध होता है कि यह मीर्य-युग से कुछ पहले की है।

महाभारत की ख्यातें तो पुरानी हैं, पर श्रव जो रामायण हमें मिलती है उसका श्रिष्ठकांश श्रीर वैसे ही महाभारत का कुछ श्रंश भी लगभग ५०० ई० पू० का लिखा हुश्रा है। रामायण में बहाँ रामचन्द्र को युवराज बनाने के लिए राजा दशरथ की सभा का चित्र खींचा गया है, उसमें श्रेणियों के मुखियों श्रीर निगमों के श्रेष्टियों को ऊँचा स्थान दिया है। इसी तरह महाभारत में गन्धवों से हारने पर दुर्योधन कहता है कि मैं श्रेणी-मुख्यों को कैसे मुँह दिखाऊँगा। वैदिक काल की समिति श्रव न रही थी, पर इस युग के छोटे छोटे ज्यूनेंदों की श्रपनी परिपदें थीं, जिनमें ग्रामों, श्रेणियों श्रादि के लोग जमा हो कर टहराव करते श्रीर राजा को सलाह देते थे। कई संघ-राष्ट्रों में राजा न होता था श्रीर परिषदें ही सब कुछ करती थीं। परिपदों में प्रस्ताव रखने, भाषण देने, सम्मित लेने श्रादि के सुश्रञ्जल नियम थे। शाक्यों की परिषद् जिस भवन में जुटती थी उसे सन्थागार कहते थे।

इस प्रकार त्रार्थिक त्रौर राजनीतिक जीवन में उन्नित हो जाने के कारण कानूनों को भी ज़रूरत पड़ी त्रौर कानून पहले-पहल इसी युग में इकट्ठे किये गये। कानून के दो पहलू थे—धर्म त्रौर व्यवहार। धार्मिक सामाजिक जीवन का कानून 'धर्म' कहलाता था, त्रौर दीवानी त्रौर फौजदारी कानून 'व्यवहार'। मुकद्दमों का फैसला करने वाले न्यायाधीश 'वोहारिक' ( 'व्यावहारिक') कहलाते थे। श्रेणियों के परस्पर भगड़ों का फैसला करने को एक खास वोहारिक होता था।

\$9. सामाजिक जीवन—वर्ण और श्राश्रम का विचार पहले-पहल किस रूप में प्रकट हुआ था, यह वतलाया जा चुका है। पर वर्ण जाति न थे केवल समाज के स्तर थे। श्रायों के समाज की निचली सतह में श्रव कुछ श्रनार्य जातियाँ भी शामिल हो गई थीं। वे जातियाँ—निषाद, चंडाल, पुक्कस श्रादि—नीची गिनी जाती थीं। महाजनपदों के जमाने में च्रिय लोग भी श्रपने को एक 'जाति' कहने लगे श्रीर सबसे ऊँचा मानते थे। मगध के पहले साम्राज्य के श्रान्तिम काल में ब्राह्मण भी कहीं-कहीं श्रपने को 'जाति' कहने लगे थे। च्रिय श्रीर ब्राह्मण कल्पित जातियाँ थीं, क्योंकि वास्तव में सब च्रिय श्रीर ब्राह्मण एक ही श्रार्य जाति के थे। बाकी सब प्रजा में कई काम श्रीर कई शिल्प

ऊँचे श्रीर कई नीचे गिने जाते थे। किन्तु जात-पाँत का भेद तब तक न था। ऊँचे नीचे लोगों में मिल कर खाना-पीना, ब्याह-शादी सब कुछ चलता था। कुछ ब्राह्मण पिछुले काल में श्रपने को जाति जरूर कहने लगे, पर वे साधारण प्रजा से श्रपने को श्रलग न कर पाये थे। चित्रयों में कुलीनता का विचार सबसे श्रिषक था, पर श्रावश्यकता पड़ने पर वे भी सब धन्धे करते श्रीर सबसे ब्याह-शादी कर लेते थे। ये सब बातें पालि वाड्मय से मालूम हुई हैं। तब दास-प्रथा भी थी; पर दास थोड़े थे श्रीर उनके साथ श्रच्छा बर्ताव होता था। वे घरेलू सेवा करते थे, खेती श्रादि का काम उनसे न लिया जाता था।

\$ ८. बुद्ध-युग का वाङ्कय—बुद्ध के निर्वाण के बाद ५०० भिक्खु राजग्रह में इकट्टे हुए श्रीर उन्होंने बुद्ध के वचनों को मिल कर गाया। वह बौद्धों की पहली "संगीति" थी। सौ बरस बाद दूसरी संगीति वैशाली में हुई, श्रीर फिर तीसरी राजा श्रशोक के काल में पटने में। इन संगीतियों में बौद्धों का धार्मिक वाङ्मय तैयार हुश्रा। शुरू में उसके दो श्रंश थे—धम्म श्रीर विनय। धम्म में बुद्ध के उपदेश बातचीत रूप में थे; विनय में भिक्खुश्रों के श्राचरण के नियम थे। श्रशोक के काल तक "त्रिपिटक" श्रर्थात् तीन पेटियाँ बन गई। विनय का विनयपिटक बना; धम्म का संग्रह सुत्त (सूत्त-) पिटक में हो गया। सुत्तिपिटक में बुद्ध की सूत्तियाँ हैं। श्रीर श्रमिधम्म-पिटक नाम से तीसरा पिटक बन गया जिसमें बौद्धों का पहला दार्शनिक चिन्तन है। सातवीं-छठी शताब्दी ई० पू० में भारत में बहुत सी मनोरंजक कहानियाँ प्रसिद्ध थीं। उन सब को बुद्ध के पूर्व-जन्म की कहानियों का रूप दे कर श्रीर उनका नाम 'जातक' रख कर उन्हें सुत्तिपटक के एक श्रंश में शामिल किया गया है। ५५० के करीब वे कहानियाँ संसार भर में सबसे पुरानी श्रीर श्रत्यन्त रुचिकर हैं।

भारत के विभिन्न जनपदों में तत्र संस्कृत के सिवाय बौलचाल की कई बोलियाँ थीं जो प्राकृत कहलाती थीं । त्रिपिटक पहले-पहल पालि नाम की प्राकृत में लिखा गया।

जैन धर्म का वाड्यय भी काफी बड़ा है। वह कोशल की पुरानी प्राकृत ऋर्धमागधी में है।

बौद्ध वाड्यय के साथ-साथ वैदिक वाड्यय का त्रांतिम त्रांश भी बन रहा था। उसमें ब्राह्मणों-उपंनिषदों के बाद वेदांग बने। वेदांग छह थे। उनमें से एक व्याकरण था। दूसरा निरुक्त, जिसमें यह देखा जाता था कि शब्दों का विकास त्रौर परिवर्तन कैसे हुन्रा। तीसरा शिचा, त्र्र्यात् वर्णों या त्रचरों के उच्चारण की शिचा। चौथा छुन्द। पाँचवाँ था ज्योतिष त्रौर छुठा कल्प। ज्योतिष में गणित सम्मिलत था। कल्प के तीन त्रांश हैं—एक श्रीत, जिसमें यज्ञां का व्योरा दिया गया है; दूसरा गृह्म, जिसमें घरेलू संस्कारों का विवरण है; त्रीर तीसरा धर्म त्र्र्यात् धार्मिक-सामाजिक विधि कानून।

इस प्रकार आयों के व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक रहन-सहन और संस्कारों के सब नियम कल्प में हैं। वेदांगों का समय व्वीं से भवीं शताब्दी ई॰ पू॰ तक है। व्याकरण, छन्द, ज्योतिष आदि विषय पहले तो वेद के अंग रूप में पैदा हुए, पर पीछे ये स्वतन्त्र विज्ञान बन गये। वेदांग प्रायः सब 'सूत्रों' में हैं। किसी बात को कहने के लिए जो छोटे से छोटा वाक्य बनाया जा सके, उसे सूत्र कहते हैं। ब्राह्मणों उपनिषदों की तरह वेदांग भी आश्रमों में तैयार हुए थे।

पीछे जब वेदों से स्वतन्त्र फुटकर विद्याएँ भी चल पड़ीं, 'तब कई बड़े मार्के के प्रन्थ तैयार हुए । भारतवर्ष का "श्रादि विद्वान्" श्रूर्थात् पहला दार्शनिक किपल इसी युग में हुआ । तक्षिला के स्त्रात्रय श्राव्य स्त्र के पहले प्रसिद्ध श्राचार्य थे । किपल और आत्रेयों के प्रन्थ अब मूल रूप में नहीं मिलते । श्रुल्वसूत्र नामक रेखा-गणित के महत्त्वपूर्ण आरम्भिक प्रन्थ भी इस युग में तैयार हुए । पिछ्छमी गन्धार में पुष्करावती के पास सुत्रास्त्र (स्वात ) नदी के काँठे में शालातुर नामी गाँव में, जो आजकल के यूसफर्जई इलाके में पड़ता है, ४०० ई० पू० के लगभग ब्याकरण का एक बहुत बड़ा विद्वान पाणिनि हुआ । पाणिनि के जोड़ का वैयाकरण शायद आज तक पैदा नहीं हुआ । पाणिनि ने संस्कृत का बड़ा पूर्ण व्याकरण सूत्रों में लिखा जिसका नाम अष्टाध्यायी है । पाटलिपुत्र के राजा ने पाणिनि को वहाँ बुला कर उसका बड़ा आदर किया।

रामायण का मुख्य ऋंश स्त्रीर महाभारत का कुछ ऋंश भी इसी युग

के हैं। भगवद्गीता बुद्ध के बाद लिखी गई। वह महाभारत में ग्रीर पीछे



पृथिवी-माता ? नन्दनगढ़ की खुदाई से पाई गई सोने की पत्नीपर झंकित मूर्त्ति, झसल परिमाण; नन्द-युग की कारीगरी का नमृना। [भा॰ पु॰ वि॰] मिलाई गई। उसका लेखक जो उपदेश देना चाहता था उसने बड़े श्रच्छे ढंग से उसे कृष्ण के मुँह से युद्ध-चेत्र में कहलवा दिया है। पाणिनि की श्रष्टाध्यायी से पता लगता है कि उससे पहले नाटक-कला शुरू हो चुकी थी श्रौर उसपर भी सूत्र लिखे गये थे। सूद जैसे विपय पर भी सूत्र बन गये थे। जिस प्रकार धर्में खमों का विचार धर्म सूत्रों में हुश्रा उसी प्रकार 'व्यवहारों' का विचार श्र्यशास्त्रों में किया गया। जातकों की कहानियों से पहले कई श्र्यशास्त्र भी तैयार हो चुके थे। उपनिपदों श्रौर किया में दार्शनिक विचार पहले पहल हुश्रा था।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. महार्जनपद युग तक आयों में जातिनेद किस कम से और किस अंश तक विकसित हुआ ?

🔾 🖟 सिद्धार्थ गौतम श्रौर मरावीर कहाँ पैदा हुए थे ? उनके पड़ोस में कौन से

राज्य थे त्रौर उनकी राज्य-संस्था (शासन-प्रणाली ) क्या थी ?

३. श्रेिए और निगम किसे करते हैं ? महाजनपद युग के आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन तथा राज्यसंस्था में उनका क्या स्थान था ?

४. उत्तर वैदिक श्रौर श्रारंभिक बौद्ध वाङ्मय का संचिप्त परिचय दीजिए।

५. धर्म और व्यवहार से क्या ऋभिप्राय था ?

६. कपास का ज्ञान भारतीय त्रायों को पहले पहल कब हुत्रा त्रीर यहाँ से अन्य देश वालों को किस प्रकार पहुँचा ?

# **४. नन्द मौर्य साम्राज्य पर्व**

( लग० ३६६-२११ ई० पू० )

### अध्याय १

### नन्द साम्राज्य श्रौर श्रलक्सान्दर की चढ़ाई

(लग० ३६६-३२५ ई० पू०)

\$ १. नन्द वंश—शिशुनाक वंश के राजा महानन्दी के दो बेटों ( ३७४-३६६ ई० पू० ) का अभिभावक महापद्म नन्द था । उन दोनों को मार कर वह स्वयं मगध की गद्दी पर बैठ गया । उसके वंश में केवल दो पीटी राज्य रहा और वह नव नन्द अर्थात् नया नन्द वंश कहलाया। निन्दिवर्धन और महानन्दी उसके मुकाबले में पूर्व नन्द कहलाते हैं।

महापद्म शक्त श्रौर चतुर शासक था। मगध के साम्राज्य की शक्ति उसने पहले से श्रधिक बढ़ा दी। उस साम्राज्य के श्रधीन जितने छोटे छोटे जनपदों के राजवंश शताब्दियों से चले श्राते थे, उन सबकी सफाई करके उसने सब जनपदों को सीचे श्रपने शासन में ले लिया। इसी कारण उसे 'सुब्बुत्रान्तक' श्रथीत् सब च्रियों का श्रन्त करने वाला कहते थे। वह उप्रसेन भी कहलाता था। 'महापद्म' श्रौर 'उप्रसेन' दोनों श्रसल में उसके विरुद (राजकीय उपनाम) थे। महापद्म इस कारण कि उसके कोश में पद्मों घन था, श्रौर उप्रसेन इस कारण कि उसके कोश में पद्मों घन था, श्रौर उपसेन इस कारण कि उसके कोश में मकदूनिया के राजा श्रलक्सादर ने पंजाब पर चढ़ाई की।

§ २. अलक्सान्दर का दिग्विजय-स्वप्न-पिन्छिमी एशिया श्रौर यूनान में एक श्रार्य जाति ६वी-द्वी शताब्दी ई० पू० से सम्यता का विकास करने लगी। भारतीय उन्हें यवन कहते थे। उनके देश में बहुत से छोटे

छोटे राष्ट्र थे, जिनमें से अधिकांश संघ-राष्ट्र ये। छठी शताब्दी ई० पू० से उन्होंने बड़ी उन्नि की। उनके उत्तर तरफ मकदूनिया का पहाड़ी देश था। उसे वे वर्बर अर्थात् जंगली कहते थे। किन्तु चौथी शताब्दी ई० पू० के मध्य में उसी मकदूनिया के राजा फिलिप ने सम्य यूनान के सब छोटे छोटे राष्ट्रों को, जो अरापस में लड़ा करते थे, जीत कर कुचल दिया।

फिलिप का बेटा छालक्सान्दर बचपन से दुनिया जीतने के सपने देखा करता था। उसके सामने कोन सी दुनिया थी? यूनान के उत्तर श्रौर पिक्छिम के ग्राधुनिक युगेप के देश तो तब निरे जंगली थे। यूनानियों का उनसे कम सम्पर्क था। उन जंगलियों को वे "उत्तरी वायु से परे के लोग" कहा करते थे। किन्तु पूरव तरफ ईरान का विशाल साम्राज्य था। उसके पूरव हिन्द का नाम भी



श्रलकसान्दर भारत में पाये जाने वाले सिक्कों पर का चित्र [ दुर्गाप्रसाद संप्रह से ] त्रालक्सान्दर ने सुन रक्ला था, पर उसे वह कोई छोटा सा देश समभता था। उसके क्रागे चीन का पता उसे न था।

§ 3. अलक्सान्दर का पारसी साम्राज्य जीतना—राज्य पाते ही ग्रालक्सान्दर दिग्विजय को निकला। विशाल पारसी साम्राज्य ग्रान्दर से बोदा हो जुका था। ग्रालक्सान्दर ने उसपर चढ़ाई की (३३४ ई० पू०)। बोस्फोरस खाड़ी के पास पहली लड़ाई हुई जिसमें जीत कर ग्रालक्सान्दर ने वह प्रायद्वीप ले लिया जो ग्राजकल तुकीं देश का पिन्छमी ग्रांश है। ग्रागले

बरस वह आगे बदा । तब सीरिया की सीमा पर पारसी सम्राट् दारखवहु ( २य ) के साथ उनकी पहली लड़ाई हुई । पारसी सेना का दाहिना बाजू इस लड़ाई में जीत रहा था; फिर भी दारयवहु हिम्मत हार कर लड़ाई के बीच में ही भाग गया । तब श्रालक्सान्दर ने सारा सीरिया आरे मिस्र लेते हुए उफातु ( फरात ) नदी तक का देश अधीन कर लिया ।

दो बरस बाद अलक्सान्दर फिर आगे बड़ा । दारयवहु तिग्रिस (दजला) नदी के इस ओर था। उनकी फिर लड़ाई हुई और दारयवहु फिर लड़ाई के

बीच से जीतता जीतता भाग निकला! एक वर्ष में ईरान को ब्राधीन कर ख्रलक्सान्दर ने फिर उसका पीछा किया। तब दारयवहु ख्रपने एक सम्बन्धी की शरण लेने बाख्त्री अर्थात् बलख की ख्रोर भागा। दारयवहु को वहाँ पहुँचने के पहले ही उसी के 'च्ह्रव्यों' (प्रान्त-शासकों) ने पकड़ कर मार डाला।

श्रलक्सान्दर हरात तक श्राने के बाद बलख का रास्ता छोड़ दिक्खन मुड़ा श्रोर २२० ई० पू० के श्रन्त में शकस्थान में हैतुमन्त ( = सेतुमन्त, श्राधुनिक हेलमंद) नदी पर श्रा निकला। श्रागले वसन्त में उसने श्रफगानिस्तान पठार के दिक्खनी छोर पर चढ़ कर हरउवती या श्ररखुती (श्राधु० श्ररगन्दाब) में की दून में प्रवेश किया। वह दून तब भारत में गिनी जाती थो। उस नदी के किनारे एक श्रलक्सान्द्रिया । बसा कर श्रीर उस दून में छावनियाँ डाल कर जाड़ों से पहले वह काबुल दून चला श्राया श्रीर वहाँ से हिन्दकोह चढ़ कर बलख पर उतरा। बलख से उसने विंतु नदी (श्रामू दिया) पार कर सुग्ध पर चढ़ाई की श्रीर उसकी पूर्वी सीमा सीर नदी तक जीतता गया। बलख श्रीर सुग्ध के ईरानी सरदारों को दबाने में उसे पौने दो बरस लगे। सुग्ध के युद्ध में ईरानी पत्त की तरफ से शिशागुत नामक भारतीय राजा भी लड़ा जो पारसी साम्राज्य का सामन्त था श्रीर जिसका राज्य हिन्दकोह के उत्तर तरफ था। वह प्रकटतः कम्बोज महाजनपद का राजा था। युद्ध में हारने के बाद उस युग की प्रथा के श्रनुसार शिशागुत ने श्रलक्सान्दर की सेवा स्वीकार की।

तक्षिला का युवराज श्राम्भि सुग्ध में ही श्रलक्सान्दर के पास श्रपने जनपद की श्रधीनता का सन्देश ले कर पहुँचा था। उसके साथ ३२७ ई० पू० की गर्मियों में फिर हिन्दकोह पार कर श्रलक्सान्दर भारत की सीमा में काबुल

<sup>†</sup> संस्कृत सरस्वतो का ईरानी उच्चारण था हरह्वती, हरकती या हरखवती। उसीका यूनानी उच्चारण हुत्रा त्ररखती (¡Arachotia) । त्ररखती का रूपान्तर है त्ररगन्द जो त्रब उस नदी का नाम है।

<sup>‡</sup> कन्दहार उसी श्रालक्सान्द्रिया का रूपान्तर है। 'श्रालक्सान्द्रिया' से घिस कर 'श्रालकन्द' हुश्रा। संस्कृत में जिले की श्राहार या हार कहते थे; सो श्रालकन्द का प्रदेश 'श्रालकन्दहार' कहलाया जो फिर घिस कर 'कन्दहार' हो गया।

### . ग्रलक्सान्दर के काल में उत्तर पच्छिमी भारत

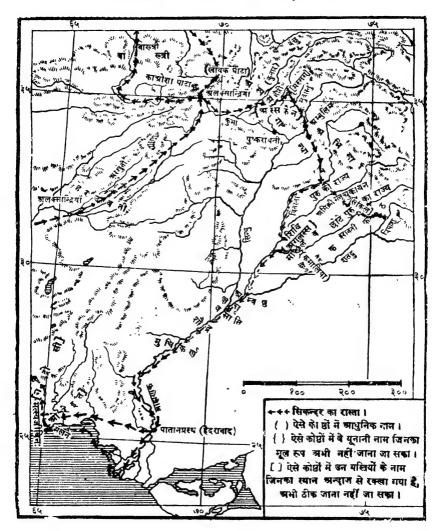

दून में उतरा ।

§ ४. किपश और पिछिमी गन्धार में युद्ध—ि जिन यूनानी लेखकों ने ग्रलक्सान्दर की विजय-यात्रा का वृत्तान्त लिखा है, वे हिन्दकोह के ठीक दक्खिन से उसकी भारत की चढ़ाई शुरू करते हैं। हिन्दकोह श्रीर काबुल नदी के बीच कूनड नदी तक का प्रदेश किएश था, कूनड़ से सिन्ध तक का पिछमी गन्धार । काबुल नदी में मिलने वाली ऋलिषंग, कुनड़, पंजकोरा श्रीर स्वात निदयों की दूनों में जो वीर जातियाँ तब रहती थीं, उनके नाम यूनानी उचारण के अनुमार अस्त्रम और अस्तकन थे। शायद इन्हीं नामों में से किसी का रूपान्तर 'श्रफगान' है। उन जातियों ने चप्पा चप्पा जमीन छोड़ने से पहले सका मुकाबला किया। पंजकीरा को तब गौरी कहते थे। उसके पूरव 'मस्सग' नाम के गड़ में ७ हजार पंजाबो सैनिक भी थे। उन्होंने देखा कि वह गढ़ ऋब ऋधिक टहर नहीं सकता तो ऋपने देश को खिसक जने की सोची । त्रालक्सान्दर ने उन्हें गट् से निकल जाने को त्रानुज्ञा दे दी, इस शर्त पर कि वे उसकी तरफ से लड़ें। उन्होंने गर से सात मील दूर डेरा डाला। त्रालक्सान्दर को पता लगा कि उनका इरादा उनकी तरफ से लड़ने का नहीं, प्रत्युत पंजाब जा कर उसके विरुद्ध न्त्राग सुलगाने का है। रात को वे पड़े सोते थे कि ग्रालक्सान्दर ने उनका शिविर घेर उनपर ग्राकमण कर दिया। उन सैनिकों ने ग्रापनी स्त्रियां को बीच में रख कर चक्कर बना कर लड़ाई शुरू की। उनमें से एक एक पुरुष और स्त्री ने अन्तिम साँस तक लड़ कर अपनी जान दी। 'मरसग' के बाद दो ऋीर गढ़ों पर वैसी ही लड़ाइयाँ हुईं।

काबुल से तत्त्वशिला का रास्ता तब खैबर घाट से जाने के बजाय काबुल नदी के साथ साथ पुष्करावतो हो कर जाता था । ऋलक्सान्दर स्वयं जब काबुल नदी के उत्तर के पहाड़ी प्रदेश के दमन में लगा था तब उसने अपने दो सेनापितयों को नदी के साथ साथ पुष्करावती की स्रोर भेजा था। पुष्करावती का राजा हस्ती ऋपनी राजधानी में एक मास डट कर लड़ा । ऋन्त में ऋलक्सान्दर भी पुष्करावती श्राया । गौरी सुवास्तु प्रदेश से हट कर पिक्छमी गन्धार के बहुत योद्धा सिन्धु नदी के किनारे श्रवर्ण नामक गढ़ में जुटे थे। वह गढ़ नदी के घाट से ऊगर था। वह भी घोर लड़ाई के बाद लिया गया। हिन्दकोह से सिन्धु नदी तक का भारत का अंचल लेने में यो अलक्सान्दर को छः मास लगे। उसने शशिगुप्त को उस प्रदेश का शासन सौंग।

सिन्ध के पूरव तरफ पूर्वी गन्धार या तत्त्रशिला का राज्य था जिसका राजा ग्रालक्षान्दर को पहले से ही बुला रहा था। उसकी सहायता से श्रालक्षान्दर की सेना ने सिन्ध पार की ग्रीर तत्त्रशिला ग्रा कर थकान उतारी।

प्र से युद्ध पर गन्धार के पूरव केकय देश का वीर राजा पुरु सेना के साथ वितस्ता (जेहलम) पर अलक्सान्दर की प्रतीद्धा कर रहा था। केकय के उत्तर लगा हुआ अभिसार देश था। काबुल के उत्तरी पहाड़ों के अनेक थोद्धा भाग कर वहाँ आ जुटे थे। अभिसार का राजा पुरु से मिलने की तैयारी कर रहा था। इससे पहले कि वे दोनों मिल पायँ, सख्त गरमी की परवा न कर, अलक्सान्दर तुरन्त वितस्ता के किनारे पहुँच गया। पुरु सब घाट रोके हुए था। अलक्सान्दर ने पहले तो सेना में ऐसी चहल-पहल रक्खी कि पुरु को रोज मालूम हो कि आज हमला होगा; फिर ऐसी रसद जुटानी शुरू की कि मानो अब वह महीनों वहीं टिकेगा। इस तरह पुरु जब कुछ असावधान हुआ, तब एक रात वर्षा में चुपके चुपके अलक्सान्दर ने अपनी सेना के बड़े अंदा को २० मील उत्तर या नीचे हटा कर नदी पार कर ली। पता लगते ही पुरु भी जल्दी उधर बढ़ा।

जम कर लड़ने में श्रलक्सान्दर भी उसका मुकाबला न कर सकता, पर श्रलक्सान्दर की श्रसल शक्ति उसके फुर्टीले सवारों में थी। पारसी सम्राट् की तरह पुरु भागा नहीं। जब तक उसकी सेना में जरा भी व्यवस्था रही, वह ऊँचे हाथी पर चढ़ा लड़ता रहा। उसके नंगे कन्धे पर शत्रु का बर्छा लगा। श्रन्त में उसे पीछे हटना पड़ा तो श्राम्भि ने घोड़ा कुदाते हुए उसका पीछा किया, श्रीर पुकार कर उसे श्रलक्सान्दर का सँदेसा दिया। घायल हाथ से पुरु

<sup>\*</sup>त्राजकल के राजौरी भिम्भर और पुंच प्रदेश, त्रार्थात् कश्मीर के दिवस्तन हिमालय के निचले पहाड़ों का प्रदेश।

ने वृिण्त देशद्रोही पर बर्छा चलाया, पर ग्राम्भि बच निकला । पुरु को फिर सवारों ने घेर लिया, उनमें से एक उसका मित्र भी था । जब घायल ग्रीर थका माँदा वह ग्रालक्सान्दर के सामने लाया गया तब ग्रालक्सान्दर ने ग्रागे बढ़ कर उसका स्वागत किया, ग्रीर दुभाषिये द्वारा पूछा कि उसके साथ कैसा वर्ताय किया



त्र्यलक्सान्दर-पुरु-युद्ध का स्मारक पदक "श्राम्भि ने घोड़ा कुदाते हुए उस का पीछा किया … घायल हाथ से पुरु ने घृणित देशद्रोही पर बर्छी चलाया।"† [ दुर्गाप्रसाद संग्रह से ]

जाय। "जैसा राजा राजाग्रों के साथ करते हैं"—पुरु ने ग्रिमिमान से उत्तर दिया। ग्रिलक्सान्दर ने उसे शिशागुत की तरह ग्रिपनी सेना में ऊँचा पद दिया।

इधर श्रलक्सान्दर पंजाब के मध्य तक पहुँच रहा था, उधर पीछे हरउवती श्रीर सुवास्तु प्रदेशों में बलवे होने के समाचार श्राये। उन्हें दबाने के लिए उसने शशिगुप्त के पास श्रीर सेना भेजी।

<sup>†</sup> उक्त पदक के पट तरफ जो चित्र है, उसमें पुरु का पीछा करता हुत्रा त्रामिभ श्रंकित प्रतीत होता है। अन्य बिद्धानों ने इसकी दूसरी व्याख्या की है। समूचा विवाद यहाँ उठाया नहीं जा सकता। तो भी इस बात की ख्रोर ध्यान दिला दिया जाय कि उन विद्धानों की एक बड़ी युक्ति यह है यह पदक मध्य एशिया से ही पाया गया है। किन्तु इस प्रस्थ में सन् १६३ में जो चित्र दिया जा रहा है वह बनारस के स्व॰ बावू दुर्गाप्रसाद के संग्रह में के पदक का है। बाबू दुर्गाप्रसाद ने यह पदक कहाँ से पाया था इसका मैंने तब पता नहीं किया। उनकी मृत्यु के बाद अब यह कहाँ है इसका भी मुफ़े पता नहीं। ये बातें ख्रब खोज का विषय हो गई हैं।

**§६ ग्लुचुकायन श्रोर कठ राष्ट्र**—पुरु के राज्य के पूरव श्रिसिकी श्रिर्थात् चनाब नदी पर ग्लुचुकायन नाम का छोटा सा संघ (गग्रराज्य) था। उसने भी लड़े बिना हथियार नहीं रक्खे। ग्लुचुकायनों के ३७ कोटले जीत कर श्रिलक्सान्दर ने पुरु के श्रिधीन कर दिये।

श्रिसिकी के पूरव मद्र देश में पुरु के भतीजे छोटे पुरु का राज्य था। उसने युद्ध नहीं किया। श्रागे इरावती (रावी) के पूरव कठों का संघ था। उसकी भूमि ठीक वह थी जिसे पंजाब के लोग श्रव माभा कहते हैं, श्रर्थात् श्रमृतसर-पट्टी-तरनतारन प्रदेश। श्रालक्सान्दर कठ देश पर श्रा पहुँचा तो कठों ने श्रपनी राजधानी साङ्कल के चौगिर्द रथों के तीन चक्कर डाल कर शकटच्यूह बनाया श्रौर खूब डट कर लड़े। पीछे से बड़े पुरु की कुमुक श्राने पर ही श्रलक्सान्दर साङ्कल को ले सका। पर वहाँ उसका जैसा सामना किया गया उससे वह ऐसा खीभ उठा कि साङ्कल को उसने जीतने के बाद मिट्टी में मिला दिया।

कठों के संघ में प्रत्येक बच्चा संघ का माना जाता था। संघ की स्रोर से वहाँ गृहस्थों की सन्तान के निरीक्तक नियत होते थे। एक महीने की स्रायु में वे जिस बच्चे को कमज़ोर या कुरूप पाते उसे मरवा देते थे।

विपाशा ( ब्यासा या ब्यास ) पहुँचने पर मकदूनियों को पता मिला कि उस पार कठ से बड़ा एक ग्रोर लड़ाकू संब है, फिर पूरवी पंजाब में ग्रौर भी बड़ा स्वाधीनताहठी संघ है, जिसके ग्रागे मगध का सम्राट् नन्द ग्रपनी सेना के साथ सचेत है। पूरवी पंजाब का संब शायद योधेयों का था जो सतलज के पूरव रहते थे। ग्रलक्सान्दर की सेना यह जान कर घवड़ा उठी कि ग्रभी हिन्दुस्तान की ग्रमल शक्ति से तो मुकावला बाकी ही है। उसने ग्रागे बढ़ने से इनकार कर दिया। ग्रलक्सान्दर ने उसे बड़े-बड़े बढ़ावे दिये, पर वे सब बहरे कानों पर पड़े। तब घोर निराशता में वह तीन दिन ग्रपने तम्बू में बन्द रहा, ग्रीर उसे लाचार लौटने का निश्चय करना पड़ा। ब्यासा के किनारे ग्रपने वहाँ तक पहुँचने की याद में उसने वेदियाँ बनवाई।

रास्ते में कई जगह छावनियाँ छोड़ते हुए मुख्य सेना के साथ वितस्ता

तट उलटे पाँव वापिस आ कर अलक्सान्दर ने दिक्खनी पंजाब और सिन्ध के रास्ते लौटने के लिए भारी तैयारी की और दो हजार नावों का बेड़ा बनवाया । यात्रा के शकुन देख कर नदी के बीच खड़े हो सुनहले बरतन से उसने भारत की नदियों और अन्य देवताओं को अर्ध्य दिया और तब जल और स्थल से सेना को कुच का आदेश दिया।

§ 9. मालव संघ से युद्ध—वितस्ता श्रौर चनाव के संगम के बायें तरफ शिवि लोगों का संघ था। उसके पड़ोस में ही श्राजकल के फंग-मिघयाना प्रदेश में एक श्रौर संघ था जिसका नाम यूनानियों ने श्रगलस्स लिखा है। शिवियों ने बिना लड़े श्राधीनता मानी, 'श्रगलस्स' वीरता से लड़े।

चनाव की धारा में कुछ श्रीर नीचे जा कर उसके बाँयें (पूरव) महभूमि के किनारे रावी के दोनों तटों पर मालवों का संघ-राज्य था । उसके पड़ोस में ब्यामा के तट पर तुदक संघ था । ब्यासा तब शायद सतलज में मिलने के बजाय रावी-संगम के नीचे चनाव में भिलती थी । उसके उस पुराने पाट के चिह्न श्रव भी विद्यमान हैं।

मालव श्रौर तुद्रक मिल कर लड़ने की सोच रहे थे। वे दोनों राष्ट्र पंजाब में सबसे कड़े लड़ा के श्रौर स्वाधीनता हठी प्रसिद्ध थे। श्रलक्सान्दर की सेना यह जान कर कि ऐसे वीर संघों से लड़ना होगा, फिर बिद्रोह करने पर उतारू हो गई। बड़ी कठिनाई से श्रलक्सान्दर ने उसे यह समभा कर मनाया कि लड़ाई के बिना श्रव चारा ही क्या है।

परन्तु मालवों ग्रौर त्तुद्रकों की कोई खड़ी सेना न थी। उनके सभी कृषक जवानों के इकट्ठे होने से सेना बनती थी। वे लोग त्र्यलक्सान्दर की तेज चाल का श्रन्दाज भी न कर सके। त्तुदक सेना तो त्राई ही न थी। मालवों ने यह कल्पना भी न की कि सन्दल बारं मरुभूमि को श्रलक्सान्दर दो दिन में

<sup>†</sup> निदयों के खादर या कछार को पंजाब में कच्छ कहते हैं, जो कि संस्कृत शब्द है। निदयों की पहुँच के परे की सूखी ऊँची मरुभूमि को वहाँ बार कहते हैं। संदल बार अर्थात चन्द्र नदी (चन्द्रभागा या चनाब) की बार वह थी जिसमें अब नहरें आने के बाद लायलपुर आदि बस्तियाँ बसी हैं।

ही पार कर लेगा श्रौर उसकी सेना उनके गाँवों श्रौर नगरों पर एकाएक टूट पड़ेगी। श्रानेक मालव कृपक श्रपने खेतों पर ही काटे गये। पर उस दशा में भी उन्होंने गहरा मुकाबला किया। मालवों के देश में श्रलक्सान्दर को ६-७ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं।

त्राजकल के कोट कमालिया के स्थान पर मालवों का एक कोट तब भी था। वहाँ पहली बड़ी लड़ाई हुई। उस कोट को लेने के बाद ब्रालक्मान्दर नदी के कच्छ ब्रौर जंगलों में मालवों का पीछा करता रहा। ब्रान्त में यह देख कर कि ब्राधिकतर मालव रावी के पूरव चले गये हैं, उसने रावी पार की। गवी के घाट पर कुछ काल सामना करने के बाद मालव सेना पड़ोस के एक नगर में हट गई। ब्रालक्सान्दर ने उसे घेर लिया।

श्रगले दिन उसने नगर के परकोटे पर श्राक्रमण किया। मालव योद्धा तब भीतरी कोटले में चले गये। ऋलक्सान्दर सीटी लगा कर स्वयं कोटले की दीवार पर चढ़ा । उसके तीन साथी भी उसके साथ ऊगर पहुँच गये । बाकी स्रभी सीद़ी पर थे कि सीद़ी टूट गई। दीवार पर खड़े स्रलक्सान्दर पर मालवों के बागा त्रा कर पड़ने लगे। उस दीवार के साथ वहीं एक पेड़ था। श्रलक्सान्दर श्रौर उसके साथी उसके सहारे नीचे कूद गये श्रौर उसके मोटे तने की श्रोट से लड़ने लगे। तीन साथियों में से एक माथे में वाण खा कर गिरा। एक श्रीर वाण त्रलक्सान्दर का कवच फाइ कर उसकी छाती में लगा। जिस मालव धनुर्धर ने वह वाण मारा था उसने दौड़ कर श्रलक्षान्दर पर तलवार चलाई, पर त्रालक्सान्दर ने उसे काट गिराया । खून बहने के कारण कुछ देर बाद त्रालक्सान्दर गिर पड़ा । उसके दो साथी उसे ढालों से ढक कर खड़े लड़ते रहे। उसके घायल हो कर गिरने के बाद भारत के च्वियों की प्रथा के अनुसार किसी मालव योद्धा ने उसपर चोट नहीं की। बाहर खड़े मकदूनी सैनिक इस बीच चिन्ता से व्याकुल हो उठे। उन्होंने देखा कोटले की दीवारें मिट्टी की हैं; उनमें कीलें टोकीं, ऊपर चढ़े। कुछ एक-दूसरे पर खड़े हो कर चढ़े। ऊपर से कृदे। कुछ ने कोटले का दरवाजा तोड़ा। मकदूनी सैनिक तब वहाँ मालव पुरुष स्त्री बचा जो सामने आया उसे काटते गये और बेहोश श्रलक्सान्दर को उठा ले गये।

कुछ अच्छा होने पर अलक्षान्दर नाव द्वारा रावी-चनाव संगम पर अपनी सेना के शिविर में गया । मालवों सुद्र भें से तब उसने समभौते की बात चलाई । उन लोगों के सौ या डेट्र सौ मुखिया अपने रथों में बैठ वहाँ आये । वे असाधारण डील और भव्य चेहरों वाले लोग थे । अलक्ष्मान्दर ने उनके स्वागत में बड़ा भोज किया । उन्होंने कहा हमने आज तक किसी की अधीनता नहीं मानी, पर अलक्सान्दर असाधारण पुरुष और देवों का वंशज है, इसलिए उसका आधिपत्य मानते हैं।

\$८. दिक्खनी पंजाब और सिन्ध के राष्ट्र—गंजाब के दिक्खन-पिन्छमी छोर पर अम्बष्ट, चलु और बसाति नामक गण्राज्य तथा उत्तरी सिन्ध में शौद्र नामक राष्ट्र था [ नक्शा १२ ]। इन्होंने विशेष मुकाबला नहीं किया। आगे उत्तरी सिन्ध में अन्दाज से आधुनिक रोरी सक्खर के स्थान पर मुचिकर्ण राज्य था। वहाँ के राजा ने अलक्सान्दर के पास अधीनता का सन्देश न भेजा था, पर जब वह एकाएक उसके राष्ट्र पर आ पहुँचा तब अधीनता मान ली। मौचुकर्णिक लोगों का रहन सहन देख यूनानी बहुत प्रभावित हुए। उनके एक एक ग्राम के सब लोग इकट्टे बैठ कर भोजन पाते जिसमें अधिकतर ताजा शिकार परसा जाता था। स्वास्थ्य के नियमों पर विशेष ध्यान रखने से मौचुक्तियों की श्रीसत आयु १३० ब्रास की होती थी। उनके यहाँ द स न रक्खे जाते थे, धनी निर्धन का भेद न था, सब लोग बराबर थे और वे न्यायालयों की शरण बहुत कम लेते थे।

श्रीर श्रागे ब्राह्मणक राष्ट्र था जिसके लोगों ने न केवल स्वयं श्रधीनता मानने से इनकार किया, प्रत्युत सारे सिन्ध को लड़ने के लिए उभाड़ा । उनके उभाड़ने से मौचुक्रिंगिक राजा ने भी विद्रोह किया। श्रलक्सान्दर ने उनका कड़ा दमन किया; उनके बहुतेरे मुखियों की लाशें खुले रास्तों पर टँगवा दीं।

त्रान्त में उसकी सेना पातन या पातानप्रस्थ नामक नगर में पहुँची जो त्राजकल के हैदराबाद की जगह पर था। वहाँ ऐसी राज्यसंस्था थी कि एक साथ दो वंशगत राजा सभा की सहायता से शासन करते थे। पातानप्रस्थ के लोग त्राघीनता से बचने के लिए देश छोड़ कर भाग गये थे। वहाँ की बड़ी किलाबन्दी करने श्रौर सिन्ध में कई छावनियाँ छोड़ने के बाद जल-सेनापित नियार्कस को समुद्र के रास्ते तट के साथ साथ लौटने का श्रादेश दे श्रलक्सान्दर ने स्वयं पिन्छम मुँह फेरा । समुद्र तब पातानप्रस्थ से बहुत दूर न था। नियार्कस को श्रातुकूल वायु की प्रतीचा थी, पर पूरव मागे हुए पातानप्रस्थ के लोगों ने छापे मार मार कर उसका टिकना श्रसम्भव कर दिया, श्रौर उसे मानसून से पहले ही श्रपना बोरिया-बधना उठाना पड़ा। जब श्रलक्सान्दर ने हिंगोल नदी पार की श्रौर नियार्कस ने मलान श्रन्तरीय लाँघा, तब वे भारत की सीमा से पार माने गये।

उसके मुँह फेरते ही यहाँ बलवे होने लगे। मालवों के देश में ग्रलक्सान्दर की छाती में जो घाव हुग्रा था उसके कारण घर पहुँचे बिना रास्ते में ही बाबिल नगरी में उसकी जान जातो रही (३२३ ई० पू०)।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. इब्रह्मक्सान्दर के जमाने में भारत की उत्तरपिच्छिमी सीमा कहाँ से आरंभ होती थी थे

त्रे पुरु से युद्ध के बाद श्रलक्सान्दर का भारत के किन संघ-राष्ट्रों से सामना हुआ ? उमकी स्थिति बताइए।

प्रजनसान्दर के भारत-त्राकमण का प्राचीन जगत् पर क्या प्रभाव पड़ा ?

### अध्याय २

## मौर्य साम्राज्य का दिग्विजय युग

( ३२५-२६२ ई० प्०)

§ १. चन्द्रगुप्त मौर्य श्रीर चा<u>ण्य</u>य—गुद्ध के काल में हिमालय की तराई में ब्राजकल के चम्पारन जिले में पिप्पलीयन के मोरिय लोगों का छोटा सा संघ-राज्य था । उस मोरिय संघ के लोगों में श्रव चन्द्रगृत नामक पुरुष हुआ । 'मोरिय' का संस्कृत रूप मौर्य है; और इस 'मौर्य' नाम पर से यह कहानी पीछे बना ली गई कि चन्द्रगुप्त मुरा नाम की दासी का बेटा था। कोई घटना ऐसी हुई जिससे मोरिय संघ के उस युवक ने प्रजापीडक नन्दों के वंश को उखाड़ फेंकने का संकल्प कर लिया। उसने कई बार बलवा करके श्रपने साथियों के साथ मगध पर चढाई की, पर हर बार उसे मार खा कर भागना पड़ा । नन्द राजा ने उसे मार डालने की त्राज्ञा निकाल रक्खी थी. श्रीर फाँसी का परवाना सिर पर लिये वह मारा-मारा फिरता था। उस दशा में वह अन्त में पंजाब जा निकला और तक्शिला पहुँचा। वहाँ उसे एक त्रपने जैसा धुन का पक्का ब्राह्मण मिल गया। वह विष्णुगुप्त चाण्क्य या कोटल्य था। कहते हैं चाणुक्य भी एक बार नन्द की सभा में गया ब्रीर उसे भी वहाँ अपमानित होना पड़ा ऋौर नन्द के छिछोरेपन का तजरबा हुआ। था। वह भी नन्द को उखाइने की धुन में था। चाण्क्य श्रीर चन्द्रगुप्त दोनों श्रमा-धारण कर्तृत्ववान् दृदवती और प्रतिभाशाली थे। वे दोनों एक साथ एक ही धन्धे में लग गये। त्रालक्सान्दर जब तक्तशिला में था तब चन्द्रगत उससे भी जा कर मिला श्रीर नन्दों के विशाल साम्राज्य को जीत लेने की चर्चा की । पर श्रलक्सान्दर से चन्द्रगृप्त की कुछ खरी खरी बातें हो गईं श्रीर उसने भी उसे मारने की ब्राज्ञा दी । चन्द्रगुप्त वहाँ से भी बच निकला ।

श्रलक्सान्दर के सेना-संघटन श्रीर सेना संचालन के तरीकों को चाणक्य



नक्शा - १३

श्रौर चन्द्रगुप्त ने बड़े ध्यान से देखा-सम्भा। उनमें जो विशेषताएँ थीं उन्हें उन्होंने भारत की सेना <u>श्रों में भी श्रपनाने का निश्चय</u> किया। श्रलक्सान्दर के मरने के बाद एक बरस के श्रन्दर ही उन्होंने पंजाब श्रौर सिन्ध के राष्ट्रों

को यूनानियों के विरुद्ध उभाइ दिया श्रीर श्रालक्सान्दर जो सेना वहाँ छोड़ गया था उसे मार भगाया। तब उन्होंने उन्हीं पंजाबी राष्ट्रों से बड़ी सेना खड़ी करके नन्द साम्राज्य पर चढ़ाई की श्री श्रीर पार्टालपुत्र को जा घरा। नन्द सम्राट् को मार कर चन्द्रगुप्त ने मगध का शासन श्रापने हाथ में कर लिया (३२२ ई० पू०)। चाण्वय उसका प्रधान श्रामात्य बना। नन्द राजा का मन्त्री राज्यस नाम का था। उसने इसके बाद भी चन्द्रगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कराने के कई जतन किये; किन्तु चाण्वय की चतुराई से वे सब निष्फल हुए।

तभी एक श्रौर बड़ा शत्रु चन्द्रगुप्त पर चट्टाई करने श्रा रहा था। श्रालक्सान्दर के पीछे यूनानी साम्राज्य के कई दुकड़े हो गये। जनमें से समूचा पिन्छिमी श्रौर मध्य एशिया सेलेडकां नामक सेनापित के हिस्से में पड़ा। उसने भारतीय प्रान्तों को वापिस लेने के ख्याल से चट्टाई की। पर उसके सिन्ध नदी पार करते ही चन्द्रगुप्त ने उसे हरा दिया श्रौर सेलेडक को उलटा चार प्रान्त देने पड़े। वे चार प्रान्त ये थे—(१) हिन्दकोह श्रौर काबुल का प्रदेश (२) हरात (२) हरहती या श्रारखुती (कन्दहार) श्रौर (४) गदरोसिया (कलात, लासबेला, मकरान)। हिन्दकोह के उत्तर तरफ कम्बोज देश श्रर्थात् बद्ख्शाँ श्रौर पामीर भी मौर्य साम्राज्य के श्रधीन हो गया। सेलेडक ने चन्द्रगुप्त को श्रपनी लड़की भी ब्याह दी श्रौर श्रपने दूत मेगास्थेनेस को उसके दरबार में रक्खा। चन्द्रगुप्त श्रौर चाण्यक्य ने भित्त कर श्रपने साम्राज्य की सेना श्रौर शासन का प्रबन्ध भी बहुत श्रच्छा श्रौर माजबूत किया।

§ २. बिन्दुसार—चन्द्रगुप्त के बाद उसका बेटा बिन्दुसार श्रमित्र-घात राजा हुन्ना (२६८ या ३०२ ई० पू०)। उसने प्रायः २५ बरस तक श्रपने पिता की तरह योग्यता से शासन किया। बौद्ध प्रन्थों के श्रनुसार चाण्क्य उसके राज्यकाल में भी प्रधान श्रमात्य रहा श्रीर उसने १६ राजधानियाँ जीत

<sup>\*</sup> स्व॰ त्राचार्य काशीप्रसाद जायसवाल तथा त्र्यन्य त्रानेक विद्वानों का मत था कि चन्द्रगुप्त ने पहले मगध जीता, बाद पंजाब लिया।

<sup>†</sup> सेलेउकस् ( Seleucus ) में अन्तिम स् प्रथमा एकवचन का स्चक है।

कर पूरव से पन्छिम समुद्र तक की भूमि बिन्दुसार के ऋधीन कर दी। वे १६ राजधानियाँ दक्खिनो राष्ट्रों की थीं। उनमें से ऋगन्त्र राष्ट्र बहुत प्रवल माना



राजा ऋशोक जुलुस में

त्रशोक हाथी से उतर कर खड़ा है। उसके त्रागे एक कुञ्जक (बीना) त्रीर दोनों तरफ चँवरधारिणियाँ हैं। उसके बायें तरफ चँवरधारिणी के पीछे रानी दीख पड़ती है। [साँची स्तूप के पूरवी तोरण की सबसे निचली बँडेरी, बाहर की तरफ के मूर्त दश्य में से यह मूर्त चित्र श्रशोक के केवल त्राधी-पीनी शताब्दी बाद की रचना है।]

जाता था। मौयों की सेनाएँ कोंकण से कर्णाटक तक पहाड़ों पर रास्ते बनाती श्रीर उन रास्तों पर श्रपने रथ दौड़ाती बढ़ती गईं। वे मदुरा के दिक्खन तक जा पहुँचीं, पर पीछे दिक्खिनी छोर से हट श्राई। मोर्य साम्राज्य की सीमा तब त्राधुनिक कर्णाटक के दिक्खनी छोर तक रही। चोल पांड्य चेर श्रौर ताम्र-पर्णी श्रर्थात् तिमळनाड केरल श्रौर सिंहल दिक्खन तरफ उसके बाहर बचे रह गये।

इ. अशोक विन्तुसार के बाद उसका बेटा अशोक गद्दी पर बैठा। वह बचपन ही से प्रखर स्वभाव का था। पिता के अधीन वह उड़जेन और तक्षिणा का शासक रह चुका और उसने तक्षिणा का विद्रोह शान्त किया था। कम्बोज से कर्णाटक तक समूचा भारत अब मीर्य साम्राज्य में समा चुका था, तो भी बंगाल मगध और आन्त्र के बीच जीन तरफ से धिरा कर्लिंग (उड़ीसा) गष्ट्र स्वतन्त्र ही था। वह बड़ा शिकि-शाली था। उसकी हाथियों की सेना खूब भंधी हुई थी। अपने प्रशासन के बारहवें बरम अशोक ने उम्पर चहाई की। क्षिणा लोग बड़ी बीरता से लड़े। एक लाख मारे गये, डेट् लाख कैद हुए आर कई गुने पीछे बामारी आदि से मरे। कर्लिंग मोयों के अधीन हो गया, पर युद्ध की घटनाओं ने अशोक के हृदय को बदल दिया। अशोक ने तब दिग्विजय के बजाय धर्म-विजय की राह पकड़ी। उसका वर्णन आगे किया जायगा।

§ 3. खोतन उपनिचेश—मीर्य माम्राज्य के ग्रांतर्गत कम्बोज देश (बद्रुशा-पामीर) था। उमका पृग्वी ह्योर उत्तर-दिक्षित फैते दो समान्तर पर्यतों से बना है जिन्हें ग्राव हम सरीकोल श्रीर कन्दर या काशगर कहते हैं। इस पर्वत-पंक्ति के पूर्वी ढाल से एक लम्बा पटार चीन की सीमा तक चला गया है, जिसका दिक्खनी बाँघ क्युनलुन श्रीर ग्रांत्तनताग पर्वतों तथा उत्तरी थियानशान पर्वत से बना है। पामीर श्रीर इन पर्वतों का घोवन तारीम नदी के रूप में इस पटार के बीच से जा कर तकला मकान मर्भूमि श्रीर लोग नोर\* की दलदल में लुप्त हो जाता है। 'इस विशाल देश को श्राब हम पूर्वी तुर्किस्तान कहते हैं श्रीर पामीर से श्रांत काल्पिय तक के देश को पिंच्छमी तुर्किस्तान। प्राचीन काल में यह तुर्किस्तान न था; तुर्क लोग तब इर्तिश नदी के पूर्व सिविरिया ('साइबीरिया') में रहते थे। मध्य एशिया के

<sup>\*</sup> नोर माने भील, सरोवर। भा॰ ६



पूर्वी मध्य एशिया

नक्शा १४

इन देशों में तब शक त्रौर उनके सजातीय तुलार ऋषिक त्रादि लोग रहते थे। वे सब स्त्रार्य परिवार के थे, स्त्रीर उस काल में खानाबदोश पशुपालक दशा में थे।

अशोक के जमाने तक भारत के लोग पामीर से लोपनोर तक के गैर-ग्राबाद देश में जाने म्राने लगे थे। स्रशोक ने तत्त्वशिला से कुछ स्रपराधियों को निर्वासित कर खोतन में उनका उपनिवेश बसाया। खोतन के पूरव, मरुभूमि के दिक्खन लोपनोर तक श्रौर कई उपनिवेश बस गये, जिनमें से सबसे पूरव वाला लोपनोर के काँठे में नाभक था।

🖇 ५. मीर्य साम्राज्य का अनुशासन—शासन के दिन-ब-दिन चलाने को मौर्य युग में अनुशासन कहते थे । मौर्य साम्राज्य का अनुशासन बहुत ही व्यवस्थित था। उसका हाल हमें मेगास्थेनेस के लिखे हुए वर्णन से, कौटल्य के लिखे ऋर्थशास्त्र नाम के प्रन्थ से ऋौर ऋशोक के खुदवाये हुए लेखों से मिलता है।

मौर्य सम्राट् ऋपने को केवल 'राजा' कहते थे ऋौर ऋपने साम्राज्य को

<sup>†</sup> सातवीं शताब्दों के चीनी यात्री स्वान स्वाङ ने इस नाम का रूपान्तर नफ़ोभो दिया है। नफोभो का मूल रूप त्राधुनिक विद्वानों ने नवभाग त्रानुमान किया था। पर किसी प्रदेश का वाचक नवभाग नाम हमारे वाङ्मय में कहीं नहीं है। नाभक नाम त्रशोक के १३वें शिलाभिकेख में कम्बोज के साथ है।

<sup>‡</sup> भारत के नये संविधान में इस अर्थ में — अर्थात् अंग्रेजी शब्द ऐडिमिनिस्ट्रे-शन के अनुवाद रूप में-प्रशासन शब्द रक्खा गया है। पर 'प्रशासन' का प्राचीन श्रर्थ बिलकुल दूसरा है। किसी राजा का राज-पद पर होना प्रशासन कहलाता था, जैसे 'कुमारगुप्ते पृथिवीं प्रशासित'। गुप्त युग के लेखों में प्रशासन शब्द का प्रयोग बहुत हुआ है। 'ऐडमिनिस्ट्रेशन' के अर्थ में पुराना शब्द अनुशासन ही है। पिछले कुछ वर्षों में हिन्दी त्र्यखबारों ने नियमानुवर्त्तन (डिसिप्लिन) के त्र्यर्थ में त्र्यनुशासन लिखना श्रारम्भ कर दिया है, पर वह प्रयोग ठीक नहीं है। प्राचीन परिभाषात्रों का ठीक अर्थ समभे बिना त्राज यदि हम नये मनमाने श्रथों में प्रयोग करते हैं तो भारतीय भाषाश्रों में प्राचीन इतिहास के विषय में लिखते हुए बड़ा गोलमाल होता है।

'विजित'। राजा 'विजित' का श्रनुशासन मिन्त्रयों श्रीर परिषद् की सहायता से करता था। समूचा विजित इन पॉच मंडलों में वँटा था जो शायद 'चक' कहलाते थे—(१) मध्यदेश या मध्य-मंडल (२) प्राची (३) दिल्णापथ (४) ग्रपर जनपद या पश्चिम-देश श्रीर (५) उत्तरापथ। जैसा कि भारत के भाषाचेत्रों के प्रसंग में कहा जा चुका है, श्राजकल हिन्दी भाषा का जो



चन्द्रगुप्त मौर्य की जनपद-त्र्यनुशासन-शैली का नम्ना। सहगौरा (जि॰ गोरखपुर) से अप्रायं गये इस ताम्रपत्र पर यह लेख है, "श्रावस्ती के महामात्यों की मानवसीति शिविर से त्राज्ञा—त्र्रमुक गाँवों के ये त्र्यनाज के कोठार केवल सूखा पड़ने के पर विसानों को बाँटने के लिए हैं, श्राकाल पड़ने पर ये रोके न जायें।" इस ताम्रपत्र के ऊपर वहीं चिह्न हैं, जो चन्द्रगुप्त मौर्य के सिक्कों पर पाये गये हैं। [भा॰ पु॰ वि॰]

चेत्र है, प्रायः उसी को प्राचीन लोग मध्यदेश या मध्यमंडल कहते थे। पर आज का राजस्थान तब पश्चिम मंडल में गिना जाता था। मध्यदेश के पूरव किलंग बंगाल आदि प्राची अर्थात् पूर्वी देश कहलाते थे। नर्मदा के दिन्छन दिच्छापथ था। राजस्थान सिन्ध गुजरात और कोंकरण मिला कर अपर

या पश्चिम देश कहलाता था । पंजान करमीर काबुल ग्रादि उत्तरापथ में गिने जाते थे ।

मौर्य युग में मध्यदेश का शासन पाटिलपुत्र से होता था, उत्तरापथ का तत्त्विशला से श्रीर पश्चिमी मंडल का उज्जियिनी से। दिल्लिणपथ की राजधानी सुवर्णिगिरि थी। यह शायद कृष्णा-तुंगभद्रा-दोश्राव में श्राजकल के रायचूर जिले के मस्की नामक स्थान पर थी। पूरव प्रान्त की राजधानी किलंग में तोसली थी, जिसकी जगह पर श्रव पुरी जिले का धौली कस्वा है। इन राजधानियों में राजा की तरफ से कुमार (राजकुमार) महामात्य (सचिव) या 'राजुक' श्रनुशासन का निरीदाण करते थे।

प्राने चले त्राते थे। उन जनपदों की त्रपनी त्रपनी राजधानियाँ थीं, जिनमें राजकीय महामात्य प्रजा की परिषद् की सहायता से त्रजुशासन करते थे। उदाहरण के लिए पाटलिपुत्र मंडल के निरीक्षण में कौशाम्बी एक जनपद की राजधानी थी। कई जनपदों का सीधा शासन राजा के त्रधीन था, श्रर्थात् उनके निरीक्षण के लिए राजकीय महामात्य नियुक्त थे, कई त्रपने अन्दर के त्रजुशासन में सर्वथा स्वतन्त्र थे। त्रान्ध्र विदर्भ कम्बीज त्रादि साम्राज्यान्तर्गत स्वतन्त्र जनपद थे।

प्रत्येक जनपद का श्रपना श्रपना 'धर्म' श्रीर 'व्यवहार' श्रर्थात् विधिकान्त था। ग्रामों श्रेणियों नगरों के निगमों तथा जनपदों की परिषदें जो नया कान्त बनातीं, वह 'चरित्र' कहलाता था। विशेष दशा में राजा श्रपने 'शासन' श्रर्थात् श्रादेश से उन धर्मों व्यवहारों श्रीर चिरत्रों में रहोबदल कर सकता था। जनपदों के श्रपने श्रपने "शाल वेश भाषा श्रीर श्राचार" थे, तथा प्रत्येक जनपद का श्रपना देवता श्रपने उत्सव श्रीर श्रपने "समाज" (खेलों की प्रतियोगिताएँ या दूर्नामेंट) होते थे। प्रजा में श्रपने श्रपने जनपद के लिए भक्ति श्रीर श्राममान का भाव उत्कट रूप से था।

जनपदों के अन्दर फिर दो तरह के प्रदेश थे। एक तो वे जिनका ठीक ठीक बन्दोबस्त हो चुका था। वे आहारों यानी जिलों में बँटे थे। दूसरे जंगली प्रदेश थे, जो कोड़-विषय ऋर्थात् गटों के चेत्र कहलाते थे। एक एक कोड़ या गढ़ के चौगिर्द जो प्रदेश था उसका ऋनुशासन उसी गढ़ से चलता था।

यामों श्रीर श्रेणियों के राजनीतिक श्रिधिकारों को मौर्य साम्राज्य ने कुछ दबाने का जतन किया। पुराने बन्दोवस्त हुए जनपदों के गाँवों तक में कर की वस्ली रक्षा न्याय श्रादि का काम राजकीय 'पुरुष' यानी श्रिधिकारी करते थे। गाँवों के शासक 'गोप' कहलाते थे। कस्वों ग्रीर शहरों में दो किस्म के सरकारी न्यायालय थे। एक कंटक-शोधन यानी फौजदारी, दूसरे धर्मस्य यानी दीवानी। प्रत्येक जनपद के श्रमुशासन में श्रीर बहुत से श्रिधिकरण (महकमे) भी थे। वस्ली न्याय श्रादि के सिवाय सिंचाई खानों श्रादि के श्रिधिकरण प्रजा की भलाई श्रीर राज्य की श्रामदनी बढ़ाने को थे। कुछ सामाजिक श्रिधिकरण भी थे, जैसे शराबखानों की देख-रेख का। प्रत्येक जनपद में राजा की श्रोर से प्रतिवेदक रहते थे जिनका काम होता था महत्त्व की घटनाश्रों का बृत्तान्त नियमित रूप से लिख कर भेजना। श्रमेक जनपदों में नावध्यन्त नाम का श्रिधकारी भी रहता था जो घाटों वन्दरगाहों जहां जो ग्रादि की देख-रेख करता था।

सुराष्ट्र में गिरिनगर (गिरनार) के पास पहाड़ी नदियों को बाँधों से रोक कर चन्द्रगुप्त ने सिंचाई के लिए बड़ा ताल बनवाया था। पटना श्रीर भिन्न-भिन्न जनपदों के बीच सड़कों का जाल सा बिछा दिया गया था। मनुष्यों श्रीर पशुश्रों के लिए सरकारी निकित्सालय थे। मनुष्य-गणना होती थी श्रीर वर्षा का माप रक्खा जाता था। हत्या श्रादि के मामलों में श्राशु-मृतक परीद्धा श्र्यांत् शव-परीद्धा करने की रीति जारी थी। ये बातें उस जमाने में संसार का श्रीर कोई राज्य न जानता था। मौयों का गुप्तचर श्रीर सेना विभाग बहुत मज़बूत था। सेना के छः महकमे—पैदल सवार हाथी रथ जलसेना श्रीर रसद के—थे। वे प्रत्येक एक छोटें वर्ग के श्रधीन होते थे।

पाटिल पुत्र नगर के प्रबन्ध के लिए प्रजा स्वयम् २० त्रादिमियों की सभा नियुक्त करती थी। उस सभा के पाँच पाँच त्रादमी बँट कर छह छोटे वर्ग वन जाते थे, जो एक एक महकमे की देख रेख करते थे। उनमें एक महकमा विदेशियों की त्रीर एक शिल्प की देखरेख के लिए भी था। पाटिल पुत्र उस



युग में संसार में सबसे बड़ा नगर था। उसमें बहुत से विदेशी आ कर रहते थे। विजित की दूसरी नगरयों का प्रबन्ध भी उसी तरह चलता होगा।

दंड विधान कठोर था, पर मीयों ने अपने से पहले के दंड विधान को बहुत कुछ नरम करने का जतन किया था। कारीगर का हाथ या आँख वेकार कर देने वाले को फाँसी मिलती थी। सिंचाई के तालाब का बाँध तोड़ने वाले को वहीं डुबा दिया जाता था। मेगास्थेनेस लिखता है, "भारतवर्ष के लोग कभी भूठ नहीं बोलते, मकानों में ताले नहीं लगाते और न्यायालयों में बहुत कम जाते हैं।"

यूनान आदि में दास-प्रथा इतनी अधिक थी कि खेती-चारी और मेहनत-मज़दूरी सब दासों से कराई जाती थी। एक-एक स्वतन्त्र गृहस्थ के पाँच पाँच सौ तक दास होते थे, जिनके साथ पशुस्त्रों का सा बर्ताव होता था। पर भारत में वह बात न थी। इसी कारण मेगास्थेनेस लिखता है कि भारत में दासता न थी। कौटल्य भी लिखता है, "म्लेच्छों को अपनी सन्तान बेचने या घरोहर रखने से दोष नहीं लगता, पर आर्थ कभी दास नहीं हो सकता।" घरेलू सेवा के लिए जो थोड़ी-बहुत दासता थी, उसे भी कौटल्य ने विलकुल उठाने की चेष्टा की। उसने "आर्थ-प्राण्" शूद्रों की—अर्थात् उन शूद्रों की जिनमें आर्थ रक्त मिला हुआ था—विकी आदि पर सख्त बन्धन लगा दिये, और ऐसे नियम बनाये कि दास लोग बहुत आसानी से "आर्थ" अर्थात् स्वतन्त्र भारतीय बन सकें। प्रत्येक भारतीय को स्वतन्त्र बनाने के कौटल्य के ये जतन ऐसे थे जिनके लिए आज भी हम आदर के साथ उसका नाम लेते हैं।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. सेलेंडक ने चन्द्रगुप्त से हारने के बाद उसे कीन से प्रान्त दिये थे ?
- २. मौर्य त्रपने 'विजित' या साम्राज्य को किन किन भागों में बाँटते थे ? उनकी व्याख्या की जिए।
  - ३. मीर्य युग में ( अर्) जनपदों का शासन कैसे होता था ?

(इ) पाटिलपुत्र का प्रबन्ध कैसे होता था ? विदेशियों श्रीर भारतीयों की दासता के सम्बन्ध में कीटल्य ने क्या लिखा है ? इस सम्बन्ध में उसने क्या किया ?

५. त्रशोक के राज्यकाल में मौर्य साम्राज्य में कौन कौन से प्रदेश मिलाये गये ?

६. सीता-काँ ठे के भारतीय उपनिवेश का परिचय दीजिए। धर्मस्थ श्रीर कराटकशोधन का अर्थ क्या है ?

## अध्याय ३

## अशोक का धर्म-विजय और पिछले मौर्य सम्राट्

( २६५--२११ ई० प्० )

§ १. अशोक के सुधार—क्लिंग-विजय के बाद ग्रशोक के मन में भारी 'त्रानुशोचन' हुन्ना। उसने त्रानुभव किया कि "जहाँ लोगों का इस प्रकार वध मरण श्रीर देशनिकाला हो. वहाँ जीतना न जीतने के बराबर है।" उसने निश्चय किया कि ऋब मैं ऐसा विजय न करूँगा। ऋपने बेटों पोतों के लिए भी उसने यह शिद्धा दर्ज की कि वे "नया विजय न करें श्रीर जो विजय बाख खोंच कर ही हो सके, उसमें भी चमा श्रीर लघुदंडता से काम लें। धर्म के द्वारा जो विजय हो उसी को ग्रमल विजय मानें।" दिनखनी सीमा के राज्यों के विषय में उसने श्रपने श्रधिकारियों को लिखा, "शायद श्राप लोग जानना चाहें कि सीमा पर के जो राज्य श्रमी तक जीते नहीं गये हैं. उनके विषय में राजा क्या चाहता है। मेरी " यही इच्छा है कि वे मुफ्तसे डरें नहीं, मुभापर भरोसा रक्खें " वे यह माने कि जहाँ तक स्नमा का बर्ताव हो सकेगा, राजा हमसे क्तमा का बर्ताव करेगा।"

श्रपने राज्य के श्रन्दर भी उसने बहुत सुधार किये। प्राचीन भारत में जानवर लड़ा कर तमाशा देखने का व्यसन बहुत प्रचलित था। उसे 'समाज' ं श्रर्थात इकहा हाँकना कहते थे । श्रशोक ने श्रपने यहाँ वह बन्द कर दिया श्रीर प्रजा को भी वैसा करने का उपदेश दिया। जो पशु-पत्ती केवल विनोद के लिए मारे जाते थे, उनकी हत्या भी उसने रोक दी। राजा लोग विहार-यात्राएँ करते थे जिनमें शिकार श्रादि दिल बहलाव की बातें होती थीं। श्रशोक ने उसके

बजाय धर्म यात्रा शुरू की, जिसमें वह प्रजा की भलाई के उपाय करता था। ग्रापने राजपुरुषों पर उसने कड़ी निगरानी की कि वे प्रजा को पीडित न कर पार्वे। उसने उनसे ताकीद की कि एक भी निरपराध ग्रादमी को उनकी बेपरवाही से कब्ट न हो। जगह जगह मनुष्यों ग्रीर पशुत्र्यों के लिए चिकित्सालय बनवाये ग्रीर कुएँ खुदवाये। सड़कों पर पेड़ लगवाये। सब पन्थों के लोग ग्रापस में सहिष्णुता ग्रीर प्रेम से रहें ऐसी शिन्ना देने के लिए उसने "धर्ममहामात्य" नियुक्त कि । उसने लिखा, "प्रियदर्शों राजा (ग्रशोक) चाहता है कि सब पन्थ वाले सब जगह ग्राचाद हों। वे सभी संयम ग्रीर भाव-शुद्धि चाहते हैं।" सब पन्थों की सार बुद्धि हो " इसका मृल बचोगुति (वाणी का संयम) है जिसमें ग्रपने पन्थ वालों का ग्रांत ग्रांदर ग्रीर दूसरों की निन्दा न की जाय।"

श्रीक का धर्म-विजय—किन्तु श्रशोक ने विजय करना नहीं छोड़ दिया था। दिग्विजय के बजाय उसने श्रव "धर्म-विजय" शुरू किया। वह नई नीति थी। उसने न केवल श्रपने विजित में, प्रत्युत चोल चेर पांड्य श्रीर सिंहल में, तथा दूसरी तरफ पड़ीस श्रीर दूर के सब यूनानी राज्यों में भी, चिकित्सालय बनवाये श्रीर रास्तों पर पेड़ लगवाये। इन यूनानी राज्यों के नाम श्रशोक ने श्रपने लेखों में दिये हैं। इनसे प्रतीत होता है कि समूचे मध्य श्रीर पांच्छिमी एशिया, मिस्न, श्राजकल के बेनगाजी तक उत्तरी श्रफरीका श्रीर यूनान तक श्रशोक के ये धर्म-विजय के कार्य फैले हुए थे।

इसके त्रालावा त्राशोक ने बौद्धों की तीसरी 'संगीति' बुलवाई । उसकी तरफ से उसने इन सब देशों में भिन्नु प्रचारक भिजवाये। उन प्रचारकों के कार्यन्तेशों को चार भागों में बाँटा जा सकता है—

(१) सबसे पहले दिक्खन भारत और सिंहल। सिंहल में ग्रशोक का बेटा महेन्द्र और उसकी बहन संविभिन्ना, जो भित्तु और भिद्धुणी हो गये थे, गये। वहाँ उन्होंने विजय के वंशज राजा तिष्य को उसके साथियों सिहत बौद्ध बनाया। उन लोगों ने वोधि वृद्ध की एक शाखा सिंहल के लिए मँगवाई। ग्रशोक ने उसे स्वयं काट कर वंगाल के ताम्रलिति (तामलूक) पट्टन से जहाज में भेजा

स्रौर स्रनुराधपुर में वह शाखा रोपी गई। महेन्द्र ग्रौर संविमत्रा ने सिंहल में जो बौद्ध धर्म का पौधा लगाया, वह भी बोधि वृत्त की उस शाखा की तरह धीरे धीरे विशाल वृत्त् बन गया।



नक्शा---१५

(२) उत्तरापथ के गन्धार कश्मीर कम्बोज नामक ग्रादि देशों में भित्तु भेजे गये।

- (३) इसी प्रकार पूरवी हिमालय के किरात लोगों में श्रीर सुवर्णभूभि के श्राग्नेय लोगों में भी धर्म-प्रचार के लिए भिन्नु गये।
- (४) भित्तुश्रों का एक दल पिन्छम के यवन राज्यों में गया। उन्होंने पिन्छम एशिया में बुद्ध का सन्देश पहुँचाया। श्रशोक के श्रदाई सौ बरस पीछे उसी पिन्छम एशिया के फिलिस्तीन देश में महात्मा ईसा प्रकट हुए, जिनकी शिचाएँ भगवान् बुद्ध की शिचाश्रों से बहुत मिलती जुजती हैं। ईसा की मातृ-भूमि में बुद्ध की शिचाएँ श्रशोक ने ही पहुँचाई थीं।

यह समक्त लेना चाहिए कि श्रशोक ने श्रपने ज़माने के सारे सम्य संसार का 'धर्म विजय' करने की चेध्य की थी। उस युग में संसार में. यूनानी भारतीय श्रीर चीनी इन तीन ही सम्य जातियों के राज्य थे। यूनान के पिन्छम रोम के लोग श्रभी सम्यता सीखने ही लगे थे। श्रिशोक ने चीन में श्रपने भिन्नु न भेजे, इसका कारण यह था कि भारतवर्ष श्रीर पिन्छम के लोग तब तक चीन को स्पष्ट रूप से न जानते थे। चीन श्रीर भारत के बीच सुवर्णभूमि (हिन्दचीन प्रायद्वीप) तिब्बत श्रीर तारीम काँठे के विशाल देश हैं। वे तीनों उस काल तक इतने गैर-श्रावाद थे कि उनके श्रारपार लाँच कर चीन श्रीर भारत का परस्पर सीधा परिचय न हुश्रा था—व्यापारियों की मार्फत एक दूसरे का धुँधला ज्ञान कुछ भले ही रहा हो। सुवर्णभूमि, पूरवी हिमालय श्रीर कम्बोज देश के लोग भारतवासियों की हिण्ट से सम्य जगत् के श्रन्तिम छोरों पर रहते थे। इसिलए जितने संसार को भारतीय ज्ञानते थे, उसके श्रन्तिम किनारों तक श्रशोक ने श्रपने धर्म विजय की चढ़ाइयाँ की थीं [ नक्शा १५ ]।

§ 3. अशोक की इमारतें और लेख — अशोक का नाम उसकी इमारतों और लेखों के कारण भी प्रिविद्ध है। उसने पहाड़ी चट्टानों पर और पत्थर के खम्मों पर लेख खुदवायें जिनमें से बहुत से अब तक विद्यमान हैं। चट्टानों पर के लेख पेशावर और हजारा जिले में, सुराष्ट्र और उड़ीसा में और देहरादून से मैस्र और हैदराबाद तक मिले हैं। लेखों वाले मुख्य खम्में छह हैं जो दिल्ली प्रयाग और चम्पारन जिले में हैं। कुछ गीण खम्मे भी हैं जिनमें से एक लुम्बिनी में हैं। विभिन्न स्थानों पर के चट्टानों पर के लेखों का मज़मून प्रायः

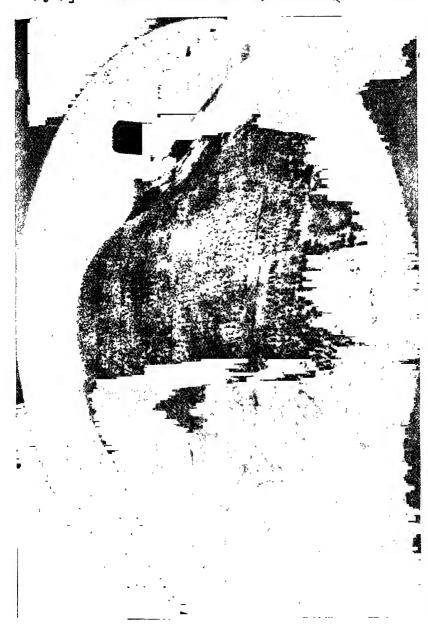

गिरनार की बद्दान पर अशोक के खुदवाये हुए लेख—सन् १८६० में पंडित गौरीशंकर हीराचन्द खोफा द्वारा लिया हुआ चित्र

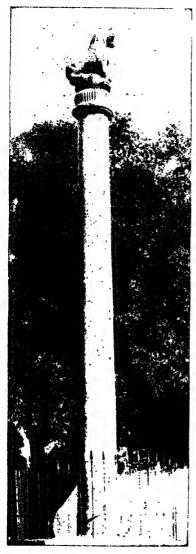

श्रशोक का स्तम्भ लौड़िया नन्दनगढ़ (जि॰ चम्पारन) में [भा॰ पु॰ वि॰]

एक ही है, उसी प्रकार मुख्य खम्भों पर के लेखों का भी। जिस जिस जन-पद में जो लेख हैं वे उसकी प्राकृत में ही लिखे गये हैं, ग्रौर उनसे यह भी प्रकट होता है कि उस काल की विभिन्न पाकृतों का एक दूसरे से ग्रान्तर बहुत कम था। शाहबाजगढी (जि॰ पेशावर) श्रौर मनसेहरा (ज़ि॰ हज़ारा) की चडान पर के लेख खरोब्टी लिपि में हैं, बाकी सब ब्राह्मी में। खरोष्ठी लिपि दाहिने से बाएँ लिखी जाती थी। उसकी वर्णमाला ब्राह्मी की सी है, पर मात्राएँ लगाने संयुक्ताचर बनाने त्रादि की पद्धतियों में कुछ त्रिट है। खरोष्ट्री लिपि भारत में ठीक कब कैसे कहाँ से आई इसका पता अभी तक नहीं लग सका । बहुत सम्भव यह है कि उत्तरपन्छिम भारत में पारसी साम्राज्य के जमाने में बाह्मी वर्णमाला को किसी विदेशी लिपि में लिखने के प्रयत्न से वह बनी। दूसरी शताब्दी ई॰ के ग्रन्त तक वह भारत के उत्तर-पिन्छमी प्रान्तां में चलती रही।

श्रशोक के खम्मे कारीगरी के श्रनोखें नमूने हैं। प्रत्येक ४०-५० फुट ऊँचा श्रीर उसका लाठ एक ही पत्थर का तथा उसपर का समूचा परगहा (खंमे के उपर या नीचे का ग्रलंकरण ) उसी भाँति एक ही पत्थर में से कटा हुन्ना है। उनकी ग्रोप (पालिश) की चिकनाई ग्रीर चमक ग्राज भी ज्यों की त्यों बनी



र'मपुरवा ( जि॰ चम्पारन ) त्रशोक-स्तम्भ का वृष-मूर्त्ति युक्त परगहा [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

है। वे सब मिर्जापुर-चुनार के पत्थर के हैं श्रौर वहीं से सब जगह भेजे गये थे। दिल्ली में फीरोजशाह कोटले पर अशोक का जो खम्भा लगा है, उसे फीरोज़ शाह तुगलक ग्रम्बाला के पास से वहाँ उठवा लाया था। उस एक खम्मे को रस्सों से खोंचने के लिए ८४०० त्रादमी लगे थे, त्रीर सिर्फ डेट सौ मील ले जाने के लिए बड़ा इन्तजाम करना पड़ा था। त्रशोक के इड़ी-नियरों ने उन्हें चुनार से इतनी दूर कैसे भेज दिया सो कुछ कम श्रचरज की बातः नहीं है । उन खम्भों के ऊपर जो सिंह आदि की मूर्तियाँ हैं. वे भी बहुत बढिया कारीगरी की हैं।

श्रशोक ने कितने ही स्तूप भी वनवाये, श्रौर बुद्ध की

धातुत्रों (फूजों) को ग्राट मूल स्त्पों [ २,२९३] में से निकलवा कर उन सबमें बाँट दिया । ग्राजकल के काफिरिस्तान का पुराना नाम किपश है। किपश की राजधानी कापिशी में श्रशोक का बनवाया हुश्रा सौ फुट ऊँचा स्तूप छठी शताब्दी ई॰ तक मौजूद था। काबुल श्रौर पेशावर के बीच जलालाबाद शहर है, जिस-का इलाका श्रव निंग्रहार कहलाता है। उसका पुराना नाम नगरहार था। वहाँ भी श्रशोक का बनवाया हुश्रा तीन सौ फुट ऊँचा स्तूप था। कश्मीर की



बराबर पहाड़ी (जि॰ गया) की चट्टान में राजा दशरथ द्वारा कटवाई गई गुहा, जो लोमश ऋषि की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। [भा॰ पु॰ वि॰]

राजधानी श्रीनगरी ग्रौर नेपाल की पुरानी राजधानी पाटन या मंजुपत्तन ( नक्शा १३) भी श्रशोक ने स्थापित की थी। नेपाल में ग्रशोक की वेटी चारु-मती ग्रौर उसका पति देवपाल जा बसे थे।

§ 8. पिछले मीर्य सम्राट्—ग्रशोक के बाद उसके वेटे कुनाल
ने राज्य किया, फिर क्रम से कुनाल के दो बेटों दशरथ श्रीर सम्प्रति ने। वे

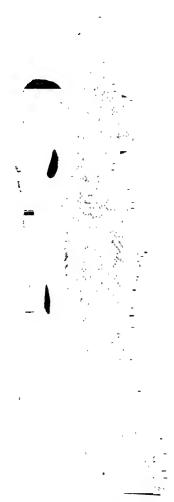

चँवर-धारिणी
पिछले मौर्य युग की कारीगरी
का नमूना—दीदारगंज (जि॰
पटना) से पाई गई मूर्ति।
[पटना संप्र॰]
भा० १०

तीनों योग्य राजा थे । उनका शासन २५ बरस रहा ग्रीर २११ ई० पू० में समात हुन्ना । सम्प्रति ने जैन धर्म के प्रचार के लिए वैसा ही प्रयत्न किया जैसा ग्राशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया था ।

श्री मीर्य भारत की सभ्यता— मीर्य काल में भारतवर्ष की समृद्धि श्रीर सभ्यता में पहले मगध-साम्राज्य के काल से काफी प्रगति हुई। शिल्म की उन्नति के कारण देश का धन खूब बढ़ा। पाटलिपुत्र तब संसार में सबसे बड़ा नगर था। उसी काल में क्या, सारे प्राचीन काल में उतना बड़ा कोई श्रीर नगर नहीं हुआ। उसका घेरा २१२ मील था। चारों तरफ लकड़ी का परकोटा था, जिसमें ६४ दरवाजे श्रीर ५७० गोपुर थे। दूर दूर के देशों के लोग वहाँ श्राते थे।

बौद्ध धर्म के प्रचार की कहानी कही जा चुकी है। मेगास्थेनेस के लेख से जान पड़ता है कि शूरसेन (मथुरा) के लोग ग्रव कृष्ण वासुदेव को देवता की तरह पूजने लगे थे।

भीर्य युग का समाज भी पिछले हिन्दू समाज की ग्रपेद्धा वैदिक समाज से ग्रधिक मिलता जुलता था। स्त्रियों को पूरी स्वतन्त्रता थी। उन्हें दायभाग भी मिलता था। ग्रावश्य-कता होने पर धर्मस्थ की ग्रमुज्ञा से विवाह का 'मोद्ध' (तलाक) करवाया जा सकता था।

मौर्य-युग का वाड्यय प्रायः पिछले महा-

जनपद युग की तरह था। सूत्र शैली में प्रन्थ लिखना जारी था। महाजनपद् युग में त्रायों की बस्तियाँ भारत के दिख्लनी छोर त्रोर सिंहल तक फैल गई थीं। श्रव इस युग में त्रार्थ उपनिवेशकों के संसर्ग से तिमळ भाषा पहलेपहल लिपिबद्ध की गई त्रीर उसके व्याकरण का पहलेपहल विश्लेपण किया गया। वह लिखी गई उसी ब्राह्मी वर्णमाला में जो संस्कृत के उच्चारणों की छानवीन से बनी थी। तिमळ को लिपिबद्ध करने श्रीर उसका पहला व्याकरण बनाने का श्रेय श्रगस्त्य मुनि को दिया जाता है, जिसका स्थान महुरा के निकट पोहियील पर्वत बताया जाता है। यह श्रगस्त्य उस श्रगस्त्य का वंशा हो सकता है, जिसका श्राश्रम रामचैन्द्र के काल में चित्रकृट श्रीर पंचवरी के बीच था [२,११४]।

#### अभ्यास से लिए प्रश्न

्रेश. त्राशोक ने कलिंग-विजय के बाद सीमा पर के राज्यों के विषय में त्रापनी क्या नीति प्रनाई ?

🎞 विभिन्न पंथों के लोग आपस में कैसा बर्ताव करें, इस संबंध में आशोक का

क्या कहना/था ?

अं त्राशोंक ने किन किन देशों का 'धर्मविजय' करने का यत्न किया त्राथवा उस युग में भारतीयों का ज्ञात जगत कीन सा था ?

्रें. क्या त्रापने त्रशोक का कोई स्तंभ देखा है ? उसकी विशेषता बताइए । श्रशोक के र्रुतम्भ श्रीर शिलाभिलेख कहाँ कहाँ पाय गये हैं ?

🕦 मौर्यकालीन कला के विषय में त्राप क्या जानते हैं ?

्रिश्राधिनिक हिन्दू स्त्री श्रौर मौर्यकालीन स्त्री की सामाजिक स्थिति में क्या श्रंतर है ?

# ५. सातवाहन पर्व

( लग० २१० ई० पू० से लग० २०० ई० )

## अध्याय १

## सातवाहन चेदि यवन शुंग (लग॰ २१०—१०० ई० पू॰)

§ १. बलख श्रीर पार्थव राज्य—सेलेडक को जब पिन्छमी से मध्य एशिया तक फैले अपने साम्राज्य में से हरात हर उवती काबुल कम्बोन (बद्ख्शाँ-पामीर) श्रीर गदरोसिया के प्रदेश चन्द्रगुप्त मौर्य को देने पड़े, तब से सेलेडकी साम्राज्य का अपने मध्य एशिया के प्रान्त से सम्बन्ध केवल उत्तरपूर्वी ईरान के रास्ते रह गया था। उस दशा में उस साम्राज्य का मध्य एशिया पर नियन्त्रण रखना बहुत कठिन था। सम्राट् की श्रोर से वहाँ के शासन के लिए एक स्त्रप बलख में रहता था। लग० २५० ई० पू० में जब कि भारत में अशोक का प्रशासन चल रहा था, बलख के स्त्रप दिश्रोदोत ने साम्राज्य से स्वतन्त्र हो श्रपने को राजा घोषित कर दिया था।

ईरान के उत्तरपूर्वी पहाड़ी छोर में, जो स्रव खुरासान कहलाता है, पार्थव या पह्नव लोग रहते थे जिससे वह प्रदेश भी पार्थव कहलाता था। पार्थवों के मुख्या स्ररसक ने ईरान के बड़े भाग को सूनानी साम्राज्य से स्वतन्त्र कर वहाँ स्रपना राजवंश स्थापित किया (२४८ ई० पू०) जो स्रागे साढ़े चार सी वरस तक बना रहा। पार्थवों की प्रधानता के कारण इस युग में सारे ईरान का नाम पार्थव (Parthia) ही रहा।

सेलेउकी साम्राज्य इसके बाद केवल पिन्छमी एशिया में, सीरिया के चौंगिर्द, बाकी रह गया। चालीस बरस पीछे सेलेउक वंशज सम्राट् श्रन्तिश्रोक ने श्रपने पूरवी प्रदेशों को वापिस लेने का श्रन्तिम जतन किया। घोर युद्ध के बाद उसे पार्थव राजा से सन्धि करनी पड़ी। तब उसने आगे बढ़ कर बलख पर चढ़ाई की। दिश्रोदोत का पोता जो तब वहाँ राज्य कर रहा था, दो बरस बलख के गढ़ में घिरा लड़ता रहा। दोनों पच्च अन्त में युद्ध से ऊब गये और बलख के राजा ने अपने बेटे देमेत्रिय को सन्धि की बातचीत के लिए भेजा। अन्तिओक नौजवान देमेत्रिय से बहुत प्रभावित हुआ। और उसे अपनी लड़की ब्याह दी। बलख से सन्धि कर और नई कुमुक और रसद ले कर अन्तिओक तब भारत की ओर बढ़ा। "उसने हिन्दकोह पार किया और भारतीय राजा सुभागसेन से फिर मैत्री स्थापित कर" कन्दहार शकस्थान के रास्ते वापिस लोट गया (२०५ ई० पू०)। यह सुभागसेन प्रकटतः मौर्य साम्राज्य की ओर से अफगान प्रदेश का शासक था जो अब स्वतन्त्र हो चुका था।

\$२. महाराष्ट्र श्रीर कलिंग में सातवाहन श्रीर चेदि वंश-सम्प्रति के बाद के मौर्य राजा निकम्मे श्रीर कर्त्तव्यविमुख निकले। उन्होंने श्रपनी कमजोरी को श्रशोक वाली त्तमानीति का ढोंग कर के छिपाना चाहा। २१० ई० पू० से उनका साम्राज्य टूटने लगा। सबसे पहले दिक्खन श्रीर पूरव के मंडल स्वतन्त्र हुए। दिक्खन में किमुक नाम के ब्राह्मण ने श्रपना राज्य स्थापित किया। उसके वंश का नाम सातवाहन था। सातवाहनों का राज्य श्रारम्भ में महाराष्ट्र में था, पीछे श्रान्ध्र तक फैल गया। तब वह श्रान्ध्र वंश भी कहलाने लगा। इस वंश का राज्य ईरान के पार्थव राज्य की तरह श्रानेक उतार-चढ़ावों के बीच प्रायः ४५० वरस बना रहा, श्रीर इस श्रविध में प्रायः वह भारतवर्ष का प्रमुख राज्य रहा। इसी कारण हम इस युग को सातवाहन युग कहते हैं।

किंग में तभी एक ऐळ चेदि राजवंश, जो चेदि से दिन्न कोशल श्रर्थात् बुन्देलखंड से छत्तीसगढ़ के रास्ते किंग पहुँचा था, स्थापित हुत्रा (लग० २१० ई० पू०) । श्रक्षगान प्रदेश में सुभागसेन भी तभी स्ततन्त्र हुश्रा होगा।

<sup>\* &#</sup>x27;सातवाहन' का एक प्राकृत रूप 'सालवाहन' है, जिसका संस्कृत रूपान्तर फिर 'शालिवाहन' किया गया है।

§ 3. अफगानिस्तान में यूनानी राज्य, चेदि-सातवाहन संघर्ष— सुभागसेन की मृत्यु के बाद बलख के यूनानी राजा ने काबुल ग्रादि वे प्रदेश जीत लिये जो सेलेउक ने चन्द्रगृप्त को दिये थे ग्रीर जो सवा सौ बरस से मौयों के शासन में थे। इनमें से हरात प्रदेश शोध बाद यूनानियों से पार्थव राज्य ने हीन लिया (लग० १७० ई० पू०)। शकस्थान (सीस्तान) यदि पहले ही पार्थव राज्य में नहीं था तो हरात के साथ वह भी गया।

महाराष्ट्र में तभी सिनुक का उत्तराधिकारी उसका भतीजा शातकर्णि या सातकर्णि (१म) राजा हुन्ना । कालंग में तभी चेदि राजवंश का तीसरा राजा लारवेल गद्दी पर बैटा । ज्ञपने राज्याभिषेक के दूमरे बरस खारवेल ने "सातकर्णि की परवा न करके पिच्छम देश को सेना भेजी" जो (हैदराबाद पटार की) मूसी ज्रोर कृष्णा निद्यों तक पहुँची । दो बरस बाद खारवेल ने फिर महाराष्ट्र पर चटाई की ख्रौर वेणगंगा वर्षा का प्रदेश छीन कर विदर्भ पर ज्रपनी प्रभुता जमा ली।

\$3. डिमित और खारवेल लग० १६० ई० पू० में बलख कम्बोज अफगान पठार और गदरोसिया की राजगद्दी पर देमेत्रिय बैठा। उसने मौर्य साम्राज्य को और ढीला हुआ देख पंजाब पर चढ़ाई कर शाकल (स्यालकोट) को ले लिया, सौबीर देश (सिन्ध प्रान्त) को जीत कर वहाँ अपने नाम से एक नगरी बसाई। सौबीर से बह उज्जयिनी की तरफ बढ़ा। रास्ते में आजकल के चित्तोड़ से छह मील उत्तरपूरव मध्यमिका नगरी पर उसे रुकना पड़ा। उसे उसने घेरा, पर ले न सका और लौट गया।

मांर्य साम्राज्य के पिन्छमी मंडल को लेने का विचार छोड़ तब उसने सीधे उसके मध्यदेश पर धावा मारा । उसने मथुरा ले ली, वहाँ से साकेत (ग्रयोध्या) पर चढ़ाई कर उसे घेर लिया, फिर उसे लेने की प्रतीक्षा न कर श्रागे बढ़ते हुए पाटिलपुत्र पर श्रा निकला । मौर्य राजा बृहद्रथ ने श्रपने को गढ़ में बन्द कर लिया । देमेशिय ने गढ़ की खाई के श्रारपार मिट्टी का सेतु बना लिया । साम्राज्य के सब प्रदेश श्राकुल हो उठें । नपुंसक मौर्य राजा से कुछ करते न बना तो सेनापित पुष्यिमत्र ने उसे सेना का निरीक्षण करने के बहाने बुलाया श्रीर सेना

के सामने ही तलवार के घाट उतार दिया । राजहीन राज्य की राजधानी में पुष्पीमत्र ने ग्रान्तिम वेला यत्रनों का डट कर सामना किया ।

तभी किलेंग का राजा खारवेल क्ताइखंड़ के पहाड़ों को पार करके गया के रास्ते राजग्रह तक पहुँच गया। उसे नज़दीक ख्राता देख "यवन राजा डिमित (देमेत्रिय) घगड़ाई सेना ख्रीर वाहनों को मुश्किल से बचा कर मथुरा को भाग गया।" वह खारवेज के प्रशासन के ख्राटवें बरस की घटना थी।

उसने "दसवें बरस दएड सिंध श्रीर साम हाथ में ले भूमि का जय करने भारतवर्ष को प्रस्थान किया "।" 'भारतवर्ष' से यहाँ ठेठ हिन्दुस्तान का श्रमिप्राय है। खारवेल की इस चढ़ाई के बाद मथुरा प्रदेश में यवनों का कोई चिह्न नहीं रहा। ठेठ हिन्दुस्तान के यवनों से मुक्त हो जाने पर खारवेल ने दिक्खन मुँह फेरा।

किलंग से समुद्रतट के साथ साथ तिमळ देश को सीघा रास्ता है। तिमळ राज्यों का एक संघात' अर्थात् गुट्ट मौर्यं भुग से चला आता था। किलंग और तिमळ की सीमा पर आव नाम का छोटा सा राज्य था जिसकी राजधानी पिथुंड तिमळ देश का द्वार मानी जाती थी। खारवेल ने अपने प्रशासन के ग्यारहवें बरस "आव राजा की वसाई हुई पिथुंड मंडी को गधों के हल से जुतवा डाला और " एक सौ तेरह बरस पुराने तिमळ देश सी राजधानी उन दिनों उरगपुर (आधुनिक तिरुचिरपञ्ची) थी। प्राचीन भारत की यह प्रथा थी कि किसी नगरी को विजेता जब पूरी तरह मिटा देना चाहते तब उसे उजाड़ कर गधों के हल से जुतवा देते थे।

मध्यदेश पांच्छम श्रीर दिक्खन को श्रपने प्रभाव में ले श्राने के बाद बारहवें बरस खारवेल ने उत्तरापथ (पंजाब) पर चढ़ाई की श्रीर वहाँ से मगध के रास्ते लौटा। मगध के नये राजा बृहस्पितिमित्र (पुष्यमित्र) ने उसके श्रागे भुक कर उसे रिभाया। खारवेल ने यों पंजाब से भारत के दिक्खनी छोर के पांड्य देश तक दिग्विजय किया। पांड्य देश के समुद्र में मोती निकाले जाते थे। उस व्यापार के कारण पांड्य बहुत धनी थे। श्रव मोतियों के जहाज किलंग के राजा के पास मेंट में श्राने लगे।

खारवेल के कारनामों का बृत्तान्त पुरी जिले में भुवनेश्वर के पास हातीगुम्फा नामक गुफा की चट्टान पर खुदा है। खारवेल ने कलिंग ऋौर भारत का गौरव बढ़ाया, पर कोई टिकाऊ साम्राज्य स्थापित नहीं किया। वह जैन पन्थ का ऋनुयायी था। प्रकट है कि जैनों के ऋहिंसावाद में राजाक्रों के लिए दिग्विजय न करने की प्रेरणा नहीं थी।



रानीगुम्फा

खंडिगिरि (जि॰ पुरी) की चहान में खारवेल की रानी का कटवाया हुद्या गुद्दा-विहार [भा॰ पु॰ वि॰ ]

§५. शुंग साम्राज्य — खारवेल ने मगध श्रोर उत्तर भारत से यूना-नियों को खदेड़ा, पर वहाँ श्रपना साम्राज्य स्थापित नहीं किया । सेनापित पुष्य-मित्र शुंग ने मगध का राज्य श्रपने हाथ में कर वहाँ फिर से दृढ शासन स्थापित किया श्रोर साम्राज्य के जितने श्रंश को बचा सका उसे फिर से एकच्छत्र शासन में ले श्राया । बंगाल के समुद्रतट से शाकल (स्थालकोट) तक श्रोर दिक्खन तरफ नर्मदा तक उसने नया शुंग साम्राज्य स्थापित किया । विदिशा की दिक्खनी



सीमा पर लगे विदर्भ देश (बराड) में मौर्य सम्राट्का नियुक्त किया यज्ञसेन नामक शासक स्वतन्त्र राजा वन बैठा था। पुष्पमित्र ने ऋपने बेटे ऋप्रिमित्र को उसपर चढ़ाई करने भेजा। ऋप्रिमित्र ने यज्ञसेन को हरा कर वरदा (वर्धा) नदी तक का प्रदेश उससे ले लिया।

ग्रशोक की च्रमा-नीति निर्वलता की उपज नहीं थी। पर पिछले मौयों ने उस च्रमानीति की ग्राड़ में ग्रपनी कर्त्तव्यिवमुख्यता ग्रौर दुवलता को छिपाना चाहा था। बौद्ध मार्ग के प्रभाव से बहुत से युवक जीवन के श्रम से बचने को मिद्ध बन जाते थे। इन दशाग्रों से लाम उठा कर जब विदेशी सेनाएँ रेश के भीतर तक घुस ग्राई तब देश में ग्राईसाबाद ग्रौर च्रमा-नीति के विख्द लहर उठा। पुष्यिमित्र ने कुछ ग्रंश तक बौद्धों का दमन किया ग्रौर ग्राइव्योध यज्ञ करने का निश्चय किया। जब तक उसने वह यज्ञ नहीं किया तब तक राजा का पद धारण नहीं किया, ग्रपने को सेनापित ही कहता रहा। उसके यज्ञ पुरोहितों में पतञ्जलि मुनि भी था, जिसने पाणिति की ग्रष्टाध्यायी पर "महा-भाष्य" लिखा था।

्रश्रवमेध की प्रथा वैदिक थी। साम्राज्य कामी राजा श्रापने सैनिकों के साथ एक घोड़ा पड़ोसी राज्यों में ब्रुमाते थे। जो राजा श्राधीनता न मानना चाहे वह उस घोड़े को पकड़ता। यदि पड़ोसी राज्यों से श्राधीनता मनवा कर वह लौट श्राय तो यज्ञ रच कर उसमें उस घोड़े की बिल दी जाती। पहले सातवाहन राजा सिमुक ने श्राश्वमेध किया था श्रीर शुंग साम्राज्य के संस्थापक पुष्यमित्र ने भी, यह बौद्ध मार्ग के विरुद्ध प्रतिक्रिया उठने की सूचना थी।

पुष्यमित्र ने त्रापने भीते वसुमित्र के साथ घोड़ा छोड़ा। सिन्ध नदी के किनारे यवनां ने उसे पकड़ लिया। तब वसुमित्र ने उनसे युद्ध कर उन्हें हराया। महाकवि कालिदास ने त्रापने मालविकाशिमित्र नाटक में इस युद्ध का उल्लेख किया तथा ग्राश्मित्र द्वारा वरदा नदी तक जीतने का वृत्तान्त दिया है। यवनों में इस काल घोर गृह-युद्ध भी चल रहा था, इसलिए भी उन्हें पीछे हटना पड़ा। देमेत्रिय उर्फ डिमित जब भारत में था, उसके एक प्रतिद्वन्द्वी ने तक सिन्ध पार के उसके प्रदेश छीन लिये थे।

पुष्पिमित्र के पीछे शुंग वंश का त्राधिपत्य मथुरा तक निश्चय से बना रहा। शुंगों के सामन्त मथुरा में, उत्तर पंचाल की राजधानी क्रिहिच्छत्रा में, कौशाम्बी में तथा भारहुत (बघेजखंड में सतना के पास) में राज्य करते थे। शुंग राजा पाटलिपुत्र के बजाय द्ययोध्या में द्यौर कभी कभी द्याकर-देश (पूरवी मालवा) की राजधानी विदिशा (भेजसा) में भी रहते थे। पुष्यमित्र द्यसल में विदिशा का ही रहने वाला था। उसी विदिशा के पास साँची का प्रसिद्ध स्तूप है जिसके चारों तरफ पत्थर की सुन्दर वेदिका (जँगला) शुंगों के काल की या उनके कुछ पहले की बनी हुई है।

\$६. यवन राज्य— उत्तर की तरफ भी अनेक उतार चढ़ावों के बाद अफगानिस्तान और पिच्छमी पंजाब में चार छोटे छोटे यूनानी राज्य स्थापित हो गये, एक कापिशी में, दूसरा पुष्करावती में, तीसरा तच्चशिला में और चौथा



'काविसिए नगरदेवता' (कापिशी की नगरदेवी) चित, राजा एवुकतिद ( Eucratides ) का चेहरा ; पट, कापिशी की नगरदेवी।



'पखलावदि देवदा (पुष्करावती देवी) चित, नन्दी की सूर्त्ति, लेख—उपमे (वृषभः); पट, पुष्करावती देवी।

शाकल में । इन सब राज्यों के सिक्के ग्राव तक बहुत मिलते हैं । उन सिक्कों के एक तरफ प्रायः यूनानी ग्रौर दूसरी तरफ प्राकृत लेख होता है । कापिशी के कई सिक्कों पर "कापिशी की नगर-देवता" की मूर्त्ति रहती है ग्रौर पुष्करावती के सिक्कों पर नन्दी (शिव के वाहन बैल) ग्रौर "पुष्करावती देवी" की । तक्कशिला ग्रौर शाकल के सिक्कों पर यूनानी ग्रौर भारतीय देवताग्रों की मूर्तियाँ तथा बुद्ध के धर्म-चक्र ग्रादि के चिह्न होते हैं ।

शाकल में मेनन्द्र (Menander) नाम का यूनानी राजा बड़ा विजेता

हुआ। वह बौद्ध हो गया ग्रौर उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भी यत्न



मेनन्द्र का सिक्का चित, यूनानी लेख; पट, प्राकृत लेख। श्रीनाथ साह संग्रह ]

किया। उसके बौद्ध होने की कहानी मिलिन्दपण्हो (मिलिन्द के प्रश्न) नामक पालि ग्रन्थ में दी है।

तचशिला के यूनानी राजा अन्त-लिखित का दूत शुंग राजा के पास विदिशा में गया था। वह यूनानी द्त हेलिउदोर वामुदेव (विष्णु) का उपासक था। वासुदेव की पूजा के लिए उसने वहाँ एक गरुडध्वन बनवाया,



भेलसा में हेलिउदोर का गरुडध्वज जो खाम-बाबा नाम से प्रसिद्ध है। [ फोटो श्री रा॰ संकृत्यायन द्वारा ]

जो गरुड की मूर्ति के बिना श्रब तक खड़ा है। § ७. गग्-राज्यों का पुनरुत्थान—यूनानी राज्यों श्रीर शुंग साम्राज्य के बीच पूरवी पंजाब राजस्थान छौर सुराष्ट्र में बहुत से संव-राष्ट्र फिर उठ खड़े

हए। उनके सिक्के ग्राव तक पाये जाते हैं। संघ के बजाय श्रव गण शब्द चल पड़ा था, क्योंकि संच से बौद्ध संच समभा जाने लगा था । सतलज के काँठे श्रीर रोहतक प्रदेश में यौधेय नाम का शक्तिशाली गणराज्य था। यौधेयों के वंशज त्याज भी उसी इलाके में रहते



कुशिन्द गए। का सिक्का [पटना संप्र०]

श्रौर जोहिये कहलाते हैं। कुणिन्द नाम का गण-राज्य हिमालय की तराई में



यौधेय गएा के सिक्के ढालने के मिट्टी के साँचे जो उनकी रोहतक टक्साल के खँडहरों से पाय गये हैं। [ डा॰ बीरबल साहनी द्वारा पुनस्द्वार, श्रीमती सावित्री साहनी के सीजन्य से ]



व्यास से जमना तक था। प्रसिद्ध मालव गण यूनानियों के दबाव के कारण पंजाब छोड़ कर चम्बल के काँठे में य्या बसा। सुराष्ट्र में वृष्णि गण था।





वृष्टिगागग का सिक्का

दिक्लिन में सातवाहन वंश का राज्य बना रहा। § ८. उज्जियनो के लिए संघर्ष—मौयों के बाद भारतवर्ष के चार मंडलों में चार राज-शिक्तयाँ उठ खड़ी हुई, पर पिन्छिमी मंडल में ऐसी कोई शिक्त न उठी। इसी कारण उसकी

राजधानी उज्जियनी के लिए चारों तरफ की शक्तियों का ग्रापस में संवर्ष चलता रहा । १०० ई० पू० में वहाँ एक नई शिक्त प्रकट हुई जिसका वृत्तान्त हम ग्रागे कहेंगे ।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

्री सातवाहन युग की श्रवधि कब से कब तक है ? इस कालावधि का नाम सात-वाहन युग क्यों है ?

ेर. प्रार्थव लोग कौन थे च्रौर कहाँ रहते थे ? ईरान का नाम पार्थव कब से कब

तक रहा 🎖

्रमीर्य माम्राज्य का विघटन कैसे हुन्ना श्रीर उसकी जगह कौन-कौन सी नई शक्तियाँ खड़ी हुई ?

्रमार्खेल के विषय में त्याप क्या जानते हैं ?

अदिमित पुष्यमित्र श्रीर मेनन्द्र का संचिप्त परिचय दोजिए।

र्द. सङ्घराज्यों को गणराज्य कब और क्यों कड़ने लगे ? दूसरी शताब्दी ई॰ पू॰ में भारत के किस किस भाग में कौन से गणराज्यों का होना आप जानते हैं ?

७. त्र्यलकसान्दर के जमाने में मालवगण कहाँ था ? उसने कब वहाँ से किधर प्रवास किया ?

यौधेयों त्रीर कृश्णिन्दों के गगाराज्य कहाँ त्रवस्थित थे ?

६. यवनों ने भारत में बसने पर इस देश की संस्कृति को अपना लिया था, इसकें कुछ उदाहरण दीजिए।

## अध्याय २

## शक सातवाहन पह्नव

( लग० १०० ई० पू०—७८ ई० )

§ १. कम्बोज-वाह्रीक में ऋषिक-तुखारों का आना—हमारे देश में जब श्रशोक राज कर रहा था, लगभग तभी चीन में एक बड़ा राजा हुश्रा, जिसने वहाँ के नौ राज्यों को जीत कर प्रायः सारे चीन के एक कर दिया। उस राजा का नाम शीः हुश्राङती श्रर्थात् पहला सम्राट् प्रसिद्ध हुश्रा। चीन के उत्तर इर्तिश श्रौर श्रामूर निदयों के बीच हूण लोग रहते थे। वे प्रायः सभ्य चीनी राज्यों पर धावे मार कर उन्हें सताया करते थे। शीः हुश्राङती ने श्रपने देश की समूची उत्तरी सीमा पर २००० मील लम्बी मज़बूत दीवार बनवा दी जिससे हूण लोग चीन के श्रन्दर न घुस पायँ। तब हूणों ने पिच्छम तरफ हल किया।

तिब्बत श्रीर मंगोलिया के बीच चोन का जो भाग गरदन की तरह निकला हुश्रा है वह कानसू प्रान्त है। उसके पिन्छम लोपनोर श्रीर तारीम का देश है, जिसे श्रव हम चीनी तुर्किस्तान कहते हैं। तुर्क श्रीर हूण एक ही नृवंश के लोग थे। कह चुके हैं [४,२९४] कि तब तक उनका घर इतिंश के पूरव था श्रीर मध्य एशिया में वे न पहुँचे थे। कानसू से ले कर यूनान की सीमा तक (मध्य एशिया से कास्पिय श्रीर काले सागर के उत्तर होते हुए) जो जातियाँ तब रहती थीं वे सब शक परिवार की थीं। शक लोग भी श्रार्थ थे, किंतु तब तक खानाबदोश थे। कानसू की ठीक सीमा पर शकों से मिलती जुलती एक जाति रहती थी जिसे चीनी लोग "युशि" कहते थे। हमारे महाभारत में उसी का नाम श्रुषिक है। श्रुषिकों के निकट पच्छिम तुखार लोग रहते थे।

<sup>\*</sup>श्रर्थात् ठेठ चीन को, न कि श्राजकल के चीन-साम्राज्य को जिसमें मंचूरिया, मंगोलिया, चीनी तुर्किंस्तान श्रीर तिब्बत भी शामिल हैं। उस युग के ठेठ चीन की दिक्खनी सीमा नान-शान पर्वत तक थी। नान-शान का शब्दार्थ है दिक्खन-पर्वत। उसके दिक्खन के क्राङ्तुङ श्रीर क्राङ्सी प्रान्त तब तक चीन में न समाये थे।

बाद में वे तारीम के उत्तर चले गये थे।

हूणों ने पिन्छम हट कर ऋषिकों पर चढ़ाई की (१७६ ई० पू०) श्रीर उन्हें मार भगाया। ऋषिक लोग तब लोपनोर के तट से उठ कर उत्तरपिन्छम गये श्रीर तारीम के उत्तर तुखारों के देश में जा कर उनके राजा बन बैठे। १६५ ई० पू० में हूणों ने उनपर वहाँ भी श्राक्रमण किया श्रीर उनके राजा को मार उसकी खोपड़ों से प्याला बना लिया। विधवा रानी के नेतृत्व में श्रपने ढोरों उंगरों को हाँकते श्रीर तुखारों को भी श्रपने साथ खदेड़ते हुए ऋषिक तब थियानशान पर्वत को पार कर पिन्छम बढ़े। वहाँ से उनकी एक शाखा दिक्खन भुक कर कम्बोज देश श्रर्थात् पामीर-बदछ्शाँ की तरफ बढ़ी श्रीर दूसरी शाखा ने सुग्ध दोश्राव में शकों की खास बस्ती पर हमला किया। उन्होंने बाख्त्री पर चढ़ाई कर वहाँ के यूनानी राज्य को भी मिटा दिया (लग० १४० ई० पू०)। ऋषिकों की श्रपेचा तुखारों की संख्या श्रधिक होने से तुखारों का नाम श्रधिक प्रसिद्ध हुश्रा। प्राचीन कम्बोज देश में ऋषिक तुखारों के बस जाने से वह तुखार कहलाने लगा। यह नाम प्रायः एक हज़ार बरस तक चलता रहा।

\$2. शकों का भारत-प्रवास स्रोर सिन्ध जीतना—सुग्ध से खदेड़े जा कर शकों ने हिन्दकोह पार नहीं किया । वे हरात से घूम कर, रास्ते में लूट-मार करते हुए, शकस्थान (सीस्तान) की पुरानी वस्ती में ख्रपने भाईबन्दों के पास जाने लगे । हरात ऋौर शकस्थान तब पार्थव राज्य में थे, इसलिए सबसे पहले पार्थवों को उनसे वास्ता पड़ा । दो पार्थव राजा उनसे लड़ते हुए मारे गये (१२८ ऋौर १२३ ई० पू०)। तब उन राजाओं के उत्तराधिकारी राजा मिथदात २४ (१२३—८८ ई० पू०) ने शकस्थान में शक सरदारों के पास एक कटारी के साथ यह सन्देश भेजा कि ख्रपने परिवारों को बचाना है तो ख्रपने सिर काट कर भेजो, नहीं तो युद्ध में सामने ख्राख्रो। उस काल उज्जैन का एक जैन साधु कालक वहाँ था। उसने शक सरदारों से कहा—क्यों मारे जाते हो, चलो, हिन्द देश को चलें। यों ६६ शक सरदार शकस्थान से हमारे सौजीर देश या सिन्ध प्रान्त में ख्राये ख्रीर उसे जोत कर यहाँ ख्रपना राज्य स्थापित किया (ल० ११० ई० पू०)। शकों के ये सरदार शाहि कहलाते

थे श्रीर उनका सब से बड़ा राजा शाहानुशाहि ।

सिन्ध में उनके पैर ऐसे जम गये कि वह हमारे देश में शकद्वीप कहलाने लगा, श्रौर पिन्छिमी लोग उसे हिन्दी शकस्थान (Indo-Skythia) कहने लगे। भारत में वह शकों का केन्द्र था, श्रौर वहीं से वे दूसरे प्रान्तों की तरफ बढ़े।

§ 3. सुराष्ट्र उत्तरी महाराष्ट्र उज्जियनी और मथुरा में शक—
सिन्ध से शकों ने सुराष्ट्र ग्रीर उज्जियनी पर चढ़ाई की । उस घटना के विषय
में बहुत से ग्राख्यान प्रसिद्ध हैं। इनके ग्रानुसार शकों ने १०० ई० पू० में
उज्जियनी जीती, ग्रीर ५७ ई० पू० तक वहाँ राज्य किया; तब प्रतिष्टान से
राजा विक्रमादित्य ने ग्रा कर उन्हें निकाल दिया। सुराष्ट्र का वृष्णिगण का राज्य
प्रकटतः शकों की चढ़ाई में ही मिट गया। इसी काल (लग० ६६–६४ ई० पू०)
के नहपान नामक चहरात वंश के शक सरदार के सिक्के ग्रीर उसके दामाद
उपवदात के लेख इस प्रदेश में मिलते हैं। उपवदात ने पुष्कर के पास मालव
गण को हराया। दिक्खन की तरफ नहपान का ग्राधिकार उत्तरी महाराष्ट्र ग्रीर
कींकण तक था। उसकी राजधानी महकच्छ (महच) थी। वह सिक्कों पर ग्रापने को
"महाच्चत्रप" कहता है, क्योंकि वह सिन्ध के महाराजा का च्चत्रप था। उपवदात
जैन था। नासिक ग्रीर जुन्नर में उसने बौद्ध मित्नुग्रों के लिए पहाड़ कटवा कर
कई विहार बनवाये। वैदिक ब्राह्मणों के यज्ञों के लिए भी उसने बहुत दान किथे।
उसके उन दानों के विषय में एक मनोरज्जक ग्राख्यान है जिसे हम ग्रागे कहेंगे।

उज्जियिनी से पुष्कर होता हुआ शुक राज्य मथुरा तक पहुँच गया (लग॰ ८० ई० पू॰)। वहाँ भी शकों का चहरात राजवंश स्थापित हुआ। मथुरा से तब शुंग राज्य मिट गया और इससे शुंग राज्य को ऐसा धक्का लगा कि वह मगध से भी उठ गया। अन्तिम शुंग राजा से काएव वंश के ब्राह्मण अमात्य ने राज्य छीन लिया (७३ ई० पू॰)। काएव वंश ने मगध में चार पीट्री राज्य किया।

<sup>\*</sup> द्वीप शब्द का अर्थ सदा टापू ही न होता था। प्रायः वह दोआब के अर्थ में और कभी कभी देश के अर्थ में भी आता था।

§ ५. गौतमीपुत्र शातकिंगि—शक लोग जब अपने साम्राज्य को यों पूने से पुष्करावती तक फैला रहे थे, तब प्रतिष्ठान के सातवाहन राजा ने, जिसके राज्य का उत्तरी अंश शकों ने ले लिया था, अञ्छा अवसर देख उन्हें दिक्खन से ठेलना शुरू किया। शक साम्राज्य के बीच घरे हुए गण्राज्यों ने भी सातवाहन राजा से सहयोग किया।

इस सम्बन्ध में जैन वाड्यय में यह त्राख्यान है कि भरकच्छ का 'राजा नहपान "कोषसमृद्ध" था, जब कि प्रतिष्ठान का शालिवाहन या सातवाहन राजा "बल समृद्ध" (सेना में प्रवल ) था। शालिवाहन ने नहपान की राजधानी पर चढ़ाई की। दो बरस उसे घेरे रखने के बाद वह निष्फल लौटा। तब शालिवाहन राजा को श्रपने शत्रु को हराने की नई युक्ति सूफी। उसने श्रपने एक श्रमात्य से रुष्ट होने का दिखावा किया श्रीर उसे निकाल दिया। वह श्रमात्य नहपान के यहाँ पहुँचा। नहपान ने उसकी बातों में श्रा कर उसे श्रपना मन्त्रो बना लिया। उसके कहने से नहपान ने अपना बहुत सा धन देवमन्दिर तालाब बाविहयाँ श्रादि बनवाने में खर्च कर दिया। शालिवाहन ने तब फिर भरकच्छ पर चढ़ाई की। नहपान श्रपना कोष खाली होन से काफी सेना भरती न कर सका, शालिवाहन का मुकाबला न कर सका श्रोर मारा गया।



नहपान के सिक्कों पर ख्रपना ठप्पा लगाय हुए गौतमीपुत्र के सिक्के ( दुर्गाप्रसाद-संग्रह )

प्रतिष्ठान का वही राजा पीछे विक्रमादित्य नाम से प्रसिद्ध हुन्ना। प्रसिद्ध है कि राजा विक्रमादित्य ने प्रतिष्ठान से न्ना कर ५७ ई० पृ० में उज्जयिनी जीती न्नोर शकों का संहार कर विक्रम संवत् चलाया। विक्रमादित्य उस राजा का विरुद्ध था। उसका न्नस्पान से राज्य छीनने के बाद



नासिक में गौतमीपुत्र सातकार्ण का कटवाया हुआ गुहा-विहार [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

गौतमीपुत्र ने उसके हिसकों को ग्रापनी छाप लगा कर चलाया। इन सिक्कों पर

चेहरा नह गान का है; उसके ऊपर ठोके हुए चिह्न गौतमीपुत्र के हैं। गौतमीपुत्र शात किंग की माँ गौतमी बालश्री श्रपने पोते के राज्यकाल में भी अरसे तक जीवित रही । नासिक में पहाड़ काट कर बनवाये हुए एक विहार में जिसका उस वीरजननी ने दान किया था, उसका खुद्वाया हुआ लेख विद्यमान है। उस लेख में उसने बड़ी संयत भाषा मं ग्रपने बेटे के कार्यों का बृत्तान्त दिया है। उस लेख के ग्रानुपार गोतमीपुत्र ने नहपान वाले चहरात वंश को "जड़ से उखाड़" कर को सातवाहन राज्य मुक्त किया था, उसके में साम्राज्य सारा



दिक्खन भारत सुराष्ट्र श्रीर गुजरात तथा राजस्थान का बड़ा भाग भी था।

"उसके वाहनों ( युद्ध के घोड़ों ने ) तीन समुद्रों का पानी पिया था" अर्थात् भारत के पूरव दिक्खन और पिन्छिम के समुद्रों तक उसका साम्राज्य फैला था। वह अपने "पौर जनों के साथ निर्विशेष-सम-सुख दुःख" था, अर्थात् सुख-दुःख में उसका रहन-सहन अपनी प्रजा के समान था।

गौतमीपुत्र सातकर्िं ने जब उज्जैन से शकों को उखाड़ा तब मधुरा के लोगों ने भी वहाँ के शक राज्य को उखाड़ फैंका । पूरवी पंजाब के गणराज्य भी फिर स्वतन्त्र हो उठे । शक राज्य तब केवल सिन्ध ब्रौर गन्धार में बाकी रहा । पिन्छमी भारत में शक साम्राज्य यों चालीस एक वर्ष ही टिक पाया।

- § दे. मालुव सा विक्रम संवत् राजा विक्रमादित्य ने संवत् चलाया यह अनुश्रुति पूरी ठोक नहीं है। पुराने लेखां में उस संवत् को मालव गण का संवत् अथवा "मालव गण की स्थिति (टहराव, मन्तव्य) से" चला हुआ संवत् कहते हैं। उसका नाम विक्रम संवत् बहुत पीछे पड़ा। मालव गण और राजा गौतमीपुत्र शातकिण ने इकट्ठे मिल कर उज्जियनी में शकों को हराया और तब से वह संवत् चला। उज्जियनी के साथ ही राजस्थान मथुरा और पूरवी पंजाब भी मुक्त हुए इससे प्रकट होता है कि इस सारी मेखला के गण्राज्य गौतमीपुत्र को सहयोग दे रहे थे।
- \$ 9. कन्द्रार के पहुच-निश्रदात २य के बाद पार्थव साम्राज्य के कमज़ोर हो जाने पर पूरवी ईरान या शकस्थान में एक छोटा पार्थव राज्य श्रालग हो गया। पार्थव जाति को पुरानी फारसी श्रीर संस्कृत में पहलव या पहुव कहते थे। इन पहुवों ने अपना राज्य शकस्थान से हरउवती की तरफ बढ़ाया, वहाँ से बढ़ कर काबुल के यूनानी राज्य को जीता श्रीर गन्धार तथा सिन्ध को भी शकों से छीन लिया (लग० २५ ई० पू०)। तब शकों का राज्य कहों भी न रह गया। हरउवती के पहुवों ने लगभग १५-२५ ई० तक अफगानिस्तान गन्धार श्रीर सिन्ध पर राज्य किया।

इन पह्नव राजास्त्रों में श्पिलिरिष, उसके बेटे स्रय या स्रज स्त्रौर स्रज के बेटे गुदफर या विन्दफर्न का विस्तृत राज्य रहा । श्पिलिरिष ने काबुल जीता । स्रज स्रौर विन्दफर्न समूचे उत्तरपिन्छिमी भारत के राजा थे। गन्धार को शकों से अज ने ही जीता।

पहुंच राजा प्रायः बौद्ध थे। हिन्दकोह के दिक्खन के यूनानी सिक्कों की तरह शकस्थान के इन राजान्त्रों के हरउवती में चलने वाले सिक्कों पर भी



श्रय या त्रज का सिक्का—घोड़े पर सवार राजा की मृर्ति । श्रीनाथ साह संग्रह]



गुंदफर का सिक्का; चित, राजा का चेहरा; पट, देवी के चौगिर्द प्राकृत लेख— 'महाराज गुदफरनस त्रातारस'।

प्राकृत स्त्रवश्य लिखी रहती थी । इसका यह स्त्रर्थ है कि काबुल स्त्रौर कन्दहार के प्रदेश तब स्वष्ट रूप से भारत में गिने जाते थे ।

\$८. सातवाहनों की चरम उन्नति—दूसरी शताब्दी ई० पू० में भारत में चार बड़ी शक्तियाँ थों। शक लोग पाँचवीं शक्ति के रूप में पहलेपहल पिच्छिमी मंडल में प्रकट हुए। किलंग का राज्य शकों से पहले ही चीण हो गया था। मध्यदेश के शुंग राज्य श्रौर उत्तरापथ के यूनानी राज्यों को शकों ने मिटा दिया। तब केवल दो शक्तियाँ वचीं, एक शक, दूसरे सातवाहन। पहले सातवाहनों को कुछ दबना पड़ा, पर पीछे उन्होंने शकों को "जड़ से उखाड़ दिया।" उसके बाद ५७ ई० पू० से सातवाहनों की शक्ति बहती ही गई।

गौतमीपुत्र का बेटा वासिष्ठीपुत्र पुळुमावी भी थोग्य राजा हुन्ना । उसने चन्दाजन ४४ से ८ ई० पू० तक राज किया । २८ ई० पू० में सातवाहनों ने काएव राजा से मगध च्रौर मध्यदेश भी जीत लिया । प्रायः तभी रोम में गण्राष्य के स्थान में साम्राज्य स्थापित हुन्ना । रोम साम्राज्य की पूरवी सीमा फारिस

की खाड़ी पर पार्थव साम्राज्य से लगती थी, क्योंकि यूनान मिस्र श्रौर पिंड्यमी एशिया के सब यूनानी राज्य उसमें सम्मिलित हो चुके थे । पुळुमावी ने रोम-सम्राट् श्रौगुस्त (स्) के पास दूत मेज कर प्रस्ताव किया कि दोनों मिल कर पार्थव राज्य को जीत लें । किन्तु वैसा हुआ नहीं।

प्रायः सौ बरस तक सातवाहन उत्तरपिन्छमी ऋंश को छोड़ सारे भारत के सम्राट् रहे। उनकी दिक्लिनी सीमा तिमळ राष्ट्रों तक थी, ऋौर वे राष्ट्र भी उनके प्रभाव में रहते थे। सातवाहनों का दरबार विद्या का केन्द्र बन गया। सातवाहन युग की समृद्धि ऋदितीय थी। भारतवर्ष के सुदूर कोनों में जो छोटे-मोटे राष्ट्र उनके साम्राज्य के बाहर बचे हुए थे, वे भी प्रत्येक बात में सातवाहन साम्राज्य का ऋनुकरण करते थे। इस युग के सातवाहनों में से राजा हाल का नाम बहुत प्रसिद्ध है।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

हूए। ऋषिक ऋौर तुखारों के मूल स्थान कहाँ थे ?

े २/ क्रम्बोज देश तुखार देश कव श्रोर कैसे बना ?

🎉 त्र्याधुनिक सिन्ध प्रान्त का नाम शकडीप कव ग्रौर कैसे पड़ा ?

४. सुघ्द किस देश का नाम था ? शकों के वहाँ से भारत तक प्रवास का मार्ग क्या श्राप्त?

/अभिवकम संवत किस घटना से खारंभ हुआ और उसका प्रवर्त्तक कौन था ?

६. गुदफर किस वंश का था त्रौर किस प्रदेश पर शासन करता था ?

निम्नलिखित का संनिप्त परिचय लिखिए—

ऋषिक, नहपान, हरउवती, उपवदात और गौतमी बालश्री।

## ऋध्याय ३

# ऋषिक श्रीर सातवाहन

( लग० २५ ई० -- २१० ई० )

§ १. तारीम काँठे में चीन और हिन्द का मिलना—लोप भीला
पर हूगों के आ बसने पर भी सीता तारीम काँठे के आर्थीवर्त्ती उपनिवेश, जो

श्रशोक के काल से वहाँ स्थापित होने लगे थे, पनपते रहे । खोतन की श्रनुश्रुति के श्रनुसार वहाँ राजा विजयसम्भव के प्रशासन में श्रार्य वैरोचन ने खोतन के पशुपालकों को पहलेपहल लिखना सिखाया । इसका यह श्र्यर्थ है कि उसने वहाँ के स्थानीय लोगों को भाषा को ब्राह्मी लिपि में लिखने की प्रथा चलाई । श्राधुनिक विवेचकों के मत से राजा विजयसम्भव श्रशोक के प्रायः एक शताब्दी बाद हुश्रा था । यो जब कि इस देश की श्रादिम जातियाँ पिष्ठुम तरफ फैल रहीं थी तभी उनके श्रपने देश में भारतीय सभ्यता की पौध लग रही थी।

पर हुगों ने चीन का पिन्छुमी दरवाजा घेर लिया यह बात चीन के सम्राटों को गवारा न हुई। उन्होंने अपने पुराने पड़ोसी ऋपिकों से हूणों के विरुद्ध सहायता लेनी चाही, श्रौर इस विचार से चाङ किएन नामक दूत को ऋषिकों के पास भेजा (१३८ ई० पू०)। रास्ते में दस बरस हूणों की कैद काटने के बाद १२० ई० पू० में वह वंद्ध के किनारे ऋषिक डेरे में पहुँचा । बलख के बाजार में उसने चीन का रेशम ख्रार बॉस की बनी चीजें विकती देखीं, ख्रीर पूछा कि वे कहाँ से ग्राई हैं। तब उसे मालूम हुन्ना कि हिन्दकोह के दक्खिन तरफ 'शिन्तु' (सिन्धु, हिन्द) नाम का विशाल ग्रौर सभ्य देश है, जिसके ग्रारपार हो कर वह माल ग्राता है। किरात लोग ग्रसम के रास्ते चीन ग्रौर भारत की वस्तुग्रों का विनिमय करते थे. पर दोनों देशों के जिित्तत लोग तब तक न जानते थे कि वे ठीक कहाँ से वह माल लाते हैं। इधर उत्तर की तरफ चीन के कानसू श्रौर भारत के कम्बोज देश के बीच केवल तारीम नदी का लम्बा काँठा था, जो ऋषिकों और तुखारों का मूल निवासस्थान था, ऋौर जिसके पूरवी छोर तक भारतीय बस्तियाँ पहुँच गई थीं। चाङ-िकएन उसके इस पार निकल आया था, जहाँ से आगे <sup>4</sup>शिन्तु' श्रौर पार्थव देशों को रास्ते जाते थे । इस प्रकार सम्य जगत् के पूरवी श्रौर पिच्छमी भाग, जो श्रदाई हजार बरस से एक दूसरे के लिए श्रन्धेरे में पड़े थे, प्रकाश में ऋा गये।

चाङ किएन के वापिस पहुँचने पर चीन के सम्राट्ने अपने इस पच्छिमी रास्ते को खुला ख्रीर सुरिच्चत रखने का पक्का निश्चय कर लिया। १२७ से ११६ ई० पू० तक चीनी सेनाख्रों ने हूगों को मंगोलिया के उत्तर तक मार भगाया । ऋषिक तुखारों को श्रपना पुराना देश भी वाधिस निला । १०२ ई० पू० में एक चीनी सेना सीर की उपरली दून में फरगाना (खोकन्द) तक समूचे मध्य एशिया को जीतती चली श्राई।

कानसू श्रीर कम्बोज के बीच के इस देश को चीन वालों ने दूसरी शताब्दी ई० पू० के श्चन्त में जब पार किया, तब यहाँ ३६ छोटे छोटे राज्य थे ---कुछ भारतीय उपनिवेशकों के श्रीर कुछ स्थानीय सरदारों के। हम देख चुके हैं कि भारतीय बस्तियाँ वहाँ उसके डेढ़ शताब्दी पहले-श्रशोक के काल-से ही वस रही थीं। चीनियों के ग्राने से पहले तारीम काँ ठे में भार-तीय बस चुके थे इससे चीनियों ने वहाँ के बहुत से स्थानों के नाम भारतीयों से ही लिये। सीता (यारकन्द) नदी के भार-तीय नाम को ऋपना कर चीनी उसे अब तक धीतो कहते हैं। चीनसम्राट् ने सीता-तारीम काँठों के।सब्राज्यों से सम्पर्क किया।



खोतन के राज्य ने चीन से सहर्ष मैत्री कर ली । अन्य सब राज्यों पर भी चीन सम्राट् ने अपना प्रभाव जमा लिया । इसके बाद तारीम के काँठे में भारत और चीन दोनों का प्रभाव जारी रहा, इसलिए आधुनिक विद्वान् उस देश को प्राचीन इतिहास में 'चीन-हिन्द' (Ser-india) कहते हैं । 'चीन-हिन्द' या ऋषिक तुखारों के देश में ऋषिकों के हूगों से भगाये जाने के बाद एक शताब्दी के अन्दर (१६५-६५ ई० पू०) दो बड़ी बातें हो गईं। एक तो यह कि ऋषिक तुखार लोग इस अरसे में बहुत कुछ सम्य हो गये, और दूसरे उस देश के द्वारा चीन और भारत का परस्वर सम्बन्ध स्थापित हो गया।

§ २. कुपाण कपस — ग्रब धीरे-धीरे ऋषिक लोग हिन्दकोह के इस पार भी उतरने लगे। खास कर कम्बोज देश से पूरवी हिन्दकोह के घाटों को पार कर चितराल स्वात ग्रीर सिन्ध की दूनों में हो कर वे सीधे उत्तरी गन्धार में ग्रा निकले। जैसे ग्रशोक के काल में गन्धार के लोग हिमालय पार कर सीता के काँठे में जा बसे थे, वैसे ग्रब सीता काँठे के लोग गन्धार में ग्रा बसे।

हिन्दिकोह के दिक्खन उनकी पाँच छोटी छोटी रियासतें बन गईं। कुछ काल बाद कुषाएा कि कप्त नाम का शिक्तशाली व्यक्ति उनमें से एक का सरदार हुआ। उसने बाकी चारों रियासतों को भी जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। यह घटना उस काल की है जब हर उबती के पह्नव राजा काबुल को जीत रहे थे। कुषाएा कपस तब चुप रहा, और अवसर की प्रतीचा करता रहा। ऋषिकों का एक बड़ा राज्य स्थापित होने की सूचना देने को उसने अपने दूत चीन भेजे, जिनके हाथ बौद्ध धर्म की एक पोथी पहलेपहल चीन पहुँची (२ ई० पू०)। पह्नव राज्य के कमजोर होने पर उसने समूचे अफगानिस्तान किपश और पीछे, पांच्छमी-पूरवी गन्धार (पुष्करावती, तच्चशिला) को कमशः जीत लिया। बलख और कमबोज तथा चीन हिन्द के कुछ भाग पर तो उसका अधिकार पहले ही से

<sup>\*</sup>यह माना जाता रहा है कि कुषाण ऋषिकों की एक खाँप थी, ख्रतः वह कफ्स (१म) के वंश का नाम है। स्व॰ जायसवाल जी का कहना था कि कुषाण उस राजा का व्यक्तिगत नाम था। उसके वंशजों ख्रीर उत्तराधिकारियों को भी साधारणतः कुषाण कह दिया जाता है।

था। उसके राज्य की पिन्छमी सीमा स्रव पार्थव राज्य से लगने लगी। दीर्घ शासन के बाद स्रस्सी बरस की स्रायु में उसकी मृत्यु हुई (लग० ४० ई०)। उसकी राजधानी हिन्दकोह के उत्तर तरफ बदख्शाँ में ही रही।

§ ३. ऋषिक-सातवाहन-युद्ध-कृपाण कप्स का उत्तराधिकारी उसका बेटा विम कपस हुआ। उसका राज्यकाल अन्दाजन ४०-७८ ई० है।

कुषाण बौद्ध था, पर विम शैव। उसने समूचे पंजाब को जीता, श्रौर श्रागे दिक्खन श्रौर पूरव बद्ने का यत्न भी किया। उसकी राजधानी बद ख्शाँ में ही रही।

मारत के श्रिधिक तर लोगों ने ऋषिकों को भी शक ही कहा, क्योंकि 'इनकी भाषा





विम कपस का सिक्का चित, राजा विम ऋगिन में ऋाहुति देते हुए; पट, नन्दी के सहारे खड़े शिव। [ श्री० सा० सं० ]

शकल-सूरत श्रीर वेब-भूषा शकों की सी थी । श्रीर जब विम कप्त गन्धार से पूरव श्रीर दिक्खन बढ़ने लगा तब सवा सौ बरस पुराना शक सातवाहन युद्ध फिर छिड़ गया । हमारे ज्योतिए ग्रन्थों की श्रनुश्रुति है कि विक्रमादित्य के शकों को जीत कर विक्रम-संवत् चलाने के बाद उसके वंश में राज्य बना रहा, किन्तु १३५ बरस बाद उसके वंश शालिवाहन को फिर शकों से लड़ना पड़ा । शालिवाहन ने शक राजा पर पूरव से चढ़ाई की, उसे भगा कर उसका पीछा किया तथा मुलतान के पास करोड़ नामक स्थान पर उसे लड़ाई में मार डाला । तबसे शालिवाहन-शकाब्द चला ।

मुलतान प्रदेश के बड़े बूढ़े इसी ख्यात को यों सुनाते हैं कि रावलपिंडी की तरफ का राजा सिरकप था, जिसका बेटा रिसालु था। रिसालू ने पंजाब के लोगों को पीडित किया, तब उन्होंने राजा शालिवाहन से सहायता माँगी। शालिवाहन विकमादित्य का वंशज था। उसने पूरव से रिसालू पर चढ़ाई की। करोड़ की लड़ाई में रिसालू मारा गया। 'सिरकप' का ऋर्य ग्रव कहानी सुनाने वाले करते हैं—सिर काटने वाला, पर वास्तद में वह 'श्री कपस' का रूपान्तर है। तच्चित्ता का जो भीटा कुषाण और विम कपस के काल का है, वह ग्रब सिरकप की ढेरी कहलाता है। रिसालू ऋपिक का तुच्छता-सूचक रूप है। सिरकप के बेटे रिसालू का ग्रर्थ है कुषाण कपस का बेटा विम जो कि ऋपिक था।

सतलज के काँठे में यौधेयों का बड़ा गण्राज्य था। करोड़ उन्हीं के प्रदेश में था। जान पड़ता है रिसालू विम ने जब उनपर चढ़ाई की श्रौर वे श्रकेले उसका सामना न कर सके तब उन्हींने शालिवाहन राजा को सहायता के लिए बुलाया।

जिस शालिवाहन या सातवाहन राजा ने करोड़ की लड़ाई में विम को हराया और मारा, वह भी विक्रमादित्य कहलाया । अनुमान है कि उसका अपना नाम कुन्तल सातकर्षि। था और पहले विक्रमादित्य से भेद करने के लिए उसे विषमशील विक्रमादित्य कहा गया । उसके साम्राज्य में दिक्खन और उत्तर भारत का मुख्य भाग तथा सुराष्ट्र भी था । राजा विषमशील विक्रमादित्य की रानी मलयवती जब उससे संस्कृत बोलती तब वह उसकी बात ठीक समभ न पाता, क्योंकि उस जमाने में बोलचाल की भाषा प्राकृत थी । मन्त्री शर्ववर्मा ने तब राजा के लिए कातन्त्र नाम का व्याकरण् लिखा जिससे संस्कृत सुगमता से सीखी जा सके । कश्मीर की तरफ का लेखक गुणाढ्य इस विक्रमादित्य के दरबार में आया और शर्ववर्मा ने उसका राजा से परिचय कराया । गुणाढ्य ने बृहत्कथा नाम की सुन्दर कहानियों की बड़ी पोथी लिखी जिसमें विषमशील विक्रमादित्य की कहानी भी थी ।

<sup>†</sup> पंजाब के अन्य भागों में सिरकप रिसालू और शालिवाहन की कहानी अन्य अनेक रूपों में चलती है, तो भी शालिवाहन और रिसालू का सम्पर्क उसके सभी रूपों में आता है।

\$3. मध्य एशिया में खोतन और चीन का साम्राज्य—िरसालू विम जब पूर्वी पंजाब की श्रोर श्रपना राज्य बढ़ा रहा था तभी (६० ई० से) चीन-हिन्द के छोटे छोटे भारतीय राज्यों में से खोतन राज्य शिक्तशाली हो उठा श्रीर नीया से काशगर तक के १३ राज्यों को उसने ग्रपने ग्राधिपत्य में कर लिया। तभी चीन की ग्रोर से पानछाश्रो नामक सेनापित चीनिहन्द में श्राया। उसने खोतन से मैत्री कर ली श्रीर उसके सहयोग से वहाँ के सब राज्यों को ग्रधीन कर तारीम के उत्तर तरफ कुचि को ग्रपना श्रिष्ठान बनाया (७२-१०२ई०)। पानछाश्रो ने सारे पिनछुमी मध्य एशिया को भी जीत कर कास्ती सागर के तट पर चीन का भंडा जा गाड़ा, जिससे रोम श्रीर चीन साम्राज्यों की सीमाएँ एक दूसरे के बहुत निकट श्रा गई। पर १०२ई० के बाद मध्य एशिया से चीनी शिक्त की बाढ़ एकाएक उतर गई। तब खोतन का राज्य ही पूरवी मध्य एशिया में सबसे श्रिधक शिक्तशाली रहा।

\$ 4. देवपुत्र कनिष्क—करोड़ की लड़ाई के बाद सातबाहन सम्राट् का प्रभाव पंजाब तक पहुँच गया, पर उसने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं। पंजाब के छोटे छोटे राज्य और गणराज्य स्वतंत्र हो गये; गन्धार अप्रयात् उत्तरपिच्छिमी पंजाब में ऋषिक सरदार बने रहे।

तभी ऋषिकों की एक छोटी खाँप में राजा कृतिक हुआ। उसने खोतन के राजा विजयकीर्त्त और कुषाण वंशी राजा के साथ मिल कर फिर उत्तर भारत पर चढ़ाई की। विजयकीर्त्त विजयसम्भव के ही वंश का था। गन्धार से करोड़ के आसपास यौधेयों के देश तक समूचा पंजाब उन्होंने जीत लिया। तब पूरव बढ़ते हुए मथुरा और साकेत (अयोध्या) को लिया और फिर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई कर वहाँ के राजा को हराया। पाटलिपुत्र के राजा से किनिष्क ने पहले तो सात लाख का हरजाना माँगा, पर पीछे वह बौद्ध विद्वान कि अश्वयोप को और भगवान बुद्ध के कमण्डलु को पा कर संतुष्ट हो गया और उन्हें ले कर लीट आया। मध्यदेश और मगध पूरी तरह किनष्क के हाथ में आ गये और वहाँ उसके चत्रप राज करने लगे। मगध में उसका चत्रप वनस्पर था जिसके वंशज अब बनाफरे राजपूत कहलाते हैं।

मध्यदेश से कनिष्क का श्राधित्य, जान पड़ता है, नेपाल पर भी पहुँचा। नेपाल में मूलतः किरात लोग रहते थे। वह श्रशोक के साम्राज्य के श्रान्तर्गत था, श्रीर श्रशोक की बेटी श्रीर दामाद वहाँ जा बसे थे, तो भी किरातों



मथुरा के पास माट गाँव से पाई गई कनिष्क की खंडित सूर्त्ति [ मथुरा संप्र॰, भा॰ पु॰ वि॰ ]

का राजवंश वहाँ सः प्राज्य के ग्राधीन बना रहा था। लग० ११० ई० में वह राजवंश मिट गया श्रौर कनिष्क वंश के सिक्के नेपाल में चलने लगे।

कनिष्क ने पुष्करावती से कुछ हट कर पुष्पपुर (पेशावर) बसाया श्रीर बदख्शाँ से श्रपनी राजधानी वहीं उठा लाया। उत्तर भारत श्रफगानिस्तान श्रीर मध्य एशिया में दूर तक फैले उसके साम्राज्य के बीचोंबीच वह नगर पड़ता था।

ईरान के पार्थव राजा ने श्रफगानिस्तान में किनिष्क के राज्य पर
चढ़ाई की । घोर युद्ध के बाद किनिष्क
ने उसका पराभव किया । चीन-हिन्द
के सब राज्यों पर श्राधिपत्य स्थापित
कर किनिष्क ने श्रपनी साम्राज्यसीमा
ठेठ चीन से लगा दो । चीन की
पीली नदी के काँठे के एक राजा की

हरा कर उसने उसके बेटों को स्रोल रक्खा । चीन हिन्द के स्रतिरिक्त वंत्तु सीर काँटों की तथा वंत्तु के पिन्छिम स्राराल स्रीर कास्पी समुद्रों तक की सब ऋषिक बस्तियों को भी स्रपने साम्राज्य में लाने की उसने चेष्टा की । उसकी मृत्यु किसी उत्तरी देश में युद्ध करते हुए ही हुई । कहते हैं उन्हीं चढ़ाइयों में से एक में जब कि वह पामीर के उत्तर वाले पहाड़ी घाटे को लाँघ चुका तथा बीमारी से पड़ा था, तब एक रात उसके युद्धों से थके सैनिकों ने उसे कम्बलों से टक दिया अग्रीर एक सैनिक उसके ऊपर बैठ गया जिससे वह दम घुट कर मर गया।

दूसरी शताब्दी ई० ग्रौर बाद के ग्रमेक राजकीय लेख चीन-हिन्द से मिले हैं। उनकी भाषा गन्धार की प्राकृत है। कनिष्क की राजधानी गन्धार में होने ग्रौर किनष्क का राज्य चीन-हिन्द तक फैला होने से गान्धारी प्राकृत का वहाँ की राजभाषा हो जाना सर्वथा स्वामाविक था।

कृतिष्क ने अपना संवत् भी चलाया जिसका आरम्भ लग० ११० ई० में होता है। अउस संवत् के १ से २३वें वर्ष तक के लेख पाये गये हैं। पेशावर और अन्य स्थानों में किनष्क ने अनेक स्त्र विहार आदि बनवाये। अपनी राजधानी को उसने सातवाहनों की तरह विद्या का केन्द्र बनाया। महाकि और दार्शनिक अश्वयोप के अतिरिक्त आयुर्वेद का प्रसिद्ध आचार्य चरक भी उसकी सभा में था। किनष्क की प्रेरणा से बौद्धों की चौथी संगीति कश्मीर में श्रोनगर के पास हुई। अशोक की तरह किनष्क ने भी दूर दूर तक बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। उसका नाम आज भी तिब्बत खोतन और मंगोलिया तक याद किया जाता है। उसके सिक्कों पर उसका नाम किनष्क शाहानुशाह अर्थात् शाहों का शाह लिखा होता है। चीनी सम्राटों की नकल कर किनष्क अपने को देवपुत्र भी कहता था, और रोम सम्राट् की नकल कर कइसर भी।

\$6. उज्जियनी में नये शक वंश की स्थापना—मध्यदेश श्रीर मगध ऋषिक राजा के हाथ श्रा जाने के बाद जब सातवाहन साम्राज्य दिक्यन तक सीमित रह गया तब फिर शकों सातवाहनों का संवर्ष उज्जियनी के च्लेत्र में जा पहुँचा । भारत का उत्तरापथ श्रीर मध्यदेश किनष्क ने स्वयं जीते थे, पर पश्चिम देश को जीतने का काम श्रपने एक निकट सम्बन्धी पस्तन था चष्टन को सौंप दिया था । सिन्धु-सौंबीर (डेरागाजीखाँ श्रीर सिन्ध प्रदेश ) कच्छ सुराष्ट्र श्रवन्ति श्रादि को जीत कर वहाँ राजाधिराज के महाच्लत्रप रूप में

<sup>\*</sup> परिशिष्ट २।

स्थापित होना चष्टन का जिम्मा था । सुराष्ट्र श्रवन्ति श्रादि जनपद श्ररसे से सातवाहन साम्राज्य में चले श्राते थे । चष्टन एक बार इन जनपदों को जीत कर उज्जैन में महात्तत्रप बन बैठा (लग॰ १२० ई॰)। किन्तु पीछे राजा गौतमीपुत्र पुळोमाबी ने श्रवन्ति श्रौर सुराष्ट्र वापिस ले लिये।

§ ७. कनिष्क के वंशज, शक रुद्रदामा और युक्कश्रो शातकर्णि— कनिष्क के बाद उसके वंश में कमशः सम्राट् वासिष्क (ज्ञात तिथियाँ संवत् २४-२८) हुविष्क (संवत् ३३-६०) श्रौर वासुदेव (संवत् ७४-६८) हुए। हुविष्क के राज्यकाल के बीच सं० ४१ का वामेष्कपुत्र कनिष्क का भी लेख मिला है। इस कनिष्क २य की ठीक स्थिति क्या थी सो एक समस्या है। सब मिला कर कनिष्क वंश ने भारत के मध्यदेश में एक शताब्दी राज किया श्रौर उस श्रविष्य में उनका भारत श्रौर मध्य एशिया का साम्राज्य प्रायः ज्यों का स्यां बना रहा।

उज्जियिनी में चष्टन के वेटे ने राज्य नहीं किया। उसके पोते रहदामा को अपनी वेटी सातवाहन राजकुमार (गौतमीपुत्र पुळोमावी के बेटे वासिष्ठीपुत्र चकोर सातकिश्णि) को व्याह में देनी पड़ी। रहदामा का राज्य तब केवल कच्छ और सिन्धु-भौवीर में रहा होगा। प्रायः बीस बरस पीछे, गौतमीपुत्र पुळोमावी की मृत्यु के बाद, रहदामा ने सुराष्ट्र और अवन्ति पर फिर चटाई की और "दिस्णापथ-



हुविष्क का सिक्का [ श्रीनाथ साह संग्रह ]

पित सातकिं को दो बार खुली लड़ाई में जीत कर भी निकट सम्बन्ध के कारण नहीं उखाड़ा।" सुराष्ट्र सावरमती काँठा मारवाड़ अवन्ति ग्रादि जनपद रुद्रदामा के ग्राधीन हो गये। उन जनपदों की प्रजा ने उसे "रच्या के लिए पित किंदि में वरा" ग्रीर यों रद्रदामा ने महाच्चत्रप पद पाया। उसने ग्रापनी उस जिम्मेदारी को ऐसो तत्ररता से निवाहा कि "डाकू जंगली जानवर रोग ग्रादि " कभी उन जनपदों ग्रीर ( उनके ) नगरों को खू नहीं पाते थे," ग्रीर "लगातार ठीक ठीक न्याय करते हए हट धर्मानुराग का" परिचय दिया,

जिससे प्रजा उसके प्रति श्रानुरक्त रही । उसने "युद्ध के सिवाय मरते दम तक कभी पुरुप का वध न करने की श्रापनी प्रतिज्ञा को सत्य कर दिखाया" था।

रद्रदामा के राज्य की उत्तरी सीमा पर सतलज के काँठे में करोड़ प्रदेश (म्राजकल की बहावलपुर रियासत) में योधेय गण का राज्य था। रद्रदामा गर्व से कहता है कि "सब च्रियों में प्रसिद्ध हुई ग्रापनी वीर पदवी के कारण स्राभिमानी बने हुए स्रौर किसी तरह काबू न ग्राने वाले योधेयों को" भी उसने "जबरदस्ती उखाड़ डाला।" जब दिमेशिय स्रौर उसके बाद के यूनानी राजान्नों ने पंजाब-सिन्ध को जीता, स्रौर जब शकों ने सिन्ध से गन्धार स्रौर मथुरा से



चष्टन सिक्के ५र से वढ़ाया हुन्चा चित्र



रुद्रदामा सिक्के ५र से बढ़ाया हुन्ना चित्र

शाकल (स्यालकोट) तक विजय किया, तब जान पड़ता है वे योधेय गण को कभी श्रधीन न कर सके थे, इसीसे योधेयों की वीरता की प्रसिद्धि सारे भारत में हो गई थी। पर श्रब दूसरी शताब्दी ईसवी में कनिष्क वंश के साम्राज्य श्रीर रद्रदामा के राज्य के बीच यौधेय मानो चक्की के दो पाटों के बीच फँस कर कुचले गये।

सुराष्ट्र में गिरनार के पहाड़ में चन्द्रगुप्त मौर्य ने जो बाँध बनवाया था, रुद्रदामा के राज्य-काल में बहुत ऋधिक वर्षा के कारण वहाँ की सब निद्यों में बाद श्रा जाने से वह टूट गया । श्रितिवृष्टि श्रीर बाद से फसलें पहले ही बह गईं थीं । उसपर यह सिंचाई का साधन भी नष्ट हो जाने से प्रजा में हाहाकार मच गया । रुद्रदामा ने श्रपने "मित-सिचवों" श्रीर "कर्म-सिचवों" (राज्य की नीति के बारे में सलाह देने वाले सभासदों श्रीर शासन चलाने में हाथ बँटाने वाले श्रमात्यों ) से सज्ञाह ली तो उनमें से किसी को उस बाँघ को फिर से बनवाने की हिम्मत न हुई। पर रुद्रदामा ने उसे फिर बनवा ही डाला, श्रीर प्रजा से किसी प्रकार का श्रितिरक्त कर या बेगार लिये विना बनवाया। उसी के सम्बन्ध उसने सुन्दर संस्कृत गद्य में श्रपना जो लेख श्रशोक वाली चटान पर खुद्रवाया, उसी से हम उसके इतिहास की ये सब बातें जान पाये हैं।

रुद्रदाभा के पीछे शक च्रत्रपों से सातवाहनों ने फिर कई प्रदेश ले

लिये। दूसरी शताब्दी ई० के पिछले भाग में यज्ञश्री शातकर्णि नामक सातवाहन राजा वड़ा शक्तिशाली हुन्रा।

\$८. तिमळ श्रीर सिंहल राष्ट्र—गौतमीपुत्र शातकार्णे श्रीर वासिष्ठीपुत्र पुळ्मावी के प्रशासनों में सातवाहनों का नियन्त्रण भारत के दिक्लनी समुद्र तक था। उसके बाद भी श्रारसे तक वह जारी रहा दीखता है। किन्तु जब सातवाहनों को उत्तर श्रीर पन्छिम भारत में ऋषिक शकों के साथ उलभना



यज्ञश्री शातकर्षि सि≆के पर से बढ़ाया हुद्र्या चित्र

पड़ा तब उनका तिमळ राष्ट्रों पर नियन्त्रण ढीला पड़ गया। ठीक किनष्क के काल से वहाँ के स्थानीय राज्य सिर उठाने लगे।

दूसरी शताब्दी ई॰ के त्रारम्भ में चोल राजा करिकाल हुत्रा, जिसने सब तिमळ राष्ट्रों त्रौर सिंहल पर भी त्रपनी प्रभुता जमाई । उसकी राजधानी कावेरी नदी पर उरगपुर या उरैपुर ( त्राधुनिक तिक्चिरप्पली = 'त्रिचनापली') थी। कावेरी के बाँध बनाने के लिए उसने सिंहल कैदियों से काम लिया त्रौर कावेरी के मुहाने पर कावेरीपट्टनम् बन्दरगाह बसाया। उस पट्टन में एक मन्दिर सात-चाहन का भी था, जिसमें सातवाहन की पूजा होती-थी! इससे प्रकट होता है कि सातवाहन राजास्रों का तिमळ देश पर कितना प्रभाव रह चुका था।

करिकाल के बाद कुछ काल तक चेर राज्य सब तिमळ राष्ट्रों में प्रमुख रहा | फिर पांड्यों की प्रधानता रही | सिंहल राजा गजबाहु (११३-१३५ ई०) ने चोल देश पर चटाई कर न केवल सिंहल कैदी छुड़ाये, प्रत्युत तिमळ कैदियों को ले जा कर उनसे अपने देश में सिंचाई के बाँध बनवाये |

चोल देश का उत्तरी ग्राधा भाग जिसकी राजधानी काञ्ची (काञ्चीवरम्) थी, सातवाहनों के ग्राधीन ही रहा । यज्ञश्री के काञ्ची वाले सिक्कों पर दो मस्तूलों वाला जहाज बना रहता है, जो उसकी समुद्री शक्ति को सूचित करता है।

इन सब तिमळ श्रीर सातवाहन राजाश्रों ने समुद्री डाकुश्रों का दमन कर विदेशी व्यापार को खूब बटाया । कर्णाटक के पिन्छमी समुद्रतट पर जहाँ सातवाहन साम्राज्य श्रीर केरल राज्य की सीमाएँ लगतीं या एक दूसरे के निकट पहुँचतीं, वहाँ प्रायः समुद्री चाँचियों का श्राड्डा रहता । नदी के मुहाने में श्राणी-कट-बाँध बनवा कर सिंचाई के लिए पानी काटने का तरीका भी इन्हों राजाश्रों ने चलाया।

# परिशिष्ट २

## कनिष्काब्द शकाब्द श्रोर प्राचीन शकाब्द

श्रनेक भारतीय विद्वानों ने किनष्काव्द का श्रारम्भ ७८ ई० में श्रर्थात् किनष्काब्द को प्रचलित शकाब्द मान लिया है। इसके श्रनुसार किनष्क का राज्यकाल ७८ से १०१ ई० तक रहा। चीन हिन्द श्रीर चीन के इतिहास को देखते हुए वैसा होना श्रसम्भव है, क्योंकि ७३ से १०२ ई० तक चीन हिन्द में पानछाश्रो बैठा था, जब कि किनष्क का श्राधिपत्य वहाँ न हो सकता था। दूसरी तरफ, यह निश्चित है कि किनष्क का श्राधिपत्य चीन की सीमा तक था, श्रीर पीली नदी (होश्राङ हो) काँठे के किन्हीं राजकुमारों को उसने श्रोल रक्खा था। ये राजकुमार गर्मियों में कापिशी में, पतम्ब श्रीर वसन्त में तच्चिता में श्रीर जाड़ों में मध्य पंजाब में रक्खे जाते थे, जहाँ इनके लिए विद्वार बनवाये गये थे। मध्य पंजाब के उस प्रदेश का नाम ही उनके कारण चीन-भुक्ति हो गया था। सातवीं शताब्दी तक वे विहार श्रीर कापिशी वाले विहार की दीवारों पर चीनी शैली के चित्र विद्यमान थे जिन्हें चीनी यात्री य्वान च्वाङ ने देखा था।

विम कप्त के बाद भारत में का ऋषिक राज्य नष्टप्राय हो जाने पर किनिष्क ने, जो कि ऋषिकों की छोटी शाखा का था, उसे पुनःस्थापित किया, यह बात ऊपर खोतनी थ्रौर चीनी बृत्तान्तों के अनुसार दी गई है। उस काल के सिकों से विम थ्रौर किनष्क के बीच का व्यवधान २५-३० वर्ष का प्रतीत होता है, जिससे कि उक्त खोतनी चीनी बृत्तान्तों की पुष्टि होती है। यों किनष्क का प्रशासन यदि ७८ ई० में ख्रारम्भ हो तो विम का लग० ५० ई० में समात होना चाहिए, पर वह बात शक-पह्नय-ऋषिकों के पिछले समूचे इतिहास को देखते हुए असम्भव है।

मारतीय शकों पह्नवों और ऋषिकों के पहले लेखों में भी अनेक तिथियों के उल्लेख हैं। पहलेपहल सन् १६०८ में श्री राखालदास बनजीं ने यह कहा कि वे सब तिथियाँ एक ही पुराने संबत् की होनी चाहिएँ, जिसका आरम्भ लग० १०० ई० पू० में होना चाहिए। स्वीडन के संस्कृत-विद्वान् डा० स्टेन कोनौ ने उस प्राचीन शकाब्द का आरम्भ ८२ ई० पू० में माना। उन्होंने उत्तरप्रिकृम के खरोष्ठी लेखों की सब तिथियाँ उस संबत् में मानों, पर महाराष्ट्र के नहपान और उषवदात के एवं मथुरा के शकों के ब्राह्मी लेखों की तिथियों को उस शृंखला से अलग रक्खा। १६२०-३१ में श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने ८३ ई० पू० में प्राचीन शकाब्द का आरम्भ मानने की त्रुटियाँ दिखाते हुए लग० १२३ ई० पू० में उसका आरम्भ रक्खा और महाराष्ट्र मथुरा के लेखों की तिथियों को भी उसी संवत् की मान कर इतिहास की व्याख्या की। उक्त समूचे विवाद का सार यहाँ नहीं दिया जा सकता, केवल यही कहा जा सकता है कि उक्त विद्वानों की विवेचना के बाद जायसवालजी की स्थापना से समूचे शक-पहुव-ऋष्टिक इतिहास की घटनावली बहुत सुलमे रूप में प्रकट हुई।

किन्तु जायसवालजी की उस इतिहास-व्याख्या के बाद भी दो एक छोटी

गुत्थियाँ बाकी रह गईं। प्राचीन शकसंवत् के १२२वें वर्ष से पहले पेशावर में तथा १३६वें वर्ष से पहले तच्चिता में विन्दफर्न पह्नव के स्थान में कुषाण कफ्स का राज्य आ चुका था। यदि उस संवत् का आरम्भ १२३ ई० में हुआ हो तो ये बातें १ ई० पू० और १३ ई० की हुईं। किन्तु सीरिया के ईसाइयों की पुरानी अनुश्र ति है कि ईसामसीह के जीवनकाल में उनका शिष्य सन्त थोमास विन्दफर्न के प्रशासन में (उत्तरपिव्छमी) भारत आया था। इसलिए ईसाब्द के कुछ काल बाद तक विन्दफर्न का प्रशासन गन्धार में रहा होना चाहिए। यदि प्राचीन शकाब्द का आरम्भ लग० ११० ई० पू० में माना जाय तो यह किटनाई दूर हो जाती है।

प्राचीन शकाब्द के १८४ या १८७वें वर्ष का एक लेख विम कपत के प्रशासन का है, फिर १६१वें वर्ष के एक लेख से विम की मृत्यु हो चुकी सूचित होती है। यदि प्राचीन शकाब्द का आरम्भ लग० १२३ ई० पू० में हुआ हो तो विम की मृत्यु ६२ या ६५ और ६६ ई० के बीच कभी हुई। यदि किनष्क का प्रशासन ७८ ई० में आरम्भ हुआ हो तो विम और किनष्क के बीच का व्यवधान केवल १० वर्ष के लगभग हुआ, जो कि सिक्कां के साद्य के अनुसार २५-३० वर्ष का होना चाहिए। किन्तु इमने देखा है कि प्राचीन शकाब्द का आरम्भ १०-१२ वर्ष पीछे—लग० ११० ई० पू० में—मानना उचित है। उस दशा में विम की मृत्यु टीक ७८ ई० में आ जाती है जो कि भारतीय ज्योतिषियों और पंजाब की अनुश्रुति के टीक अनुसार है। यो प्रचलित शकाब्द को वे जो शालिवाहन-शकाब्द कहते और उसके आरम्भ का जो बृत्तान्त वे देते हैं उसकी पूरी पुष्टि आधुनिक खोज से हुई है। विशेष विवेचना के लिए देखिए जयचन्द्र विद्यालंकार (१६३३)—भारतीय इतिहास की रूपरेखा ए० ८३४–८५०, १०७७–१०८०; (१६५६)—भारतीय इतिहास की मीमांसा पूर्ण २४५–२५५।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

अं भारत त्रीर चीन का सम्बन्ध पहलेपहल कब त्रीर किस प्रकार हुन्ना ? र्भ चीन में बौद्ध धर्म के प्रन्थ पहलेपहल किस राजा ने किस त्र्यवसर पर भेजे ? उस राजा क्रें वंश त्रीर कार्यों के सम्बन्ध में त्राप क्या जानते हैं ?

अप्रतिवाहन और रिसालू के युद्ध की ख्यात क्या है ? उसकी व्याख्या क्या है ? अप्र किनक के राज्यकाल की घटनाओं का वर्णन की जिए।

प्र. इनका संचिप्त परिचय दोजिए—पानछात्रो, वैरोचन, श्रश्वघोष, विजयकीर्ति, चष्टन, रुद्रदामा श्रौर यज्ञश्रो शातकर्णि।

७. करिकाल श्रीर गजबाहु कहाँ के राजा थे? दोनों की प्रसिद्धि किस बात के लिए है?

#### अध्याय ४

#### बृहत्तर भारत का उदय

\$ १. मध्य एशिया में भारतीय उपनिवेश और प्रभाव—सीता के काँ ठे द्रार्थात् पूरवी मध्य एशिया में द्रार्यावर्ती उपनिवेशों की नींच द्राशोक ने डाली थी। तब से उन उपनिवेशों तथा उनके द्वारा समय बनाये गये वहाँ के मूल निवासियों ने इतिहास में जो भाग लिया उसका उल्लेख पीछे जहाँ तहाँ द्याया है। इस काल तक वहाँ स्थिर राज्य खड़े हो चुके थे। यहाँ उनका इकट्ठा विवरण देना द्राभीष्ट है।

कियश गन्धार उरशा (= ऋाधुनिक हजारा = सिन्ध ऋौर जेहलम निदयों के बीच का हिमालय का प्रदेश) ऋौर दरद देश के उत्तर, हिन्दकोह के उस पार, कम्बोज देश (बदख्शाँ-पामीर) था, जिसकी पूरवी सीमा सरीकोल ऋौर कन्दर पर्वतों से बनी है। इन पर्वतों के पूरव तरफ वह लम्बा पठार फैला है जिसमें सीता ऋौर तारीम निदयाँ बहती हैं।

सरीकोल ख्रौर कन्दर के बीच की दून ख्रव तागदुम्बाश पामीर कहलाती है। चीनी यात्रियों ने उसका जो नाम लिखा है वह कबन्ध जैसे किसी संस्कृत शब्द का रूपान्तर है। उसके पूरव सीता की उपरली धारा पर चोक कुक देश या जो ख्रव यारकन्द कहलाता है। चोक कुक के उत्तर शैल या खश देश था जो ख्रव काशगर है। दोनों के बीच का प्रदेश उप या ख्रोष था जिसे ख्रव

यंगे-हिसार स्चित करता है। चोक्कुक के प्रव पहाड़ों की तलहटी में खोतन राज्य था, जिसके उत्तर रल्लक श्रीर प्रव तरफ भीम श्रीर निजांग (श्राधु॰ नीया) प्रदेश थे। नीया से भारतीय सभ्यता के बहुत श्रवशेष मिले हैं। तुखारों का श्रिभजन (मूल निवास-स्थान) नीया के प्रव था। उसके श्रागे प्रव तरफ चल्मद प्रदेश था श्रीर फिर लोप सरोवर के काँठे में नाभक, जिसे चीनी नफोभो कहते थे। खोतन से नाभक तक सब प्रदेशों के उत्तर तकलामकान महभूमि फैली है श्रीर नाभक से चीन की पांच्छमी सीमा की तुनहाङ बस्ती तक पहुँचने को भी महभूमि लाँघनी पड़ती है। प्राचीन काल में तकलामकान का दिक्खनी छोर जो नीया श्रादि बस्तियों के साथ लगता था, हरा-भरा था। भारतीय पोथियाँ चित्र श्रादि तुनहाङ से भी बड़ी संख्या में मिले हैं।

तकलामकान मरुभूमि के उत्तर तारीम नदी है, जिसके और थियानशान पर्वत के बीच उत्तरी उपनिवेशों की परम्परा थी। इनमें काशगर के पूरव भरुक देश था ( श्राधु॰ उच-तुरफान ), फिर कृचि ( श्राधु॰ कृचा ), श्रीर श्रिम ( श्राधु॰ यंगे-शहर )। श्रिम के उत्तर श्वेत पर्वत था। श्रिम के पूरव, श्राधुनिक तुरफान के स्थान पर, एक श्रीर भारतीय उपनिवेश था, जिसका मूल नाम नहीं मिला है, पर जिसे मध्य काल में चीनी लोग काश्रो-शाङ या कौ-शाङ कहते थे। नामक श्रीर कौशाङ श्रार्यावर्ती उपनिवेशन की पूरवी सीमा पर थे [ नक्शा १७ ]।

दिक्खन तरफ खोतन श्रीर उत्तर तरफ कुचि सबसे समृद्ध श्रीर शक्ति-शाली राज्य थे। इनके सहयोग से ही चीन-सम्राटों ने हूणों को इस देश से निकाला श्रीर फिर सेनापित पानछाश्रो ने कास्पी सागर पर चीन का फंडा जा फहराया। खोतन की सहायता से ही किनष्क ने उत्तर भारत को जीता श्रीर श्रपना साम्राज्य स्थापित किया। किनष्क श्रीर उसके वंशजों के काल में चीन-हिन्द की राजकाज की भाषा गन्धार की प्राकृत रही, जिसके बहुत लेख पाये गये हैं।

इन उपनिवेशों में कितना ऋंश भारतीय प्रवासियों का था और कितना उनसे प्रभावित स्थानीय ऋषिक तुःखारों का, सो ऋाज नहीं कहा जा सकता। चीन हिन्द में ऋार्यावर्ती सम्यता की दीन्ना ले कर ऋषिक तुखार लोग पिछ्छमी मध्य एशिया में भी गये, तथा सीर श्रीर वंतु के मुहानों तक ऋर्यात् ऋषिनक खीवा तक उन्होंने श्रपने राज्य स्थापित किये, जिससे पिन्डिमी मध्य एशिया में भी भारतीय शिन्ना-दीन्ना फैल गई।

§ २. "गंगा पार का हिन्द" — पूरवी मध्य एशिया का नाम त्राधिनिक विद्वानों ने जैसे चीन हिन्द रक्खा है, वैसे ही भारत के पूरव ब्रौर पूरव-दिक्खन जो विशाल प्रायद्वीप श्रौर द्वीपावली है, उसे पिन्छमी लोग सातवाहन युग में ही 'गंगा पार का हिन्द' (इंदिया त्रान्स-गांगेतिका) कहने लगे थे ब्रौर श्रव भी परला हिन्द (फर्दर इंडिया) कहते हैं। बहुत पुराने काल से वहाँ ग्राग्नेय वंश के लोग रहते थे, जो ऋशोक के काल तक पत्थर के हथियार काम में लाते थे। महाजनपद-युग से भारत के सामुद्रिक व्यापारी उधर जाने लगे, श्रौर उन्हें वहाँ सोने की खानें मिलीं, इसलिए उन्होंने उस देश का नाम सुवर्णभूमि तथा उन द्वीपों का नाम सुवर्णद्वीप रक्खा । धीरे-धीरे वहाँ भारतीय बस्तियाँ बसी जिनके सम्पर्क से ऋारनेय लोगों ने भी सभ्यता सीखी । सातवाहनों के चरम उत्कर्ष के युग में वहाँ भारतीय बस्तियाँ खूब बढ़ीं, स्त्रीर कई भारतीय राज्य स्थापित हो गये (५८ ई० पू०-११० ई॰ )। ईसवी सन् के शुरू में श्राजकल के व्येतनम में कौठार श्रीर पांडुरंग नाम के दो छोटे छोटे भारतीय राज्य स्थापित हो चुके थे। मेकोङ नदी के तट पर एक तीसरे बड़े राज्य की राजधानी थी, जिसे चीन वाले फुनान कहते थे। उसका ग्रसली नाम ग्रभी तक नहीं जाना जा सका । वह राज्य ग्राधुनिक बरमा के तेनाताइ या तेनासरीम प्रदेश से मेकोङ के मुहाने तक ऋौर १५ ऋतांश रेखा से समुद्र तक फैला था। उसकी स्थापना किसी कौएिडन्य ब्राह्मण ने की थी। कौरिडन्य ने वहाँ जा कर सोमा नाम की "नागी" ( ऋर्थात् नागों को पूजने वाली किसी ग्राग्नेय जाति की लड़की ) से ब्याह किया था, जिससे उसके वंशज सोम वंश के कहलाये।

मलका प्रायद्वीप में तकोल सिंहपुर ( स्त्राधु॰ सिंगापुर ) स्त्रादि बस्तियाँ थीं । सुवर्णद्वीप कहने से प्रायः सुमात्रा ही समभ्ता जाता था। उसके स्त्रागे

यवद्वीप था । 'जावा' उसी 'यव' का उचारण मेद है। जावा के पूरवी भाग में सरयू नदी अब तक है। वाल्मीिक-रामायण के अनुसार यवद्वीप में शिशिर पर्वत था। वह पर्वत उसी नाम से अब भी इरियान (न्यू गिनी) द्वीप में है। इससे एक तो वह प्रकट है कि यवद्वीप नाम केवल जावा का नहीं प्रत्युत जावा से इरियान तक सब द्वीपों का था; दूसरे यह कि इस युग तक भारत के लोग इरियान द्वीप तक पहुँच गये थे। जावा के उत्तर और पूरव मधुरा और बालि दीप हैं। उनके उत्तर कलिमन्थन (बोनियो) द्वीप में भी भारतीय उपनिवेश स्थापित हुए। इन बिस्तयों और राज्यों के संस्थापक प्रायः शैव थे। सन् ईसवी की पहली शताब्दी में मदगस्कर द्वीप में भी भारतीय बिस्तयाँ स्थापित हुई।

सुवर्णभूमि के साथ सबसे ऋधिक ऋौर पुराना सम्बन्ध चम्पा (भागलपुर) के लोगों का था। उन्होंने उरोज नामक व्यक्ति के नेतृत्व में सुवर्णभूमि के पूरवी छोर पर चम्पा नामक राज्य स्थापित किया, जो कुछ काल चीन साम्राज्य के ऋधीन रहने के बाद १६२ ई० से स्वतन्त्र हो गया। चम्पा ने कौठार पांडुरंग तथा ऋन्य पड़ोसी प्रदेशों को जीत लिया। उसकी राजधानी उसके श्रमरावती प्रान्त में इन्द्रपुर थी।

चम्पा ग्रौर किलमन्थन से श्राधिनिक हैनान ग्रौर फिलिपीन में तथा किलिमन्थन के पूरव के द्वीपों में भी, जहाँ की मूल जनता श्राग्नेय थी, भारतीय उपनिवेश फैलते गये।

§ 3. चीन श्रीर रोम से सम्बन्ध—सीता के काँठे श्रीर सुवर्णभूमि में सभ्य राज्य स्थापित हो जाने से चीन के साथ भारत का सम्बन्ध स्थल श्रीर जल दोनों रास्तों से हो गया। दोनों देशों में वस्तुश्रों श्रीर विचारों का श्रादान-प्रदान होने लगा। ६८ ई० में गन्धार पक्थ-कम्बोज या खोतन से

<sup>\*</sup> एशिया के अनेक स्थानों के नाम पिछली दो-तीन शताब्दियों में युरोधी उच्चारण के अनुसार बिगड़ गये या युरोधियों ने नये रख दिये। हिन्दद्वीषों (इन्दो-नीशिया) की स्वतन्त्र सरकार अब 'बोर्नियो' के लिए पुराना नाम कलिमन्थन बर्ततो है। कलिमन्थन नाम कब से प्रचलित था और बोर्नियो नाम का मूल क्या है इसपर प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है।

धर्मरत्न श्रौर कश्यपमातङ्ग नाम के दो भिन्नु पहलेपहल चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार करने पहुँचे। उसके बाद वह परम्परा जारी रही। चीन वालों का पिन्छमी रास्ता खुल जाने से चीन का रेशम सब पिन्छमी देशों में जाने लगा।

पन्छिमी एशिया ग्रौर मिस्र में जब तक यूनानी राज्य रहे उनके साथ भारत का ग्राच्छा व्यापार रहा। दूसरी शताब्दी ई० पू० में जब बलख



भारत-लच्मी

भारत के रोम से व्यापार का स्मारक एक तश्तरी पर का चित्र जो रोम-साम्राज्य में लिखा गया था। [इस्ताम्बूल संप्र०]

के यूनानी राज्य को ऋषिक तुखारों ने मिटाया, प्रायः तभी रोम वालों ने पिन्छम के सारे यूनानी राज्यों को जीत लिया। रोम का साम्राज्य "भूमध्य सागर" के चौगिर्द था। वह सागर ऋसल में रोम की भूमि के ही मध्य में था।

भारतीय नाविक व्यापारी रोम-साम्राज्य के सब देशों में पहुँचते थे। प्राचीन काल में लाल सागर को नील नदी से मिलाने वाली एक नहर थी,

जिसके द्वारा पूरवी देशों के जहाज श्रलक्सान्द्रिया हो कर रोम सागर ( भूमध्य सागर ) तक जा निकलते थे। लग० १०० ई० पू० में एक बार कुछ भारतीय श्रपने जहाज के साथ दिशामूद हो कर जर्मनी में एल्व नदी के मुहाने पर, जहाँ श्रव हाम्बुर्ग बन्दरगाह है, जा लगे श्रीर वहाँ से रोम पहुँचाये गये थे।

भारतीय माल रोम साम्राज्य में खूब पहुँचता श्रीर बदले में सोना श्राता था। यहाँ से हाथीदाँत का सामान सुगिन्ध दृष्य मसाले मोती श्रीर कपड़े श्रादि जाते थे। ७७ ई० में एक रोमी लेखक ने शिकायत की थी कि भारतवर्ष रोम से हर साल साढ़े पाँच करोड़ का सोना खींच लेता है, श्रीर "यह कीमत हमें श्रपनी ऐयाशी श्रीर श्रपनी स्त्रियों की खातिर देनी पड़ती है।' एक दूसरे रोमी लेखक ने रोमी स्त्रियों की शिकायत करते हुए लिखा है कि वे भारतवर्ष से श्राने वाले "बुनी हुई हवा के जाले' (मलमल) पहन कर श्रपना सौन्दर्थ दिखाती थीं!

एक तरफ रोम श्रौर पार्थव तथा दूसरी तरफ चीन श्रौर सुवर्णभूमि के ठीक बीच होने से भारतवर्ष इस काल में सारे सम्य जगत् का केन्द्रस्थ था।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. सीता श्रीर तारीम काँठों में स्थित प्राचीन भारतीय उपनिवेश कीन-कीन से थे ? उनके श्राधुनिक स्थान-नामों का उल्लेख कीजिये।
- २. सातवाहन युग में मध्य एशिया पर सीधे भारतीय राजनीतिक प्रभाव को सूचित करनेवाली विशेष बात क्या मिलती है ?
- ्रे. सातवाहन युग में पिच्छमी लोग 'गंगा पार का हिन्द' से क्या अभिप्राय लेते थे ?
- ्र सुवर्णभूमि सुवर्णहीप यवद्वीप नाम किन प्रदेशों को सूचित करते थे? वहाँ के सुख्य भारतीय उपनिवेशों के नाम लिखिए, और वताइए कि वहाँ के पहले निवासी किस नृवंश के थे और सभ्यता की किस सीढ़ी पर थे। भारतीय उपनिवेशकों द्वारा वहाँ सभ्यताप्रसार और औपनिवेशिक विकास की प्रक्रिया क्या थी, सोमा नागी और कौंडिन्य की कथा लिख कर इसे स्पष्ट कीजिये।
- प्र. सुवर्णभूमि स्त्रादि में जाने वाले स्त्रारम्भिक भारतीय उपनिवेशकों की मूल प्रेरणा क्या थी ? वे सुख्यतः किस धर्म के उपासक थे ?

६. कृष्पा कौठार पांडुरंग के विषय में आप क्या जानते हैं ? अ चीन और भारत का पारस्परिक परिचय और व्यापारिक सम्बन्ध पहलेपहल कब त्रीर किस राजनीतिक घटना द्वारा हुन्ना ?

-. 'बुनी हुई हवा के जालों' के विषय में त्राप क्या जानते हैं ? रोमवालों को उनके चलन से क्या शिकायत थी ? भारत रोम के व्यापारिक सम्बन्धों पर उनसे क्या प्रकाश पड़ता है ?

#### अध्याय ५

## सातवाहन युग की सभ्यता त्र्यौर संस्कृति

§ १. पौराणिक धर्म श्रौर महायान—बुद्ध ने निरर्थक कर्मकांड का स्थान स्राचारप्रधान धर्म को दे कर स्रार्यावर्त्त में नया जीवन फूँक दिया था। साढे तीन सौ बरस बाद उस नवजीवन की लहर में मन्दता ब्याने लगी। ब्रान्तिम मौयों ने जब उस धर्म की ब्राइ में ब्रापनी कायरता को छिपाना चाहा, तब उसके विरुद्ध प्रतिकिया हुई ख्रीर पुराने वैदिक धर्म को फिर से जगाने की पुकार उठी । सिमुक श्रौर पुष्यमित्र दोनों ब्राह्मण् थे, जिन्होंने निर्वल मौर्यों के विरुद्ध विद्रोह किया। बौद्धों ने यज्ञों की हिंसा का विरोध किया था, पर पुष्यमित्र ने श्रौर सिमुक के भतीजे सातकिए ने पुराना श्रश्वमेध यज्ञ, जिसका रिवाज सदियों से उठ चुका था, दो दो बार किया।

किन्तु वैदिक धर्म वैदिक समाज के साथ था श्रीर इस युग का समाज श्रव बहुत श्रागे बढ़ चुका था। न वैदिक समाज वापिस श्रा सकता था, श्रौर न वैदिक धर्म अपने पुराने रूप में लौट सकता था। बौद्ध धर्म ने जनता के विचारों में जो परिवर्तन कर दिया था, उसे मिटाया न जा सकता था। वैदिक कर्मकांड दार्शनिक विवाद श्रीर कुच्छु तप का पुराना धर्म जब केवल ऊँचे लोगों की वस्तु बन गया था, उस दशा में बुद्ध ने जनसाधारण को जगाया श्रीर उठाया था। जनता की उस जागृति की उपेता न की जा सकती थी। इसलिए वैदिक धर्म को फिर से जगाने की जो लहर उठी, वह बौद्ध सुधार की सब मुख्य

प्रवृत्तियों को स्रपनाये हुए थी। बौद्ध धर्म यदि जनता के लिए था, तो वैदिक धर्म का यह नया रूप भी उससे बढ कर जनता का धर्म बन कर स्राया।

बौद्ध धर्म त्राचार-प्रधान था; ईश्वर श्रौर देवताश्रों की पूजा के लिए उसमें जगह न थी। जनसाधारण ने बुद्ध की शिक्षा को सुना, पर देवतात्रों की पूजा बिना उनका काम न चला। ग्रायों के निचले दजों ग्रीर ग्रानार्थ जातियों में श्रनेक प्रकार की जड-पूजाएँ प्रचलित थीं। बहुत से स्थानीय देवतास्त्रों की गिदयाँ जहाँ तहाँ स्थापित थीं। कई स्थानों में जनता के ऊँचे दर्जों में भी श्रपने पुरलों के सम्मान ने ही पूजा का रूप धारण कर लिया था। कह चुके हैं कि शूरसेन देश में वासुदेव कुर्ष्ण की पूजा होती थी ख्रौर उसके प्रसंग में उत्सव होते थे। राजा वसु के काल में जो ऋहिंसा ऋौर भक्ति-प्रधान धर्म की लहर उठी थी [२, २ § ५] कृष्ण ने उसे ऋपनाया और पुष्ट किया था। शूरसेन लोगों ने कृष्ण की पहले उस धर्म के प्रवक्ता और अपने महान् पूर्वज के रूप में आदर-पूर्वक याद करना शुरू किया, धीरे घीरे वह पूजा बन गई थी। वैदिक धर्म को फिर से जगाने की लहर ने प्रत्येक प्रचलित जड देवता श्रीर मनुष्य देवता में किसी न किसी वैदिक देवता की प्राण-प्रतिष्ठा कर दी। भारत में जितने देवता पूजे जाते थे, उन्हें उसने शिव विष्णु सूर्य स्कन्द ग्रादि की भिन्न-भिन्न शक्तियों के स्चक भिन्न भिन्न रूप मान लिया। जहाँ किसी पुराने पुरखा की पूजा होती थी, उसे भी उसने किसी अवतार रूप में भगवान् की पूजा बना दिया।

यह लहर चली तो वैदिक धर्म को जगाने का नाम ले कर, पर इससे एक नया धर्म पैदा हो गया, जिसे हम पौरािएक धर्म कहते हैं। देवता वैदिक धर्म में भी थे, श्रौर इसमें भी रहे। पर पहले उनकी पूजा यज्ञों द्वारा होती थी, श्राव उनके मन्दिर श्रौर मूर्तियाँ बनने लगीं। वे मन्दिर श्रौर मूर्तियाँ श्रौर उनकी पूजा श्रभी तक बहुत सादी थीं। मूर्तियाँ देवताश्रों की शक्तियों का केवल "प्रतीक" श्रर्थात् संकेत थीं। दिव्य शक्तियों के श्रावाहन से जड पूजाश्रों में मानो जान पड़ गई।

वैदिक देवता श्रों में इन्द्र मुख्य था; श्रव विष्णु श्रौर शिव की प्रधानता हो गई। ऐतिहासिक पूर्वज कृष्ण की पूजा में श्रव वैदिक प्रकृति देवता विष्णु

की पूजा मिल गई। कृष्ण विष्णु का अवतार माने गये। यही सातवाहन युग का भागवत धर्म था। किन्तु ब्राजिकल के पौराणिक धर्म की बहुत सो बातें उस त्रारम्भिक पौराणिक धर्म में न थीं। भागवत धर्म में उस काल तक कृष्ण की गोपी-लीलात्रों की कहानियाँ न मिली थीं। विष्णु के त्रातिरिक्त शिव त्रौर स्कन्द की पूजा उस युग के पौराणिक धर्म में बहुत प्रचलित थी। स्कन्द युद्ध का देवता था। शिवलिंग की पूजा आयों में पहलेपहल सातवाहन युग के आन्तिम अंश में ग्रा कर सुनी जाती है। इम देख चुके हैं कि भागवत ग्रीर शैव धर्म को तब श्रानेक विदेशी भी श्रापना लेते थे। पौराणिक धर्म तब सबके लिए खुला था। पुराने यूनानी भी वैदिक देवता ख्रों से मिलते जुलते प्रकृति-देवता ख्रों को पूजते थे। उस पुरानी पूजा के ब्राडम्बरमय ब्रौर निर्जीव हो जाने पर भारतवर्ष के इस नये भक्तिप्रधान धर्म ने उन्हें ग्राकपित किया। ग्रन्दाजन कनिष्क के जमाने में ईरान के मग ( "शाकद्वीपी") ब्राह्मणों ने भारत में त्र्या कर सूर्य की एक विशेष पूजा चलाई। सूर्य की पूजा यहाँ वैदिक काल से थी, पर उसकी मूर्त्ति श्रीर मन्दिर बनाने की चाल ईरानी मगों ने चलाई । वह सूर्य मूर्ति घुटनों तक के जूते पहने होती है। पंजाब सिन्ध राजस्थान सुराष्ट्र मगध स्त्रादि में मगों ने ऋनेक मन्दिर स्थापित किये, जिनमें से मूलस्थानपुर ( मुलतान ) का मन्दिर सब से पुराना श्रौर प्रसिद्ध था । वह ईरानी सूर्य-पूजा भी पौराणिक धर्म में मिल गई।

पौराणिक धर्म का प्रभाव फिर बौद्ध श्रौर जैन धर्मों पर पड़ा । उनमें बुद्ध श्रौर महावीर श्रब ऐतिहासिक महापुरुष के बजाय प्रमुख देवता बन गये । बौद्धों का कहना है कि बुद्ध पिछले कई जन्मों से साधना कर रहे थे, श्रौर तब वे बोधिसन्त थे। इसी प्रकार जैन लोग मानते हैं कि महावीर से पहले कई तीर्थे कर हुए थे। इन सबने गौण देवताश्रों श्रौर श्रवतारों का स्थान ले लिया। बौद्ध धर्म का यह नया रूप महायान श्रर्थात् बड़ा पन्थ कहलाने लगा। इसके मुकाबले में पुराना बौद्ध धर्म (थेरवाद) हीन-यान (छोटा पन्थ) कहलाने लगा। नागार्जन (लग० १७५ ई०) महायान का प्रमुख श्राचार्य था। थेरवाद की पुस्तके पालि में हैं श्रौर महायान की संस्कृत में। थेरवाद श्रब सिंहल स्थाम

श्रीर वरमा में है; महायान चीन जापान श्रीर कोरिया में ।

र् § २. नवीन संस्कृत प्राकृत तमिळ वाङ्कय—पौराणिक धर्म की तरह नये संस्कृत वाड्यय का विकास भी शुङ्ग-सातवाहन-युग में हुन्ना। वह पुराने वैदिक वाड्यय से भिन्न ग्रौर स्वतन्त्र है। पुष्यमित्र शुङ्ग का पुरोहित पतंजिल मुनि था, जिसने पाणिनि की ऋष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा । शुंगों के ही प्रशासन (लग० १५० ई० पू०) में मनुस्मृति लिखी गई। इसी कारण उसमें बौद्ध-विरोधी भाव बहुत हैं। उसका लेखक कोई भृगुवंशी ब्राह्मण था, पर उसने मनु के नाम से अपनी शिचात्रों को चलाया। उसके प्रायः अदाई तीन शताब्दो पीछे याज्ञवल्क्य-स्मृति लिखी गई। महाभारत की कथा-वस्तु सनकालिक श्रनुश्रृति की है, जिसके स्त्राधार पर भारत नाम का काव्य लग० ४०० ई० पृ० में बन चुका था। उस भारत से महाभारत बना श्रर्थात् महाभारत का मुख्य श्रंश लिखा गया २०० ई० पू० से २०० ई० के बीच । भास कबि, जिसके नाटकों के नमूने पर बाद में कालिदास ने नाटक लिखे, इसी युग का है। ऋश्वयोष न केवल दार्शनिक प्रत्युत कवि त्रौर नाटककार भी था। नागार्जुन त्रप्रविघोष का प्रशिष्य था। वह दर्शन के साथ साथ विज्ञान का भी बड़ा पंडित था। उसने एक ''लोहशास्त्र' लिखा श्रौर पारे के योग बनाने की विधि निकाल कर रसायन के ज्ञान की नींव डाली। उसने सुश्रुत के ग्रन्थ का सम्पादन भी किया।

भारतवर्ष के प्रसिद्ध वैद्य चरक श्रौर सुश्रुत दोनों इसी युग में हुए।
मीमांसा-दर्शन का प्रवर्त्तक जैमिनि, वैशेषिक-दर्शनकार कणाद, न्याय-दर्शन का
संस्थापक श्रज्ञपाद गौतम तथा वेदान्त का प्रवर्त्तक बादरायण भी इसी युग में
हुए। प्रसिद्ध श्रमरकोश भी इसी युग में लिखा गया। उसका लेखक श्रमरसिंह बौद्ध था। पिछले शुंगों के काल से बौद्धों के सब प्रन्थ संस्कृत में ही
लिखे जाने लगे थे। महायान के उदय का जो कारण था, वही बौद्ध प्रन्थों के
संस्कृत में लिखे जाने का भी कारण हुआ। दूर दूर के जनपदों में जब उस धर्म
का प्रचार किया गया, तब जैसे उसे श्रपना श्रान्तिक रूप बदलना पड़ा, वैसे
ही श्रपनी भाषा भी बदलनी पड़ी, क्योंकि श्रव प्रान्तीय प्राकृत पालि से उसका
काम न चल सकता था।

संस्कृत के साथ साथ कई प्राकृतों में भी उत्तम रचनाएँ हुई। सात्वाहन राजा हाल स्वयं प्राकृत का किन था। राजा कुन्तल सातकिएँ। उर्फ विषमशील विक्रमादित्य के दरबार में गुणाढ्य नाम का कश्मीरी लेखक था सो कहा जा चुका है। कश्मीर के उत्तरपञ्छिम, कृष्णगंगा की दून से पामीर की जड़ तक दरद देश है, जहाँ की प्राकृत में गुणाढ्य ने बृहत्कथा नाम का कहानियों का



सुन्दर ग्रन्थ लिखा। वह ग्रन्थ ग्रज्ञ नहीं मिलता, पर उसके तीन **अनु**वाद संस्कृत में हैं श्रीर एक तमिळ में। तमिळ भाषा में भी पहलेपहल पहली दुसरी शताब्दी ई॰ से ही वाड्यय के पुष्प खिलने लगे। तमिळ राज्यों में इस युग में संघम् नाम की साहित्य-परिषद् थी।

§ ३. सात-वाहन कला— वाड्यय की तरह कला भी सातवाहन युग में खूब फूली-फली। इस युग हाड़ों में काटे हुए

कार्ले लेखा का सिंहद्वार, एक किनारे का दश्य [फोटो पटना संप्र॰] फली । इस युग की तीन प्रकार की कलाकृतियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। पहले, पहाड़ों में काटे हुए गुहा-मन्दिर जो महाराष्ट्र श्रीर उड़ीसा में पाये जाते हैं। वे खारवेल श्रीर शात-किए १म के जमाने में शुरू हुए, श्रीर फिर शकों श्रीर पिछले सातवाहनों के



भद्र महिला—शुंग युग की वेशभूषा, भद्र पुरष—िपञ्च ते स तवाहन युग की वेशभूषा कौशाम्बी से पाये गये मिट्टी के खिलौने [ प्रयाग संप्र० ]

काल तक बनते रहे । महाराष्ट्र में उन्हें लेगा ( = लयन = छिपने की जगह) कहते हैं श्रीर उड़ीसा में गुम्फा। महाराष्ट्र की लेगों सब बौद चैत्य हैं, श्रीर



गान्धारी शैलो की बुद्ध-मृत्ति ?—इड्ड, ब्राफ्रगानिस्तान से [ काबुल संप्र॰ ] उड़ीसा की गुम्क।एँ जैन मन्दर। एक एक मन्दर केवल एक एक चट्टान को भा०-- १३

काट कर बना है । उनकी कारीगरी ऋद्भुत है ।

दूसरे, भारहुत श्रीर साँची के स्तूपों के चारों तरफ की पत्थर की वेदिकाएँ (जँगले) श्रौर तोरण । स्तूप तो पुराने हैं, पर पत्थर का काम सब इस युग का है। वेदिकात्र्यों त्रीर तोरणों के प्रत्येक खम्भे में श्रौर खम्भों के बीच की प्रत्येक बँडेरी ( ग्राड़ी पाटी ) में सुन्दर मूर्तियाँ तराशी गई हैं, या कहानियों और घट-नात्रों के पूरे दृश्य काटे गये हैं। इन दोनों प्रकार की कलाकृतियों श्रर्थात् गृहामन्दिरों श्रौर वेदि-कान्त्रों तोरणों की एक विशेषता यह है कि ये हैं तो पत्थर की, किन्तु ठीक काठ के नमूने पर बनाई गई हैं। काठ की रचनात्रों की बारीक नक्काशी श्रीर ळॅंटाई पत्थर में की गई है।

पहुन राजात्रों के काल से गन्धार देश की नास्तु त्रौर मूर्त्तिकला में एक श्रौर शैली का विकास हुआ, जिसे श्रव हम गान्धारी शैली कहते हैं। वह शैली यूनानी श्रौर भारतीय



गत्थारी शैली की खंडित स्त्री-मूर्ति, शहर-ए-बह्लोल (जि॰ पेश वर) की खुदाई से प्रप्त [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

शैली के समागम से पैदा हुई श्रीर यह इस युग की कला में तीसरी स्मरणीय

वस्तु है । स्त्रज्ञ तक बुद्धुकी सबसे पुरानी मूर्त्तियाँ इसी शैली की पाई गई हैं।

§ 3. आर्थिक जीवन—वाझ्यय सिकों श्रीर पत्थर में खुदे हुए लेखों श्रादि से इस युग के श्रार्थिक राजनीतिक श्रीर सामाजिक जीवन का भी चित्र मिलता है। इस युग में शिल्ग श्रीर व्यापार की बड़ी उन्नति हुई। कारीगरों की श्रेणियाँ श्रव ऐसे काम भी करने लगों जो श्राजकल के बड़े-बड़े बैंक करते हैं।



पिछले सातवाहन युग की नारी-शिरोभूषा। कौशाम्बी से प्राप्त मिट्टी का खिलौना प्रयाग संग्र०] सेनापित उपवदात ने नासिक के बौद्ध भित्तुश्रों के संध के लिए कई हजार का दान किया। उस रकम को उसने कोरियों (जुलाहों) की दो श्रेणियों के पास "श्रद्धयनीवी" (कभी न लौटने वाली धरोहर) के रूप में रख दिया कि उसके सूद से उन भिन्नुश्रों को हर साल चीवर (कपड़े) मिलते रहें। कोई राजा श्रपना दान जुलाहों की श्रेणि के पास हमेशा के लिए जमा करा दे, इससे उस श्रेणि की प्रतिष्ठा का श्रन्दाज होता है। इस तरह के श्रोर श्रनेक उदाहरण हैं। जहांजों के किराये श्रीर विदेशी व्यापार तथा व्यापारी दस्तावेजों के नियम

भी इस युग की स्मृतियों में विस्तार से दिये गये हैं।

§ ५. राज्य-संस्था—राज-काज में ग्रामों श्रेणियों श्रीर नगर संस्था श्रों की बड़ी प्रतिष्टा थी। नगर-संस्था को अब पूग या पौर भी कहते थे। सेनापित उपवदात ने अपने उक्त दान के बारे में लिखा है कि यह "निगमसभा में सुनाया गया, श्रीर फलक्वार (रिकार्ड श्राफिस, लेखा दफ्तर) में चरित्र के श्रामुसार निबद्ध (रिकार्टरी) किया गया।" इससे प्रकट है कि इस युग में राजा भी श्रापने दस्तावेजों को नगर-परिषदों के दपतरों में उन परिषदों के

<sup>\*</sup> निगम-सभा का त्रार्थ नगर की परिषद् श्रीर चिरत्र का श्रर्थ परिषदों का बनाया हुआ कानून होता था सो पीछे [३,२ ६६;४,२ ६ ६] कर चुके हैं। फत्तक माने अलमारी, श्रीर फलकवार का श्रर्थ हुआ अलमारियों वाली जगह अर्थात् लेखा रखने का दफ्तर।

कानून के श्रमुसार रजिस्टरी कराते थे।

जनपदों की परिषर्दें तो देश की मुख्य शासक शक्ति थीं। जब कोई जनपद एक राजा के हाथ से दूसरे राजा के हाथ जाता, तब इस बात



सेट्ठी त्र्यर्थात् निगम-सभा का प्रसुख--शुंग युग की वेशभूषा, भारहुत स्तूप की वेदिका का एक फुल्ला (=स्तम्भ और बडेरी के जोड़ को छिपाने के लिए बनाया हुआ फुल्ल कमल वाला साज ) [भारतीय संप्र० कलकत्ता ]

का बड़ाई ग्राग्रह रहता कि नये जीते हुए जनपद में राजा वहीं के "धर्म व्यवहार श्रीर चरित्र" के श्रनुसार चलें । राजा परिषद् की सहायता से राज्य करते थे । "धर्म" श्रीर "व्यवहार" परिषदों के पुराने ठहरावों के समुच्चय थे, "चरित्र" नये ठहराव थे जो आये दिन आवश्यकतानुसार बनते थे। यों विधि या कानून चल था, अचल नहीं। यह समभ लेना चाहिए कि जो स्मृतियाँ इस युग में लिखी गई, वे भारत में या उसके अन्तर्गत किसी भी जनपद या राज्य में कानून संहिता रूप से नहीं चलती थीं। वे स्मृतिकारों द्वारा उपस्थित कानून की व्याख्या करने की और उसे अपनी अभीष्ट दिशा में ले जाने की चेष्टाएँ मात्र थीं। ये स्मृतियाँ स्वयं यह कहती हैं कि आम श्रेणि निगम पूग



उद्यान-क्षीडा--साँची स्तूप की वेदिका पर खुदा एक दृश्य [ श्री हरिहरलाल मेढ़ कृत प्रतिलिपि, डा॰ मोतीचन्द्र के सौजन्य से ]

जनपद ग्रादि ग्रपना ग्रपना कानून स्वयं बनावें ।

६ ६. सामाजिक जीवन-सामाजिक में भी यह युग वैदिक युग से द्र हट रहा था। स्मृति-कारों का यह यतन रहा कि समाज चार वर्णों 'जातियों' में वँटा रहे, जिनमें से प्रत्येक ऋपना खास घन्धा करे ऋौर ऋपने ऋन्दर ही विवाह करे। पर बर्तीव में यह बात न चली। ऐसे बहुत से समृह थे, जिन्हें वे किसी 'जाति' में न गिन पाते थे। उन्हें उन्होंने "संकर जाति" मान लिया। भिन्न भिन्न जातियों का खानपान ग्रलग करने की बात तो स्मृतिकार

भी नहीं कहते। दिवाह-बन्धन की शिथिलता को हटाने तथा मोच्च (तलाक) और पुनर्विवाह की रोकथाम करने की मनुस्मृति श्रीर याज्ञवल्क्य-स्मृति ने चेष्टा की ।

तो भी उनके जमाने तक वे बातें जारी थीं। बोद्धों के विरोधी होते हुए भी मनुस्मृति कार ने 'व्यर्थ हत्या" की निन्दा की। जुन्ना न्नौर 'समाह्नय' (जानवरों के मुकावले पर बाजी लगाना ) इस युग में भी जारी रहे, पर "उद्यानकीडाएँ" गोध्टियाँ न्नौर नाटक न्नादि विनोद उनसे ग्राधिक चल पड़े

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- भ माया द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के बाद शुंग-सातवाहन युग में वैदिक धर्म को पुनः जगाने की चेट्टा किन राजनीतिक घटनात्र्यों की प्रतिक्रिया थी ?
- २. पौराणिक धर्म का उदय कब और कैसे हुआ ? आचारप्रधान जैन बाँद्ध धर्मी पर उस आन्दोलन की प्रतिक्रिया क्या हुई ?

्रीमनुस्मृति का कत्ता कौन था और कब हुआ ?

📈 महाभारत का रचनाकाल क्या है ?

अप्रभास अश्वघोष न गाजु न और चरक के विषय में आप क्या जानते हैं ? अप्रीमिनि क्याद बादरायण कीन थे, कब हुए और उनकी रचनाएँ कीन सी हैं ?

गुणाट्य और राजा हाल ने किस भाषा में रचनाएँ की ?

न तिमल 'संवम्' के विषय में आप क्या जानते हैं ?

- ह शिल्पी श्रेशियों श्रोर नगर श्रम तथा जनपद सभाश्रों की स्थिति शुंग-सात-वाहन युग के श्रार्थिक-राजनीतिक जीवन में क्या थी ?
  - १०, श्रज्ञय नीवी, चरित्र श्रौर फलकवार की व्याख्या की जिए।
- 99 वर्णव्यवस्था का विकास शुंग-सातवाहन युग में किस स्तर तक पहुँचाथा? इस युग में बने स्मृतिग्रन्थों में पाये जाने वाले नियमों का वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या उन्हें उस युग में प्रचित्तत सामाजिक कानून या उस युग के सामाजिक ढाँचे की वस्तुस्थिति का निदर्शक माना जा सकता है?

## ६. वाकाटक-गुप्त पर्व

( लग० २००-५४५ ई० )

#### अध्याय १

## यौधेय नाग वाकाटक

( लग० १६०-३४४ ई० )

§ १. लाटदेश के आभीर, दक्षिण कोशल के मघ—मारवाइ श्रौर सिन्ध की सीमा पर मरुभूमि में श्राभीरों का गण्राज्य था। रुद्रदामा के सिन्धु- सौवीर श्रौर मरु को जीतने पर वे लोग चत्रप राज्य के श्रधीन हो गये। तब कुछ श्राभीर उस राज्य में सेनापित श्रादि ऊँचे पदों पर पहुँचे। १८८ ई० में ईश्वरदत्त श्राभीर ने समूचे चत्रप राज्य पर कब्जा कर लिया। उसका वह कब्जा

तो तीन बरस ही रहा, पर उसके बाद लाट देश (दिक्खनी गुजरात, भरुच स्रत प्रदेश) में ख्राभीर राजवंश स्थापित हो गया।

दूसरी शताब्दी में दिल्या कोशल (छत्तीय-गट्-बचेलखंड) में सातवाहनों के भूतपूर्व सामन्तों का एक राज्य था जिसकी राजधानी श्राधुनिक बान्धोगढ़ के स्थान पर थो। वहाँ के युवराज मद्रमध ने ८१ कनिष्काब्द ( = लग० १६१ ई०) से पहले श्रर्थात् सम्राट् वासुदेव के प्रशासन में कौशाम्बी पर चढ़ाई कर उसे ले लिया। यह "कुषाण" साम्राज्य



सङ्जाति के भीटे से पाई गई गौतमीपुत्र शिवमघ की मुइर [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

पर बड़ी चोट थी जिससे उसका दिक्लनपूरवी ऋंश ऋलग हो गया। वासुदेव ने इसके बाद कौशाम्बी को वापिस लेने की चेष्टा नहीं की, ऋथवा की तो निष्कल।

§२. चुटुसातवाहन ग्रीर इक्ष्वाकु-दूसरी शताब्दी के श्रन्त से सातवाहन साम्राज्य भी टूटने लगा। उसके उत्तराधि-कारियों में तीन राज्य प्रमुख हुए। लाट देश के आभीरों ने उत्तरी महाराष्ट्र ऋर्थात् नासिक प्रदेश भी ले लिया । दिक्खनी महाराष्ट श्रीर उत्तरी कर्णाटक में जो इस युग से कुन्तल कहलाने लगा, सातवाहन वंश की एक शाखा चुद्र - सातवाहनों का राज्यंश स्थापित हुन्ना । उनकी राजधानी वैजयन्ती ( उत्तर कनाडा जिले में श्राधुनिक बनवासी ) थी । श्रान्त्र देश में तभी इच्याक चत्रियों का एक वंश गज करने लगा। उनकी राजधानी श्रीपर्वत (कृष्णा के दक्खिन नालमले पर्वत, गुंदूर जिले में ) थी।

इस्वाकुश्रों के पड़ोस में तथा शायद उनके श्रधीन दो श्रौर छोटे राज्य तीसरी शताब्दी में श्रपने सामुद्रिक वाणिज्य श्रौर पूरवी इउपनिवेशों के साथ सम्बन्ध के कारण प्रसिद्धि में श्राये। इनमें से एक था श्राधुनिक मसुलीपटम



शक द्वारपाल इत्त्वाकु राजाओं के काल की नागार्जु नीकोंडा स्तूप की वेदिका में से [भा० पु० वि० ] (इत्त्वाकु राजा वीरपुरुषदत्त का विवाह अवन्ति की शक राजकन्या रुद्रधरभद्वारिका से हुआ था—लग० २४० ई०। उसके साथ कुछ, शक्ष योद्धा आतम्बु देश गये होंगे)

प्रदेश में बृहत्फलायन वंश का, स्त्रीर दूसरा उसके उत्तर शालंकायन वंश का जिसकी राजधानी ऋाधुनिक एल्लोर के पास वैंगिपुर थी।

§ ३. यौधेय कुणिन्द मालव गणां का फिर उठना—सम्राट् वासुदेव के ब्राँख मूँदते ही (लग॰ २०८ ई॰) यौधेय गण ने ब्रापने पड़ोसी कुणिन्द त्रादि गणों को साथ ले कर विद्रोह किया त्रीर ऋषिक साम्राज्य से स्वतन्त्र हो गये। कृष्णिन्दों के नेता महात्मा छत्रेश्वर ने इस संवर्ष में प्रसिद्धि पाई । मालव गण भी तभी उज्जियनी के चत्रपों से स्वतन्त्र हो उठ खड़ा हुआ (लग० २२५ ई०)। इन सब गणराज्यों ने फिर स्थापित हो त्रापने स्वतन्त्रता-युद्धों के स्मारक सिक्के चलाये। यौधेयों ने श्रापने सिक्कों पर युद्ध के देवता कार्त्तिकेय की मर्त्ति बनाई । उनकी नई राजधानी सतलज के किनारे सुनेत्र थी,





"यौधेयगणस्य जयः" (यौधेय गण का जय) "मालवानां जयः" (मालवों का जय) लेख वाला सनेत्र टकसाल का सिक्का

लेख वाला सिक्का

जिसके खँडहर ब्राब सुनेत नाम से लुधियाना शहर के साथ लगे हैं। पीछे कुणिन्द गरा भी यौधेय गरा में मिल गया लगता है श्रीर यौधेयों के लेख बहावलपुर से होशियारपुर तक ख्रीर सहारनपुर से भरतपुर तक पाये गये हैं। मालव गण का राज्य तज्ञ क्राजमेर-टोंक मेवाड़ प्रदेश में था। कर्कोंटनगर उसकी राजधानी थी जिसके खँडहर स्त्रत्र जयपुर राज्य के उणियारा ठिकाने में नगरककोड़ कहलाते हैं।

§ थ. भारशिव नाग-पूरवी पंजाब ख्रौर राजस्थान में इस गणराज्य-मेखला के स्वतन्त्र हो उठने से गंगा-काँठे से ऋषिक साम्राज्य स्वतः उठ गया । जो स्थानीय राज्य वहाँ खड़े हुए उनमें से श्रहिच्छत्रा मथुरा श्रौर पद्मावती उल्लेखनीय हैं । पद्मावती नगरी (= श्राधु ॰ पदमपवाँयाँ ) उत्तरपिन्छमी बुन्देल-खंड में सिन्धु ऋौर परा के संगम पर थी। मथुरा में भी उसी राजवंश की शाखा: थी। इन राजास्त्रों के नामों के स्नन्त में प्रायः नाग शब्द लगता था स्त्रोर इनके वंश का नाम भारशिय भी था। इन्होंने गंगा काँठे तक स्रपना राज फैला लिया स्त्रोर दक्ष बार स्त्रश्चमेध किया।

सतलज के पूरव की सारी भूमि हाथ से निकल जाने पर सम्राट् वासुदेव रैम के उत्तराधिकारी कनिष्क रैय का साम्राज्य पंजाब ग्राफगानिस्तान श्रीर मध्य एशिया में बाकी रहा।

§ ५. नेपाल के लिच्छ वि—तीसरी शताब्दी ई० के ब्रारम्भ में वैशाली के लिच्छ वियों ने नेपाल को जीत लिया ब्रौर वहाँ लिच्छ वि राजवंश स्थापित हुन्ना । उस वंश के तीसरे राजा पशुप्रे स्देव ने पशुपितनाथ के मन्दिर की स्थापना को ।

\$ द. ब्राहुई प्रदेश ग्रीर बलख पर सासानी श्राधिपत्य—ईरान के पार्थन सम्राट् ऋर्तनान ५म की सेना में पार्स प्रान्त का ऋर्रशीर नामक व्यक्ति ऋजनरसालार (ऋश्वाध्यत्व) पद पर था। उसका सम्राट् नंश की एक कुमारी से जिनाह हुआ था। ऋर्रशीर ने निद्रोह किया, उससे लड़ता हुआ ऋर्तनान मारा गया (२२४ ई०), तन ऋर्रशीर ने सारे ईरान में ऋपना राज्य फैला लिया। उसके एक पुरखा का नाम सासान था, इससे वह राजनंश सासानी कहलाया।

किनिष्क रैय के उत्तराधिकारी सम्राट्वासुदेव रय को दिखाई दिया कि ईरान की पूर्वी सीमा तक पहुँचने के बाद श्रद्शीर श्रागे बढ़ कर उसके साम्राज्य पर भी चढ़ाई करेगा। साथ ही उसके साम्राज्य की उत्तरपूरवी सीमा पर, सुग्ध के उस पार, उयोन नामक जाति मँडरा रही थी। उयोन श्रल्तइक बंश के, हूगों से मिलते जुजते, लोग थे, जिन्हें चीनी जुश्रान-जुश्रान तथा पारसी ख़िश्रोन कहते थे। वे स्वयं श्रपने को उयोन कहते थे। उनका मूल घर इर्तिश-श्रामूर निदयों के बीच था। श्रव वे मध्य एशिया में धुसने का प्रयत्न कर रहे थे। पिन्छम से सासानियों श्रीर पूरव से उयोनों का खतरा देखते हुए २३० ई० में वासुदेव २य ने चीन-सम्राट्से सहायता माँगी।

किन्तु वह सहायता ऋाई नहीं श्रीर श्रर्दशीर ने हरात से बढ़ कर मर्व चलख श्रीर बदख्शाँ प्रान्त ले लिये। इन प्रान्तों में श्रपने उपराज रूप में उसने अपने बेटे पेरोज को स्थापित किया । पेरोज श्रीर उसके उत्तराधिकारियों ने वहाँ जो सिक्के चलाये उनपर कनिष्क वंश के सिक्कों की तरह बुद्ध की श्रथवा शिव श्रीर नन्दी की मूर्त्त श्रांकित की । सिन्ध की सीमा पर मकरान श्रौर ब्राहुई प्रदेश (कलात ) के राजाश्रों ने भी श्रद्शीर का श्राधिपत्य स्वीकार किया ।

श्रक्तगानिस्तान श्रौर सुग्ध के बीच बदख्शाँ तक सासानी पच्चर घुस श्राने से वासुदेव २य के लिए सुग्ध पर नियन्त्रण रखना कठिन हो गया, जिससे





सासानी उपराज का शैव सिक्का चित, उपराज त्र्याहुति देते हुए; पट, शिव त्र्यौर नन्दी। विम कफ्स के सिक्के ( पृष्ठ ९७० ) से तुलना कीजिये। उयोन उसपर धावे मारते रहे। वासुदेव २य का राज्य पंजाब पर से भी उठ चुका था। वहाँ ऋषिक ऋौर श्रन्य सरदारों के श्रनेक स्थानीय राजवंश स्थापित हो गये थे।

श्रदंशीर के बाद उसका जेटा बेटा शाहपुहां १म ईरान का सम्राट् हुन्ना (२४२-२७२ ई०)। २५२ ई० में वह पच्छिमी एशिया में रोमियों से

लड़ रहा था कि उसे पूर्वी प्रान्तों में विद्रोह होने की खबर मिली। उसने खुरासान आ कर पूर्वी प्रान्तों को फिर जीता और श्रापने बेटे होर्मिंडद को वहाँ उपराज नियत किया। मर्व और बलख में तब से सासानी राज्य सुस्थापित हो गया। उयोन लोग सुग्ध दोश्राब में आ बसे। कनिष्क वंश का राज्य इसके बाद से केवल श्रफगान पठार में बाकी रहा।

§ 9. चिन्ध्यशक्ति चाकाटक—पूरवी बुन्देलखंड में आजकल के पन्ना नगर के पास किलकिला नामक छोटी सी नदी है, जो आगे केन में जा मिलती

† पुह=पुत्र । शाहपुह=राजपुत्र; किन्तु सासानी राजवंश के स्रानेक राजास्त्रों का यही नाम था। है। उसके नाम से पन्ना का समूचा पठार तीसरी शताब्दी में किलकिला कहलाता था। लग • २५० ई० में वहाँ वाकाटक वंश का "विन्ध्यशक्ति" नामक पुरुष प्रसिद्धि में आया। वह शायद भारशिव राजा का सेनापित था और उसने पूर्वी विन्ध्य के अपने प्रदेश की अञ्छी किलाबन्दी की इसी से वह "विन्ध्यशिक" कहलाया। उसने विदिशा और विदर्भ तक अपना राज्य बढ़ा कर 'पिन्छिमी' (उज्जियिनी के) च्लूपों से अवन्ति भी जीत ली। च्लूपों का राज्य तब सुराष्ट्र उत्तरी गुजरात कच्छ और सिन्ध में बचा। वे अपनी राजधानी उज्जियिनी से गिरिनगर (गिरनार) ले गये।

\$८. सिन्ध पर सासानी आधिपत्य—२५३ ई० में सासानी साम्राज्य के पूरवी प्रान्तों में फिर विद्रो हु हु । उसे दवाने के लिए सम्राट् वन्हान २४ ं जो कि शाहपृह्व १म का पोता था, स्वयं पूर्वी सीमा पर आया । उसने इस बार समूचे सकस्तान को जीत कर अपने वेटे वरहान को सकानशाह अर्थात् शकाधिपति पद दे कर उपराज का में वहाँ स्थापित किया। हमारा सौबीर देश (सिन्ध प्रान्त) भी शायद इस प्रसंग में सासानी साम्राज्य में चला गया और सासानी शासन में ही उसका नाम सिन्ध प्रचलित हु आ। सासानियों का मध्य एशिया वाला प्रदेश तुखारिस्तान (बलख, तथा वदख्शाँ का शायद पच्छिमी अंश) भी सकानशाह के शासन में रक्खा गया।

§ ९. सम्राट् प्रवरसेन, पल्लव वीरक्रूच्चं तथा कांद्म्ब मयूर-शर्मा—सिन्ध जब सासानी शासन में गया तभी (२८४ ई०) विन्ध्यशक्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा प्रवरसेन हुन्छा। पद्मावती के भारशिव राजा भवनाग के कोई पुत्र नहीं हुन्छा। उसने त्र्यपनी एक बेटी का प्रवरसेन वाकाटक के बेटे गौतमीपुत्र से विवाह कर उसे त्र्यपना उत्तराधिकारी बना दिया। यों प्रवरसेन के हाथ में त्रयपनी बपौती के साथ भारशिव राज्य की बागडोर भी त्र्या गई। उसने उस राज्य को साम्राज्य बना दिया। विदर्भ को विन्ध्यशक्ति ही ले चुका था। प्रवरसेन ने बाकी समूचा महाराष्ट्र दिल्ला कोशल त्रीर त्र्यान्य्र भी जीत लिये।

<sup>† &#</sup>x27;बरहान' का पिछला फारसी रूप बहराम

चुदु-सातवाहन श्रीर इच्चाकु राजवंश तब समाप्त हुए (लग॰ २६० ई०)। उत्तर तरफ प्रवरसेन ने पारियात्रिक श्रर्थात् राजस्थान का बड़ा श्रंश भी श्रधीन किया। यो दिक्खन भारत श्रीर मध्यमेखला का मुख्य श्रंश उसके शासन में श्रा गया।

तभी वीरकूर्च्च उर्फ कुमारविष्णु नामक पुरुष ने, जिसने "नाग राजा की वेटी के नाथ ही सब राजचिह्न पाये थे," द्यर्थात् जो प्रवरसेन के वेटे की तरह नाग राजा का दामाद था, तिमळ देश के पुराने परम्परागत राज्यों को दबा कर काञ्ची में द्यपना पल्लव राजवंश रोपा द्यौर पृरवी से पिन्छमी समुद्रतट तक द्याधिपत्य जमाया। पल्लव राजाद्यों ने द्यनेक बातों में वाकाटकों का द्यनुसरण किया। वाकाटकों की तरह वे भी द्यपने को 'धर्ममहाराज' कहते थे—धर्म का राज्य स्थापित करना इस युग का द्यादर्श था।

२६३ ई० में सासानी सम्राट् वरहान २य की मृत्यु हुई ख्रौर उसके बेटे वरहान २य ने ईरान का मुकुट धारण किया। किन्तु उसके दादा के छोटे भाई नरसे: ने उसे चुनौती दी छोर दोनों में युद्ध ठन गया। भारत से छावन्ति के राजा ने उस गृह-युद्ध में वरहान का पन्न लेने को सेना भेजी। छार्यान्त का वह राजा प्रवरसेन ही था छोर ईरान के घरेलू युद्ध में उसके हस्तन्ति का उद्देश प्रकटतः सिन्ध प्रान्त को वापिस लेना था। छावन्ति-राजा द्वारा सेना भेजने की वात नरसें: ने ईरान की उत्तरपिन्छमी सीमा पर पाइकुली नामक स्थान पर चनवाये छापने मन्दिर में के छाभिलेख में दर्ज की, जो छाब खिएडत रूप में विद्यमान है।

भारत से जो सेनापित इस अवसर पर सेना ले कर शकस्थान गया उसने भी मैस्र के चित्तलद्वुग के पास चन्द्रविल्ला की चट्टान पर के लेख में अपने शकस्थान जाने की बात दर्ज की है। उसकी कहानी मनोरंजक है। कादम्ब वंश का मयूरशर्मा नामक कर्णाटक का विद्यार्थी काञ्ची की किसी 'घटिका' (पाठशाला) में वेद पढ़ने गया। वहाँ उसका पल्लव राज्य के किसी घुड़सवार सैनिक से अगड़ा हो गया जिससे उसे लड़ाई का चसका लग गया। अपने जैसों का दल बना कर वह पल्लव राज्य की सीमा पर चला गया और वहाँ से

उस राज्य पर भराटे मारना शुरू किया । जान पड़ता है जब वह पल्लव श्रौर वाकाटक राज्यों की सीमा पर ऐसी कार्रवाई करता था तब सम्राट् प्रवरसेन का ध्यान उसकी श्रोर गया श्रोर उसने उसे श्रपनी सेवा में ले लिया । सम्राट् के सेनापित की हैिसयत में मयूरशर्मा ने कोंकण श्रौर राजस्थान में श्रपनी योग्यता का परिचय दिया, श्रौर फिर ईरान के गृह युद्ध में वरहान का साथ देने को सिन्ध-शकस्थान भेजा गया।

उस घरेलू युद्ध में नरसे: की जीत हुई। प्रवरसेन का अभीष्ट सिद्ध नहीं हुआ। उसने जो सेना सिन्ध-शकस्थान को भेजी थी, वह राजस्थान ऋौर सुराष्ट्र दोनों के रास्तों से गई होगी । वह सिन्ध नहीं ले सका, पर अपनी लौटती सेना द्वारा उसने सुराष्ट्र के त्तुत्रप राज्य को त्र्याधिपत्य में ले लिया (२६५ ई०), जिससे सिन्ध की तरफ से सासानियों के उधर बढ़ने पर रोक लगी रहे। सुराष्ट्र के शासकों ने तब से महात्त्रप का पद छोड़ त्त्रप पद धारण किया। ३७ बरस बाद, ३३२ ई० में, प्रवरसेन ने चात्रप राजवंश को मिटा कर सुराष्ट्र को श्चपने सीधे शासन में ले लिया । यों उत्तर भारतीय मैदान को छोड़ कर प्रायः समूचा भारत उसके साम्राज्य के ऋन्तर्गत हो गया। प्रवरसेन ने ६० वर्ष तक (लग० २८४-३४४ ई०) न्यायपूर्वक श्रीर दृदता के साथ के इस साम्राज्य का शासन-सूत्र सँभाला । साम्राज्य स्त्रीर सम्राट् शब्दों वा प्रयोग ग्राजकल हम बहुत करते हैं। प्राचीन भारत में भी अनेक साम्राज्य खड़े होते रहे, पर सम्राट शब्द का प्रयोग हमारे पुराने इतिहास में कम हुआ। उस अर्थ में दूसरे शब्द प्रचलित थे। पर प्रवरसेन के नाम के साथ सम्राट् विशेषण उसके समकालिकों का ही लगाया हुआ है। अनुश्रुति में वह सम्राट् प्रवरसेन नाम से ही प्रसिद्ध है।

कादम्ब मयूरशर्मा को पक्षव महाराजा ने पीछे पिच्छमी समुद्र से लगा कुन्तल प्रदेश (उत्तरी कर्णाटक) सौंप कर अपने हाथों उसका अभिषेक किया। उसकी राजधानी वैजयन्ती ही रही। कादम्बों ने भी धर्ममहाराज पद और उसका आदर्श अपनाया। मयूरशर्मा के वंशज 'वर्मा' बन गये।

शाहानशाह नरसेः ने सेक्ल नौ बरस राज किया श्रीर उसके बेटे

होर्मिंडद २यं ने आठ वरस (२०२-२०६ ई०)। होर्मिंडद का विवाह काबुल' के किनष्कवंशी राजा की बेटी से हुआ। किनष्क के वंश में वह अन्तिम नाम लेने योग्य राजा था। उसके बाद उसका राज्य टुकड़े टुकड़े हो गया। प्रवरसेन की मृत्यु पर अफगान पटार और पिंच्छमी गन्धार में पाँच छोटे छोटे राज्य थे।

\$ १०. गुप्त वंश का उदय— उत्तर भारत से ऋषिक साम्राज्य उठ जाने के बाद वहाँ जो नये गज्य खड़े हुए उनमें से एक की स्थापना अयोध्या

श्रथवा पुराष्ट्रवर्धन (पुर्शिया श्रौर उत्तरी बंगाल) में गुत्त नामक पुरुष ने की थी। गुत विन्ध्यशक्ति वाकाटक का समकालिक था। उसका उत्तरा धिकारी उसका बेटा घटोत्कच हुश्रा, श्रौर घटोत्कच के बेटे चन्द्र ने श्रपने को चन्द्र-गुत कहा। गुत्र तब से इस वंश का नाम हो गया।

मिथिला में तभी लिच्छवि





चन्द्रगुप्त १म और कुमारदेवी का सोने का सिक्का चित, राजा-रानी, लेख—चन्द्रगुप्त श्रीकुमार देवी; पट, सिंह पर दाहिने मुख बैठी देवी,

लेख—लिच्छवयः। [ श्रीनाथ साह संप्रह ]

गण फिर किसी रूप में उठ खड़ा हुआ था। शैशुनाक नन्द मौर्य शुंग सातवाहन स्रौर ऋषिक साम्राज्यों के अधीन साढ़े सात शताब्दियों तक रहने के बाद भी लिच्छिवियों का गण संघटन किसी तरह बना हुआ। था। हमने देखा है कि तीसरी शताब्दी के आरम्भ में उसकी एक शाखा नेपाल में स्थापित हुई थी [ऊपर ९५]। चन्द्र-गुप्त ने लिच्छिवियों की कन्या कुमारदेवी से विवाह किया। गुप्त और लिच्छिवि राज्य उस विवाह से मिल गये और दोनों के साभे सिक्के निकाले गये, जिनपर चन्द्रगुप्त और बुमारदेवी दोनों की मूरतें छापी गई। लिच्छिवियों ने यों चन्द्र-गुप्त की संरच्चा स्वीकार की। जान पड़ता है पास-पड़ोस की गाजनीतिक दशा के कारण उन्हें वैसे संरच्या की—किसी पड़ोसी

राज्य से श्रच्छी शत्तों पर मिल जाने की या किसी शक्त पुरुष के नेतृत्व की—
श्रावश्यकता थी; इसिजिए चन्द्र-गुप्त के साथ यह नाता जोड़ कर उन्होंने दोनों
राज्यों को मिला लिया । गुप्त श्रीर लिच्छिव राज्यों के यो मिल जाने से ही
प्रकट है कि दोनों एक-दूनरे से लगे हुए थे । लिच्छिवयों का राज्य मिथिला में
था । श्रीर मगध चन्द्र-गुप्त के पीछे जीता गया, इसिलिए गुप्त राज्य ।मिथला
के पिच्छिम श्रवध में श्राथवा पूरव पुरुष्ट्रवर्धन में था ।

चन्द्र-गुप्त ग्रौर कुमारदेवी के बेटे समुद्र-गुप्त का ग्रमिषेक २२० ई० में हुग्रा। उससे नये संवत् का ग्रारम्भ माना गया जिसे हम गुप्त संवत् कहते हैं। श्राह्म पान्य पाते ही समुद्र-गुप्त ने मगध पर चट्टाई की। ग्राव्य के पिल्छिम वाले ठेठ हिन्दुस्तान के दूसरे राज्यों—पञ्चाल मथुरा ग्रादि—का मगध के साथ कोई नाता या सिन्ध-सम्बन्ध था। वहाँ के राजा मगध को बचाने दौड़े। समुद्र-गुप्त ने ग्राप्नी सेना का एक ग्रंश मगध में छोड़ स्त्रयं पिन्छिम बट्ट कर कौशाम्बी के ग्रासपास उन राजाग्रों का सामना किया। वहाँ उसने पंचाल के राजा ग्रान्थ्य, मथुरा के राजा नागसेन ग्रादि को पूरी तरह हराया। इधर उसकी सेना ने पाटलिपुत्र में मगध के राजा को "खेल के खेल में ही" पकड़ लिया। पाटलिपुत्र को समुद्र-गुप्त ने ग्राप्नी राजधानी बनाया ग्रौर उपरले गंगा जमना काँठों के उसके वश में ग्राने का रास्ता साफ हो गया। इसके बाद वह प्रवरसेन की मृत्यु होने तक ग्रावसर की ताक में रहा। †

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. किनष्क वंश का माम्राज्य उत्तर भारत से कब कैसे उखड़ा ? कौन कौन से नये राज्य उसके स्थान में उठे ?

\* ३२० ई० में गुप्त संवत् का त्रारम्भ पहले चन्द्र-गुप्त १म के त्रिभिषेक से माना जाता रहा है, पर इधर की विवेचना से वह मत बदलना पड़ा है।

† इस तथा श्रागले श्राध्याय में उल्लिखित घटनाश्रों के विस्तारपूर्वक -विवेचन के लिए देखिए ज॰ च॰ विद्यालंकार (१६५६)—भारतीय इतिहास की मीमांसा, नव-परिशिष्ट ३ (पृ॰ २५६-३६६)।

्रें २. श्राभीर श्रीर मघ राजवंश कब कहाँ थे १ इतिहास में उनका विशिष्ट कार्य क्या है ?

३. सासानी कौन थे ? ३४० ई० तक भारत की सीमा के किन प्रदेशों पर उनका कब कब कैसे श्रिथिकार हुआ ?

अर्थीधेय कुणिन्द मालव श्रीर लिच्छवि गणीं का तीसरी शताब्दी ई॰ के

इतिहास में विशेष कार्य क्या है ?

- ४. तीसरी शताब्दी ई० में इच्चाकु वंश कहाँ राज्य करता था ? श्रीर चुटु-सातवाहन कहाँ ? इन वंशों का उदय श्रीर श्रस्त कब कैसे हुआ ?
  - ६. बलख के सासानी सिक्कों पर शिव-नन्दी की मूरते क्यों श्रंकित की जाती रहीं ? ७. वाकाटक विन्ध्यशक्ति श्रोर प्रवरसेन का वृत्तान्त संदोप से दीजिए।
- न. पल्लव वंश का राज्य कहाँ था ? उसका उदय कब कैसे हुआ ? गुप्त वंश का राज्य आरम्भ में कहाँ था ? उसका उदय कब कैसे हुआ ? कादम्ब वंश का ?

٤. २२५ ई० से ३३२ ई० तक पिच्छिमी त्तृत्रपों के राज्य का हास ऋौर लोप कैसे हुआ ?

१०. पंजाब मध्य एशिया और अफगानिस्तान में कनिष्क वंश के राज्य का हास और लोप कैसे हुआ ?

### अध्याय २

# गुप्त साम्राज्य का उदय श्रोर उत्कर्ष

( ३४४-४५५ ई० )

§ १. समुद्र-गुप्त द्वारा साम्राज्य की स्थापना—प्रवरसेन के श्राँख मूँदते ही समुद्र-गुप्त ने वाकाटक साम्राज्य के दिन्खनपूरवी पहलू पर चढ़ाई की । मगध श्रीर काइखंड से कोराल (छत्तीसगढ़) श्रीर महाकान्तार (बस्तर) जीतता हुश्रा वह श्रान्ध्र देश की तरफ बढ़ा । कुराळ (कोल्लेरू) क्षील पर किंति श्रीर श्रान्ध्र के सरदारों ने तथा कांची के पल्लव राजा सिंहवर्मा के छोटे भाई विष्णुगोप ने उसका सामना किया । युद्ध में ये सब राजा कैदी हुए श्रीर श्रधीनता मानने पर छोड़े गये । वाकाटक साम्राज्य का दिन्खनपूरवी पहलू यों दूट कर समुद्र-गुप्त के राज्य में चला गया ।

इसके बाद उसने वाकाटक साम्राज्य के उत्तरपिन्छमी पहलू पर चोट की। पद्मावती श्रीर श्रवन्ति को चीरता हुश्रा वह बीणा नदी के तट पर श्रारिकिण (एरण, जि॰ सागर में ) तक पहुँच गया। प्रवरसेन के पीते स्द्रसेन



एरग्र (जि॰ सागर) में समुद्र-ग्रप्त की रानी के स्थापित किये विष्णु-मन्दिर के श्रवशेष [ भा० पु० वि० ]

या रुद्रदेव ने, जान पड़ता है, उस लड़ाई में धीर गति पाई। समुद्र-गुप्त ने इसके बाद वाकाटक राज्य को ग्रीर नहीं छेड़ा, पर 'श्रायांवर्त्त' श्रर्थात् ठेठ हिन्दुस्तान के श्रज्युत, नागसेन श्रादि ८-६ राजाश्रों को "जबरदस्ती उखाइ" कर समूचे गङ्गा-जमना काँठों को श्राने सीधे शासन में ले लिया, श्रीर मगध श्रीर दिल् एा कोशल के धीच की 'श्रट्वी' (जंगल)—श्रर्थात् श्राजकल के स्माइखंड श्रीर जबलपुर प्रदेश के सब छोटे छोटे राज्यों को श्रपना 'परिचारक' (सेवक) बना लिया।

मों भारत का साम्राज्य बाकादकों के हाथ से समुद्रशुप्त के हाथ स्था गया। उसका प्रताप देखते हुए श्रानेक "प्रत्यन्तों" स्थांत् सीमान्तों के राज्यों ने श्रापसे श्राप उसे कर देना श्रीर उसकी श्राज्ञा में रहना मान लिया। इन "प्रत्यन्त" राज्यों में (१) समतद (गंगा-ब्रह्मपुत्र का मुहाना श्राथवा उसके पूरव लगा हुश्रा तट-प्रदेश) (२) डबाक (चटगाँव-त्रिपुरा श्राथवा श्रासम का नौगाँव जिला) (३) कामरूप (४) नेपाल तथा (५) कर्तृपुर (कुमाऊँ में कत्यूर) के राज्यों श्रीर (६) मालव (७) श्रार्जनायन (८) यौषेयां (६) माद्रक (१०) श्राभीर श्रादि श्रानेक गण्यराज्यों की गिनती थी। नेपाल में तो गुप्तों के सम्बन्धी लिच्छवियों का ही राज्य था। श्रार्जनायनों का गण्यराज्य श्राधुनिक भरतपुर-श्रागरा प्रदेश में, मालवों के उत्तरपूरव तथा यौषेयों के दिक्लनपूरव था। माद्रक प्राचीन मद्र देश श्रार्थात् रावी-चनाव दोश्राव में थे।

प्रवरसेन की मृन्यु पर जब समुद्र-गुप्त ने वाकाटक साम्राज्य के पूरवी पहलू पर चढ़ाई की तभी उसके पिड्छमी प्रान्त सुराष्ट्र गुजरात श्लीर दिक्लनी



ममुद्र-गुप्त का श्रवनिध-स्मारक वीनार (सोने का रिक्का)। चित, घोड़े के चौगिर्द लेख—राजाधिराजः पृथिवीं विजित्य दिवं जगत्यप्रतिवार्यवीर्यः। पट, देवी, लेख—श्रवनिधपराक्रमः। [श्रीनाथ साह सं०] राजस्थान में ज्ञप वंश का स्वामी-स्द्रदामा (२४)
स्रावसर देख कर महाज्ञप्य बन खड़ा हुन्ना था। स्रापने साम्राज्य को संघटित कर चुकते ही समुद्र-गुप्त उसके राज्य पर बिजली की तरह दूर पड़ा (३५१ ई०)। तब स्वामी-सद्रदामा के बेटे स्ट्रसेन (३४) के समूचे राज्य में एकाएक क्रान्ति हो

गई, त्र्रीर उस राज्य का स्त्रन्त हो गया। १३ वर्ष पीछे रद्धसेन सामन्त रूप से

<sup>†</sup> यौधेयों के वंशज भ्रब जोहिये कहलाते हैं। हिसार साहीवाल ( मंटगुमरी ) बहावलखुर बीकानेर प्रदेशों में वे श्रब भी काफी संख्या में है। कुछ सिन्ध में भी।

फिर श्रापना सिक्का चला सका । समुद्र-गुप्त ने इस प्रकार "श्रानेक गिराये हुए राज्यों की फिर से स्थापना की।"

वाकाटकों से भारत का साम्राज्य ले लेने के बाद समुद्र-गुप्त ने महाराष्ट्र-कर्णाटक में उनका राज्य बना रहने दिया । यही नहीं, पूरवी बुन्देलखंड में विन्ध्यशक्ति का जो मूल प्रदेश था, उसके गुप्त साम्राज्य से तीन तरफ से घिर जाने पर भी उसे नहीं छेड़ा । यो उसने वाकाटक राज्य से समभौता करने का यत्न किया । वाकाटकों की राजधानी श्राजकल के नागपुर के नज़दीक नन्दिवर्धन नामक स्थान में रही ।

§ २. किपश-गन्धार में किदार कुषाण—सुग्ध में बस जाने के बाद उयोन लोग [ऊपर श्र० १ ६ ] वंतु के पार बलख श्रौर मर्व पर धावे मारने श्रौर वहाँ भी श्रा कर बसने लगे। बलख श्रौर मर्व तब सासानी साम्राज्य में थे श्रौर वहाँ ऋषिक सरदार सासानियों के सामन्त रूप में बसे हुए थे। इस श्रवसर पर उनका नेता किदार कुषाण नामक पराक्रमी पुरुष था। उसने देखा हिन्दकोह के दिक्खन का ऋषिक राज्य भी टुकड़े हुश्रा पड़ा है। उसने सेना जुटा कर हिन्दकोह पार किया श्रौर किपश श्रौर पिन्छमी गन्धार के उन पाँच छोटे राज्यों को जीत पेशावर को श्रपनी राजधानी बनाया (लग० ३४८-५०)।

सासानी सम्राट् शाहपुह २य ने ३५६ ई० के जाड़े में श्रपने पूर्वी प्रान्तों पर श्रिधिकार पुनः स्थापित करने को चढ़ाई की। उसने उयोनों को दबाया श्रौर किदार कुषाण ने उसकी प्रजा होते हुए जो नया राज्य खड़ा कर लिया था उसपर श्रपना श्राधिपत्य जताया। डेद बरस के युद्ध के बाद उयोनों ने बलखमर्व में श्रौर किदार ने श्रप्रगानिस्तान गन्धार में उसके सामन्त बन कर रहना माना। शाहपुह उनसे सन्धि कर के लौट गया (३५८ई०)। तब से बलखमर्व के वास्तविक शासक उयोन माने गये श्रौर उनके सरदार सासानियों के सामन्त रूप में वहाँ श्रपने सिक्के चलाने लगे। श्रप्रगानिस्तान श्रौर पिन्छमी गन्धार भी सासानी श्राधिपत्य में चले गये।

किदार श्रपने बेटे को पेशावर में श्रपना स्थानापन्न नियत कर फिर बलख गया श्रीर वहाँ बचे हुए श्रुषिकों को वहाँ से उत्तरपन्छिम बंतु के निचले कॉं ठे में बसाने को ले गया । वंतु नदी के पुराने पाट से स्चित होता है कि वह तब कास्पी सागर में मिलती थी। उसके मुहाने के कुछ ऊपर बलकन नामक बस्ती में किदार ने ऋपने ऋषिकों को जा बसाया।

§ ३. पहला गुप्त-सासानी संघर्ष—उक्त घटनाएँ तभी हुई जव भारत के मुख्य भाग में समुद्र-गुप्त श्रपना साम्राज्य स्थापित कर रहा था । मद्र-देश तक उसका साम्राज्य कैसे पहुँचा सो हमने देखा है। माद्रक गरा को शायद स्वयं समुद्र-गुप्त ने ही उत्तरपन्छिम की नई शक्तियों का रास्ता रोकने को खड़ा किया हो । चनाब नदी तक यो समुद्र-गुप्त का साम्राज्य पहुँच जाने पर किदार कुषाण ने भी उसे अपना अधिपति माना और उससे शह और सहायता पा कर सासानी सम्राट्को चुनौती दी। ३६७-६८ ई० में कुपासा-सासानी युद्ध हुआ । एक लड़ाई में किदार ने पूरी सासानी सेना का संहार कर दिया; दूसरी में, जिसमें स्वयं शाहपुह २य सेना का नेतृत्व कर रहा था, शाहपुह को मैदान से भगा दिया। समुद्र-गुप्त का इतिहास हम मुख्यतः उसके प्रयाग स्तम्भ लेख से जानते हैं। ऊपर [ § १ में ] जो वृत्तान्त दिया गया है वह उसी के श्राधार पर । उस श्रिभिलेख में लिखा है कि दैवपुत्र शाहिशाहानुशाहि भी समुद्र-गुष्त का त्राधिपत्य मानता त्रीर उसका गरुड छाप वाला सिक्का त्रपने राज्य में चलाता था। दैवपुत्र शाहि शाहानुशाहि स्पष्ट ही किदार कुषाण के विरुद थे। यों ग्रफगानिस्तान पर सासानी त्राधिपत्य केवल नौ वर्ष ही रहा, श्रौर उसे हटा कर समुद्र-गुप्त ने ग्रापने साम्राज्य की सीमा हिन्दकोह तक पहुँचा दी।

प्रयाग स्तम्भ लेख में यह भी लिखा है कि "सिंहल ब्रादि सब द्वोपों के वासी" भी समुद्र-गुप्त को अपना अधिपित मानते थे। सिंहल के राजा मेघवर्षा ने समुद्र-गुप्त की अपनात पा कर बुद्धगया में सिंहली यात्रियों के लिए एक विहार बनवाया था। भारत का एकमात्र अधिपित होने के कारण समुद्र-गुप्त का प्रभाव बृहत्तर भारत के सुवर्णद्वीप आदि के राज्यों पर भी रहा होगा इसमें सन्देह नहीं।

भारतवर्ष का दिग्विजय कर समुद्र-गुप्त ने श्रश्वमेघ किया। वह जैसा विजेता था, वैसा ही श्रादर्श राजा श्रीर सुशासक भी। वह स्वयं विद्वान् तथा कान्य और संगीत में विशेष निपुरा था। वह और उसके वंशज विष्णु के उपासक थे। भगवान विष्णु की तरह दुष्टों का दलन कर प्रजा का पालन श्रीर मंगल करना तथा राष्ट्र को सब प्रकार समृद्ध बनाना उन्होंने श्रपना कर्तव्य माना। समुद्र गुप्त का प्रशासन लग० २७६-७८ ई० तक चला। प्रवरसेन के बाद उसी की तरह समुद्र गुप्त ने भी प्रायः बत्तीस चौंतीस बरस भारत में रामराज्य बनाये रक्ला।

## समुद्र-गुप्त के सोने के सिक्के









वीगावादक नमूना

धनुर्धर नमूना

[ पटना संप्र॰ ]

§ ४. कंगवर्मा और पृथ्वीपेंग १म—हमने देखा है कि समुद्र-गुप्त अपनी दिखन की विजय-यात्रा में दिक्खन भारत के पिच्छिमी भाग—महाराष्ट्र—की तरफीनहीं गया था। उसके विजयों के बाद भी वाकाटक राज्य पूरवी बुन्देलखंड और महाराष्ट्र में बना ही रहा था। प्रवरसेन का पोता राजा पृथ्वीचेग १म समुद्र-गुप्त का पिछला समकालिक था। कादम्ब मयूरशर्मा के वेटे कंगवर्मा ने पक्षव राजा के समुद्र-गुप्त से हारने के बाद अपना राज्य फैलाने का यत्न रिवा, पर पृथ्वीषेण ने उत्तर की और उसे बढ़ने न दिया और उत्तरी कुन्तल पर भी अधिकार कर लिया।

§५. दूसरा गुप्त-सासानी संघर्ष, राम-गुप्त और चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य—समुद्र-गुप्त ने श्रपने छोटे बेटे चन्द्र-गुप्त को उत्तराधिकारी बनाना चाहा था, पर मन्त्रिपरिषद् ने जेठे बेटे राम-गुप्त को राजगद्दी दी।

उधर सासानी सम्राट् शाहपुह रेय ( रूपरे-रूप्ट ई० ) में समुद्र-गुप्त श्रीर किदार की मृत्यु के बाद श्रवसर देख कर श्रफ्गानिस्तान पर फिर श्राधिपस्य जमा लिया । किदार का बेटा पिरो, शाहपुह का सामन्त वम गया । तब





चन्द्र-गुप्त विक्रम।दित्य का सोने का सिक्का वित, राजा शेर का शिकार करते हुए, लेख—नरेन्द्र'''। 'पट, सिंहवाहिनी देवी, लेख—सिंहविक्रमः। [श्री०सा०सं०] सासानी साम्राज्य के पूरवी प्रान्तों के शासक राज-प्रतिनिधि सकाम-शाह ने पिरो को साथ ले कर गुप्त साम्राज्य पर चढ़ाई की। राम-गुप्त ने पंजाब में उनका सामना किया। वहाँ ब्यासा नदी के किनारे शिवालक के विष्णुपद पहाइ पर के गढ़ में शत्रु ने उसे घेर लिया।

उस दशा में सकानशाह (शकाधिपति) ने राम-गुप्त से यह प्रस्ताव किया कि तुम अपनी रानी अवस्वामिनी की सौंग दो तो तुम्हें जाने दूँ! राम-गुप्त ने वह शर्त्त मान ली! राम-गुप्त का जवान भाई चन्द्र-गुप्त भी वहीं था। उससे वह अपमान न सहा गया। अवस्वामिनी का शत्र के शिविर में जाना तय हो चुका था। चन्द्र-गुप्त ने भाई को मना कर स्वयं अपनी भावज का भेस धरा और अपने चुने हुए साथियों से उसकी सहेलियों का भेस धरा उनके साथ शत्रु की छावनी में प्रवेश किया। वहाँ कुछ देर शकाधिपति से लीला करने के बाद चन्द्र-गुप्त ने ज्योंही छुरी से उसका काम तमाम कर शंख बजाया, त्योंही उसके साथियों ने शकाधिपति के सरदारों की भी वही गति कर दी, और गढ़ के भीतर वाली सेना ने शत्रु की सेना पर दूट कर उसे मार भगाया।

कायर राम गुप्त का भी इसके बाद शीघ अन्त हुआ धौर भारत का साम्राज्य चन्द्र-गुप्त को मिला । देवी घ्रुवस्वामिनी ने अपने उद्धारक को अपना पति वरा।

चन्द्रः गुप्त ने इसके बाद पंजाब पार कर अप्रगानिस्तान पर चटाई की अप्रौर किदार के वंशजों को पूरी तरह हरा कर तथा सासानियों को खदेड़ कर वहाँ अपना आधिपत्य स्थापित किया। राम-गुप्त के प्रशासन की कमजोरी अथवा शंकाधिपति की चढाई से लाभ उठा कर पच्छिम भारत में फिर एक

स्वतन्त्र महात्त्रत्रप उठ खड़ा हुन्ना था । त्रप्रमानिस्तान से लौट कर चन्द्र-



उदयगिरि की चन्द्रगुप्तगुहा के बाहर वराहर्मूत, वराह की दन्तकोटि पर लटकती हुई स्त्रीमूर्ति पृथिवी या ध्रुवस्वामिनी। [ श्री श्राह्मणुचन्द्र नारंग द्वारा फ्रोटो ]

गुप्त ने उस राजवंश को भी सदा के लिए मिटा दिया (३६० ई०)।

भिलसा के पास उदयगिरि
में चन्द्र-गृत के बनवाये हुए
गुहा-मन्दिरों के बाहर पृथिबी
का उद्धार करते हुए वराह की
विशाल मूर्ति बनी है, जिसमें
श्रुवस्वामिनी के उद्धारक
चन्द्र-गुप्त के तेज श्रौर वीर्य
की स्पष्ट भलक दिग्लाई
देती है। वह भारतीय मूर्तिकला के सब से श्रोजस्वी
नमूनों में से भी है।

राजा चन्द्र के विजयों

का स्मारक लोहे का एक खंभा विष्णुपद पहाड़ पर खड़ा किया गया था। वह चन्द्र चन्द्र-गृप्त विक्रमादित्य के सिवाय कोई नहीं हो सकता। उस खंभे को चन्द्र-गुप्त ने ;शायद अपने सामने दलवाया हो, पर उसपर का लेख उसकी मृत्यु के शीध बाद का खोदा हुआ है। ११वीं शताब्दी में दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमक्स, जिसका राज्य शिवालक तक था, उस खंभे को उठवा कर अपनी राजधानी में ले आया। तब से वह "लोहे की कीली" दिल्ली की महरीली बस्ती में खड़ी है। उसपर यह लिखा है कि "वंगदेश (पूरवी बंगाल) में इक्ट्रे हो कर आये हुए शत्रुओं को छाती से पीछे धकेलते हुए लड़ाई में जिसकी भुजा पर तलवार ने कीर्त्त खोद दी थी, जिसने सिन्ध के सात मुँहों (= सतलज ब्यास रावी चनाव जेहलम सिन्ध और काबुल नदियों) को युद्ध में तैर कर वाहीकों (बलखवालों चिक्दार-वंशजों) को जीता, जिसके वीर्य-

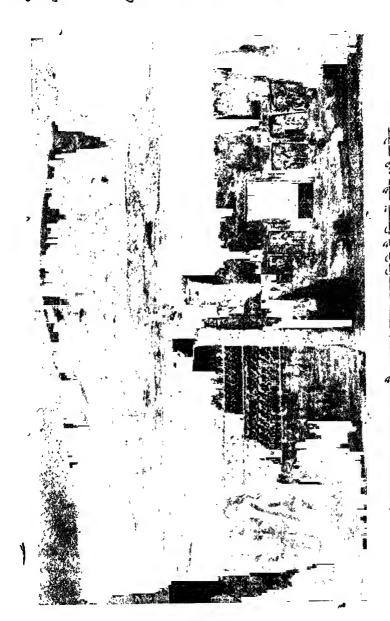

नन्द्रगुप्त-गुरा का एक और दश्य। उत्पर उदयगिरि है जिसमें और भी अनेक गुहाएँ कटी हुई हैं। [ ग्वालियर पु॰ वि॰ ]

वायुत्रों से दिल्णी समुद्र त्राज भी मुवासित है, " उस चन्द्र नामक " राजा



नक्शा — १८

ने " भगषान् विष्णु का यह ऊँचा ध्वज (लड़ा ) करवाया।" इस केलाभि बताचे घटनाओं के कम से प्रकट होता है कि चन्द्रभुष्त मे

पहले पूरबी बंगाल में सम्मिलित शत्रुश्रों को हराया, फिर क्रफगा-निस्तान पर चढाई की श्रीर पीछे दक्षिशी समद्र के पास पराक्रम दिखाया । जिन्हें आज हम बंगाल की ! खाड़ी, ऋरब सागर श्रीर हिन्द महासागर कहते हैं, उन्हें हमारे प्राचीन वाङ्मय क्रमशः | पूर्वी सागर, पश्छिमी सागर श्रीर दिक्खनी सागर कहा जाता था, दित्तगी समुद्र का दूसरा कोई अर्थ न होता था। जान पड़ता वाकाटक राज्य के साथ पूरी मैत्री स्थापित ही जाने के बाद खन्द्र-गुप्त ने भारत के दक्षिमी छोर तक भी श्रपना श्राधिपत्य फैलाया ।



महरौलो में राजा चन्द्र की लोहें की कीली। पड़ोस की टूटी मसजिद अनंगपाल के मन्दिर का रूपांश्तर है। [भा० पु० वि०]

इन विजयों के बाद चन्द्र-गुप्त का विक्रमादित्य पद धारण करना सर्वधा सार्थक था। चीनी यात्री फ़ाहिएन के कथनानुसार उसने अपने राज्य से मृत्यु-दगड उठा दिया था। पूर्णतः शक्त सुव्यवस्थित और न्यायपूर्ण शासन में ही वैसा हो सकता था। इस देखेंगे कि चन्द्र-गुप्त के दृढ और न्यायपूर्ण शासन का अनुसरण करने का प्रयत्न बृहत्तर भारत के उपनिवेशों ने भी किया था।

\$ ६. प्रभावती गुप्ता—चन्द्र-गुप्त की पहली रानी कुबेरनागा से प्रभावती नामक बेटी हुई थी। उसका विवाह उसने वाकाटक राजा पृथ्वीषेण के बेटे रुद्रसेन २य से किया। यां गुप्त और वाकाटक राज्यों का परस्पर सम-भौता पूरा हुआ और समूचा भारत एक तरह से एक साम्राज्य में आ जाने की भूमिका वँधी। रुद्रसेन २य विवाह के कुछ ही बरस बाद चल बसा। उसका बड़ा बेटा दिवाकरसेन तब पाँच बरस का और छोटा दामोदरसेन दो बरस का था। रानी प्रभावती दिवाकरसेन के नाम पर शासन चलाने लगी। चन्द्र-गुप्त विकमादित्य ने उसकी सहायता के लिए कई योग्य राज्याधिकारी भेज दिये। उनमें से एक किव कालिदास था जिसे सम्राट् ने अपने दोहतों की शिचा के लिए भेजा था। दिवाकरसेन की भी अठारह बरस की आयु में अकाल मृत्यु हुई तब रानी प्रभावती ने छोटे बेटे के नाम पर कुछ बरस और शासन किया (लग० ३६५-४१५ ई०)। वह तीसंश वेटा पीछे प्रवरसेन २य नाम से राजा हुआ।





कुमार-गुप्त १म का सोने का सिक्का चित, राजा घोड़े पर सवार, लेख—गुप्तकुल-व्योमशशी जयत्यजेयो जितामरेन्द्रः। पट, देवी मोर को खिलाते हुए। [श्री० सा० सं०] ु७. कुमारगुप्त १म—
चन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य के बाद
उसके बेटे कुमार-गुप्त ने ४० वर्ष
(४१५-४५५ ई०) शान्ति-पूर्वक
राज्य किया । वाकाटक राज्य में
यही काल प्रभावती के बेटे
प्रवरसेन २य श्रीर उसके बेटे
नरेन्द्रसेन के शासन में बीता ।
राजगृह श्रीर पाटलिपुत्र के बीच
नालन्दा में कुमार-गुप्त ने एक

महाविहार की स्थापना की । श्रागे चल कर वह महान् विद्यापीठ रूप में प्रसिद्ध हुश्रा । कुमार-गुप्त के प्रशासन में भारतवर्ष में शान्ति श्रीर समृद्धि बनी रही । किन्तु तभी उत्तरपन्छिमी सीमान्त पर नई श्राँधी श्राई जिसे वह रोक न सका ।

\$८. मध्य पशिया में हूण — प्रायः पाँच सौ बरस चुप रहने के बाद चौथी शताब्दी ई० के अन्त में हूण लोग फिर अपने घरों से निकले और टिड्डी-दल की तरह संसार के सम्य देशों पर छा गये। जहाँ कहीं वे पहुँचते, गाँव और बस्तियाँ जलाते और मारकाट मचाते जाते। उस काल के सम्य जगत् की दृष्टि में उनकी जंगली आदतों के अतिरिक्त चिपटी नाकें गड़ी हुई छोटी आँखें और कर्कश आवाज उन्हें और भी भयंकर बना देती थी। उनकी एक बाद बोल्गा नदी को लाँघ कर युरोप चली गई और रोम साम्राज्य पर मेंडराने लगी। जैसे प्राचीन ईरान और आर्यावर्त के उत्तरपूरव राईन और दान्यूव नदियों के उस तरफ गत (Goth) स्लाव त्यूतन आदि अर्ध सम्या आर्य जातियाँ रहती थीं। हूणों ने उनके देश में खलवली मचा दी, जिससे वे रोम साम्राज्य पर जा दूटी और उसे तहसनहस करने लगीं। स्वयं हूण मध्य युरोप तक जा पहुँचे, जहाँ उनके नाम से एक देश हुनगारी कहलाने लगा, तथा उनके भाईबन्दों के नाम से एक देश बुलगारिया। अतिला नामक हूण सरदार ने रोम का पूरा परामव कर उसे लूट लिया।

हूणों की दूसरी बाढ़ थियानशान और पामीर के पिन्छम के मध्य एशिया के राज्यों पर दूढ़ी (लग० ४२५ ई०)। मध्य एशिया की शान्ति समृद्धि और सम्यता को तब गहरा धक्का लगा। सुग्ध दोग्राब को जीत कर हूणों ने ईरान के सासानी राज्य पर हमले करना शुरू किया। सासानियों से उनका युद्ध प्रायः सवा सौ बरस तक जारी रहा।

<sup>\*</sup> भारतीय श्रभिलेखों में गौथ के लिए गत शब्द श्राया है। महाराष्ट्र के जुन्नर नामक स्थान में सातवाहन युग के दो लेख हैं, जिनमें दो गत यवनों द्वारा बौद्ध संघ को दान दिये जाने की बात दर्ज है। यवन शब्द वहाँ युरोपीय के श्रर्थ में है।

बंतु के काँ दे ( पिक्छुमी सध्य एशिया ) में हूमों के दिक बाने से सीता के काँ दे ( पूरवी मध्य एशिया ) के भारतीय राज्य उत्तर और पिक्छुम से धिर गये। उनका पिक्छुमी देशों से सम्बन्ध दूर गया और भारत से सम्बन्ध के मार्ग भी खतरे में पड़ गये! हूमा लोग उन राज्यों पर भी जब तब भावे मारने लगे, जिससे उनपर आतंक बना रहने लगा।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. समुद्र-गुप्त से पहले भारत के राज्यों का नक्शा कैसा था ? समुद्र-गुप्त ने उसे पलट कर कैसा कर दिया ?
- २. समुद्र-गुप्त के ऋधीन कीन कीन से प्रत्यन्त राज्य ऋौर गगाराज्य कहाँ कहाँ थे ?
- ३, भारत के किस मुख्य भाग का समुद्र ग्रप्त ने विजय नहीं किया ? क्यों ? उसके उत्तराध्रिकारी ने उस नीति को कहाँ तक कैसे जारी रक्खा ?

्रें वन्द्र-गुप्त विक्रमादित्य के कार्यों का वृत्तान्त संज्ञेप से कहिए। ्रें किदार कुषाण कौन था १ उसका वृत्तान्त संज्ञेप से दीजिए।

६. पृश्ला और दूसरा गुप्त-सासानी संघर्ष किन दशाओं में कैसे हुआ ? प्रत्येक का फल कुम्रा निकला ?

रानी प्रभावती का वृत्तान्त संदोप से कहिए। ८-√महरोती स्तम्भ पर क्या तिखा है १ उसकी ब्याख्या कीजिए।

## ऋध्याय ३

## गुप्त साम्राज्य हूण और यशोधर्मा

( ४५५-५४३ ई० )

\$१. स्कन्द-गुप्त-४५४ ई० में सासानी राजा यज्दगुर्ग २य को हरा कर हूणों का एक दल अफगानिस्तान पंजाब लाँबता हुआ। प्रतीत होता है भारत के मध्यदेश में बनारस के उत्तर तक बढ़ आया। कुमार-गुप्त की मृत्यु उसी अवसर पर शायद हूण आक्रमण से पैदा हुई अन्यवस्था में हुई। उसकी सृत्यु पर "गुप्त वंशा की राज्यलच्या उसमागा गई", पर उसका बोजवान देशा स्कन्द बहादुरी से सुतुओं का सामना करता रहा। दे सामु एक को हूए थे,



स्कृद-गुप्त का हूगा-विजय का स्वारक स्तम्भ कैदपुर-क्षितरी (कि.व ग.जोपुर)। [भा॰ पु० कि॰].

दूसरा पुष्यमित्र नामक गण् था,.. जिसने अब विद्रोह किया था। युद्ध में एक रात स्कन्द को श्चपने सैनिकों के साथ नंगी जमीन पर सो कर वितानी पड़ी। तीन महीने के ग्रन्दर सब शत्रुओं को परास्त कर विजय का समा-चार लिये स्कन्द श्रपनी माँ के पास उसी तरह पहुँचा, जैसे "कृष्ण देवकी के पास गया था।" माँ ने डवडवाई स्राँखों से उसका स्वागत किया । हणों को उसने ऐसी हार दी कि अगले तीस बरस तक उन्होंने भारतवर्ष की श्रोर मुँह न फेरा, श्रौर प्रायः ५५ बरस तक गुप्त साम्राज्य को फिर न छेड़ा। उस विजय का स्मारक स्तम्भ गाजीपुर ज़िले के सैदपुर-भितरी गाँव में ऋब भी खड़ा है। बहुत सम्भवतः वहीं स्कन्द ने हूणों को हराया था। स्कन्दगुप्त के बारह (४५५-४६७) के प्रशासन में गुप्त साम्राज्य का गौरव बना रहा।

§ २. पिछले गुप्त सम्राद ----स्कन्दगुप्त के बाद दस सरस में दो-एक सम्राटों ने राज किया, श्रीर फिर बीस बरस तक (४७७-६६) बुध-गुप्त ने । उसके बाद चौथाई शताब्दी दो या श्रिधक सम्राटों के प्रशासन में
-बीती, जिनमें से एक भानु-गुप्त था । इन सम्राटों का वंशवृत्व श्रीर राज्यकाल,
-जो श्रभी तक जाना जा सका है, इस प्रकार है—

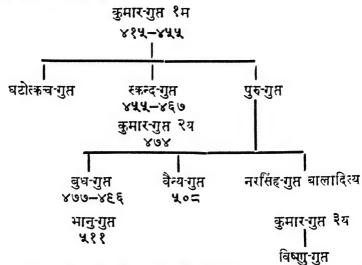

§ 3. गन्धार में हूण; तोरमाण और मिहिरकुल—उधर ईरान के सासानी शाहों का मध्य एशिया में हूणों के साथ मुकाबला जारी रहा । ४८४ ई० में शाह पीरोज उनसे लड़ता हुग्रा मारा गया । तब उन्होंने बलख को श्रयनी राजधानी बना श्रफगानिस्तान को भी पैरों तले शैंद डाला श्रौर उसकी श्रमेक सुन्दर सभ्य बस्तियों को मिटयामेट कर डाला । गन्धार पहुँच कर हूणों ने वहाँ भी श्रिधकार जमा लिया ।

५०० ई० के बाद गन्धार का हूण राजा तोरमाण "वाही जऊव्ल" था। उसने गुप्त साम्राज्य को कमजोर पा कर उस साम्राज्य के पिन्छमोत्तर पंजाब से श्रवन्ति तक जो प्रत्यन्त' (सीमा के) गणराज्य थे उन्हें एक एक कर जीत लिया। उस दशा में श्रवन्ति पर भी खतरा देखते हुए वाकाटक राजा हिरिषेण ने उत्तर बढ़ कर श्रवन्ति को श्रापने राज्य में ले लिया। तोरमाण ने

तब चम्बल के काँठे से पूरव बट कर विन्ध्याचल के प्रदेश में गुप्त साम्राज्य के दिक्खनपिन्छुमी पहलू पर चोट की । सम्राट् भानु गृप्त ऋपने सामन्तों के साथ एरण में हूणों के विरुद्ध बहादुरी से लड़ा (५१०ई०)। किन्तु बाद में सम्राट् बालादित्य ने तोरमाण के बेटे मिहिरगुल या मिहिरकुल को ऋपना ऋधिगति माना। बालादित्य या तो भानु गुप्त का ही उपनाम था, या उसके उत्तरा- धिकारी का।

मिहिरकुल ने शाकल (स्यालकोट) को अपनी राजधानी बनाया। वह अपने को पशुपित (शिव) का उपासक कहता था। गन्धार की प्रजा पर, विशेष कर बौद्धों पर, उसने बड़े अत्याचार किये, जिससे गन्धार में बौद्ध सम्प्रदाय का अन्त हो गया। बालादित्य ने तब उसका आधिपत्य मानने से इनकार किया। मिहिरकुल ने उसपर चढ़ाई की। बालादित्य उसके सामने भागने का बहाना कर उसे कहीं गंगा के कछार में भटका ले गया, और तब एकाएक हमला कर उसे कैद कर लिया (लग० ५२७ ई०)। मिहिरकुल के प्रजा पर किये अत्याचारों के कारण बालादित्य ने उसे सूली पर चढ़ाना तय किया, किन्तु बालादित्य की माता ने मिहिरकुल की जान बख्श दी। मिहिरकुल पंजाब लौटा, पर उसके भाई ने पीछे उसकी गद्दी हथिया ली थी। तब मिहिरकुल ने भाग कर कश्मीर के राजा के यहाँ शरण ली और कुछ काल बाद अपने आअवदाता का राज्य छीन लिया! उसने फिर गन्धार पर चढ़ाई की, और वहाँ बड़े अत्याचार किये। हूणों के दो तीन आक्रमणों से तच्हिशला सदा के लिए मटियामेट हो गई।

§ ४. वाकाटक हरिषेण—कुमार-गुप्त श्रीर स्कन्द-गुप्त के प्रशासन में हूणों का पहला श्राक्रमण होने पर वाकाटक राजा नरेन्द्रसेन ने श्रवन्ति को श्रपनी रचा में ले लिया था। स्कन्द-गुप्त का साम्राज्य सुराष्ट्र तक फैला हुआ था, जिसका यह श्रर्थ है कि स्कन्द ने श्रवन्ति पर भी फिर से श्राधिपत्य स्थापित कर लिया था। परन्तु पाँचवीं शताब्दी के श्रन्त में हरिषेण वाकाटक ने श्रपना राज्य फिर श्रवन्ति से कुन्तल श्रीर दिच्चण कोशल तक फैला लिया। उसके दिक्खन कर्णाटक का कादम्ब श्रीर काञ्ची का पल्लव राज्य भी श्रव्छी दशा में थे।

§५. जनेन्द्र यशोधर्मा—पंजाव कुरुत्तेत्र राजस्थान को गुप्त सम्राट् हूणों से न बचा सके तो वहाँ की जनता स्वयं श्रपनी रत्ता को उठ खड़ी हुईं। उसका श्रगुद्धा "जनेन्द्र" (जनता का नेता) यशोधर्मा था। उसने दुर्बल गुप्तों के साम्राज्य को श्रपने हाथ में ले लिया श्रार जनता की सेना खड़ी कर श्रनेक लड़ाइयों में हूणों को हरा कर उन्हें पीछे टेला। जिस मिहिरकुल से बालादित्य



दासीर में पड़े हुए यशोधर्मा के विजय-स्तम्भ [ ग्वालियर पु॰ वि॰ ]

डरता फिरता था, उसे यशोधर्मा ने "हिमालय के गढ़ में खदेड़ा, श्रीर श्रपने चरणों पर मुकने को बाधित किया।" मिहिरकुल ने तब श्रपनी हार की ग्लानि से श्रात्महत्या कर ली। "लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) के काँ ठे से महेन्द्र पर्वत (उड़ीसा) तक श्रीर हिमालय से पिन्छमी समुद्र तक" समूचा देश श्रपने उद्धारक यशोधर्मा का शासन मानने लगा। "जिनपर गुप्तों का श्रिधकार कभी न हुश्रा था, श्रीर जिनमें हूणों की श्राज्ञा कभी न पहुँची थी" ऐसे कई देश भी उसके श्रधीन हो गये। वाकारकों का राज्य भी सम्भवतः उसी के साम्राज्य में मिल गया।

दासीर (मन्दसीर) में यशोधर्मा के विजय स्तम्भ, जिनमें से एक पर ५८६ मालव-संवत् (=५३२ ई०) का लेख है, श्रव तक पड़े हैं। यशोधर्मा के पचीस-तीस बरस पोछे (५५७-५६७ ई०) ईरान के शाह श्रनुशीरवाँ ने मध्य एशिया में भी हुएों की शक्ति तोड़ दी।

यशोधर्मा के साथ हमारे इतिहास का प्राचीन काल समाप्त होता है। इसके बाद्र के प्रायः एक हजार बरस को हम मध्य काल कहते हैं।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

**४** सम्राट् स्कन्द-गुप्त किस बात के लिए प्रसिद्ध है ?

२. भारत्र के किस किस प्रदेश में हूण शासन कब स्थापित हुन्ना ? क्रमिक वृत्तान्त ्रित्तिखिए।

अभारत में हूणों का श्रांतिम पराभव करने वाले महापुरुष का परिचय दीजिए।

४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-

पिछले गुप्त सम्राट् , मिहिरकुल, हरिषेण, यशोधर्मा की साम्राज्य-सीमा, श्रनुशीरवाँ। ८तज्ञशिला का ध्वस कब किसने किया ?

६. स्कन्द-गुप्त के रामकालिक वाकाटक तथा दिक्खन के राज्यों का विवरण दीजिए।,

### अध्याय ४

## वाकटक-गुप्त युग का बृहत्तर भारत

§ १. भारत का विस्तार—वाकाटक श्रीर गुप्त युगों में भारतवर्ष कहने से उपनिवेशों सहित भारतवर्ष ही समका जाता था। पुराणों में भारतवर्ष के 'नौ भेद' कहे हैं, जिनमें से प्रत्येक स्थल-मार्ग से ''परस्पर श्रागम्य श्रीर समुद्र से श्रन्तरित' है। श्राज जिसे हम भारत कहते हैं वह उन नौ में से केवल एक है, ताम्रपणीं या सिंहल दूसरा है, शेष सब परले हिन्द में हैं।

फन-ये नामक चीनी लेखक ने पाँचवीं शताब्दी के शुरू में लिखा कि काबुल से त्रारम्भ कर दिक्लनपिछम समुद्र-तट तक त्रीर वहाँ से पूरव तरफ फान-की (ब्येतनम ) तक सब देश शिन्-तु (सिन्धु चिहन्द) के स्नान्तर्गत हैं। शिन्-तु को चीनी लोग थियेन-चु (देवतास्रों का देश) भी कहते थे।

\$ 2. ब्राह्मी का विस्तार, तुखारी और खोतनदेशी वाङ्कय तीसरी शताब्दी ई० के ब्रारम्भ से ब्रफ्गानिस्तान सहित भारत के समूचे उत्तर-पिन्छुमी श्रंचल में खरोष्ठी का स्थान ब्राह्मो लिपि ने ले लिया। ठेठ भारत के बाहर भारतीय प्रभाव के विस्तार का एक प्रकट परिणाम श्रौर चिह्न भारतीय लिपि का विस्तार होता था। वाकाटक श्रौर पल्लव राज्यों का परले हिन्द के सामुद्रिक उपनिवेशों से घनिष्ठ सम्बन्ध था। वह सम्बन्ध ठेठ भारत तथा उन उपनिवेशों की लिपियों तक का मिलान करने से दिखाई देता है। वाकाटक युग में तत्कालीन बरमा-निवासी प्यू नामक किरात जाति की भाषा भी भारतीय श्रद्धरों में लिखी जाने लगी।

चीन हिन्द में तुलार श्रौर ऋषिक लोग जो बोलियाँ बोजते थे, वे भी गुप्त युग में लिखी जाने लगीं श्रौर सभ्य भाषाएँ वन गईं। उनमें वाड्यय पैदा हो गया श्रौर श्रच्छे श्रच्छे प्रन्थ भी लिखे जाने लगे। वे लिखी गईं हमारे देश की ही लिपि में जो यहाँ गुप्त युग में चलती थी। उनका वाड्यय भी प्रायः संस्कृत से श्रुनुवादित या उसके नमूने पर बना था। उन भाषाश्रों को तुलारी श्रौर खोतनदेशी कहते हैं। तुलारी तारीम नदी के उत्तर कुचि श्रिश कीशाङ श्रादि बस्तियों की भाषा थी; खोतनदेशी उसके दिक्खन खोतन प्रदेश की। इनके पिंच्छम की सुग्धी भाषा में भी इस युग में संस्कृत ग्रन्थों के श्रनुवाद हुए।



श्वारवघोष-कृत वज्रव्छेदिका के खोतनदेशी श्वातुवाद की भोजपत्र पर लिखी पोथी] का एक पृष्ठ । यह पोथी चीन-हिन्द से मिली है ।

§ ३. परले हिन्द के भारतीय राज्य-ारते हिन्द में कलिमन्थन



जावा के राजा पूर्णवर्मा का लेख (पं॰ १) विक्कान्तस्यावनिपतेः (पं॰ २) श्रीमतः पूर्णवर्मणः (पं॰ ३) ताङमनगरेन्द्रस्य (पं॰ ४) विष्रणोरिव पदद्वयम्। (बोर्नियो) द्वीप के पूरवी छोर तक के भारतीय राज्यों के इस युग के अवशेष पाये गये हैं। पूरवी किलमन्थन में चौथी शताब्दी में राजा मूलवर्मा का राज्य था, जिसके बनवाये हुए यज्ञों के यूप (खम्भे) और संस्कृत के लेख अब तक

विद्यमान हैं। जावा में उसी काल का राजा पूर्णवर्मा का लेख पाया गया है। किलिमन्थन के पूरव सुलवेसिं द्वीप भी इस युग तक भागतीय उपनिवेशन में त्रा चुका था। उत्तर तरफ फ़िलिपीन में तथा तैवान (फारमोसा) द्वीप के दिक्खनी छोर में भी इस युग में भारतीय उपनिवेश फैले। फ़िलिपीन के अनेक प्रदेश अब तक विषय कहलाते हैं। हम देखेंगे कि जिले के अर्थ में विषय शब्द गुप्त युग में चलता था। फ़िलिपीन की भाषा भी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। वह लिपि वहाँ १६वीं शताब्दी के अरारम्भ तक जारी रही। फ़िलिपीन ने भारतीय कला को भी अपनाया।

चम्मा राज्य के चीन के साथ सीमा के प्रश्न को ले कर ३४० ई० से प्रायः एक शताब्दी तक ग्रानेक युद्ध हुए । लग० ४०० ई० में वहाँ राजा भद्रवर्मा था, जिसके लेख ग्राव भी विद्यमान हैं ग्रीर जिसका बनवाया भद्रेश्वरस्वामी

<sup>†</sup> सुल-वेसि स्थानीय भाषा का नाम है, शब्दार्थ — लोह-द्वीप । श्रंग्रेजी विगाड़ा हुआ रूप—सेलेबीज ।

सामक शिव का मन्दिर चम्या का राष्ट्रीय मन्दिर क्ष्म गया । भद्रवर्मा का वेटा गंगा की तीर्थयाचा करने और चम्द्र-गुप्त विकमादित्य के जमाने के ठेउ भारत

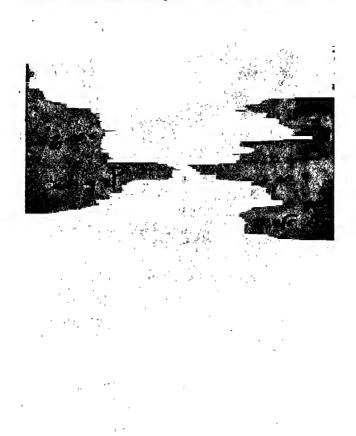

खोतनदेशी वर्णमाला श्रीर बरहखड़ी का चीन की सीमा के नगर तुएनहोश्राङ से मिला पत्रा। शुरू में 'सिद्धम्' शब्द है। पहली पंक्ति में स्वर हैं, २-३-४ पंक्तियों में व्यक्तन, ५-६ में श्रंक, ८-६-१० में क की बारहखड़ी।

को देखने स्राया । स्रपने देश में लौटने पर वह गंग-राज कहलाया, स्रौर उसका वंश भी तब से गंगराज वंश कहलाने लगा ।

'फ़्नान' के साम्राज्य में चौथी शताब्दी के अन्त में दिक्खन भारत से एक दूसरा कौणिडन्य [५,४ § २ ] गया, जिसने वहाँ भारत के नमूने पर धर्म और समाज विषयक अनेक सुधार किये | इस कौणिडन्य के वंश में पाँचवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में राजा जयवर्मा हुआ | सुमात्रा जावा में पाँचवीं शताब्दी में एक नया राज्य स्थापित हुआ, जो शीघ्र साम्राज्य बन गया | उसकी राजधानी श्रीविजय (सुमात्रा में आजकल का पालेम्बांग) थी |

§ थ. फा-हियेन, कुमारजीव, गुणवर्मा-भारतवर्ष श्रीर वृहत्तर भारत की दशा उस काल में कैसी थी श्रीर उनका श्रापस में तथा विदेशों से सम्बन्ध कैसा था, इसपर उस काल के तीन प्रसिद्ध विद्वान यात्रियों के वृत्तान्तों से प्रकाश पड़ता है। इनमें से एक फा-हियेन था। वह बौद्ध धर्म की ऊँची शिज्ञा पाने ऋौर बुद्ध की जन्मभूमि देखने के लिए ३६६ ई० में चीन से भारत के लिए रवाना हुन्ना न्नौर चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य में ४०५ से ४११ ई० तक रहा। चीन के कानसू प्रान्त से चीन-हिन्द (सीता-काँठा) पहुँच कर वहाँ के भारतीय राज्यों में घूमता हुन्ना गन्धार हो कर वह मध्यदेश पहुँचा। वह लिखता है कि भारतवर्ष संसार भर में सबसे सभ्य देश है; यहाँ के लोग सभ्य सम्पन्न श्रीर सदाचारी हैं। लोग नशा नहीं करते, श्रपराध बहुत कम होते हैं, अपराधों के दंड हलके हैं और मृत्यु-दंड किसी को नहीं दिया जाता। श्रपनी लम्बी यात्रा में फा हियेन को कहीं चोर-डाकुश्रों से वास्ता नहीं पड़ा ! एक बात ग्रीर ध्यान देने की यह है कि फा-हियेन के काल तक हिमालय की तराई की बस्तियाँ - किपलवास्तु कुशिनगर त्रादि - जिनमें बुद्ध के काल में बड़ी चहलपहल थी, सब जंगल हो चुकी थीं। वैसे बौद्ध धर्म श्रीर पौराणिक धर्म दोनों देश में बराबर बराबर चल रहे थे। फा-हियेन मगध से चम्पा (भागलपुर) हो कर ताम्रलिति (तामलूक) गया। वहाँ से जहाज में बैठ १४ दिन में सिंइल पहुँचा, फिर वहाँ से ६० दिन में यबद्वीप । यबद्वीप में तब बौद्ध धर्म का प्रचार न था। वहाँ से वह एक जहाज में, जिस में २००

भारतीय व्यापारी भी थे, चीन वापिस गया । वेंगीपुर (कृष्णा के मुहाने ) का चौथी शत ब्दी ई० का लेख (पूर्णवर्मा के लेख से लिपि की तुलना करने के लिए)

( पहला पत्रा, पं॰ १ ) स्वस्ति विजयवेङ्गीपुराद्भगविचत्ररथस्वामिपादःनुद्ध्यातो भ-( प॰ २ ) द्वारकपादभक्तः परमभागवतश्शालङ्कायनो महाराजा च-

100 4 770 100

( दूसरा पत्रा, पं॰ १ ) गडवर्म्भणस्सृनुज्यें द्वी महाराजश्री ..... इत्यादि ।

पाहियेन जब भारत में बौद्ध शिक्षा पाने श्राया, तब कुमारजीव चीन में वही शिक्षा दे रहा था। कुमारजीव का पिता कुमारायण किसी भारतीय राज्य के श्रमात्य का बेटा था। घर छोड़ कर वह चीन-हिन्द में कुचि राज्य में चला गया। कुचि के राजा की बहन जीवा से उसका प्रेम श्रीर विवाह हो गया; जिससे कुमारजीव पैदा हुश्रा। बच्चे को पढ़ाने के लिए उसकी माँ उसे करमीर ले श्राई, फिर तीन बरस बाद काशगर ले गई, जहाँ वेद श्रीर शास्त्र पढ़ने के बाद कुमारजीव ने चोक्कुक (यारकन्द) जा कर नागार्जुन श्रादि के महायान प्रन्थ पढ़े। माँ बेटा वापिस कुचि पहुँचे। कुमारजीव मध्य एशिया की सब भाषाश्रों सहित ३६ भाषाएँ सीख चुका श्रीर उसकी ख्याति दूर दूर पहुँच चुकी थी। २८३ ई० में कुचि पर चीनी सेना ने चढ़ाई की। राजा बोरता से लड़ा। चीनी सेनापित दूसरे राजा को गद्दी पर बिटा कर लौट गया। वह जिन कैदियों को साथ ले गया उनमें कुमारजीव भी था। चीन सम्राट् को जब इसका

पता चला तब उसने उसे बड़े आदर से अपनी राजधानी में बुलवा मँगवाया, जहाँ ४०१ ई० से कुमारजीव संस्कृत प्रन्थों के चीनी अनुवाद करने लगा । उसने कई श्रीर भारतीय विद्वानों को भी इस काम के लिए बुलाया श्रीर श्रश्वधीय नागार्जुन श्रादि के श्रनेक प्रन्थों का चीनी श्रनुवाद कर महायान का प्रचार किया । कुमारजीव के प्रन्थ श्राज तक चीन में उसी तरह पढ़े जाते हैं जैसे यहाँ कालिदास के । उसकी मृत्यु चीन में ही ४१२ ई० में हुई ।

उसके कुछ काल बाद गुणवर्मा नामक विद्वान् चीन पहुँचा। वह कश्मीर या किपश का युवराज था, पर भिक्तु बन गया था। पहले वह सिंहल गया, ऋौर वहाँ से ४२३ ई० में यबद्वीप पहुँचा। फा हियेन के जाने के १० बरस पीछे वहाँ उसने पहलेपहल बौद्ध धर्म का प्रचार किया। यबद्वीप से वह नन्दी नामक भारतीय के जहाज में चीन गया।

§५. कोरिया और जापान का धर्मविजय—समुद्र-गुप्त के ज़माने में कोरिया में बौद्ध धर्म स्थापित हो गया (३५२ ई०)। उस देश की भाषा भी तब भारत की ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। यशोधर्मा के युग में निपोङ (जापान) देश भी बौद्ध हो गया (५३८ ई०)। तब वहाँ होरिउजी श्रीर नारा के बौद्ध विहार स्थापित हुए, जिनमें तत्कालीन संस्कृत ग्रन्थ श्राज तक रक्खे हैं, श्रीर जिनकी भीतों पर बाद में लिखे चित्रों में स्ष्टर भारतीय प्रभाव फलकता है।

\$ ६. सीता-काँठे पर मरुमूमि की बाढ़—सीता का काँठा मीर्थ युग में गगा-काँठे सा हरा भरा था, पर प्राचीन काल के अन्त के पहले से उसमें मरुभूमि बढ़ने लगी। हमने देखा है [१, ४ § ६] कि हिमालय की दीवार ज्यों ज्यों ऊँची उठती जाती है त्यों त्यों हिन्द महासागर से उठे भाप के बादलों का मध्य एशिया तक पहुँचना घटता जाता है। क्युनलुन और कराकोरम पर्वतों में, जो सीता काँठे का दिखनी ढासना हैं, हिम युग से चले आते अनेक गल अन तक पहे हैं। पर ज्यों ज्यों दिखन की भाप का उन पर्वतों तक पहुँचना घटता जाता है, त्यों त्यों उनके हिमभएडार छीजते जाते हैं। उन गलों से बहने बाली सीता जैसी अनेक धाराएँ पहले चीन हिन्द में थीं। उन्हों के वटों पर भारतीय उपनिवेश बसे थे। आज वे धाराएँ क्युनलुन से उत्तर कर महभूमि में कुत हो जाती हैं, श्रीर श्रनेक प्राचीन उपितवेशों के खँडहर श्रव उनके उत्तर की मर्भ्यम में हैं। तकलामकान मर्भ्यम की यह दिक्लन तरफ बाद ईसवी सन् के श्रारम्भ से धीरे धीरे होने लगी। प्राचीन काल के श्रन्त के बाद इसका प्रभाव दिखाई देने लगा।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. वाकाटक-गुप्त युग में भारतवर्ष का विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाता था ? त्राज़ के भारत से उसका क्या ब्रान्तर है ?

अ. फा-हियेन के यात्रामार्ग का उल्जेख कर लिखिय कि उसके यात्रा-विवरण से

भारत की क्रांत्कालिक स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

- ्रें कुमारजीव श्रौर गुणवर्मा का जीवन-वृत्तान्त लिख कर बताइए कि चीन श्रौर भारत के सांस्कृतिक श्रादान-प्रदान में उनकी क्या देन रही ?
- ४. सीता-काँ ठे की मरभूमि कब और कैसे फैलने लगी ? उसका भारतीय उपनिवेशों पर क्या प्रभाव पड़ा ?
  - ५. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—मृलवर्मा, 'गंगराज', शिन्-तु, तुखारी भाषा, श्रीविजय।

## अध्याय ५

# वाकाटक-गुप्त युग का भारतीय समाज

\$१. गुप्त शासन—गुप्त सम्राटों के प्रशासन में भारतवर्ष ने श्रद्वितीय शान्ति श्रीर समृद्धि देखी। समृचा गुप्त साम्राज्य बहुत से देशों श्रीर 'भुक्तियों' में बँटा हुश्रा था, जैसे श्रन्तवंदी (ठेठ हिन्दुस्तान), श्रावस्ती भुक्ति (श्रवध), तीर भुक्ति (तिरहुत), 'यमुना नर्मदा का मध्य' (बुन्देलखंड) इत्यादि। प्रत्येक देश या भुक्ति पर 'गोप्ता' या 'उपरिक महाराज' शासन करता था जो या तो सम्राट्ट का नियुक्त किया हुश्रा या उसका सामन्त राजा होता था। देश या भुक्ति फिर कई छोटे "विषयों" श्रर्थात् जिलों में बँटी होती थी। अरयेक देश या भुक्ति के शासन के लिए कई महकमे (श्रिधकरण) होते

ये। तीरभुक्ति की राजधानी वैशाली के खँडहरों में से वहाँ के बहुत से ऋषि-करणों की मोहरें पाई गई हैं। गुप्त सम्राटों की सफलता का सबसे बड़ा कारण



नालन्दा श्रीर सङ्जाति की खुदाई में पाई गई गुप्तों की सरकारी मुङ्गें—श्रस्त परिमाण "नगरभुक्ती कुमारामात्याधिकरणस्य" ("सामार्झ्ने-विषयाधिकरणस्य" ( 'सामार्झ्ने—सर्झ्नो—जिते के दफ्तर की" ( 'सामार्झ्ने—सर्झ्नो—जिते के दफ्तर की") [ भा० पु० वि० ]

उनका सुशासन श्रीर सुन्यवस्था थी। उनकी शासनपद्धति का श्रनुकरण भारत के दूसरे सब राजाश्रों ने भी किया, श्रीर उनके बाद के जमाने में भी लगातार उसका श्रनुकरण होता रहा।

श्रीर प्रामों और जनपदों के संघ, शिल्पियों की श्रेणियाँ, र्घापारियों के निगम—वैशाली श्रीर नालन्दा के खँडहरों में पाई गई गुप्त युग की मुहरों में ग्रामों की मुहरें भी हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि राजकीय शासन के नीचे ग्रामों नगरों श्रादि की पंचायतें पहले की तरह श्रपना प्रवन्ध स्वतन्त्रता से करती श्राती थीं। नालन्दा के खँडहरों में से सरकारी श्राधिकरणों (दफ्तरों) श्रीर ग्रामों की मुहरों के श्रातिरिक्त एक जानपद—श्रर्थात् जनपद या देश के

संघ की भी मुहर फ़िली हैं। उससे सिद्ध होता है कि जनपदों की राष्ट्र-सभाएँ



"कुमारामात्याधिकरणस्य" ( छोटे श्रमात्य के दफ्तर की") [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

मालव जनपद की मुहर ( डा॰ सत्यप्रकाश के सौजन्य से )

गुप्त युग में भी विद्यमान थीं। जयपुर के पास रैंद् नामक स्थान की खुदाई से मालव जनपद की तीसरी शताब्दी के लेख वाली सीसे की मुहर मिली है। उससे भारशिव युग में भी जनपद संस्थान्त्रों का रहना प्रमाणित हुन्ना है। यो जनपद संस्थाप्रें महाजनपद युग से गुप्त युग तक बराबर बनी रहीं।

वैशाली में व्यापारियों के निगमों और कारीगरों की श्रेणियों की मुहरें भी पाई गई हैं। श्रेणियों के लेख श्रीर भी कई जगहों से मिले हैं। उनसे यह जाना गया है कि व्यापारियों श्रीर शिल्पियों के संघटन भी पहले से

वाकाटकों श्रौर गुप्तों के काल में, देश की समृद्धि श्रौर व्यवसाय सातवाहन युग से भी कहीं ऋधिक बढ़े हुए थे। विदेशी व्यापार खूब होता था। ऋषिकों के प्रशासन में कश्मीर में तीसुरी शताब्दी तक वहाँ के जगत्प्रसिद्ध शालों का व्यवसाय स्थापित हो चुका था। २४७ ई० में सासानी राजा ने' रोम के सम्राट् को एक कश्मीरी शाल भेंट किया, जिसकी नफासत देख कर रोम के लोग दंग रह गये थे। सासानी

राजा होर्मिज्द २य (३०१-३०६)

#### श्रिधिक समृद्ध दशा में थे।

"पादयाग-प्रामस्य" नालन्दा में पाई गई एक प्राम की मुहर-गुप्त युग की लिपि में

कश्मीरी जुलाहों ने तैयार किया था। भारतीय ऋपने ही जहाजों से विदेशों में माल ले जाते थे। इस युग में नारद-स्मृति बनी। मनुस्मृति श्रीर याज्ञवलक्य-स्मृति क़ी ऋषेचा उसमें व्यापारिक कानून कहीं ऋधिक हैं।

के साथ काबुल की जिस राजकुमारी का विवाह हुत्रा, उसका सब दहेज भी [भा०पु०वि०]

🖊 §३. वाकाटक-गुप्त युग का धर्म कला वाङ्कय ज्ञान ग्रीर सिंस्कृति—चौथी शताब्दी ई० के ग्रन्त में पेशावर में ग्रासंग ग्रौर वसुबन्धु नाम के दो भाई दार्शनिक हुए । वे दोनों महायान के स्राचार्य थे । पाँचवीं शताब्दी ई॰ के शुरू में मगध में बुद्धघीष ब्राह्मण हुन्ना, जिसने सिंहल जा कर पालि में त्रिपिटक की 'अहरूथाएँ' ( अर्थकथाएँ = भाष्य ) लिखों। कहते हैं वहाँ से वह परले हिन्द गया श्रीर वहीं उसका देहान्त हुआ। ४५३ ई० में सुराष्ट्र की वलभी नगरी में जैन विद्वानों का संघ् बैठा। उसमें जैनों के सब धर्मप्रनथों का सम्पादन हुआ। उसी रूप में आज वे प्रनथ हमें मिलते हैं।

बौद्ध श्रीर जैन धर्म के साथ साथ पौराणिक धर्म भी पूरे यौवन पर था।

वह अब पूर्ण हो चुका था। विध्णु स्कन्द शिव सूर्य और देवी की पूजा चल

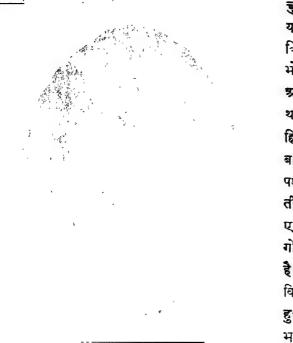

"पुरिकाग्रामजानप्दस्य" नालन्दा में पाई गई एक जनप्द-संस्था की मुहर, गुप्त युग की लिपि में [ भा० पु० वि० ]

चकी थी । विदेश-यात्रा का, श्रासवर्ण विवाह का श्रीर मांस-भोजन का परित्याग श्रम तक न था। ग्राजकल हिन्दू धर्म की वाकी बहुत सी बातें पड़ी थों। साँची के तीसरी शताब्दी ई० के एक ग्रामिलेख में गोवध को पाप कहा है। पहलेपहल यह विचार वहीं प्रकट है-श्रर्थात हुश्रा भारशिव वाकाटक युग से गोवध पाप माना जाने लगा।

सातवाहन युग के पौराणिक मन्दिरों या

देवमूर्तियों के कोई बड़े श्रवशेष नहीं पाये गये। केवल सिक्कों श्रादि पर पौरा-णिक देवताश्रों की मूर्तियाँ पाई गई हैं या हेलिउदोर के गरुडध्वज [५,१६] जैसे श्रवशेषों से पौराणिक धर्म की विद्यमानता सूचित होती है। बात यह है कि सातवाहन युग में पौराणिक धर्म का उदय मात्र हुश्रा था, टिकाऊ मन्दिर श्रोर मूर्तियाँ दनाने की प्रथा नहीं चली थी। पर इस युग में मन्दिर खूब बनने लगे। ऊँचे नुकीले शिखर वाले वैष्णाय मन्दिरों की शैली इसी युग में चली। भारशिव वाकाटक युग में वैसे मन्दिर बहुत बनने लगे। उन

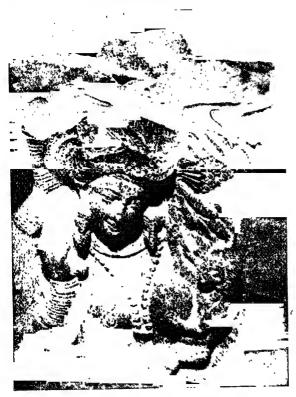

"माँ"—मथुरा से पाई गई मूर्ति, लग० तीसरी शताब्दी पूर्वार्ध की [ मथुरा संप्र०, भा० पु० वि० ]

मन्दिरों के शिखरों पर कमल का संकेत उदय होते सूर्य को ग्रार्थात् नई ज्योति ग्रार नये जीवन को सूचित करता है। वह नया जीवन वाका-टक गुप्त युग के भारत में चारों तरफ दिखाई देता था D

श्रान्ध्र देश में इच्वाकु राजाश्रों के प्रशासन में श्रमरावती स्तूप को श्रौर भृषित किया गया तथा नागार्जुनीकोंडा स्तूप की मूर्त्त चित्रों से श्रलंकृत वेदिका (जँगला) बनी । महाराष्ट्र की रमणीक

श्राजिठा पहाड़ी में, जिसमें पिछले मौयों श्रीर सातवाहनों के काल के दो-एक गुहामिन्दर थे, वाकाटकों के प्रशासन में वैसे श्रानेक नये श्रीर विशाल मिन्दर काटे गये। तभी श्रफगान देश में बामियाँ के पहाड़ में बौद्ध गुफाएँ बनीं इन गुफाश्रों मिन्दरों श्रादि के श्रातिरिक्त महरौली की "लोहे की कीली" तथा सैदपुर-भितरी श्रीर दासोर के स्तम्भ इस युग की वास्तुकला के श्रच्छे नमूने हैं। 'लोहे की कीली' पर डेट हज़ार बरस में मोरचे का नाम भी नहीं लगा यह

उल्लेलनीय बात है।

श्रीजंठा गुहात्रों की दीवारों पर गुप्त युग में श्रीर बाद में चित्र भी लिखे गये, जिनमें से कुछ श्रव तक विद्यमान हैं। ये चित्र प्राचीन जगत् की चित्र-



श्रमरावती स्तूप पर चुनी गई एक चीप पर का मूर्त्त दृश्य—सम्भवतः समूचा स्तूप इसमें चित्रित है। [ मद्रास संप्र०, भा० पु० वि० ]

कला के सर्वोत्तम उदाहरणों में से हैं। सिंहल में सिगिरिय की गुफाओं के तथा चीन-हिन्द में मीरान के मन्दिरों के भित्तिचित्र भी इसी युग के हैं। शैली उनकी

### भी श्विता वाली है।

इस युन की मूर्तिकला में श्रंगारहीन सीघापन है, श्रीर उसके साथ कमाल की सजीवता । उदयगिरि की बराह मूर्ति श्रीर भिलसा से पाई गई गङ्का



बेसनगर (भिलसा) की खुदाई में निकली गंगा मूर्ति। यह श्रव श्रमरीका के बोस्टन संप्र० में है।

मृत्तिं को देखते ही बनता है। उनके श्रंग श्रंग से मानो बल तेज श्रीर सौन्दर्भ टपकता है। उसी प्रकार सारनाथ श्रौर मथुरा की प्रसिद्ध बुद्ध मृत्तियाँ [३, २ § ३] जो मानो शान्त रस का मूर्त रूप हैं, गुप्त युग की हैं। सुलतानगंज (भागलपुर) से पाई गई ताँबे की बुद्ध मूर्ति श्रीर सिन्ध में मीरपुर-खास के कह जो दड़ो स्तूप से मिजी मिट्टी की बुद्ध मृत्तिं भी ठीक उसी नमृने की हैं। गुप्त-युगीन कला के सिन्ध से पाये गये नमूनों से यह भी प्रतीत होता है कि सिन्ध भी ग्रुत साम्राज्य के ग्रन्तर्गत था। देवगढ (जि॰ भाँसी) के मन्दिरों के श्रहल्योद्धार [ २, १ § ४ ], नर-नारायण की तपस्या श्रादि के मूर्त हर्य भी गुप्त मूर्ति॰ कला के सुन्दर नमूने हैं।

ज्ञान श्रीर वाड्यय में इस युग में भारतवर्ष श्रपनी उन्नति की चरम

सीमा तक पहुँच गया।

दशगुणोत्तर गिनती पहलेपहल तीसरी शताब्दी दें॰ में भारतीयों में ही मिकासी, फिर यहाँ से उसे दुनिया के सब देशों में सीखा। गिनती पहले भी भा॰—१६

थी, पर शृत्य का चिह्न न था। जिस प्रकार नो इकाइयों के चिह्न हैं, उसी प्रकार दस बीस तीस आपादि नौ दहाइयों के अलग अलग चिह्न होते थे, फिर सैकड़े हजार आपादि के अलग। सौ के चिह्न के साथ दो का चिह्न टाँक कर दो सौ

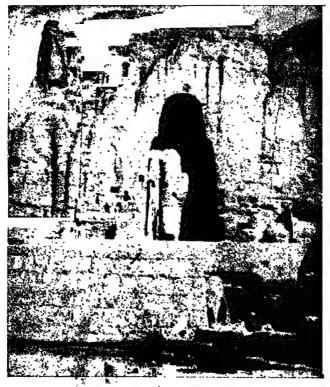

बामियाँ ( श्रफगानिष्तान ) की एक है हा में ४८ गज ऊँची खं.डत बुद्ध मूर्ति ् [ फादर हेर्स के सौजन्य से ]

बनाया जाता था, इत्यादि । इक्काई के आगे शून्य लगा कर दहाई बना ली जाय, यह आविष्कार पहलेपहल तीसरी शताब्दी में यहीं हुआ । शुरोप वालों ने यह तरीका १२वीं-१४वीं शताब्दी में जा कर सीखा।

ज्योतिली स्रार्थभट ४७६ ई० में पैदा हुन्ना। (उसे यह मालूम था कि

पृथिवी गोल है। गुस्ताकर्षण श्रीर सूर्य के चौगिर्द पृथिवी के घूमने के सिद्धान्त

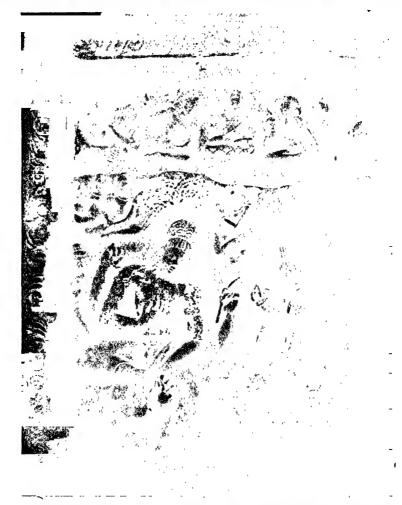

गुप्त युग की मृर्त्तिकला का नमूना—देवगढ़ ( जि॰ फाँसी ) के विष्णु-मन्दिर में नर-नारायण की मूर्तियाँ। [भा० पु० वि०] उसने स्थापित किये। अप्रीर अपनेक बातों में भी भारतवर्ष का गणित और

ज्योतिष गुप्त युग में जिस सीमा तक पहुँच गया था, उस सीमा को अर्वाचीन विदान सोलहकी शताब्दी में ही लाँघ सके।

शान श्रीर सचाई को कहीं से भी ले लेने में उस युग के भारतवासी उत्सुक रहते थे। ज्योतिषी वराहमिहिर ने, जो छठी शताब्दी में हुआ, लिखा है,



दिव्य गायक--किन्नर-किन्नरी

१७वीं श्राजिठा लेगा का चित्र। इस लेगा के चित्र लगभग ५०० ई० के हैं।[भा० पु० वि०]

"यवन (यूनानी) लोग म्लेच्छ हैं, पर उनमें वह शास्त्र स्थित है। इस कारण वे ऋषियों की तरह पूजे जाते हैं।" गुप्त युग में भारतीय ज्योतिष में रोम श्रीर झलक्स:न्द्रिया के सिद्धान्त भी सम्मिलित कर लिये गये थे।

दार्शनिक वसुवन्धु का उल्लेख हो चुका है। बाद के प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर की विचार-पद्धति वसुवन्धु के दर्शन पर ही निर्भर है। पातंत्रस योगसूत्र का भाष्यकार व्यास और संख्यकारिका का लेखक ई्रवरकृष्ण चौथी-पाँचवी शताब्दी में हुए । बौद्ध तार्किक दिङ्नाग गुप्त युग के ग्रन्त में हुग्रा । सम्राट् कुमार-गुप्त ने राजगृह के पास नालन्दा महाविद्दार की नींव डाली । वह भारी विद्यापीठ बन गया बहाँ बाद में देश विदेश के ग्रानेक विद्वान् शिक्षा पाने श्राते रहे ।

इस युग के काव्य साहित्य में विष्णु शर्मा का पंचतन्त्र ग्रमर रत है, जिसका संसार की बीसियों भाषात्रों में अनुवाद हुआ है। भारतीय कवियों का शिरोमिण कालिदास भी गुप्त युग का है। कालिदास के काव्यों नाटकों में भारत का ग्रात्मा जिस तरह प्रकट हुआ है, वैसा ग्राज तक ग्रौर किसी रचना में शायद नहीं हुआ। रघु के दिग्विजय की कहानी द्वारा उसने बतलाया कि कम्बोज से कन्याकुमारी तक ग्रौर वंतु से लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) तक सारा भारत एक है, वह एक ही राज-छत्र के नीचे रहना चाहिए। दुष्यन्त ग्रौर शकुन्तला के प्राकृतिक प्रेम की कहानी लिख कर उसकी लेखनी ने प्राचीन ग्रायों के सरल साहसी ग्रौर रसमय जीवन के ग्रादर्श को ग्रमर कर दिया ग्रौर भारतीयों को ग्रपने उस पुरला भरत की याद दिलाई जो बचपन के खेलों में शेरों के दाँह गिना करता था! उषा के ग्रागमन की सूचना जैसे चिहियों के चहचहाने से मिलती है, वैसे ही गुप्त युग की ज्योति की सूचना कालिदास के छन्दों से मिलती है। भारत की संस्कृति का पूरा निचोड़ हम उसकी रचनाश्रों में पाते हैं।

कालिदास के जमाने में भारत में ज्ञान श्रीर जीवन की जो ज्योति प्रकट हुई, वह प्रायः एक हज़र बरस तक संसार को प्रकाश देती रही । भारत की इस जागति का प्रभाव एक तरफ चीन पर हुआ श्रीर वहाँ से कोरिया श्रीर जापान तक पहुँचा, दूसरी तरफ वह श्ररत के रास्ते पिन्छमी युरोप तक गया । उत्तर तरफ वह तिब्बत श्रीर मध्य एशिया द्वारा मंगोलिया तक जा निकला, श्रीर दिक्लन तरफ परले हिन्द के द्वीपों की श्रन्तिम सीमा तक । प्रायः एक हज़ार बरस तक न तो स्वयं भारतीयों ने (सिवाय वैद्यक श्रीर गणित के) श्रपने ज्ञान में श्रागे कुछ उन्नति की, श्रीर न बाकी दुनिया का ज्ञान—दो चार बातों को छोड़ कर—उससे कुछ श्रागे बदा । इस लम्बे श्ररसे में वही संसार का ज्ञान

रहा श्रीर जिस देश में वह पहुँचा वहीं नव जागति की लहर उठ खड़ी हुई।

वाकाटक गुप्त युग के भारतीयों का साधारण जीवन भी पहले से परिष्कृत हो गया। जैसा कि कहा गया है, गोहत्या को इसी युग से पाप माना जाने लगा। जानवरों की लड़ाइयाँ कराने श्रीर उनपर बाजी लगाने श्रादि जैसे विनोदों की चर्चा इस युग में नहीं सुनी जाती। इस युग के संसार में चार ही सम्य साम्राज्य श्रीर राष्ट्र थे—चीनी भारतीय ईरानी श्रीर रोमक। उपनिवेशों सहित गुप्त युग का भारतवर्ष बाकी तीनों राष्ट्रों के चेत्रों से बहुत श्रिषक विस्तृत श्रीर समृद्ध था, श्रीर इस युग में भारतीय वस्तुतः सम्य संसार के नेता थे। श्रिपने इस गौरव को तब वे श्रवश्य श्रनुभव करते होंगे।

# अभ्यास के लिए प्रश्न

्री गुप्त साम्राज्य शासन के लिए कैसे भागों में बँटा हुच्चा था ? . गुप्त युग में आमों जनपदों कारीगरों च्रौर व्यापारियों के संघटन किस

प्रकार के थे रे

्रिं राजनीतिक उत्कर्ष, व्यावसायिक समृद्धि तथा ज्ञान श्रीर कला की श्रेष्टता की दृष्टि से गुप्त युग भारत का स्वर्णयुग था, इस कथन को स्पष्ट कीजिए।

. 'गुप्त युग में भारत में ज्ञान की जो ज्योति प्रकट हुई वह प्रायः एक हजार बरस तक संसार को प्रकाश देती रही'—इसमें कथित ज्ञान की मुख्य खोजें कौन सी थीं ?

्रं. दशगुणोत्तर गणना का श्रारम्भ कैसे हुआ ? उससे पहले कैसी गणना थी ? ६. इनपुर ट्रिपणी लिखिए—भुक्ति, अधिकरण, दंडनायक, वसुबंध, श्रासंग,

ईश्वरकृष्ण, वराहेमिहिर, पेर्धतंत्र, कार्लिदास, कश्मीरी शांल व्यवसाय का उदय।

अप्रिप्त युग की किन्हीं पाँच प्रसिद्ध कला-कृतियों का नामोल्लेख की जिए।

अप्रिप्त ख्रौर ज्योतिष के स्नेत्र में ख्रार्यभट की क्या देन थी ?

# ७. कन्नोज साम्राज्य पर्व

( ५४४-११६४ ई० )

# अध्याय १

# पिछले गुप्त मौखरि बैस ऋौर चालुक्य

( लग० ५४४--६५० ई० )

§ १. पिछले गुप्त यशोधमां ने ग्रपना कोई राजवंश नहीं चलाया । उसके बाद गणराज्य भी फिर नहीं उठे । किन्तु एक गुप्त सम्राट् फिर उठ खड़ा हुग्रा । सन् ५४४ में ही पुण्ड्रवर्धनभुक्ति (पुणिया, उत्तरी बंगाल) के एक लेख में 'महाराजाधिराज'''''गुप्त' का उल्लेख है । महाराजाधिराज का नाम उस लेख से मिट गया है। ग्रन्य उल्लेखों से स्चित होता है कि श्रव से प्रायः श्राधी शताब्दी तक वह उत्तर भारत का सम्राट् रहा । किन्तु वह नाम का समाट् था, क्योंकि श्रव विभिन्न प्रान्तों में श्रनेक नई शक्तियाँ उठ खड़ी हुई ।

छठीं शताब्दी के शुरू में गुप्त सम्राटों के वंश से एक शाला निकली, जिसके राजाओं ने अगली दो शताब्दियों के इतिहास में विशेष भाग लिया। महाराजाधिराज के रहते हुए वास्तविक शासक इसी शाला वंश के राजा थे। ये पिछले गुप्त कहलाते हैं। इनका दावा समूचे गुप्त साम्राज्य पर था, किन्तु वास्तविक अधिकार केवल मगध बंगाल और पास-पड़ोस के प्रदेशों पर या कभी मालव देश अर्थात् पूरवी राजस्थान पर रहा।

इन पिछले गुन्तों के पहले राजा कृष्णगुन्त का गुन्त सम्राटों के वंश से क्या सम्बन्ध था सो इनके लेखों में नहीं कहा गया। शायद वह सम्बन्ध कहने योग्य नहीं था। ये राजा किसी गुन्त सम्राट् के रखेल से उत्तन्न वंशज रहे होंगे। इसी नमूने का एक वंश "श्रहीर गुन्त' या "गोताला गुन्त' इस काल में नेपाल में स्थापित हुस्रा। उस वंश के राजा जयगुन्त ने छठी शताब्दी के

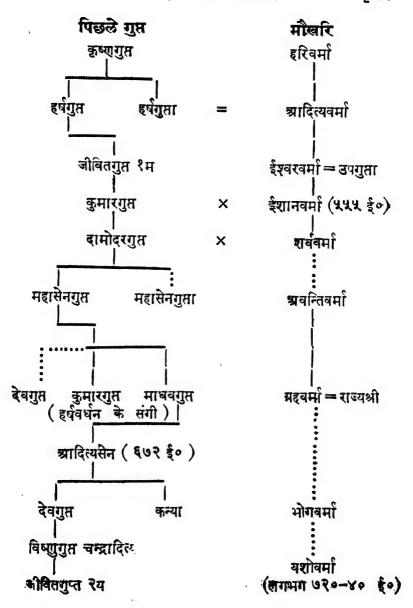

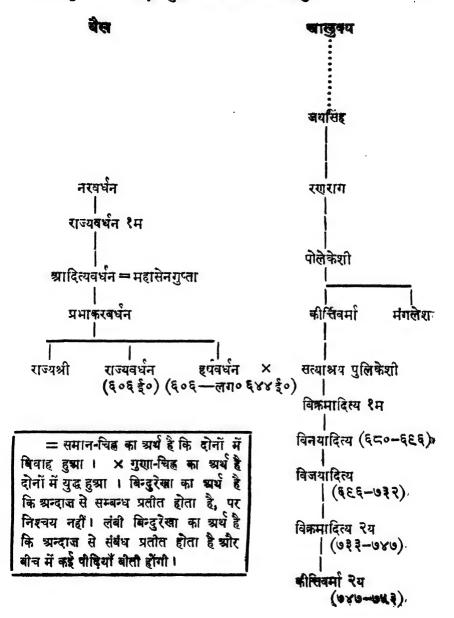

श्रारम्भ में नेपाल पर श्रिधिकार कर लिया। उसके वंश ने लिच्छवियों को श्रपना सामन्त बना कर प्रायः एक शताब्दी नेपाल पर श्राधिपत्य बनाये रक्खा।

\$2. कुरु-पंचाल के नये राज्य—गृत युग से गंगा जमना काँ ठे का नाम 'श्रन्तवंदी' चल पड़ा था। उसकी परिभाषा की गई है "विनशन ( सरस्वती नदी के मरुभूभि में लुप्त होने के स्थान = सिरसा के पास ) से प्रयाग तको का प्रदेश अन्तवंदी है।" उस अन्तवंदी अथवा ठेठ हिन्दुस्तान के ठीक बीच दक्खिन पञ्चाल की राजधानी कन्नौज में पिछले गुप्तों के मुकाबले में मौखरि नाम का नया राजवंश उठ खड़ा हुआ। मौखरि लोग पहलेपहल हूणों के युद्धों में प्रसिद्ध हुए। सम्भवतः वे यशोधमां की सेना की हरावल में रहे थे। पञ्चाल की तरह कुरु देश का बैस वंश भी हूणों के युद्धों में प्रसिद्ध हुआ और अब राजवंश बन गया। इसकी राजधानी थानेसर थी।

§ दे. गुर्जर और मैत्रक— छठी शताब्दी में उत्तरपिव्छमी भारत में गुर्जर लोग एकाएक प्रबल हो उठे। पंजाब में गुजरात श्रीर गुजराँवाला जिले उनके राज्य की याद दिलाते हैं। दिक्खनी मारवाइ में उनकी बड़ी राजधानी भिन्नमाल थी। उनका एक श्रीर छोटा सा राज्य भहन में भी था। उनके नाम से इस देश का नाम भी गुर्जरता (गुजरात) पड़ गया। गुर्जरता में तब मारवाइ की भी गिनती थी। सुभीते के लिए हम पिछले इतिहास में भी गुजरात नाम का प्रयोग करते रहे हैं। श्रमल में वह नाम इसी युग से चला।

सुराष्ट्र में छुठी शताब्दी के ब्रारम्भ में मैत्रक वंश का भटार्क नामक 'सेनापित था। उसके वेटे द्रोणिसिंह का 'समूची पृथ्वी के एकस्वामी' ब्राथीत् गुप्त सम्राट्ने स्त्रयं राज्याभिषेक किया। मैत्रकों का राजवंश तब से व्वलभी नगरी (भावनगर के पास) में स्थापित हो गया।

पूरवी सीमा पर कामरूप का राज्य समुद्र-गुप्त के काल से गुप्त साम्राज्य के श्राधीन था। उससे भी हमें इस युग के इतिहास में वास्ता पड़िगा। इन -राज्यों के वंशवृत्व सामने रखने से इनका इतिहास समक्तना सुगम होगा।

§ ध. मोखरि साम्राज्य—ईश्वरवर्मा श्रीर उसके बेटे ईशानवर्मा के प्रशासनों में भारत का साम्राज्य मौखरि वंश के हाथ श्रा गया। कृष्णगुप्त

के पड़ गोते कुमारगुप्त के साथ ईशान का युद्ध हुन्ना, जिसका परिणाम त्रानि-[ श्चित रहा । ईशान के बेटे शर्व के प्रशासन (लग०,५५६-७० ई॰) में मौख-



शर्ववर्मा मौखरि की नालन्दा से पाई गई मुहर । ठीक इस तरह की मुहर श्रसीरगढ़ ( खानदेश ) से भी पाई गई थी। [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

रियों का प्रताप और भी बटा । शर्व से लड़ता हुआ कुमारगुप्त का बेटा दामोदरगुप्त मारा गथा । शर्वकर्मा ने सुराष्ट्र श्रोन्ध्रं श्रौर गौड़ ( मध्य पिड्डमी बंगाल - मालदह जिला और पासपंडोस ) तक विजय किया । मौखेरियों के

प्रताप से श्रव कम्नीज की वही प्रतिष्ठा हो गई जो पहले पाटलियुत्र की थी। श्रगले छुः सौ बरस तक वह उत्तर भारत का केन्द्र माना जाता श्रीर हिन्दुस्तान कहने से कन्नीज का ही साम्राज्य समका जाता था।

मगध में भी मौखिर वंश की एक शाला स्थापित हो गई। गुप्त ''महागजाधिराज'' का श्रिकार तब केवल बंगाल में रह गया। दामोदरगुत के मारे जाने से गुप्त राज्य डगमगा गया। उसके पढ़ोबी कामरूप-प्राज्योतिष (असम) के राजा सुरियतवर्मा ने भी महाराजाधिराज पद धारण कर स्वतन्त्र होना चाहा। तब दामोदरगुत के बेटे महासेनगुत ने लौहित्य (ब्रह्मपुत्र) तक चढ़ाई कर उसे हराया। इसके बाद इम महासेन को मालव (पूरवी राजस्थान) के राजा रूप में तथा शशांक नामक व्यक्ति को मगध बंगाल उड़ीसा के राजा रूप में देखते हैं। यह परिवर्तन कैसे हुआ इसकी ठीक व्याख्या नहीं हो पाई। अनुमान किया गया है कि शशांक भी गुप्त वंश का, शायद रिश्ते में महासेन का भाई, ही था, श्रीर कि शर्यांक में गुप्त वंश का, शायद रिश्ते में महासेन में मौखिर साम्राज्य शायद किसी तरह कमज़ोर हो गया, जिससे लाम उठा कर गुप्त महाराजाधिराज ने महासेनगुत को मालव देश का राज्य सौंप दिया (लग० धून्ध ई०)।

\$4. चालुक्य सौर पल्लव--यशोधमी के बाद दक्खिन कां नक्शा भी पलट गया। वाकाटक एकाएक लुत हो गये। सोलंकी या चालुक्य नाम का नया वंश महाराष्ट्रकर्गाटक में प्रकट हुआ। इस वंश के पहले मुख्य राजा पोतेकेशी या पुलिकेशी ने कादम्बों से वातापी नगरी (बीजापुर जिले में बदामी) छीन कर अश्वमेष किया (लग॰ ५५० ई०)। पुलिकेशी के बेटे कीर्त्तिवर्मा ने कादम्बों को पूरी तरह उखाड़ डाला। कीर्त्तिवर्मा का उत्तराधिकारी उसका भाई मंगलेश हुआ। उसके प्रशासन में चालुक्य राज्य पूरवी से पिक्कमी समुद्र तक स्थापित हो गया और समुद्री बेड़े से कई हीए भी अधीन किये गये।

दिस्थिनी होर पर काझी के पल्लाबों का राज्य ज्यों का स्थें बना रहा, प्रस्युत पहले से भी श्राधिक चमक ढठा। पल्लाब राजा सिंहविष्णु ने सिंहक को भी जीता (लग० ५६० ई०)।

\$ द. प्रभाकरवर्धन—यानेसर का प्रभाकरवर्धन प्रकटतः महासेनगुप्त का भानजा था । उनने उत्तरापथ की तरफ अपनी शक्ति बढ़ाई। पहले उसने कश्मीर से या तुखार देश से हूणों को खदेड़ा; फिर सिन्धु, गुर्जर (पंजाब, भारवाड़) और गन्धार के राजाओं को वश में किया। तब वह दिक्खन की ओर भुका और लाट देश (दिक्खनी गुजरात = भठच सूरत) पर चढ़ाई की और मालव राज्य को भी जीता। मालव राजा (महासेनगुष्त ?) ने अपने दो वेटे कुमारगुष्त और माधवगुष्त उसे ओल रूप में सौं। दिये।

प्रभाकरवर्धन की तीन सन्तानें हुई — राज्यवर्धन, हर्षवर्धन श्रौर राज्यश्री । कुमारगुप्त श्रौर माधवगुप्त बचपन से राज्यवर्धन श्रौर हर्षवर्धन के श्रमुचर रहे । जवान होने पर राज्यश्री मौखिर राजा श्रवन्तिवर्मा के बेटे ग्रहवर्मा को ब्याही गई । प्रभाकरवर्धन ने राज्यवर्धन को "हूणों को मारने के लिए उत्तरापथ भेजा।" हर्ष भी उसके पीछे पीछे जंगल में शिकार के लिए गया। वहाँ कश्मीर के पहाड़ों की तराई में उसे पिता की बीमारी की खबर मिली। उसके लीट श्राने पर प्रभाकर ने प्राण छोड़ दिये (६०५ ई०)। राज्यवर्धन भी खबर पा कर वापिस श्राया।

§ 9. राज्यश्री—इधर प्रभाकर को मरा सुन मालव राजा (महासेन के बेट देवगुप्त?) ने कन्नीज पर चढ़ाई की, श्रीर प्रहवर्मा को मार कर राज्यश्री को कन्नीज के कारागार में डाल दिया। तब बंगाल-बिहार-उड़ीसा के नये राजा शशांक को साथ ले वह थानेसर पर चढ़ाई की तैयारी करने लगा। खबर पाते ही दस हजार सवारों के साथ राज्यवर्धन उसके मुकाबले को बढ़ा श्रीर मालव सेना को खेल के खेल में जीत कर शशांक की तरफ मुझा। गौड के राजा ने उससे मैत्री प्रकट की श्रीर उसे छल से मार डाला। शशांक श्रपने एक श्रीर कारनामे के लिए भी प्रसिद्ध है। उसने बौदों का दमन किया श्रीर बोधिवृद्ध को उखड़वा कर जलवा दिया।

नीजवान हर्ष श्रापने इस शत्रु के मुकाबले को तेजी से बदा। एक ही पड़ाब झाने पहुँचने पर प्रान्ज्योतिष ( श्रास्म ) के राजा भारकरवर्मा के दूत

उसे मैत्री का सन्देश लिये मिले । कन्नीज के निकट पहुँचने पर हर्ष को मालव कैदियों को लिये हुए सेनापित भिष्डि मिला । वहीं उसने यह सुना कि पिछली गड़बड़ में राज्यश्री कैद से छुट कर निराश दशा में विन्ध्य के जंगल में कहीं चली गई है। भिष्डि को गौड की तरफ रवाना कर, हर्ष बहन की खोज में



गर्णेश रथ, मःमल्लपुरम् [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

निकला । विन्ध्याचल के जंगलों में शबर जवानों की सहायता से खोजते हुए उसने उसे ठीक ऐसी वेला पाया जब वह सती होने को तैयार थी। भाई के मिलने पर

उसने वह इरादा छोड़ दिया, पर फिर भी भिचु-गी होना चाहा। पर हर्ष ने उसे समभाया कि कन्नौज साम्राज्य को सँभालने की जिम्मेदारी तुमपर है, उस कर्तव्य से तुम्हारा भागना उचित नहीं है। राज्यश्रो ने कन्नौज वापिस जा कर राज सँभालना मान लिया और यह तय हुआ कि हर्प उसका प्रतिनिधि बन कर कन्नौज का राजकाज भी चलायगा।

§ ८. हर्पवर्धन्—राज्यश्री ने वापिस श्रा कर कन्नींज का राज्य सँभाला, ग्रीर हर्प ग्रापनी बहन का प्रतिनिधि हो कर राजा शीलादित्य नाम से उसकी भी देखरेख करने लगा। इस प्रकार ऋब कुरु ऋौर पंचाल दोनों राज्यों की शक्ति हर्ष के हाथ च्या गई। उन दोनों की सेनाएँ तैयार कर वह भारत-दिग्विजय निकला । छह बरस तक वह पूरव से पिन्छम सब प्रदेशों को जीतता रहा। उसके हाथियों के होदे स्प्रोर सिपाहियों की वर्दियाँ बराबर कसी रहीं । उसके बाद भी वह अनेक सुदूर प्रदेशों को जीतता रहा। प्राग्ज्योतिष ( असम ) के "भास्करवर्मा का उसने स्वयं श्रमिषेक कराया, सिन्धुराज को कुचल कर उसका राज्य छीन लिया श्रीर तुखार पहाड़ों के दुगों से कर वसूल किया।" शशांक ने शायद उसके आगे भूक कर श्रपने को बचा लिया। वलभी का राजा धवसेन हर्ष से हार कर भहच के गुर्जर राजा के पास भाग गया। पीछे हर्ष ने उसे अपना

सामन्त बना कर ग्रापनी इकलौती बेटी व्याह दी।

§ ९. स्तर्याश्रय पुलिकेशी ने इस्वित के सम्राट् मंगलेश ने अपने बड़े भाई की सिंबमों के बेटे स्वाश्रय पुलिकेशी की उपेक्षा कर अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहा । इसपर पुलिकेशी ने अपने चचा को एकाएक मार कर राज्य अपने हाथ में ले लिया (लग० ६०८ ई०)। महाराष्ट्र और कर्णाटक में कई सामन्तों ने नये सम्राट् के विरुद्ध सिर उठाने का यत्न किया, पर पुलिकेशी ने उन्हें हदता से कुचल दिया। उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन ने उसपर चढ़ाई



'महेन्द्रवर्मा श्रीर उसकी रानी, सिद्धन-वासल गुफा में समकालिक चित्र, ईरानी चित्रकार कारोदुरियाँ कृत प्रतिलिपि।

की, पर पुलिकेशी नर्मदा के घाटों पर श्रपनी सेना को इस प्रकार सजग श्रौर तैनात रक्खे हुए था कि श्रपने साम्राज्य की सारी शक्ति लगा कर भी हर्ष उसे लाँघ न सका। गंगा श्रौर गोदावरी के काँठों के वे सम्राट् एक दूसरे के ठीक मुकाबलों के थे श्रौर दोनों ने नर्मदा को तब से श्रपनी सीमा मान लिया।

सत्याश्रय पुलिकेशी "तीनों महाराष्ट्रों का ऋघिपति" कहलाया । दिल्लाण कोराल (छत्तीसगढ़) ऋौर किलंग (उड़ीसा) भी उसका ऋघिपत्य मानने लगे । ऋान्ध्र-देश का राज्य उसने ऋपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दिया, जिसके वंशज पीछे पूर्षी चालुक्य कहलाये । गोदावरी ऋौर कृष्णा के मुहानों के बीच वेंगी राजधानी में उन्होंने लगातार ४३ शताब्दियों तक

राज्य किया ।

<sup>†</sup> सत्याश्रय पुलिकेशी की पुश्चिकेशी २य भी कहा जाता है।

• पुलिकेशी ने तिमळ देश पर भी चढ़ाई की श्रीर पल्लव राजा सिंहविध्यु के बेटे महेन्द्रवर्मा को उसकी राजधानी काञ्चीपुरी में घेर कर कावेरी तक जा पहुँचा । चालुक्य साम्राज्य की समुद्री हेना की शक्ति भी पुलिकेशी के प्रशासन



नरिंस्वर्मा को समकालीन मृति—धर्मराज रथ, मामक्षपुरम् [फादर हेरस के सौजन्य से ]

में बनी रही । ईरान के राजा खुसरो २य ने ६२५-२६ ई० में पुलि-केशी के दरबार में अपने दूत भेजें । बदले में महा-राष्ट्र राजा के दूत भी ईरान गयें ।

पुलिकेशी के ग्रन्तिम काल में महेन्द्रवर्मा के बेटे नरसिंहवर्मा पल्लव ने वातापी पर चढ़ाई की, ग्रौर उसे हरा कर ग्रपने वाप की हार का बदला चुकाया (लग० ६४२ ई०)। पुलिकेशी की यह कमजोरी देख कर हर्पन वर्धन ने तभी उड़ीसा से लगा हुग्रा गंजाम प्रदेश जीत लिया।

\$१०. हर्ष-युगीन भारत—हर्ष - कालीन भारत का दृत्तान्त हमें

हर्ष की सभा के बिहारी किव बागा भट्ट के हर्षचरित नामक प्रन्थ से, श्रानेक सम-कालीन श्राभिलेखों से तथा चीनी यात्री य्वान च्वाङ के भारत-विवरण से मिलता है। हर्ष जैसा विजेता था वैसा ही योग्य श्रीर न्यायी शासक भी। बरसात के सिवाय वह सदा श्रयने राज्य में दौरे करता श्रीर फूस के खेमों में ही पड़ाव किया करता था। राज्य कार्य के पीछे वह श्रयनी भूख श्रीर नींद को भूल जाता था। उसका नाम शीलादिंत्य भी सार्थक था, क्योंकि वह शील श्रीर सचरित्र की मूर्ति था। उसने एकपत्नीत्रत धारण किया श्रीर श्राजनम उसे नित्राहा। प्रजा उसके राज्य में सुखी थी। तो भी श्रव गुप्तों के युग की सी पूरी शान्ति न थी श्रीर दंड भी ता से कुछ श्रिधिक कटोर थे। ६०६ ई० में हर्ष ने श्रयने श्रिभिषेक का संवत् चलाया था। ६४३ ई० तक वह राज्य करता था यह हम निश्चय से जानते हैं। उसके बाद उसकी मृत्यु हुई।

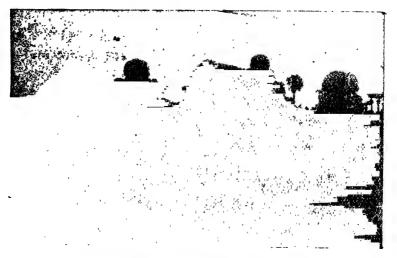

पत्र-पार्डव रथ, मामल्लपुरम् [ भा० पु० वि० ]

हर्ष के राज्यकाल में भिज्ञमाल श्रीर पंजाब के गुर्जर राज्यों का श्रन्त हुआ | भिज्ञमाल में इसके बाद चापोत्कट या चावड़ा नामक राज्यश स्थापित हुआ | उसी प्रकार मध्य पंजाब में टक्क (टांक) लोगों का राज्य स्थापित हुआ, जिसके कारण सातवीं श्रुताब्दी में पंजाब टक्कदेश कहलाने लगा | शाकल उसकी राज्यानी थी | उसके सुक्किनपिक्छम सिन्धु राज्य था, जिसका मकरान तक

श्रिधिकार था। भरूच का छोटा गुर्जर राज्य श्राठवीं शताब्दी के श्रारम्भ तक बना रहा।

§११. पल्लव महेन्द्रवर्मा और नरसिंहवर्मा--महेन्द्रवर्मा १म (६१८ ई०) स्रीर नरसिंहवर्मा (६४६ ई०) दोनों शक्तिशाली राजा थे। पुद्दुकोटै के पास सिद्धनदासल ('सिद्धों का वास') नामक स्थान की गुफाएँ जिनकी दीवारों पर अजिंठा की गुफाओं की तरह सुन्दर चित्र अंकित हैं, इन्हीं राजाओं की कटवाई हुई हैं। कांची के सामने समुद्र-तट पर मामल्लपुरम् के एक एक चट्टान में से काटे हुए विशाल मन्दिर भी, जिन्हें 'रथ' कहते हैं, श्रीर जो संसार की त्र्यद्भुत वस्तुत्र्यों में गिने जाते हैं, इन्हों राजाश्रों के बनवाये हुए हैं। सत्याश्रयः पुलिकेशी के जमाने से चालुक्यों श्रीर पह्नवों की जो उठापटक शुरू हुई वह: श्रगले सवा सौ बरस तक उसी तरह चलती रही।

## अभ्यास के लिए प्रश्न

- ू मौखरि कौन थे ? वे कब और कैसे प्रमुखता में आये ?
- २. गुप्त सम्राटों के बाद उत्तर भारत में श्रीर वाकाटकों के बाद दिवखन में कौन से नये प्राज्य कहाँ कहाँ उठ खड़े हुए श्रीर कौन से पुराने राज्य बने रहे ?

ः, गुर्जिस्त्रा या गुजरात नाम कैसे चला ? १ क्लीज उत्तर भारत की सम्राजधानी कब श्रीर कैसे बनी ?

🔾 हर्षवर्धन का कन्नीज के राज्य से क्या संबंध था ?

- ६. प्रभाकरवधॅन ने किस किस देश का विजय किया था ?
- इर्ष की राज्य-सीमा क्या थी ? उसे किस राजा से हारना पड़ा ?
- पूरवी चाल्, क्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई ?
- ६. इनपर टिप्पणी लिखिए-सिद्धनवासल, 'रथ', चावड़ा वंश, टक्क देश, वातापी।

### ऋध्याय २

# मौखरि-हर्ष युग में भारत के सीमान्त श्रीर बृहत्तर भारत

( लग० ५४५-६५० ई० )

\$१. हुण और तुर्क-मध्य एशिया में हूणों की शक्ति ५६५ ई० में ईरान के शाह अनुशीरवाँ ने तोड़ दी थी, सो कह चुके हैं [६,३ ६ ५]। किन्तु अनुशीरवाँ ने वह काम अर्केल न किया; उसमें 'पिन्छमी तुर्क' उसके सहायक थे। तुर्क असल में हूणों की एक शाखा ही थे, जिसका असल नाम अप्रेसेना था। अप्रेसेना लोग पाँचवीं शताब्दी में चीन-हिन्द के उत्तरपूरवी छोर पर हामी के उत्तर बारकुल प्रदेश में स्वर्णागिरि के पास [नक्सा १७] रहते थे। उस पहाड़ की शक्त खोद (फीजी टोपी) की सी थी, जिसे हूण भाषा में तुर्कु कहते हैं। इसी से वे लोग तुर्कु या तुर्क कहलाने लगे। ५४५ ई० से अर्थात् ठीक भारत के मध्य काल के आरम्भ से वे प्रवल हुए। अनुशीरवाँ ने उनकी सहायता से हूणों को हराया--प्रर्थात् हूणों के एक फिरके की मदद से दूसरे को हराया।

मध्य एशिया पर श्रनुशोरवाँ का प्रमाव नाममात्र को रहा। पंद्र से ६३१ ई० तक वहाँ तुकों का जोर रहा। उसके बाद चीन के नये साम्राज्य के प्रताप से उनकी शक्ति चीण हो गई। तुरकान से मर्व तक मध्य एशिया में जो तुर्क थे वे पिन्छुमी तुर्क श्रौर जो श्रमी श्रपने मूल घरों में थे वे उत्तरी तुर्क कहलाते थे। यह पिन्छुम उत्तर का हिसाब चीन की दृष्टि से था। मध्य एशिया श्रौर उत्तरपिन्छुमी भारत में यो तुकों के सजातीय हूण वंश के सब लोग जहाँ श्रव तुर्क कहलाने लगे, वहाँ भारत के शेर भाग में एक श्ररसे दिक उनका पुराना नाम हूण ही चलता रहा।

पिक्छिमी तुर्कों के खाकान अर्थात् सम्राट्की राजधानी थियानशान पर्वत के उत्तर तरफ ईसिक्कुत भोल के उत्तरपिक्छम सुवमाइर (= आधुनिक चू) नदी के तट पर आधुनिक तोकमक शहर के स्थान पर थी।

§ २. चीन का ताङ सम्राट् वंश--भारत के सम्राट् अशोक का पिछला समकालीन चीन का पहुला सम्राट्शीहुत्राङती या। फिर भारत के सातवाहन वंश का समकालीन चीन के हान सम्राटों का वंश था, जिसके ज्ञाने में चीन का प्रभाव मध्य एशिया को पार कर कास्त्री समुद्र तक जा पहुँचा था [ ५, ३ §§ १, ४ ]। २२१ ई० में चीन साम्राज्य उत्तरी 'तार्तारी' के हमलों से टूट गया, जिन्होंने समूचे उत्तरी चीन को ले कर चीन के प्रमुख सरदारों को दक्खिन तरफ धकेल दिया। तब से ५८८ ई० तक चीन में छोटे छोटे देशी विदेशी राजवंश राज्य करते रहे। ५८६ ई० में वहाँ सुइ वंश का साम्राज्य स्थापित हुन्ना, पर उसके काल में भी देश का गौरव स्थापित नहीं हो सका। ६१८ ई० में सुइ सम्राट्के एक युवक राजकर्मचारी ने सम्राट्को हटा कर ऋपने पिता को गद्दी दी ऋौर ६२६ में पिता के निवृत्त होने पर वह स्वयं गद्दी पर बैठा । इस प्रकार तोङ वंशा की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक इतिहास में ताइचुङ नाम से प्रसिद्ध हुन्ना। ताङ सम्राट्ताइचुङ ने चार वर्ष में देश में पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी, सीमा पर के शत्रुख्रों को सामन्त बनाया, पुराने भ्रष्ट राजकर्मचारियों हो हटा कर अनेक थोग्यतम व्यक्तियों को सेवा में लिया, दराडविधान सुधार कर उसकी कड़ाई कम की, विद्या ग्रौर शिक्षा की खूब उन्नति की, तथा ग्रापने सादे जीवन का नमूना देश के सामने रक्ला। ६२० ई० में उसने उत्तरी तुनों का देश जीत कर उत्तर तरफ से चीन को सुरिच्चत कर लिया।

ताङ ताइचुङ ने ६४६ ई० तक राज किया। वह स्वभाव का मधुर था, राजनीति वेत्तात्रों से खूत्र मिलता श्रौर उनसे श्रपने कार्यों की श्रालोचना भी मुनता था, उसके प्रशासन में चीन विश्व की प्रमुख शक्ति बन गया। उसके वंशजों ने भी वह परम्परा जारी रक्खी।

§ ३. यात्री य्वान च्वाङ्क् इसी सम्राट् ताइचुङ के जमाने में यात्री य्वान च्वाङ भारत स्नाया। वह ६२६ ई० में चीन से चल कर चीन हिन्द पहुँचा। वहाँ कुछ दूर सक तारीम नदी की उत्तरी बस्तियों में होते हुए, फिर थियानशान पर्वत को लाँव कर ताशकन्द समरकन्द स्नफगानिस्तान के रास्ते

कश्मीर पहुँचा, श्रीर भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक घूमने तथा कई स्थानों में वर्षों पढ़ने के बाद फिर श्रफगानिस्तान पामीर श्रीर दक्खिनी चीन-हिन्द के रास्ते ६४४ ई० में चीन वापिस पहुँचा।

ट्यान-च्याङ ने अपने यात्रा-विवरण में कई मनोरञ्जर बातें दर्ज की हैं जिनसे उस दुग में चीन श्रौर भारत के सम्बन्ध पर विशेष प्रकाश पड़ता है। कामरूप-प्राय्ज्योतिप के राजा भारकस्वर्मा ने य्वान को ब्रापने पास बुताया था। भारकरवर्मा ने उससे पूला-इधर कुल काल से भारत के अनेक प्रान्तों में एक गीत सुना गया है जिसे लोग चिनवाङ के विजयों का गीत कहते हैं। वह स्रापके देश का ही है न ? य्वान ने कहा—हाँ, वह मेरे राजा की स्तुति है। तब सम्राट् शीलादित्य हर्षवर्धन गंजाम प्रदेश जीत कर कन्नोज लौट रहा था ऋौर कजंगल नगर (संयाल-परगने में ऋायुनिक कांकजील) में था। उसने भारकरवर्मा को चीनी यात्री के साथ वहाँ बुलाया ख्रौर दोनों के साथ गंगा द्वारा कन्नीज की यात्रा की। हर्पवर्धन ने भी य्वान च्वाङ से कहा—मैने चीन के दे अपुत्र चिनवाङ के बारे में सुना है जिसने उस देश को ऋराजकता श्रीर बरबादी की दशा से व्यवस्था ग्रौर समृद्धि में पहुँचाया ग्रौर दूर देशों तक श्राधिपत्य स्थानित कर ग्रपना सुप्रभाव फैलाया है; उतकी सन्तुष्ट प्रजा चिनवाङ के विजयों का गीत गाती है जो यहाँ भी एक ग्रारसे से परिचित है। चिनवाङ सम्राट् ताइचुङ का कुमार-जीवन का पद था। कुमार दशा में उसने एक भयंकर तिद्रोह को दवाया था जिसकी याद में उसके सैनिकों ने नाच के साथ गाने का गीत रचा था। इसे १२८ ग्रादमी चाँदी के कवच पहने हाथों में भाले लिये नाचते हुए गाते थे। कुछ ही वर्षों में यह नृत्य-गीत उत्तर-पूरवी श्रीर उत्तरपन्छिमी द्वार से भारत भी त्रा पहुँचा था! भारत श्रीर चीन के बीच वस्तुत्रों स्रौर विचारों का कैशा खुला स्रादान-प्रदान चलता था तथा ताइचुङ के विजयों का एशिया में तब कैसा प्रभाव हुआ था यह इससे सूचित है।

उस थुग तक चीन के लोग ईख के रस से खाँड ग्रीर मिसरी बनाना न जानते थे। मिसरी को वे मधुशिला (शहद-त्थर) कहते थे। ताइचुङ ने भारत में ग्रापने ग्रादमी मिसरी बनाना सीखने को भेजे। चीन के लोग भारत के रंगबिरंगे मलमल के कपड़ों से भी चिकित होते थे। उन्हें वे उषा की भाप



जापान के होरिउजी मठ की भीत पर बोधिसत्त्र-चित्र, जो मौखरि-र्ष्य युग में लिखा गया तथा उस युग में भारत चीन जापान के सम्पर्क का निदशक है। [राहुल जी के सौजन्य से]

कहते थे। उसी तरह भारत के लोग भी चोनांशुक अर्थात् चीन के रेशमें कपड़े को बहुत चाहते थे। दोनों देशों में विया का आदान प्रदान कैसे होता था सो तो उवान च्वाङ जैसे यात्रियों की चर्या से ही प्रकट है। किन्तु बौद और अन्य सम्प्रदायों में दार्शानेक चिन्तन के साथ अपन्यविश्वास भी तब खूब बुज-मित चुका था।

§ ४. चीन-हिन्द — सीता के काँठे अथवा चीन-हिन्द के भारतीय उपनिवेश तीन तरफ तिब्बत और पामीर के पहाड़ों तथा थियानशान से तथा चौथी तरफ उनके और चीन के बीच की महभूमि से बिरे थे। तो भी थियानशान को

लाँघ कर हूणों तुकों के अनेक आक्रमण उनपर हुए थे। थियानशान के पूर्वी छोर पर उस्मची और हामी [नक्सा १७] के बीच से उत्तर से चीन-हिन्द में घुसने को खुला रास्ता है। वहाँ आधुनिक तुरफान के स्थान पर सातवाहन युग में एक भारतीय (अथवा भारत से प्रभावित स्थानीय लोगों का) उपनिवेश था। वह उपनिवेश तुर्क बाद में वह गया और उसके स्थान पर तुर्क राज्य स्थापित हो गया था जिसे चीनी कौशाङ कहते थे। यहाँ बसे हुए तुकों में धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ और तुकीं भाषा में संस्कृत से कई प्रन्थों के अनुवाद किये

गये। इस तुर्क राज्य को सम्राट् ताइचुङ ने ६३६ ई० में "बुफा दिया", श्रौर इसके पिन्छम के भारतीय राज्य श्राग्ति [५,४ § १] के साथ चीन की सीमा लगा दी। श्रीम राज्य तक इस युग में भारतीय लिथि चलती थी।

य्वान च्वाङ के ज़माने में ग्राग्न कुचि भहक खोतन श्रादि शेप सव भारतीय राज्य ज्यों के त्यों बने थे। पर वे परिपक्ष ग्राँर कुछ चीण दशा में थे, उनपर कई तुर्क चढ़ाइयाँ होने की स्मृतियाँ ताजी थीं। तो भी चीन हिन्द के भीतर ग्राँर कोई तुर्क बस्ती न थी। खोतन के राज्य को ४४५ ई० से हूण श्रौर तुर्क सता रहे थे। ६३० ई० में वहाँ के राजा विजयसंग्राम ने तुर्कों के देश पर चढ़ाई कर उनका संहार किया। उसते कुछ बरस पहले या पीछे ही तो राज्यवर्धन ग्रौर हर्षवर्धन ने भी तुखार पहाड़ों पर चड़ाइयाँ की थीं। यों पंजाब ग्राँर खोतन के भारतीय राज्य दो तरफ से एक ही शत्रु को ठेल रहे थे। ६४८ ई० में ग्राग्न ग्रौर कुचि पर पिन्डुमी तुर्कों की चढ़ाई हुई, जिसके बाद तुर्क वहाँ से निकाले गये।

\$ 4. शूलिक और तुखार—खान न्याङ पिन्छमी तुकों के खाकान से उसकी राजधानी में मिला था श्रीर उसने खान को भारत के किएश देश तक के लिए राइदारी दी थी, जिसका यह श्र्यं है कि किश की सीमा तक तुर्क खाकान की श्राज्ञा मानी जाती थी! उस खाकान का उपराज बंतु नदी के दिक्खन बदस्शों के पिन्छमी श्रंश में कुन्दूज नगर में रहता था! किन्तु खान न्याङ के विवरण से हमें इसका स्पष्ट चित्र मिलता है कि मुपमाइर से हिन्दकोइ तक समूचे मध्य एशिया की जनता श्राभी तक पुराने ऋषिकों श्रीर उनके सजातीय लोगों की ही वंशज थी, जिसके बहुत से सरदार तुकों का श्राधिपत्य मानते हुए उनके सामन्त रूप में राज्य करते थे।

सुप्रमाइर नदी से समरक्ष्य के दिक्खन के पहाड़ों तक तथा खीवा प्रदेश तक बसी हुई जनता इस युग में सुलि या शूलिक कहलातो थी। के शूलिक पुराने ऋषिकों के ही वंशज थे। समरक्ष्य राज्य इन्हों का था जो मध्य एशिया का केन्द्र तथा वहाँ की सम्यता का स्रादर्श माना जाता था।

शू जि़कों के दिक्खन तुखार देश था। समरकन्द के पास को ज़रफ्याँ

नदी श्रीर वंद्ध के बीच का पनढाल जिस पर्वत से बना है उसमें लोहे की चट्टानों से घिरा प्रायः १। मील लम्बा श्रीर ५ से ३६ डग तक चीड़ा एक तंग दर्ग है, जिसे पंजाबी यात्री श्रव बुडगोलाखाना या वकरीखाना कहते हैं। उस युग में वह लोहघाट [नक्शा १६] कहलाता था। वह तुखार देश की उत्तरी सीमा थी। उसकी दिक्खनी सीमा श्रक्तगानिस्तान पटार की रोढ़ थी। उसकी पिंड्यमी सीमा फारिस से लगती थी तथा पूरवी सीमा पुराने काल में पामीर के पटार की रीढ़ श्र्यांत् पामीर की पूरवो सीमा को पर्वतमाला तक थो। श्र्यांत् बलख बदस्यां श्रीर वंद्ध के उत्तर तरफ हिसार-स्तालिनाबाद का प्रदेश तुखार में सिम्मिलत था। तुखार देश में २० राज्य थे जो सब तुकों का श्राधियत्य मानते थे। पुराने तुखार में पामीर भी सिम्मिलित था, पर इस युग में वहाँ के छोटे छोटे राज्य तुर्क श्राधियत्य में न थे श्रीर उनका सम्बन्ध भारत श्रीर चीन-हिन्द से श्रिधिक था। श्रिलिक लिपि भारतीय से भिन्न थी, पर तुखार लिपि भारतीय ही थी।

६३१ ई० में ही समरकन्द के श्रुलिक राजा ने अपने को तुर्क आधिपत्य से निकाल कर चीन के आधिपत्य में जाने का प्रस्ताव किया, पर चीन सम्राट्ने तब इसे उचित न समका। परन्तु ६५७-५६ ई० में चीनी सेनाओं ने पच्छभी तुकों का समूचा देश जीत लिया, अर्थात् श्रुलिक और तुखार देश तब चीन के आधिपत्य में चले गये। वह किन दशाओं में हुआ सो हम आगे देखेंगे।

\$ द. जागुड बामियाँ किपश—जागुड बामियाँ और किपश उस युग में अपगानिस्तान पठार के मुख्य राज्य थे। बामियाँ मध्य अपगानिस्तान में काबुल हेलमन्द श्रीर वंद्ध निदयों के बीच के पनढाल पर था श्रीर किपश हिन्दकोह से सिन्ध नदो तक। लम्पाक नगरहार पिंडुमी गन्धार श्रीर वर्णु (बन्नू) किपश राज्य के श्रधीन थे। नगरहार प्रदेश श्रव भी निंग्रहार कहलाता है; पेशावर से काबुल के रास्ते पर का जलालाबाद शहर श्रव उसका केन्द्र है [४, ३ ६ ३ ]। उसके उत्तरपिंडुम पहाड़ों की उस तराई का नाम जिसमें श्रिलिपंग नदी [४, १ ६ ४] काबुल में मिलती है, लम्पाक था। श्रव वह लमगान कहलाती है। पिंडुमी गन्धार का मुख्य नगर श्रव पुरुषपुर था, पर पुष्करावती भी श्रभी तक श्रावाद नगरी थी। पिंडुमी गन्धार का उत्तरी श्रंश उड्डोवाक

श्चिर्यात् स्वात नदी की दून [१,१ § ६; २,१ § ४; ४,१ § ४] भी किपिश के श्चिम था। किपिश श्चीर बामियाँ दोनों के राजा श्चयने को स्वत्रिय कहते तथा बामियाँ वाले श्चयने को शाक्यवंशी मानते थे।

§ 9. कश्मीर, टक्क, सिन्धु—कश्मीर में य्यान च्याङ के जमाने से कुळ ही पहले दुर्लभवर्धन ने कर्काट राजवंश की स्थापना की थी। कश्मीर दून के दिक्खन के अभिसार देश (पुंच राजौरी) [४,१९५] तत्त्विशिला और सिंहपुर (नमक पहाड़ियों में आधु० कटास) तथा कश्मीर दून के पिच्छिम का सिन्ध नदी तक का पहाड़ी प्रदेश उरशा (आधु० हजारा) भी कश्मीर के अधीन थे।

पंजाब को ब्यान क्वाङ के युग में टक्क देश कहने लगे थे। शायद वह नाम टाँक लोगों के कारण था। शाकल (स्वालकोट) उसकी राजधानी थी। सतलज के पूरवी तट पर ख्राधुनिक लुधियाने के स्थान पर सुनेत्र नाम की यौधेयों की पुरानी राजधानी थी [६,१ §३]। ब्वान क्वाङ के ज़माने में उसके चौगिर्द का प्रदेश पोवाध (पोफातो) कहलाने लगा था ख्रौर वह भी टक्क के ख्रन्तर्गत था। उस प्रदेश का वह नाम ख्राज तक चला ख्राता है।

तत्त्वशिला श्रौर वर्गु के दिन्खन सिन्धु राज्य था जिसकी राजधानी श्राधिनिक डेरागाजीखाँ जिले में थी। श्राजकल का समूचा सिन्ध श्रौर कलात श्रदेश उसके श्रधीन थे। कहा जा चुका है कि हर्षवर्धन ने सिन्धु राज्य ले जिल्या था। लगभग ६३६ ई० में हर्ष ने कश्मीर को भी श्राधीन किया था।

\$८. कुल्लू ब्रह्मपुर सुवर्णगोत्र—यान च्याङ हिमालय के कुलूत (कुल् ) प्रदेश में भी गया था। उसके उत्तर तरफ लाहुत श्रीर मरपो (लदाख) परेशों से भी वहाँ के लोग परिचित थे। हरद्वार विजनीर के उत्तर तरफ श्राधुनिक गढ़वाल कुमाऊँ में भी य्वान गया था। उस जनपद का नाम तब ब्रह्मपुर सा कुछ था। उसके उत्तर तरफ सुवर्णगोत्र देश था, जिसकी पूरवी सीमा तिब्बत से, उत्तरी सीमा खोतन से तथा पिच्छमी सीमा लदाख से लगती थी।

<sup>†</sup> मरपो या मरयुल तिब्बती नाम है, जिसका शब्दार्थ है मक्खन का देश।

यह पिन्छमी तिब्बत का वर्णन है श्रीर इस वर्णन से प्रकट होता है कि उस युग के भारतीय उससे श्रन्छी तरह परिचित थे श्रीर उसके श्रारपार खोतन का रास्ता है यह भी जानते थे। पिन्छमी तिब्बत में श्रानेक सुवर्णचेत्र हैं, जहाँ की निट्टी में सोना मिला रहता है। वैसे चेत्रों को वहाँ 'थोक' कहते हैं। 'थोक' का ही संस्कृत रूप 'गोत्र' प्रतीत होता है।

\$ ९. नेपाल कामरूप—नेपाल दून के लिच्छिनियों ने लगभग ६२५ ई० में गोवाला-गुप्तों को हटा दिया, पर उसके शीघ बाद लिच्छिनि राजा के "महासामन्त" ठक्कुरी वंश के ऋंशुवर्मा ने राज्य हथिया लिया। ऋंशुवर्मा ने अपना संवत् भी चलाया। उसके बाद डेट्ट शताब्दी तक वहाँ लिच्छिन ऋंगर ठक्कुरी सरदारों का सम्मिलित द्विराज जारी रहा।

कामरूप या प्राग्ज्योतिप में पिछले गुप्तों के युग में जो राजवंश था वही इर्पवर्धन के जमाने में भी चलता रहा। वह हर्ष का स्त्राधिपत्य मानता था।

§ १०. तिब्बत का उत्थान—चीन ग्रीर कश्मीर तथा खोतन ग्रीर



छुठी शताब्दी की भारतीय लिपि, जिसमें तिब्बती भाषा पङ्लेपइल लिखी गई— हड़हा ( जि॰ रायबरेली ) से प्राप्त ईशानवर्मा मौखरि के सं॰ ६११ वि॰ के लेख में से [ लखनऊ सं॰ ]

नेपाल के बीच नया राज्य तिब्बत या भोट† इसी युग में उठ खड़ा हुन्ना।

<sup>†</sup> तिब्बती लोग श्रपने देश को पोट कहते हैं जिसका भारतीय रूप भोट है। विब्बत शब्द संस्कृत त्रिविष्टप से बना प्रतीत होता है।

इससे पहले तिब्बती लोग खानाबदोश पशुपालक थे और छोटे छोटे गिरोहो में रहते थे। तीन तरफ के भारतीय देशों से और चोथी तरफ चीन से उनमें धीरे धीरे सम्यता का प्रकाश पहुँचा, और वे खेती, लिखना, मकान बनाना ग्रादि सीख गये। खोतन और कुचि में जो भारतीय लिथि प्रचलित थी, वही सातवीं शताबदी के शुरू में तिब्बत में भी पहुँच गई। तिब्बती भाषा तब से ग्राज तक हमारी ही वर्णमाला में लिखी जाती है। ६३० ई० में पहलेपहल एक सम्राट् सारे तिब्बत को ग्रापन शासन में ले ग्राया; उसने ६५० ई० तक राज्य किया।



श्रारम्भिक तिञ्बती लिपि—ल्हासा के पास ग्यलखङ विहार के शिलालेख में से। हड्हा लेख की लिपि से इसकी तुलना कीजिये। [राहुलजी के सीजन्य से]

उसका नाम स्रोङचन-गम्बो था । लहासा की स्थापना उमी ने की। उसने नेगल के ऋंशुवर्मा की बेटी भृकुटि से ऋौर चीन-सम्राट् की कन्या से विवाह किया। वे दोनों देवियाँ बौद्ध थीं। उन्होंने तिब्बतियों के रहन-सहन में ऋनेक सुधार करवाये। ६४१ ई० में हर्पवर्धन ने ऋपने दूत चीन भेजे। दो बरस बाद चीन के दूत तिब्बत के रास्ते कन्नौज ऋाये। इस प्रकार ऋब .पहले-पहल चीन ऋौर भारत के बीच तिब्बत के रास्ते ऋावाजाही शुरू हुई। बाद २ § ११ ] मौखिर-हर्ष युग में भारत के सीमान्त ग्रौर बृहत्तर भारत २६६

के तिञ्चती राजात्रों ने भी नेपाल मगध श्रीर कन्नौज से लगातार सम्पर्क बनाये रक्खा ।

\$ ११. श्रीक्षेत्र द्वारवती ईशानपुर महाचम्पा— यान च्याङ ने समतट स्रर्थात् वंगाल के समुद्रतट के प्रदेश में रहते हुए वहाँ के परे के छह



मामल्लपुरम् समुद्रतट पर नाविकों को रास्ता दिखाने के लिए पल्लव राजाश्रों। का बनवाया ज्योतिःस्तम्भ [भा०पु०वि०]

देशों के विषय में सुना था। इनमें से पाँच भारत श्रीर चीन के बीच के प्रायद्वीप में थे, छुठा यवद्वी। या जावा था। पाँच में पहला श्रीह्वेत्र था जो श्राजकल का दरमी लोगों का थरेखेत्र या प्रोम है। दूसरे देश का नाम काम

लंका सा कुछ था, श्रीर वह बरमा के तट पर श्राधुनिक पगू या तनासरीम के स्थान पर था। तीसरा था द्वारवती जिसके स्थान को ऋाधुनिक स्याम की श्रयुध्या नगरी लगभग सूचित करती है। चौथे देश वा नाम खान च्याङ ने ईशानपुर दिया है। वास्तव में वह कम्बुज राष्ट्र की राजधानी का नाम था। कम्बुज राष्ट्र अब उधी देश का नाम पड़ा जिसका पुराना नाम 'कूनान' था [५,४ § २;६,४ § ३ ]। 'फूनान' राज्य को उसके सामन्त चित्रसेन ने समाप्त कर उसके स्थान में कम्बुज-राष्ट्र की नींव डाली थी। परले हिन्द के उस भाग का नाम श्रव तक वही चला श्राता है। उसका वह नाम भारतीय प्रवासियों ने रक्खा था। वहाँ के असल निवासी खमेर लोग हैं, जो हमारे संथाल लोगों से मिलते जुलते श्रौर श्राग्नेय तृतंश के हैं। श्रायों के कम्बुज उपनिवेश में होने के कारण वे कम्बुज कहलाने लगे ! पर उनका कहना है कि वे महिप कम्बु श्रौर मेरा श्रप्सरा की सन्तान हैं! चित्रसेन भी कम्बु श्रौर मेरा की उसी सन्तान में से था। कम्बुज के गजा अपने को सूर्यवंशी मानते थे। चित्रसेन के भाई भववर्मा के नाम से भवपुर राजधानी स्थापित हुई। भववर्मा के बेटे ईशान-वर्मा ने ईशानपुर की स्थापना कर उसे राजधानी बनाया । उसने ६१६-१७ ई० में चीन को श्रपने द्त भेजे।

तोङिकिङ की खाड़ी पर ऋाधुनिक ब्येतनम की जगह चम्मा परले हिन्द का सबसे प्रसिद्ध राज्य था [५,४ § २; ६,४ § ३]। इस युग में ऋपनी प्रवलता के कारण वह महाचम्पा कहलाने लगा। वहाँ के गंगराज वंश [६,४ § ३] में ५६० से ६३० ई० तक शम्भुवर्मा नामक योग्य राजा हुआ।

§१२. शैलेन्द्रों का राज्य—गुप्त युग में सुमात्रा में श्रीविजय राज्य की स्थापना का उल्लेख किया जा चुका है [६,४ § ३ ]। सातवीं शताब्दी में वहाँ शैलेन्द्र राजवंश स्थापित हुआ। मध्य श्रीर दिक्खिनी सुमात्रा तथा उसके पड़ोस के छोटे द्वीप उस शताब्दी में उस राज्य के अन्तर्गत थे। श्रीविजय के जहाज पूरव तरफ चीन तक श्रीर पच्छिम तरफ मदगास्कर श्रीर श्रलक्सान्द्रिया (मिस्र के बन्दरगाह) तक जाते थे।

### २ § १-१२ ] मौखिरि-हर्ष युग में भारत के सीमान्त स्त्रीर बृहत्तर भारत २७१

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

१. अनुशीरवाँ ने हूगों को वब और किसकी सहायता से हराया ?

२. तुर्क लोग किस नृवंश के थे, उनका पहला नाम क्या था और तुक नाम कैसे पड़ा १/प्रिक्षिमी तुर्क और उत्तरी तुर्क का क्या अर्थ है ?

अर्थ य्वान न्वाङ किस मार्ग से भारत आया और किससे चीन लौटा ?

४, रब्रान स्वाङ के जमाने में पिच्छिमी तुर्कों की राजधानी कहाँ थी ?

अर्द्ध युग में चीन और भारत ने एक दूसरे से क्या कुछ सीखा और दोनों देशों में किन वस्तुओं का आदान-प्रदान होता रहा ?

६. चिनवाङ का विजयगीत क्या वस्तु थी ? वह नृत्य-गीत भारत में कब प्रच-लित था ? द्रमुका यहाँ प्रचलित होना क्या स्चित करता है ?

त्र ताइचुङ का संस्थित वृत्तान्त लिखिए। इतिहास में उसका क्या स्थान है और भारत के इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

- चीन-हिन्द के भारतीय राज्यों का परिचय देते हुए बताइए कि पिछमी तुर्कों
   चौर चीनियों से सातवीं शताब्दी में उनका क्या सम्बन्ध रहा ?
- ६. श्रूलिक लोग कौन थे श्रौर कहाँ रहते थे ? य्वान च्वाङ के जमाने में उनपर किसका श्राधिपत्य था ?
  - १०. तुखार देश कहाँ था ? उसकी सीमाएं स्पन्ट कीजिए।
- ११. किपश राज्य की सीमाएँ य्वान च्वाङ के युग में क्या थी? उसके ऋधीन कौन से प्रदेश थे?
- १२. क्कोंट राजवंश की स्थापना किसने की ? उस राजा का ऋधिकार कहाँ तक था?
- 9३, य्वान च्वाङ के जमाने में भारतीय लिपि के विस्तार की उत्तरी और पिछमी स्नेमा कहाँ तक थी?

्रें तिब्बत में सम्यता श्रीर भारतीय लिपि कब श्रीर किस प्रकार पहुँची ? स्रोङ-चन गम्बो का तिब्बत के उत्थान में क्या भाग रहा ?

- ९४. शैलेन्द्रों का राज्य ज्वीं शताब्दी में कहाँ से कहाँ तक था श्रीर उनके जहाज किन देशों तक पहुँचते थे ?
- १६. इनपर टिप्पणी लिखिए—लोहघाट, मक्खन का देश, कंबुज, महाचंपा, ईशानपुर, श्रंशुवर्मा, शंभुवर्मा ।

### अध्याय ३

### खिलाफ़त का उदय त्रीर भारत से टकर

( लग० ६३२-८५० ई० )

\$ १. हज़रत मुहम्मद्—भारतवर्ष में जब हर्प श्रीर पुलिकेशी राज्य करते थे, तभी श्ररव में इस्लाम मत का उदय हुश्रा। इस मत के प्रवर्तक हज़रत मुहम्मद का जन्म ५७१ ई० में श्ररव की कुरैश जाति में हुश्रा। मुहम्मद से पहले श्ररव वाले श्रनेक जड-जन्तुश्रों को पूजते श्रीर छोटे छोटे फिरकों में चंटे हुए थे। मुहम्मद ने उन्हें तौहीद श्रर्थात् परमेश्वर के एक होने की शिवा दी। उन्होंने श्रनुभव किया कि उनका वह तौहीद का विचार स्वयं परमेश्वर या श्रलजाह की प्रेरणा है। इसलिए उन्होंने श्रपने को श्रलजाह का रुखूल श्रर्थात् भेजा हुश्रा कहा। फिर उनकी यह शिचा थी कि श्रलजाह श्रीर उसके रखूल को मानने वाले सब मुसलमान हैं, श्रीर उसकी हिंह में बराबर हैं, उनमें कोई ऊँचनीच या छोटाई बड़ाई नहीं है। श्रल्लाह श्रीर रखूल को न मानना कुफ श्रर्थात् नास्तिकता है, श्रीर कुफ करने वाला काफिर है।

इन शिक्ताश्रों का पहले तो अरब वालों ने विरोध किया, यहाँ तक कि रसूल को अपने विरोधियों से सताये जाने पर अपनी जन्मभूमि मक्का को छोड़ मदीना हटना पड़ा। इसी हटने या 'हिजरत करने' से ६२२ ई० में हिजरी सन् जारी हुआ। किन्तु पीछे मुहम्मद को सफलता हुई और अरब वालों में उन्होंने अनुपम एकता और शक्ति जगा दी। सारा अरब उनको छन्न-छाया में आ गया। ६२२ ई० में उनका देहान्त हुआ।

§२. खिलाफत का विस्तार, ईरान-विजय—मुहम्मद के पीछे उनके परिवार के जो लोग ऋरबों के नेता बने वे खलीफ़ा कहलाये। पहले चार खलीफा बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने इस कम से राज्य किया——(१) ऋबू बक ६३२-३४ ई० (२) उमर ६३४-४३ ई० (३) उस्मान ६४३-५५ ई० और (४) ऋली ६५५-६१ ई०।

अरब के पड़ोस में एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ रोम का साम्राज्य

था | वे दोनों बोदे श्रौर खोखले हो चुके थे | रसूल की मृत्यु के बाद पाँचवें ही बरस (६३६-३७ ई०) अरबों ने सासानी राजा यजदगुर्द रेय को हरा कर ईरान का मुख्य भाग दखल कर लिया | ईरान के लोग मुसलमान बनाये गये | उनमें से कुछ बच कर समुद्र के रास्ते भारत भाग श्राये | उन भागने वालों के वंशज, जो श्रव गुजरात में श्राचाद हैं, पारसी नाम से प्रसिद्ध हैं |

पांड्य सिंहल श्रीविजय (सुपात्रा) ग्रादि जिन भारतीय राष्ट्रों का सामुद्रिक न्यापार बहुत था, उन्हें पिन्छमी समुद्र की इस नई शक्ति से सबसे पहले वास्ता पड़ा। उनके लिए जहाँ तक हो सके उसके साथ मैत्री रखना ग्रावश्यक था। ग्राव लोग भी भारतीय समुद्र में व्यापार ग्रीर मल्लाहगीरी करते थे। किन्तु पहले जहाँ वे कोरे व्यापारी ग्रीर माँभी थे, वहाँ ग्राव उनमें से प्रत्येक नई उमंग लिये हुए ग्रापने दीन (मत) का उप्र प्रचारक बन गया। जहाँ कहीं भी व्यापार या मल्लाहगीरी के कारण उनकी छोटी मोटी बस्ती रही, वहाँ मिस्जिदें खड़ी होने लगीं, इस्लाम का प्रचार होने लगा, ग्रीर वहाँ से लोग हज (ग्राव के तीर्थों की यात्रा) के लिए जाने ग्रीर खलीफा के पास जकात (ग्रापनी बचत का ४०वाँ ग्रांश) भेजने लगे। इस नये जोश ग्रीर जीवन में ग्रारबों की सामुद्रिक शक्ति भी बढ़ने लगी ग्रीर इन मुस्तिम केन्द्रों से भारत के तट-प्रदेशों का परिचय पा कर खलीफाश्रों की जल-सेना उनगर भगड़े भी मारने लगी।

§ 2. भारत के सीमान्त पर धावे और मकरान-विजय—खलीका उमर के प्रशासन में पहलेपहल भारत के पिन्छमी तट पर श्ररवों ने समुद्री धावे मारे। एक धावा उन्होंने कोंकण के ठाना जिले पर मारा, जिसमें पुलिकेशी के हाथों उनकी बुरी तरह हार हुई। दूसरे सामुद्रिक इमले भी उसी प्रकार विकल हुए।

६४३ ई॰ में ईरान के पूरवी प्रान्त किरमान श्रौर सिजिस्तान (प्राचीन शकस्थान) जीत लिये गये। सिजिस्तान लेने से 'श्ररव लोग हेलमन्द नदी पर पहुँच गये, जो तब भी भारत की सीमा मानी जाती थी। उसका काँठा खिल्थ श्रौर श्रफ्तगानिस्तान के बीच प्रेन्चर की तरह धुसा हुश्रा है। ६४४ ई॰

में सिन्ध के राजा "सिहर्सराय" ( श्रीहर्षराज ) से ऋरबों ने मकरान छीन लिया। श्रीहर्षराज लड़ाई में मारा गया। उसके बेटे साहसी ने युद्ध जारी रक्खा, पर दो बरस पीछे वह भी खेत रहा। तब सिन्ध का राज्य ब्राह्मण मन्त्री चच ने सँभाल लिया।

श्रीहर्षराज कहीं हर्ष शीलादित्य ही तो नहीं था, जिसने "सिन्धुराज को कुचल कर उसका राज्य अपने हाथ में कर लिया" था श्रीर तुखार पहाड़ों से सुराष्ट्र तक तथा प्राग्ज्योतिष से गंजाम तक सारी भूमि को एक साम्राज्य में सिम्मिलित किया था ? यह केवल अटकल है, इस बारे में हम अभी निश्चय से कुछ नहीं कह सकते। तो भी हम इतना जानते हैं कि हर्पवर्धन श्रीर मौखरियों का कुह-पंचाल-साम्राज्य इसके बाद एकाएक दह गया।

मकरान लेने के चार बरस बाद श्ररबों ने सासानी राज्य का उत्तरपूरवी प्रान्त हरात भी ले लिया (६५० ई०)। उधर पिछुम तरफ रोमी सम्राट् ने जब उनके मुकाबले में श्रपने को श्रशकत देखा तब चीन के ताङ सम्राट् से सहायता माँगी। चीनी सेना रोम की सहायता के लिए मध्य एशिया तक पहुँच पाई थी कि इस बीच श्ररबों ने रोमी साम्राज्य के सीरिया फिलिस्तीन श्रीर मिस्र देश दखल कर लिये (६५२ ई० तक)।

\$2. हिन्दकोह तक चीन-साम्राज्य—चीन का सम्राट् तब बचा था। उसकी माता वू उसके नाम पर शासन चलाती थी। अरब लोग ईरान और हरात से मध्य एशिया में घुसने का यत्न करेंगे यह देखते हुए सम्राट्नाता ने पिच्छिमी मध्य एशिया को भी जीत कर पिच्छमी तुकों को वहाँ से भगा दिया (६५७-५६ ई०)। हारे हुए तुर्क सरदार कुछ अपने भाईबन्दों के पास हुनगारी (युरोप में) भाग गये, कुछ ने भारत में शरण ली।

चीन का साम्राज्य हिन्दकोह तक पहुँच जाने से अप्रणानिस्तान के भारतीय राज्यों को सहारा मिला । ६६३ ई० में अरबों ने किश की नई राजधानी काबुल पर चढ़ाई की । काबुल साल भर घिरा रहा और लोग बस्तियाँ उजाड़ कर भाग गये। वे अरब सेना पर लगातार भाष्ट्रे मारते रहे और अन्त में उसे निकाल कर ही दम लिया।

श्ररबों ने हरात से मध्य एशिया की तरफ वढ़ना चाहा। चीनियों को जहाँ सामने से उनका मुकाबला था, वहाँ बायों तरफ ६७० ई० के बाद से तिब्बत उनका शत्रु बन खड़ा हो गया। तिब्बती लोग उत्तर तरफ बढ़ कर चीनी सेनाश्रों का रास्ता काटने का यत्न करते श्रीर कई बार श्ररबों के साथ सिंध कर लेते। चीनियों की कोशिश रहती कि वे एक दूसरे से न मिल पायँ। इस कोशिश में वे प्रायः ६फल रहे। तो भी ६७४ ई० में तिब्बतियों ने खोतन के राजा विजयकीर्ति को हरा दिया, श्रीर १६ बरस तक वहाँ श्रधिकार बनाये रहे। लदाख से पिक्छम बढ़ कर कश्मीर के उत्तर सिन्ध श्रीर श्योक नदियों के संगम पर का दरद देश का पूरवी जिला बोलौर या बाल्ती भी उन्होंने दखल कर लिया।

§५. आदित्यसेन और विनयादित्य के साम्राज्य—हर्षवर्धन के पीछे माधवगुत के बेटे आदित्यसेन ने मगध में स्थापित हो फिर अपने को समूचे उत्तर भारत का सम्राट् बना लिया (लग० ६७२ ई०)। उसने समुद्रगण्त की तरह दिक्खन पर भी चढ़ाई की, और पूरवी तट के साथ साथ चोल देश तक पहुँच गया। किन्तु यह पुनर्जीवित गुन साम्राज्य चिरस्थायी न हुआ।

सत्याशय पुलिकेशी के बेटे विक्रमादित्य चालुक्य १म ने नरिसंहवर्मा पक्षव के पोते के प्रशासन में कांची को फिर से जीत अपनी शक्ति दिखाई थी। अब उसके बेटे विनयादित्य (६८०—६६६ ई०) ने एक तरफ सिंहल तक जीता और दूसरी तरफ "समूचे उत्तर भारत के स्वामी" को हरा कर उससे उसका साम्राज्य चिह्न —गंगा यमुना के चित्रों से अंकित भंडा — छीन लिया। यह 'समूचे उत्तर भारत का स्वामी' प्रकटतः आदित्यसेन का बेटा देवगुष्त था।

\$ द. अरबों का सिन्ध जीतना—६७० ई० में खिलाफत की राजधानी अरब की महभूमि से उठ कर सीरिया के दिमश्क नगर में चली गई। ६६७ और ७०० ई० में अरबों ने फिर काबुल पर चढ़ाइयाँ कीं। फिर उसी तरह विफल। तब उधर से हार मान कर उन्होंने सिन्ध की ओर मुँह फेरा, जिसपर मकरान लेने के बाद से खलीफाओं की दृष्टि गड़ी थी। उसपर चढ़ाई के लिए कारण भी उपस्थित हो गया। सिंहल से पिन्छम जाते जहाजों में कुछ

मुस्लिम यात्री खलीफा के लिए मेंटें लिये जाते थे। सिन्ध नदी के पिन्छमी तट के देवल बन्दर पर वे जहाज लुट गये। तब चन का बेटा दाहिर सिन्ध का राजा था। मुलतान भी सिन्ध राज्य के अन्तर्गत था। खलीफा की ख्रोर से ईरान के शासक हज्जाज के शिकायत करने पर भी जब दाहिर ने जहाज लुटने का कोई प्रतिकार न किया, तब मकरान के तट तथा समुद्र से देवल पर चढ़ाई की गई (७१०-११ ई०)। उस चढ़ाई का नेता हज्जाज का दामाद नौजवान मुहम्मद-इब्न-कासिम अर्थात् कासिम का वेटा मुहम्मद था।

देवल में एक बड़ा बौद्ध मिन्दर ग्रीर विहार था जिसके शिखर पर ऊँचा मंडा फहराता था। सिन्धियों को विश्वास था कि उनमें जादू है ग्रीर कि जब तक शिखर पर मंडा फहराता रहेगा तब तक देवल नगर को ज्ञति न होगी। ग्रस्व सैनिकों ने ऐसे वाण मार कर जिनकी ग्रानियों पर ग्राग लगाने वाला लेप था, उस मंडे में ग्राग लगा दी, तथा गुलेल के ढंग के बड़े यंत्रों से, जिन्हें वे मंजनीक कहते थे, पत्थर मार मार कर मिन्दर का शिखर तोड़ दिया। सिन्धियों ने तब हिम्मत हार दी। ग्रस्व विजेताग्रों ने देवल की सारी पुरुष जनता को कतल कर दिया ग्रीर नगर को पूरी तरह लूटा। उस विहार में ७०० मिद्धाणियाँ थीं जिन्हें उन्होंने बाँदियाँ बना लिया। खिलाफत के नियम के ग्रनुसार इसमें से पाँचवाँ ग्रंश लूट खलीका के पास मेजी गई, बाकी सेना में बाँट दी गई।

दाहिर इसके बाद सिन्ध नदी के पिच्छिम के सारे इलाके को छोड़ पूरव हट गया । मुहम्मद ने पिच्छिमी भाग पर कब्जा कर लिया । उसके उत्तरी छोर पर सिबिस्तान श्रार्थात् श्राधुनिक सिन्नी प्रदेश में दाहिर के चचेरे भाई वत्सराज ने डट कर मुकाबला किया । परन्तु वहाँ की जनता का बड़ा श्रांश बौद्ध श्रमण् थे, जो तमाशबीन बने रहे । श्रन्त में मुहम्मद-इब्न-कासिम की जीत हुई ।

तब वह नीचे त्रा कर सिन्ध नदी लाँघने का उपाय करने लगा। सामने दाहिर की सेना थी, त्रीर उसका बेटा जयसिंह नदी का घाट रोके हुए था। नदी के बीच एक टापू था। उस टापू का "मुखी" # मुहम्मद-इब्न-कासिम

<sup>\*</sup> मुर्म्मद-इब्न-कासिम को सिन्ध नदी के पार उतारने वाले व्यक्ति का नाम

के साथ मिल गया श्रोर जैसे श्रलक्सान्दर को श्राम्मि ने सिन्ध नदी कि पार उतार दिया था, वैसे ही उसने मुहम्मद-इब्न-कासिम को उतार दिया। उस पार दाहिर वैसी ही वीरता से लड़ा जैसे पुरु श्रलक्सान्दर से लड़ा था। किन्तु सिन्ध के इन श्रन्तिम हिन्दू राजाश्रों ने श्रपनी जाट श्रोर मेड़ प्रजा का बड़ा दमन किया था, इसिलए बहुत से जाटों ने श्ररजों का साथ दिया। दाहिर युद्ध में मारा गया। उसकी रानी पड़ोस के एक गढ़ में कुछ सेना ले कर, जब तक बना, लड़ी। श्रन्त में उसने बची हुई स्त्रियों के साथ "जौहर" कर लिया। उत्तर की तरफ बढ़ कर मुहम्मद-इब्न-कासिम ने छह महीने के घेरे के बाद सिन्ध का मुख्य नगर बहमनाबाद जीत लिया। तब उसने सिन्ध की राजधानी श्रलोर (रोरी के पास) पर श्रीर उसके बाद मुलतान पर भी कब्जा कर लिया। यह बात उल्लेखनीय है कि मुलतान पहुँचने से ठीक पहले मुहम्मद-इब्न-कासिम को ब्यासा नदी पार करनी पड़ी थी, श्रर्थात् ब्यासा उन दिनों श्राजकल की तरह हरि-के-पत्तन पर सतलज से न मिल कर श्रागे दूर तक पिन्हमदिक्वन बह कर मुलतान के नीचे चनाव में मिलती थी।

§ 9. सिन्ध का अरब शासन और पुनर्विजय—जाटों श्रीर मेड़ों से काम निकल जाने के बाद मुहम्मद-इब्न-कासिम ने भी उनपर पहले सी कड़ाई की । परन्तु व्यापारी श्रीर कुपक प्रजा को विशेष नहीं सताया; उनसे "जज़िया" नामक मुंड-कर ले कर उन्हें श्रपना धर्म बनाये रखने श्रीर श्रपने मन्दिरों में पूजा-पाठ करने दिया । शासन वस्ली श्रादि का काम ब्राह्मणों श्रीर पुराने सरदारों के हाथ सौंया । मुलतान के प्रसिद्ध सूर्य-मन्दिर को तोड़ने के बजाय उसके चढ़ावे की श्रामदनी में से हिस्सा लेना मुस्लिम विजेता श्रों को श्रच्छा जना ।

कुछ ग्ररसा बाद मुहम्मद-इब्न-कासिम को खलीफा ने वापिस बुलाया श्रौर यातनाश्रों से उसकी मृत्यु हुई । इस सम्बन्ध में यह कहानी है कि खलीफा

श्ररब लेखकों ने 'मोखा वसाया' लिखा है। 'वसाया' सिन्ध-मुलतान में 'वासुदेव' के तुच्छतासुचक रूप में सुपरिचित नाम है। 'मोखा' स्पष्ट ही सिन्धी शब्द 'मुखी' (हिन्दी—मुखिया) का रूपान्तर है।

के आदेश से मुहम्मद हब्न कासिम ने दाहिर की दो कारी लड़ कियाँ खलीफा के पास मेजों। उन लड़ कियों से खलीफा ने वासना तृप्ति करनी चाही तो उन्होंने कहा कि मुहम्मद ने हमें मेजने से पहले कारी नहीं रहने दिया। इसपर खलीफा ने मुहम्मद इब्न-कासिम को आदेश मेजा कि अपने को बैल की कची खाल में मद्वा कर खलीफा के सामने पेश करो। आजाकारी मुहम्मद ने वैसा ही किया और रास्ते में दम घुटने से उसकी जान निकल गई। पीछे दाहिर की लड़ कियों ने बतलाया कि उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला चुकाने को उसपर मिथ्या आरोप लगाया था, और खलीफा को चिटाया कि अपनी लम्मटता के पीछे क्या इसी तरह प्रजा के साथ न्याय किया करते हो! उन्होंने भी खुशी खुशी मृत्यु की यातनाएँ मेलों। यह कहानी समकालिक नहीं, पीछे की है, पर एक मुस्लिम लेखक की ही दी हुई है और इसमें सन्देह नहीं कि मुहम्मद इब्न-कासिम का अन्त खलीफा के आदेश से मेली यातनाओं से ही हुआ।

दाहिर के बेटों ने ऋरबों से सिन्ध को मुक्त कर लिया। तब ७२४ ई० में खलीफा हेशाम ने सेनापित जुनैद को फिर सिन्ध जीतने भेजा। दाहिर का बेटा जयसिंह उसका सामना करता हुआ सिन्ध नदी के नौ-युद्ध में मारा गया और जुनैद ने सिन्ध फिर जीत लिया।

\$८. मध्य एशिया में तिब्बत अरब चीन की कशमकश—
मुहम्मद इब्न-कासिम जब सिन्ध जीत रहा था तभी दो श्रीर नौजवान खिलाफत को दूसरे दो कोनों पर बढ़ा रहे थे। एक तरफ तारिक अफरीका के ब्रांतिम छोर से स्पेन में युस कर रोम साम्राज्य की उत्तराधिकारिगी पिच्छमी युरोप की त्यूतन जातियों से लोहा ले रहा था। स्पेन का प्रसिद्ध बन्दरगाह उसी के नाम से जब्रु ल् तारिक (जिब्राल्तर) कहलाया। दूसरी तरफ कौतैबा मध्य एशिया में चीनी सेनाओं से लड़ रहा था (७०५-१४ ई०)। कुछ अरसे के लिए तिब्बितयों श्रीर अरबों ने वहाँ से चीन के पैर उखाड़ दिये।

किन्तु ७१५ ई० के बाद चीन की शक्ति फिर जाग उठी, श्रौर बलख श्रौर गज़नी तक के राज्यों को उसने श्ररबों के विरुद्ध खड़ा किया। श्रगले तीस बरस में चीन-सम्राट ने कास्पी सागर के दिक्खन तक के शासकों को श्रपने श्राधिपत्य में ले लिया।

कश्मीर के उत्तर दरद देश की गिल्गित बस्ती में चीनियों ने प्रवल छावनी डाली। ७३६ ई० में उन्होंने वहाँ से बोलौर या वाल्ती (स्कर्दू के चौगिर्द भदेश) पर चढ़ाई कर तिब्बतियों को वहाँ से निकाल दिया। इससे कश्मीर की उत्तरी सीमा भी सुरिच्तित हुई।

§ ९. कन्नीज-सम्राट् यशोवर्मा—विनयादित्य चालुक्य से देवगुप्त की हार होने के बाद जान पड़ता है कन्नीज के मौखरि राज्य ने फिर उत्तर भारत का साम्राज्य वनने का प्रयत्न किया। (लग० ७२० से ७४० ई० तक कन्नीज का राजा यशोवर्मा था। वह किस वंश का था इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला, पर उसका नाम श्रीर उसके सिक्के मौखरि शैली के हैं। श्राचों ने जब सिन्ध को दूमरी बार जीता (७२४ ई०) लगभग तभी उसने मगध श्रीर गौड पर चढ़ाई कर वहाँ के गुन्त राजा को मार डाला श्रीर पूरवी समुद्र तक श्रपना साम्राज्य फैला लिया। गुन राजवंश तब मिट गया। यशोवर्मा के साम्राज्य में हिमालय के पहाड़ी प्रदेश भी थे, जिससे उसकी सीमा तिब्बत से लगती थी। ७३१ ई० में उसने चीन सम्राट् के पास श्रपने दूत भेज कर तिब्बतियों के दिक्खनी रास्ते रोके रखने का वचन दिया।

§१०. चन्द्रापीड श्रीर मुक्तापीड लिलतादित्य—कश्मीर के हर्षवर्धन के श्रधीन होने पर भी दुर्लभवर्धन का स्थापित किया कर्कोट राजवंश [७,२९७] वहाँ बना रहा था। दुर्लभवर्धन के बाद उसके बेटे दुर्लभक प्रतापादित्य ने ५० बरस राज किया, फिर प्रतापादित्य के तीन बेटों चन्द्रापीड तारापीड श्रीर मुक्तापीड ने क्रमशः।

चन्द्रापीड के राज्यकाल (लग० ७१७-७२५ ई०) में चीन का साम्राज्य कश्मीर ख्रौर किपश की उत्तरी सीमा को छूता हुआ कास्पी सागर तक पहुँच गया था। चीन दरबार की नीति कश्मीर ख्रौर अप्रफानिस्तान के भारतीय राज्यों को ख्रपने साथ ले कर मध्य एशिया में ख्ररबों की बाद रोकने को मजबूत राज-नीतिक बाँघ बनाये रखने की थी। चन्द्रापीड ने चीन सम्राट् के पास दूत भेज कर इस नीति में पूरा सहयोग देने का बचन दिया। चन्द्रापीड का शासन ऋत्यन्त न्यायपूर्ण था, पर उसके माई तारापीड ने ऋपने राज्यकाल में प्रजा को पीडित किया। चार वर्ष के प्रशासन के बाद किसी प्रजाजन के हाथ ही उसकी मृत्यु हुई।

उसके उत्तराधिकारी मुक्तापीड ने शासन नीति में चन्द्रापीड का श्रनुसरण किया, साथ ही दिग्विजय कर अपने प्रशासन (लग० ७३०-७६५ ई०)



मटन तीथं (कश्मीर) में लिलतादित्य के बनवाये मार्त्तगढ मन्दिर के खँडहर। 'मटन' 'मार्त्तगढ' का ही हप.न्तर है। [भा० पु० वि०]

में कश्मीर को उत्तर भारत की प्रमुख शक्ति बना दिया। अपने विजयों के बाद उसने लिलतादित्य विरुद्ध धारण किया। उसने मुलतान की सीमा तक पंजाब

पर श्रिधकार कर लिया, तथा किपश या काबुल के राज्य को, जिसमें पिन्छमी गन्धार (पेशावर) भी सम्मिलित था, श्रपना सामन्त बनाया। चीनियों की ७३६ ई० की बोलौर चढ़ाई के बाद उसने चीन-सम्राट् के पास दूत भेज कर निवेदन किया कि मैंने मध्यदेश के सम्राट् यशोवर्मा के साथ मिल कर तिब्बतियों के सब दिक्खनी रास्ते रोक दिये हैं, तथा तिब्बतियों पर फिर चढ़ाई की जाय तो दो लाख चीनी सेना के लिए कश्मीर के महापद्म सर (बुलुर भील) पर रिहाइश श्रीर रसद का प्रबन्ध कर रक्खा है। किन्तु चीनी सेना बोलौर से कश्मीर के भीतर नहीं उतरी।

कश्मीर के पूरव के हिमालय के पहाड़ी श्रीर तराई के प्रदेशों को जीतते हुए लिलतादित्य दूर तक बढ़ता गया । इस प्रसंग में उसका कन्नीज सम्राट् यशोवर्मा से युद्ध हुश्रा जिसमें यशोवर्मा की हार हुई । सिन्ध होने पर यशोवर्मा ने जमना से काली नदी तक के सब पहाड़ी प्रदेश श्रर्थात् गढ़वाल श्रीर कुमाऊँ लिलतादित्य को दिये । इस प्रकार काली नदी जो श्रव नेपाल राज्य को कुमाऊँ से श्रलग करती है, उनके बीच सीमा बनी ।

मध्य एशिया में चीन की बनाई हुई सामरिक राजनीतिक दीवार जैसा कि हम देखेंगे, ७५१ ई० में टूट गई। लिलतादित्य के साम्राज्य का उत्तरी पासा तब नंगा हो गया। उस दशा में उसने उत्तर और उत्तरपिक्छिम तरफ दरद और तुलार देशों पर अनेक चढ़ाइयाँ कर के तथा तुलार देश के तुर्क सरदारों को वश में कर के उत्तरी सीमा पर अपनी धाक बनाये रक्खी। उत्तरपूरव तरफ उसने तिब्बतियों पर चढ़ाई कर सिन्ध नदी के तट पर तन्हें हराया। अपने प्रशासन के अन्तिम कई वधों में लिलतादित्य देश का शासन अपने मन्त्रियों को सौंप स्वयं उत्तरी चढ़ाइयों में ब्यस्त रहा, और किसी उत्तरी चढ़ाई में ही उसकी मृत्यु हुई।

§ ११. अरबों की उज्जैन गुजरात पर चढ़ाई तथा विक्रमादित्य चालुक्य २य—ललितादित्य ने भारत की उत्तरी उत्तरपन्छिमी सीमा पर

<sup>\*</sup> परिशिष्ट ३।

अपनी शिक्त का बाँध बनाया, पर कन्नीज साम्राज्य को जो धका उसने दिया उससे भारत की मध्यदेश की सोमाश्रों के बाँध ढीले पड़ गये।

७३६ ई० में सिन्ध से एक अरब सेना कच्छ हो कर दिक्लिनी मारवाइ के भिन्नमाल राज्य को रौंदती हुई चित्तौड़ से उज्जैन तक आ निकली और उज्जैन को लूटने के बाद गुजरात की ओर बड़ी । सारे राजस्थान को पार कर अरबों के उज्जैन आ निकलने और उसे लूटने का यह अर्थ था कि उत्तर भारत का साम्राज्य तब पस्त पड़ा था । प्रकटतः यह दशा यशोवर्मा के लिलितादित्य से हारने के बाद हुई थी।

उत्तरी गुजरात को भी रौंद कर वह अरब सेना लाट देश (दिक्खनी गुजरात) की स्रोर बट्टी स्रोर सूरत जिले में नवसारी तक पहुँच गई। प्रकटतः स्ररब सेनापित दिक्खन के चालुक्य राज्य की शिक्त को भी टटोल देखना चाहता था। लाट देश महाराष्ट्र-कर्णाटक के चालुक्य राज्य के स्राधीन था, जहाँ तब विनयादित्य [ऊपर ९५] के पोते विक्रमादित्य रिय का प्रशासन चल रहा था (७३३-७४७ ई०)। उसकी स्रोर से लाट देश का सेनापित पुलिकेशी स्त्रविनजनाश्रय था जो स्वयं सत्याश्रय पुलिकेशी का पोता था। उसने उस स्त्रव सेना का ऐसा संहार किया कि वह लौट कर वापिस नहीं जा सकी। विक्रमादित्य रिय ने दिक्खन तरफ कांची के राजा निन्दिपोतवर्मा को भी हराया स्त्रौर कांची नगरी में प्रदेश कर स्त्रवेक दान किये।

§१२. मध्य एशिया से चीन का हटना, खोतन राज्य का अन्त—
श्राठवीं शताब्दी के मध्य तक चीनियों ने मध्य एशिया में तिब्बतियों ग्रौर श्ररबों को घुसने से रोके रक्खा । किन्तु ७५१ ई० में श्ररबों ने तुकों के साथ मिल कर समरकन्द में चीनियों को बुरी तरह हराया । उसी युद्ध के चीनी कैदियों से पहले-पहल श्ररबों ने कागज़ बनाना सीखा, श्रौर फिर उनसे समूचे जगत् ने । तुर्क भी मध्य एशिया में वापिस श्रा गये श्रौर इस्लाम को श्रपनाने लगे । मध्य एशिया बास्तव में तभी से तुर्किस्तान बनने लगा ।

७६६ ई० में खिलाफत की राजधानी दिमश्क से उठ कर बगदाद आ बाई। ७६९ ई० में अरबों ने सिन्ध से सुराष्ट्र पर चटाई कर वलभी नगरी को लूटा । तब मैत्रक वंश का राज्य मिट गया । लिलतादित्य के पीछे मुलतान की तरफ से पंजाब के कश्मीर-स्त्रधीन इलाकों पर भी स्त्ररब छापामारी करते रहे । लिलतादित्य ने भारत की उत्तरपिष्ठिमी सीमा पर जो साम्राज्य बनाया था, उसके बन्द उसके पीछे किस प्रकार टीले पड़े सो हम देखेंगे [७,४९६]।

७८० ई० में तिब्बतियों ने खोतन के विजयवंश के राज्य को सदा के लिए मिटा दिया। ७८६ ई० में खलीफा हारुँल-रशीद के गद्दी पर बैठते ही काबुल पर अरबों ने ८६ बरस बाद फिर चटाई की और नगर के वाहर एक बहुत बड़े विहार को लूटा। वहाँ तब भी उनके पैर न जमे, और उन्हें पहले की तरह फिर लौटना पड़ा। वह भारत पर अरबों की अनितम टक्कर थी।

हारुँल-रशीद खलीफों में सबसे योग्य हुन्ना, पर उसके २५ वर्ष के प्रशासन (७८६-८०६ ई०) में न्नीर उसके बाद भी भारत के भीतर खिलाफ़त साम्राज्य इसके न्नागे नहीं बढ़ पाया । यों कहना चाहिए कि डेढ़ शताब्दी (६४४-७८६ ई०) तक भारत के पिच्छिमी दरवाजों पर लगातार टक्करें मार कर न्नारब लोग इसके केवल एक प्रान्त सिन्ध में ही घुस सके न्नीर न्नार निस्तान में घुसने या सिन्ध से न्नागे बढ़ने की उनकी सब चेष्टाएँ देकार हुईं। किन्तु ७५१ ई० के बाद भारत के उत्तरपिच्छिम से वे जो मध्य एशिया में घुस गये वह उनकी बड़ी कामयाबी थो जिसके न्नागे जा कर बड़े परिणाम हुए।

प्राचीन काल की स्रन्तिम शताब्दी (४५४-५३३ ई०) में भारत की उत्तरपिक्छिमी सीमा पर हूणों का जो स्रातंक छाया था वह मध्य काल के स्रारम्भ तक दूर कर दिया गया था। ६४४ ई० में स्रर्गों ने भारत के पिक्छिमी दरवाजे पर जब पहली ठोकर लगाई तब फिर एक नई बाट भारत की सीमा पर उमइती दिखाई दी। ६४४-४६ में प्रकटतः उसी के दो धक्कों से उत्तर भारत का साम्राज्य दह गया। उस साम्राज्य का कोई शक्त स्रौर दृद उत्तराधिकारी जल्दी न खड़ा हुस्रा। पर ग्यारह बरस के भीतर चीन ने मध्य एशिया में स्रा कर उत्तरपिक्छम भारत के राज्यों को प्रबल सहारा दिया। एक शताब्दी बाद चीन के मध्य एशिया से हट जाने पर भी खिलाफ़त जो भारत के भीतर न घुस सकी, उसका कारण भारत की पिक्छिमी सीमा पर शक्त राज्यों का तथा उत्तर भारत

में नये साम्राज्य का खड़ा हो जाना था। उन राज्यों की चर्चा हम अगले श्रध्याय में करेंगे।

§ **१३. भारतीय संस्कृति का अरबों पर प्रभाव**—ग्ररव लोग न्नारम्भ में कर स्त्रौर संहारकारी थे, पर ईरान न्त्रौर भारत की सम्यता ने उन्हें शीघ्र प्रभावित किया । ब्राठवीं शताब्दी में सिन्ध ब्रीर बलख के ब्रारब साम्राज्य में सम्मिलित होने पर भारतवर्ष का प्रभाव खिलाफत के देशों पर विशेष रूप से पड़ने लगा । खलीफा हारूँ ल-रशीद के प्रशासन में तो भारतीय संस्कृति के प्रवाह से बगदाद का दरबार मानो आप्लावित हो उठा । बरमकं (परमक ) नामक वज़ीर खानदान की वहाँ बड़ी शिक्त थी। वे लोग बलख के थे। उनके पुरखा बलख के नव-विहार में पदाधिकारी रह चुके थे। वे नाम को मुसलमान हुए थे। पुराने रिश्ते नातों के कारण वे भारत से विद्वानों को बगदाद बुलाते और उन्हें वहाँ वैद्य स्त्रादि के पदों पर रखते। स्रारव विद्यार्थियों को वे पढने को भारत भेजते । संस्कृत के दर्शन वैद्यक ज्योतिष इतिहास काव्य ख्रादि के ख्रनेक प्रन्थों के उन्होंने ऋरबी ऋनुवाद करवाये। भारतवर्ष से गणित ऋादि का ज्ञान ऋरव लोग ही युरोप ले गये। पंचतंत्र स्रादि की कहानियाँ भी उन्हीं के द्वारा विदेशों में पहँचीं।

§ १४. अरब साम्राज्य का टूटना—वैभव ने अरबों को विलासी बना दिया । नौवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में श्ररव साम्राज्य दुकड़े दुकड़े हो गया । खिलाफत छोटी सी रियासत रूप में बगदाद राजधानी के चौगिर्द रह गई, ऋौर जो राज्य उसके स्थान में उठ खड़े हुए उनमें ऋधिकांश मुसलमान बने हुए ईरानियों के थे। उनमें से एक बुखारा श्रीर खुरासान ( उत्तरपूर्वी ईरान ) के श्रमीरों का था, जिससे हमें श्रागे वास्ता पड़ेगा । बुखारा सुध्द दोश्राव में है । वहाँ के श्रमीर ईरानी मुसलमान थे।

खलीफान्त्रों की शक्ति शिथिल होने पर सिन्ध में कुछ त्रारव सरदार बने रहे. कुछ स्थानीय सरदार उठ खड़े हए।

# परिशिष्ट ३

# ललितादित्य श्रीर यशोवर्मा की साम्राज्य-सीमा

ललितादित्य से हार कर यशोवर्मा ने उसे जमना से काली तक का प्रदेश दिया था, यह बात कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा १२वीं शताब्दी में लिखे गये कश्मीर के इतिहास राजतरंगिणी ४, १४५ से विदित है। गंगा-जमना दोन्राव के बीचोंबीच मेरठ बुलन्दशहर त्रालीगढ़ एटा जिलों में से होते हुए तथा एटा मैनपुरी फर्र खाबाद जिलों के बीच कुछ दूर तक सीमा बनाते हुए एक काली नदी कन्नीज के पास गंगा में मिलती है। सन १६०० में कल्इण-राजतरंगिणी के विद्वान् अनु गदक और व्याख्याता औरेल स्टाइन ने सुकाया कि राजतरंगिणी ४, १४५ की काली नदी वही होगी। पर वह नाला दो साम्राज्यों की सीमा कभी न बन सकता था, ऋौर जिस साम्राज्य की पिन्छमी सीमा वह होती उसकी राजधानी कन्नोज में न रह सकती थी। ललितादित्य पहाड़ी राजा था श्रीर उसका पहाड़ी प्रदेशों को जीतना स्वामाविक था। उसके पोते की नेपाल के राजा से काली गंडक पर लड़ाई हुई यह भी हम देखेंगे। त्र्याठवीं शताब्दी में कश्मीर का साम्राज्य पहाड़ों में पूरव तरफ उसी प्रकार फैला प्रतीत होता है जैसे १८वीं में नेपाल का पिठ्डिम तरफ l यशोवर्मा ने भी तिब्बतियों के कुछ दिक्लिनी रास्ते रोक रक्खे थे [७,३९६] इसका यह ऋर्थ है कि हिमालय प्रदेशों का बहुत सा ऋंश उसके ऋधीन भी था। उसी के लिए ललितादित्य ऋौर यशोवर्मा का युद्ध हुआ श्रीर श्राज जो काली या महाकाली नदी नेपाल राज्य श्रौर श्रलमोड़ा जिले की बीच सीमा है वही युद्ध के बाद उनकी सीमा नियत हुई यह सर्वथा युक्त प्रतीत होता है।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

% हजरत मुह्म्मद् की शिक्ता में मुख्य बातें क्या थीं ?

२. खलीका कौन थे ? उनका साम्राज्य कब कब कहाँ कहाँ तक फैला ?

३. भारत की सीमाओं के किस किस प्रदेश पर खलीफाओं की सेना ने कब कब आक्रमण किया ? उसे कहाँ कब सफलता-विफत्तता हुई ?

पर्छ. श्ररबों ने सिन्ध राज्य कब कैसे जीता ?

- ४. सिन्ध के आगे किन किन प्रान्तों पर अरबों के आक्रमण कब कब हुए? उनका परिणाम क्या हुआ ?
- ६. मध्य एशिया में श्ररव किस मार्ग से कब घुसे ? उन्हें वहाँ कब किससे मुका-बला पड़ा ?
  - जलितादित्य कौन था ? उसका राज्य कहाँ कहाँ तक था ?
- इनपर टिप्पणी लिखिए—(१) श्रियां पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव
   (२) सातवीं आठवीं शताब्दियों में एशिया की राजनीति में चीन का भाग
   (३) तिब्बतियों की बोलौर और खोतन पर चढ़ाइयाँ, उनके परिणाम।
- ध. इनके ऐतिहासिक चरित पर प्रकाश डालिए—(१) त्रादित्यसेन (२) विनया-दित्य चालुक्य (३) विकमादित्य चालुक्य २य।
- १०. सातवीं त्राठवीं शताब्दियों में चीन का साम्राज्य भारत की सीमात्रों को कब कहाँ छूता था ? त्रापकी जानकारी में भारत के किस किस राजा ने उस त्रविध में चीन दरबार के पास त्रपने दूत क्या क्या सन्देश दे कर कब कब भेजे ?

#### अध्याय ४

# पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट

( लगभग ७४०-६२० ई० )

- \$ १. पूर्वी भारत में पाल राजवंश का उदय जिलतादित्य के हाथों यशोवर्मा की हार होने पर पूरव में गुप्त राजवंश ने फिर उठने की चेध्य की, पर बेकार । मगध मिथिला बंगाल में कुछ बरसों तक ऋराजकता छाई रही । ऋन्त में उन प्रान्तों के लोग ऋराजकता से ऊव गये छौर उस "मछिलयों की सी दशा को हटाने के लिए प्रजा ने श्रीगोपाल के हाथ राज्य-लद्मी सौंप दी" ऋर्थात् उसे ऋपना राजा चुन लिया (लग० ७४३ ई०)। गोपाल
- \* त्राजकता को संस्कृत में "मछिलयों को दशा" (मात्स्य न्याय ) कहते हैं। बड़ी मछिली छोटी को खा जाती है, श्रीर उसे भी श्रपने से बंड़ी का डर रहता है। श्रराजकता में भी यही होता है।

योग्य राजा था, उसने समूचे मगध मिथिला श्रीर बंगाल को शीघ सुसंबदित राज्या बना दिया (लग० ७४३-७६६ ई०)। गोपाल का बेटा श्रीर उत्तराधिकारी. धर्मपाल उसी की तरह योग्य हुश्रा (लग० ७७०-८०६ ई०)।

- § २. गुर्जर देश का प्रतिहार राजवंश पूर्वी भारत में गोपाल के राजा चुने जाने के ८-१० वर्ष के भीतर ही पिन्छमी भारत में भी, जिसे कन्नीज का सम्राट् ग्ररज श्राक्रमण से बचा न सका था, गुर्जरदेश के नागभट ने ग्रपना राजवंश स्थापित किया। नागभट ने सिन्ध के ग्ररज शासकों को हरा कर ख्याति पाई थी। उसकी राजधानी भिन्नमाल थी ग्रीर मारवाइ से भक्च तक उसका राज्य था। उसके पुरखा किसी राजा के प्रतिहार ग्रर्थात् द्वारपाल थे। वही प्रतिहार शब्द उनके वंशजों का उपनाम हो गया ।
- § 2. कन्नीज का दूसरा सम्राट् वंश—साम्राज्य के दो किनारों पर जब ये परिवर्त्तन हुए तभी कन्नीज में भी राजवंश बदल गया। इस नये वंश का स्थापक एक ग्राभिलेख में दिये संकेत के ग्रानुसार "भएडि-कुल" का था। हर्षवर्धन के मामा के लड़के श्रीर सेनापित का नाम भएडि था [७, १९७]। जान पड़ता है यशोवर्मा के बाद कन्नीज का साम्राज्य उस सेनापित के वंशज के हाथ चला गया।
- \$2. दिक्खन में राष्ट्रकूट वंश का उदय—७५३ ई० में महाराष्ट्र-कर्णाटक के चालुक्य राजा से उसके सामन्त दिन्तदुर्ग राष्ट्रकूट ने राज्य छीन लिया। 'राष्ट्रकूट' का मूल अर्थ था प्रान्त का शासक। वही शब्द इस वंश का नाम हो गया। पीछे उसी का रूप 'राठोड' हुआ। दिन्तदुर्ग के उत्तरा धिकारी, उसके चाचा, ऋष्ण के प्रशासन (लग० ७६०-७७५ ई०) में राष्ट्रकूट राज्य समूचे महाराष्ट्र और कर्णाटक में स्थापित हो गया।

हमने देखा है कि ७६६ ई० में ऋरबों ने सिन्ध से सुराष्ट्र पर चढ़ाई कर वलभी नगरी को उजाड़ा था । वह कार्य उन्होंने प्रकटतः ऐसे ऋवसर पर किया जब कि गुर्जरदेश का प्रतिहार राज्य ऋौर महाराष्ट्र का राष्ट्रकृट राज्य दोनों.

<sup>†</sup> प्रतिहार राजपूत जाति की कल्पना के विषय में देखिए परिशिष्ट प्र।

अपने अपने प्रदेश में पैर जमाने में व्यस्त थे और दोनो में से कोई भी सुराष्ट्र में हस्तज्ञेप न कर सकता था।

कृष्ण राष्ट्रक्ट ने वेरूल \* में एक पहाइ में से कटवा कर कैलाश नाम का मन्दिर बन गया । वह भारतवर्ष की लेणियों या गुहामन्दिरों में सबसे अपनोखी रचना है।



कैलाश-मन्दिर वेरुल [ हैदराब:द पुरातत्त्व विभाग ]

§ ५. किला में गंग राजवंश की स्थापना—पूरवी कर्णाटक में कोलाइलपुर (कोल्हार) में कादम्बों के सामन्त रूप में गंग राजा राज्य करते थे। उस प्रदेश का नाम इसी कारण गंगवाड़ी पड़ा। वहाँ से इस युग में उन्होंने किला (उड़ीसा) आ कर अपना राज्य स्थापित किया।

§६. जयापीड—-लिलतादित्य के बाद उसके दो बेटों ने ब्राठ बरस, फिर दो पोतों ने चार बरस ब्रीर तब तीसरे पोते जयापीड ने ३२ बरस (लग० ७७६-८०७ ई०) राज्य किया। जयापीड के राज्य पाने तक कश्मीर का साम्राज्य

<sup>\* &#</sup>x27;वेस्ल' का बिगाड़ा हुन्ना श्रंदेजी रूप 'एलोरा' है।

शायद बहुत कुछ ज्यों का त्यों बना हुन्ना था। जयापीड की बचपन में ही चालढाल देख लिलतादित्य ने न्नाशा लगाई थी कि वह मेरे समान होगा। बेराक वह न्नपने दादा के समान बीर न्नीर पराक्रमी निकला, पर जैसा कि हम देखेंगे उसका पराक्रम व्यक्तिगत साहस-कार्यों में प्रकट हुन्ना न्नीर उसकी वीरता को समभदारी का पुट न मिला था। कल्हण ने उसकी पूरी कहानी दी है। वह न्नाद्म है न्नीर उससे उस उम की दशान्नों पर भरपूर प्रकाश पड़ता है।

राज्य पाने के शीघ्र बाद जयापीड पूरव की तरफ अपना राज्य अौर चढ़ाने की दृष्टि से सेना ले कर निकला । लिलतादित्य के पोते के नेतृत्व में त्र्याती कश्मीर की सेना को रोकने की हिम्मत कन्नौज के राजा वज्रायुध को नहीं हुई । पर जयापीड के दूर चले ख्राने पर पीछे उसके साले जज्ज ने कश्मीर का राज्य हथिया लिया । तत्र जयापीड की सेना के बहुतेरे सैनिक ऋपने घरों की चिन्ता के कारण दिन दिन उसका साथ छोड़ लौटने लगे। प्रयाग के आरो पहुँच कर जयापीड ने सेना को स्वदेश लौटने की अनुज्ञा कहला भेजी और स्वयं एक रात भेस बदल कर अनेला छावनी में से निकल पड़ा! वह घूमता घामता पुरुड्रवर्धन (पुर्णिया-राजशाही) की राजधानी पहुँचा जहाँ गौड राजा ( धर्मपाल ) की ख्रोर से जयन्त नामक सरदार शासन कर रहा था। "वहाँ के पौरों की सुराज्य से हुई विभूति को देख वह बहुत प्रसन्न हु आ"-गोपाल और धर्मपाल के २४-२५ बरस के सुराज्य से प्रजा की वह समृद्धि हुई थी। एक रात जयापीड लास्य नाच देखने कात्तिकेय-मन्दिर गया । नर्त्तकी कमला की दृष्टि उसपर पड़ी श्रीर वह उसे विशिष्ट पुरुष जान श्रपने घर लिवा ले गई। वह वहीं रहने लगा। फिर एक रात कमला से यह जान कर कि यहाँ एक सिंह का त्रास फैला हुआ है, जिसके मारे लोग सन्ध्या पड़े पीछे, बाहर नहीं निकलते, उसने रात को जंगल में जा कर उस सिंह को मार डाला । वह स्वयं भी घायल हुत्रा त्रौर उसका सोने का बाजूबन्द सिंह के जबड़े में रह गया। सिंह के मारे जाने की बात श्रगले दिन नगर में फैल गई, उसके जबड़े में फँसे बाजूबन्द पर जयापीड नाम पट् लोग स्तब्ध रह गये ! जयापीड अपनी सेना को छोड़ श्रकेला शूमता फिरता है यह बात तब उत्तर भारत में फैली हुई थी। पुगड़वर्धनपुरी के लोगों ने उसे खोज लिया और जयन्त ने उसे अपनी इकलौती बेटी ब्याह दी। जयापीड की बची खुची सेना को उसका अमात्य देवशर्मा परदेश में किसी तरह सँभाले बैठा था। पता मिलने पर वह जयापीड को लिया लाया। कन्नौज का राजा उनकी लोटती सेना पर आक्रमण न करे इस विचार से उन्होंने स्वयं उसपर आक्रमण किया और उससे थोड़ी छेड़छाड़ कर अपने देश लौटे। श्रीनगर के दिक्खन शुष्कलेत्र (आधुनिक हुखिलत्र) गाँव पर जज्ज के साथ उनका बहुत दिन तक युद्ध हुआ। अन्त में जज्ज मारा गया और तीन बरस बाद जयापीड ने अपना राज्य वापिस पाया। उसने देश का शासन सुधारा और दूर दूर से विद्वानों को बुला कर कश्मीर में आश्रय दिया। कुछ अरसे बाद वह फिर बड़ी सेना ले पूरव के विजय को निकला।

हिमालय प्रदेश में अनेक छोटे राज्य थे। इन्हीं में एक के—प्रकटतः काली नदी के पूरव के—राजा भीमसेन से जयापीड उलक गया। वह कुछ खाथियों के साथ साबुओं का भेस धरे भीमसेन के पहाड़ी गढ़ में घुसा; वहाँ पकड़ा गया। फिर बड़ी युक्ति से छूट कर उसने वह गढ़ ले लिया। आगे उसका मुकाबला नेपाल के "सयाने और वीर राजा" वरदेव से हुआ, जिसका छेड़ का नाम कश्मीरियों ने अरमुडि रक्खा। जयापीड अरमुडि के देश में घुसा तो अरमुडि पीछे हटता गया। जयापीड उसके सामन्त राजाओं को जीतता आगे बढ़ता गया। अन्त में जयापीड की सेना एक नदी के किनारे पहुँची। अरमुडि उस पार था। जयापीड ने देखा नदी में घुटने भर पानी है और सेना सहित उसमें उतर पड़ा। बीच में पहुँचने पर नदी की थाह न मिली। जयापीड की सेना बह कर नष्ट हुई, वह स्वयं भी वह गया। चुस्त शत्रु ने पखालों के साथ

स्व० त्राचार्य काशीप्रसाद जायसवाल ने नेपाल-इतिहास का संशोधन कर ठक्कुरी वंश के राजा वरदेव का जो काल नियत किया है उसके ब्रानुसार वह जयापीड का समकालिक होता है। "ब्रार्मुडि" स्पष्ट ही 'वरदेव' का बिगाड़ा हुन्ना रूप है।

<sup>†</sup> जानवर की पूरी खाल को हवा भर के फुला कर तूँबे की तरह उसका सहारा ले कर नदी में तैरने का रिवाज हिमालय में साधारण है। वैसी खाल को संस्कृत में दित -श्रीर हिन्दी में पखाल कहते हैं। हरद्वार के पास-पड़ोस में रोफ नामक हिरन की खाल

तैयार खड़े अपने सैनिकों से उसे पकड़वा मँगाया श्रीर कालगएडकी (काली गंडक) के किनारे पत्थर के ऊँचे महल में पक्के पहरे में रख दिया!

उस दशा में देवशर्मा ने राजा श्रारमुडि से पहले दूतों द्वारा फिर स्वयं मिल कर बात की, ख्रीर जयापीड के राज्य का बड़ा ख्रंश ख्रीर गुप्त कोश ले देने की आशा दिला जयापीड से अकेले में मिलने की इजाजत पा ली। वह चुपके चुपके अपनी सेना भी कालगएडकी के बाएँ किनारे पर ले आया था। मिलने पर उसने जयापीड से कहा-इस खिड़की से कृद कर नदी के उस पार जा सकोगे ? उस पार तुम्हारी अपनी सेना है। जयापीड ने कहा-यह काम पखाल बिना नहीं हो सकता, श्रीर पखाल भी इतने ऊँचे से गिर कर फट जायगी। देवशर्मा ने कुछ ज्ञण सोच कर कहा-किसी प्रकार दो घड़ी के लिए इस कोठरी से बाहर चले जास्रो, लौट कर स्रास्त्रोगे तो उपाय तैयार पास्रोगे। जयापीड तब टट्टी वाली कोठरी में चला गया। दो घड़ी बाद लौटा तो देखा कि देवशर्मा गले में कपड़ा बाँधे जमीन पर मरा पड़ा है, उस कपड़े के किनारे वह अपने नखों से निकाले लह से लिख गया है-मेरी लाश ताजी होने से फटेगी नहीं, अपनी जाँघों पर मैंने कस कर पगड़ी बाँघ दी है, उसमें टाँगें फँसा कर नदी में कूदो ! जयापीड के मन में विस्मय श्रीर स्नेह उमड़ पड़ा । पर वह स्थान भावों में बहने का नहीं था। ऋपने मित्र के शव पर चढ़ कर वह गहरे में कूद गया ख्रीर नदी के पार हो गया । तब अपनी सेना से मिल कर नेपाल राज्य को उजाड दिया।

जयापीड फिर कश्मीर पहुँचा । वहाँ फिर उसने प्रजा का सुख बढ़ाया । किन्तु उसके साहस-कार्यों श्रीर कैरें भोगने की ग्रविध में साम्राज्य के बंद टूट चुके या दीले पड़ गये थे । जैसा कि हमने देखा है, ७८० ई० में तिब्बतियों ने खोतन के विजय वंश के राज्य को मिटा दिया था श्रीर ७८६ में ईरान से

इस काम लाई जाती है। दो या चार रोम्हों पर खाट बाँध कर तमेड़ बना ली जाती है, जिसके ऊपर न तैरने वालों को बिठा दिया जाता है, ख्रीर एक या दो तैराक उस तमेड़ के साथ लटकते उसे छोती से ठेलते हुए धारा के पर उतार देते हैं।

श्ररब सेना ने ८६ बरस के व्यवधान के बाद काबुल पर चढ़ाई की थी। इन दोनों घटनाश्रों से प्रकट है कि लिलतादित्य का भारत की उत्तरपिन्छिमी सीमा पर बनाया बाँध टूट चुका था।

§ ७. धर्मपाल—इस दशा में गौड के सुयोग्य राजा धर्मपाल ने प्रकटतः यह मानते हुए कि हट कन्नौज साम्राज्य द्वारा ही उत्तर भारत की सुरज्ञा हो सकती है, अपनी शक्ति से उस साम्राज्य को पुनक्जीवित किया । कन्नौज का सम्राट् तब इन्द्रायुध था। धर्मपाल ने उसे गद्दी से उतार कर उसकी जगह चकायुध को बैठाया। चकायुध के अभिषेक के अवसर पर कन्नौज-साम्राज्य के प्रायः सब भूतपूर्व सामन्तों ने उसे सम्राट् स्वीकार किया। इनमें अवन्ति मत्स्य (आधुनिक मेवात = अलवर प्रदेश) तथा पंजाब के मद्र गन्धार और कीर (कांगड़ा) तक के राज्यों की गिनती थी। इससे प्रकट है कि कन्नौज का साम्राज्य चाहे अब निःशक्त था, तो भी हर्षवर्धन के जमाने से वह किसी रूप में चला आ रहा था और उत्तर भारत के दूर दूर प्रान्तों के लोग भी उसकी आवश्यकता मानते थे। पंजाब के प्रदेश जो ललितादित्य ने उससे ले लिये थे, जान पड़ता है जयापीड के कैद होने पर स्वतन्त्र हो गये थे और अब धर्मपाल के पराक्रम और नीति से कन्नौज साम्राज्य का आधिपत्य फिर से मानने लगे।

नेपाल भी वरदेव के बाद धर्मपाल के जमाने से ही पाल वंश के राज्य में चला गया प्रतीत होता है।

पाल राजा बौद्ध थे । धर्मपाल ने भागलपुर के पास विक्रमशिला नाम का महाविहार स्थापित किया जो नालन्दा की तरह बाहर के बौद्ध देशों में भी शीघ्र प्रसिद्ध हो गया ।

§ ८. वत्सराज प्रतिहार श्रीर भ्रुव धारावर्ष—नागभट के भाई के पोते प्रतिहार राजा वत्सराज ने धर्मपाल को चुनौती दी । कन्नौज साम्राज्य का

<sup>†</sup> धर्मपाल ने इन्द्रायुध को ७८३ ई० के बाद कभी गद्दी से उतरा था यह निश्चित है। समूची परिस्थिति को देखते हुए यह युक्त प्रतीत होता है कि ७८६ की अरबों की काबुक्त चढ़ाई के सीध बाद उसने वह कार्रवाई की।

गौड राजा के हाथ की कठपुतली बनना उसे पसन्द न था। उसने कन्नोज पर चढ़ाई की ख्रौर "विख्यात भएडि-कुल से युद्ध में डोर-चढ़े धनुष के सहारे साम्राज्य हठपूर्वक ले लिया।" तब उसने गौड पर चढ़ाई कर धर्मपाल को भी हराया।

किन्तु उन दोनों पर राष्ट्रकूट कृष्ण के बेटे ध्रुव धारावर्ष (७८३-६३ ई०) ने चढ़ाई की। लाट ग्रौर ग्रवन्ति प्रान्तों के लिए राष्ट्रकूट ग्रौर प्रतिहार राजाग्रों के बीच भगड़ा था। धर्मपाल ने भी ग्रवन्ति को कन्नौज साम्राज्य में रखना चाहा था, इसलिए ध्रुव का उससे भी विवाद था। ध्रुव ने कांची से कोशल (छत्तीसगढ़) ग्रौर लाट तक ग्रपना ग्राधिपत्य स्थापित किया। तब उसने उत्तर भारत पर चढ़ाई कर वत्सराज को हराया, ग्रौर गंगा-जमना के बीच भागते हुए गौड राजा (धर्मपाल) का छत्र छीन लिया। ध्रुव की इस चढ़ाई का परिणाम यह निकला कि वत्सराज को कन्नौज पर से ग्राधिकार छोड़ना पड़ा, धर्मपाल को केवल कुछ दबना पड़ा। ध्रुव ने स्वयं कन्नौज को ग्रपने वश में रखने का यत्न नहीं किया ग्रौर उसके द्वारा वत्सराज प्रतिहार को दबाये जाने का फल यह हुग्रा कि कन्नौज साम्राज्य पर धर्मपाल का नियन्त्रण बना रहा।

§९. नागभट २य और गोविन्द—धुन के दो वेटों—स्तम्भ श्रीर गोविन्द (३य)—में घरेलू युद्ध हुश्रा। उस श्रवसर से लाभ उठा कर वत्सराज के वेटे नागभट २य (लग० ७६०-८१५ ई०) ने, जो राजस्थान की ख्यातों में नाइड़देव नाम से प्रसिद्ध है, चकायुध श्रीर धर्मपाल दोनों को हरा कर कन्नीज पर श्रिधकार कर लिया (लग० ७६३-६४ ई०)। किन्तु गोविन्द प्रभूतवर्ष (७६४-८१५ ई०) ने श्रयने राज्य में स्थापित होने के बाद उत्तर भारत पर चढ़ाई की श्रीर नागभट को हराया; धर्मपाल श्रीर चकायुध को भी उसके सामने भुकना पड़ा। इस चढ़ाई में उसने मालव (श्रवन्ति) कोशल कर्लिंग श्रोड़ (उड़ीसा का पहाड़ी भाग) श्रीर उहाला (जनलपुर प्रदेश) पर श्रिधकार कर लिया। उधर उसने कांची श्रीर रामेश्वरम् तक जीता था। इस प्रकार वह श्रयने जमाने का भारत का सम्राट्था। समूचा दिक्लन भारत श्रीर मध्यमेखला का पहाड़ी श्रंश जिसमें उत्तर भारत के मैदान पर उतरने के रास्ते हैं,

उसने ऋधीन कर लिया था।

यशोवर्मा के लिलतादित्य से हारने के बाद पूरव पिन्छम श्रीर दिक्खन के राज्यों के बीच जो तिकोना संघर्ष शुरू हुश्रा, उसका यों ६० बरस में यह पिरणाम निकला कि दिक्खन भारत में मजबूत साम्राज्य उठ खड़ा हुश्रा, जिसके सामने कन्नीज का दुर्बल साम्राज्य था जिसे बाँएँ श्रीर दाहिने पहलुश्रों पर प्रवल प्रतिहार श्रीर पाल राज्य थामे रहते।

- § १०. शर्च स्रमोघवर्ष स्रोर कृष्ण स्रकालवर्ष—गोविन्द के बेटे शर्व स्रमोघवर्ष (८७७–६११ ई०) के एक शताब्दी के प्रशासनों में दिक्खन भारत के साम्राज्य की सोमाएँ प्रायः बही रहीं स्रोर लगातार सुशासन चलता रहा । शर्व स्रमोघवर्ष ने मान्यखेट (गुलबरगा जिले में स्राधुनिक मालखेड ) नगरी को स्रपनी राजधानी बनाया । गोविन्द, शर्व स्रोर कृष्ण के प्रशासन कुल मिला कर १९८ वर्ष के थे । इतनी लंबी स्रविध तक लगातार सुशासन चलने से देश ने टिकाऊ शान्ति स्रोर समृद्धि का स्रनुभव किया ।
- \$ ११. देवपाल पूर्वी भारत में धर्मपाल का उत्तराधिकारी उसका बेटा देवपाल भी उसी की तरह योग्य हुन्ना (लग॰ ८१० ५५१ ई०)। उसने न्नापने राज्य को पूरवी भारत का साम्राज्य बना दिया। उसके सेनापित ने उत्कल (उत्तरपूर्वी उड़ीसा) न्नीर प्राप्त्रयोतिष (म्नसम) को जीत लिया। उत्कल जीतने के लिए उसे विन्ध्य में शर्व म्रमोधवर्ष से टक्कर लेनी पड़ी। बंगाल की हिमालय तराई में तब एक छोटा सा "कम्बोज" राज्य था। या तो वह लिलतादित्य म्नीर जयापीड के पूरवी विजयों के प्रसंग में पूरवी हिमालय म्नीर पुरा पुरा क्रमीर करमीरियों कम्बोजों की बस्ती थी, म्नथवा वह कोच नामक स्थानीय किरात जाति का राज्य था जिसे संस्कृत लेखकों ने 'कम्बोज' बना दिया था । हिमालय में देवपाल ने उन कम्बोजों को हराया। नागभट

<sup>†</sup> यह सुमाव स्व॰ श्री रमाप्रसाद चन्द का था। पर्ता सुमाव इसी प्रनथ ( १म प्रकाशन, १६३८ ) में पर्तेपहल दिया गया था। श्रव मुमे श्री चन्द की बात श्रिधिक युक्त प्रतीत होती है।

की मृत्यु के बाद उसके बेटे रामभद्र के मुकाबले में भी देवपाल का पलड़ा भारी रहा ।

§ १२. मिहिर भोज स्रोर महेन्द्रपाल—किन्त लग० ८३६ ई० में रामभद्र के बेटे भोज या मिहिर भोज के ऋधिकार पाने पर अवस्था पलट गई। भोज ने राज पाते ही कन्नीज को जीता ख्रौर भिन्नमाल के बदले उसे श्रपनी राजधानी बना लिया। देवपाल श्रोर शर्व दोनों देखते रह गये श्रीर उसे रोक न सके। कश्मीर की सीमा तक हिमालय के प्रदेशों पर उसने फिर से कन्नौज का ग्राधिपत्य स्थापित किया। उससे मार खा कर कश्मीर का कर्नोट राजवंश मिट गया । भोज ने प्रतिहार साम्राज्य की पन्छिमी सीमा कश्मीर के पहाड़ों से मुलतान-सिन्ध की सीमा तक ग्रौर सुराष्ट्र के समुद्र तक पहुँचा दी ।

पूरव तरफ उसने देवपाल के बेटे नारायणपाल (लग॰ ५५४-६०८ ई॰ ) से न केवल मगध-मिथिला प्रत्युत पुराड्रवर्धन भी छीन लिया ( लग॰ ८७१ ई०) । पालों का राज्य तत्र केवल राट देश (दिक्लनपिक्छमी बंगाल ) ऋौर गंगा के मुहाने में रह गया । पूरवी बंगाल में भी एक स्थानीय चन्द्र वंश खड़ा हो गया, जिसकी राजधानी विक्रमपुर ( ढाका के पास ) थी। पूरव की तरफ जीते हुए प्रदेश के द्वार पर मिहिर भोज ने अपने नाम से भोज-पुर बसाया जो शाहाबाद ( श्रारा ) जिले में त्राज भी प्रसिद्ध गाँव है। उसी के नाम पर गंगा के उत्तर श्रौर दिक्खन समूचे पिन्छमी बिहार की बोली श्राज भोजपुरी कहलाती है।

मिहिर भोज के कन्नीज को अपनी राजधानी बना लेने अरीर मगध-मिथिला पुराइवर्धन जीत लेने से वह तिकोनी कशमकश समाप्त हुई जो पूरव पिन्छम श्रीर दिक्लिन के श्रिधिपितियों के बीच मध्यदेश (कन्नीज ) के साम्राज्य को ग्रपनी कठपुतली बनाने के लिए प्रवीं शताब्दी के मध्य से शुरू हुई थी। उस कशमकश के कारण जो संतुलन बना हुआ था वह लग० ७५०-८७० ई० के भारतीय इतिहास का विशेष चिह्न था।

भोज के पचपन बरस (लग॰ ८३६-८६० ई॰) श्रीर उसके बेटे महेन्द्रपाल के सत्रह बरस (८६१-६०७ ई०) के प्रशासन में कन्नीज फिर

भारत के सबसे प्रतापी सम्राटों की राजधानी बना रहा । ये सम्राट् चाहते श्रौर यहन करते तो मुलतान-सिन्ध को भी जीत सकते थे, जहाँ श्रव खिलाफ़त के चीए हो जाने पर छोटे मोटे श्ररब श्रौर स्थानीय सरदार राज करते थे। पर जब कभी कन्नीज की सेना मुलतान की तरफ बट़ी, वहाँ के मुस्लिम शासकों ने धमकी दी कि श्रागे बढ़ोगे तो हम सूर्य-मिन्दर को तोड़ देंगे, श्रौर उस धमकी से कन्नीज की सेना लौट गई! इसके श्रातिरिक्त कन्नीज के प्रतिहार सम्राटों के डर से दिक्खन के राष्ट्रकूटों श्रौर सिन्ध के शासकों ने परस्पर मैत्री कर ली। श्ररब व्यापारी-यात्री जो सिन्ध के सम्पर्क में थे, मान्यखेट के राजा को बल्हारा (बल्लभराज) नाम से जानते श्रौर उसे भारत में सबसे बड़ा राजा मानते थे।

मिहिर भोज श्रौर महेन्द्रपाल शर्व श्रमोघवप श्रोर कृष्ण श्रकालवर्ष के समकालिक थे। यो इस शताब्दी में हर्प शीलादित्य श्रोर सत्याश्रय पुलिकेशी के जमाने की तरह उत्तर श्रौर दिक्खन भारत में दो साम्राज्य बने रहे। उत्तर भारत में राजा भोज के जिस रामराज्य की याद श्रनेक युगों तक बनी रही वह वस्तुतः इसी भोज की याद थी।

\$ १३. चोळदेश कश्मीर स्रोहिन्द के नये राज्य—नौवीं शताब्दी के उत्तराई में भारतवर्ष के सीमान्त राज्यों में रहोबदल हुआ। कांची कश्मीर स्रोह कांचि के सीमान्त राज्य कर्णाटक कन्नोज स्रोर बुखारा साम्राज्यों के स्राहमणों से जीर्ण हो गये, इसलिए उनमें स्रान्तरिक परिवर्तन हुआ।

नौवीं शताब्दी के मध्य में तिमळ देश में चोळ सरदार विजयालय खड़ा हुआ । उसका बेटा आदित्य लग० ८०० ई० में पल्लव राजा अपराजित को पराजित कर स्वतन्त्र हो गया। आदित्य ने लग० ६०७ ई० तक राज्य किया। आदित्य चोळ के बेटे परान्तक १म (६०७-६४६ ई०) ने पाएड्यों की नगरी मदुरा को भी छीन कर समूचे तिमळ देश को अपने राज्य में कर लिया और सिंहल पर भी घावा मारा। उसका शासन खूब सुव्यवस्थित था।

कश्मीर में कर्कोट वंश का राज्य समाप्त होने पर उत्पल वंश का शुरू हु हु । पहला उत्पल राजा श्रवन्तिवर्मा ( ५५५- ५८३ ई० ) श्रव्यन्त न्यायी श्रीर सुशासक था। वह योग्य व्यक्तियों को पहचान कर उन्हें श्रनुकूल पद श्रीर

कार्य सौंपने में कुशल था। सुय्य नाम के एक अकिंचन अध्यापक की प्रतिभा को पहचान उसने उसे सिंचाई का महकमा सौंप दिया। सुय्य ने कश्मीर की नदियों और भीलों के बाँध बँधवाये, नहरें खुदवाई, नदियों के मार्ग और संगम बदल दिये तथा दलदलों को सुखा कर सैकड़ों नये गाँव बसा दिये। कश्मीर में जहाँ पहले दुभिन्न में धान की खारी १०५० दीनार की आती थी और अत्यन्त सुभिन्न हो तो २०० दीनार की, वहाँ अब एकाएक २६ दीनार की आने लगी। स्य को लोगों ने अन्नपति की पदवी दी।

जैसा कि हमने देखा है नौवीं शताब्दी के उत्तरार्ध ऋर्थात् मिहिर भोज श्रीर शर्व ग्रमोघवर्ष के जमाने में खलीफ़ा ग्रों का साम्राज्य दुकड़े दुकड़े हो गया था श्रीर उसके स्थान में उठे राज्यों में से एक खुरासान श्रीर बुखारा के श्रमीरों का था [७, ३ ६ १४]। ८०० ई० में बुखारा के सेनापित याकूच ए लैस ने काबुल का किला ले लिया। काबुल शहर श्रीर प्रदेश हिन्दू राजा श्रों के पास रहा, किन्तु वे श्रपनी राजधानी सिन्ध नदी के पुराने घाट उदमां डपुर ले गये। उदमां डपुर श्राटक के १६ मील ऊपर है श्रीर श्रव उन्द या श्रोहिन्द कहलाता है। वहाँ के राजा से ८५३ ई० में उसके ब्राह्मण मन्त्री लिल्लय ने राज्य छीन लिया। लिल्लय के वंशज ब्राह्मण शाहि कहलाये।

कश्मीर के श्रवन्तिवर्मा का बेटा शंकरवर्मा ( ८५३-६०२ ई० ) भी विजेता था । उसने कश्मीर के दिवखन की तराई दार्वाभिसार ( जम्मू भिम्भर राजौरी पुंच ) को जीता, जम्मू के दिवखन स्यालकोट प्रदेश को लिया, श्रपनी पूर्वी सीमा पर मिहिर भोज से श्रीर पिंड्यम तरफ लिख्लिय शाहि से टक्कर ली । युद्धों का खर्चा निकालने के लिए उसने श्रपने राज्य के श्रनेक मिन्दरों की जायदादें ज्ञब्त कीं । युद्ध में रसद पहुँचाने की खातिर उसने प्रजा से भार दोने की बेगार लेने की प्रथा भी चलाई । कश्मीर के पिंड्यम जेहलम श्रीर सिन्ध

† मुस्लिम इतिहासलेखकों ने श्ररबी लिपि में श्रोहिन्द को वहिन्द • लिखा। कुछ श्राधुनिक इतिहासलेखकों ने उसे भटिंडा पढ़ कर शाहियों की राजधानी सतलज के पूरवा मरुभूमि के छोर पर भटिंडा कस्बे में मान ली!

निदयों के बीच के पहाड़ी प्रदेश उरशा (= ग्राधु॰ रश = हजारा जिला ) पर चढाई करते हुए उसकी मृत्यु हुई।

§ १४. महीपाल श्रीर इन्द्र नित्यवर्ष—जब महेन्द्रपाल का बेटा महीपाल कन्नीज की गद्दी पर बैठा, तब भी उसका शासन कलिंग से सुराष्ट्र श्रीर सुराष्ट्र से कुल्लु तक माना जाता था । उधर कर्णाटक में कृष्ण त्रकालवर्ष का उत्तराधिकारी उसका पोता इन्द्र नित्यवर्ष हुआ। ६१६ ई० में मध्यदेश श्रौर महाराष्ट्र के सम्राटों में फिर भिड़न्त हुई । इस बार इन्द्रराज ने कन्नौज नगरी को ले कर उजाड़ा ग्रीर उसके एक सामन्त ने प्रयाग तक महीपाल का पीछा किया। तत्र से कन्नौज साम्राज्य की घटती कला शुरू हुई।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

्री. पाल वंश की स्थापना किस प्रकार हुई ? अ. वेरूल का कैलाश मंदिर कब किसने बनवाया ? उस मन्दिर में विशेष बात क्यां है ? विक्रमशिलां कहाँ है ? उस महाविहार की स्थापना किसने की ?

३. प्रतिहार शब्द का क्या त्रार्थ है ? सिन्ध के मुसलमान शासकों को हरा कर कहाँ के किस प्रतिहार राजा ने पहलेपहल ख्याति पाई ?

४. राजा धर्मपाल श्रौर सम्राट् चकायुध का परस्पर क्या सम्बन्ध था ? किस अकार किन दशाश्रों में वह सम्बन्ध स्थापित हुश्रा ?

५. सिन्ध के त्रारब शासकों त्रीर दक्खिन के राष्ट्रकृटों में मित्रता किन दशात्रों में हुई ?

६. लग ० ७८० ई० से ८७१ ई० तक भारत में साम्राज्य के लिए रांघर्ष किस प्रकार चलता रहा श्रीर उसमें भाग लेने वाले मुख्य व्यक्ति कीन थे ?

७. ८१५ से ६११ ई० तक दिक्खन भारत में तथा ८३६ से ६०७ ई० तक उत्तर भारत में किन दो दो सम्राटों ने राज किया ? उनके साम्राज्यों का विस्तार कितना था ?

६. सम्य श्रन्नपति कौन था ? वह किसलिए प्रसिद्ध है ?

६. काबुल के शाहि राजा श्रपनी राजधानी काबुल से श्रोहिन्द कब श्रीर क्यों उठा लाये ?

१०/ इन्द्र नित्यवर्ष कौन था श्रीर कहाँ का राजा था ? वह किस बात के लिए असिद्ध, है/?

ी. जयापीड का चरित संदोप से कहिए।

१२. कन्नीज के श्रायुधान्त नाम वाले सम्राट् कब हुए ? उनकी शक्ति श्रीर राज्यसीमा कितनी थी ?

१३. इनपर टिप्पणी लिखिए—बल्हारा, ब्राह्मण शाहि, मान्यखेट, भिण्डकुल ।

#### अध्याय ५

## प्रादेशिक राज्य तथा गज़नी श्रीर तांजीर के साम्राज्य

( लग० ६२०-१०७५ ई० )

\$ 2. चेदि जभीती मालवा गुजरात सांभर के नये राज्य—

श्रान्तर्वेदी का साम्राज्य कमजोर होने से मध्यमेखला के सामन्त राज्य स्वतन्त्र
हो गये। जमना के दिक्खन से विदर्भ श्रीर दिच्चिण कोशल की सीमा तक पुराना
चेदि देश था। इस युग में उसमें दो राज्य उठ खड़े हुए। चेदि नाम दिक्खनी
राज्य का रहा; उत्तरी राज्य जेजाकभुक्ति या जभौती कहलाने लगा। चेदि के
कलचुरि वंश की राजधानी त्रिपुरी (जबलपुर के पास श्राधुनिक तेवर) थी।

महाकोशल श्रर्थात् छत्तीसगढ़ भी उसके श्रधोन रहा। उसकी पिन्छुमी सीमा
वर्षा नदी तक थी।

जभौती में चन्देल राजवंश था। उसकी राजधानी पहले महोत्रा, फिर खजुराहो में रही। कालंजर का गढ़ ले लेने से वे कालंजर के राजा भी कहलाये। यशोवर्मा चन्देल (लग० ६२०-५० ई०) ने डहाला (जबलपुर प्रदेश) से मगध मिथिला और गौड तक चढ़ाई की, और पूरवी हिमालय तक जा कर यहाँ की "कम्बोज" बस्ती को हराया। उसके बेटे धंग ने (लग० ६५०-६५ ई०) ग्रंग (मुंगेर-भागलपुर) श्रीर राढ देश (पिन्छमी बंगाल) पर चन्देलों का श्राधिपत्य जारी रक्खा।

चेदि श्रीर जभौती के पिन्छम श्रवन्ति में, जो श्रव मालव लोगों के वहाँ तक फैल जाने से मालव भी कहलाने लगा था, परमार वंश का राज्य स्थापित हुन्रा, जिसकी राजधानी धारा थी। उसके पिन्छम गुजरात में



भद्रावती ( भांदक, जि॰ चाँदा ) में मध्य काल के एक पुल के खँडहर। भद्रावती च्वान-च्वाङ के काल में महाकोशल की राजधानी थी। [ भा० पु० वि० ]

में मूलराज सोलंकी (चालुक्य) ने ६६०ई० में राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी श्रग्राहिल्लपाटन ( श्रग्राहिलवाड़ा ) थी। दक्क्लिनी राजस्थान पर प्रायः





काबुल-स्रोहिन्द के शाहि सामन्तदेव का सिक्का [ श्री॰ सा॰ सं॰ ] चित, राजा घोड़े पर; पट नन्दी, ऊपर लेख-श्री सामन्तदे (व)।

गुजरात श्रौर मालव राज्यों का श्रिधिकार रहा। उत्तरी राजस्थान में चाहमानों (चौहानों) का एक राज्य खड़ा हुआ, जिसकी राजधानी शाकम्मरी (साँभर) थी।

उधर ब्रोहिन्द के शाहियों ने ब्रपना राज्य पंजाब तक फैला लिया।

इन राज्यों के बीच कन्नीज का प्रतिहार साम्राज्य भी पहले से छोटी परिधि में बना रहा।

§ २. कल्याणी के चालुक्य—इन्द्रगज राठोड़ ने ६१६ ई० में कन्नीज



नक्शा--- २१

पर धावा मारा था। ६७२ ई० में मालवे के पहले स्वतन्त्र राजा सीयक (श्रीहर्ष) ने राष्ट्रकृटों की राजधानी मान्यखेट पर धावा मारा। तब राष्ट्रकृटों का राष्य समाप्त हुआ श्रीर तैलप चालुक्य ने, जो वातापी वाले पहले चालुक्य वंश के विक्रमादित्य १म के भाई का सीधा वंशज था, महाराष्ट्र-कर्णाटक में फिर से चालुक्य राज्य स्थापित किया (६७३ ई०)। इन पिछले चालुक्यों की राजधानी कल्याणी (बिदर के लगभग ४५ मील पिछ्छम ) थी, इस कारण ये कल्याणी के चालुक्य कहलाये।

§ 2. तुर्कों का फिर बढ़ना—भारत के मध्य भाग में जब उक्त नया राजनीतिक नक्शा बन रहा था, तभी उत्तरपिच्छिमी सीमा पर भी बड़ा परिवर्त्तन हो रहा था।

मध्य एशिया में हूण ऋौर तुर्क किस प्रकार ऋाये ऋौर उनपर पहले चीनियों तथा पीछे झरवों ने कैसे ऋाधिपत्य जमाया, सो कह चुके हैं। ६५६ ई० में पिन्छमी मध्य एशिया चीन के साम्राज्य में चला गया था, ऋौर ७५१ ई० में वहाँ चीन का स्थान ऋरव साम्राज्य ने लिया था। खिलाफत-साम्राज्य टूटने पर कई ऋरव ऋौर ईरानी राजवंश सारे पिन्छम ऋौर मध्य एशिया पर शासन करने लगे थे। पर मध्य एशिया से चीनियों के पैर उखड़ने के बाद से वहाँ जो दो भीतरी परिवर्तन होने लगे थे, वे खिलाफत टूटने के बाद भी जारी रहे। एक तो तुकों की संख्या बढ़ती गई ऋौर पुराने शक तुखार ऋार्यावर्त्ती ऋौर ईरानी प्रायः सब उनमें मिलते ऋौर उनकी भाषा ऋपनाते गये। दूसरे, बौद्ध धर्म के स्थान में कमशः इस्लाम फैलता गया। मध्य एशिया के पिन्छमी ऋंश में इस्लाम पहले फैला। यारकन्द ऋौर काशगर के लोग दसवों शताब्दी के ऋन्त से मुसलमान होने लगे। राजनीतिक दृष्टि से तुर्क लोग प्रायः ३०० बरस तक गौण रहे। पर लग० ६५० ई० से ऋरवों ऋौर ईरानियों के ऋधीन जो तुर्क सरदार थे वे सिर उठाने लगे। कुछ ही काल में तुर्क प्रभुता उन सब देशों पर छा गई जो पहले खिलाफत के ऋधीन थे।

श्रफगानिस्तान के ठीक मध्य में काबुल हेजमन्द श्रीर वंतु निदयों के पनदाल का प्रदेश वामियाँ है। खुरासान-बुखारा की सल्तनत ने श्रव वामियाँ को ले कर उसके दिक्खनपूरव बढ़ते हुए गज़नी को भी जीत लिया। काबुल दून का हिन्दू राज्य यों उत्तर पिन्छिम श्रीर दिक्खन से घर गया। गज़नी का वह नया जीता प्रदेश बुखारा सल्तनत के हाजीव श्रर्थात् 'प्रतिहार श्रलप-तगीन नामक तुर्क को जागीर रूप में मिला।

\$2. सुबुक-तगीन का लमगान जीतना — ग्रलप-तगीन के पीछे, उसका दामाद सुबुक-तगीन जो उसी की तरह पहले बुखारा में प्रतिहार रहा था, गज़नी का मालिक बना (६७७ ई०) । तुर्की शब्द तगीन का अर्थ सरदार है, श्रीर भाषाविज्ञानियों का कहना है कि संस्कृत-हिन्दी का ठक्कुर-ठाकुर शब्द उसी का रूपान्तर है। जिस ग्रान्तिम ईरानी राजा यब्दगुर्द से अरबों ने राज्य छीना था, उसकी एक लड़की किसी तुर्क सरदार को ब्याही थी। कहते हैं सुबुक-तगीन उसी का वंशज था। यह बात सच हो या भूठ, इसमें सन्देह नहीं कि तुर्क लोग श्रब पुराने हूण न रहे थे। मध्य एशिया में श्रा कर शकों तुखारों ईरानियों श्रीर श्रार्यावर्तियों का श्रार्य खून उनमें पूरी तरह मिल चुका था।

सुबुक-तगीन ने श्रापना राज्य बढ़ाना शुरू किया, श्रौर पूरव श्रौर उत्तर तरफ कई किले छीने, जो कि श्रोहिन्द के शाहि जयपाल के थे (लग० ६८६ ई०) । जयपाल ने तब जवाब में उसके गज़नी प्रदेश पर चढ़ाई की। कई दिन की घोर लड़ाई के बाद, हिन्दू सेना जिस चश्मे का पानी पीती थी तुकों ने उसमें शराब मिला दी। हिन्दू सेना शराब से गन्दे हुए सोते का पानी पीने को तैयार न थी, इसिलए उसने हार मान सिंध कर ली। जयपाल ने कुछ किले देना स्वीकार कर लिया, पर जौट कर वे न दिये। तब सुबुक-तगीन उसके इलाकों को लूटने श्रौर उजाड़ने लगा। विशेष कर उसने जयपाल के लम्पाक या लमगान प्रदेश [७, २९६] को श्रपना लच्च बनाया। जयपाल कन्नौज के राजा राज्यपाल श्रौर जभौती के राजा धंग की सहायता मँगा कर बड़ी सेना के साथ फिर गज़नी की तरफ बढ़ा। कुर्रम नदी की दून में लड़ाई हुई। सुबुक-तगीन ने सामने लड़ने के बजाय ५-५ सौ सवारों की टुकड़ियों से शत्रु-सेना पर अपटे मारने की नीति पकड़ी, जिसमें वह सफल हुश्रा। लमग़ान उसके श्रधीन हो गया।

§ ५. मालव-महाराष्ट्र युद्ध—काबुल कुर्रम की दूनों में जब यह नया संघर्ष छिड़ा था तभी भारत के केन्द्र भाग में मालवा श्रीर महाराष्ट्र के राजाश्रों के बीच वह लम्बा युद्ध चल रहा था जो सीयक की मान्यखेट पर चढ़ाई से

शुरू हुआ था [ ऊपर § २ ] । सीयक के उस पहले धावे के बाद महाराष्ट्र में राजपरिवर्त्तन हो गया था, फिर भी दोनों जनपदों का युद्ध चलता ही रहा। सीयक का बेटा राजा मुंज छः बार तैलप को हराने के बाद सातवीं लड़ाई में कैद हो गया (लग० ६६४ ई०)।

काराग्रह में मुझ की परिचर्या तैलप ने अपनी बहन मृणालवती को सोंगी। मृणालवती कैदी राजा के साथ बड़ी सहृद्यता का बर्ताव करती श्रौर उसका कष्ट भुलाने का भरसक यत्न करती, यहाँ तक कि मुझ उसपर श्रासक्त हो गया श्रौर उसने यह मान लिया कि मृणालवती भी मुक्तपर श्रासकत है। उधर मुझ के साथियों ने जंगल से काराग्रह तक सुरंग बना कर मुझ को निकालने का उपाय किया। जिस दिन मुझ को सुरंग से भागना था उसने मृणालविती से कहा—मैं इस सुरंग से निकलने जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो तो धारा पहुँच कर तुम्हें महादेवी (पटरानी) पद पर श्रिभिषक्त कर्लगा। मृणालविती ने कहा मैं श्रपने श्राभरणों की पेटी ले श्राऊँ श्रौर इस बहाने बाहर जा कर श्रपने भाई को सूचना दे दी। तैलप ने तब मुझ को कड़े पहरे में श्रपनी राजधानी में घुमा कर जंगल में पाँसी चढ़वा दिया।

मुंज ने अपने छोटे भाई सिन्धुराज के होनहार बेटे भोज को अपना उत्तराधिकारी नियत किया था\*, किन्तु मुंज की मृत्यु पर भोज निरा बालक था, इसलिए सिन्धुराज गद्दी पर बैठा । उसका भी अपने पड़ोसी गुजरात के मृलराज सोलंकी के पुत्र चामुरहराज से युद्ध चला, जिसके अन्त में वह मारा गया (लग॰ १००६ ई०)। यों मुंज महाराष्ट्र के चालुक्य राजा के हाथ मारा गया था और उसका भाई गुजरात के चालुक्य राजा के हाथ। यों यह परमारों चालुक्यों का द्वन्द्व बन गया जो आगों अस्थिवैर बन कर चलता रहा।

<sup>\*</sup> बह्नाल पंडित के भोजप्रबन्ध के आधार पर यह कहानी प्रचलित है कि सिन्धुल (सिन्धुराज) अपने बालक पुत्र भोज को अपने छोटे भाई मुंज के हाथ सौंप गया और मुंज ने राज्य-लोभ से उसे मार डालना चाहा, इत्यादि। परमार वंश के अभिलेखों तथा समकालीन प्रन्थों से सिद्ध हुआ है कि यह कहानी तथ्य से ठीक उलटी है।

§ ६. राजराज चोळ—महाराष्ट्र-कर्णाटक के चालुक्यों का जहाँ उत्तर तरफ घारा के परमारों से मुकाबला था, वहाँ दिक्खिन तरफ चोळ राज्य से सामना था। परान्तक चोळ [७,४ § १३ ] के वंश में राजा राजराज चोळ हुग्रा (६८५-१०१२ ई०)। केरल के समुद्री वेड़े को हरा कर उसने पांड्य ग्रौर केरल को पूरी तरह वश में किया। वेंगी के चालुक्यों [७,१ § ६ ] किलंग ग्रौर कोडुगु ('कुर्ग') पर उसने ग्राधिपत्य स्थापित किया। कर्णाटक पर चढ़ाई कर तैलप चालुक्य के बेटे सत्याश्रय को चार बरस के युद्ध के बाद बुरी तरह हराया



राजराज का बनवाया वृद्दीश्वर मन्दिर, तांजोर-भीतरी गोपुर का दृश्य [भा॰ पु॰ वि॰]

(लग० १००० ई०)। स्थल ग्रीर जल सेना से उसने सिंहल को भी जीता, श्रीर लकदिव श्रीर मालदिव को ग्रापने राज्य में मिला लिया। तांजोर में उसका बनवाया विशाल मन्दिर विद्यमान है। उसके राज्य का शासन बहुत ही ब्यवस्थित था। प्रत्येक ग्राम की श्रापनी पंचायत थी, श्रीर उन पंचायतों के प्रतिनिधि तांजोर के मन्दिर में इकट्ठे होते थे।

§ ७. महमूद गज़नवी का पंजाब जीतना—मुबुक-तगीन की जागीर उसके पीछे ६६७ ई॰ में उसके बेटे महमूद को मिली। कुछ ही काल बाद बुखारा-खुरासान का राज्य तुर्क सरदारों के उपद्रवों तथा पामीर पार के काशगर के लोगों के, जो तब तक बौद्ध थे, धावों के कारण टूट गया। वंतु-सीर-दोश्रात्र काशगर राज्य में चला गया, श्रीर खुरासान का बाकी सारा राज्य, जिसमें ईरान के ऋतिरिक्त वंतु और कास्ती सागर के बीच का प्रदेश-ख्वारिज्ञम--था, महमूद को मिला। महमूद ने मुलतान बन कर नये राज्य पर श्रपना श्रधिकार दृढ किया । वह सीस्तान को काबू करने में लगा था जब उसे खबर मिली कि जयपाल फिर लड़ाई की तैयारी कर रहा है। इससे पहले कि जयपाल को त्र्यवसर मिले उसने एकदम पेशावर पर हमला कर दिया (१००१ ई०)। जयपाल अपने बेटे आनन्दपाल और अनेक सरदारों सहित कैद हुआ। पेशावर श्रीर श्रीहिन्द श्रर्थात् श्रटक नदी तक का समूचा प्रदेश विजेता के हाथ चला गया। त्रानन्दपाल को त्रोल रख उसने जयपाल को जाने दिया: पर जयपाल को अपनी हारों से इतनी ग्लानि हुई कि वह आग में जल मरा । तत्र महमूद ने स्नानन्दपाल को छोड़ दिया । स्नानन्दपाल ने नमक की पहाड़ियों में भेरा को श्रपनी राजधानी बनाया श्रीर वहीं रहने लगा। यह महमूद की पहली चटाई थो। कहते हैं उसने भारतवर्ष पर कुल १७ चटाइयाँ कीं।

श्रोहिन्द के बाद भाटिया श्रीर मुलतान-सिन्ध ये दो श्रीर राज्य महमूद के पड़ोसी थे। भाटिया दिक्खन पंजाब में भाटी लोगों की बस्ती थी। चनाब से संगम होने के बाद सतलज की धारा जिसमें पंजाब की पाँचों निद्यों का पानी श्रा चुकता है, सिन्ध में मिलने से पहले तक पंजनद कहलाती है। उस पंजनद के उत्तरपूरवी छोर पर उच्च नाम की नगरी भाटिया की राजधानी थीं। शाहि राज्य से काबुल-पेशावर-श्रोहिन्द प्रदेश छिन जाने पर सिन्ध नदी के पिन्छम तरफ यदि कोई हिन्दू इलाका बचा था तो वह उच्च के भाटी राज्य का ही था। महमूद ने भाटिया पर चढ़ाई की। गढ़ के बाहर तीन दिन के

<sup>†</sup> परिश्विष्ट ४।

घोर युद्ध के बाद राजा विजयराय मारा गया । विशेष लूट विजेता के हाथ नहीं लगी। लौटती वेला उसकी सेना बुरी तरह सताई गई स्रोर स्वयं सुलतान की ''कीमती जान'' बड़ी मुश्किल से बची।

मुलतान-सिन्ध के शासक मुसलमान थे। महमूद ने उनार चढ़ाई करने के लिए आनन्दपाल से उसके राज्य में से लाँघने की इजाजत माँगी। आनन्दपाल ने इजाजत न दी। तब महमूद ने उसके प्रदेश में घुस कर उसे उजाइना शुरू किया, और कई मुठभेड़ों में आनन्दपाल को हरा करकश्मीर की आर भगा दिया। मुलतान का शासक यह समाचार पा कर भाग गया। महमूद ने मुलतान पर अधिकार कर प्रजा से भारी जुरमाना वसूल किया।

श्रानन्दपाल ने फिर एक बार कन्नौज जभीती श्रादि के राजाश्रों से सहायता मँगा कर श्रटक के पूरव बड़े युद्ध की तैयारी की (१००६ ई०)। उस प्रदेश के वीर गक्खड़ भी उसकी सेना में थे। महमूद भी बड़ी फौज के साथ श्राया। ४० दिन तक दोनों सेनाएँ श्रटक के पास छछ के मैदान में एक दूसरे की ताक में पड़ी रहीं। श्रन्त में गक्खड़ों ने तुकों पर हमले शुरू किये। लड़ाई में तुकों के पैर उखड़ गये श्रीर महमूद पीछे, हटने की सोचने लगा। तभी श्रानन्दपाल का हाथी बिगड़ कर भागा श्रीर उसकी सेना उसे राजा के हाग्ने का संकेत समभ भाग खड़ी हुई! इस हार ने हिन्दू राज्यों की हिम्मत तोड़ दी; उनपर महमूद का श्रातंक छा गया। शाहियों के राज्य के पूरव लगा हुश्रा कीर देश (कांगड़ा) का राज्य था। उसके शासकों ने ख्याल भी न किया था कि उसपर भी हमला होगा। छछ के विजय के बाद महमूद सीधा उसपर जा टूटा, श्रीर वहाँ के नगरकोट के मन्दिर का लूटा।

इतनी चोटों के बावजूर भी पंजाब का शाहि राज्य टूटा न था। महमूद की एक और चढ़ाई में आनन्दगल मारा गया। उसके बेटे जिलोचनपाल ने वार्षिक कर देना स्वीकार किया और अपने दो हजार सैनिक सुलतान की सेवा में रख दिये।

महमूद का राज्य पिन्छम तरफ भी काशी सागर तक फैला हुआ। था। उधर उसने कासी के पिन्छम गिर्किस्तान (स्वीजिया) तेन के प्रदेश जीते । वंतु पार के बौद्धों से उसका अनेक बार मुकाबला होता था। गजनी के पड़ोस के अफगानों को वश में रखने के लिए भी उसे सदा सबग रहना पड़ता। वे अफगान तब तक हिन्दू थे।

चार बरस तक महमूद श्रीर त्रिलोचनपाल के बीच शान्ति रही।
१०१४ ई० में महमूद ने फिर चटाई की। श्राटक श्रीर जेहलम के बीच पहाड़ी
इलाके में तौसी नदी के किनारे लड़ाई हुई। कश्मीर के राजा संग्रामराज ने
श्रापने सेनापित तुंग को त्रिलोचन शाहि की सहायता को मेजा। महमूद ने कुछ
सेना तौसी पार भेजी, जिसे तुंग ने मार भगाया। शाहियों को श्रव तक तुर्कों
के "छल-युद्ध" का तजरबा हो चुका था। त्रिलोचनपाल ने तुंग को समकाया
कि एकाएक श्रागे न बदो। किन्तु तुंग श्रापनी उस जीत के मद में नदी पार कर
गया श्रीर श्रन्त में महमूद की बड़ी सेना से हार गया। त्रिलोचन कश्मीर भाग
गया श्रीर पंजाब महमूद ने दखल कर लिया। कश्मीरी इतिहासलेखकों ने तुंग
की उस मूर्खता को ही पंजाब के पतन का कारण माना। यों तोन पीटियां के
संवर्ष के बाद काबुल-गन्धार का शाहि राज्य मिट गया।

\$८. महमूद की ठेठ हिन्दुस्तान कश्मीर और सुराष्ट्र पर चढ़ाइयाँ—मुलतान श्रीर पंजाब दलल कर लेने के बाद महमूद ने श्रीर श्रागे बढ़ना शुरू किया | उसने थानेसर पर धावा बोला | फिर १०१८ ई० में एक लाख सेना के साथ उसने श्रन्तवेंदी (ठेठ हिन्दुस्तान) पर चढ़ाई कर मथुरा श्रीर कत्रीज को लूटा | राजा राज्यपाल गंगा पार भाग गया | महमूद की एक श्रीर चढ़ाई के बाद उसने कर देना स्वीकार किया | कालंजर के युवराज विद्याधर श्रीर उसके खालियर के सामन्त ने इस कायरता के कारण राज्यपाल को मार डाला | तब महमूद ने एक चढ़ाई खालियर श्रीर कालंजर पर भी की |

महमूद के पड़ोसी उत्तर भारत के राज्यों में से स्त्रज्ञ एकमात्र कश्मीर ऐसा बचा था जिसने उससे नीचा न देखा था। १०२१ ई० में महमूद ने कश्मीर पर भी चढ़ाई की, किन्तु उसकी दिक्खनी धीमा पर के लोहर नाम के पहाड़ी गड़ से उसे हार कर लौटना पड़ा।

महमूद की श्रन्तिम चढ़ाई १०२३ ई० में सुराष्ट्र पर हुई। मुलतान से

तीस हजार ऊँटों पर रसद पानी ले कर रास्ते में जालोर को लूटते हुए वह अग्रणहिलवाड़े की तरफ बढ़ा। राजा भीम सोलंकी भाग कर कच्छ चला गया। समुद्र के किनारे सोमनाथ पर पहुँच कर महमूद ने नगर और मिदर को लूटा और उसका शिव-लिंग तोड़ डाला। वह मिदर काठ का था और धारा के राजा मुझ परमार के भतीजे राजा भोज ने उसे कुछ ही पहले बनवाया था। महमूद लौटने को था तो उसे खबर मिली कि मालवे का परमारदेव अर्थात् राजा भोज लौटते हुए उसका रास्ता काट कर आक्रमण करेगा। इसलिए महमूद राजस्थान के बजाय कच्छ और सिन्ध के रास्ते लौटा। जिन्ध नदी के नाविक जाटों ने उसकी सेना को बहुत सताया और बहुत सी लूट रास्ते में छीन ली। उन्हें दंड देने के लिए महमूद ने एक और चढ़ाई की। १०२६ ई० में उसका देहानत हुआ।

§ ९. महमूद का चरित—महमूद अपने जमाने का अदितीय सेनापित था। मुश्लिम इतिहासलेखकों की यह धारणा रही कि काफिरों को लूटने में गौरव है। इस कारणा उन्होंने महमूद का हाल इस ढंग से लिखा कि उसकी भारतीय चढ़ाइयों का एकमात्र प्रयोजन लूट ही प्रतीत होता है। पर उन चढ़ाइयों के कम पर ध्यान दें तो यह स्पष्ट प्रकट होता है कि उनका मुख्य उद्देश अपने राज्य को कमशः बढ़ाना ही था।

जिन श्राधुनिक इतिहासलेखकों ने केवल मुस्लिम इतिहासों के श्राधार पर लिखा है श्रोर उन इतिहासों से मिलने वाली जानकारी का भारतीय सामग्री से प्राप्य जानकारी के साथ समन्वय नहीं किया, वे भी यह बात देख नहीं सके । 'वहिन्द' को भटिंडा मान लेने से उन्होंने काबुल श्रीर पंजाब के शाहि राज्य की स्थिति को बिलकुल गलत समभा । भाटिया को वे पहचान नहीं सके । कीर या कांगड़ा प्रदेश में एक राज्य महमूद के कम से कम दो शताब्दी पहले से चला श्राता था यह बात धर्मपाल के चकायुध-विषयक श्रामिलेख से प्रकट है

<sup>\*</sup> परिशिष्ट ४।

<sup>†</sup> वह लिंग ठोस था। उसके खोखले पेट में रत्न भरे होने की बात पीछे की गप्प है।

[७, ४ § ७] । इससे परिचित न होने के कारण उन्हें यह नहीं दिखाई दिया कि छन्न के मैदान में शाहि राज्य की कमर तोड़ देने के बाद महमूद के एकाएक कांगड़े पर जा चढ़ने का उद्देश उस अगले पड़ोसी को आतंकित करना था, और इसलिए उनका ध्यान केवल नगरकोट के मन्दिर की लूट की श्रोर गया । सोमनाथ के रास्ते में वे महमूद द्वारा अजमेर का लूटा जाना भी लिखते हैं, यद्यपि जैसा कि हम आगे [७, ६ § ६ ] देखेंगे अजमेर की स्थापना महमूद के प्रायः पौनी शताब्दी बाद हुई । भारतवर्ष के इतिहास को साम्प्रदायिक विभागों में बाँटने तथा किसी युग की समूची इतिहास सामग्री का समन्वय न करके केवल 'मुस्लिम' या 'हिन्दू' सामग्री के आधार पर उस युग का इतिहास लिखने की चेध्टा से इसी प्रकार के गलत चित्र सामने आते हैं।

महमूद की ऋधिकांश चढ़ाइयाँ पंजाब पर हुई । पंजाब ने उसका ऋन्त तक मुकाबला किया। उन चढ़ाइयों का उद्देश धीरे धीरे ऋौर स्वाभाविक कम से ऋपने राज्य को बढ़ाना ऋौर संघटित करना ही था।

शत्रु को तंग करने श्रीर डराने के लिए महमूद लूटमार श्रीर कर्ता श्रवश्य करता था । किन्तु वह सफल सेनापित था, इसका यह श्रर्थ है कि उसकी सेना में पूरा नियमपालन होता था । यह भी समफना चाहिए कि उस युग के



क्लमे के संस्कृत श्रानुवाद सहित महमूद का टंका [ लाहीर संप्र॰ ]

भारत के मन्दिरों में उचित से इतनी श्रधिक सम्पत्ति लगाई जाने लगी थी कि किसी न किसी राजपरिवर्तन में वे लुटे बिना न रह सकते थे। जैसा कि हम देखेंगे [७, ८ ९ ४] उस काल के कुछ हिन्दू नेताश्रों का ध्यान भी इस बुराई की श्रोर गया था। महमूद के श्रपने

राज्य में प्रजा सुरिक्त्ति थी तथा शासन व्यवस्थित था। श्रर्थात् लूटमार सन

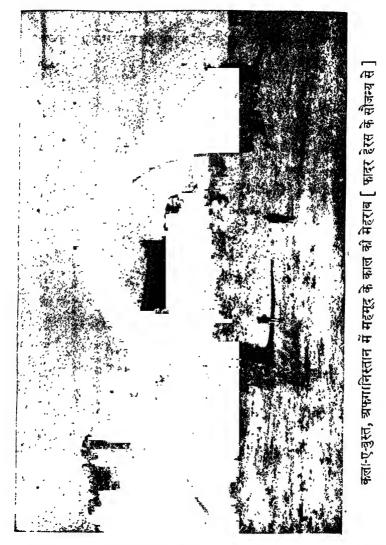

महमूद बड़ा महत्त्वाकां ती था इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। उस महत्त्वा-कां ता को जगाने और तृप्त करने में उसका इस्लाम धर्म सहायक हुआ इस्लिए उसके मन में अपने धर्म के लिए अभिमान होना स्वामाविक था, तो भी वह

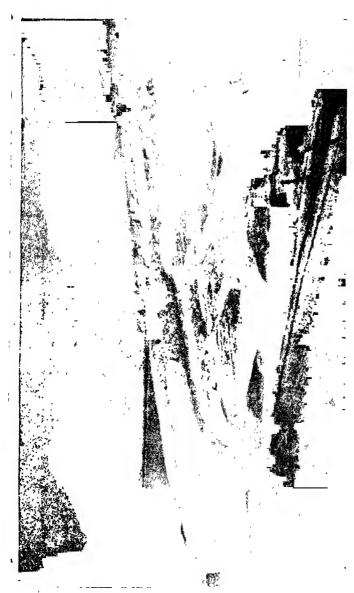

गजनी में महसूद'के बनवाये ताल की पाळ;—बाँये तरफ की नई पाळ अमीर हबोदुरेहमान की बनवाई हुई [-फादर हेरस के सीजन्यनसे

कोरा धर्मान्ध नहीं था। उसके दरबार में फ़ारसी का महाकवि फ़िरदौसी था, जिससे उसने ईरानं के पुराने अप्रियंजक राजाओं की कीर्ति शाहनामा नामक प्रन्थ में लिखवा कर अपने को उनका वंशज बताया। अल्वरूनी नाम का एक और विद्वान उसके यहाँ था, जिसने पेशावर और मुलतान के पंडितों से संस्कृत पढ़ी और भारतवर्ष के विषय में प्रामाणिक प्रन्थ लिखा। महमूद ने अप्रगानिस्तान के हिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान अवश्य बनाया, परन्तु वैसा किये बिना उसका राज्य हट न हो सकता था, क्योंकि वह हिन्दू अप्रगानों के देश में बिलकुल विदेशी था, और अपनी प्रजा से किसी बात में एकता पैदा करना उसके लिए आवश्यक था। उसकी सेना में बहुत से हिन्दू सैनिक और सरदार भी थे, जो पिन्छम की लड़ाइयों में बड़ी वीरता दिखाते रहे।

मथुरा के मन्दिरों की कारीगरी देख कर महमूद चिकत हो गया, शौर भारत से कारीगर ले जा कर उसने गज़नी में अत्यन्त शानदार मसिवदें और महल बनवाये । जभौती के कृत्रिम पहाड़ी तालों के नमूने पर उसने अफगानिस्तान में ताल बनवाये । उसके चाँदी के सिक्कों पर यह संस्कृत लेख पाया जाता है—— अव्यक्तमें कं महम्मद अवतार नृगित महमूद अयं टंको महमूदपुरे घटे हतो जिनायन संवत् । अर्थात् 'एक अव्यक्त (ला इलाह इक्षिष्ठाह), महम्मद अवतार (महम्मद रस्ल इक्षाह); राजा महमूद; यह टंका महमूदपुर (लाहौर) की टकसाल में पीटा गया, जिन (हज़रत) के अयन (भागने) का संवत् । "

\$१०. राजेन्द्र चोळ—राजराज चोळ का उत्तराधिकारी उसका बेटा राजेन्द्र हुआ (१०१२ ई०)। युवराज रूप में उसने अपने पिता के अनेक युद्धों श्रीर कार्थों में योग दिया था। अपने प्रशासन में उसने चोळ साम्राज्य की सीमाओं को दूर तक बटाया। चालुक्य राज्य को उसके पिता के काल में ही हराया जा चुका था, उसने श्रीर आगों बंगाल तक चढाई की।

राजेन्द्र चोळ की सेना मुख्यतः कर्णाट सैनिकों की थी। महमूद श्रौर उसके साथियों ने पेशावर में ही दिक्लन के कर्णाट सैनिकों की ख्याति सुनी थी। किन्तु उस सेना के बल पर राजेन्द्र ने उत्तर भारत के राज्यों को महमूद से बचाने की नहीं सोची। राजेन्द्र के राज-पद पाने के दो ही बरस बाद तो महमूद ने शाहि राज्य को मिटाया स्त्रीर फिर उत्तर भारत के केन्द्र-भूत कन्नीज साम्राज्य तक का पराभव किया था। राजेन्द्र की जलसेना भी बड़ी प्रबल थो। पर उसने उसके द्वारा सुराष्ट्र को महमूद से बचाने का यत्न नहीं किया। प्रत्युत तभी बंगाल पर चटाई की।

श्रान्ध्र के तट से बढते हुए उड़्विषय श्रर्थात् उड़ीसा को ले कर उसने कोशल (छत्तीसगढ़) को जीता। वहाँ से फिर दएडमुक्ति (मेदिनीपुर या मिदनापुर) होते हुए दिक्खन राढ देश श्रर्थात् श्राजकल के हावड़ा हुगली जिलों को लिया। फिर गंगा का मुहाना पार कर वंग श्रर्थात् पूर्वी वंगाल तक जीता, श्रीर वहाँ से वापिस श्रा कर पूर्वी भारत के राजा महीपाल को लड़ाई में भगा कर उत्तरी राढ—श्रर्थात् श्राजकल के बर्दवान वीरभूम मुर्शिदाबाद प्रदेश—को जीता। महीपाल के पन्न के लेखों में लिखा है कि उसने कर्णाटों को हराया। जान पड़ता है राजेन्द्र महीपाल को पूरी तरह हरा नहीं सका—महीपाल उससे श्रपनी राजधानी को बचा पाया। यह निश्चित है कि राजेन्द्र चोळ ने गौड राजधानी को लूटा नहीं। गंगा तक विजय करने के कारण राजेन्द्र गंगैकोंड कहलाया, श्रीर श्रपनी उस विजय-यात्रा की याद में उसने गंगैकोंडचोळपुरम् की स्थापना की।

इसके बाद उसने श्रपने जंगी बेड़े से "श्रीविजय के राजा श्रीर कटाह (का स्थलग्रीवा श्रीर मलाया प्रायद्वीप) के शासक" शैलेन्द्र राजा [७, २ ९ १२] संग्रामविजयोत्तुंगवर्मा पर चढ़ाई कर उसके समूचे राज्य को जीत लिया।

महमूद के प्रायः पन्द्रह बरस पीछे राजेन्द्र का देहान्त हुन्ना।

\$११. पाल राज्य का सँभल उठना—हमने देखा है कि मिहिर भोज ने पूर्वी भारत के पाल राज्य का समूचा पिन्छमी श्रांश जीत कर कन्नीज साम्राज्य में मिला लिया था (लग० ८७१ ई०)। उस साम्राज्य के शिथिल होने पर जम्मौती के यशोवर्मा चन्देल श्रोर उसके बेटे धंग ने उन प्रदेशों पर श्रिथकार किये रक्खा था [ऊपर ६१]। किन्तु दसवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग में पालवंशी राजा महीपाल (लग० ६७५-१०२६ ई०) ने फिर धीरे धीरे श्रपने पुरखों के राज्य का पुनरद्धार किया। पहले उसने कम्बोज वंश का श्रन्त कर उत्तरी बंगाल लिया (लग० ६८४ ई०) फिर मगध। महीपाल को राजेन्द्र चोळ

को बहुत सी भूमि देनी पड़ी, फिर भी उसने श्रपने राज्य श्रीर राजधानी को बचाये रक्खा श्रीर श्रपने राज्यकाल के प्रायः श्रन्त में मिथिला को भी लें लिया (लग० १०२३ ई०)।

\$१२. महमूद के वंशज—महमूद के जमाने में ही गुज़ज नाम की नई तुर्क जातियाँ वंद्ध के इस पार ख्राइं। उनके एक राजवंश का नाम सेल्जुक था। सेल्जुकों ने महमूद के पीछे सारे ईरान ख्रौर पिन्छिमी एशिया पर अधिकार कर लिया। ख्रफगानिस्तान पंजाब ख्रौर सिन्ध में ख्रर्थात् केवल भारत के उत्तर-पिन्छमी ख्रंचल में महमूद के वंशजों का ख्रिधकार बचा रहा। महमूद के वंटे मसऊद (१०३०-४० ई०) के राज्यकाल में तिलक नाम का हिन्दू ख्रफगान पंजाब का शासक रहा। पंजाब से तुकों के कई धावे कन्नौज साम्राज्य ख्रौर राजस्थान पर होते रहे। कन्नौज के राजा ख्रपनी प्रजा से तुक्षकद्र नाम का कर उगाह कर गजनवी तुकों के पास भेजते रहे।

§ १३. भोज, गांगेय और कर्ण—मारतवर्ष के ठीक मध्य के केवल दो राज्य ऐसे थे जो तुकों श्रोर तिमळों की चोटों से बच गये थे—एक मालवा, दूसरा चेदि । महमूद श्रीर राजेन्द्र के बाद ये दोनों भारत में मुख्य हो गये । मालवे के राजा भोज ने लग० १००६ से १०५४ ई० तक राज्य किया । उसका नाम श्राज भी भारत का बचा बचा जानता है । राज पाने के कुछ ही बरस बाद उसने श्रपने ताऊ मुंज की मृत्यु का बदला लेते हुए महाराष्ट्र के चालुक्य राज्य से कोंकण श्रादि प्रदेश जीत लिये । राजस्थान का बड़ा श्रंश उसने श्राचीन किया श्रीर गुजरात पर भी प्रभाव जमाया ।

भोज का समकालीन चेदि का राजा गांगेयदेव (लग० १०१५-४१ ई०) श्रीर उसका बेटा कर्ण (लग० १०४१-७३ ई०) हुग्रा। कन्नीज श्रीर जभौती के राज्य जब महमूद के साथ जीने मरने की कशमकश में फँसे थे तभी गांगेय ने प्रयाग श्रीर काशी पर श्रिधिकार कर लिया था। फिर कर्ण ने राज पाते ही मगध पर चढ़ाई की। राजा महीपाल के बेटे नयपाल (१०२६-४१ ई०) श्रीर कर्ण के बीच पड़ कर दीपंकर श्रीज्ञान नाम के बीद श्राचार्य ने शान्ति करा दी।

कर्ण अपने काल के भारत में सबसे प्रतानी राजा था। हिमालय में

कीर (नगरकोट) राज्य तक, जो तब महमूद के वंशाजों के श्राधीन था, उसने चढ़ाइयाँ की श्रीर विजय किये। भोज ने श्रीर उसने तुर्कों से उत्तर हिन्दुस्तान को बहुत कुछ उबारा। थानेसर हाँसी श्रीर नगरकोट के प्रदेश १०४४ ई० तक स्वतन्त्र हो गये। तभी श्रानंगपाल तोमर ने प्रकटतः इन दोनों राजाश्रों में से किसी से प्रोत्साहना पा कर जमना के पिन्छम हरियाना या कुरुत्तेत्र प्रदेश में श्राप्ता राज्य स्थापित किया, श्रीर राजस्थान की पहाड़ियों की परम्परा जहाँ जमना के पास श्रा कर टूटती है उस महत्त्वपूर्ण नाके पर पंजाब से पूरव श्रीर दिक्खन के रास्तों पर चौकसी रखने के लिए दिल्ली नगरी की स्थापना की।

त्रिपुरी के ब्रातिरिक्त काशी को भी कर्ण ने ब्रापनी राजधानी बनाया । लग० १०५४ ई० में उसने गुजरात के राजा भीम सोलंकी से मिल कर धारा नगरी पर चढ़ाई की। तभी भोज की मृत्यु हुई।

§ १४. चालुक्य-चोळ संघर्प, चेदि और तांजोर साम्राज्यों का अन्त—राजेन्द्र चोळ का बेटा राजाधिराज चोळ तुंगभद्रा के किनारे कीप्पम् की लड़ाई में सोमेश्वर (१म) चालुक्य के हाथ मारा गया (१०५२ ई०)। उसी रण्भूमि में उसके भाई राजेन्द्र परकेसरी ने मुकुट पहना और सोमेश्वर को हरा दिया। यो इस युद्ध में दोनों पत्तों के समान रहने से तुंगभद्रा नदी चोळ और चालुक्य राज्यों की सीमा मानी गई।

दिक्लन भारत के उत्तरपिन्छमी पठार महाराष्ट्र में जब जब कोई शक्त राज्य खड़ा होता रहा है, प्रायः तब तब उसके नेता कृष्णा-तुंगभद्रा को पार कर तिमळनाड के उपजाऊ तट प्रदेश को जीतने का यस्न करते रहे हैं। कभी कभी इससे उलटी गंगा भी बही। राजराज ख्रौर राजेन्द्र चोळ के जमाने में वैसा हुआ। किन्तु कोष्पम् की लड़ाई से चोळों की घाक जाती रही।

१०६८ ई० से चोळ राजात्रों ने श्रीविजय पर ब्राधिपत्य भी छोड़ दिया। उसी वर्ष सोमेश्वर चालुक्य ने किसी ब्रसाध्य रोग के कष्ट से ऊब कर तुंगभद्रा में जलसमाधि ले ली। उसके कुछ बरस बाद जभौती के कीर्तिवर्मा चन्देल (लग० १०५४-१०६६ ई०) ने चेदि के सर्वविजयी कर्ण को परास्त किया।

१०७४ ई० में चोळ वंश में कोई पुरुष न रहा। तब राजेन्द्र गंगैकोंड का

एक दोहता, जो वेंगी का राजकुमार था, तांजोर की गद्दी पर कुलोत्तुंग चोळ नाम से बैठा, जिससे वेंगी का चालुक्य श्रीर तांजोर का चोळ राज्य मिल कर एक हो गये।

चोळ राज्य इसके बाद भी अच्छी दशा में बना रहा । किन्तु गजनवी ख्रौर तांजोरी साम्राज्यों का ख्रौर उनके बाद चेदि के उत्कर्ष का युग समाप्त हुआ । मालवे का उत्कर्ष बीस बरस पहले भोज की मृत्यु से ही समाप्त हो चुका था । ख्रब भोज के वंशज उदयादित्य ने मालवा राज्य का कुछ पुनरुद्धार किया (लग० १०७५ ई०)।

# परिशिष्ट ४ महमूद युग में भाटिया और जालोर

(१) महमूद की भाटिया पर चट्टाई का उल्लेख तथा भाटिया का ठीक स्थान-निर्देश भी ऊपर किया गया है। "मुस्लिम युग" के आधुनिक इति- हासलेखक भाटिया का स्थान निश्चित नहीं कर सके थे और उन्होंने यह मन- मानी कल्पना कर ली थी कि "भाटिया" "भेरा" का अपपाठ है। पर शहाबुद्दीन गोरी ने उच्च की भाटिया रानी से पड्यन्त्र करके उस राज्य को जीता था यह स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उच्च को न पहचानने के कारण ही आधुनिक लेखकों ने भटिया के बारे में गलती की। उच्च या उच्चापुरी उस युग में प्रसिद्ध और समृद्ध नगरी थी। जब ब्यासा मुलतान के नीचे चनाव में मिलती थी और उत्तरी राजस्थान की घण्यह या हाँकड़ा नदी भी पूरी तरह सूखी न थो, तब उच्च नगरी सरसब्ज इलाके के बीचोंबीच अवस्थित थी जिससे उसका समृद्ध होना स्वाभाविक था! दिल्ली के पास पालम में दिल्ली के एक पुरपति (नगरसमा-प्रधान ?) का गुलाम सुलतान बलबन के काल का सुन्दर संस्कृत शिलालेख है। उस पुरपित का पिता उच्चापुरी का था। इस प्रसंग में उस लेख में पंजाब का और उच्च का सुन्दर वर्णन दिया गया है।

इसके ऋतिरिस्त जैसलमेर के भाटी अपने को गजनी से आया हुआ

[मानते हैं !] किसी काल में उनका गज़नी श्रीर जैसलमेर के श्रधवीच पंजनद प्रदेश में बसा होना सर्वथा संगत है।

भाटिया की यह ठीक पहचान पहलेपहल श्री चिन्तानण विनायक वैद्य ने अपने प्रन्थ हिस्टरी श्रीफ़ मेडिईवल हिन्दू इंडिया (मध्यकालीन हिन्दू भारत का इतिहास ) में की थी (१६२१)।

(२) १६६ी शताब्दी के मुस्लिम इतिहास-लेखक फरिश्ता ने लिखा है कि सोमनाथ की चढ़ाई पर जाते हुए महमूद ने रास्ते में अजमेर को लूटा। किन्तु अजमेर की स्थापना जिस राजा अजयराज ने को, वह महमूद के पीन शताब्दी बाद हुआ [ ७, ६ ६ ]। मुलतान से सुगष्ट्र के रास्ते पर अजमेर पड़ता भी नहीं। पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओका ने फरिश्ता की इस स्पष्ट गलती की व्याख्या यों की है (१६२५—राजपूताने का इतिहास जि०१) कि फरिश्ता के जमाने में चौहानों को राजधानी रही होने के रूप में अजमेर की प्रसिद्धि थी, महमूद ने मुलतान से सोमनाथ जाते हुए कोई चौहान राजधानी लूटी और उजाड़ी थी, जिसे फरिश्ता ने गलती से अजमेर मान लिया; वह चौहान राजधानी जालोर थी, जो मुलतान से सुराष्ट्र के रास्ते पर है, जहाँ चौहानों को एक छोटी शाखा का राज्य वा, तथा जिसकी उजड़ी बस्तो के खँडहर अब भी विद्यमान हैं। "मुस्लिम युग" के जो आधुनिक लेखक फरिश्ता की गलती का आँख मूँद कर अनुसरण करते आते हैं, वे उसके द्वारा यह दिखाते हैं कि उनमें स्वयं ऐतिहासिक-विवेचना-योग्यता कितनी है।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. जमौती विस प्रदेश का नाम था ? १०वीं शताब्दी में वहाँ कौन सा राजवंश स्थापित हुआ ?
- २. महमूद गजनवी के समकालीन भारत के किस किस प्रदेश में कौन कीन से मुख्य राजा थे ?
  - ३. महमूद ने पेशावर-पंजाब के राज्य को किस कम से गिराया ?
- ४. महमूद जब सोमनाथ पर चढ़ाई कर रहा था, तब भारत के किस और प्रान्त पर कीन सा राजा बड़ी चढ़ाई कर रहा था ?
  - ५, महाराष्ट्र सें ६०३-१०७५ ई० के बीच किस वंश का राज्य था ? अपने

पड़ोसी राज्यों के साथ उसके सम्बन्धों का इतिहास संज्ञेप से कहिए।

६, त्रग॰ ६८५ से १०४० ई॰ तक चोळ साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार हुन्ना है अगरत में महमूद द्वारा चलाये सिक्कों की क्या विशेष बात त्र्याप जानते हैं ? १ अ. भारत की किस चढ़ाई में महमूद विफल लौटा ?

्रइनपर टिप्पणी लिखिए—श्रल्बरूनी, भाटी राज्य, तुर्कों का छल-युद्ध।

इतिहास में दीनों का विशेष कार्य क्या है ?

्रिश्न/भोज के समकालीन चेदि के राजा कौन थे श्रीर उन्होंने क्या विशेष कार्य किया ? श्रुप्त. १९२६ से १०७४ ई० तक भारत के राजनीतिक इतिहास में मुख्य घटनाएँ; क्या हुई ?/

🕅 🔏 दिल्ली की स्थापना कब किन त्र्यवस्थात्रों में हुई ?

### अध्याय ६

### पहले मध्य काल के अन्तिम राज्य

( लग० १०७५-११६४ ई० )

\$१. विक्रमांक चालुक्य—गजनवी, चोळ श्रौर चेदि साम्राज्यों के श्रस्त होने पर सोमेश्वर १म चालुक्य का बेटा विक्रमांक या विक्रमादित्य\* भारत के श्रन्तरित्त में सबसे श्रिधिक चमकते नत्त्र रूप में प्रकट हुश्रा। वह श्रपने पिता से भी श्रिधिक प्रतापी था, श्रौर उसके ५० बरस (१०७६-११२५ ई०) के प्रशासन में कल्याणी का दरबार भारत के दूसरे सब राज्यों में श्रादर्श माना जाता रहा। याजवलक्य-स्मृति पर मितात्त्ररा टीका लिखने वाला विज्ञानेश्वर नामक विधि-कानून का पंडित तथा कश्मीरी किव बिल्ह्ण विक्रमांक की सभा में थे। सुदूर कश्मीर तक में कल्याणी के सिक्के श्रीर वहाँ की चालढाल वेशभूषा तक का श्रनुकरण किया जाता रहा।

<sup>\*</sup> बदामी के चालुक्य वंश में दो विक्रमादित्य हुए थे [ ७,३§§ ४,११ ]। कल्याणी में उस वंश के फिर से स्थापित होने से पहले दो श्रीर विक्रमादित्य हुए। उस हिसाब से यह विक्रमादित्य छुठा है। पर इसे विक्रमांक ही कहा जाय तो श्रिधिक सुविधा रहेंगी।

§ २. कुलोत्तुंग चोळ श्रीर श्रनन्तवर्मा चोळगंग—तां जोर का नया राजा कुलोत्तुंग भी योग्य श्रीर शक्त था। उसने १०८६ ई० में श्रपने समूचे शासित देश में मालगुजारी के लिए जमीन की पैमाइश करवाई, जो उस जमाने में विशिष्ट बात थी।

तभी उड़ीसा में भी राजेन्द्र गंगैकोंड का एक दोहता अनन्तवर्मा राज करता था। वह गंग वंश का था, पर चोळ माता का बेटा होने से चोळगंग कहलाने लगा। उसने ७१ वर्ष (१०७६-११४७ ई०) राज किया। पुरी का जगन्नाथ मन्दिर उसी के प्रशासन में बना।

§ 3. कीर्त्तिवर्मा चन्देल और चन्द्र गाहड्वाल—जभौती के कीर्त्तिवर्मा चन्देल का उल्लेख किया जा चुका है। सोमेश्वर चालुक्य के चंळ राजा का सफल सामना करने से जैसे दिक्खन भारत में राजनीतिक समतुलन पुनः स्थापित हो गया था, वैसे ही कीर्त्तिवर्मा के चेदि-राज कर्ण को परास्त करने से उत्तर भारत का राजनीतिक समतुलन पहले की तरह हो गया था।

उसके बाद जो बड़ा परिवर्त्तन भारत के मध्यदेश में हुआ वह कन्नौज के ह्योग जीर्ण साम्राज्य के स्थान में नया राज्य स्थापित होने से हुआ। १०८० ई० में चन्द्रदेव गाहड्वाल (गहरवार) ने कन्नौज में नया मज़बूत राज्य स्थापित कर अन्तर्वेदी को तुर्क धावों से सुरिह्यत किया। उसने कर्ण कलचुरि के उत्तरा-धिकारी से प्रयाग और बनारस भी वापिस ले लिये। चन्द्रदेव और उसके उत्तराधिकारी अरसे तक अपनी प्रजा से तुरुष्कदण्ड नाम का चला आता कर उगाहते रहे, पर वे अब उस कर को तुकों के पास भेजते हों ऐसा प्रतीत नहीं होता।

§ ४. विजयसेन श्रीर नान्यदेव — पूर्वी भारत में नयपाल [७,५९१३] के बाद तीन कमज़ोर राजाश्रों ने पन्द्रह बरस राज किया, फिर लग० १०५७ से ११०२ ई० तक रामपाल ने । रामपाल के प्रशासन में मगध-गौड के उस राज्य में फिर कुछ जान पड़ी श्रीर उसने श्रसम श्रीर नेपाल को भी जीता । किन्तु पीछे उसे श्रपने राज्य के बड़े श्रंश दूसरों को देने पड़े ।

१०वीं शताब्दी से ही कर्णाट सैनिक भारत भर में प्रसिद्ध थे। ब्रीखा

कि पीछे कह चुके हैं, अलबरूनी ने पंजाब में ही उनकी ख्याति सुनी थी। मगध बंगाल के पाल राजाओं के लेखों से प्रकट हुआ है कि उनकी सेना में भी कर्णाट सैनिकों की काफी संख्या रहती थी। लग० १०८० ई० में विजयसेन और नान्य देव नामक दो कर्णाट सैनिकों ने राजा रामपाल से बंगाल और विरहुत के अंश छीन कर दो नये राज्य स्थापित किये। विजयसेन ने पाल राजा से मगध भी लेना चाहा, और तिरहुत पर भी आधिपत्य जमाना चाहा, पर उन दोनों राज्यों ने चन्द्र गाहड्याल से रज्ञा पाई।

\$'4. सिद्धराज जयसिंह और कुमारपाल—११वीं शताब्दी के। अन्त में अग्रित्वा के। का चालुक्य राज्य भी सँभल कर चमक उठा । वहाँ सिद्धराज जयसिंह (१०६३-११४२ ई०) और कुमारपाल (११४२-७३ ई०) नाम के दो प्रतापी और योग्य राजा हुए । बारह बरस लड़ कर जयसिंह ने मालवे का राज्य जीत लिया । इस जमाने के लोग मानते थे कि मन्त्रतन्त्र आदि के अभ्यास में अनेक सिद्धियाँ होती हैं। जयसिंह को वैसी अनेक सिद्धयाँ प्राप्त थीं या वह उनके होने का दिखावा करता था, इसलिए उसने सिद्धराज पद धारण किया और वह उसी उपनाम से प्रसिद्ध है।

सोमनाथ के मन्दिर को इन राजा श्रों ने श्रव पत्थर का बनवा दिया।

\$ द. अजमेर के चीहान—सिद्धराज श्रीर कुमारपाल के पड़ीसी श्रीर समकालीन चीहान राजा श्रजयराज श्रीर श्राचराज (श्राना) थे। श्रजयराज ने श्रजयमेर (श्रजमेर) वसा कर साँभर के बजाय उसे राजधानी बनाया। उसके बेटे श्राना को पहले तो निद्धराज ने हराया, पर पीछे श्रपनी लड़की कांचनदेवी ब्याह दी। श्राना की पहली रानी से विग्रहराज उर्फ बीसलदेव पैदा हुश्रा, श्रीर कांचनदेवी से सोमेश्वर। बीसलदेव ने लग० ११५० ई० में तोमरों से हाँसी श्रीर दिल्ली को जीत कर श्रजमेर राज्य में मिला लिया श्रीर पंजाब के तुकों को पीछे घकेला। राजस्थान का बड़ा भाग उसके श्रावीन था। ११६३ ई० में दिल्ली की श्रशोक वाली लाट पर, जो तब श्रम्वाले के उत्तर शिवालक की तराई में साधीरा बस्ती में थी, उसने लेख खुदवा कर श्रपने वंशजों को यह सन्देश दिया कि "विन्ध्य से हिमाद्रि तक राजा बीसल ने विजय किया, म्लेच्छों (विदेशियों)

को उखाइ कर ऋार्यावर्त को फिर से यथार्थ ऋार्यावर्त बनाया। चौहान राजा विग्रहराज ऋष ऋपनी सन्तान से कहता है कि इतना तो हमने किया, बाकी पूरा करने का उद्योग तुम मत छोड़ना।"

बीसलदेव के पीछे सोमेश्वर अजमेर की गद्दी पर बैटा । उसका विवाह चेदि की राज मुमारी कर्प् रदेवी से हुआ था। उनका पुत्र पृथ्वीराज चौहान हुआ जिसने ११७६ से ११६२ ई० तक राज किया। वह वीर राजा था, पर उसने अपने ताऊ बीसलदेव की सी राजनीतिक दूरदिशंता न दिखाई। बजाय इसके कि वह बीसलदेव की वसीयत परध्यान दे कर पंजाब की तरफ अपनी वीरता आजमाता, उसने पूरव की तरफ उसे बरबाद किया। महमूद के काल में जम्मौती का राज्य कन्नौज से भी अधिक मजबूत था। जमना के दिक्लन खालियर तक के प्रदेश उसके अधीन थे। फिर जम्मौती के राजा कीर्तिवर्मा ने ही भारत विजयी कर्ण को हराया था। पृथ्वीराज ने उसके वंशा परमदी चन्देल पर चटाई कर धसान नदी तक के प्रदेश उससे छीन लिये (११८२ ई०)। जैसा कि हम देखेंगे तभी पृथ्वीराज का एक प्रवल शत्रु उसके पड़ोस में पैर जमा चुका था।

\$9. चौथा कन्नीज साम्राज्य—कन्नीज में चन्द्र गाहड्वाल का पोता गोविन्दचन्द्र (१११४-५४ ई०), उसका पुत्र विजयचन्द्र, श्रीर विजयचन्द्र का पुत्र जयच्चन्द्र भी प्रवल श्रीर योग्य राजा हुए । वन्नीज के गौरव को उन्होंने फिर से स्थापित किया । वे बनारस में रहते श्रीर इस कारण काशी के राजा भी कहलाते थे । गोविन्दचन्द्र के राज्यकाल में चेदि के राजा ने बंगाल के राजा विजयसेन के पोते लच्मणसेन (१११६-११७०ई०) से मिल कर बनारस वापिस लेने की कोशिश की । पर गोविन्दचन्द्र ने उन दोनों को परास्त किया श्रीर लच्मणसेन को हरा कर मगध भी ले लिया । पीछे, जब बीसलदेव चोहान दिल्ली श्रीर हाँसी जीत रहा था, लगभग तभी गोविन्दचन्द्र ने मुंगेर तक श्रपना श्रीधकार फैला लिया (११४५ ई०)। उसके बाद १२वीं शताब्दी के श्रनत तक मगध श्रीर श्रंग गाहड्वालों के श्रधीन रहे। यों कन्नीज के चौथे सम्राट् वंश के श्रधीन मेरठ से भागलपुर तक का इलाका रहा। जयइन्द्र के प्रशासन में प्रजा से तुरुष्कदण्ड नाम का कर लेना बन्द कर दिशा गया।

\$८. घोरसमुद्र और मोरंगल राजय—कल्याणी का विक्रमांक चालुक्य यद्यि प्रचल राजा प्रसिद्ध था, तो भी उसके पिछले प्रशासन में हो उसकी सीमान्नों के दो सामन्त सिर उठाने लगे। ११११ ई० में दिक्खनी कर्णाटक में यादवों का एक वंश प्रचल हो उठा। उस वंश का छेड़ का नाम होयशल था, श्रौर उसकी राजधानी धोरसमुद्र। १११७ ई० में चालुक्य राज्य की पूरवी सीमा पर उत्तरी तेलंगाना में काकतीय वंश के सामन्तों ने सिर उठाया। उनकी राजधानी श्रोरंगल थी। चालुक्य राज्य को श्रोरंगल ने उड़ीसा से श्रौर धोरसमुद्र ने चोळ राज्य से श्रालग कर दिया।

\$९. शहाबुद्दीन गोरो का गज़नी सिन्ध पंजाब लेना—हमने देखा है कि महमूद के बाद गज़नी की सल्तनत अप्रगानिस्तान पंजाब और सिन्ध में ही रह गई थी [७,५५१२]। गज़नी से हरात के रास्ते पर फरारूदों की दून में गोर प्रदेश है। वहाँ के सरदार अलाउद्दीन ने महमूद के वंशज बहराम (११२५—५१ई०) को हरा कर गज़नी से भगा दिया; फिर उसके वेटे खुमरों के राज्यकाल (११५२—६०ई०) में गज़नी को सात दिन तक लूटा और जला कर खाक कर दिया। खुसरो लाहौर भाग गया। अलाउद्दीन का उत्तराधिकारी उसका भतीजा शहाबुद्दीन विन साम या मुहम्मद-विन साम (साम का वेटा मुहम्मद) हुआ, जो इतिहास में शहाबुद्दीन गोरी नाम से प्रसिद्ध है।

शहाबुद्दीन ने हिन्दुस्तान जीतने का संकल्य किया। वह महमूद की तरह असाधारण आदमी नहीं था, तो भी हिम्मतवाला और हदवती था। गज़नी लेने के बाद उसने उच्च के भाटी राजा की रानी को आग्नी तरफ मिला कर वह राज्य हथिया लिया, और तब मुलतान और सिन्ध को भी जीत लिया। १९७८ ई० में उसने गुजरात पर चट्टाई की। वहाँ का राजा मूलराज २य सोलंकी अभी बालक था। उसकी माँ ने आबू के नीचे कायद्राँ गाँव पर शत्रु का मुकाबला किया। गोरी बुरी तरह हार कर भाग गया, उसकी फौज का बड़ा अंश कैद हुआ। कैदियों को हिन्दू बना कर गुजरातियों ने अपने वगों में मिला लिया\*।

<sup>†</sup> रूद माने मदी।

<sup>\*</sup> इसका स्पष्ट विवरण तारीख-ए-सीरठ में है।

हमने देखा है कि पृथ्वीराज अजमेर की राजगही पर ११७६ ई॰ में बैठा था। यो उसके राज पाने के एक बरस पहले गोरी की सेना अजमेर राज्य की पिन्छमी सीमा पर से होती हुई आबू तक गई और लौटी थी। फिर भी पृथ्वीराज ने उधर से आँखें मूँद लीं, और उस दशा में भी जफौती के राज्य से, जिसने सुबुकतगीन और महमूद के भुकावले के लिए शाहि राज्य की सहायता में अपनी सेनाएँ कुर्रम और अटक तक भेजीं थीं, मैत्री करने के बजाय युद्ध छेड़ा! वह आत्मघाती अन्धापन था।

गुजरात की तरफ दाल न गलती देख शहाबुद्दीन ने ठेठ हिन्दुस्तान की श्रोर मुँह फेरा । गजनी छिन जाने पर खुसरो लाहौर भाग श्राया था । गोरी ने उसके बेटे से पंजाब भी छीन लिया (११८५-६ ई०)।

. **१९८. देविगिरि के यादव**—११५६ ई० के बाद कल्याणी का राज्य बिलकुल ढीजा पड़ने लगा । उसके किनारों के प्रदेश घोरसमुद्र के यादवों ग्रौर ग्रोरंगल के काकतीयों ने दबा लिये थे । बाकी ठेठ महाराष्ट्र बचा । उसे भी ११८६ ई० में उत्तरी महाराष्ट्र के भिल्लम नामक यादव सरदार ने छीन लिया, ग्रीर देविगिरि में ग्रापनी राजधानी स्थापित की ।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. विक्रमाङ्क चालुक्य कब कहाँ का राजा था ? उसके समकालीन भारत के ऋन्य जनपदों में बहे बड़े राजा कीन थे ?

२/ ब्रेगाल-बिहार में सेन श्रीर कर्गाट राज्य कब कैसे स्थापित हुए ?

भिक्तीत्तिवर्मा चन्देल कब कहाँ का राजा था ? उसका विशिष्ट कार्य क्या है ?

४. चन्द्र गाहड्वाल कौन था, कब हुआ और उसने क्या विशिष्ट कार्य किया ?

प्र, निम्नलिखित का परिचय दीजिए—कुलोत्तुंग चोळ, अनंतवर्मा चोळगंग, कुमारपाल चालुक्य, गोविन्दचन्द्र गाहड्वाल ।

र्द्ध बीलसदेव चौहान ने कब कहाँ राज्य किया? उसका विशेष कार्य क्या है?

पृथ्वीराम चौहान का उससे क्या सम्बन्ध था ?

पृथ्वीराज चौहान के माता-पिता का नाम लिखिए। पृथ्वीराज श्रौर बीसलदेव के कार्य की तुलना की जिए। पृथ्वीराज ने जमोती पर चढ़ाई किन दशाश्रों में की ?

### ऋध्याय ७

### पहले मध्य काल में बृहत्तर भारत

§१. चीनहिन्द का हास स्रीर स्रन्त—:मने देला है [५,४§१; ७,२१४ ] कि चीनहिन्द के उत्तरपूरवी छोर का भारतीय राज्य जो आधुनिक तुरफान के स्थान पर था, गुप्त युग के अन्त में अथवा मध्य काल के आरम्भ में हूणों या तुर्कों की चोटों से टूट गया था। वहाँ के बाकी सब भारतीय राज्य हूणों तुर्की से संघर्ष करते हुए बने रहे । ६३१ से ६५६ ई० तक चीन द्वारा मध्य एशिया से तुर्कों के उखाड़ दिये जाने पर वे चीन साम्राज्य की छन्नच्छाया में फलते फूलते रहे। किन्तु उत्तरपूरव की तुर्क बाद रोकी ही गई थी कि दक्खिन पिन्छम से ऋरब बाढ मध्य एशिया पर टकराने लगी। एक शताब्दी तक चीन श्रोर भारत की शक्ति उसके लिए बाँध का काम करती रही। श्रन्त में ७५१ ई॰ में वह बाँध टूट गया ऋौर ऋरबों के साथ तुर्क भी मध्य एशिया में फिर घुस ऋाये। ७८० ई० में हज़ार बरस पुराना खोतन राज्य गिर पड़ा । चीन हिन्द के बाकी भारतीय उपनिवेश भी प्रायः दो शताब्दियों तक ख्रीर संघर्ष करने के बाद मिट गये। उस संवर्ष की कहानी भी श्रभी तक श्रंधेरे में है। तारीम के उत्तरी काँठे में उइगूर या विगूर नामक श्रल्तइक जाति श्रा बसी । १००० ई० के बाद चीनचिन्द में इस्लाम फैलता गया। वहाँ की ब्रार्थ जनता का खून तुकों श्रीर उइगूरों में मिलता गया श्रीर उसकी सभ्यता श्रीर संस्कृति को उन्होंने बहुत कुछ अपना लिया। उस मिश्रण की कहानी पर भी श्रौर प्रकाश पड़ना चाहिए।

§ २. चम्पा की अवनित —गुप्त युग में परले हिन्द के चम्पा राज्य की राजधानी उसके अमरावती प्रान्त में इन्द्रपुर थी, जहाँ तब गंगराज वंश राज करता था। ७५० ई० में, अर्थात् प्रायः तभी जब कि भारत में पाल गंग प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंशों का उदय हुआ, चम्पा में भी राजशिक एक दूसरे वंश के हाथ में चली गई जिसने दक्खिनी प्रान्त पाएडुरंग में वीरपुर को राजधानी बनाया। इस वंश ने ८६० ई० तक राज किया जिसके बाद अराजकता छा गई। ८७५ ई० में वहाँ की प्रजा ने लक्ष्मीन्द्र उर्फ इन्द्रवर्मा नामक व्यक्ति को

श्रपना राजा चुना, जिससे नये राजवंश का प्रारम्म हुन्ना। इसकी राजधानी फिर इन्द्रपुर रही।

चम्पा की उत्तरी सीमा पर तोङ किङ प्रदेश में आनामी या ब्येतनमी लोग रहते थे जो कई शताब्दी पहले मध्य चीन तट के चेकियाङ प्रान्त से वहाँ आये थे। ६८० ई० में वे चीन से स्वतन्त्र हुए और तभी से चम्पा पर धावे मारने लगे। १००० ई० में चम्पा के राजा सिंहवर्मा को आनामियों के धावों के कारण अपनी राजधानी अमरावती के दिक्खन के विजय प्रान्त में लानी पड़ी। १०६६ में राजा रुद्रवर्मा रेथ ने उत्तरी प्रान्त आनामियों को दे दिये।

श्रानामियों द्वारा चम्पा के द्वाये जाने की तुलना गजनशी तुर्कों द्वारा काबुल-पंजाब के भारतीय राज्य के द्वाये जाने से की जा सकती है। उस राज्य



.बोरोबुदुर मन्दिर, जावा, व्वीं शताब्दी ई०

से भी ६८६ ई० में सुबकतगीन ने पहलेपहल कुछ किले छीने थे, श्रीर १००१ ई० में उसे श्रपनी राजधानी श्रोहिन्द से भेरा हटानी पड़ी थी। यो भारतीय राज्य-सीमा प्रिक्षमी श्रीर पूरवी दोनों किनारों से एक साथ पीछे ठेली जा रही थी। § ३. कम्बुज का उत्कर्ष-युग—कम्बुज राष्ट्र के उदय तथा उसकी राजधानी ईशानपुर का उल्लेख धीछे हो ज्ञिका है [७, २९११]। श्राठवीं शताब्दी के आरम्भ में उस राज्य के दो दुकड़े हो गये, समुद्रतट का प्रदेश इतिखनी राज्य में रहा और भीतरी स्थल प्रदेश उत्तरी राज्य में । समुद्रतट का कम्बुज लग० ७७५ ई० में श्रीविजय [६,४§३; ७,२§१२] के आधितत्य में चला गया। फिर ८०२ ई० में श्रीविजय के अधीन यवद्वीप (जावा) से जयवर्मा ने आ कर कम्बुज के दोनों खंडों को मिला कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। नौवीं शताब्दी के अन्त में राजा यशोवर्मा (८८६-६०६ ई०) ने नई राजधानी यशोधरपुर की स्थापना की जो अब अंकोर थोम कहलाती है। उसके उत्तराधिकारियों ने भी विशाल भवनों और मन्दिरों की रचना जारी रक्खी। बारहवीं



भारतीय उपनिवेश में मातृभ्मि से जहाज का पहुँचना

शताब्दी में ग्राजकल का स्याम देश समूचा कम्बुज के ग्रान्तर्गत था। उसके दिक्लिनी प्रान्त की राजधानी लवपुरी (= ग्राधुनिक लोपबुरी) [नक्शा रे] थी, तथा उत्तरी प्रान्त सुखोदय कहलाता था। उस शताब्दी के ग्रान्त में कम्बुज के राजा जयवर्मा ७म (११८१-१२०१ ई०) ने समूचे देश में "ग्रारोग्यशालाएँ" स्थापित की जिनपर संस्कृत का इस ग्रर्थ का श्लोक खुदा है कि प्रास्थियों का जो दैहिक या मानसिक रोग है वह राष्ट्र का ग्रीर उसके भर्ताश्रों (नेताश्रों) का

### श्चपना दुःख है।

§ ४. श्रीविजय का साम्राज्य — श्रीविजय राज्य का उदय गुप्त युग में हुश्रा था। इस युग में वह कमशः साम्राज्य बनता गया। श्राठवीं शताब्दी में मलाया प्रायद्वीय श्रीर जावा जीत कर उसमें मिलाये गये; ७७५ ई० तक उसका दिखनी कम्बुज पर श्राधिपत्य हो गया। नौवीं शताब्दी के श्रन्त में पूर्वीं जावा श्रलग हो गया, पर दसवीं शताब्दी के श्रन्तिम भाग में कटाह प्रदेश श्रर्थात् मलाया प्रायद्वीप श्रीविजय साम्राज्य में सम्मिलित था। ११वीं शताब्दी के श्रारम्भ में, जैसा कि हम देख चुके हैं, वहाँ के राजा संग्रामविजयोत्तंगवर्भा से राजेन्द्र चोळ ने राज्य छीन लिया। १०६८ ई० में चोळों ने श्रोविजय पर श्राधिपत्य छोड़ दिया। उसके बाद की डेट्ट शताब्दी में श्रीविजय का साम्राज्य श्रपनी चरम सीमा तक पहुँच गया [नक्शा २०]। १२२५ ई० में श्रीविजय के श्रधीन १५ राज्य थे।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. चीन-हिन्द में तुर्कों श्रीर श्ररबों का प्रवेश कब श्रीर केसे हुआ ?
- २. चीन-हिन्द के भारतीय उपनिवेशों में इस्लाम कब से फैलने लगा ?
- २. चम्पा राज्य पर त्रानामियों ने कब धावे किये और उनका क्या परिसाम हुआ ? इस प्रसंग में चम्पा की तुलना काबुल-पंजाब के शाहि राज्य से कैसे होती है ?
  - ४. व्वीं से १२वीं शताब्दी तक कम्बुज राज्य के उत्कर्ष का इतिहास लिखिए।
  - प्र. 9३वीं शताब्दी के प्रारंभ में श्रीविजय साम्राज्य कहाँ तक फैला था?
- ६. इन पर टिप्पणी लिखिए—इन्द्रपुर, लवपुरी, सुखोदय, श्रंकोरथोम, कटाह, जयवर्मा जम।
- ५. "पहले मध्य काल में बृहत्तर भारत" इस विषय पर दिग्दर्शनात्मक टिप्पणी लिखिए जो इस प्रन्थ के एक पृष्ठ से बढ़ी न हो।

#### ऋध्याय द

## पहले मध्य काल का भारतीय जीवन

\$ १. राजनीतिक चैतन्य का हास — गुत गुग}में भारतीय राज्यों के विस्तार की सीमाएँ जहाँ तक पहुँची थीं, इस युग में उन्हें वहाँ से किस प्रकार कमशः पीछे हटना पड़ा सो हमने देखा है। वह कमिक हास की कहानी है। एक बार जो भूमि हाथ से गई उसे वापिस लेने का प्रयत्न नहीं किया गया। ५५० से ६२० ई० तक हास थोड़ा है, उसके बाद एकाएक ग्राधिक।

उस हास के एक पहलू पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाओं का उल्लेख भी पीछे आया है। अरबों ने सिन्ध पर चढ़ाई की तो सिन्धी लोग यह माने हुए थे कि देवल बन्दरगाह के मन्दर के मांडे में जादू है, जब तक वह फहराता है कोई ज्ति न होगी। वहाँ के विहार में ७०० भित्तुिण्याँ थीं। सिबी प्रदेश की जनता में बहुत लोग भित्तु थे जो युद्ध के अवसर पर तमाशबीन बने रहे। सिन्ध के राजा चच और दाहर ने अपनी जाट प्रजा के साथ अन्याय किया था, अतः बहुत जाटों ने विदेशी का साथ दिया। मिहिर भोज और महेन्द्रपाल मुलतान को आसानी से ले सकते थे। पर कैसी तुच्छ बाधा से वे सक जाते रहे! गजनी में सुबुकतगीन से लड़ने वाली जयपाल की सेना ने केवल अपने सोते का पानी गन्दा हो जाने से हार मान ली! महमूद की सोमनाथ चढ़ाई के अवसर पर वहाँ के लोग उसी शिवलिंग से प्रार्थना करते रहे कि हमारी रज्ञा करो!

इन बातों से एक तरफ धर्म-कर्म में अन्य विश्वास का बढ़ना प्रकट है तो दूसरी तरफ राजनीतिक चैतन्य का चीण होना । सिन्ध के जाटों ने जो मनोबृत्ति दिखलाई वह शासन का अन्याय बहुत बढ़ जाने और शासकों और शासितों के बीच वर्गविद्धेय उत्पन्न हो जाने से ही हो सकती थी। वह दशा भारत के दूसरे प्रान्तों में तब तक न थी। तो भी जनता की शासन के प्रति उपेचा कमराः बढ़ रही थी। उस दशा में जनता के पुराने निकायों—प्राम श्रेणि निगम जनपद-संघ आदि—का क्या हुआ।?

इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर हम नहीं दे सकते, क्योंकि मध्य काल में भारत के विभिन्न जन रदों में उन निकायों की दशा में क्रमशः परिवर्त्ता कैसे हुआ इसकी शृंखलाबद्ध खोज ग्रभी बाकी है। जो भाँकियाँ मिली हैं उनमें श्रक्ते श्रीर बुरे दोनों पहलू हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि प्रायः राज्यों का 'शासन नियमित श्रीर उदार रहा, श्रीर बहुत कुछ गुप्त शासन के ढाँचे पर चलता रहा । गाँवों की पंचायतें ग्याहरवीं बारहवीं शताब्दी तक सुनंबिटत रहीं । चोळ राजात्रों के त्रधीन प्रत्येक गाँव में बड़ी सभा होती, जिसके त्रालग श्रलग महकमों के लिए पाँच पाँच व्यक्तियों के वर्ग होते थे। उन सभाश्रों श्रौर वर्गों के चुनाव के नियम बारीकी से निश्चित किये गये थे। गाँव की खेती, सिंचाई, मन्दिरों की देखरेख, कर की वसूली, श्रापराधियों को पकड़ना सब पंचायत का काम था। मन्दिर उन पंचायतों के सभा-भवन का काम देते थे। साथ ही वे शिक्ता और पूजा के तथा कला की अनुभूति द्वारा मनोरञ्जन के भी केन्द्र थे। चेळ राज्य की शासन-पद्धति इन ग्राम-पंचायतों पर निर्भर थी। दूसरे राज्यों में भी पंचायतों का बहुत प्रभाव था । किन्तु प्राचीन काल की तरह क्या वे ग्रपने नियम कानून भी स्वयं बनातीं या पुरानी प्रथा ग्रों के ग्रनुसार ही चलने लगी थीं ? क्या उनके ग्राधिकारी वंशागत तो न होने लगे थे ? इन प्रश्नों पर प्रकाश पड़ना बाकी है।

हम यह भी देखते हैं कि इस युग तक भी राजा देश की भूमि का मालिक न होता था। वश्मीर के इतिहास की एक मनोरंजक घटना इस प्रश्न पर प्रकाश डालती है। राजा चन्द्रापीड़ ने अपने प्रशासन में त्रिभुवनस्वामी का मन्दिर बनवाने की आजा दी। कुछ काल बाद नवक्मीधिकारियों (इमारती महक्मे के अधिकायों) ने स्वना दी कि मन्दिर की नींग पड़ चुकी है, पर एक चमार की कुटिया बीच में पड़ती है और वह उस जमीन को नहीं देता। राजा उन अधिकारियों से नाराज हुआ कि तुमने चमार से पूछे जिना नींव वयों डाली और कहा कि अब दूसरी जगह इमारत शुरू करो। मन्त्रि-परिषद् ने यत्न करके चमार को राजा के सामने बुलवाया। तब राजा ने उससे पूछा, "ईमारे पुराववार्य में तुम्हीं विदन बने हो? अपनी कुटिया के बदले में उससे

कीमती जमीन या घर क्यों नहीं ले लेते ?" चमार ने कहा, "राजन् श्रापके लिए जैसे श्रापका महल है, वैसे मेरे लिए वह कुटिया है जिसकी दीवार में फूटे घड़ों के मुँह लगा कर करोखे बनाये गये हैं। वह मेरी माँ के समान जन्म से मेरे सुल दुख की साची है; उसका दहाया जाना मुक्तसे देखा नहीं जाता। हाँ, यदि मेरे घर श्रा कर श्राप मुक्तसे उसे माँगें तो सदाचार के श्रनुरोध से मेरे लिए उसे देना ही उचित होगा।" राजा चन्द्रापीड ने तब उस चमार के कोपड़े पर जा कर मिचा माँगी श्रीर उस चमार ने दान का पुरुष श्रीर पुरस्कार पाया!

दूसरी तरफ, यह उल्लेखनीय है कि मध्य काल में किसी ग्या-राष्ट्र का नाम भी नहीं सुना जाता। प्राचीन काल में स्थानीय शासन जनता के निकायों के हाथ में या तथा राज्य श्रीर साम्राज्य उसी नींव पर खड़े होते थे। पर जनता जब श्रपने राजनीतिक कर्त्तव्यों श्रीर श्रिधकारों के लिए सजग नहीं रहती श्रीर श्रन्थाय सहने को तैयार हो जाती है तब राजा द्वारा नियुक्त स्थानीय शासक जागीरदार उच्छृङ्खल हो उठते हैं। कश्मीर का इस काल का इतिहास पूरा मिलता है श्रीर उससे हम जानते हैं कि दसवीं शताब्दी से डामर श्र्यांत् जागीरदार सिर उठाने लगते हैं श्रीर धीरे राज्य की सब शक्ति उनके हाथों बँट कर छिन्न-भिन्न हो जाती है। ऐतिहासिक कल्हण उन्हें तस्कर (चोर) श्रीर दस्य (डाक्) कह कर याद करता है। प्रकट है कि देश की राज्यसंस्था में ऐसी दशा पैदा हो रही थी जिसे उस काल के मेधावी बुरा मानते, तो भी रोकने का कोई उपाय न कर पाते थे।

नोवीं शताब्दी के अन्त में कश्मीर के राजा शंकरवर्मा ने युद्ध के अवसर पर रूदिभारोदि अर्थात् प्रजा के लिए भार दोने की बेगार चलाई। वह भी उसी दशा की सूचक है। कीटल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि मौर्य युग में सामृहिक हित के कार्यों के लिए राजा आमों श्रे शियों आदि से अम माँगता और उनके सब जवान अम देते थे। पर वह स्बेच्छाकृत सहयोग था और यह बेगार थी। सातवाहन युग में तिमळ और सिंहल राजाओं ने एक दूसरे राज्य के युद्धकैदियों द्वारा बाँच आदि बनवाये ये [५,३६८], पर युद्धकैदियों से बेगार लेना एक बात थी, और अपनी प्रजा से दूसरी। इद्रदामा

स्पष्ट लिखता है कि उसने गिरिनगर के सुदर्शन बाँध को प्रजा से बेगार लिये विना फिर से बनवाया [ ५, ३ ९ ७ ]।

जनता की श्रापने राज्य के कार्यों में उपेत्ता की दशा में एक श्रीर बात जो इस काल में चली वह थी राज्यों में भाड़ित सेना का उपयोग । उसे हम कम से कम नीवों शताब्दी के श्रारम्भ से श्रमिलेखों में पाते हैं । बंगाल तक के राज्यों में तुर्क भाड़ित सैनिक श्राते थे, जिन्हें यहाँ के लेखों में हूण हो कहा है । \* तुकों ने बाद में भारतीय राज्यों को श्रासानी से कैसे जीत लिया इसार इससे प्रकाश पड़ता है ।

दोनों पहलू देखते हुए यह कहना चाहिए कि इस काल के भारतीय राज्यों के सामने सुशासन के पुराने आदर्श चाहे बने हुए थे और उनका पतन बहुत नहीं हुआ तो भी उनकी प्रजा राजकीय मामलों की तरफ उपेदा करने लगी थी और उन राज्यों की प्रगति बन्द हो गई थी।

§ २. बीद सम्प्रदाय की अवनित, वज्रयान हर्षवर्धन के जमाने में बीद सम्प्रदाय उन्नित पर था, तो भी उसमें अवनित का बीज पड़ चुका था। कम से कम सिन्धु पान्त अर्थात् सिन्ध नदी के विचले काँठे—मुलतान के पिन्छुम के प्रदेश—में वह अवनित तभी स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। य्यानच्याङ का कहना है कि वहाँ के भिक्खु-भिक्खुनी निठल्ले कर्तव्य-विमुख और पतित थे। सिन्ध पर जब अरब आक्रमण हुआ तब वहाँ भी अमणों का निकम्मापन स्पष्ट प्रकट हुआ। दूसरे प्रान्तों की हालत अच्छी थी, पर वहाँ भी यह बुरी प्रकृति शुरू हो चुकी थी। महायान में से एक नया पन्थ वज्रयान निकल आया। वह बीद वाममार्ग छठी शताब्दी ई० में या और पहले आन्ध्रदेश के श्रीपर्वत में पहलेपहल प्रकट हुआ। महायान बुद्ध को जनता के उद्धारक रूप में देखता था। वज्रयान ने उसे "वज्रगुर" बना दिया। वज्रगुर वे उस आदर्श पुरुष को कहते थे, जिसे अलीकिक "सिद्धियाँ" प्राप्त हों। उन सिद्धियों को पाने के लिए अनेक

<sup>\*</sup> ज॰ च॰ विद्यालंकार ( १६३१ )—भारतभूमि धौर उसके निवासी पृ॰ २१५; ( १६४१, १६४४ ) भारतीय इतिहास की मीमांसा, पृ॰ ८८।

सुद्ध साधनाएँ करनी पड़तीं। मन्त्रों ग्रार्थात् गोप्य वाक्यों के बार बार दोहराने से भी वे सिद्धियाँ होती मानी जातों, श्रीर वह मार्ग मन्त्रयान कहलाता। सातवीं से नौवीं शताब्दी तक वज्रयान के ८४ सिद्ध हुए। गोरखनाथ उन्हीं ८४ में से था। ७४७ ई० में नालन्दा महाविहार का श्राचार्य शान्तरिक्त निमन्त्रण पा कर तिब्बत गया। उसने वहाँ उड्डीयान प्रदेश (स्वात नदी की दून) [७,२६६] के राजकुमार पद्मसम्भव नामक सिद्ध को भी बुलवाया। पद्मसम्भव को तिब्बती श्रव भी श्रपना गुरु मानते हैं। फिर १०४०-४२ ई० में विक्रमशिला विहार से जो श्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञात् उर्फ श्रातिशा तिब्बत गया, वह तो स्वयं वज्रयानी था। बौद्ध सम्प्रदाय की श्रवनित का मुख्य कारण उसके श्रंदर की ये नई प्रवृत्तियाँ थीं।

§ 2. पौराणिक मत की अवनित—इस काल के दार्शनिक श्राचायों की चर्चा हम श्रागे करेंगे। उन श्राचायों के ऊँचे ऊँचे वाद साधारण जनता के लिए नहीं थे। वह श्रपने देवताश्रों को ही पूजती रही। परन्तु जनता की वह सरल भक्तिमयी पौराणिक पूजा भी, जिसने सातवाहन श्रीर गुप्त युगों में नया जीवन जगाया था, श्रव श्राडम्बर से विर गई। देवताश्रों के सुनहले मन्दिर बनने लगे; उनका साज श्रंगर होने लगा श्रीर उनकी पूजा भारी प्रपंच हो गई। जीवित देवता मानो जड हो गये। महायान से जैसे मन्त्रयान श्रीर वज्रयान पैदा हुए, वैसे ही शैव मत में पाशुपत श्रीर कापालिक, वैक्णव मत में गोपीलीला, शाक्त सम्प्रदाय में श्रानन्दमैरची की पूजा श्रीर गाणपत्य सम्प्रदाय श्रर्थात् गाणेरा के उपासकों में हिरद्रागणपित श्रीर उच्छिष्ट गणपित की पूजा श्रादि घोर श्रीर श्रिशलील पन्थ चल पड़े। "सिद्धि" पाना श्रव सभी पन्थों में जीवन का मुख्य ध्येय बन गया। पद्मसम्भव श्रीर सिद्धराज जयसिंह के उदाहरण से हमने देला है कि राजाश्रों तक का ध्यान "सिद्धियाँ" पाने की श्रोर लगा हुश्रा था। ये "श्रिति मार्ग" या "वाममार्ग" पहले मध्य काल के पिछले श्रंश में विशेष रूप से बढ़े।

§ ४. भक्त दार्शनिक और सुधारक—श्रनेक भक्त दार्शनिक श्रौर सुधारक भी इस युग में हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर होते पतन श्रौर जहपूजाश्रों से जनता का ध्यान हराने का कुछ प्रयत्न किया। तिमळ देश में वैष्णुव श्रौर शैव भक्तों की परम्परा ही जारी रही । वैष्णव भक्त वहाँ आळवार और शैव भक्त नायन्मार कहलाते थे । उनकी तिमळ रचनाओं का वेद और उपनिषद् की तरह आदर किया जाता है ।

सातवीं शताब्दी में कुमारिल नामक विद्वान् ने फिर से वैदिक यशों को चलाना चाहा। फिर श्राठवीं शताब्दी के श्रान्त में केरल देश में शंकर नामक श्राचार्य प्रकट हुआ (जनम ७८८ ई०)। कहा जाता है कि शंकर ने बौद्ध मत को भारत से उखाड़ दिया। सच बात यह है कि शंकर के विचारों पर बौद्ध दार्शनिक वसुबन्ध की पूरी छाप है। इसी कारण शंकर को प्रच्छन बौद्ध कहते हैं। श्रौर चूँकि शंकर ने श्रपने दर्शन में बौद्धों की मुख्य बातें श्रपना लीं, इसलिए बौद्ध दर्शन श्रानावश्यक सा हो गया। शंकर ने घूम घूम कर सारे



बिन्दु सरोवर के किनारे लिंगराज श्रीर अन्य मन्दिर, भुवनेश्वर, जि॰ पुरी [भा॰ पु॰ वि॰]

भारत में अपने मत का प्रचार किया। कहते हैं एक बार मंडन मिश्र नाम के विद्वान से शंकर का शास्त्रार्थ हुआ, जिसमें मंडन की विदुषी स्त्री भारती मध्यस्थ बनाई गई, श्रीर उसने अपने पति के विरुद्ध फैसला दिया! शंकर ने भारत के चार कोनों में अपने चार मठ स्थापित किये—एक केरल में श्रेगेरी मठ, दूसरा

गद्वाल में बदिरकाश्रम, तीसरा पुरी में श्रीर चौथा द्वारिका में । भारतवर्ष के समूचे विचार पर शंकर का गहरा प्रभाव पड़ा।

कश्मीर के गड़ा अवन्तिवर्मा के जमाने में ( ८५५-८८३ ई० ) वहाँ

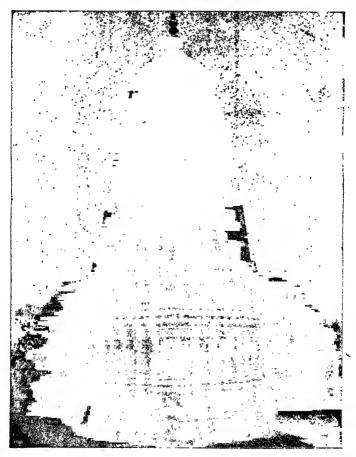

उदयपुर (मालवा) में उदयादित्य का उदयेश्वर मन्दिर [ग्वालियर पु॰ वि॰]

शेव सम्प्रदाय में सुधार की एक ग्रीर लहर चली। फिर वहीं के राजा शंकरवर्मा ( ८८३-६०२ ई० ) ने श्रपनी श्राय बढ़ाने के लिए जो उपाय किये, उनमें



वडनगर ( गुजरात ) के एक मन्दिर का तोरण, सोलंकी राज्यकाल का। [ राय कृष्णदास के सीजन्य से ]

मन्दिरों की जायदाद जब्त करना भी एक था। शंकःवर्मा ने वह कार्य सुधार की दृष्टि से न किया हो तो भी यह कहना होगा कि उस ही श्राँखों पर श्रयने सम-



काफ़िरकोट का मन्दिर [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

कालिकों जैसा अन्ध विश्वास का पर्दा छाया हुआ न था। आरे उसके कार्य से कुछ लोगों की ग्राँखें ग्रावश्य खुली होंगी।

शंकर के विचारों के आगो दो-तीन शताब्दियों तक दूसरी कोई विचार-भा०-- २२

पद्धित टिकने न पाई । किन्तु वह प्रच्छन्न बौद्ध था। श्रास्तिक लोग घीरे घीरे श्रानुभव करने लगे कि उसकी पद्धित में भिक्त को स्पष्ट श्रीर यथेष्ट स्थान नहीं है। इसी कारण पीछे, ग्यारहवीं शताब्दी से श्रास्तिक विद्वान् उसके विरोध में श्रावाज उठाने लगे। उस विरोध का पहला नेता रामानुज था जिसका जन्म तिमळ देश में १०१६ ई० में हुश्रा। रामानुज वैष्णव भक्त था श्रीर उसने तिक्चिरपञ्ची के पास कावेरी के टापू में स्थित श्रीरंगम् मन्दिर को श्राप्ता मुख्य स्थान बनाया था। उस युग में उस प्रदेश के चोळ राजा शिव के उपासक थे, श्रीर राजा कुलोत्तुंग १म के पीडन से रामानुज को श्रीरंगम् छोड़ना पड़ा था।

ग्यारहवीं शताब्दी के अन्त में —कीर्तिवर्मा चन्देल, विक्रमांक चालुक्य, चन्द्र गाहड्वाल और सिद्धराज जयसिंह के जमाने में —कश्मीर के राजा हर्ष (१०८६-११०१ ई०) ने एक "देवीत्पाटन नायक" अर्थात् मन्दिर उखाड़ ने वाला अधिकारी रक्खा, जिसका काम था देवमन्दिरों को चुपके चुपके विगड़वा देना, और जब लोग उन्हें पूजना छोड़ दें तब जक्त कर लेना। प्रायः तभी कर्णाटक में लिंगायत या वीरशैव नाम का सुधार पन्थ चला। अपने अच्छे अंश के कारण ही पौराणिक सम्प्रदाय में अब तक इतनी शक्ति बची रही कि वह सातवीं से बारहवों शताब्दी तक इस्लाम का प्रायः सफनता से सामना करता रहा। यह भी जानना चाहिए कि अन्ध विश्वास में मुसलमान भी हिन्दुओं से बहुत पीछे न थे। महमूद के बेटे मसऊद के राज्य पर सेलजुकों का हमला होने पर उसने शुरू में उनका मुकाबला इसलिए नहीं किया कि पिच्छुमी तारा उसके प्रतिकृत्त था!

\$4. लित कला—धार्मिक श्रद्धा से कहीं श्रिधिक लित कला की रुचि थी जो बड़े बड़े मन्दिर बनाने की प्रेरणा देती थी। पिछले कई युगों से देश में पूँजी जमा हो रही थी। वह फालतू पूँजी श्रव सुन्दर श्रौर विशाल मन्दिर बनाने श्रौर ग्रन्य कारीगरी के कामों में खर्च हुई। यह भी एक कारण था कि महमूद के श्रनेक मन्दिर दहाने श्रौर लूटने से भी हिन्दुश्रों की वह प्रवृत्ति दबने न पाई। गुजरात के चालुक्य राज्य के दिक्खनी छोर पर महमूद जब सोमनाथ को दहा रहा था, तभी उसी राज्य के उत्तरी छोर पर श्राबू के पास देलवाड़ा का वह विशाल मन्दिर खड़ा हो रहा था जो संगमरमर की बारीक

नकाशी के काम में भारत भर में अनूटी रचना है! और स्वयं महमूद ने क्या अपनी लूट के बड़े अंश को गज़नो के भव्य महलों और मसजिदों पर खर्च न कर दिया ? ! और पीछे के विजेताओं ने क्या उनशी वही गति न की जो, महमूद ने सोमनाथ की की थी ?



विमलवसही ( विमलशाह का बनवाया मन्दिर, १०३१ ई० ) देलवाड़ा, आबू की छत का दृश्य [ भा० पु० वि० ]

लित कला के उत्कर्ष में इस युग के भारतवासियों ने सचमुच कमाल किया। किन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि वह उत्कर्ष तीसरे कन्नोज साम्राज्य के उत्कर्ष काल (६१६ या लग० ६२० ई०) तक ही रहा। तभी पहले मध्य काल का पूर्वीश पूरा होता है। भारतीय स्थायत्य और मूर्तिकला इस काल में अपने सबसे मनोरम रूप में प्रकट हुई।। गुत-युग का सा अोज और सरलता उनमें

नहीं है, पर लालित्य पूरा है, श्रीर विशालता श्रद्धत है।

गुप्त युग तक के गुहामन्दिर पहाड़ों में काटी हुई गुफाएँ ही थे। मौर्य युग की लोमश ऋषि की गुफा आरम्भिक वस्तु थी। सातवाहन युग की भाजा कालें आदि की लेगों और रानीगुम्फा हातीगुम्फा आदि में उस कला की आगे उन्नित दिखाई देती है। वाकाटक गुप्त युग की अजिंठा ओर वामियाँ की गुहाओं में वह शिल्प एक दर्जा और आगे बढ़ा। इस काल में टीलें के टीलों को काट कर मन्दिर का रूप दिया गया। मामल्लपुरम के रथ और वेरूल का कैलाश-मन्दिर उस प्रकार की कृतियाँ हैं। मुम्बई के पास घारपुरी ("एलिफेंटा") की गुफा भी आठवीं शताब्दी की उसी शैली की रचना है। गुप्त काल के गुहा-चैत्यों और मामल्लपुरम के रथों के बीच की विकास-प्रक्रिया चेजली (जि॰ गुंटूर) के कपोतेश्वर मन्दिर से प्रकट होतो है। वह भी एक समूचे टीले का रूपान्तर है। इन रथों की मूचिकला भी वैसी ही अद्भुत है। पौराणिक कथानकों के मूर्च दृश्य पत्थर में कांट दिये गये हैं। उन दृश्यों में प्रत्येक पात्र की मुद्रा ठवन और भाव उसके अनुरूप है। भारत और बृहत्तर भारत के किसी भी प्रान्त से इस युग की पत्थर या धातु की जो मूर्चियाँ मिलती हैं, उनमें अनोखा सौन्दर्य दिखाई देता है।

इसी युग में श्रीविजय के बौद्ध शैलेन्द्र राजाश्रों ने जावा के बोरोबुदुर स्थान में वे श्रनोखे मन्दिर बनवाये जिन्हें "पत्थर में तराशे हुए महाकाव्य" कहा जाता है । नौवीं शताब्दी के श्रन्त में पूर्वी जावा के स्वतन्त्र शैव राजा दक्ष ने प्राम्बनन के मन्दिर बनवाये, जिनपर रामायण की सारी कहानी मूर्तियों में चित्रित है । कम्बुज के राजा यशोवर्मा (८८६-६०६ ई०) ने यशोधरपुर की स्थापना तभी की थी।

श्रीजिंटा श्रीर सिद्धनवासल की लेणियों के चित्रों का उल्लेख हो चुका है। मालवे में बाघ के गुहामिन्दरों में, सिंहल के सीगिरिय (श्रीगिरि) नामक स्थान में श्रीर चीन-हिन्द में दन्दान-ऊलिक मीरान श्रादि के श्रवशेषों में सात्वीं शताब्दी की भारतीय चित्रकला के सुन्दर नमूने पाये गये हैं। वेरूल के मन्दिरों में भी भित्तिचित्र हैं, पर उनमें कला का हास दिखाई देता है।

पहले मध्य काल के उत्तरांश में श्रर्थात् ६२० ई० के बाद से कला का



चौनुखा हास है। श्रलंकरण हद से श्रिधिक है। कारीगरी का चमत्कार दिखाना शिल्यों श्रीर उनके श्राश्रयदाताश्रों का मुख्य उदेश प्रतीत होता है। उन

पहलुओं में श्रर्थात् रचनाश्रों की विशालता श्रीर बारीक सजावट में वे सचमुच कमाल कर दिखाते हैं। पर उनकी कृतियों में जान नहीं है। तो भी पुराने श्रभ्यास से श्रनेक सुन्दर श्रीर श्रद्भुत रचनाएँ रची गई हैं। तां जोर का राज-राजेश्वर मन्दिर उड़ीसा में भुवनेश्वर के मन्दिर खजुराहो में चन्देल राजाश्रों के बनवाये मन्दिर डेराइस्माइलखाँ जिले में काफिन्कोट का मन्दिर श्रीर मालवे में उदयादित्य का मन्दिर श्रादि इस युग की कला के कुछ नमूने हैं। देलवाड़े



बंडिरिया महादेव, खजुराहो [ भा० पु० वि० ]

की विमलवसही अलंकृति की परा काष्ठा में कमाल की कृति है। समूचा मन्दिर संगमरमर का है श्रीर उसमें एक अंगुल जगह भी नक्काशी से खालो नहीं है! कम्बुज की राजधानी यशोधरपुर ( श्रङ्कोर थोम ) में १२वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक वैष्ण्य मन्दिर बना, जिसकी कारीगरी देख कर आज भी सम्य जगत् के लोग चिकत होते हैं। वह मन्दिर श्रब अंकोर-वाट श्रर्थात् नगर का



कुर्किहार, जि॰ गया, से पाई गई कंस्य बोधिसत्त्व-मूर्त्ति—पहले पाल युग में मगध की मृर्त्तिकला का नमूना [ पटना संप्र॰ ]

भी इसी युग के भ्रान्त में बनने लगीं।

मन्दिर कहलाता है।
उसमें भी प्राम्बनन
के मन्दिरों की तरह
राम।यण की समूची
कहानी मूर्च हश्यों
में थ्रां केत है।

उड़ीसा खजुराहो काटमांड ग्रादि के इस युग के मदिरों की एक विशिष्टता उनमें की ग्रश्लील मर्तियाँ हैं। मन्दिरों को युगल म् तियाँ से सजाने की प्रथा भारतीय कला में ग्रारम्भ से थी। उनकी यह परिगाति वाममार्ग के प्रभाव से हुई, जो धर्म कर्म के साथ ही कलाभि-रुचि ग्रौर सामाजिक त्र्याचार के भी पतन की सूचक थी। पर ग्रच्छी मूर्तियाँ भी बनती रहीं । दिक्खन भारत में नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्त्तियाँ

\$ द. चित्रकला की अपभंश शैली—दसवीं ग्यारहवीं शताब्दी से भारतीय कला का "हास सर्वतोमुख सङ्गन ग्रीर ग्रध्यपतन को पहुँच" गया। चित्रकला में वह बहुत स्पष्ट दिखाई दिया। हस्तिलिखित पुस्तकों में इस युग के हजारों चित्र पाये जाते हैं, जिनमें ग्रंकित प्राणियों के ग्रंग-प्रत्यंग जकड़े से लगते हैं, जिनकी शैली ग्रातिश्जित रूडिग्रस्त ग्रोर निर्जीव है। इस शैली का ग्रारम्भ शायद गुजरात से हुग्रा, पर वहाँ से यह भारत के मुख्य भाग में ग्रीर बृहत्तर भारत में—श्रीचेत्र मुखोदय ग्रीर कम्बुज ग्रर्थात् ग्राधुनिक बरमा ग्रीर स्थाम में—भी फैल गई। इस शैली को कई नाम दिये गये हैं, पर ग्रपभंश शैली इसका सबसे ठीक नाम है।

पाल राजा ख्रों के राज्य में ख्रथीत् बंगाल विहार नेपाल में इसी की समकालीन एक ख्रौर शैली चलती रही जिसके चित्र प्रायः वहाँ की ताळपत्रों पर लिखी पोथियों में पाये जाते हैं। रूहि का प्रभाव इसमें भी है, तो भी इसके चित्र उतने निर्जीय नहीं लगते। यह पाल शैली नेपाल से तिब्बत भी पहुँची द्यौर वहाँ से चीन भी। इसी से मिलती हुई कश्मीर की भी ख्रपनी शैली बनी रही।

\$ 9. पहले मध्य काल का ज्ञान और वाङ्मय—भारतीय मस्तिष्क की प्रगति रुकना—ज्ञान ग्रौर वाङ्मय के चेत्रों में ऊँची चेष्टा की परम्परा भी गुप्त रुग के साढ़े तीन शताब्दी बाद तक ग्रर्थात् पहले मध्य काल के पूर्वोश में जारी रही।

छुटी शताब्दी में ज्योतिषी वराहमिहिर हुआ, सातवीं में ब्रह्मगुत और आदियों में लल्ल । ब्रह्मगुत और लल्ल ने आर्यभट की स्थापनाओं का, विशेष कर पृथ्वी के सूर्य के चौगिर्द घूमने के सिद्धान्त का विरोध किया! उसके बाद उन्हीं के मत का प्रचार रहा। वास्तव में आर्यभट के विचार अपने युग से इतने आगे थे कि लोगों का उन्हें मान लेना कठिन था। किन्तु १२वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने उनका फिर प्रतिपादन किया। भास्कर की पत्नी लीलावती भी बड़ी गणितज्ञा थी। गणित और ज्योतिष में इस काल में भारत का ज्ञान दूसरे देशों से ऊँचे स्तर पर रहा। तो भी आर्यभट के विचारों से आगे बढ़ने के बजाय वह पुराने विचारों तक परिमित रहा।

वैद्यक में गुप्त युग तक बहुत काफी उन्नति हुई थी। पहले मध्य काल के पूर्वाश में भारतीयों का ज्ञान उससे कुछ ग्रागे बढ़ा। चरक ग्रौर सुश्रुत धमनियों की तरह ज्ञाननाडियों का केन्द्र भी हुद्य को मानते थे जो कि गलत था। इस काल के हटयोगी ग्रौर तान्त्रिक ग्राचायों ने यह ठीक पहचान लिया कि ज्ञाननाडियों का केन्द्र मस्तिष्क है ग्रौर कि उसका मेर्द्रश्ह से सम्बन्ध है।

दर्शन के त्रेत्र में मौखिर-हर्ष युग में विचारों का मथन खूब होता रहा। बौद्ध दार्शनिक वसुबन्धु स्त्रौर दिङ्नाग गुप्त युग में हुए थे। दिङ्नाग के उत्तर में उद्योतकर ने न्यायवात्तिक लिखा। तभी कुमारिल भट्ट ने ऋपना श्लोकवात्तिक लिखा । उन दोनों का उत्तर बौद्ध धर्मकीर्त्ति ने "प्रमाणवार्त्तिक" में दिया जिसके विचारों में खूब ताजगी श्रीर स्पष्ट चिन्तन है। धर्मकीत्त की कृति लग० ६७५ ई० से पहले नालन्दा में पटाई जाने लगी थी। आगे चल कर वाचस्पति मिश्र ने उसके उत्तर में तात्पर्यटीका लिखी । श्राठवीं शताब्दी मध्य के बौद्ध दार्शनिक शान्तरित्तत और नौवों के आरम्भ के शंकराचार्य का उल्लेख हो चुका है । शंकर के विचार वसुबन्धु के साँचे में दले हैं । किन्तु इस काल की सब दार्शनिक विवेचना पुराने विचारों के भाष्य वार्त्तिक वृत्ति ऋौर टीकाऋों के रूप में थी। शंकर का समकालिक कश्मीरी दार्शनिक जयन्त भट्ट सीघे शब्दों में कहता है कि "हममें नई वस्तु की उत्प्रेता (कल्पना) करने की चमता कहाँ है ?" दार्शानिक उत्प्रेचा की नींव वैज्ञानिक प्रेचा (देखभाल) होती है। जाँचे परखे हुए तथ्यों के ब्राधार पर की हुई उत्प्रेदाा में बल होता है। मध्य काल में हमारे देश में विज्ञान की प्रगति रुक गई। उस दशा में जो दार्शनिक चिन्तन चलता गया उसमें क्रमशः बाल की खाल उधेड़ने की प्रवृत्ति बढ़ती गई।

वही बात स्मृति वाङ्मय के सम्बन्ध में है। जनता की संस्थाएँ श्रपने श्रपने "चरित्र" स्वयं बनाने में ढोल करने लगीं, तब राजा लोग पुरानी परम्पराश्चों या श्रपनी इच्छा के श्रनुसार शासन करने लगे, श्रीर कानून के पंडित पुरानी स्मृतिथों की व्याख्या करने लगे। विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताच्या टीका का उल्लेख हो चुका है। उस तरह की कानूनी टीकाएँ इस युग में श्रीर भी लिखी गई, पर मिताच्रा ने बड़ा नाम पाया, श्रीर श्राज तक

भारत के बड़े श्रंश में हिन्दुश्रों का सामाजिक श्रीर पारिवारिक कानून उसी के श्रमुसार चलता है।

कियों में भवभूति जिसे यशोवर्मा की सभा से लिलतादित्य कश्मीर ले गया था, त्रपनी रचनात्रों में कालिदास से टक्कर लेता है। प्रतिहार राजा महेन्द्र-



्ं सुहानिया ( ग्वालियर राज्य ) से पाई गई सरस्वती-मूर्त्ति—न्न्रारम्भिक मध्य युग की। ि ग्वालियर पु० वि० ]

पाल (८६१-६०७ ई०) के गुरु कि राजशेखर की रचनाग्रों में कालिदास का सा प्रकृति-प्रेच्चण श्रीर काफी ताजगी है। उसके बाद स्पष्ट श्रवनित है। कन्नीज के राजा जयचन्द्र के दरबारी किव श्रीहर्ष की रचना में हमें पिछली श्रालंकारों से लदी किवता का ठीक नमूना मिलता है। कश्मीरी किन कल्हण ने ११४६ में राजतरंगिणी नामक कश्मीर का इतिहास लिखा, जो भारतीय साहित्य का रतन है। वह भी पहले मध्य काल के उत्तगंश की कृति है, फिर भी उसमें बड़ा सीधायन मोलिक चिन्तन श्रौर स्पष्टोक्ति है।

माधारण रूप से यह कहना चाहिए कि इस काल की रचनात्रों में मौ लेकता श्रौर ताजगी कमराः घटती गई। किवता में कला की तरह सहज सुनःरता का स्थान श्रलंकारों की भूपा ने ले लिया; दर्शन में नये विचार के बजाय वाल की खाल उधेड़ना शुरू हो गया; विज्ञान की प्रगति रुक गई, श्रौर कानून के लेखक श्रुपना काम केवल पुराने शास्त्रों की व्याख्या करना समम्भने लगे। भारतीय विचार श्रागे बढ़ना छोड़ कर जहाँ तक पहुँच चुका था उतने में ही चक्कर काटने लगा।

परन्तु विचार की प्रगति बन्द हो जाने पर भी इस युग में विद्या श्रौर शिल्ला का प्रचार खूब रहा। मगध के विहार बौद्ध शिल्ला के बड़े केन्द्र थे। उनमें



''नालन्दामहाविहारीयार्यभित्तुसंघस्य" नालन्दा की खुदाई में पाई गई नालन्दा विद्यापीठ की सुहर, ऋसल परिमार्ग। [भा०पु०वि०] सदूर देशों से विद्यार्थी ग्राते थे। सन् ६७५ से ६८५ ई० तक इ-चिड़ नामक चीनी विद्वान् नालन्दा में रह कर पढ़ा। उस काल में वहाँ पर २५०० से ५००० तक छात्र पढ़ते थे। इ-चिड़ ने वहाँ बैठ कर एक संस्कृत चीनी कोश तैयार किया, जो ग्राव भी प्राप्य है ग्रीर एशिया के वाड्यय का ग्राम्य रत है। ग्राठवीं शताब्दी मध्य के, गौडराज गोपाल के जमाने के तिब्बत को सम्यता सिखाने वाले नालन्दा के ग्राचार्य शान्तरित्त का उल्लेख हो चुका है [ ऊपर § २ ] शान्तरित्तत ने नालन्दा विहार के ही

नमूने पर तिब्बत में सम्ये विहार स्थापित कराया । नालन्दा के ही नमूने पर जापान में नारा विहार बना । जापानी लोग इसी युग में बौद्ध शिह्मा पा कर

सम्ये विहार िराहल जी के सौजन्य मे ।

सभ्यता के पथ पर आगो बढ़े।

श्राठवीं शताब्दी के श्रन्त श्रीर नीवीं के श्रारम्भ में खलीफ़ा हारूँल-

रशीद के दरबार में भारत से ज्ञान की ज्योति कैसे पहुँची सो भी कहा जा चुका है। नौवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गौडराज देव-पाल (८१०-८५१ ई०) ने श्रीविजय के राजा बालपुत्र-देववर्मा की प्रेरणा से नालन्दा में एक श्रौर विहार बनवाया, श्रीर नगरहार (= निंग्रहार,श्रफगा-निस्तान ) [ ४, ३§३; ७, २§६] के श्रफगान



विद्वान् वीरदेव को उसका मुख्य स्त्राचार्य नियत किया। वीरदेव ने नगरहार में ही वेद पढ़े थे, फिर पेशावर के कनिष्क महाविहार में स्ना कर त्रिपिटक स्नौर बौद्ध दर्शन का स्रध्ययन किया था। उसकी विद्वत्ता की कीर्त्ति दूर देशों तक फैल गई। वह "वज्रासन" (बुद्ध के ध्यानावस्थित होने के स्थान) की वन्दना करने "महाबोधि" (बुद्ध - गया) ग्राया, ग्रीर वहाँ से ग्रापने सहदेशी—ग्राफगानिस्तान के—विहार में रहने वाले भिन्तुग्रों ग्रीर छात्रों से मिलने गया, जब कि राजा देवपाल ने वहाँ उपस्थित हो कर उससे "नालन्दा के परिपालन" की प्रार्थना की, जो उसने मान ली। यह ध्यान देने की बात है कि नौवों शताब्दी के पूर्वार्घ में भी जब कि सिन्ध में इस्जाम स्थापित हो चुका था, ग्राफगानिस्तान में वेदों ग्रीर त्रिपिटक का गहरा ग्राध्ययन जारी था, ग्रीर वहाँ के विद्वानों ग्रीर छात्रों का भारत के केन्द्र से सम्पर्क बना हुन्ना था, जिसका दूसरी ग्रीर सुमात्रा जावा ग्रीर चीन तक से भी घनिष्ठ सम्पर्क था।

राजा भोज श्रौर चेदिराज कर्ण के जमाने में तिब्बत जाने वाले विकम-शिला के श्राचार्य दीपंकर श्रीज्ञान उर्फ़ श्रितिशा का भी उल्लेख हो चुका है [७,५ १३ तथा ऊपर १२]। तब तक श्रीविजय भी विद्या का बड़ा केन्द्र बन चुका था। स्वयं श्रितिशा तिब्बत जाने से पहले श्रीविजय के श्राचार्य धर्मकीर्ति के पास गया था।

मगध श्रीर श्रीविजय जैसे बौद्ध शिक्षा के केन्द्र थे, वैसे ही कन्नौज वैदिक श्रीर पौराणिक का । कन्नौज के ब्राह्मणों ने इस युग में दूसरे प्रान्तों में भी जा जा कर वैदिक श्रीर पौराणिक रीतियों को स्थापित किया । कवियों श्रीर विद्वानों की खान के रूप में कश्मीर ने इस युग में बड़ी प्रसिद्धि पाई ।

मालवे के राजा भोज का नाम विद्या प्रचार के लिए आज तक प्रसिद्ध है। भोज ने सब प्राचीन विद्याओं का फिर से सम्पादन और संकलन करवाने का प्रयत्न किया। उसने घारा में एक बड़ा विद्यालय बनवाया जिसकी इमारत अब नहीं बची। दिल्ली के विजेता बीसलदेव चौहान ने भी अजमेर में वैसा ही विद्यालय बनवाया; उसकी इमारत अब अदृाई दिन का भोंपड़ा कहलाती है।

§ ८. अपभ्रंश और देशी भाषाएँ—संस्कृत श्रीर प्राकृतों में तो पढ़ना-लिखना चलता ही था, पर इस काल में प्राकृतों के 'श्रपभ्रंश' बने श्रीर फिर उनसे हमारी वे 'देशी भाषाएँ' निकली जो श्राज तक बोली

जा रही हैं। हेमचन्द्र नामक जैन आचार्य सिद्धराज जयसिंह के गुरु के समान



ंश्वदाई दिन का मोंपड़ा', ग्रजमेर [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

था । उसने प्राक्टतों का वैसा ही व्याकरण लिखा जैसा पाणिनि ने संस्कृत का लिखा था । ८४ सिद्धों के गीत श्रीर दोहे श्रिपभंश श्रीर देशी भाषा' में हैं। उन सिद्धों की वाणियों के तिब्बती श्रनुवाद भी हैं। तिमळ वाड्यय सातवाहन युग से शुरू हुश्रा था । श्रव उसमें वैष्णव श्रीर शैव भक्तों ने श्रनेक रचनाएँ कीं। तेलुगु वाड्यय भी पूरवी चालुक्यों के प्रोत्साहन से दसवों शताब्दी में शुरू हुश्रा।

गुप्त युग में जैसे तुखारी ग्रीर खोतनदेशी भाषात्रों में वाड्यय प्रकट हुग्रा था, वैसे ही ग्राठवीं शताब्दी से जावा की देशी भाषा में संस्कृत के प्रभाव से ग्रन्थ लिखे जाने लगे। उस भाषा को 'कवि' कहते हैं। त्रारहवीं शताब्दी उसके साहित्य का स्वर्ण-युग रही।

ध्यान रहे की हमारी विद्यमान देशी भाषात्रों के साहित्यों की नींव ऐसे युग में पड़ी जब कि हमारा राष्ट्र श्रवनित-मुख था, जब कि उसकी श्राँखें मुँदी सी श्रीर हिम्मत बुभी सी थी, श्रीर जब कि वह खुल कर मौलिक दृष्टि से विचारने श्रीर बोलने के बजाय केवल पुरानी परस्वरागत बातें दोहगता था।

\$९. सामाजिक जीवन, जात-पाँत का उदय—विचारों की प्रगति ख्रीर प्रवाह बन्द होने का प्रभाव भारतीयों के सामाजिक जीवन पर भी पड़ा छौर उससे जात-पाँत की खिट हुई । जात-पाँत का ख्रारम्भ वस्तुतः इसी काल के ख्रन्त में ख्रा कर हुआ । प्राचीन काल के समाज में भी ऊँचे नीचे स्तर या वर्ग थे, पर उनमें खानपान विवाह की रकावट न थी । वाकाटक गृत युग में कादम्ब मयूर शर्मा के वंशज किस प्रकार वर्मा बन गये सो हमने देखा है [६,१६६]। वाकाटकों का पूर्वज भी ब्राह्मण था । गृत राजाओं का पूर्वज किस वर्ण का था सो हम नहीं जानते । पर गुतों वाकाटकों कादम्बों में बराबर विवाह सम्बन्ध होते रहे। पहले मध्य काल के पूर्वोश में भी भारतीयों का दूर दूर देशों में जाना-स्नाग बना हुआ था । खानपान के बहुत परहेजों और छूतछात के रहते वैसा न हो सकता था । पर दसवों शताब्दी से 'संकीर्णता आने लगी । जब धर्म का तत्त्व पूजापाठ और खानपान स्तान के नियमों में रह गया तत्र मजरूर वर्ग का, जिसे उतने पूजापाठ के लिए फुरसत न थी, कुलीन

वगों से अन्तर बढ़ता गया । अपने बराबर वालों में ही ब्याह-शादी की जाय, ऐसा रुमान लोगों में सदा से रहा है। पर १२वीं शताब्दी से भारत में एक नई बात होने लगी। जीवन में संकीर्णता आ जाने के कारण लोगों को दूर के और अपरिचित लोगों से शंका और डर प्रतीत होने लगा कि कहीं उनसे मिल कर हमारा कुल बिगड़ न जाय। सामाजिक ऊँचनीच के जितने दरजे थे वे पथरा कर जात-पाँत बनने लगे। नदी का प्रवाह बन्द हो जाने से जैसे छोटे छोटे जोहड़ बन जाते हैं, वैसे ही भारतीय समाज में ये जातें बन गई।

११४६ ई॰ में लिखते हुए कल्इण ने जिस प्रकार डामरों (जागीरदारों) के उदय से ग्रानिष्ट की ग्राशंका प्रकट की है, वैसे ही जातपाँत के उदय से भी । सन्यवस्थित राज्यसंस्था त्रीर सुशासन को नष्ट करने वाले जो कारण उसे दिलाई दे रहे थे उन्हें गिनाता हुआ वह कहता है — "परस्पर विवाहों द्वारा कायस्थ ( छोटे राजकर्मचारी ) यदि संहत हो जायेंगे तो निःसंशय प्रजा का दुर्भाग्य जानना चाहिए।" इसका यह अर्थ हुआ कि ११४६ ई० तक कायस्थी की जात न बनी थी, पर उसके बनने के लच्च थे, जिन्हें देख कर मेधावियों को ग्रानिष्ट की ग्राशंका होती थी। हमने देखा है कि इसके २६ बरस पीछे शहाबुद्दीन गोरी के गुजरात में कैर होने वाले सैनिकों की दाढ़ी-मूँछ मुँडा कर गुजरातियों ने उन्हें उनकी हैिसियत के अनुसार अपने ऊँचे नीचे वर्गों में मिला लिया [ ७, ६ § ६ ]। इससे यह प्रकट है कि बारहवीं शताब्दी में जातें बनने की प्रश्नि रहते हुए भी जातें स्थिर न हुई थीं। जोहड़ बनते थे, पर फिर बाद त्र्या जाने से उनका पानी वह जाता था । हम देखेंगे कि कम से कम १३वीं शताब्दी तक भी इन जातों में बाहर के लोगों के ब्रा मिलने की गुंजाइश बनी रही। वास्तव में जातपाँत के जोहड़ १२वीं से १६वीं शताब्दी तक धीरे धीरे चने ।†

जात-पाँत का प्रभाव फिर देश के समूचे जीवन पर हुआ। श्राठवों शताब्दी से भारतीय समुद्र में अरव नाविक श्रीर व्यापारी श्रधिक श्राने लगे।

<sup>†</sup> परिश्चिष्ट ५ ।

जब भारत के शिक्ति वर्ग स्वयं दूर जाने से कतराने छोर ख्रपने श्रमी वर्ग को हेच मानने लगे, जब उनके धर्म के ख्राडम्बर को निवाहना श्रमी वर्ग के लिये ख्रसम्भव हो गया, तब दूरगामी भारतीय मल्जाहों में इस्जाम छारानी से फैला। खानपान छोर जात-पाँत के नियमों को इस युग के भारतीयों ने इतना महस्त्र दे दिया कि उनपर वे छपनी भूमि स्वतन्त्रता छोर देशमाइयों को भी न्यौछावर करने लगे। सुबुकतगीन से जयपाल की पहली हार इसका उदाहरण है। जैसा कि खल्बरूनों ने लिखा, ''मैंने कई बार सुना है कि जब (युद्ध में कैद हुए हुए) हिन्दू दास भाग कर छपने देश छोर धर्म में वाधिस जाते हैं तब हिन्दू उन्हें प्रायश्चित्त का में उपवास करने का छादेश देते हैं। फिर वे उन्हें गौछों के गोबर मूत्र छोर दूध में नियत दिनों तक दबाये रखते हैं '' फिर उन्हें वही मल खिलाते हैं। मैंने ब्राह्मणों से पूछा कि क्या यह सत्य है। परन्तु वे इससे इनकार करते छोर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी प्रायश्चित्त सम्भव नहीं, छोर उसे जीवन की उस स्थित में लौट छाने को कभी इजाजत नहीं दी जाती जिसमें वह बन्दी रूप में ले जाये जाने के पहले रहा हो।"

त्रालबहानी त्रीर लिखता है—''उन्हें (हिन्दुन्नों को) इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार अध्य हो गई है उसे शुद्ध कर के पुनः ग्रहण कर लें। ''मूर्खता ऐसा रोग है जिसकी कोई दवा नहीं। हिन्दुन्नों का विश्वास है कि उनके समान कोई जाति '' कोई सम्राट् '' कोई धर्म '' कोई विद्या नहीं।'' उनके पूर्वज ऐसे संकीर्ण विचार वाले नहीं थे जैसी कि यह वर्तमान पीढ़ी है।' इसे सिद्ध करने को वह वराहमिहिर का उदाहरण त्रीर उद्धरण [६,५६३] देता है। त्रालबहनी ने संस्कृत भाषा त्रीर प्राचीन भारतीय शास्त्रों का गहरा त्राध्ययन किया था, उसके मन में उनके लिए बड़ी श्रद्धा थी। उस श्रद्धा के कारण वह हिन्दुन्त्रों को उन्नत दशा में देखना चाहता, पर जब वह देखता कि उनकी त्रपनी जडता ही उनके त्राधायतन का कारण बन रही है तब उसके दिल पर चोट लगती। उसका यह कहना ठीक है कि प्राचीन हिन्दुन्त्रों के विचार संकीर्ण नहीं थे। यह मध्य काल में पैदा हुई नई बात थी।

स्त्रियों को समाज में इस काल में हैमी पूरी स्वतन्त्रता रही। उनमें परदा भा०—२३ नहीं था, श्रौर विवाह सयानी होने पर होता था। उनमें शिक्षा का प्रचार भी बहुत था। राजघरानों तक की कन्याएँ गाना-नाचना सीखती थों।

# परिशिष्ट ५

### राजपूत जातों का उद्भव

पहले मध्य काल में हमें चालुक्य या सोलंकी राष्ट्रक्ट प्रतिहार श्रादि कई वंशनाम सुनाई देते हैं जो कि ग्रागे चल कर राजपूत जातों के नाम बने हुए मिलते हैं। इससे श्रनेक विद्वानों ने यह मान रक्ला है कि इसी काल से राजपूत जातों का ग्रारम्म हुग्रा। पृथ्वीराजरासो नामक राजस्थानी काव्य में राजपूतों के ३६ कुल लिखे हैं। पृथ्वीराजरासो १२वीं शताब्दी की रचना मानी जाती है। उसमें कुछ राजपूत कुलों के ग्राग्नकुएड से निकलने की कहानी है, जिससे यह कल्पना की गई कि इनका उद्भव विदेशी था श्रीर इन्हें यज्ञ द्वारा शुद्ध किया गया। कन्नीज के प्रतिहारों के नाम के साथ गुर्जर शब्द लगा है, वे गुर्जर प्रतिहार थे। गुर्जर नाम हमारे इतिहास में पहलेपहल छठी शताब्दी में त्राता है। गुर्जरों के भी हूणों के साथ की कोई विदेशी जाति होने की कल्पना की गई ग्रीर उसके ग्राधार पर यह कल्पना कि जैसे प्रतिहार गूजर थे, वैसे ही श्रिग्नकुएड से निकले कहे जाने वाले श्रन्य राजपूत भी मूलतः विदेशी थे, पर मध्य काल के ग्रारम्भ में भारत में ग्रा कर वे राजपूत जातें बन गये।

किन्तु हम देखेंगे कि पृथ्वीराजरासो १६वीं शताब्दी से पहले की कृति नहीं है [पिशिष्ट ६]। यदि राजपूतों के कुल १२वीं शताब्दी में गिने गये होते तो उनमें कन्नीज के गाहडवालों (गहरवारों) का प्रमुख स्थान होता, क्योंकि वे उस शताब्दी में उत्तर भारत के सम्राट्ये। छत्तोस कुलों में उनका नाम नहीं है, न बंगाल के पालों ग्रीर सेनों तथा दिक्खन भारत के चोळों गंगों श्रादि का। इससे यह सूचित है कि छत्तीस कुलों का परिगण्न ऐसे काल में हुआ जन कि इन वंशों की याद भी मिट चुकी थी। पं॰ गौरीशंकर हीराचन्द स्रोक्ता ने दिखाया है कि गुर्जर प्रतिहारों की तरह ब्राह्मण प्रतिहारों द्वादि का भी उल्लेख मिलता है, स्रौर कि गुर्जर प्रतिहार का ऋथं है गुर्जर देश के प्रतिहार ऋथवा गुजराती प्रतिहार, स्रौर कुछ नहीं।

जिन गुर्जर लोगों के कारण छठी शताब्दी में देश का नाम गुर्जरता पड़ा, वे भी कोई जात न थे और न उनका विदेशी होना प्रमाणित होता है। गूजर लोग आज राजस्थान और पिन्छमी अन्तवेंदी से ले कर कश्मीर स्वात तक पाये जाते हैं। यह कल्पना की गई कि वे उत्तरपिन्छम से आये, और उनमें से कुछ स्वात कश्मीर पंजाब में रह गये, बाकी राजस्थान और गंगा काँठे तक पहुँच गये। किन्तु स्वात और कश्मीर में जो गूजर हैं वे आज तक भी स्थानीय शब्दों से मिश्रित राजस्थानी बोलते हैं। इससे उनका राजस्थान से बाहर गया होना सिद्ध है। इसके अतिरिक्त पिन्छमी पंजाब की भाषा में जहाँ गाय भेंस पालने वाले गुज्जर कहलाते हैं, वहाँ भेड़-बकरी पालने वाले अजिड़ या आजड़ी कहलाते हैं। इससे प्रकट है कि ये दोनों शब्द संस्कृत गो और अजा (बकरी) से निकले हैं, और दोनों आरम्भ में पेशों या धन्धों के नाम थे न कि जातियों के।

सोलंकियों या चालुक्यों का सम्बन्ध डा॰ प्रकोधचन्द्र बाग्ची ने मध्य एशिया के शूलिकों से जोड़ा था। उस स्थापना में काफी वल है, पर उसपर श्रौर प्रकाश पड़ना चाहिए।

प्रतिहार राष्ट्रक्ट आदि उपनामों के मूल अर्थ ऊपर स्पष्ट किये गये हैं। इन उपनामों वाले वर्ग बाद में जातें बन गये। इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि वे आरम्भ से ही जातों के नाम थे, जैसे कायस्थ १२वीं शताब्दी तक किसी जात का नाम न था। असल प्रश्न यही है कि इन उपनामों वाले वंश जात कन से बने। हमारे वाड्य या इतिहास में जात के अर्थ में राजपूत राब्द महाराणा कुम्भा के काल अर्थात् पन्द्रहवीं शताब्दी से पहले कहीं नहीं मिलता। अल्बरूनी या कल्हण राजपूत जात का उल्लेख कहीं नहीं करते। कल्हण की राजतरंगिणों के नमूने पर पीछे तीन और राजतरंगिणियाँ लिखी गईं जिनमें कश्मीर का इतिहास ११४६ ई० से अकन्नर के युग तक पहुँचाया गया।

इनमें से चौथी राजतरंगिणी में पहलेपहल राजपुत्र शब्द जात के अर्थ में बर्चा गया है;। जैसा कि राजस्थानी इतिहास के प्रकारण परिष्ठत स्व०गी० ही० श्रोभा ने लिखा था—"यह (राजपूत) शब्द जाति-सूचक हो कर मुगलों के समय अथवा उसके पूर्व सामान्य रूप से प्रचार में आने लगा।" उससे पहले के किन्हीं वंशों को राजपूत कहना गलत है, श्रोर श्रमेक लेखक जो पहले मध्य काल को ही राजपूत काल कहते श्रीर इसके श्रारम्भ से राजपूतों की चर्चा करने लगते हैं, सो उनकी निरी भ्रान्ति है—ठीक वैसी ही भ्रान्ति जैसे प्राचीन काल में केवल ब्राह्मण आदि नाम देख कर जातपाँत की विद्यमानता मान लेना।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

१. पइले मध्य काल में किसी गणराष्ट्र के न होने से त्राप क्या परिणाम निकालते हैं ?

२. उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि पहले मध्य काल तक राजा भूमि का मालिक न होता अर्रा

🎺 🖈 चोळ राज्य की ग्राम-पंचायतों के विषय में त्र्याप क्या जानते हैं ?

४. इ.मर श्रीर इतमारोढि का क्या श्रर्थ है ? कब कहाँ कैसे इनका उदय हुआ ? ﴿ बौद्ध संप्रदाय की श्रवनित कब किस इप में प्रकट हुई ? पौराणिक मतों के वाम-मार्गों से उसकी समानता कैसे थी ?

भ्र. श्रॉकराचार्य को 'प्रच्छच बौद्ध' क्यों कहते हैं ?

अंगुप्त युग श्रौर पहले मध्य काल की लित कला की तुलना कर दोनों का श्रंतर स्पष्ट कीजिए।

- द. 'हममें नई वस्तु की उत्प्रेत्ता करने की त्तमता कहाँ है ?' यह कब, किसने कहा ? यह कथन भारतीय विचार ऋौर वाङ्मय की प्रगति पर कहाँ तक घटता है ?
- इस युग के दो ऐसे विद्वानों का परिचय दीजिए जिन्होंने भारतीय ज्ञान का प्रसार पद्मीकी/देशों में किया।

्री नालंदा विहार के नमूने पर विदेशों में कौन से विहार स्थापित हुए ? १९७. देशी भाषात्रों में साहित्य का उदय कब ग्रीर किस कम से हुन्ना ?

- 9२. जातपाँत का कम-विकास दिखाते हुए स्पष्ट कीजिए कि भारतीय नाविकों में इस्लाम जल्दी क्यों फैला ?
- 93. 'देवोत्पाटन-नायक' का क्या आर्थ है ? उसकी नियुक्ति कब किस राज्य में की मई ?

१४. "कबौज के प्रतिहार सम्राटों के लिए अनेक ऐसे अवसर आये जब वे मुलतान-सिन्ध को अप्रसानी से जीत सकते थे।" तब उन्होंने उसे क्यों न जीता ?

े भिर्म. चित्रकला की स्प्रपन्न शासी का क्या स्पर्ध है ? वह कब कहाँ प्रचलित रही ? १६. "उन ( हिन्दुत्र्यों ) के पूर्वज ऐसे संकीर्ण विचार वाले नहीं थे जैसी कि यह वर्त्तमान पीढ़ी है", अल्बब्नी के इस कथन की सत्यता कैसे सिद्ध होती है?

१७. कायस्थ जात कब कैसे बनी ?

१८. इनपर टिप्पणी लिखिए - नार्लद्रा, विकर्मशिला, प्राम्बनन, बोरोबुदुर, सम्ये त्रौर नाम्य विहार, सोमचाथ और देलकेम्डा के मन्दिर, 'कवि' भाषा, राम्वर्सिंगणी, त्राळवार और नायन्मार, मितासरा, वीरदेव, धर्मकीर्ति, रामानुज, राजरोखर, श्रीहर्ष, हेमालन्द्र, बालपुत्रदेव वर्मा, श्रत्यहनी, इन्दिङ ।

# ८. सल्तनत पर्व

( ११६४-१५०६ ई० )

### अध्याय १

# दिल्ली त्र्यौर लखनौती में तुर्क राज्य की स्थापना

( लग० ११६०-१२०६ ई० )

\$ १. गोरी का दिल्ली अजमेर जीतना—पंजाब में स्थापित होने के बाद शहाबुद्दीन गोरी ने अजमेर राज्य की सीमा का सरिहन्द गढ़ ले लिया। सरिहन्द और उसका प्रदेश तीस चालीस बरस से अर्थात् बीसलदेव के जमाने से अजमेर के राजाओं के अधीन था। राजा पृथ्वीराज, जो अब तक जभौती में अपनी शक्ति ना कर रहा था, अब शहाबुद्दीन के मुकाबले को बढ़ा!

गोरी का नन्दी-छाप टंका



चित, घुड़सवार, पुरानी नागरी में लेख स्नी हमीर 1 पट, बेंठे हुए नन्दी की भद्दी # मूरत, चारों तरफ नागरी लेख—स्नी महमद साम श्रीनाथ सं॰] पानी तत के पास तरावड़ी की लड़ाई में शहाबुद्दीन घायल हो कर भाग गया (११६१ ई०)। पृथ्वीराज ने सरिहन्द भी ले लिया, किन्तु शहाबुद्दीन ने हिम्मत न हारी। दूमरे बरस वह फिर फौज ले कर चढ़ श्राया श्रीर तरावड़ी पर ही फिर लड़ाई हुई, जिसमें पृथ्वीराज कैद हो कर मारा गया। जीत के बाद गोरी सीधा श्रजमेर पर दूरा श्रीर वहाँ पृथ्वीराज के बेटे गोविन्दराज को श्रपना सामन्त

<sup>‡</sup> हमीर≐श्रमीर ।

<sup>\*</sup> पहले मध्य काल के अन्त तक कला के हास के फलस्वरूप जैसी भद्दी मूरतें सिक्कों पर बनने लगी थीं, वैसी ही गोरी के सिक्कों पर भी जारी रहीं।

बनाया। दिल्ली का इलाका दखल करने के लिए अपने तुर्क दास कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ वह गज़नी लौट गया। कुतुबुद्दीन ने दिल्ली पर ऋधिकार कर उसे ऋपनी राजधानी बनाया । इस तरह गुजरात ऋौर कन्नीज के राज्य तुकों के पड़ोसी हो गये।

§ २. कन्नीज साम्राज्य का पतन—दिल्ली की सीमा से भागलपुर तक कन्नीज का साम्राज्य था। ११६४ ई० में शहाबुद्दीन उसपर चढाई करने को बड़ी फौज ले कर ऋाया । राजा जयचन्द्र इटावे के पास चन्दावर की लड़ाई में खेत रहा। उसके बेटे हरिश्चन्द्र ने कन्नौज का गढ ग्राने हाथ से न जाने दिया श्रौर श्रपने राज्य के पूरवी छोर श्रवध में हट कर युद्ध जारी रक्ला ।

पृथ्वीराज के भाई हरिराज ने चम्बल के किनारे रण्थम्भीर में चौहानों की नई राजधानी स्थापित की (११६५ ई०)। त्राजमेर के साथ उत्तरी मार-वाड़-नागोर-का इलाका भी तुशों के हाथ चला गया, किन्तु दक्खिनी मारवाड़-जालोर-में चौहानों की एक शाखा का राज्य बना रहा।

§ 3. बिहार-बंगाल में तुर्क सटतनत—ग्रजमेर ग्रौर कन्नीज राज्यों के जिन ऋंशों को तुर्क विजेता ऋधीन कर सके, वे तुर्क ऋमीरों में बाँट दिये गये। कन्नोज के गढ़ को छोड़ कर गंगा जमना के सम्चे दोत्राव में, गंगा पार सम्भल श्रीर बदाऊँ के इलाके में श्रीर दक्खिनी श्रवध में जगह जगह उनके केन्द्र स्थापित हो गये। ११६७ ई० के बाद तकों ने दक्खिनी पंचाल में कम्पिला श्रीर पटियाली का प्रदेश कन्नीज के सामन्तों से ले लिया, श्रीर वह मुहम्मद-विन-बित्यार खिलजी नामक तुर्क

गोरी की लच्मी-छाप टंका





चित, लच्मी की भद्दी मूरत। पट, नागरी लेख-श्रीमद् मीर महम्मद साम। [दिल्ली संप्र०; भा० पु० वि०]

सरदार को सौंपा गया । वहाँ से मुहम्मद ने मगध के इलाकों पर धावे मारना शुरू किया। मगध में विञ्जली शताब्दी में पाल राजा की हैसियत मामुली सरदार की सी रह गई थी। उद्दंडपुर ऋादि नगर उसके ऋधिकार में थे। ११६६ ई० में मुहम्मद ने २०० सवारों के साथ उद्दंडपुर पर हमला किया

श्रीर पहाड़ी पर बौद्ध भिक्खुश्रों के विहार को गढ़ समभ कर घेर लिया। कोई चारा न देख भिक्खुश्रों ने भी शस्त्र उठाये। उनमें से एक भी जिन्दा न बचा। विजेताश्रों को जब यह मालूम हुश्रा कि वह स्थान गढ़ नहीं विहार था, श्रीर उस विहार की पुस्तकों को पढ़ कर सुना सकने वाला भी कोई श्रादमी जीवित नहीं बचा, तब उन्होंने शताब्दियों से जमा हुए पुस्तकों के उस संग्रह को श्राग की भेंट कर दिया। उस विहार के नाम से उस शहर को भी वे बिहार कहने लगे, श्रीर इस प्रकार समूचे मगध प्रान्त का भी वही नाम पड़ गया ।

विहार जीत लेने के बाद मुहम्मद-बिन-बिल्तियार ने सेन राजा श्रों के गौड देश पर चटाई की श्रोर उनकी राजधानी लखनौती ले कर वहीं श्रपनी राजधानी स्थापित की (१२००) । वंगाल में उसका राज्य तब लखनौती के चौगिर्द प्रायः ४०.४० कोस तक था। लद्दमण्सेन के बेटे केशवसेन श्रोर विश्वरूपसेन उससे बराबर लड़ते रहे। वे श्रपनी राजधानी ढाके के पास सुवर्णश्राम (सोनार-गाँव) ले गये। दिक्खनी श्रोर पूरवी बंगाल श्रगले सवा सौ बरस तक सेन राजश्रों के श्रधिकार में बना रहा।

§ ४. विनध्य और हिमालय की तरफ बढ़ने की विफल चेष्टाएँ— गंगा-जमना का दोश्राव कुतुबुद्दीन के हाथ श्रा जाने से जभौती का चन्देल राज्य उसका पड़ोसी बन गया। १२०२ ई० में उसने उसपर चट्राई कर राजा परमदीं चन्देल से कालंजर का गट्र छीन लिया। उसके मुँह फेरते ही चन्देलों ने कालंजर वापिस ले लिया, तो भी जभौती का उत्तरी मैदान श्रर्थात् कालपी का प्रदेश तुकों के हाथ रहा।

इधर मुहम्मद-धिन-बिल्तियार ने एक ग्रौर साहस का काम किया। गौड श्रौर हिमालय के बीच मेच कोच ग्रौर थारू लोग रहते थे। मुहम्मद ने एक

<sup>\*</sup> १५वीं शताब्दी तक बिहार से केवल मगध ही समक्ता जाता था, अर्थात् वह प्रदेश जो सोन नदी के पूरव, गंगा के दिक्खन, गया की पहाड़ियों के उत्तर श्रीर राज-महत्त की पहाड़ियों के परिछम में है।

<sup>†</sup> परिशिष्ट ६।

मेच सरदार को पकड़ कर मुसलमान बना लिया और उसी अली मेच की पथ-प्रदर्शकता में ११-१२ हजार सवारों के साथ हिमालय तराई के किसी हिन्दू राज्य पर धावा मारा । कामरूप के पिंड्यम हिमालय तराई के उस राजा ने तुकों को अपने राज्य में बढ़ जाने दिया, पर पीछे, से उन्हें घेर कर लौटती वेला करतीया नदी में समूची सेना को नष्ट कर दिया । मुहम्मद-विन-बिख्तयार इने-गिने साथियों के साथ बच कर देवकोट [नक्शा २३] पहुँचा और वहाँ अपने सिपाहियों की विधवाओं के अभिशापों के डर से उसे घर से बाहर निकलना दूमर हो गया । उसी दशा में उसकी मृत्यु हुई (१२०५-६ ई०)।

\$4. खींकरों का स्वतन्त्र होना—उधर तभी जेहलम नदी पर रहने वाले खोकर लोगों ने अपने राजा राय साल के नेतृत्व में, जो एक बार मुसलमान बन कर फिर हिन्दू हो गया था, विद्रोह करके लाहौर ले लिया। गजनी से शहाबुद्दीन छौर दिल्ली से कुतुबुद्दीन खोकरों के खिलाफ बढ़े। उनका दमन कर शहाबुद्दीन गजनी लौट रहा था कि एक खोकर ने सिन्ध के किनारे उसे मार डाला (१२०६ ई०)। इसके बाद पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक दिल्ली के सुलतान खोकरों को अधीन न रख सके। गजनी से दिल्ली आने वाला रास्ता तब दूर तक सिन्ध के दाहिने किनारे जा कर उच्च के सामने उसे लाँघता और उच्च से मुलतान और मटिंडा हो कर दिल्ली पहुँचता था।

# परिशिष्ट ६

## पृथ्वीराजरासो त्रौर तुर्कों के बंगाल-विजय विषयक प्रचलित अम

१. पृथ्वीराजरासी—इस युग के इतिहास के विषय में श्रानेक भ्रम-पूर्ण धारणाएँ फैली हुई हैं जिनमें से बहुत सी हिन्दी काव्य पृथ्वीराजरासो के कारण हैं। स्व॰ महामहोपाध्याय डा॰ गौरीशंकर हीराचंद श्रोक्ता नई खोज का प्रकाश डाल कर इन भ्रमों को दूर करने का लगातार यत्न करते रहे, फिर भी हमारे देश के बहुतेरे शिच्चित लोगों ने इन्हें श्रपने दिमागों से चिपटा रक्खा है श्रीर वे इन्हें छोइना नहीं चाहते। उनका यह बर्चाव द्यनीय है। ऐसी -गप्यों से छुटकारा पाना ही होगा । ·

(क) रासो का कर्ता चन्द बरदाई अपने को पृथ्वीराज चौहान का सम-कालीन बताता है। परन्तु चौहान वंश और अन्य वंशों के पचासों समकालीन अभिलेखों और उस युग के मुस्लिम और हिन्दू अन्य सब ऐतिहासिक अन्यों में घटनाओं का बृत्तान्त जिस प्रकार प्राप्त होता है, रासो का बृत्तान्त उससे सर्वथा भिन्न और स्पष्टतः ऊलजलूल है।

कश्मीरी कवि जयानक का संस्कृत में लिखा पृथ्वीराजविजय महाकाव्य है, जिसपर दूसरी राजतरंगिणी के लेखक जोनराज की टीका भी है। जोनराज का काल लग० १४३० ई० है। पृथ्वीराजविजय में चौहान वंश का इतिहास जिस रूप में दिया है, वह ऋभिलेखों से प्राप्य वृत्तान्त से पूरी तरह मेल खाता है। जया<u>नक अपने को पृथ्वीराज का राजक</u>वि बतलाता है, स्प्रीर उसका वह कथन ठीक सिद्ध होता है। पन्द्रहवीं शताब्दी के न्त्रारम्भ का नयचन्द्र सूरि का लिखा संस्कृत "हम्मीर महाकाव्य" है। रण्थंभोर का ऋंतिम चौहान राजा हम्भीर उसका नायक है ऋौर उसमें भी चौहानों का इतिहास है। नयचन्द्र सूरि का दूसरा ग्रंथ 'रम्भामंजरी' नाटक है, जिसका नायक कन्नीज का राजा जयचन्द्र है। उसी शताब्दी के मेरतुंग कृत ऐतिहासिक निबन्धों का संग्रह प्रवन्धकोश, प्रबन्धचिन्तामिण ग्रादि ग्रन्थ उपलब्ध हैं। सोजहवीं शताब्दी के श्रन्त में बूंदी के चौहान रात्र सुर्जन के काल का सुर्जनचरित काव्य है। इन सभी ग्रन्थों में इतिहास के जो अंश मिलते हैं, वे पूर्वोक्त अभिलेखों तथा फारसी इतिहास-अन्थों के वृत्तान्तों से मेल खाते हैं, पर रासो के विपरीत जाते हैं। रासो का वृत्तान्त कैसा बे-सिर पैर का है, सो नीचे लिखे कुछ उदाहरगों से प्रकट होगा।

(ल) गुम्रो के अनुसार पृथ्वीराज ग्रौर जयचन्द दोनों दिल्ली के अनंग-पाल तोमर की दो लड़कियों—सुन्दरी ग्रीर कमला—के बेटे थे, ग्रानंगपाल ने अपना दिल्ली का राज्य अपने दोहते पृथ्वीराज को दे दिया था, जिसमें से ग्राधा ग्रंश पाने के लिए जयचन्द ने उसपर ग्रौर उसके सहायक मेवाड़ के रावल रुमरसिंह पर विफल ग्राकमण किया। वास्तविक बात यह है कि ग्रानंगपाल पृथ्वीराज श्रीर जयचन्द्र से सवा सी बरस पहले हो चुका था, तथा पृथ्वीराज की माँ त्रिपुरी (चेदि) के राजा श्रचलराज उर्फ तेजल की पुत्री कर्पूरदेवी थी। दिल्ली को पृथ्वीराज के ताऊ बीसलदेव ने जीता था श्रीर उसके बाद भी चौहानों की राजधानी श्रजमेर ही रही, दिल्ली उनके राज्य का प्रान्त मात्र था।

- (ग) मेवाड़ के रावल समरिंह का विवाह रासो के अनुसार पृथ्वीराज की बहन पृथा से हुआ था और समरिंसह तरावड़ी की लड़ाई में काम आया था। पर समरिंसह के आठ शिलालेख वि० सं० १३३० से १३५८ तक के मिले हैं, उसके पिता और दादा के भी लेख हैं, जिनसे यह सिद्ध है कि समरिंसह पृथ्वीराज के एक शताब्दी बाद हुआ था।
- (घ) पृथ्वीराज के ११ बरस की ब्रायु से ३६ बरस की ब्रायु तक कुल १४ विवाह चन्द बरदाई ने कराये हैं। पहला ब्याह वह मंडोवर के प्रतिहार नाहरराय की लड़की से करवाता है। पर मंडोवर का प्रतिहार नाहरराय न्हर वि० से पहले हो चुका था यह उस वंश के ब्राभिलेख से सिद्ध है, ब्रौर १२वीं शताब्दी से बहुत पहले मंडोवर से प्रतिहार वंश का राज्य उठ चुका था। दूसरा ब्याह बारह बरस की ब्रायु में वह ब्राबू के परमार राजा सलख की पुत्री ब्रौर जैत की बहन इछनी से हुब्रा बताता है। ब्राबू के परमारों की वंशावली उनके समकालीन ब्राभिलेखों में उपलब्ध है। उस वंश में सलख या जैत नाम के कोई राजा नहीं हुए। इसी कित्रत सलख द्वारा शहाबुद्दीन के कैद किये जाने को बात भी रासो में लिखी है। बाकी सब ब्याहों की कहानियाँ भी इसी नमूने की हैं। पृथ्वीराज ३० बरस से कम ब्रायु में ही मारा गया था, इसलिए उसके ब्याह ३६ बरस की ब्रायु तक होते न जा सकते थे।
  - (ङ) रासो के अनुसार पृथ्वीराज का तीसरा ब्याह १३ बरस की आयु में हुआ जिससे उसका पुत्र रैणसी हुआ। पर पृथ्वीराज के पुत्र का नाम गोविन्द राज था, रैणसी नहीं, यह फारसी तवारीखों और हम्मीर महाकाव्य से ज्ञात होता है।
- (च) चन्द बरदाई के श्रानुसार कन्नीज के राजा राठोड थे। जयचन्द के पिता विजयपाल ने सेतुबन्ध रामेश्वर तक सारे भारत का दिग्विजय किया, पर पृथ्वीराज को न जीत सका। जयचन्द ने भी राजसूय यज्ञ किया जिसमें श्रापनी

पुत्री संयोगिता का स्वयंवर-मएडप रचा, संयोगिता ने पृथ्वीराज को ऋपना पित वरा, श्रीर पृथ्वीराज उसे हर ले गया, बाद में जयचन्द ने वैर-वश शहाबुहोन को बुलाया, इत्यादि । इस सम्ची कहानी में सिवाय इस बात के कि पृथ्वीराज श्रीर जंयचन्द्र समकालीन थे श्रीर जयचन्द्र के पिता का नाम विजयचन्द्र था, बाकी सब निरी कल्पना है। कन्नीज के राजा राठोड नहीं गाहड्वाल थे। जयचन्द्र बड़ा दानी राजा था, उसके श्रनेक दान-लेख उपलब्ध हैं। यदि उसके निता ने सेतुबन्ध तक दिग्वजय किया होता या उसने स्वयं राजसूय किया होता तो श्रयने लेखों में वह इसका उल्लेख करने से न चूकता। संयोगिता भी श्रुद्ध कल्पना की उपज है, श्रीर उसी प्रकार उसके स्वयंवर की, पृथ्वीराज श्रीर जयचन्द के वैर की तथा जयचन्द के गोरी को बुलाने की बात भी। पृथ्वीराजविजय, प्रबन्धकोश, हम्मीर महाकाव्य, रम्भामंजरी श्रादि में इन बातों का कहीं पता नहीं।

- (छ) चौहानों की जो वंशावली रासो में दी गई है वह भी अन्य प्रन्थों श्रीर अभिलेखों से प्राप्त वंशावली से मिलान करने पर सर्वथा कल्पित सिद्ध होती है।
- (ज) रासो में दिये हुए पृथ्वीराज के जन्म गद्दोनशीनी मृत्यु श्रादि घटनात्रों के संवत् भी सभी गलत हैं। उन्हें ठीक बनाने के लिए अनन्द विक्रम संवत् की कल्पना की गई, पर उससे भी वे ठीक नहीं बन सके।
- (भ) रासो के अनुसार पृथ्वीराज का पिता सोमेश्वर गुजरात के राजा भीम के हाथ मारा गया और पृथ्वीराज ने गुजरात पर चढ़ाई कर भीम को मार डाला। पर अभिलेखों और अन्य सामग्री से जाना गया है कि भीम जब गदी पर बैठा, तब वह बच्चा ही था और सोमेश्वर की मृत्यु उसके अगले वर्ष ही हो गई जो भीम के हाथों नहीं हो सकती थी, और भीम पृथ्वीराज के पचास बरस पीछे तक जीवित रहा।
- (ज) उक्त प्रकार की कितनी ही श्रीर बे सिर पैर की बातें रासो में हैं, पर सबसे श्रिधिक पते की निम्नलिखित दो हैं। एक यह कि रावल समरिंह का बड़ा बेटा कुम्भा पिता से रूठ कर दिक्खन में बिदर के सुलतान के पास जा कर रह गया था। दूसरी यह कि सोमेश्वर श्रीर पृथ्वीराज ने मेबात के मुगल

राजा पर चढ़ाई की, जिसमें मुगल कैंद हुआ श्रीर उसका बेटा वाजिदलाँ मारा गया। पृथ्वीराज के जमाने में दिक्खन में कोई मुस्लिम सल्तनत होने की बात तथा भारत में कहीं भी मुगल राजा होने की बात जो व्यक्ति कह सकता श्रीर तिसपर भी श्रपने को पृथ्वीराज का समकालीन बता सकता था, उसकी बातों का मूल्य चंड्रखाने की गप्यों से श्रिधिक नहीं लगाना चाहिए। बिदर की सल्तनत १४३० ई० में स्थापित हुई श्रीर भारत में मुगल सोलहवीं शताब्दी में श्राये। इससे प्रकट है कि पृथ्वीराजरासो सोलहवीं शताब्दी से पहले की रचना नहीं है श्रीर उसका ऐतिहासिक मूल्य कुछ भी नहीं है।

- (ट) पृथ्वीराजरासो में राजपूतों के ३६ कुल लिखे हैं, तथा प्रतिहार चालुक्य परमार और चौहान कुलों के पूर्वजों का अग्निकुंड से पैदा होना वताया है। जैसा कि पीछे (परिशिष्ट ५) कहा जा चुका है, इससे तथा रासो को बारहवीं शताब्दी का मान कर राजपूत जातियों के उद्भव के विषय में अनेक कलानाएँ की गई हैं। परन्तु पन्द्रहवीं शताब्दी तक के लेखों से प्रकट होता है कि उक्त चार कुलों में से प्रतिहार अपने को रघुवंशी, चौहान अपने को सूर्यवंशी तथा चालुक्य अपने को सोमवंशी कहते थे; केवल परमार अपनी उत्पत्ति अग्निकुंड से बताते थे। उन कहानियों या रासो की कहानी से कोई भी परिणाम नहीं निकाला जा सकता। राजपूत जाति की कलाना हमारे साहित्य और इतिहास में पहलेपहल महाराणा कुम्मा के काल से अर्थात् पन्द्रहवीं शताब्दी में प्रकट होती है।
- (ठ) हिन्दी साहित्य के तथाकथित इतिहासों में भी श्रानेक स्थापनाएँ पृथ्वीराजरासो को १२वीं शताब्दी का मान कर की गईं हैं। वे सब बेबुनियाद हैं। रासो की भाषा में दस प्रतिशत फारसी शब्द हैं। १२वीं से १५वीं शताब्दी तक के भाषा के जो श्रान्य नमूने मिले हैं उनसे तुलना करने से भाषा के विकास की दृष्टि से पृथ्वीराजरासो की भाषा भी सोलहवीं शताब्दी की सिद्ध होती है।
- २. तुर्की के बंगाल-विजय की कहानी—बंगाल के इतिहास के बारे में मुस्लिम लेखकों की चलाई हुई यह कहानी प्रसिद्ध है कि सिर्फ १८ सवारों के साथ, जिन्हें लोग घोड़ बेचने वाले समझते रहे, बख्तियार के बेटे

ने निदया के राजमहल के रच्नकों पर एकाएक हमला कर दिया, श्रीर राजा लच्नणसेन महल के दूसरी तरफ से भाग निकला। परन्तु निदया कभी सेनों की राजधानी न थी, श्रीर राजा लच्नणसेन ११७० ई० से पहले ही मर चुका था। तीसरे, लखनौती जीतने के ५५ बरस पीछे १२५५ ई० में निदया पहलेपहल तुकों के कन्जे में श्राया था, जिसके उपलच्च में चलाये सिक्के प्राप्त हैं। इन बातों की पूरी विवेचना स्व० राखालदास बनजों ने श्रपने "बांग्लार इतिहास" (१६१४, १६२१) में की है। कन्नौज राज्य के तुकों द्वारा जीते जाने के कम की ठीक विवेचना भी उन्हों ने उसी प्रन्थ में पहलेपहल की थी।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. अजमेर-दिक्की के राज्य पर चढ़ाई करने से पहले शहाबुद्दीन गोरी ने किन राज्यों को किस कम से जीता अथवा जीतने का यत्न किया ?
- २. पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद उसके राज्य का कौन सा श्र्यश गोरी के स्राधीन हुत्र्या स्रोर कौन सा श्रंश स्वतंत्र बचा १ कैसे १
- ३. लखनौती की तुर्क सल्तनत कैसे स्थापित हुई ? उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ?
- ४. सम्राट् जयच्चन्द्र के युद्ध में मारे जाने पर उसके साम्राज्य का कौन सा श्रंशा तुर्कों के श्रधीन चला गया तथा बाकी कैसी स्थिति में रहा ?
- प्र. चन्द बरदाई के पृथ्वीराजरासों की कहानी को क्यों निर्मूल मानना पड़ता है ? वह कहानी कब की बनी है ?
- ६ अठारह तुर्क सवारों द्वारा लच्मणसेन की राजधानी निदया पर चढ़ाई और वहाँ से राजा लच्मणसेन के भागने की कहानी किस प्रकार गलत सिद्ध होती है ?

#### अध्याय २

### गुलाम गंग पाएड्य

(१२०६-१२६० ई०)

§ १. कुतुबुद्दीन ऐवक शहाबुद्दीन के मरने पर उसके उत्तराधिकारी ने दिल्ली का राज्य दास कुतुबुद्दीन को सौंप दिया। उसके बाद भी दिल्ली की

गद्दी पर कई गुलाम बादशाह बैठे, इससे वह गुलाम वंश कहलाता है। ये सब गुलाम शासक तुर्क थे। इस प्रकार दिल्ली की यह सल्तनत तुर्कों की थी। चार बरस के हट न्यायपूर्ण शासन के बाद कुतुबुद्दीन लाहौर में मर गया (१२१० ई०)। दिल्ली की कुतुबमीनार उसकी स्मारक मानी जाती है।

§ २. अल्तमश— कुतुबुद्दीन का गुलाम और दामाद इल्तुतिमश (जिसके नाम का विसा रूप अल्तमश है) कुतुबुद्दीन के बेटे आरामशाह को हटा कर सुल्तान बन बैठा। तब तक भारत में तुकों के जीते प्रदेश कई शासनों में बँट गये थे। लखनौती का राज्य शुरू से ही दिल्ली से अलग था। गोरी की मृत्यु के बाद से गज़नी भी अलग सल्तनत थी, जो ताजुद्दीन एलदोज़ नामक तुर्क सरदार को सौंपी गई थी। सिन्ध नासिक्द्दीन कुवाचा को मिला था।

स्रलतमश के गद्दी पर बैठते ही एलदोज़ ने लाहौर ले लिया। कुबाचा के दाँत भी लाहौर पर गड़े थे। स्रल्तमश ने एलदोज़ को कैंद कर लाहौर वापिस ले लिया। पीछे उसने कुबाचा का भी उसी तरह दमन किया।



त्रव्तमश के कन्नौज-विजय का स्मारक टंका [दिल्ली संप्र०; भा० पु० वि०]

दूसरी तरफ उसका कन्नोज के सामन्तों से ख्रवध की सीमा पर लगातार युद्ध जारी था, जहाँ 'वर्त्तु' नामक हिन्दू सरदार से लड़ते हुए एक लाख बीस हज़ार तुर्क सैनिक मारे जा चुके थे। कन्नोज का गढ़ तब तक जीता न गया था। ख्रल्तमश के प्रशासन में 'वर्त्त' मारा गया ख्रौर कन्नोज का गढ़ भी लिया गया। इसकी ख़ुशी में उसने नये सिक्के चलायें।

<sup>†</sup> उस सिक्के का चित्र यहाँ दिया जा रहा है। इसपर के लेख की ठीक व्याख्या स्व॰ राखालदास बनजा ने 'बाँग्लार इतिहास' में की थी।

§ 2. मध्य एशिया में मंगोल—इसी काल में उत्तरपूरवी एशिया से नई प्रवल लहर उठी जिसने दुनिया का नक्शा पलट दिया। जैसे पाँचवीं छठी शताब्दी में हूण-तुर्क श्रीर सातवीं में श्ररव दुनिया को जीतने निकले थे; वैसे ही श्रव मंगोलों ने श्रपनी विजय यात्रा शुरू की। उनका नेता चिङ-हिर हान (चंगेज खान\*) था। मंगोलों ने तुर्किस्तान के तमाम मुस्लिम राज्यों को उखाड़ फेंका (१२१६ ई०), महल श्रीर मिन्जिदें फूँक दीं। श्रप्तगानिस्तान को भी चंगेज ने तुर्कों से छीन लिया। इसके बाद पौने दो शताब्दियों तक श्रप्तगानिस्तान मंगोलों के श्रिष्ठकार में बना रहा श्रीर वे दिल्ली के तुर्कों के लिए सदा श्रातंक का कारण रहे। यो भारत में स्थापित होने के २५ वर्ष बाद ही तुर्कों का उत्तर-पिन्छमी देशों से सम्बन्ध ट्रट गया।

१२२१ ई० में ख्वारिज्म (खीवा प्रदेश) के तुर्क शाह जलालुदीन का पीछा करता हुआ चंगेज सिन्ध नदी के किनारे आ पहुँचा । जलालुदीन सिन्ध में भाग आया था । पंजाब और सिन्ध में इससे खलबली मच गई। चंगेज भारत की गर्मी के कारण सिन्ध नदी से लौट गया। उसके लौट जाने पर ही अल्तमश उन प्रान्तों को पूरी तरह वश में कर सका।

§ ४. अल्तमश का गौड जीतना और मालवे पर चढ़ाई— मुहम्मद-बिन-बिस्तियार की मृत्यु होने पर लखनौती में ५-६ बरस की मार-काट के बाद खिलजी अमीरों ने गयामुद्दीन उत्रज्ञ को गद्दी पर बिठाया था। उसके प्रशासन में (१२११-२६ ई०) गौड सल्तनत की सीमा गंगा के पूरव तरफ देवकोट तक और दिक्खनपिन्छम तरफ लखनोर तक पहुँच गई। पंजाब और सिन्ध के नियन्त्रण के बाद अल्तमश ने बिहार और गौड की तुर्क सल्तनत को भी जीत लिया। तम्र से १२८८ ई० तक गौड प्रायः दिख्ली के अधीन रहा।

इस प्रकार गाहड्वालों को परास्त करने श्रीर उत्तर भारत के सब तुर्क प्रान्तों को एक शासन में लाने के बाद श्रल्तमश ने पड़ोसी हिन्दू राज्यों की

<sup>\*</sup> हान या खान मंगोलों में सम्मानस्चक शब्द था। दूसरी जातियों ने उसे उन्हीं से लिया।

तरफ ध्यान दिया । उसने रगाथम्भोर ऋौर ग्वालियर पर ग्रिविकार किया ऋौर

परमदीं चन्देल के बेटे त्रैलोक्यवर्मा पर चढ़ाई कर जभौती को लूटा (१२३३-३४ई०)। तत्र मालवे पर चढ़ाई कर उज्जैन ग्रोर भेलसा भी लूटे (१२३४ई०)।

§ ५. मेवाड़ के गुहि-लोत—मालवे से श्रह्तमश गुजरात की तरफ बढ़ा । रास्ते में उसने मेवाड़ की राजधानी नागदा को, जो श्राधुनिक एक-





त्राल्तमश के गाँड-विजय का स्मारक टंका
हिइस्लाम में जन्तुत्रों की सूरतें बनाना वर्जित था,
पर इस सिक्के से प्रकट है कि द्राल्तमश ने उस
निषेध की परवा नहीं की।
बिर्लिन संप्र॰: नेल्सन राइट के प्रन्थ से ]

लिंग की जगह पर थी, उजाड़ डाला। पर राजा जैत्रसिंह से हार कर उसे लौटना पड़ा। मेवाड़ का नाम इसके बाद इतिहास में बहुत प्रसिद्ध हुआ। सुराष्ट्र के मैत्रक वंश [७, १ § ३] में भटार्क का पोता राजा गुहसेन या गुहिल हुआ था। मेवाड़ के राजा उसी के वंशज थे। वे पहले गुजरात के चालुक्यों के सामन्त थे। १२वीं शताब्दी के अन्त में गुजरात के कमजोर होने पर वे स्वतन्त्र हो गये और इस स्वतन्त्र हैसियत में उन्होंने अनेक बार दिल्ली के तुकों का सामना किया। अल्तमश के नागदा को उजाड़ने के बाद चिक्तीड़ मेवाड़ की राजधानी बनी।

\$ ६. रिज़या और नरिसहदेव—मालवा मेवाइ की चढ़ाइयों से लौट कर श्रल्तमश मर गया ( १२३६ ई० ) । वह कह गया था कि उसकी बेटी रिज़या उसकी उत्तरा धिकारिणी हो । लेकिन तुर्क सरदारों ने उसके एक बेटे को गदी दी । छह मास बाद वह उनके हाथ मारा गया । तब कुमारी रिज़या गदी पर बैठी । वह कुशल श्रीर वीर स्त्री थो । मर्दाने कपड़े पहन कर खुले मुँह दरबार में बैठती श्रीर युद्ध में सेना का संचालन भी कन्ती । किन्तु किसी स्त्री के शासन में उस ज़माने के तुर्क कहाँ रह सकते थे ? उन्होंने किर बगावत की, जिसे दबाते हुए रिज़या मारी गई (१२४० ई०)। उसके बाद उसका एक भाई सुल्तान

बना । डेट् बरस बाद वह भी मारा गया त्रौर उसके एक भतीजे को राज मिला । चार बरस बाद उसकी भी वही गति हुई ।

इस बीच दिल्ली सल्तनत की बड़ी दुर्दशा रही। चौहान राजा वाग्भट ने रखथम्भोर वापिस ले लिया। बंगाल तथा मुलतान-सिन्च के प्रान्त स्रालग हो गये थे। पंजाब के बड़े भाग पर खोकरों ने ऋधिकार कर लिया था। गंगा-जमना दो ग्राब में भी ऋनेक हिन्दू



कोणार्क के सूर्य-मन्दिर में घे ड़े की मूर्ति नरसिंहदेव के विजयों का सुन्दर स्मारक। [ भा० पु० वि० ]

सरदारों ने सिर उठाया । दिल्ली से बिलकुल लगे हुए अलवर प्रदेश (प्राचीन मत्स्य देश ) में मेव लोग रहते हैं जिससे वह मेवात कहलाता है । मेवों या मेवातियों ने दिल्ली पर धावे मारना ही अपना धन्धा बना लिया था । उत्तर-पिक्छिम से अपनानिस्तान के मंगोल गजनी से मुलतान के रास्ते दिक्खिनी पंजाब और सिन्ध पर धावे मारते थे । १२४१ ई० में उन्होंने लाहीर पर चहाई कर वहाँ तुवों की बड़ी मार-काट की ।

उधर पूरवी सीमान्त पर भी वैसी ही विपत्ति उपस्थित थी। उड़ीसा के गंग वंशी राजा नरिसंह देव १म ने गौड पर चढ़ाई की। केवल ५० उड़िया सवारों श्रौर २०० पैदल सैनिकों के एकाएक श्राक्रमण करने पर तुर्क सेना सीमान्त का एक गढ़ छोड़ कर भाग गई। नरिसंह देव के सेनापित सामन्तराज ने तुकों से लखनोर का गढ़ छीन लिया। गंगा के उत्तर भी तुकों की बहाँ तहाँ हार हुई श्रौर सामन्तराज ने लखनौती पर घेरा डाल दिया। श्रान्त में श्रवध से तुर्क सेना श्राने पर उसे लौटना पड़ा (१२४४ ई०)। मेदिनीपुर हावड़ा श्रौर हुगली जिले नरिसंह देव के श्रधीन रहे। यह नरिसंह (१२३८ –६४ ई०) श्रानन्तवर्मा चोळगंग [७,६९२] के पोते का पोता था। श्रपने विजयों की याद में इसने उड़ीसा के समुद्रतट पर को लार्क का सूर्य-मिन्दर बनवाया।

§ 9. बलबन—१२४५ ई॰ में फिर मंगोलों के एक दल ने उच्च के गढ़ को घेर लिया। तब अल्तमश का दामाद गयासुद्दीन बलबन सेना ले कर उनके विरुद्ध बढ़ा और उन्हें मार भगाया। दिल्ली की गद्दी पर सरदारों ने अब रिजया के छोटे भाई नासिरुद्दीन महमूद को बैठाया। उसने बलबन को अपना मन्त्री नियुक्त कर राजकाज उसके हाथ सौंप दिया। तब से दिल्ली के शासन में फिर जान पड़ी।

बलबन ने मुलतान के साथ खोकरों पर चढ़ाई की (१२४७ ई०)। नासिस्दीन को चनाब पर छोड़ कर वह खोकरों के देश में घुसा, श्रीर सिन्ध के किनारे उसने उनके राजा जसपाल सेहरा को हराया। किन्तु खोकरों ने सिन्ध श्रीर जेहलम के बीच तमाम बस्ती श्रीर खेती उजाड़ दी थी, इससे बलबन को शीघ्र लौटना पड़ा। वहाँ से लौट कर उसने गंगा-जमना-दोश्राब श्रीर मेवात पर चढाइयाँ कीं, श्रीर रग्थम्भोर को वापिस लोने की विफल चेष्टा की।

नासिक्हीन ने मालवा और जभौती की सीमा पर के नरवर चन्देरी तथा कालंजर प्रदेशों पर भी धावे मारे। वह इनपर ऋधिकार न कर सका, तो भी काफी लूट उसके हाथ लगी।

१२५७ ई॰ में मंगोलों का एक दल मुलतान ले कर सतल ज तक आया पहुँचा और बड़ी मुश्किल से वापिस किया गया। यह ध्यान देने की जात है कि

इस युग में अप्रगानिस्तान श्रीर दिल्ली के बीच का रास्ता मुलतान हो कर जाता था। उत्तरपिन्छ्रम पंजाब के गक्खड़ खोकर श्रादि लोग कभी दिल्ली के श्रधीन नहीं हुए। इसी कारण दिल्ली सल्तनत का मुलतान उच्च वाला इलाका एक तरफ को बढ़ां हुआ था श्रीर मंगोलों को श्रधिक श्राकर्षित करता था। व्यासा नदी तब सतलज में मिलने के बजाय मुलतान के नीचे चनाब में मिलती थी\*, जिससे रावी श्रीर सतलज के बीच श्राज जो 'बार' (बाँगर, सूखी ऊँची वियाबान भूमि) है, वह हरा भरा प्रदेश था। इन कारणों से सीमान्त का रास्ता तब गज़नी से उच्च मुलतान प्रदेश श्रीर दीपालपुर हो कर दिल्ली पहुँचता था। दीपालपुर तब व्यासा के किनारे दिल्ली सल्तनत का बड़ा सीमान्त नाका था। सीमान्त का रास्ता उधर से होने के कारण नागोर श्रीर श्रजमेर भी तब सरहद के नजदीक पड़ते थे।

नासिरहोन महमूद के राज्यकाल में लखनौती के हाकिम उज्ञबक ने गंगा के दिखन निद्या तक श्रीर उत्तरपूरव वधनकोट (जि॰ बगुड़ा) तक तुर्क राज्य की सीमा पहुँचा दी (१२५५ ई॰)। उसने कामरूप पर भी चढ़ाई की, पर वहाँ उसकी वैसी ही गत बनी जैसी मुहम्मद-बिन-बिल्तियार की बनी थी, श्रीर वह कामरूप के राजा की कैद में मरा।

दोत्राव मेवात त्रौर कटहर ( त्राधिनिक रुहेलखंड ) के हिन्दु त्रों के साथ संवर्ष त्रभी जारी था । इसिलए १२५६-६० में बलबन ने उनपर फिर चढ़ाइयाँ कीं, त्रौर १२०००० मेवों को मार डाला । १२६४ में उसने कटहर पर चढ़ाई की ।

१२६६ ई० में नासिस्हीन की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं सुलतान बना। मेवात दोश्राब श्रौर कटहर की स्थिति में कोई सुधार न हुन्ना था। मेब तो श्रब हिमालय की तराई तक श्रौर दिल्ली शहर के भीतर तक धावे मारने लगे थे।

<sup>\*</sup> वैदिक काल में ज्यासा आजकल की तरह सतलज में मिलती थी, किन्तु आठवीं शताब्दी से पहले [७,३ §६] वह अपना मार्ग बदल कर चनाब में मिलने लगी थी। यह परिवर्त्तन ठीक कब से हुआ इसका पता नहीं। अठारहवीं शताब्दी के मध्य से वह फिर सतलज में मिलने लगी। उसके पुराने सूखे पाट के चिह्न अब भी मौजूद हैं। उन्हीं के अनुसार इस प्रकरण के नक्शों में ज्यासा अंकित की गई है।

उनके कारण दिल्ली की पिनिहारिनों का कुन्नों पर जाना दूभर हो गया था न्नौर शहर के पिन्छमी दरवाजे सन्ध्या से पहले ही बन्द कर देने पड़ते थे। बलबन ने दिल्ली के पड़ोस के वे सब जंगल साफ कर दिये जिनमें मेव शरण पाते थे। उसने दोन्नाब न्नौर कटहर पर भी फिर चढाइयाँ कीं।

बलबन यों दिल्ली के पास-पड़ोस को वश में करने में लगा था कि एक मंगोल सरदार ने कश्मीर के रास्ते से उतर कर उससे लाहौर का प्रान्त छीन लिया। उसका बृत्तान्त हम ग्रागे कहेंगे। दिल्ली सल्तनत की सीमा यों उत्तर-पच्छिम तरफ सतलज तक रह गई। किन्तु पच्छिम ग्रौर दिक्खनपच्छिम मुलतान ग्रौर सिन्ध ग्राभी उसमें बने हुए थे। बलबन ने ग्रापने वेटे मुहम्मद को मंगोलों पर निगाह रखने को मुलतान का हाकिम बनाया।

त्राल्तमश की तरह बलबन ने भी मालवे की तरफ से गुजरात पर चढ़ाई करने का जतन किया, पर रास्ते में चित्तीड़ के राजा समर्रिंह (१२७३-१३०२ ई०) से हार कर लौट श्राया।

लखनौती में भी बलबन ने अपने एक विश्वासपात्र को नियुक्त किया था। उसने कामरूप और उड़ीसा पर चहाइयाँ कीं, जिनमें उसे बड़ी लूट मिली। इससे उसका दिमाग फिर गया और बलबन को पिंड्यमी सीमान्त पर व्यस्त देख वह मुगीसुद्दीन तोगरल नाम से स्वतन्त्र बन बैटा। उसके खिलाफ दो बार सेना भेजने के बाद बलबन ने स्वयं उसपर चढ़ाई की। तोगरल तब लखनौती से भाग निकला। बलबन ने सोनारगाँव की तरफ बढ़ कर राजा दनुजराय से, जो पूरवी और दिक्खनी बंगाल का स्वामी था, वचन लिया कि वह उधर के किसी जल-मार्ग से तोगरल को भागने न देगा। फिर उसने तोगरल का पीछा कर उड़ीसा की सीमा पर उसे जा पकड़ा, और लखनौती के बाजार में खुली फाँसियाँ टाँग कर विद्रोहियों को लटकवा दिया (१२८२ ई०)। अपने बेटे नासिस्ट्रीन महमूद उर्फ बुगरा को गौड का हाकिम बना कर वह दिल्ती लौट आया।

१२८५ ई० में युवराज मुहम्मद मंगोलों से लड़ता हुआ मारा गया। फारसी श्रौर हिन्दी का प्रसिद्ध किव मिलिक खुसरो, जो मुहम्मद का साथी था, उसी लड़ाई में कैद हुआ। दूसरे बरस बलबन भी चल बसा। मरने से पहले उसने बुगराखाँ को दिल्ली की सल्तनत सौंगनी चाही, पर बुगरा ने उस काँटों के ताज से गौड की स्बेदारी श्राधिक श्राराम की समभी। बुगरा का बेटा कैंकोबाद चार बरस ही दिल्ली की गद्दी को कलंकित कर पाया था कि जलालुदीन खिलजी नामक सरदार ने उसका काम तमाम कर उसकी लाश जमना में फेंकवा दी। इस तरह दिल्ली में गुनाम वंश का श्रन्त हुश्रा (१२६० ई०)।

§ ८. चोळ राज्य का टूटना, पाएड्य राजवंश का उद्य—हम देख चुके हैं कि बारहवीं शताब्दी के ग्रारम्भ में समूचा दिखन भारत चालुक्य ग्रीर चोळ राज्यों में बँटा था; पर उस शताब्दी के ग्रान्त तक चालुक्य राज्य टूट कर महाराष्ट्र (देविगिरि) ग्रान्ध्र (ग्रोरंगल) ग्रीर कर्णाटक (धोरसमुद्र) के ग्रालग ग्रालग राज्य हो गये थे। चोळ राज्य में तब तिमळ ग्रीर केरल प्रान्त बचे थे। १२वीं शताब्दी की मुख्य घटना है चोळ राज्य टूट कर उसके स्थान पर पांड्य राज्य का स्थापित होना।

राजराज रेय के शासन-काल (१२१६-४५ ई०) में १२२५ ई० से पहले उसके मदुरा के सामन्त मारवर्मा सुन्दर पांड्य ने ठेठ चोळ देश अर्थात् कावेरी काँ ठे पर चट्राई कर उरैपुर (तिरुचिरप्पल्ली) और तांजोर को ले लिया, कोंगुदेश (कोयम्बत्र) पर अपना प्रभाव स्थापित किया और चिदम्बरम् तक चट्राई की। तब चोळ राजा को उत्तर तरफ भागना पड़ा जहाँ कुडुलूर के उसके पक्षव सामन्त ने उसे कैंद कर लिया। राजराज चोळ ने तब अपने सम्बन्धी होयसल राजा वीरनरसिंह २य (१२१८-२५ ई०) की सहायता से मुक्ति पाई। १२४४ ई० में राजराज और उसके भाई राजेन्द्र रेय में युद्ध छिड़ा। तब फिर राजराज ने वीरनरसिंह के बेटे वीरसोमेश्वर से मदद ली। राजराज मारा गया और राजेन्द्र ने गद्दी पाई। किन्तु वीरसोमेश्वर ने अब औरंगम् के ५ मील उत्तर खंडनपुर (वर्णनूर) में छावनी डाल दी और कर्णाटक पठार के साथ लगा हुआ कावेरी तक का तिमळ प्रदेश दखल कर लिया। तभी ओरंगल के काकतीय राजा गणपर्ति (१२००-१२६० ई०) ने नेल्लूर से कांची तक का उत्तरी तिमळ प्रदेश अपने अधिकार में कर लिया।

§ ९. जटावर्मा पांड्य-राजेन्द्र ने गण्पति से श्रपना प्रदेश वापिस

लिया, श्रीर सोमेश्वर की भी कुछ रोकथाम करके २१ बग्स राज किया (१२४६ – ६७ ई०)। परन्तु इन बीच मारवर्मा का दूसरा उत्तराधिकारी जटावर्मा सुन्दर पांड्य (१२५१ – ७४ ई०) ग्रापनी शक्ति बटा रहा था। उसने पहले केरल को श्राधीन किया; पिर कावेरी काँठे पर चटाई कर राजेन्द्र चेळ को करद बनाया। उसने सोमेश्वर को करणानूर से भगा दिया श्रीर कोंगुरेश को जीत निया। उधर उसके भाई वीर पांड्य ने इस काल तक सिंहल को जीन लिया था। उत्तर तरफ बट् कर जटावर्मा ने कांची जीत ली श्रीर नेल्जूर तक समूचे तिमळ प्रदेश को दखल किया। उत्तरी पैएणार को पार कर उसने तैलंग गणापति को उसी के देश में हराया श्रीर कुष्णा पार भगा दिया। तभी गणापति की मृत्यु हुई श्रीर उसकी बेटी सद्रममा श्रान्ध्र देश की गहो पर बैठी। जटावर्मा ने उससे लड़ाई नहीं की।

लौटते हुए उसकी सोमेश्वर से फिर लड़ाई हुई, जिसमें सोमेश्वर खेत रहा (१२६२ ई०)। तब जटावर्मा ने श्रीरंगम् के मिन्दर में प्रवेश कर उसे १८ लाख सुवर्ण सुद्रा का दान दिया। श्रीरंगम् तिरुचिरप्राल्जी का उपनगर है, जो कावेरी के बीच टापू पर बसा है। समूचा नगर ग्रव रंगनाथ के विशाल मिन्दर के सात परकोटों के बीच ग्रावाद है ग्रीर उस मिन्दर का ग्रंश जान पड़ता है। जटावर्मा ग्रीर उसकी रानी चेरकुलवल्जी की सादी मूर्तियाँ उस मिन्दर में ग्रव भी विद्यमान हैं।

\$ १०. रुद्रमा—रानी रुद्रम्मा ने त्रान्ध्र देश पर २१ वरस राज किया (१२६०-६१ ई०)। उसके बाद त्र्यपने पोते प्रतापरुद्र को राज दे स्वयं निवृत्त हो गई। मार्को पोलो नामक इतालवी यात्री १२वीं शताब्दी के त्रान्त में स्थल के रास्ते इतालिया से चीन तक गया था। कुवले खान मंगोल के दूतमंडल में वह भारत भी त्राया। रुद्रम्मा के बारे में वह लिखता है कि वह बड़ी विवेकशिल त्रीर न्यायपरायण स्त्री थी, "त्रीर उसकी प्रजा उसे ऐसा चाहती थी जैसा पहले किसी राजा या रानी को नहीं। " त्रीर इस राज्य में बिट्या नकीस कपड़े बनते हैं, जो सचमुच मकड़ी के जाले से लगते हैं। दुनिया का कोई राजा या रानी ऐसा नहीं है जो उन्हें पहन कर खुश न हो।" रुद्रम्मा के राज्य में हीरे की स्थानें थीं। उन हीरों के विषय में मार्को पोलो ने त्रानेक कहानियाँ लिखी हैं।

§ ११. कुलशेखर पांड्य-जटावर्मा के उत्तराधिकारी मारवर्मा कुल-शेखर ने १३११ ई० तक राज्य किया। वह तमिळ देश का ग्रात्यन्त समृद्धि का युग था । ग्ररव लोग, जो उस काल में युरोप श्रीर चीन के बीच मुख्य व्यापारी थे, तिमळनाड को संसार का सबसे समृद्ध देश मानते थे। खम्मात से कनारा तक का भारत का पिन्छमी तट उन्हें पसन्द न था, क्योंकि वहाँ समुद्री डाकुग्रों के अनेक अड्डे थे, आरे उसके अलावा वहाँ यह कायदा था कि यदि कोई जहाज विप्रनष्ट हो कर किसी बन्दर पर आ लगे तो वह वहाँ के राजा का हो जाता था । इसके निपरीत केरल तिमळ श्रीर श्रान्ध्र तटों पर निदेशी न्यापारियों को श्रनेक सुविधाएँ थीं । राजा गरापति के वे शासनपत्र श्रमी तक विद्यमान हैं जिनमें उसने विदेशी व्यापारियों को ग्राश्वासन दिलाया है कि उसके राज्य में उनसे 'कुपशुलूक' (देश की सीमा पर ली जाने वाली चुङ्गी) के सिवाय ग्रीर कोई चंगी न ली जायगी। वैसी ही सुविधा तिमळदेश में भी थी। इसी से "कुजम (कोल्लम) से निलावर (नेल्लूर) तक" के प्रदेश को ग्रर्थात् केरल ग्रीर तिमळनाड को ग्रारव लोग "मञ्जावर" यानी रास्ता कहते थे - वह उनके लिए चीन जाने का खुला रास्ता था। इस मन्त्रवर में तीन बड़े बन्दरगाह तब प्रसिद्ध थे - रामेश्वरम् का पट्टण, देवीपट्टणम् तथा ताम्रपणीं के मुहाने में कायल-पट्टरणम्। "चीन त्र्रौर महाचीन की ग्रद्भुत कला की वस्तुएँ ग्रौर हिन्द श्रौर सिन्ध की सब उपज लादे हुए जंक कहलाने वाले जहाज, जो पानी पर हवा के पंख फैलाये हुए पहाड़ से लगते थे", सदा इन पट्टगों को घेरे रहते थे। स्त्रोर-मृज ईरान श्रौर श्रारव से वहाँ बड़ी संख्या में घोड़े श्राते थे। राजा कुलशेलर हर साल १० हजार घोड़े ईरान श्रीर श्ररत्र में खरीदता था, जिसके लिए ईरान की खाड़ी में कैस टापू के सरदार मलिक जमालुदीन को ठेका दिया गया था। जो घोड़े राह में मर जाते उनके दाम भी कुलशेखर चुका देता था। जमालुहीन की एक कोटी कायलपट्टराम् में थी, जहाँ उसका भाई रहता था। उसे इन पद्रगों के क्यश्लक का ठेका भी दिया गया था। ग्रस्ब लोगों की हब्टि में "ईरान की खाड़ी के द्वीपों ऋौर ईराक से रोम ऋौर युरोप तक सब देशों की समृद्धि मन्नाबर पर निर्भर थी।" राजा "खलेस देवर" (कुत्तशेखर देव) के न्याय शासन की उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है।

\$ १२. बघेल-सोलंकियों का उदय— ग्रान्ध्र ग्रौर महाराष्ट्र के उत्तर तरफ उड़ीसा के गंगों ग्रौर गुजरात के चालुक्यों का सम्बन्ध उत्तर ग्रौर दिक्खन दोनों से था। जब ग्रल्तमश गुजरात पर चढ़ाई करना चाहता था तभी देविगिर का राजा सिंघण भी उसपर घात लगाये था। भोला भीम के मन्त्री वीरधवल ने दोनों से गुजरात को बचाया। भीम के उत्तराधिकारी से १२४३ ई० में वीरधवल के बेटे ने राज्य छीन लिया। वीरधवल भी गुजरात के सोलंकियों की दूसरी शाखा में से था। उस शाखा के पास व्याव्यक्ती या बचेल गाँव की जागीर थी। इस कारण ये बचेल-सोलंकी कहलाये।

\$ १३. चेदि राज्य का टूटना—महाराष्ट्र श्रीर उड़ीसा के बीच त्रिपुरी का चेदि राज्य था, जिसकी स्वाभाविक सीमा वर्धा नदी से मगध के दिक्लन-पिन्छम तक थी। उस राज्य पर कोई तुर्क श्राकमण नहीं हुश्रा, तो भी १२वीं सदी के श्रन्त में वह श्राप से श्राप छिन्न-भिन्न हो गया, श्रीर उसके इलाकों में जहाँ तहाँ छोटे मोटे सरदार खड़े हो गये। उत्तरपूरवी चेदि में गुजरात के बचेल सोलंकियों की एक शाखा जा बसी, जिससे वह प्रदेश बचेलखंड कहलाने लगा। इन बचेलों ने जभौती के चन्देलों से कालंबर ले लिया। महाकोशल श्रयांत् छत्तीसगढ में चेदि राजवंश को एक छोटी शाखा राज करती थी। उनकी राजधानी रलपुर थी।

§१४. मालवे के परमार और जभौतो के चन्देल—बारहवीं शताब्दी में गुजरात के सिद्धराज जयिंसह ने मालवे को जीत लिया था [७,६ ५ ५]। पर तेरहवीं शताब्दी में वहाँ के परमार राजा ने फिर स्थानीय सरदार रूप में सिर उठाया। दिल्ली सल्तनत श्रौर मालवे के बीच रणथम्भोर का चौहान राज्य बना रहने से इनकी स्वाधीनता बनी रही।

जकीती के चन्देल राज्य से पृथ्वीराज ने जब धसान नदो तक का प्रदेश ले लिया था तभी से उसका सम्बन्ध उत्तर के मैदान से टूट गया था। फिर उससे कालपी का मैदान ऋौर कालंजर भी छिन गया, तो भी बाकी प्रदेश में चन्देलों की शक्ति बनी रही। दिल्ली के गुलाम वंश के समकालीन जकीती में केवल दो राजात्र्यों त्रैलोक्यवर्मा (१२१२-६१ ई०) ग्रौर वीरवर्मा (१२६१-८६ ई०) ने राज्य किया ।

§ १५. गंग सेन कर्णाट राज्य—उड़ीसा के गंग राजा इस शताब्दी में बड़े प्रबल रहे। आन्ध्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से हुगली जिले के मन्दारण गढ़ तक उनका राज्य था। उनकी राजधानी जाजपुर थी, जिसके नाम से फारसी लेखक उन्हें जाजनगर के राजा कहते थे।

सुवर्णग्राम के सेन राजा इस शताब्दी भर दुर्वल रहे। गौड के तुकों के ख्रलावा ख्रराकान के मग भी उनके राज्य पर धावे माग्ते रहे। १२३८ ई० में कामरूप राज्य से, जैसा हम ख्रभी देखेंगे, पूर्वी ख्रमम छिन गया ख्रौर वंगाल में भी वह राज्य ख्रान्तिम साँस ले रहा था। तिरहुत में नान्यदेव के वंशज कर्णाट राजाख्रों ने दिल्ली ख्रौर लखनौती के बीच खुले मैदान में ख्रपनी स्वतन्त्रता बनाये रक्खी।

\$ १६. कश्मीर स्रीर स्रन्य पहाड़ी राज्य — कश्मीर राज्य का इस युग का पूरा इतिहास उपलब्ध हैं । बाग्हवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में डामरों (जागीरदारों) के उपद्रवों स्रीर राज्याधिकारियों की भ्रष्टता स्रीर तुच्छता को वहाँ के दुर्बल राजा नहीं दबा सके, जिससे राज्य की बड़ी दुर्दशा रही । किन्तु ११६६ से १२७२ ई० तक वहाँ चार शक्त राजा हुए जिन्होंने डामरों को दबा कर सुशासन जारी रक्खा । उसके बाद राजा लद्दमण्य या लद्दमदेव के गद्दी पर बैठते ही शासन यन्त्र फिर ढीला पड़ गया । तभी एक मंगोल सरदार ने कश्मीर पर चढ़ाई की । लद्दमदेव कश्मीर के पूरवी छोर पर लिदर दून में भाग गया जहाँ उसका सवा तेरह बरस (१२७३—८६) नाम का प्रशासन रहा । कश्मीर इस बीच लुटता उजड़ता रहा ।\*

<sup>†</sup> श्रमरनाथ पर्वत से निकलने वाली नदी जिसके तट पर प्रसिद्ध स्वास्थ्य-स्थान पहलगाम बसा है। संस्कृत लेदरी।

<sup>\*</sup> इस परिच्छेद तथा ४थे ५वें त्राध्यायों के कश्मीर विषयक परिच्छेदों के विषय की विशेष विवेचना के लिए देखिए जयचन्द्र विद्यालंकार (१६५६)—भारतीय इतिहास की मीमांसा, नवपरिशिष्ट ४ इ उ (पृ० ३७१—४५७)।

कश्मीर के पूरव नेपाल तक पहाड़ में छोटे छोटे हिन्दू राज्य बने रहे, पर उन सभी का जीवन श्रावने संकीर्ण दायरों में ही बन्द रहा !

\$ १७. अफगानिस्तान की दुर्शा, नगोद्द को कश्मोर चढ़ाई अोर लाहीर पर अधिकार—मंगोलों का साम्राज्य मध्य श्रोर पिन्छमी एशिया होते हुए युरोप के पूरवी भाग तक में फैल गया। मध्य एशिया का शासन चंगेज़ के छोटे वेटे चगतइ को सौंपा गया था। अफगानिस्तान मंगोल साम्राज्य का दिक्खनी सीमा प्रदेश था, जहाँ उन्होंने नियमित शासन स्थापित न किया। तेरहवीं शताब्दी में वहाँ अव्यवस्था मची रही। वंतु श्रीर सिन्ध नियों के बीच के सब प्रदेशों को अर्थात् बलाल बदछ्शाँ ठेठ अफगान प्रदेश श्रीर पिन्छमी गन्धार को "करौना" लुटेरे बरबाद करते रहे। समकालिक इतालवी यात्री मार्को पोलों ने उस बरबादी का आँखों देखा वर्णन किया है। "करौना मारतीय माताओं के तार्तार निताओं से पुत्र थे।" भारतीय से अमिप्राय यहाँ स्वष्ट ही मध्य एशिया और अफगानिस्तान के भारतीयों से है, और तार्तार का अर्थ अल्तइक वंग के लोग अर्थात् तुर्क ओर मंगोल दोनों है। करौना उनके मिश्रण से पैदा हुए दोगले थे। उनके नेता की स्वात कश्मीर पंजाब चढ़ाई का वर्णन मार्कों पोलों ने यों किया है †—

"इन बदमाशों का राजा नगोदर था। नगोदर बड़े खान के भाई चगतइ के दरबार में १० हजार सवारों के साथ आया। चगतइ उसका ताऊ (अथवा मौसा या मामा) था। " उसका ताऊ जब बृहत्तर श्रामिनिया में था, तब नगोदर श्राप्ते स्वारों सहित भाग गया, पहले बदख्शाँ में, फिर " (हिन्दकोह को मंडल घाटे से पार कर) दीर (स्वात बुनेर) अप्रोर (उरशा अथवा हजारा के पिछुमी अंश की दून जो कश्मीर के अधीन थी) कश्मीर। वहाँ सड़कें बहुत तंग और खतरनाक होने से उसके बहुत घोड़े और आदमी मरे। इन सब प्रान्तों को जीत कर वह भारत घुसा लाहीर प्रान्त के किनारे पर। उस नगर को वहाँ के राजा गियासुद्दीन (बलबन) सुल्तान से, जो बड़ा शिकिशाली

<sup>†</sup> स्थानों श्रौर व्यक्तियों के नाम जो मार्को पोलो ने श्रपने उच्चारण के श्रनुसार लिखे हैं, उन्हें मूल रूप देते हुए।

श्रीर धनाट्य था, छीन कर वहाँ बैठ गया। वहाँ श्रव नगोदर श्रपनी सेना के साथ रहता है।"

यों नगोदर बदख्शाँ से कूनड़ स्वात निदयों की दूनों द्वारा भारत में घुसा श्रीर लग॰ १२७२—६ ई॰ में स्वात कश्मीर श्रीर लाहौर उसके शासन में रहे। कश्मीरी इतिहास में उसका नाम कजा तुरुष्क है। उसके पीछे कश्मीर में तो लह्मदेव के वंशजों का राज्य फिर स्थापित हुत्रा, बाकी प्रदेशों में कैसे क्या परिवर्त्तन हुन्ना इसपर श्राभी तक ठीक ठीक प्रकाश नहीं पड़ा।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- ९. ब्रल्तमश के कन्नौज-विजय-स्मारक सिक्कों से क्या सिद्ध होता है ? वे सिक्के किस घटनावली के परिग्रामस्वरूप निकाले गये ?
- २. चंगेज खान कब हुआ ? उसने मध्य एशिया में क्या परिवर्त्तन किया? भारत के किस अंश तक वह आया ? उसके कार्य का प्रभाव भारत पर क्या पड़ा ?
  - ३. मेवाड़ के गुहिलोत कौन थे ? वे पहलेपहल कब कैसे प्रसिद्धि में आये ?
- ४. को एवं मन्दिर किस राजा ने बनवाया ? उस राजा के विषय में आप श्रीर क्या जानते हैं ?
- ४. १३वीं शताब्दी की किन्हीं दो ऐसी रानियों का बृत्तान्त लिखिए जिन्होंने भारत के किसी बड़े प्रदेश पर राज किया हो।
  - ६. दिल्ली के गुलाम सुल्तानों के युग में पंजाब की स्थिति को स्पष्ट कीजिए।
- ७. दीपालपुर दिल्ली सल्तनत का सीमान्त नाका कैसे था १ वह किस नदी के तट पर था १ श्रव उसके तट पर क्यों नहीं है १
- ्र अरब लोग 'मन्नवर' किम प्रदेश को कहते थे ? वहाँ के राज्य का संचित्त विवरण लिख कर बताइए कि इराक रोम और योरप तक सब देशों की समृद्धि 'मन्नवर' पर क्यों निर्भर थी ?
- ध. चेदि राज्य कब श्रौर क्यों टूटा ? उत्तरपूरवी चेदि का नाम बघेलखंड कब किस कारण पड़ा ?
- १०. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—(१) खोकर (२) मेव (३) बलबन की लखनौती चढ़ाई (४) बघेल सोलंकी (५) जाजनगर (६) कज्जल तुरुष्क (७) मार्की पोलो ।
- 99. तेरहवीं शताब्दों में निम्नलिखित के इतिहास का संचित व्योरा दीजिए— (क) द्राविड-भाषो भारत (ख) चेदि श्रीर जर्मोती (ग) उड़ीसा, बंगाल, बिहार।

## अध्याय ३

## मंगोलों का विश्व-साम्राज्य त्रीर परला हिन्द

\$१. मंगोल साम्राज्य का विस्तार—चंगेज खान सन् १२०३ में मंगोलों का खान बना, श्रीर १२१६ ई० तक उसने उत्तरी श्रीर मध्य एशिया से पिन्छिमी एशिया तक सब तुर्क राज्यों को उखाड़ फेंका। १२२७ ई० में उसकी मृत्यु पर मंगोल साम्राज्य प्रशान्त महासागर से रूस बुतगारिया श्रीर हुनगारी के श्रन्दर तक पहुँच चुका था। श्रफगानिस्तान लेने के बाद चंगेज़खाँ ने भारत हो कर कामरूप के रास्ते वापिस जाने का इरादा किया, पर हमारे देश की गर्मी वह न सह सका श्रीर लीट गया। श्रफगानिस्तान में श्रव जो हजारा नाम के लोग हैं, वे चंगेज़ के मंगोलों के ही वंशा हैं।

चंगेज़ के वंशज उसी की तरह प्रतापी हुए। चंगेज़ के बाद उसके बेटे ख्रोगोतइ ने राज्य किया (१२२७-४१ ई०), फिर ख्रोगोतइ के मतीजे मानकू खान ने (१२४१-५६ ई०), ख्रीर उसके पीछे मानकू के भाई कुवलैखान ने (१२५६-६४ ई०)। इनके काल में मंगोल साम्राज्य प्रशान्त महासागर से बाल्तिक सागर ख्रीर दिक्खिनी चीन सागर तक फैल गया। साम्राज्य की राजधानी मंगोलिया में ही रही।

सोता-तारीम का काँठा, वंतु-सीर दोन्नाव, बलख श्रौर गज़नी प्रान्त चंगेज के बेटे चगतइ को दिये गये, जिससे उस सारे देश का नाम ही बाद में चगतइ पड़ गया, श्रौर वहाँ के तुर्क भी चगतइ तुर्क कहलाने लगे। श्रोगोतइ श्रौर मानकू के प्रशासनों में सारा चीन भी जीत लिया गया। मानकू के भाई हलाकू खान की राजधानी तबरेज (ईरान) में थी। उसने १२५८ ई० में बगदाद के खलीफा मोतसिमित्रिष्ठा का वध कर खिलाफत की जड़ उखाड़ डाली। कुबलै का दूत-सम्बन्ध १२८६ ई० तक दिखन भारत के राज्यों से भी स्थापित हो गया। १२८६ ई० में "मन्नवर" के राजा मारवर्मा कुलशेखर ने कुबलै के पास श्रपने दूत भेजे। कुबलै ने श्रपना बेड़ा सुमात्रा-जावा को जीतने भी भेजा (१२६३ ई०)। वे द्वीप उसके साम्राज्य में शामिल तो न हुए, पर उसकी चढ़ाई से वहाँ के पुराने राज्य समाप्त हो गये।

§ २. परले हिन्द भीर असम में सीन-किरात जातियों का आना—मंगोलों की इस प्रगित से चीन श्रीर तिब्बत की श्रीनेक जातियों में भी खलबली मच गई, श्रीर वे दिक्खन की श्रीर बढ़ीं। बरमा-स्थाम-ब्येतनम प्रायद्वीप में चीन-किरात जातियों की प्रधानता तभी से हुई। उससे पहले वहाँ श्राग्नेय लोग थे, जिनमें भारतीय प्रवासी खूब घुल मिल चुके थे। चीन से श्रव श्राने वाली जातियों में दै (तइ) श्रीर शान उल्लेखनीय हैं। कम्बुज राष्ट्र का पिल्लुमी श्रंश श्रव उनके कारण दइ-देश या स्थाम कहलाने लगा। कम्बुज राष्ट्र का उत्तरी प्रान्त सुखोदय था [७,७१३]। तेरहवीं शताब्दी के मध्य में एक दै सरदार ने उसे जीत लिया। उस सरदार ने श्रपना विरुद (राजकीय उपनाम) इन्द्रादित्य रक्खा। उसके बेटे राम खामहेंग (लग० १२८३-१२६६ ई०) ने मेकोङ नदी श्रीर मलाया प्रायद्वीप तक के प्रदेश जीते।

हिन्द-चीन प्रायद्वीप के इन नये विजेता श्रों ने पुराने हिन्दू राज्य दबा या मिटा दिये, पर स्वयं उनके धर्म सभ्यता श्रोर लिपि की दीचा ले ली। उसी शान जाति की एक शाखा श्रहोम ने कामरूप का पूरवी भाग प्राख्योतिष जीत लिया, जिससे वह प्रान्त श्रसम कहलाने लगा। श्रगली शताब्दी में कामरूप का पिन्छमी श्रंश भी जीता गया, पर श्रहोम लोग स्वयं धीरे धीरे हिन्दु श्रों में घुल मिल गये। श्रासम में श्रव भी फूकन वह शा श्रादि जो उपनाम हैं, वे श्रहोमों के ही हैं।

§ 2. मंगोलिया में बौद्ध मत का प्रचार—मध्य युग के संसार की ख्रन्य जातियाँ जब अपने अपने तंग दायरों में कूपमएड्सकों की तरह सीमित और सन्तुष्ट थीं, तब मंगोलों ने विश्व-साम्राज्य खड़ा किया । भूमंडल की किसी भी हकावट की उन्होंने परवा न की । अनेक प्रकार की सम्यताओं विचारों और

<sup>\*</sup> स्यामी लिपि भारतीय वर्णमाला में ही लिखी जाती है [ १,२६५ ]। स्यामी श्रपने राष्ट्र का नाम ठीक दें लिखते हैं, उसका उच्चारण ते या तह करते हैं, श्रंभेजी से नकल करने में वही थाई बन जाता है। श्रपने देश को वे प्रदेस-दे श्रर्थात् दें प्रदेश कहते हैं, जिसका श्रंभेजी हपान्तर थाइलैंड बन गया है।

धर्मों के सम्पर्क में ब्राने के कारण उनकी दृष्टि भी बड़ी उदार हो गई थी।

मुहम्मद-विन-चित्वार ने जब बिहार जीता तब विकमशिला महाविहार का श्राचार्य श्रीमद्र नामक कश्मीरी था। वह भाग कर नेपाल पहुँचा, श्रीर वहाँ से तिब्बत के साक्य विहार में बुज़ाया गया। उसका तिब्बती शिष्य कुङ्गर्येछन पीछे साक्य विहार का महन्त बना। चंगेज ने जब श्रफगानिस्तान जीता तभी कुङ्गर्येंछन मंगोलिया को बौद्ध मार्ग की दीचा देने गया (१२२२ ई०)। सम्राट् श्रोगोतइ उसका चेला वन गया । सम्राट् मानकू खान ने श्रपनी राजधानी में



चीन की राजधानी पेकिङ में कुबलै खान की बनवाई वेधशाला के खैंडहरों में काँसे का गोल यन्त्र ( श्रन्तरिक्त में राशियों की श्रापेक्तिक स्थिति देखने का यन्त्र-श्रंभेजी 'श्रामिलरी स्कीयर' )-मंगोलों के विज्ञान-प्रेम का प्रमाण।

सभा बुला कर यह तय करना चाहा कि संसार का कौन सा मत सब से श्र-छा है। पहले तो उस सभा में ईसाई श्रीर इस्लाम मतों की जीत है होती दिखाई दी, पर अन्त में कुङ्गार्यें छन के भतीजे फरपा का भाषण सुन करा मानकू ने कहा, "हाथ की हथेली से जैसे पाँचों श्राँगुलियाँ निकली हैं, वैसे ही बौद्ध मत से

सब मत निकले हैं।" कुबले ने फरस्या को श्रापना राजगुरु बनाया। तिब्बती से बौद्ध प्रन्थों के मंगोल भाषा में श्रानुवाद कराये गये, श्रीर फरस्या ने मंगोल भाषा लिखने के लिए ब्राह्मी वर्णमात्ता की लिपि भी बनाई। मंगोल सम्राटों ने श्रापने इन गुरुश्रों को तिब्बत में जागीरें दों, जिससे वहाँ लामा-शासन की नींव पड़ी।

'फरस्पा' उस विद्वान् का उपनाम था, नाम नहीं । वह संस्कृत 'श्रार्य' का श्रनुवाद है। फरस्पा-लिपि के लेख मंगोल सम्राटों के सोने के बर्चनों पर श्रीर कुछ शिलाश्रों पर खुदे हुए भी मिले हैं। उसका प्रत्येक श्रन्तर जटिल तान्त्रिक 'यन्त्र' सा है। वज्रयान श्रीर तन्त्रमार्ग के विश्वासों के श्रनुसार वैसे संकेतों में मन्त्र-शक्ति मानी जाती थी। पर वैसे जटिल संकेत जनता में न चल सकते थे। इसी से वह लिपि श्रिधिक चली नहीं।

§ ४. मंगोलों की विश्व को देन—मंगोलों द्वारा चीन से बारूद का ज्ञान युरोप पहुँचा, जिससे अगने युग में संसार की काया पलट गई। मध्य युग के पूरवी और पिन्छमी संसार की सम्यताएँ जब निश्चेष्ट और मन्द हो चुकी थीं तब मंगोलों ने उन्हें मानो मथ कर उनमें गति और जीवन पैदा किया।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. तेरहवीं शताब्दी के मंगील साम्राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था ?
- २. चगतई देश कौन सा था ? उसका वह नाम कैसे पड़ा ?
- ३. ब्रहोम लोग भारत के किस प्रदेश में कब कैसे कहाँ से ब्राये ?
- ४. चीन में मंगोल साम्राज्य स्थापित होने से परले हिन्द में क्या परिवर्त्तन हुए ?
- ५. मंगोलिया में बौद्ध मत का प्रचार कैसे हुआ ?

### अध्याय ४

# सल्तनत का चरम उत्कर्ष

( १२६०-१३२५ ई० )

§ १. जलालुद्दीन खिलजी, मालवे का विजय—जलालुदीन दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो ७० बरस का था। वह स्वभाव का नरम स्त्रीर स्वमाशील था। सन् १२६१ में उसने रण्थम्भोर पर चढ़ाई की। वहाँ सफलता की आशा न देख वह उज्जैन की तरफ चला गया और उसे लूटने में सफल हुआ। दो बरस बाद उसके भतीजे और दामाद अलाउदीन ने मालवे पर फिर चढ़ाई करके भिलसा अर्थात् पूरवी मालवा पर अधिकार कर लिया। तब से मालवा दिल्ली का स्वा वना।

इधर १२६२ ई० में मंगोल सतलज पार कर सुनाम (पिटयाला के पास) तक बढ़ श्राये, किन्तु वहाँ उनकी हार हुई, श्रीर उनमें से तीन हजार नें मुसलमान बन कर सुल्यान की सेवा स्वीकार की।

§ २. अलाउद्गीन की महाराष्ट्र चढ़ाई—मालवे का मुख्य अंश
जीता जाने से गुजरात अरोर दक्खिन का सीधा रास्ता तुकों के हाथ आ गया।



देवगिरि का गढ़

श्राजकल के इलाहाबाद जिले का मुख्य स्थान तब कड़ा-माणिकपुर था। वह दिल्ली सल्तनत का सब से पूरवी प्रदेश था, क्योंकि बलबन की मृत्यु पर उसका बेटा लखनौती में स्वतन्त्र हो गया था श्रोर बिहार लखनौती के साथ था। भा॰ — २५ श्रलाट हीन कड़ा का हाकिम था। वह महत्त्राकां ह्यी था। पहले उसने बंगाल जीतने का हरादा किया, पर पीछे उसे दिक्खन जीतना उपयुक्त प्रतीत हुआ, क्यों कि दिक्खन भारत के हिन्दू राज्य भीतर से सब बोदे हो चुके थे श्रीर उनमें खूब धन सिख्यत था। मालवे की पूर्वी सीमा पर चेदि राज्य का चन्देरी प्रदेश (= आजकल के सागर दमोह जिले) था। श्राठ हजार सेना के साथ चन्देरी पर चढ़ाई करने के बहाने श्रलाउद्दीन दिक्खन की श्रोर बढ़ा श्रीर चन्देरी से इलिचपुर होते हुए एकाएक देवगिरि को जा घेग (१२६४ ई०)। वहाँ के राजा रामदेव ने ख्याल भी न किया था कि उसपर यों एकाएक श्राक्रमण हो जायगा। देवगिरि का पहाड़ी गढ़ श्रत्यन्त दुर्भेंदा था, पर उसमें रसद ठीक से जुटा कर न रक्खी गई थी। रामदेव ने हार कर इलिचपुर का इलाका (उत्तरी बराइ) श्रीर बहुत सा धन श्रलाउद्दीन को दिया। श्रपनी उस लूट को लिये वह कड़ा वापिस श्राया। वहाँ उसने सुल्तान को वह लूट भेंट करने के बहाने बुलाया। खूढ़ा चचा जक उसे छाती से लगा रहा था तब उसने उसे कल्ल करा दिया श्रीर खुद दिल्लो का सुल्तान बन बैटा (१२६५ ई०)।

§ 2. गुजरात-राजस्थान-विजय — राज सँभालते ही श्रलाउद्दीन को मंगोलों का सामना करना पड़ा। १२६६ ई० में एक लाख मंगोल मुलतान पंजाब श्रीर सिन्ध जीतने को चढ़ श्राये। मेनापित जफरखाँ ने जजन्धर के पास उन्हें हरा दिया श्रीर वे लौट गये। मंगोलों के श्राक्रमण श्रलाउद्दीन को श्रपने लच्च से न टाल सके।

१२६७ ई० में उसने अपने भाई उल्लूगलाँ और सेनापित नसरतलाँ को गुजरात पर चढ़ाई करने भेजा । मालवे से उन्होंने मेवाड़ के रास्ते बढ़ना चाहा, किन्तु राजा समरिसंह ने उन्हें मार भगाया । तब मेवाड़ के दिक्लन घूम कर वे आसावल ( आशापल्ली ) जा पहुँचे । यह वह स्थान है जहाँ अब अहमदाबाद वहा है । वहाँ से उन्होंने आणहिलपाटन पर चढ़ाई कर उसे ले लिया । राजा कर्ण, जिसे गुजरात में करण घेलो (पगला कर्ण) कहते हैं, भाग कर देविगिरि चला गया । तुकों ने खम्भात का प्रदेश खूब लूटा और उजाड़ा ।

गुजरात की चटाई से लौटते हुए नौमुस्लिम मंगोलों ने विद्रोह किया 🖢

वे बड़ी संख्या में मारे गये श्रीर बहुत से जहाँ तहाँ भाग गये। श्रलाउद्दीन ने दिल्ली में उनकी स्त्रियों श्रीर बच्चों से बदला चुकाया। १२६६ ई० में फिर दो लाख मंगोल सेना कुतलग नामक सरदार के नेतृत्व में दिल्ली तक श्रा पहुँची। इस बार उन्होंने रास्ते में कहीं लूटमार न की क्योंकि दिल्ली को जीत लेना ही उनका उद्देश था। घोर युद्ध के बाद उनकी हार हुई। इस युद्ध में सेनापित ज़फरखाँ काम श्राया।

मालवा और गुजरात के दिल्ली साम्राज्य में चले जाने से राजस्थान के राज्य तीन तरफ से घिर गये। ऋलाउद्दीन ने एक तरफ इन राज्यों को जीतना तथा दूसरी तरफ तासी के आगे दिक्खन की ओर बढ़ना अपना उद्देश बना लिया। राजस्थान में राथपम्भोर का चौहान राज्य उसका सबसे पहला पड़ोती या। वहाँ के राजा हम्मीर ने इसी अवसर पर एक भागे हुए मंगोल सरदार को शरण दी, और अलाउद्दीन के माँगने पर उसे लौटाने से इनकार किया। अलाउद्दीन ने तब उसपर चढ़ाई की। एक बरस के कड़े युद्ध के बाद हम्मीर के मारे जाने पर गढ़ सुलतान के हाथ लगा। सेनापित नसरतखाँ भी इस युद्ध में काम आया (१२०१ ई०)। राथपम्भोर की जीत से दिल्ली सल्तनत की सीमा मेवाड़ से जा लगी। समरसिंह के बेटे रत्नसिंह को मेवाड़ की गद्दी पर बैठे अभी कुछ महीने ही बीते थे कि अलाउद्दान ने चित्तौड़ को घेर लिया (१२०१ ई०)। ६ महीने घिरे रहने के बाद रसद और पानी चुक गये तो गढ़ अलाउद्दीन के हाथ आया। रत्नसिंह मारा गया और उसकी रानी पिद्मिनी ने बहुत सी स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का राज्य अपने बेटे खिजरखाँ को दे कर उसका नाम खिजराबाद रक्खा।

§ ४. मंगोलों के आक्रमण — श्रलाउद्दीन चित्तौड़ को मुश्किल से ले पाया था कि दिल्ली पर मंगोलों की नई चढ़ाई की खबर श्राई। तरगी नामक मंगोल सरदार ने बड़ी सेना के साथ जमना किनारे डेरा श्रा डाला श्रौर दिल्ली को घेर लिया था। श्रलाउद्दीन के श्राने पर वह हट गया। मंगोलों को किलों को सर करने का श्रभ्यास न था, इसी से वे दिल्ली के घेरे से ऊब गये थे। १३०४ ई० में फिर मंगोल चढ़ाई हुई। तब श्रलाउद्दीन ने गाजी तुग्लक नामक

सेनापित को मगोलों को रोकने के लिए दीपालपुर के सरहद्दी थाने पर नियुक्त किया। उसके बाद भी दो बार मंगोल फिर चढ़ आये, पर गाज़ी तुगलक ने उनका हटता से मुकाबला किया, और फिर तो उसने कई बार काबुल और लमगान तक उनका पीज़ा किया।

सन् १३०५ से १३११ ई० तक ग्रालाउद्दीन ने मारवाड़ पर सेनाएँ भेज कर सिवाना जालोर भिन्नमाल सांचोर ग्रादि छोटे छोटे राज्य जीत लिये तथा जयसलमेर को भी लूटा ।

§ ५. मिलक काफूर को दिक्खन चढ़ाइयाँ — गुजरात की चढ़ाई में श्रालाउद्दीन की सेना ने जो दास पकड़े थे उनमें से दो श्राळूत थे जो मुसलमान बनने पर मिलक काफूर श्रीर नासिस्होन खुसरो कहलाये। काफूर घड़ जात का था जो गुजरात में बर्चन माँजने का काम करते हैं। उसमें सेनानेतृत्व की स्वाभाविक योग्यता थी। वह हिन्दू रहता तो बर्चन ही माँजता रहता, मुसलमान बनने पर उसकी महत्वाकांचा जाग उठी श्रीर उसे श्रापनी योग्यता दिखाने का श्रावसर मिला। राजा रामदेव ने इिलचपुर का कर भेजना बन्द कर दिया था, इसलिए १३०६-७ ई० में श्रालाउद्दीन ने बड़ी सेना मिलक काफूर के नेतृत्व में उधर रवाना की। नासिक के उत्तर श्रीर ताती के दिक्खन का पहाड़ी प्रदेश जो महाराष्ट्र का उत्तरपिन्छमी छोर है, बागुलज देश या बागलान कहलाता था। गुजरात से भाग कर कर्ण सोलंकी रामदेव के राज्य में बागलान के साल्हेरगढ़ में रहता था। मिलक काफूर ने मालवा श्रीर गुजरात होते हुए वहाँ कर्ण को जा घेरा श्रीर हराया। देविगिरि का यादव राजा रामदेव श्रीर उसका बेटा शंकर भी कैद हो कर दिल्ली पहुँचे, श्रीर श्राधीनता मानने पर श्रापने देश वापिस मेजे गये। इलिचपुर प्रान्त काफूर ने दखल कर लिया।

दूसरे बरस काफूर को श्रोरंगल की चढ़ाई पर भेजा गया (१३०८ ई०)।
एक बरस गढ़ में घिरे रहने के बाद राजा प्रतापक्द ने बहुत सा खजाना श्रीर
वार्षिक कर का वचन दे कर छुटकारा पाया। एक हजार ऊँटों पर उस लूट को
लादे हुए काफूर दिल्ली वापिस पहुँचा।१३१० ई० के श्रन्त में वह फिर रवाना
हुन्ना श्रीर घोरसमुद्र के राजा बीर बल्लाल को हरा कर उससे भारी रकम वसूल

की श्रौर श्रधीनता का वचन लिया।

तिमळ देश के राजा कुलशेलर ने अपने होटे बेटे वीर पांड्य की अधिक योग्य जान कर उत्तराधिकारी बनाया था। इसपर बड़े बेटे सुन्दर पांड्य ने पिता को मार डाला (१३११ ई०), और जब वीर पांड्य ने उसपर चढ़ाई की तब वह मिलिक काफूर की मदद लेने पहुँचा। इस दशा में काफूर ने मिअवर' पर चढ़ाई की। घाट पार कर वह कावेरी काँठे में उतरा और करणानूर पर छावनी डाली। वहाँ से श्रीरंगम् चिदम्बरम् आदि की बस्तियों और मिन्दरों को लूटते हुए उसने तिक्चिरण्यल्ली से मदुरा पर चढ़ाई की, श्रोर मदुरा से पट्टणम् अर्थात् रामेश्वरपट्टण के सामने तक जा पहुँचा, जहाँ उसने मिस्जद बनवाई। वीर पांड्य इस बीच जंगलों में भाग गया था। मदुरा में कुछ सेना छोड़ कर बहुत बड़ी लूट के साथ १३११ ई० के अन्त में काफूर दिल्ली पहुँचा।

\$ द. रिवयमां कुलशेखर—मिलिक काफूर के तिमळिनाड से लौटते ही केरल के क्रूनक-वंशी राजा रिववमां कुलशेखर ने समूचे तिमळ देश पर ऋधिकार कर लिया । मदुरा में दिल्ली की जो सेना थी, वह उस शहर में धिर गई। वीर पांड्य कोंकण भाग गया। रिववमां की राजधानी कोल्लम् थी।

देविगिरि के राजा शंकर ने खिराज देना बन्द कर दिया और पिछली चढ़ाई में मदद भी न की थी। इस कारण १३१३ ई० में काफूर ने चौथी बार दिक्खन पर चढ़ाई कर उसे हराया और समूचे महाराष्ट्र को लूटा।

§ ७. अलाउद्दीन का शासन अलाउद्दीन कठोर शासक था। तुर्क सरदारों की उच्छुङ्खलता द्याने के लिए उसने उनके पारस्परिक प्रीतिभोजों तक को बन्द कर दिया। उसने स्वयं शराब पीना छोड़ा और राज्य में उसको कड़ी मनाही कर दी। उसने सब मुफ्तखोरों की वक्फ जागीरें आदि जब्त कर लीं। पिछले सुल्तान शरीअत अर्थात् इस्लामी कानून के अनुसार शासन करते थे; अलाउद्दीन ने अपने राजकीय अधिकार को उससे भी ऊँचा मान कर स्वतन्त्रता से नियम बनाये। वह अपने जासूनों द्वारा अपने हाकिमों के कार्यों का पूरा पूरा

<sup>\*</sup> कोल्लम् का बिगाइ। हुन्ना श्रंप्रेजी रूप किलोन ( Quilon )

पता रखता था। उसकी सेना तो सुसंघटित थी ही।

दोश्राव के हिन्दू ज़मींदारों को भी उसने दवाया, श्रीर उनपर वस्नी का ५० फी सदी तक कर लगा दिया। कहते हैं उनकी यह हालत हो गई कि वे न घोड़े पर चढ़ सकते श्रीर न श्रच्छे कपड़े पहन सकते थे। व्यापार श्रीर बाजारों का श्रलाउद्दीन ने पूरा नियन्त्रण किया, यहाँ तक कि चीजों के भाव तक तय कर दिये। वैसा करने का प्रयोजन शायद यह था कि ज़मींदार श्रीर बिचवानिये गरीब प्रजा को न लूट पार्वे। कहते हैं इन उपायों से राज्य में सुभिन्न रहा।

§ ८. लखनौती सल्तनत का विस्तार—बलबन के मरने पर जब कैकोबाद दिल्ली की गद्दो पर बैठा था तब उसका बाप नासिक्द्दीन महमूद लखनौती में स्वतन्त्र हो गया था । दिल्ली राज्य के विस्तार के साथ साथ लखनौती राज्य का भी विस्तार हुन्ना । बिहार भी लखनौती के सुलतानों के न्न्रधीन रहा । लखनौती के इन सुल्तानों के राज्यकाल यों हैं—



१२६८ ई० में दिक्लिनी बंगाल का मुख्य नगर सातगाँव जीता गया।
फिर शम्मुद्दीन फीरोज़ के प्रशासन में उसके बागी बेटे गयामुद्दीन बहादुर
ने सीनारगाँव छीन कर सेन राजवंश को मिटा दिया। इस प्रकार बंगाल का
मुख्य भाग लखनौती के ऋधीन हुऋा। पूरव में सिलहट और त्रिपुरा, और
दिक्लिनी समुद्रतट पर यशोहर खुलना ऋादि प्रदेशों में छोटे छोटे हिन्दू राज्य बने
रहे। उत्तर बंगाल से कामरूप राज्य तो ऋहोमों के हाथों समाप्त हो गया, पर
कामतापुर में एक हिन्दू राज्य बना रहा।

§ ९. तिरहुत का कर्णाट राज्य — यो जब बंगाल का बड़ा श्रंश लखनौती सल्तनत में चला गया श्रौर बिहार श्रर्थात् मगध ( श्राजकल का केवल दिक्खनी बिहार ) भी उसके अधीन था, तथा दिल्ली सल्तनत में मेबाइ मार वाइ जैसे दुर्गम प्रदेश भी सम्मिलित हो चुके और उसका अधिक्य आन्त्र और कर्णाटक तक पहुँच गया, तब भी तिरहुत के खुले मैदान में जो दिल्ली और लखनौती के बीच संधे रास्ते पर था, नान्यदेव के वंशज कर्णाट राजाओं ने अपनी स्वाधीनता बनाये रक्षी । तिरहुत की पिन्त प्रमी और पूरवी सीमाओं पर कोई पहाड़ या मरुभूमि नहीं है, उसकी दिक्खनी सीमा केवल गंगा से बनती है। किन्तु जहाँ कोई प्राकृतिक रकावट उसकी रहा करने वाली न थी वहाँ प्रकटा उस राज्य के पालकों की जागरूकता ऐसी थी कि जिसे देख कर कड़ा-माणिकपुर से तिरहुत के इतना नजदीक रहते हुए भी अलाउद्दोन ने उसार चढ़ाई करने में कोई लाभ न देखा। चेदहवीं शताब्दी के आरम्भ में तिरहुत के राजा हरसिंहदेव के मन्त्री चर्छश्वर ने नेपाल को भी जीत कर तिरहुत राज्य में मिला दिया।

\$१०. नासिरुट्दीन खुसरो—श्रलाउद्दीन के बूटा होते होते दिल्ली राज्य का संयटन ढीला पड़ने लगा। उसकी मृत्यु (१३१६ ई०) के बाद मिलक काफूर ने उसके दो बेटों की श्राँखों निकलवा दीं, पर तीसरा मुवारक बच निकला। काफूर को मार कर वह गद्दी पर बैटा। दिल्ली के इस राजविष्त्रव में दिक्खन के राज्य स्वतन्त्र हो गये। वीर-बल्ताल ने घोरसमुद्र को फिर से बसाया (१३१६ ई०), श्रौर देविगरि तथा श्रोरंगल ने भी कर देना छोड़ दिया। मुवारक ने देविगरि के राजा हरपालदेव पर, जो रामदेव का दामाद था, चढ़ाई की, श्रौर उसे पकड़ कर उसकी खाल उधड़वा दी। तब उसने महाराष्ट्र में उस राज्य को मिटा कर देविगर को दिल्ली का सूबा बना दिया श्रौर वहाँ श्रपने हाकिम नियत किये (१३१८ ई०)। उसने सेनापित खुसरो को श्रोरंगल पर मेजा। राजा प्रतापस्त्र ने फिर कर देना स्वीकार किया श्रौर राज्य के पाँच परगने सौंप दिये। श्रोरंगल से देविगरि लौट कर खुसरो ने मश्रवर पर चढ़ाई की, जहाँ बरसात के कारण उसे छावनी में बन्द पड़ा रहना पड़ा।

दिल्ली लौट कर खुसरो ने मुबारकशाह को अपने हाथ की कठपुतली बना लिया। पीछे उसका काम तमाम कर खुसरो नासिस्हीन नाम से दिल्ली को गही पर बैठा (१३२० ई०)। उसके दिल में हिन्दू संस्कार बाकी थे। पुराने सरदारों को दबा कर उसने अपनी जात के लोगों को बड़े बड़े पदों पर पहुँचा दिया और मिस्तदों में कुरानों के ऊपर मूर्तियाँ रखवा दीं। उस के जोर-जुल्म से तुर्क तंग आ गये। दीपालपुर के हाकिम गाजी तुगलक ने दिल्लो पर चढ़ाई की और खुसरो को मार डाला (१३२० ई०)। कुल ३० बरस शासन करके खिलाजी राजवंश मिट गया, और गाजी तुगलक गयासुद्दीन के नाम से दिल्लो की गद्दो पर बैटा।

\$ ११. गयासुद्दीन तुगलक—गयासुद्दीन तुगलक किसी गरीब तुर्क का बेटा था । उसकी माँ पंजाब की जही (जाटनी) थी । उसने दिल्ली के शासन को फिर से व्यवस्थित किया । श्रोरंगल के राजा प्रतापरुद्ध ने कर देना फिर बन्द कर दिया था । उसके विरुद्ध गयासुद्दीन ने श्रपने बेटे जूना को भेजा, जो एक बार (१३२१ ई०) विफल लोट कर दूसरी बार सफल हुआ (१३२३ ई०)। राजा प्रतापरुद्ध कैदी बना कर दिल्ली भेजा गया, श्रोर तेलंगण को दिल्ली का सूबा बना दिया गया । श्रोरंगल से जूना ने राजमहेन्द्री पर चटाई कर उस नगर को ले लिया । वहाँ से उसने उड़ीसा के राज्य पर धावा मारा । उड़ीसा में तब नरसिंहदेव १म का पड़पोता मानुदेव २य राज कर रहा था।

गयासुद्दीन के दीपालपुर से दिल्ली जाते ही सिन्ध के समरा सरदार, जो वहाँ के ग्रसल शासक थे, विद्रोह कर स्वतन्त्र हो गये। गयासुद्दीन उधर ध्यान न दे सका। इसके बाद सिन्ध नाम को ही दिल्ली के ग्राधीन रहा।

बंगाल में शम्मुद्दीन फीरोज के मरने पर उसके बेटे आपस में लड़ने लगे । उनमें से दो दिल्ली के मुल्तान से मदद लेने पहुँचे । १३२४ ई॰ में गयामुद्दीन ने बंगाल पर चढ़ाई की । वह गंगा के उत्तर उत्तर तिरहुत के रास्ते बढ़ा । इस कारण राजा हर्रांसहदेव से उसका युद्ध हुआ । हरसिंहदेव को नेपाल भागना पड़ा । बंगाल को जीत कर गयामुद्दीन ने लखनौती सातगाँव और सोनारगाँव के तीन प्रान्त बना दिये और उनमें अपने हाकिम नियुक्त किये ।

वह लौट कर दिल्ली आया तो उसके बेटे जूना ने उसके स्वागत को शहर के बाहर लकड़ी का कुश्क (तोरण) खड़ा कराया, जो ठीक मौके पर सुल्तान के ऊपर गिर पड़ा (१३२५ ई०)। यह जूना की ही करतूत थी।

गयासुद्दीन सीधा सादा कर्तव्यपरायस पुरुष था। दिल्ली के पास तुगलकाबाद किले की इमारत में, जो उसने बनवाई थी, उसका वही गौरवयुक्त सीधापन भलकता है।

§१२. दिल्लो सल्तनत का चरम विस्तार—दिल्ली की पहली सल्तनत गयास तुगलक के प्रशासन में अपनी चरम सीमा पर पहुँची । मुलतान दीपालपुर श्रीर लाहौर से सोनारगाँव श्रीर सातगाँव तक केवल तिरहुत का एक प्रान्त बाकी था, जो उसके ऋघीन न हुआ था। पर तिरहूत का भी पराभव हो चुका था। मालवा सहित राजस्थान तथा कच्छ काठियावाङ के बिना गुजरात भी उसमें सम्मिलित थे। मालवे के पूरव लगा हुन्ना चन्देरी का सूचा (⇒सागर-दमोह ज़िले ) भी, जो पुराने चेदि राज्य में था, गयासुद्दीन के ऋघीन था ! दिक्लन में महाराष्ट्र ऋौर तेलंगण दिल्ली साम्राज्य के ऋन्तर्गत थे ऋौर कर्णाटक (घोरसमुद्र) का राजा कर देता था। 'मञ्जवर' अपर्धात त्रिमळनाड का भी पराभव हो चुका था श्रौर उसपर दिल्लो साम्राज्य का दावा था। भारतवर्ष का मुख्य भाग जो दिल्लो के ऋधीन न हुआ था, वह था एक तो बंगाल श्रोरंगल चन्देरी श्रौर कड़ा-माणिकपुर के बीच का जिसमें जभौती चेदि छत्तीम-गद ( महाकोशल ) भाइखंड ( छोटा नागपुर ) ग्रौर उड़ीशा सम्मिलित थे, तथा दूसरा कश्मीर से ग्रासम तक का उत्तरी पहाड़ी ग्रांचल ग्रांर कश्मीर के साथ लगा हुन्ना खोकरों का रावलांपेंडी प्रदेश (पूरवी गन्धार)। सिन्ध भी श्रव वस्तुतः स्वतन्त्र था।

§१३. कश्मीर में डुल्च स्रीर रिंचन—कश्मीर में लद्मदेव के उत्तराधिकारी सिंहदेव ने, जो स्रारम्भ में केवल लिदर दून का राजा था, किसी प्रकार "च्याकुल भूमि की रचा की।" लिदर दून से वोलुर सरोवर तक की भूमि स्रर्थात् कश्मीर दून के पूर्वार्ध पर उसने फिर श्रिधिकार स्थापित कर लिया। किन्तु स्रपने १४६ वरस के प्रशासन (१२८७-१३०१) में वह कश्मीर के घाटों रास्तों की रच्चा कर नगोदर कज्जल के स्राक्रमण जैसी घटना फिर न होने देने के उपाय करने के बजाय नृतिंह का मन्दिर बनवाने, विजयेश्वर की मूर्चि को एक लाख निष्क से खरीदे दूध से नहलाने स्रीर शंकर की वन्दना करने में

ही लगा रहा! उसकी प्रजा उससे विरक्त हो गई, उसने एक निर्लंडजता का काम किया, जिससे ग्रन्त में उसी के एक राज्याधिकारी ने उसका काम तमाम कर दिया।

सिंहदेव के बाद उसका माई स्रदेव राजा हुआ। उसके एक मन्त्री ने समूची कश्मीर भूमि (शायद उरशा सिंहत) फिर से उसके वश में ला दी। किन्तु "वह राजा नाम का राज्य देश की रज्ञा करने के बहाने इसे उन्नीस बरस चार महीने और पाँच दिन (१३०१-१३२० ई०) खाता रहा!" उसका राज्यसपन केवल अपनी निरीह प्रजा के लिए था। नगोदर-कजन के लम्बे उपद्रव से पड़ोस के विदेशी लुटेशें ने देख लिया था कि कश्मीर में उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लग० १३१८ ई० में कश्मीर के उत्तर से "कर्म-सेन चकवर्तों का सेनापित" डुलुच या डुल्व ६० हजार सवारों के साथ कश्मीर उतरा, "मानो सिंह मृग की गुफा पर" आया हो! "कर्मसेन" प्रकटतः पूर्वी मध्य एशिया के किसी मंगोल शासक के नाम का संस्कृत रूपान्तर है। तभी कश्मीर के पूरव भोड़ देश (लदाख या जङस्कर) के राजकुल में मारकाट मची, जिससे बच कर रिंचन नामक भोट राजकुमार अपने बान्धवों और सैनिकों के साथ कश्मीर के उत्तरपूरवी छोर पर आ डटा।

कश्मीर की उत्तरपूरवी सीमा जोजी घाटे [१,१९५] पर तिब्बत या मोट से जहाँ लगती है, वहीं से सिन्ध नाम को छोटी नदी निकलती, जो श्रीनगर के खागे जेहलम में मिलती है। उस सिन्ध का काँठा लहर [= ग्राधुनिक लार] कश्मीर का सबसे बड़ा परगना है। वहाँ के ठिकानेदार रामचन्द्र ने रिंचन को कश्मीर की सीमा पर से हटाने का यत्न किया, पर राजा स्ह्देव को रामचन्द्र से ईच्चा थी, सो उसने उसे सहायता न दी। स्हदेव ने ग्रपने एक मन्त्री उदयन को डुलव के पास उसे अच्छी रकम दे कर लोटा देने के लिए भेजा। डुलव ने वह पेशकश स्त्रीकार नहीं की, श्रीर ग्रपनी तुकों ताजिकों (पामीर के ग्रायमाधियों) मंगोलों की सेना सारे कश्मीर में फैला कर लूटमार-उबाड़ शुरू की।

"डुल्च की श्राग " में सब कश्मीरी पतंगे बन कर" मुनने लगे! जिन्होंने बच कर भागना चाहा उनमें से पूरव जाने वालों को रिंचन के सैनिक पकड़

लेते, सो बहुत लोग पच्छिम ब्रौर दिक्लन -गन्धार को -भागे। ठिकानेदार लोग अपने अपने कोटलों में बन्द पड़े रहे; डुस्च ने भी उन्हें नहीं छेड़ा, क्योंकि उसे कोटलों पर अपनी शक्ति और क.ल नष्ट नहीं करना था। श्चन्त में वह श्रीनगर पहुँचा। वहाँ से भी लोग भागे, पर बहुतेरे भगोड़ों को उसके सैं।नेक पकड़ कर बाँघ लेते । "राजा भी डर के मारे कहीं उल्लू की तरह जिप कर जा बैठा।" पकड़े हुए स्रोग पहले तो धन दे कर छुटकारा पाते रहे, पीछे घोड़ों के बदले में बेचे जाते रहे! जो मेहनत मजदूरी करने योग्य थे उन्हें दास बनाया गया । उनकी छाती श्रौर कन्धे के जोड़ पर छेद कर चाम की एक एक डोर से एक साथ बहुत से दासों को बाँध कर विजेता उन्हें हाँकते! बीच बीच में "घास ईंधन ब्रादि के बोफ ढोने के लिए वे कैदी " ऐसे छोड़े जाते जैसे बिलावों द्वारा चूहे !" डुल्च के सैनिकों की देखादेखी देश के पड़ोस श्रीर भीतर के दरद खश भीड़ श्रीर तुर्क श्रादि भी लूटमार में जुट गये। बहुत से लोग लुटेरों से बचने को गुफाश्रों में जा छिपे। उन्हें "उनमें से निकालने के लिए निर्दय तुकों ने गुफाओं के मुँह में धुत्राँ दे दिया।" सवा सी बरस बाद कश्मीरी ऐतिहासिक जोनराज लिखता है कि उसके काल तक उन गुफाओं में हिंडुयों के ढेर तथा धुएँ के दाग दिखाई देते थे !

कश्मीर के उत्तर तरफ लघु हिमालय का हरमुकुट (हरमुक) पर्वत है श्रीर उसके श्रागे कृष्णगंगा दून [१,१ ५ १ ] पार कर महा-हिमालय। इन दोनों के घाटे केवल गर्मियों के चार महीने—मध्य जेठ से मध्य श्रसौज तक—खुले रहते हैं। डुल्च उन घाटों के खुल ने पर जून के श्रन्त में कश्मीर श्राया था। गर्मियाँ कश्मीर में बिता कर श्रव उसे बड़ी लूट के साथ वापिस जाना था। इसलिए वह उत्तरी घाटों के बरफ से बन्द होने के पहले सितम्बर में ही हरमुक के त्रागवल घाटे से, जिसपर से श्रव भी श्रीनगर से गिलगित जाने वाला रास्ता गुजरता है, वापिस चला गया। "उस बिलाव के चले जाने पर मरने से बचे हुए कश्मीरी मूसे धीरे धीरे बिलों के श्रन्दर से निकले!"

रिंचन जो अब तक भागे भटके कश्मीरियों को पकड़ कर उन्हें अपने भोट प्रदेश में बेच बेच कर धन जुटा रहा था, अब कश्मीर को जीतने के लिए बदा । रामचन्द्र ने पग पग पर उसे रोका । श्चन्त में रिंचन ने श्चपने सैनिकों के एक दल को गर्म कपड़े के भोटिया सौदागरों के भेस में लहरकोड़ के श्चन्दर भेज रामचन्द्र को घोखे से मरवा कर वह कोड़ (गढ़) ले लिया। "रामचन्द्र के कुलोद्यान की कल्पलता"—बहुत सम्भवतः उसकी युवती बेटी—कोटादेवी को उसने श्चपनी पत्नी बना लिया। रिंचन के लहर से श्रीनगर की श्चोर बढ़ने पर "डरा हुश्चा राजा-सियार " (किसी) गुफा में जा घुमा", पर पकड़ा श्चौर मारा गया (नवम्बर १३२० ई०)। रिंचन कश्मीर का राजा बना। उसने सारे कश्मीर को श्चधीन कर डामगें (ठिकानेदारों) को दृदता से वश में किया श्चौर "प्रजा के हित के लिए तत्मर रहते हुए" ऐसा न्यायपूर्ण शासन स्थानित किया कि "दोप करने वाले श्चपने पुत्र मन्त्री या मित्र को भी चमा नहीं दिखलाई।" उसने एक कश्मीरी शैव श्चाचार्य से शैव मत की दीचा लेनी चाही, पर रिंचन के विदेशी होने के कारण उस श्चाचार्य ने "उसपर श्चनुप्रह नहीं किया"। रिंचन तब इस्लाम की श्चोर मुका।

स्हदेव ने अपने जिस मन्त्री उदयन को डुल्च के पास भेजा था, वह डुल्च की चढ़ाई के बीच गन्धार (पेशावर या रावलपिंडी) भाग गया था। उसने अब वहीं से षड्यन्त्र कर रिंचन के कुछ भोटिये साथियों को उसके विरुद्ध भड़का दिया। उन साथियों ने रिंचन पर आक्रमण किया जिससे वह मूर्छित हो गिर पड़ा। उसकी जान बच गई, पर उसने जान लिया कि अब अधिक दिन जी न सक्ँगा।

सृहदेव के प्रशासन में डुल्च की चट्टाई के ५-६ बरस पहले कश्मीर में पड़ोस के प्रदेश से दो योग्य व्यक्ति ग्रा कर राजकीय सेवा में लगे थे। इनमें से एक था श्रलंकार चक्क जो दरददेश से श्राया था। दूसरा था शाहमेर जो कश्मीर के दिवलन लगे श्रिमिसार देश [४,१९५] के उत्तरपूर्वी छोर का था। शाहमेर का पूर्वज कोई पार्थ श्रीर उसका बेटा बभ्रुवाहन श्रपने प्रदेश में प्रित्य रह चुके थे। उनका वंशज कुरुशाह, उसका बेटा ताहराज श्रीर ताहराज का बेटा शाहमेर था। रिंचन के प्रशासन में शाहमेर ऊँचे पद पर पहुँच गया। रिंचन ने श्रपनी मृत्यु निकट देल कोटादेवी श्रीर उसके बेटे की रहा। का भार

शाहमेर को शोंगा। कुछ मास बाद रिंचन च त बसा (दिस॰ १३२३ ई॰)। टदयन तब गन्धार से कश्मीर का राज्य लेने आया। शाहमेर ने आपनी शक्ति यथे छ न देखते हुए "मूर्त जयश्री सी श्रीकोटादेवी के साथ तब उस उदयनदेव को कश्मीर की भूमि प्राप्त करा दी।"

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. ऋलाउद्दीन खिलजी ने देविगिरि पर चढ़ाई कहाँ से किन दशास्त्रों में की ? उसका फल क्या हुआ ?
- २. राजस्थान मालवा गुजरात के कौन कौन से राज्य खिलजी साम्राज्य में किस कम से मिलाये गये ?
  - ३. खिल्जी साम्राज्य वी पूर्वी सीमा कहाँ तक थी ?
- ४. मलिक काफूर कौन था ? उसने दिक्खन भारत के राज्यों को किन दशात्रों में किस कम से जीता ?
- ५. सातगाँव सोनारगाँव किस कारण प्रसिद्ध थे ? वे कौन सी सल्तनत में पहले-पहल कब मिलाये गये ? उस सल्तनत का विस्तार उन्हें जीतने से पहले कहाँ तक था, बाद में कहाँ तक हुन्ना ?
- ६. उत्तर भारतीय मैदान में कौन सा राज्य खिलजी साम्राज्य युग में दिल्ली श्रौर लखनौती सल्तनतों से स्वतन्त्र रहा ?
  - ७. गाजो तुगलक का ऐतिहासिक चरित संनेप से लिखिए।
- ः. दिल्ली में मुबारक खिलजी तथा गयासुद्दीन तुगलक के प्रशासन काल की कश्मीर इतिहास की घटनावली लिखिए।
- ६. दिल्ली सल्तनत की उसके अधिकतम विस्तार के काल में सीमाएँ कहाँ कहाँ तक थीं?

## अध्याय ५

# दिल्ली साम्राज्य का हास ऋौर प्रादेशिक राज्यों का उदय (१३२५—१३६८ ई०)

नदी के बाँवें सागर प्रदेश का हाकिम बहाउद्दीन गुर्शास्य था। उसने मुहम्मद को सुल्तान मानने से इनकार किया और देवगिरि पर चढ़ाई की। मुहम्मद ने तब दिक्खन पर चढ़ाई की (१३२७ ई०), और बहाउद्दोन, जो घोरसमुद्र के राजा के पास भाग गया था, पकड़ा और मारा गया। उसी प्रसंग में मुहम्मद ने घोरसमुद्र राज्य को भी दखल करने की चेष्टा की और मझबर पर नई फौज भेजी। प्रकटतः उसका विचार समूचे दिक्खन भारत को जीतने का था। इसलिए उसने दिल्ली के बजाय देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया और उसका नाम दौलताबाद रक्खा। बहाउद्दीन की खाल में भुस भरवा कर उसे प्रान्तों में धुमवा दिया कि फिर कोई विद्रोह करने की न सोचे। उसका उलटा फल हुआ। मुलतान के नाजिम ने, जिसे गयासुद्दीन तुगलक अपने भाई की तरह मानता था, उस लाश को दफनवा दिया और स्वयं विद्रोह किया (१३२८ ई०)। तब मुहम्मद को अपनी दिक्खन की योजनाएँ छोड़ पंजाब जाना पड़ा। मुलतान का प्रबन्ध करके वह लौटता ही था कि मंगोलों की एक सेना पंजाब लाँघ कर जमना तक चढ़ आई। उन्हें हरा कर उसने कलानौर\* तक उनका पीछा किया।

मुहम्मद तुगलक पट्टा लिखा विद्वान था, पर सनकी क्रूर और मूर्ख । समूचे दिन्छन के अतिरिक्त पहाड़ी राज्य जीतने की योजनाएँ भी उसके दिमाग में थीं, जिनके लिए क्पये की जरूरत था । इसलिए उसने दोश्राब के किसानों पर एकदम दूना ितगुना कर बट्टा दिया । दूसरे, उसने ताँबे का सिक्का चलाया और उसे सोने चाँदी के बराबर ठहराया । पर यदि शाही टकसालों में सिक्के दल सकते थे तो लोगों के घरों में भी दल सकते थे । इसलिए ताँबे के सिक्के इतने बन गये कि उनका मृह्य ताँबे के ही बराबर रहा । तब मुह्त न ने उनका चलन बन्द किया, और उन्हें खजाने में लौटाने का हुक्म दिया । लोग उन्हें लौटा लौटा कर चाँदी सोने के सिक्के ले गये, जिससे खजाने को भारी नुकसान हुन्छा ।

ये नये प्रबन्ध करके सन् १३३० में मुहम्मद अपनी राजधानी ( दौलता-

<sup>\*</sup> कलानीर तीन हैं, एक गुरदासपुर जिले में, एक जमना के पच्छिम जगाधरी के पास, तीसरा रोहतक जिले में। यहाँ तीसरा प्रतीत होता है।

बाद ) पहुँचा । तब उसे सोनारगाँव के हाकिम के विद्रोह की खबर मिली । विद्रोही पकड़ कर मार डाला गया । उसी प्रसंग में तिरहुत को भी जीत कर वहाँ एक तुगलकपुर की स्थापना की गई । इसी बीच किसानों के प्रति सुलतान की नई नीति फल लाने लगी । किसानों ने देखा कि वे बढ़ा हुआा कर किसी तरह नहीं दे सकते तो वे खेत छोड़ कर भागने लगे । उन्हें दंड देने को मुहम्मद फिर दिल्ली आया और दोआब पर चढ़ाई की । बरन (ऊँचागाँव या बुलन्द-शहर) कन्नौज दलमऊ आदि के इलाके उसने ऐसे उजाड़े मानो किसी शत्रु के देश पर चढ़ाई कर रहा हो ! और किसानों को जंगलों में घेर घेर कर ऐसे मारा मानो जंगली जानवरों का शिकार करता हो !

दिल्ली लौटने पर उसे खबर मिली कि मश्रवर में जिस सेनापित जलालुद्दीन को भेजा गया था वह वहाँ स्वतन्त्र सुलतान बन बैठा है (१३३५ ई०)।
वह फिर दिक्खन चला, पर श्रोरंगल पहुँचने पर उसकी सेना में बीमारी फैल
गई श्रौर उसे देविगिरि लौटना पड़ा। उसके दिमाग में पहाड़ जीतने की धुन
समाई थी। उसके लिए उसने बड़ी फौज खड़ी की, पर एक साल बाद जबतनखाह देने को खजाने में रुपया न रहा तब वह तितरिवतर हो गई। वह
पहाड़ जीतने के सपने देख रहा था कि इधर हुलागू नामक मंगोल सरदार श्रौरकुलचन्द्र खोकर ने मिल कर लाहौर पर कब्जा कर लिया श्रौर वहाँ के राजा
श्रौर मन्त्री बन बैठे। मुहम्मद फिर दिल्ली के लिए रवाना हुश्रा। हुलागू श्रौरकुलचन्द्र को उसके वजीर ने हरा दिया।

सिकों का परीक्षण विफल होने के बाद मुहम्मद ने मालगुजारी नीलाम करना अर्थात् प्रान्तों का शासन ऐसे व्यक्तियों को देना, जो अधिकतम मालगुजारी उगाहने का वचन दें, शुरू कर दिया। इससे जालिमों के हाथ में शासन चला गया। १२३६ ई० में मुहम्मद जब दिल्ली पहुँचा तब दिल्ली और दोश्राब के प्रदेशों में घोर दुर्भिन्न शुरू हो चुका था, जो सात साल तक जारी रहा। बहुत अंश तक यह उमकी हो करत्तों का फल था। अवध के सूबे में तब सुभिन्न था, इसलिए एक साल तक वह अपनी राजधानी फर्फलाबाद जिले में गंगा के किनारे ले गया। इस दशा में भी पहाड़ जीतने की सनक ने उसका: पीछा न छोड़ा ! एक लाख सवार उसने हिमालय की तरफ भेजे, जिनमें से साल भर बाद १० वापिस आये ! दिल्ली के चौगिर्द इलाके में प्रजा ने कृषि छोड़ कर लुटेरे जत्थे बना लिये थे । सुल्तान की एक लाख सेना नष्ट हो जाने से दूर के प्रान्तों से उसका डर उठ गया । मालगुजारी की नीलामी से प्रान्तों के शासक भी अयोग्य रह गये थे । यो अब सारा साम्राज्य दूटने लगा ।

§ २. मेवाड़ के सीसोदिया—मेवाड़ १३२६ ई० में ही स्वतन्त्र हो चुका था। वहाँ का राजा हम्मीर, जो गुहिलोत वंश [ ८, २ ६ ५ ] की एक छोटी शाखा का कुमार था, मुहम्मद के गद्दी पर बैठते ही स्वतन्त्र हो गया था। उस शाखा के पास तब तक सीसोदा गाँव की जागीर होने से हम्मीर के वंशज सीसोदिया कहलाये।

§ ३. विजयनगर का उदय श्रीर मदुरा की सख्तनत—होयसल राजा बीर-बल्लाल २य ने १२२७ ई० में जब यह देखा कि सल्तान उससे कर ले कर ही सन्तुष्ट होने वाला नहीं है, प्रत्युत उसका राज्य दखल करना चाहता है, तब वह अपने राज्य की रचा के उपाय करने लगा। उत्तरी सीमा पर उसने हाम्पी की किलाबन्दी की; वह स्थान ग्रागे चल कर विजयनगर कहलाया। ·पाँच यादव ( वोडेयार ) भाई उसकी सेवा में थे, जिनमें से बड़े तीन—हरिहर. कम्पन त्रौर बुक्क-के नाम प्रसिद्ध हैं। गोवा से नेल्लूर तक की उत्तरी दुर्ग-पंक्ति इन्हें सोंनी गई। तिमळ मैदान में बल्लाल ने तिरुवएगामले की किलावन्दी की--दिल्ली से मन्रज्ञर के रास्ते पर वह बहुत ग्रज्ञा नाका था। १३३५ ई० से जलालुदीन ग्रहसानशाह मग्रवर में स्वतंत्र हो गया तो बल्लाल ने उसे चारों तरफ से घेरा । कुछ काल बाद मन्नवर के सुल्तानों के हाथ में केवल कए एन्ट्र श्रीर मदुरा शहर रह गये। मदुरा में चौथे मुल्तान के राज्य-काल में बल्लाल ने करणानूर को भी घेर लिया; तब मदुरा के सुल्तान ने उसपर हमला किया। श्रास्ती बरस का बूढ़ा बल्लाल उस युद्ध में काम श्राया (१३४३ ई०)। उसके बेटे विरूपाच बल्लाल ने युद्ध जारी रक्ला । तीन बरस बाद वह भी खेत रहा । बुक के बेटे कुमार कम्पन ने तब अपने राजा की मृत्यु का बदला चुकाया, श्रीर समूचे तिमळ तट १र श्रिधिकार कर लिया । केवल मदुरा शहर में सल्तनत बची



नक्शा---२२ क

कश्मीर और उसके पड़ोस के प्राचीन प्रदेश

५ § ६ ] दिल्ली साम्राज्य का हास ग्रौर प्रादेशिक राज्यों का उदय ४०१ रह गई।

होयसल राजवंश के समाप्त हो जाने पर वोडेयार हिर्हर श्रौर बुक्क कम से कर्णाटकतमिळनाड के राजा हुए। पाँचों वोडेयार भाई श्रपने देश को स्वतन्त्र रखने का व्रत लिये हुए थे। विद्यारएय श्रौर सायण नामक दो विद्वान् भाई उनके परामर्शदाता थे।

इनकी देखादेखी प्रतापक्द्र के बेटे कृष्णया नायक ने भी १२४६ ई० में त्रोरंगल राज्य की पुनःस्थापना की ।

§ ४. बंगाल सल्तनत का उद्य—१३३६ ई० में वंगाल भी स्वतन्त्र हो गया । सोनारगाँव-सातगाँव (पूर्न ग्रीर दिक्खनी वंगाल में) फलरुद्दीन नामक व्यक्ति मुल्तान बन बैठा । लखनीती की गद्दी सन् १३४६ ई० में शम्मुद्दीन इलियास ने छीन ली । उसने तिरहुत पर भी ग्राधकार कर लिया, ग्रीर नेपाल की राजधानी काठमांड्र पर चढ़ाई कर उसे लूटा (दिसम्बर १३४६ ई०)। उसके बाद उसने बिहार-बनारस तक ग्रापना राज्य फैलाने का यहन किया।

\$ 4. बहमनी सल्तनत का उद्य — गुजरात ग्रौर महाराष्ट्र में बहुत से मुस्लिम सरदारों ने विद्रोह किया। मुहम्मद उन्हें दवाने के लिए १३४५ ई० में दिल्ली से निकला ग्रौर छुड़ बरस बाद उसी कोशिश में मरा। गुजरात का विद्रोह दवा कर वह देविगिरि पहुँचा। तब देविगिरि के विद्रोही कुलवर्गा भाग गये। उधर गुजरात में फिर विद्रोह हुग्रा ग्रौर मुहम्मद के वहाँ जाने पर दिल्ली विद्रोहियों के नेता हसन गंगू या कांगू ने महाराष्ट्र में नये राज्य की नींव डाली। कांगू ग्रपने को ईरान के सासानी सम्राट बहमन का वंशज मानता था, इस कारण इस वंश का नाम बहमनी पड़ा। बहमनो राज्य की राजधानी पहले कुलवर्गा (कलवर्ग) ग्रौर फिर विदर (बहरकोट) में रही।

§ ६. सुराष्ट्र के चूडासमा—गुजरात का दूसरा बिद्रोह दन्ना कर मुहम्मद ने सुराष्ट्र या सोरठ (काठियावाड़) को जीतने को चेथ्टाएँ कीं, पर चूडा-समा वंश के राजा मंडलीक ने उसका बहादुरी से मुकाबला किया ।‡ गुजरात

<sup>†</sup> इस बात का पता पशुपतिनाथ मन्दिर में उसके संस्कृत श्राभिलेख से मिला है।

<sup>‡</sup> मग्डलीक-काव्य नामक समकालिक संस्कृत प्रन्थ में इसका विवरण है। भा॰—--२६

का विद्रोही सरदार सिन्ध भाग गया था। मुहम्मद ने तत्र सिन्ध पर चढ़ाई की स्रौर वहीं विद्रोही समरों से लड़ते हुए उसका देहान्त हुस्रा (१३५१ ई०)।

§ 9. कश्मीर सल्तनत की स्थापना—कश्मीर में उदयनदेव ने सवा पन्द्रह बरस राज किया। "वह श्रोत्रिय की तरह श्रपना काल स्नान जप तप में बिताता था।" उसके शिथिल शासन में डामर फिर उच्छृंखल हो गये श्रोर उन्होंने श्रनेक राजकीय प्रदेश भी दवा लिये।

इस बीच लगभग १३३४ ई० में सुग्ध के मंगोल राजा का भेजा हुआ "श्रचल" नामक सेनापित नगोदर वाले रास्ते से बड़ी सेना के साथ पिछम से कश्मीर पर चटाई करने स्राया । उसने उरशा की पूर्वी सीमा की कुन्हार नदी ( जो कृष्णगंगा-वितस्ता-संगम के प्रायः ५ मील नीचे वितस्ता में मिलती है ) जैसे ही पार की वैसे ही उदयनदेव राजधानी छोड़ पूर्वी सीमा को भाग गया । किन्तु कोटादेवी ग्रपने स्थान पर टिकी रही ग्रौर उसने ग्रमात्यों के हाथ श्रचल के पास यह लिखित सन्देश भेजा कि "विदेशी सेना को लौटा दो, व्यर्थ में देश को पीडित करने से क्या लाभ, बिना राजा के कश्मीर देश के कुलनाथ बन कर इसका पालन करो।" रानी से यह सन्देश पा कर स्रचल ने माना मुफे कश्मीर में श्रपना राजवंश स्थापित करने का मौका मिल रहा है, श्रीर श्रपनी सेना को लौटा दिया ! कश्मीरी श्रमात्यों ने कुछ काल उसे रास्ते के उत्सवां के बहाने विलमाये रक्खा, उसके बाद श्रचल ने देखा कि मुभे बेबकूफ बनाया गया है। जिन ग्रमात्यों ने रानी कोटा को यह सलाह दी थी उनमें शाहमेर मुख्य था । कश्मीर में यह पुरानी परम्परा थी कि देश में घुसने के पहाड़ी घाटों की रचा की जिम्मेदारी एक अमात्य को सौंनी जाती थी, जो द्वारेश कहलाता था। शाहमेर द्वारेश पद पर था श्रौर उसने कश्मीर की रज्ञा की तैयारी भी की थी।

श्रचल का भय निकल जाने पर राजा उदयन पूरव से लौट श्राया। कोटादेवी ने उसे फिर स्वीकार किया। किन्तु उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी थी। शाहमेर ने इसके बाद राजा की परवा न कर श्रपनी शक्ति खूव बढ़ाई। श्रचल के श्रातंक के बीच उसने लोगों को जैसे टारस बँधाया था उसके प्रभाव से श्रीर द्वारेश की हैसियत से उसने कश्मीर के मुख्य नाकेबन्दी के स्थान श्रपने

वश में कर लिये, तथा अपने बेटों बेटियों और पोतों के विवाहों द्वारा कश्मीर के बड़े बड़े टिकानेदारों से नाते जोड़ लिये। कश्मीर में तब हिन्दू-मुस्लिम विवाह होना साधारण बात थी; वधू अपने पित का धर्म अपना लेती थी। हम देखेंगे कि सबहवीं शताब्दी तक भी यह रिवाज जारी रहा।

फरवरी १३३६ ई० में उदयनदेव की मृत्यु हुई । कोटादेवी ने तत्र शासन श्रापने हाथ में लिया । पाँच मास बाद एक बार वह जयापीडपुर (वितस्ता-सिन्धु-संगम के तीन मील नीचे वितस्ता के बार्ये तट पर) गई कि पीछे शाहमेर ने राजधानी हथिया ली । कश्मीर के ठिकानेदारों ने शाहमेर का शासन स्वीकार कर लिया, कोटादेवी जयापीडपुर के गढ़ में कैदिन हो गई; उसके दो बेटों को भी शाहमेर ने कैद में डाल दिया । यों कश्मीर में सल्तनत की स्थापना हुई (१३३६ ई०)। शाहमेर ने कश्मीर में फिर हट शासन के साथ सुख-शान्ति ला दी । तीन बरस बाद उसकी मृत्यु हुई; उसके वंश में राज बना रहा । राज्यसंस्था प्रायः पहले जैसी बनी रही, मन्त्री श्रीर मुख्य राज्याधिकारी भी प्रायः हिन्दू ही होते रहे ।

§ ८. फीरोज़ तुगलक — मुहम्मद तुगलक के पीछे उसका चचेरा भाई फीरोज़ १३५१ से १३८८ ई० तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। वह मुहम्मद की तरह पागल नहीं था। उसने दिक्खन भारत पर सिर पटकने में कोई लाभ न देखा। उत्तर भारत के किनारे के दो प्रान्तों — बगाल और सिन्ध — को वापिस लेने का उसने प्रयन्न किया, पर उसमें भी विफलता देख उसने वह यन्न छोड़ दिया। दिल्ली साम्राज्य में तब बिहार मालवा और गुजरात ये ही दूर के प्रान्त बचे; इनमें उसने योग्य शासक नियुक्त किये। थानेसर से एक टांक (टक्क) वंश के सरदार को ज़फरखाँ नाम से मुसलमान बना कर उसके हाथ गुजरात का शासन सौंपा। आगे चल कर इन्हों हाकिमों के वंशजों ने उन प्रान्तों में स्वतन्त्र राज्य स्थापित किये।

फीरोज़ तुगलक सञ्चरित्र श्रीर योग्य शासक था। उसने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किये। दिल्ली के श्रासपास सैकड़ों बगीचे लगवाये, श्रीर सतलज श्रीर जमना से पाँच नहरें निकलवाई, जिनमें से एक श्राध श्रब तक वची है। उसके सुशासन का बहुत कुल श्रेय उसके मन्त्री खाने जहान मकबूल

को है। खाने-जहान जन्म से तेलंगगा का हिन्दू था। फीरोज ने हिन्दुस्रों को मुसल-मान बनाने के लिए पहले के सल्तानों से ऋधिक जतन किये। ग्रला-उद्दीन श्रीर मुहम्मद तुगलक न्याय श्रीर शासन में मुलां और मोलवियों की कुछ न सुनते थे, पर फीरोज़ पूरी तरह उनके हाथ में रहा।



दिल्ली में फीरोजशाह का कोटला हिमालय की तराई में साधीरा से ख़शोक की लाट को फीरोज उठवा लाया था जो इसके ऊपर खड़ी है। इसी लाट पर बीसलदेव का लेख भी है [ ७, ६५६]।

\$ ९. इलियासशाह और गणेश्वर—इलियासशाह बंगाली के काठमांडू पर धावे का उल्लेख हो चुका है । १३५२ ई० में उड़ीसा के राजा नरिसंह २य की मृत्यु हुई श्लोर उसका वेटा भानुदेव २य राजा वना । इलियासशाह ने तब एकाएक उड़ीसा पर धावा मार उसे लूटा । उसके बाद उसने बिहार श्लोर तिरहुत भी ले लिये तो फीरोज तुगलक को उससे लड़ना पड़ा । फीरोज के श्लाने पर इलियास तिरहुत से हट गया; बंगाल में फीरोज उसे न हरा सका । १३५४ ई० में फीरोज वंगाल से लौटा तो इलियास ने सोनारगाँव सातगाँव भी जीत लिये श्लीर बंगाल के तीनों हिस्सों का सुल्तान बन गया । १३५७ ई० में उसकी मृत्यु हुई श्लोर उसका बेटा सिकन्दर गद्दी पर बैटा । फीरोज तुगलक ने तब फिर बंगाल पर चढ़ाई की; पर विफल । इलियास तथा उसके वंशाजों के शासन में बंगाल में सुल-समृद्धि बनी रही । १३६० से

१५३८ ई० तक दिल्ली के किसी सुल्तान ने बंगाल पर चढाई नहीं की ।

बंगाल की इन चढ़ाइयों में फोरोज़ गोरखपुर श्रौर तिरहुत हो कर गया था। गोरखपुर तब दिल्ली का सीमान्त गिना जाता था। उस प्रदेश में फीरोज़ ने जीनपुर बसाया, श्रौर पहलेपहल तिरहुत में दिल्ली के कर्मचारी कर वस्तूलने को रक्खे। दूसरी चढ़ाई से जीनपुर लौट कर १३६० ई० में उसने कड़ा से गढ़कटंका (या गढ़ा) के रास्ते उड़ीसा पर धावा मारा। गढ़कटंका पुराने चेदि राज्य की राजधानी त्रिपुरी श्रौर जबलपुर के पास है। फीरोज़ के श्राने पर उड़ीसा का राजा भानुदेव तेलंगण भाग गया। फीरोज़ ने बाराणसी-कटक (=कटक\*) को लूटा श्रौर पुरी से जगन्नाथ की मूर्ति उटा लाया।

उसके दिल्ली वापिस पहुँ वने पर तिरहुत उसके हाथ से निकल गया। वह प्रान्त कुल २०-२५ वरस ही दिल्ली के ऋषीन रहा था। कर्णाट राज्य के पतन काल में कामेश्वर नामक ब्राह्मण ने मिथिला में नया राज्य दिल्ली की ऋषीनता में खड़ा कर लिया था। कामेश्वर का बेटा भोगीश्वर फीरोज़ का मित्र था। उसने या उसके पुत्र गर्णाश्वर ने मिथिला राज्य को फिर स्वतन्त्र कर लिया। १३७० ई० में गर्णाश्वर दिल्ली या बंगाल की सेना से लड़ता हुआ काम ऋाया, पर उसके पुत्र कीर्त्तिसिंह ने "पिता के वैरियों से ऋपनी राजलहमी की रत्ना की"। मैथिल किव विद्यापित ने कीर्त्तिलता नामक काव्य में उसकी कीर्त्ति गाई। तिरहुत के स्वतन्त्र हो जाने पर भी बिहार (मगध) फीरोज़ ऋीर उसके वंश जों के ऋधिकार में बना रहा।

§१०. सिन्ध के जाम—सिन्ध के विद्रोही समरों का दमन करते हुए मुहम्मद तुगलक की मृत्यु हुई थी। फीरोज़ ने उन्हें शान्त किया। किन्तु तभी सम्मा सरदारों ने विद्रोह कर दिक्खनी और उत्तरी सिन्ध की राजधानियाँ—सेहवान और बक्खर—ले लीं (१३५१ ई०)। सिन्ध के सम्मा और सोरठ के

<sup>\*</sup> कटक संस्कृत में छावनी को कइते हैं। उड़ीसा के जिस नगर को अब कटक कइते हैं, उसका असल नाम वाराणसो था। वहाँ गंग राजाओं की छावनी होने से वह वाराणसी-कटक कहलाता था। मुगल युग तक वह बनारसी-कटक ही कहलाता रहा।

चूडासमा एक ही वंश के थे। सिन्ध में वे मुसलमान हो गये। उनके मुख्या 'जाम' कहलाते थे।

१३६२ ई० में फीरोज़ ने सिन्ध पर चढ़ाई की । उसकी सेना के साथ सिन्ध नदी में बेड़ा भी था। जाम माली और उसका भतीजा बाजनिया वीरता से लड़े। उन्होंने फीरोज़ का बेड़ा छीन उसे हरा कर उद्घा से रन के रास्ते गुजरात भगा दिया। एक बरस बाद फीरोज़ ने गुजरात से फिर उद्घा पर चढ़ाई की। इस बार उसकी जीत हुई। जाम माली और बावनिया को वह दिल्ली ले गया, और श्राधीनता मानने पर छोड़ा। किन्तु १३७२ ई० में सम्मों ने सिन्ध से फीरोज़ की सब सेना को भगा दिया और वहाँ जामों का स्वतन्त्र वंश राज्य करने लगा।

§ ११. शहाबुद्दीन कश्मीरी की हिन्दकोह-चढ़ाई — श्राहमेर के पोते शहाबुद्दीन ने अपने १८ बरस (१३५५-१३७३ ई०) के प्रशासन में लिलतादित्य की तरह कश्मीर को बड़ी शिक्त बना दिया।। १२७३ से १२३५ ई० तक तीन मंगोल चढ़ाइयाँ कश्मीर पर हुई थीं, जिनमें से पहली दो में कश्मीरियों ने अपने को "सिंह के सामने मृगों की तरह' अथवा "बिलाव के सामने चूहों की तरह' माना था। तीसरी में शहाबुद्दीन के दादा के प्रोत्साहन से वे मनुष्य के सामने मनुष्य बन कर खड़े हुए थे। अब शहाबुद्दीन ने राज्य पाने के शीघ बाद उन्हीं कश्मीरियों की सेना से मंगोलों के घर पर चढ़ाई की। उरशा पार कर वह पहले ओहिन्द पहुँचा, जहाँ के राजा गोबिन्दखान ने अधीनता मानी। गन्धार और सिन्धु (डेरा-इस्माइलखाँ प्रदेश) शायद गोबिन्दखान के ही शासन में थे। सिन्धु के रास्ते शहाबुद्दीन ने गज़नी पर चढ़ाई कर उसे जौता। वहाँ से वापिस आ कर अष्टनगर अर्थात् प्राचीन पुष्करावती† पेशावर और नगरहार को लेते हुए वह हिन्दकोह तक गया।

पूरव तरफ शहाबुद्दीन ने सिन्ध नदी के तट के भोटदेश अर्थात् लदाख

<sup>†</sup> पुष्करावती के खेँडहर अब भी हश्तनगर कहलाते हैं क्योंकि उनमें पड़ांग चारस्हा आदि आठ बस्तियाँ और ढेरियाँ (टिबरियाँ, भीटे) हैं।

को भी ऋषीन किया । दिक्खनपूरव तरफ उसने कांगड़ा-होशियारपुर ले कर सतलज तक ऋपना ऋाधि तत्य फैलाया । कोई मंगोल सरदार इसी काल दिल्ली पर धावा मार वहाँ से बहुत से दास पकड़ कर लोटता था । शहाबुद्दीन ने उसे सतलज पर रोका ऋौर तब तक रास्ता न दिया जब तक उसने सब दास छोड़ न दिये । उन सब को स्वतन्त्र कर उन्हें घोड़े ऋौर कपड़े दे कर शहाबुद्दीन ने ऋपने देश वापिस भेजा।

जैसा कि हम देखेंगे, इसके शीघ बाद १३७० ई० में मध्य एशिया से भी मंगोल प्रभुता उठ गई।

राजकाज में शहाबुद्दीन के मुख्य सलाहकार उदयश्री श्रौर चन्द्र डामर नामक दो मन्त्री थे।

\$ १२. पहला बहमनी-विजयनगर संघर्ष—१३५८ ई० में हसन बहमनशाह की मृत्यु हुई और उसका वेटा मुहम्मद १म उत्तराधिकारी हुआ। उसने अपनी रियासत का सोने का सिक्का चलाना चाहा, पर दिक्खन के सुनार उस सिक्के को पाते ही गला देते और विजयनगर और ओरंगल राज्यों के सिक्कों को ही चलाते । मुहम्मद ने राज्य भर के सुनारों को मरवा दिया और उत्तर भारत के खित्रयों को उनकी जगह स्थापित किया। कृष्ण्य्या नायक और बुक्कराय को भी उसने धमकी दी। फलस्वरूप कृष्ण्य्या से उसका दो बरस तक युद्ध हुआ, जिसके अन्त में गोलकुंडा का प्रदेश उसके हाथ आया। १३६५० ६७ ई० में उसने कृष्णा पार कर विजयनगर पर चढ़ाई की। बुक्कराय की हार हुई और लाखों की संख्या में जनता मारी गई। अन्त में सिन्ध हुई और यह तय हुआ कि आगे से युद्धों में असैनिक जनता को न मारा जाय।

१३७७ ई० में मुहम्मद १म की मृत्यु हुई । उसके उत्तराधिकारी मुजाहिद ने घटप्रभा-तुंगभद्रा दोग्राब बुक्कराय से तलब किया ख्रौर विजयनगर पर चट्राई की । उसे निष्फल लौटना पड़ा ख्रौर लौटते हुए उसकी बुरी दशा हुई ।

मतुरा की सल्तनत ने १३५६ ई० के बाद फिर सिर उठाना चाहा, किन्तु १३७७ तक बुक्कराय ने उसे बिलकुल मिटा दिया। अगले वर्ष बुक्क की मृत्यु हुई श्रौर हरिहर २य उसका उत्तराधिकारी हुश्रा । मुजाहिद भी तभी मारा गया । १३७८ से १३६७ ई० तक मुहम्मद २य ने शान्तिपूर्वक राज किया । उस बीच खानदेश बहमनी सल्तनत से निकल गया श्रौर वहाँ स्वतन्त्र रियासत स्थापित हुई (१३८२ ई०)।

\$ १३. तेम्र की चढ़ाई— फीरोज़ के वंशज विलकुल ही निकमी निकले । उनके काल में राज्य की यह दशा हो गई कि पुरानी दिल्ली और फीरोज़ की बसाई नई दिल्ली में दो अलग अलग सुल्तान थे । वे शतरंज के वादशाह जब दिल्ली के तख्त के लिए कगड़ते थे, तभी मध्य एशिया में एक महान् विजेता प्रकट हो चुका था । वह था तैम्र, चगतइ प्रदेश का तुर्क । मध्य एशिया में चंगेज़खाँ के वंश जों के दो राज्य चले आते थे जिनकी उसने सफाई कर दी (१३७० ई०)। पिन्छम तरफ उसने रूस की वोलगा नदी तक के तथा ईरान पार करते हुए कौकासुस (काकेशस) पर्यंत और पिन्छमी एशिया तक के देश जीत लिये। उसके विशाल साम्राज्य की राजधानी समरकन्द थी।

इधर दिल्ली राज्य की दुर्दशा सुन कर उसने भारत पर चट्टाई की (१३६८ ई०)। उसका पोता पीर मुह्म्मद एक बरस पहले ह्या कर उच्च ह्यार मुलनान ले चुका था। ह्यानिस्तान पहुँच कर तैमृर ने ह्यलकसान्दर की तरह पहले काबुल नदी के उत्तर का काफिरिस्तान प्रदेश जीता। फिर सिन्ध ह्यार चनाव पार कर मुलतान के निकट तुलम्बा बस्ती पर ह्या हूटा। उसे लूट कर पाकपहन ह्यार भटनेर के गस्ते वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। जहाँ जहाँ से उसकी फाज गुजरी, लूटना मारना फूँकना उजाइना उसके साथ साथ चलता गया। ह्यान्त में दिल्लो से मेरठ होते हुए वह हरद्वार के पास ह्या निकला, ह्यार शिवालक के साथ साथ काँगड़ा होते हुए जम्मू पहुँचा। वहीं कश्मीर के मुलतान सिकन्दर का दूत मैत्री का सन्देश लाया। यह सिकन्दर शहाबुद्दीन का पोता था। लाहीर पर इस काल शिखी या शेला खोकर का ह्याधिकार था। तैमूर ने उसे पकड़ मँगवाया ह्यार

<sup>†</sup> कापिशो नगरी के प्रदेश को अरबों ने काफिसिस्तान कहा। लिखने की गलती से वह काफिरिस्तान बन गया।

# 



**्र** 

श्चिम्बर के प्रशासन में लिखी गई सचित्र तारीखे-खानदाने-तैमूरिया की हस्तलिखित प्रति . में से पर्लेपरल इस प्रथ्य में प्रकाशित । खुदाबख्श प्रथ्यागार पटना के न्यासपालों के सौजन्य से । [प्रतिलिपिस्वत्व, खु॰ पु॰ ]

किया, तब तैमूर उसे कैंद कर श्राने साथ ले गया। सिन्ध पार कर बन्नू होते हुए वह समरकन्द लौट गया। दिल्ली साम्राज्य की शक्ति तैमूर के त्राने से पहले ही प्रान्तीय शासकों के हाथों में जा चुकी थी। जो प्रान्तीय शासक द्राव तक नाम को दिल्ली के त्राधीन थे, वे भी द्राव स्त्रष्ट रूप से स्वतन्त्र हो गये। दिल्ली साम्राज्य यों मिटियामेट हो गया।

§ १४. प्रादेशिक राज्यों का उदय — ग्रलाउदीन खिलजी श्रीर गया-सुद्दीन तुगलक के प्रशासनों में दिल्ली को सल्तनत ने जिन दूर के प्रान्तों को पहले-पहल जीता उनमें उसका शासन २५-३० बरस भी न टिक पाया । तो भी उनके विजयों से राजनीतिक युगपरिवर्तन हो गया । उन्होंने राजस्थान गुजरात दिक्खन श्रीर पूरव के पुराने जीर्ण राज्यों को तोड़ कर नये राज्यों के उदय के लिए मैदान साफ कर दिया । यदि उनके उत्तराधिकारी ऋधिक योग्य होते तो भी उनका खड़ा किया हुन्ना साम्राज्य म्राधिक टिकाऊ न हो पाता । कारण यह कि चौदहवीं पनद्रहवीं शताब्दियों की श्रवस्थाएँ किसी विशाल साम्राज्य के बजाय पादेशिक राज्यों के ग्राधिक ग्रानुकृत थीं । हिन्दुन्त्रों में तब यदि इतना जीवट न था कि वे भारत में अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते तो वे इतने मुर्दा भी न थे कि दूर के प्रान्तों में भी अपनी स्वतन्त्रता बनाये न रख सकते । दूसरी तरफ तुर्क सरदारों में भी ऋब दिल्ली का शासन मानने की प्रवृत्ति ऋधिक न थी। उन्होंने जब पहलेपहल भारत को जीता तब वे एक नये विशाल देश में छोटे से दल की तरह थे। उनकी ग्रपनी रक्षा के लिए ही तब यह ग्रावश्यक था कि वे श्चापस में मित्त कर ख्रौर एक शासन में संबटित हो कर रहें । किन्तु डेट् शताब्दी में वे भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों से परिचित हो चुके श्रीर भारत के बन चुके थे। प्रत्येक प्रान्त में कुछ लोग मुसलमान वन चुके ग्रीर बाहर से ग्राये हुए तुर्क उनमें घुल मिल चुके थे। य्रव जब य्रपने य्रपने प्रदेश में वे निःशंकता के साथ राज्य खड़े कर सकते श्रौर चला सकते थे, तत्र उन्हें किसी सम्राट् की श्राज्ञा मानने की श्रावश्यकता न थी।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. मुहम्मद तुगलक के मन में कौन से प्रदेश जीतने की योजनाएँ थीं ? वे विफल क्यों हुईँ ?

- २. तुगलक साम्राज्य से कौन कौन से प्रदेश मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल में स्वतन्त्र हुए ? उनमें कौन कौन से नये राज्य खड़े हुए ?
  - ३. कश्मीर सल्तनत की स्थापना किसने किन दशाओं में की ?
  - ४. शम्सुद्दीन इलियासशाह का ऐतिहासिक चरित सन्तेप से लिखिए।
  - ५. तुगलक युग में तिरहुत की दशा पर प्रकाश डालिए।
  - ६. फ़ीरोज तुगलक का वृत्तान्त संचेप में दीजिए।
- ७. निम्नलिखित का परिचय दीजिए (१) मेवाड़ के सीसोदिया (२) सिन्ध के जाम (३) सुराष्ट्र के चूडासमा (४) मदुरा की सल्तनत (५) हसन गंगू (६) कश्मीर का सुल्तान शहाबुद्दीन (७) गरोश्वर।
- न्म विजयनगर राज्य का उदय कैसे हुआ ? उसका पहले पचास वर्षों का इतिहास संन्नेप में दीजिए।
  - ह. तैमूर के उदय से मध्य एशिया में क्या विशेष परिवर्तन हुन्ना ?
  - १०. चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों में भारत प्रादेशिक राज्यों में क्यों बँटा रहा ?

### अध्याय ६

### पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रादेशिक राज्य

(१३८२-१५०६ ई०)

§ १. राणा लाखा और मोकल—मेवाइ में राणा लच्निंह या लाखा का प्रशासन (१३८२-१४१६ ई०) त्रालाउद्दीन-काल की च्रतिपूर्ति त्रीर जीणोंद्धार करने में बीता। तभी राज्य में चाँदी श्रीर सीसे की खान निकल ग्राने से उसे बड़ी सहायता मिली। तभी मारवाइ के केन्द्रभूत मंडोवर गढ़ को राव चूंडा राठोड नामक सरदार ने नागोर के तुर्क शासकों से छीन लिया। चूंडा ने राणा लाखा को श्रयनी लड़की हंसा ब्याह में दे कर उससे सहायता माँगी। लाखा श्रीर हंसा का बेटा राणा मोकल भी प्रतापी हुग्रा। उसने श्रयने राज्यकाल (१४१६-१४३३) में नागोर पर चढ़ाई कर मंडोवर में श्रयने मामा रण्मल राठोड को श्रयना सामन्त नियत किया। दिक्लन-पिन्छम मारवाइ में जालोर पर भी उसने धावे मारे तथा उत्तर तरक श्रजमेर श्रीर साँभर को श्रयने राज्य में भिला लिया।

§ २. राजा गणेश स्रोर शिवसिंह—बंगाल में इलियासशाह के पोते गयासुद्दीन ऋाजमशाह (१३८६-६६ ई०) के राज्यकाल में गरोश नाम का जमींदार सल्तनत का कर्ता धर्ता बन गया। उनने श्रन्त में श्राजमशाह को मरवा डाला श्रीर फिर श्राजमशाह का बेटा श्रीर पोता उसके हाथ की कठपुतली बने रहे। १४०६ ई० में ब्राजमशाह के पोते को मरवा कर गरोरा स्वयं वंगाल का राजा बना । वह तिरहुत के कामेश्वर वंश के राजा शिवसिंह का समकालीन श्रौर पड़ोसी था । वह उदार शासक था ग्रौर प्रजा उससे सन्तुष्ट थी, तो भी पीरों श्रीर फकीरों ने मुस्लिम सरदारों को हिन्दू राजा के विरुद्ध भड़काया । गरोश ने उनका दमन किया । उसके प्रशासन में बंगाल में संस्कृत पट्ने लिखने की फिर से उन्नति हुई । गरोश ने सात बरस ( १४०६-१५ ई० ) राज किया । उसका वेटा यदु मुसलमान हो गया । गर्गेश ने उसे प्रायश्चित करा के हिन्दू बनाया, पर पीछे वह फिर मुसलमान हो गया श्रीर उसका नाम जलालुहोन हुशा। वह एक बरस ही राज्य कर पाया था कि दनुजमर्दन नाम के सरदार ने उसमे राज्य छीन लिया ( १४१७ ई० )। दनुजमर्दन न ग्रापने नाम के सिक्के भी चलाये, पर वह दूसरे ही बरस चल बसा। उसके बेटे महेन्द्र से जलालुद्दीन ने फिर राज्य छीन लिया । जलालुद्दीन तिरहृत के शिवसिंह से लड़ कर हारा । १४३० ई० से पहले उसने चटगाँव जीत लिया । उसका ग्रत्याचारी वेटा १४४२ ई० में कत्ल किया गया, श्रीर बंगाल का राज्य फिर इलियासशाह के एक वंशज के श्रिधिकार में ग्राया ।

\$ 3. इब्राहोम शर्की—िदल्ली साम्राज्य के टूटने पर जो नई रियासतें उठ खड़ी हुई उनमें से तीन—जौनपुर मालवा श्रौर गुजरात—बहुत शिक्तिः शाली श्रौर प्रसिद्ध हुई । पिछले तुगलकों के काल से जीनपुर में एक हाकिम रहता था जो मिलक उस्शकं श्रर्थात् पूरव का स्वामी कहलाता था । कन्नौज के पूरव बंगाल की सीमा तक साम्राज्य का सब इलाका उसके श्रधीन था । तैमूर की चढ़ाई के बाद उस हाकिम का बेटा मुबारकशाह नाम से स्वतन्त्र सुल्तान बन बैटा । मुबारक का भाई इब्राहीमशाह शर्की (१४००-१४३६ ई०) उसका उत्तराधिकारी हुश्रा । बिहार श्रीर बनारस के इत्राकों पर उसका शुरू से ही

कब्जा था । उसने जौनपुर के ठीक पूरव तिरहुत की तरफ बहुना चाहा, पर राजा शिविसिंह से उसकी हार हुई । तम पिन्छम की ग्रोर मुँह फेर कर उसने कालपी ग्रोर कन्नौज जीत लिये ग्रोर दिल्ली की तरफ बढ़ा । दोग्राब में बुलन्द-शहर ग्रोर गंगा के उत्तर सम्भल भी उसने ले लिया । सम्भल तब उस प्रदेश की राजधानी थी जो ग्राजकल रहेलखंड कहलाता है । दिल्ली के परकोटे तक शर्भी का ग्राजिकार पहुँच गया । तब मालवे के नये सुल्जान ने कालपी छीन कर उसे पीछे हटने को बाधित किया । ग्रापने जमाने में इब्राहीम शर्भी उत्तर भारत का एकमात्र प्रवल सुल्तान था । उसका दरवार विद्या ग्रोर संस्कृति का केन्द्र था । जौनपुर की प्रसिद्ध ग्राटालादेवी मिस्जद उसी के राज्यकाल में बनी ।

§ ४. हुशंग गोरी स्रीर सहमदशाह गुजराती—मालवे का हाकिम



मांडू में हुशंग गोरी की बनवाई जामा मसजिद [ भा॰ पु॰ वि॰ ] दिलावरखाँ गोरी १४०१ ई० में स्वतन्त्र हो गया | उसका बेटा हुशंग गोरी था (१४०५-३४ ई०) | मालवे के साथ चेदि देश का पिछ्छमी ऋंश ऋर्थात् चन्देरी का प्रदेश (सागर श्रीर दमोह जिसे ) भी इन सुस्तानों के ऋधिकार में

रहा । हुशांग ने उत्तर तरफ कालपी तक श्रौर ग्वालियर के करीब तक श्रपना राज्य पहुँचा दिया ।

ग्वालियर प्रदेश पर तैमूर के जाने के बाद हरिंचें तोमर ने ऋधिकार कर लिया था, १५१८ ई० तक वह राज्य उसके वंश में बना रहा।

गुजरात का हाकिम जफरखाँ भी तभी स्वतन्त्र हो कर मुजफ्फरशाह बन गया था। पिन्छम तरफ गिरनार, पूरव तरफ चाँपानेर, उत्तरपूरव ईडर श्रौर उत्तर जालोर श्रौर सिरोही के हिन्दू राज्यों तक गुजरात सल्तनत की सीमाएँ थीं। इसके श्रलावा इस तरफ दिल्ली सल्तनत के जितने इलाके थे उनपर



श्वालियर में मानसिंइ तोमर का महल १५वीं शताब्दी के भारतीय शिल्प का नमूना [ श्वालियर पु० वि० ]

गुजरात के सुल्तान अपना अधिकार मानते थे, इसीलिए मुजफ्फरशाह ने सुदूर नागोर में भी अपना सामन्त नियुक्त किया था। राव चूंडा ने उसी सामन्त कि मंडोवर गढ़ छीना था। इस प्रकार चूंडा का मध्य मारवाड़ में खड़ा होना और रागा मोर्कल का उस राज्य को अपना सामन्त बनाना तथा जालोर पर

चटाई करना गुजरात के शाह को चुनौती थी।

मुजफ्फरशाह का पोता श्रहमदशाह योग्य श्रौर न्यायी शासक हुश्रा (१४११-१४४१) ई०। वह गुजरात की राजधानी श्रणहिलपाटन से उठा कर श्रासावल (श्राशापल्ली) नामक प्राचीन बस्ती में ले श्राया, जिसका नाम उसने श्रहमदाबाद रक्ला। उसे उसने सुन्दर भव्य इमारतों से भूषित किया। हुशंग गोरी से उसकी बरधों खटपट चलती रही जिसमें हुशंग को दबना पड़ा। १४२१ ई० में श्रहमदशाह ने मालवे की राजधानी मांडू को जा घेरा।

§ ५. सिन्ध के जाम श्रीर खिज़रखाँ सैयद—तैमूर के पीछे.
काबुल का राज्य तैमूरचंशजों के हाथ में बना रहा ।

सिन्ध पर तैमूर की चढ़ाई का प्रभाव नहीं पड़ा था, वहाँ जामों का राज्य शांतिपूर्वक चलता रहा।

मुलतान का प्रान्त तैनूर सैयद खिज़रखाँ को दे गया था।

खास दिल्ली में फीरोज़ तुगलक का एक वंशज १४१३ ई० तक जैसे तैसे राज करता रहा । खिजरखाँ सैयद ने उससे रोहतक नारनौल तक का प्रान्त छीन लिया । १४१४ ई० में उसकी मृत्यु होने पर खिजरखाँ ने दिल्ली भी ले ली। पर खिजरखाँ के वंशज मुलतान पर अधिकार जारी न रख सके, वे तब केवल दिल्ली के मुल्तान रह गये।

§ ६. जसरथ खोकर और जैनुलाबिदीन—तैमूर की मृत्यु (१४०५ ई०) के बाद जसरथ खोकर समरकन्द से भाग ग्राया ग्रोर कश्मीर के सुल्तान सिकन्दर की सहायता से उसने उत्तरी ग्रीर मध्य पंजाब में किर ग्रपना राज्य स्थापित किया। कश्मीर के इसी सिकन्दर ने तैमूर के पास दूत भेजा था। इसके प्रशासन (१३८१-१४१३ ई०) में बाल्ती या बोलौर प्रान्त [७, ३ ६६ ४, ८] जीता गया था। यह सिकन्दर बुतिशकन ग्रथीत् मूर्त्तभंजक कहलाता था। इसके प्रशासन में मीर सद मुहम्मद नामक बड़ा फर्कार कश्मीर में हुग्रा, जिसके श्रमुयायियों ने इस्लाम को विशेष रूप से फैलाया। सिकन्दर का ब्राह्मण मन्त्री सह भट्ट भी मूर्त्तपूजा विरोधी था। यो सिकन्दर के राज्यकाल में कश्मीर के श्रिथकतर पुराने मन्दिर दहा दिये गये श्रीर प्रजा को जबरदस्ती मुसल्मान बनाने

की कोशिशों की गईं। कश्मीर की पुरानी "संविदें" ऋर्थात् परम्परागत सामा-जिक प्रथाएँ भी सेंद मुहम्मद के ऋनुयायियों ने इसी काल में पहलेपहल तोड़ी।

सिकन्दर के पीछे उसका बड़ा वेटा त्रालिशाह सात बरस राज कर के ग्रापने दूसरे भाई जैनुलाबिदीन को राज दे तीर्थयात्रा को चला, पर फिर दूसरों के बहकाने से लौट त्राया । जैनुलाबिदीन ने तब उसके लिए राज छोड़ दिया, पर फिर जसरथ खोकर की सहायता से ले लिया।



जैनुलाबिदीन द्वारा फिर से बनवाया हुन्त्रा श्रीनगर के शंकराचार्य पहाड़ पर का शिवमन्दिर

जैनुलाबिदीन सञ्चारेत्र योग्य त्र्यौर न्यायी उदार शासक था। उसने देश की सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई, रास्ते श्रौर पुल बनवाये , निर्वासित हिन्दु श्रों को वापिस ग्राने दिया, जो दिल से मुसलमान न बने थे उन्हें फिर हिन्दू हो जाने दिया, उनके टूटे मन्दिरों का स्थयं उद्धार करवाया श्रीर जजिया कर नाम को रहने दिया। उसने ग्रीर भी बहत से कर उठा दिये, स्रोर खानों की उपज से राज्य की श्रामदनी वडाई। याधिकांश कैदियां को छोड़ कर उसने उन्हें खानों सङ्कों ग्रादि धर काम में लगाया।

उसे फारसी संस्कृत ग्रौर तिःचती का ग्रच्छा ज्ञान था ग्रौर संगीत ग्रौर साहित्य की तथा विद्वानों की संगति की भी खूच किच थी । उसने कश्मीर की देशी भाषा कश्मीरी में रचना को भी प्रोत्साहन दिया । वह ग्रपनी हिन्दू प्रजा की तीर्थन यात्राग्रों ग्रौर त्योहारों में भाग लेता था । उसके ५१ वर्ष (१४२०-७० ई०) के रामराज्य की याद कश्मीर में ग्राज भी बनी है ।

§ ७. बुन्वेलखंड बंधेलखंड छचीसगढ़ गींडबाना—बंगाल बिहार जीनपुर बहमनी रियासत श्रीर तेलंगण के जीच उड़ीसा चेंदि श्रीर जभीती के विशाल प्रदेश थे। जभीती का उत्तरी श्रीर पन्छिमी किनारा—कालपी श्रीर चन्देरी—श्रव मालवे की सल्तनत में शामिल था। बाकी श्रंश पहले चन्देलों के श्रधीन था, पर पन्द्रहवीं शताब्दी के शुरू से चन्देलों का पता नहीं मिलता। श्रव वहाँ श्रवेक बुन्देले सरदार राज्य करने लगे, जिससे वह प्रदेश बुन्देलखंड कहलाने लगा। बुन्देले गाहड्वालों के वंशज थे, जो विन्ध्य में रहने के कारण बुन्देले कहलाये। उसके पूरव का प्रदेश बघेलखंड बन चुका था [८, २९१३]। उसके दिन्खन महाकोशल या छत्तीसगढ़ का राज्य बना हुआ था। तीनों के बीच प्राचीन त्रिपुरी के पास गढ़कंटका या गढ़ा (जबलपुर) में एक गोंड राज्य स्थापित होने से इस प्रदेश को इसके पड़ोसी गोंडवाना कहने लगे। इस राज्य की स्थापना एक गोंड ने की, पर पीछे वह उसके चित्रय दामाद के वंश में रहा। उड़ीसा का गंग राज्य १२२४ ई० से बराबर दुईल रहा।

\$८. फीरोज़ और अहमद बहमनी—बहमनी रियासत में १२६७ से १४२२ ई० तक सुल्तान फीरोज़ ने राज किया, श्रौर १४२२ से १४३५ ई० तक उसके भाई श्रहमद ने। फीरोज़ के प्रशासन में विजयनगर से तीन युद्ध हुए। १३६८ ई० में ही हरिहर २य ने कृष्णा काँठे पर चढ़ाई की, तथा कृष्णा के उत्तरी किनारे के कोलियों श्रौर बराड के एक हिन्दू सरदार ने विद्रोह किया। विजयनगर की सेना कृष्णा के दक्खिन तट पर विश्वंखल पड़ी थी; उसकी बड़ी संख्या के कारण फीरोज़ कृष्णा पार करने से डरता था। उस दशा में एक काज़ी ने साहस का काम किया। वह गाने-नाचने में निपुण था। मेत बदल कर नाच-मंडली बना कर वह हरिहर की छावनी में घुसा, श्रौर घीरे घीरे प्रसिद्धि पा कर हरिहर के बेटे के पास पहुँच गया। तलवार का नाच दिखलाते हुए वह एकाएक युवराज पर टूट पड़ा श्रौर उसका काम तमाम कर दिया। हरिहर श्रपने बेटे की लाश ले कर विजयनगर लौटा। उसकी भागती हुई सेना को फीरोज़ ने पूरी तरह हरा दिया।

इसके बाद गुजरात मालवा और खानदेश के सुल्तानों ने क्जियनगर भार---२७ के राजा को बहमनी सुल्तान के विरुद्ध मदद करने का वचन दिया। १४०६ हूँ में हरिहर २य की मृत्यु हुई श्रोर उसका पुत्र देवराय १म राजा बना। उसी बरस उसकी सेना ने मुद्गल पर चढ़ाई की। उस सेना को हरा कर फीरोज ने विजयनगर पर चढ़ाई की जिसमें फीरोज घायल हुआ। देवराय ने श्राठ बार उसपर श्राक्रमण किया; पर मालवा श्रादि से कोई मदद न मिली। फीरोज की फिर जीत हुई श्रोर तुङ्कमद्रा नदी दोनों राज्यों की सीमा मानी गई।

देवराय के बेटे वीरविजय (१४१३-१४२५ ई०) के प्रशासन में १४१८ ई० में तेल इस श्रीर विजयनगर के राजाश्रों ने मिल कर फिर फीरोज़ से युद्ध छेड़ा। इस बार फीरोज़ की पूरी हार हुई श्रीर विजेताश्रों ने पुरानी हत्याश्रों का पूरा बदला चुकाया। उस हार का बदला चुकाने को श्रहमदशाह बहमनी ने १४२३ ई० में चढ़ाई की। वह युद्ध पिछले पाँचों युद्धों से मयंकर हुश्रा। युद्ध-काल में श्रसैनिकों को न मारने का बचन विजयनगर वालों ने तोड़ दिया था, इसलिए श्रहमदशाह ने इस बार दिल खोल कर कत्लेश्राम किये। वीरविजय कर देने को बाधित हुश्रा। इस युद्ध के बन्दियों में दो ब्राह्मण थे, जिनके वंशजों ने बाद में श्रहमदनगर श्रीर बराड की रियासर्ते स्थापित कीं।

१४२४ ई० में श्रहमद बहमनी ने श्रोरंगल नगर दखल करके उस राज्य को मिटा दिया श्रोर पूरवी समुद्र तक श्रपनी सीमा पहुँचा दी। श्रोरंगल के सब इलाकों पर वह कब्जा न कर सका, क्योंकि कृष्णा के दक्खिन कोंडवीडु गढ़ (गुंदूर के पास) श्रोर उसके प्रदेश पर देवराय २य (१४२५-४६ ई०) ने श्रिधकार कर लिया था। इसके बाद श्रहमद बहमनी के मालवे श्रोर गुजरात से युद्ध हुए। श्रहमदशाह गुजराती से उसकी हार हुई (१४३० ई०), जिससे मुम्बई का द्वीप गुजरात के श्रिधकार में रहा।

§९. कुम्भा और महमूद खिलजी—राणा मोकल के बेटे कुम्भा (१४३३–६८ ई०) ने पच्छिमी भारत की राजनीति में नया अध्याय शुरू किया। मालवे में हुशांग गोरी के बेटे को मार कर उसका वजीर महमूद खिलजी गद्दी पर बैठा। वह कुम्भा का समकालीन था (१४३६–६६ ई०)। १४३७ ई० से कुम्भा ने अपनी अपसर नीति शुरू की। उसी बरस उसते सिरोही के राजा

से श्राष्ट्र छीन लिया, श्रीर मालवे में सारंगपुर तक पहुँच कर महमूद खिलजी को हरा कर कैद किया, पर छह मास बाद छोड़ दिया। श्राब्र ले कर उसने गुष्ट्र राती सुल्तान का पिन्छमी राजस्थान की तरफ रास्ता काट दिया, श्रीर महमूद का पराभव कर पूरवी राजस्थान में श्रपना रास्ता सुगम कर लिया। फिर दे बरस में उसने मारवाड़ में श्राब्र से नागोर तक, मध्य राजस्थान में श्रजमेर तक, उत्तरपूरव श्राम्बेर तक, श्रीर दिक्खनपूरव मांडलगढ़ से गागरीन तक श्रथांत् बनास से काली सिन्ध तक श्रपना श्रिधकार फैला लिया। कुम्मा को रोकने के लिए महमूद खिलजी ने सन् १४४३, ४६ तथा ५४ में तीन युद्ध किये। पहली बार वह चित्तौड़ तक जा पहुँचा, पर फिर कभी मांडलगढ़ से श्रागे न बढ़ सका। किन्तु तीसरे युद्ध में उसने भरतपुर के पास बयाना के गढ़ पर श्रिधकार कर कुम्मा का दिल्ली श्रागरे की तरफ वाला रास्ता काट दिया। इसी बीच कुम्मा ने रण्यम्मोर श्राम्बेर टोडा श्रीर डीडवाणा तक श्रिधकार कर लिया।

नागोर पर कुम्मा ने त्राधिपत्य कर ही लिया था। १४५६ ई० में उसने
गुजराती सुल्तान की विडम्बना करते हुए वह "गढ़ तोड़ दिया, खाई भरवा दी
स्त्रौर नागोर को जो तुकीं शक्ति की जड़ था, उजाड़ कर फूँक डाला, स्त्रौर उसका
किस्सा खतम कर दिया।" तब गुजरात के सुल्तान कृतुवशाह (१४५१—५६ ई०)
ने मेवाड़ पर चढ़ाई की, पर वह स्त्राबू भी न ले सका। दूसरे बरस गुजरात स्त्रौर
मालवे के सुल्तानों ने एक साथ मेवाड़ पर चढ़ाई की। पर न तो कुतुवशाह
सिरोही से स्त्रागे बढ़ पाया, स्त्रौर न महमूद ही मेवाड़ के स्त्रन्दर घुस सका।
कुम्मा ने दोनों को एक साथ परास्त कर दिया।

मंडोवर के सामन्त राव रणमल के पुत्र जोधा ने कुम्मा की सहमित से मंडोवर के पास जोधपुर की स्थापना की । जोधा के बेटे बीका ने बीकानेर स्थापित किया । बीका के वहाँ स्थापित होने से पहले उस प्रदेश में जयसलमेर स्रोर पूगल के माटियों तथा जोहिये (योधेय) सरदारों का प्रमुख था।

महाराणा कुम्भा पराक्रमी होने के साथ साथ जागरूक श्रौर विद्वान् भी था। राजस्थानी के श्रातिरिक्त उसने संस्कृत मराठी श्रौर कन्नड का भी श्रम्थास किया था। विजयनगर राज्य के उदय के कारण उसे कन्नड का महत्त्व

दिखाई दिया होगा । विजयनगर के राजात्रों, जसरथ खोकर स्रोर कश्मीर के जैमुलाविदीन से भी उसने मैत्री-संबंध रक्खा ।

साहित्य संगीत नाट्यशास्त्र वास्तुशास्त्र इत्यादि पर उसने अनेक प्रन्थ लिखे और लिखवाये । वह अपनी वास्तु-कृतियों (इमारतों ) के लिए भी प्रसिद्ध है । चित्तौड़गढ़ के बुर्ज दरवाजे 'रथमार्ग' (चौड़ा रास्ता ) और कीर्तिस्तम्भ तथा कुम्भलगढ़ और उसके पास कुम्भस्वामी का मन्दिर भी उसी के बनवाये हुए हैं।

बुदापे में कुम्मा को उन्माद रोग हो गया, श्रौर उसके बेटे उदयसिंह ने उसे मार डाला । पितृघातक उदयसिंह को भगा कर सरदारों ने उसके भाई रायमल को गद्दी दी। रायमल ने मालवे के मुकाबले में मेवाड़ का गौरव बनाये रक्खा (१४७३-१५०६ ई०)।

\$१०. उड़ीसा में सूर्य वंश; अलाउद्दीन बहमनी और देवराय २य—उड़ीसा का गंग राजवंश जीर्ण हो चुका था। १४३५ ई० में गंग राजा को हटा कर उसके सूर्यवंशी मन्त्री किपलेन्द्र ने राज्य ले लिया। उसी साल बिदर में श्रहमदशाह बहमनी का वेटा श्रलाउद्दीन गद्दी पर बैठा। श्रलाउद्दीन ने पिन्छुमी और पूरवी घाटों के छोटे छोटे स्वतन्त्र हिन्दू सरदारों को वश में करने को फीजें भेजीं। कोंकण में तो उसे सफलता हुई (१४३७ ई०), पर तेलंगण में किपलेन्द्र ने उसे रोक दिया।

विजयनगर के देवराय २य (१४२५-४६ ई०) ने एक परिषद् इस बात पर विचार करने को बुलाई कि बहमनी बार बार युद्ध में क्यों जीत जाते हैं। विचार का परिणाम यह निकला कि उनके पास अब्छे घोड़े हैं तथा उनकी सेना में ऐसे सवार हैं जो घोड़े पर चढ़े चढ़े निशाना मार सकते हैं। उत्तर श्रौर पिन्छम के देशों में घोड़ों की अब्छी नस्लें पैदा होती हैं, श्रौर उनसे बहमनियों का. सम्पर्क था। तब से घोड़ों के व्यापार को उत्साहित करना श्रौर जिस तरह बने अब्छे घोड़े प्राप्त करना विजयनगर राज्य की नीति हो गई। ईरान से बहमनी रियायत में घोड़े लाने वाली नावों को लूटने पर इनाम दिया जाने लगा में देवराय ने अपने राज्य में निशानची मुसलमानों को जागीरें दे कर बसाना भी

शुरू किया । सवार तीरन्दानों की नई सेना तैथार कर उसने बहमनी रियासत पर चढ़ाई की श्रीर कृष्णा नदी तक का प्रदेश दखल कर लिया (१४४३ ई०)।

§ ११. किपलेन्द्र और हुमायूँ ज़ालिम—१४४६ ई० में देवराय की मृत्यु हुई श्रीर उसका बेटा मिल्लकार्जन उत्तराधिकारी हुग्रा। १४५० ई० में श्रालाउद्दीन मरा श्रीर उसका बेटा हुमायूँ गद्दी पर बैठा। किपलेन्द्र इस बीच गोदावरी कृष्णा दोश्राच को जीत चुका था। श्राच उसने कृष्णा से कावेरी पार तिरुचिरप्पल्ली तक का समूचा लम्बा तट-प्रदेश जीत लिया। हुमायूँ ने देवरकोंडा के तेलुगु सरदार पर चढ़ाई की; उस सरदार ने किपलेन्द्र से सहायता माँगी। किपिलेन्द्र के तुरन्त पहुँच जाने से हुमायूँ को भागना पड़ा (१४५६ ई०)। यह हुमायूँ दिक्लन में श्राच तक हुमायूँ जालिम के नाम से याद किया जाता है। १४६१ ई० में वह मारा गया। तच किपलेन्द्र सेना के साथ चिदर पर श्रापहुँचा श्रीर बड़ी रकम ले कर लौटा। श्रान्ध्रदेश के पहाड़ी जिले—खम्मामेट श्रीर नलगोंडा—भी उसने दखल कर लिये।

उत्तर की श्रोर किपलेन्द्र ने दामोदर से गंगा तक का पहाड़ी प्रदेश ले कर भागलपुर के पास जौनपुर रियासत से श्रपनी सीमा मिला दो। इब्राहीम शकों के तीसरे उत्तराधिकारी हुसेनशाह शकों ने तब तीन लाख फौज के साथ उसपर चढ़ाई की (१४६५ ई॰)। इस युद्ध में दोनों पक्त श्रपनी जीत हुई बताते हैं, श्रर्थात् परिगाम श्रानिश्चित रहा।\*

किपलेन्द्र कुम्भा का समकालीन था। उसका प्रशासन कुम्भा के दो बरस पीछे शुरू हुन्ना त्रीर दो ही बरस पीछे समाप्त हुन्ना।

§१२. पठानों का पुनरुत्थान, बहलोल लोदी—१४४० ई० में सिबी के एक पठान ने खिज़रखाँ धैयद के वंशब से मुलतान ले कर वहाँ अपना राजवंश स्थापित किया।

१४५१ ई॰ में बहलील लोदी नाम के पठान ने, जो सरहिन्द का शासक था, जसरथ खोकर की मैत्री श्रीर सहायता से दिल्ली ले कर वहाँ पहले पठान

<sup>\*</sup> देखिए परिशिष्ट ७।

राजवंश की स्थापना की । बहलोल दिल्ली को साम्राज्य न बना सका, तो भी वह उसे मज़बूत राज्य बनाने में सफल हुआ । दिल्ली के इलाके सबसे अधिक शर्की सुल्तानों ने दबा रक्खे थे । भागलपुर मुंगेर से कन्नीज और अवध तक तो उनका राज्य निर्विवाद था । बहलोल ने हुसेनशाह शर्की को अनेक लड़ाइयों में, हरा कर जीनपुर जीत लिया (१४७६ ई०)। हुसेनशाह तब बिहार भाग गया। महमूद गजनवी के जमाने से पठान लोग अपने देश में भी तुकों

महमूद गजनवी के जमाने से पठान लोग श्रापने देश में भी तुकों मंगोलों के सामने दबे रहे थे। श्रा मुलतान श्रीर दिल्ली में पठान राज्यों का स्थापित होना पठानों के पुनरूत्थान का सूचक था। इसके बाद से पठानों का श्रागे बढ़ना श्रीर पूरव श्रीर दिक्खन भारत तक जा कर बसना जारी रहा। मुगलों ने दिल्ली का राज्य पठानों से जीता, इस कारण मुगलों से पहले के दिल्ली के सभी मुह्लिम प्रशासकों को गलती से पठान कह दिया जाता है। पर वास्तव में मुह्लिम बनने के बाद पठानों का बढ़ाव पन्द्रहवीं शताब्दी के मध्य से ही शुरू हुआ। जिस प्रकार इस्लाम के सम्पर्क श्रीर प्रभाव से १४वीं शताब्दी के मध्य में कश्मीरियों की श्रांखें खुलीं श्रीर वे श्रापने को श्रापने पड़ोसियों के सामने मृग या चूहा सा श्रानुभव करने के बजाय उनके समान मनुष्य मानने लगे. [ ८ ५ ११ ], उसी प्रकार १५वीं शताब्दी के मध्य में पठान जाग उठे।

\$ १३. उड़ीसा-बहमनी-विजयनगर संघर्ष—१४७० ई० में उड़ीसा के राजा कि लेन्द्र की मृत्यु हुई श्रीर उसका बेटा पुरुषोत्तम उत्तराधिकारी हुआ। हुमायूँशाह बहमनी के बेटे मुहम्मद ३य ने तब अपने सेनापित हसन बहरी को मेज कर राजमहेन्द्री ले ली। विजयनगर के राजा का सामन्त सालुव नरिंह, जो चन्द्रगिरि का सरदार था, नेल्लूर श्रीर उदयगिरि को लेते हुए कृष्णा के तट तक आ पहुँचा। उसने बहमनी सेना को कृष्णा के दिखन न बढ़ने दिया। गोदावरी कृष्णा-दोश्राब के लिए पुरुषोत्तम श्रीर बहमनी सुल्तान में छीना-भवटी. जारी रही। बहमनी रियासत में दिक्खनी श्रीर विदेशी श्रमीरों में आरम्भ से संघर्ष चला आता था। मुहम्मद ३य का मन्त्री महमूद ग्रवाँ नामक चतुर विदेशी अमीर था। हसन बहरी ने उसके नाम से जाली चिट्टियाँ बना कर मुहम्मदशाह के मन में यह बैठा दिया कि वह पुरुषोत्तम से मिल गया है। इसपर मुहम्मद ने

उसे मरवा डाला (१४८१ ६०)। इधर विजयनगर में मिल्लिकार्जुन के बादः उसका भाई विरूपाद राजा हुआ था। उसके कुशासन से राज्य की बुरी दशाः हो गई। इस दशा में पुरुषोत्तम ने राजमहेन्द्री से नेल्लूर तक का तट तथा खम्मामेंट और नलगोंडा जिले फिर जीत लिये।

§ १४. बंगाल और बहमनी सल्तनत का दूरना, उड़ीसा की अवनित, विजयनगर का दूसरा तीसरा राजबंश—जिस प्रकार बहमनी सल्तनत ने अपने किनारों पर के छोटे छोटे राज्य १४३५-३७ ई० में जीते 'थे, उसी प्रकार बंगाल की सल्तनत ने अपनो सीमाओं के राज्य १४५४-१४८२ ई० के बीच जीत लिये। दिक्खनी बंगाल के यशोहर खुलना आदि जिले उस अविध में सल्तनत में मिलाये गये, और राजा गौरगोविन्द से औहट (सिलहट) छीन लिया गया। किन्तु कामतापुर (उत्तरी बंगाल) के राजा से इलियासो सेनापित की दीनाजपुर जिले में हार हुई।

इसके बाद १४८७ ई० में इलियास-वंश का राज्य समाप्त हुआ श्रीर बंगाल में अराजकता उमड़ पड़ी।

तभी से बहमनी रियासत की भी श्रवनित हुई। मुहम्मद ३यं के बाद बहमनी सुल्तान सर्वथा निःशक्त हो गये। १४८७ ई० से बरीद नामक वंश के सरदार बिदर में सल्तनत के कर्ता धर्ता होने लगे, श्रीर बहमनी सुल्तान उनके हाथ में कैदी की भाँति रह गये।

उसी बरस सालुव नरसिंह ने विरूपात्त को पदच्युत कर विजयनगर का राज्य ले लिया । यो वहाँ दूसरा राजवंश स्थापित हुआ ।

१४६० ई० में हसन बहरी के बेटे ब्राहमद ने, जो ब्राहमदनगर का संस्थापक तथा उत्तरी महाराष्ट्र का हाकिम था, बीजापुर ब्रौर बराड के हाकिमों को लिखा कि हम तीनों स्वतन्त्र सुल्तान बन जायँ। यो ब्राब एक बहमनी रियासत के बजाय चार रियासतें हो गई।

पुरुषोत्तम का बेटा प्रतापरुद्र उड़ीसा का राजा हुआ (१४६७ ई०) तो उसका राज्य हुगली से नेल्लूर तक था। प्रतापरुद्र बंगाली सन्तः चैतन्य का शिष्य बन गया और उसकी देखादेखी उसके सरदार भी कैम्युव हो गये। राजः काज के बब्बाय अजनकीर्तन इनका मुख्य काम बन गया। तब से उड़ीला राज्य की शीव अवनित हुई।

साजुब नरसिंह का सेनापित तुजुब वंश का नरंस नायक था। १५०५ ई० में नरस की मृत्यु होने पर उसके बेटे वीर नरसिंह ने साजुब नरसिंह के बेटे को पदच्युत कर स्वयं राज्य ले लिया। यो विजयनगर में तीसरा राजवंश शुरू हुन्ना।

§ १५. महमूद बेगड़ा—गुजरात का महमूद बेगड़ा (१४५६-१५११ ई०) १५वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत का प्रमुख सुल्तान गहा। महमूद ने गुजरात के पिन्छम श्रीर पूरव के दो हुजेंय गढ़—जूनागढ़ श्रीर चाँपा-नेर—हिन्दू राजाश्रों से जीते। राखा कुम्मा के दामाद जूनागढ़ के राव मंडलीक को इराने श्रीर उसे मुखलमान बनाने के बाद उसने दारिका श्रीर कच्छ श्रधीन किये। यों बेगड़ा के प्रशासन में समूचा गुजरात उसकी सल्तनत के श्रन्तर्गत हो गया। महमूद की मूँछें बड़ी बड़ी थीं जिन्हें वह घुमा कर उठा देता था। जिस बैल के सींग बड़े बड़े श्रीर ऊपर की घूमे हुए हों उसे गुजराती में बेगड़ो कहते हैं। यों जनता ने महमूद को बेगड़ा उपनाम दे दिया।

\$ १६. हुसेनशाह बंगाली और सिकन्दर लोदी—बंगाल की श्राराजकता का श्रन्त श्रासाउद्दीन हुसेनशाह ने किया (१४६३ ई०)। गौड पर श्राधिकार पाते ही उसने श्रापनी सेना को लूटने से रोका। पर उच्छृङ्खल सेना जब न मानी, तब उसने कई हजार सैनिकों को फॉसी दे दी।

हुसेनशाह के मुख्य सलाहकार हिन्दू थे। गोपीनाथ वसु उसका वजीर था, जिसे उसने पुरन्दरखाँ का बिख्द दिया था। चनातन गोस्वामी उसका दकीरे-खास (निजी मन्त्री) या। \* सनातन के दो भाई रूप झौर स्नान्प भी ऊँचे पदी पर थे।

वंगाल की गदी पाते ही हुसेन ने शकीं हुसेन से भागलपुर श्रीर

<sup>†</sup> इन्हीं गोपीनाथ वसु पुरन्दरखाँ के सीधे वंशज हमारे जमाने में सुभाषचन्द्र वंस्रु हुए।

<sup>\*</sup> वैष्णुर्वी के इतिहास में इस बात का तोड़ मरीड़ कर यह क्य बन गया कि दाबिरे-खास नामक मुख्यसमान को मैतान्यतेल ने हिन्दू बना कर सलासन लाग हिया !

मुंगेर जीत किये। दिल्ती की गद्दी पर बहलोल के बाद खिक्रदर सीदी बैठा (१४८८-१५१७ ई०)। उसने हुसेनशाह शकीं से बिहार भी छीन लिया (१४६४ ई०)। हुसेन शकीं तब हुसेन बंगाली की शरख में चला श्राया। तब सिकन्दर ने उसपर भी चढ़ाई की। सिन्ध होने पर पटने के ३७ मील पूरव बाद नाम के कस्बे पर बंगाल श्रीर दिल्ती सल्तनतों की सीमा मानी गई।

शर्की शक्ति का यों ख्रन्त होने पर सिकन्दर जमना दक्लिन के दिल्जी के पुराने इलाकों को ग्वालियर राज्य से वापिस लेने में लगा । सिकन्दर लोदी धर्मान्ध मुसलमान था। उसके राज्य में हिन्दू धर्म को भरसक दबाया गया। दिल्जी के साथ साथ छागरे को भी उसने छापनी राजधानी बनाया।

उधर हुसेनशाह ने श्रपने पड़ोस के राज्यों से लोहा लिया। कामतापुर के राज्य का श्रन्त कर उसने श्रपनी सीमा श्रसम से मिला दी। तब से बंगाल श्रसम का जलस्थल युद्ध जारी हुआ, जो ३५ बरस तक चलता रहा। उधर मिथिला के राजा से उसने सारन जिले तक का इलाका छीन लिया; वह राज्य तब उत्तर की तराई भर में रह गया। हुसेन के एक सेनापति ने उड़ीसा पर चढ़ाई कर पुरी को लूटा (१५०६ ई०)। प्रतापकद्ध ने दक्खिन से लीट कर उसका पीछा किया और उसे गंगा पर हराया। तो भी मन्दारण गढ़ प्रताप के हाथ से निकल गया। त्रिपुग के राजा धन्यमाणिक्य से तीन बार हारने के बाद चौथी बार हुसेन ने उसका कुछ प्रदेश जीत लिया।

# परिशिष्ट ७

# ्शकीं-उड़ीसा-युद्ध

श्रीमपुर के सुल्तान महमूद शकीं (१४४०-५६ ई०) तथा हुसेनशाह शकीं का उड़ीसा के राजा से युद्ध होना मुस्लिम इतिहासों में दर्ज है। पर श्राधुनिक ऐतिहासिक इसे स्पष्ट नहीं कर सके श्रीर उन्होंने कलाना की है कि जीनपुर से बंगाल हो कर शर्कियों ने उड़ीसा पर चढ़ाई की होगी। स्व॰ राखाल-साथ बनर्जी हो पहलेपहल उड़ीसा का मामास्मिक इतिहास मस्तुत किया (१६६०) जिससे उड़ीसा के राज्य या साम्राक्य की विभिन्न शुनों में जीनाएँ प्रकट हुई। किपिलेन्द्र की राज्यसीमा राजमहल के आसपास शकी राज्य से लगती थी यह प्रकट होने से दोनों राज्यों में सीधा युद्ध होने की बात सर्वथा ठीक सिद्ध हुई। किपिलेन्द्र के एक सामन्त का लेख, जिसमें वह दो तुर्क राजाओं को हराने की बात कहता है, राखालदास ने उद्धृत किया है (जि॰ १, पृ॰ २६८)। एक सुल्तान तो बहमनी था, दूसरा कौन रहा होगा यह वे भी नहीं बूफ सके। दूसरा शकी था। बह लेख १४५४ ई० का है, अतः महमूद शकी ही हो सकता है।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. निम्नलिखित का ऐतिहासिक चरित लिखिए—(१) राजा गर्गेश (२) इत्राहीम शक्तें (३) श्रहमदशाह गुजराती (४) हुशंग गोरी (५) जसरथ खोकर (६) जैनुलाबिदीन (७) महाराग्। कुम्भा (८) कपिलेन्द्र (६) महमूद बेगड़ा (१०) हुसेनशाह बंगाली।
  - २. जोधपुर श्रीर बीकानेर राज्यों का उदय कब किन दशाश्रों में हुश्रा ?
  - ३. बहमनी राज्य श्रीर विजयनगर के संघर्ष का वृत्तान्त संत्रेप से दोजिए।
- ४. बुन्देलखंड नाम कब से चला ? चंदेरी प्रदेश दिल्ली सल्तनत में कब किसने मिलाया ? पन्द्रहर्वा शताब्दी में वह किस राज्य के ब्रान्तर्गत रहा ?
- ४. पन्द्रहवाँ शताब्दी में कौन सा राज्य गंगा से कावेरी तक फैला हुन्ना था ? उसके फैलने का वृत्तान्त संत्रेप में दोजिए।
  - ६. रागा कुम्भा की मृत्यु पर भारत के राजनीतिक नक्शे का विवरण दीजिए।
- ७. निम्नलिखित घटनात्रों का विवरण दीजिए—(१) पन्द्रहवीं शताब्दी के श्रान्तिम श्रंश में बंगाल की श्रराजकता (२) बहमनी सल्तनत का टूटना (३) पठानों का भारत में बढ़ाव।
  - बहलोल श्रीर सिकन्दर लोदी का वृत्तान्त लिखिए।
- ह. कागज का बड़ा तख्ता ले कर उस पर पड़ी और खड़ी समान्तर रेखाएँ खींच कर चारखानेदार तालिका बना लीजिए। इसके बाएँ किनारे के २१ खानों में ऊपर से नीचे १३०१ से १४१० ई० तक की एक एक दशाब्दी के सन् लिख लीजिए, जैसे १३०१-१०, १३११-२० इत्यादि। सबसे ऊपर की पड़ी रेखा के ऊपर वाले खानों में इस प्रन्थ में से देख कर इस काल के विभिन्न राज्यों या जनपदों के नाम लिखिए। दाहिने किनारे पर पाँच खानों में ये शीषक भरिए (१) बृहत्तर भारत (२) विदेश (३) साहित्य और कला (४) धर्म और समाज (४) विविध। श्रव इस तालिका में इस प्रन्थ के आधार पर प्रत्येक दशाब्दों की प्रत्येक जनपद की तथा श्रवितम पाँचे खान में उस उस विषय की घटनाएँ दर्ज की जिए।

### अध्याय ७

# उपनिवेशों श्रीर स्वतन्त्र विदेश-सम्बन्धों का श्रन्त

§१. चम्पा और कम्बुज राष्ट्र का अन्त—ग्राठवीं से दसवीं शताब्दी तक मध्य एशिया के भारतीय राज्य कैसे समाप्त हुए, श्रीर ग्यारहवीं से तेरहवीं शताब्दी तक हिन्दचीन प्रायद्वीप में चीनिकरात जातियों की प्रधानता कैसे हो गई, सो हमने देखा है [७,७§§१,२; ८,३§२]।

चम्पा राज्य को आनामी (ज्येतनमी) दसवीं शताब्दी अन्त से ही दबाने लगे थे। अन्त में १३०७ ई० में चम्पा के राजा जयसिंहवर्मा २य को अमरावती प्रान्त का उत्तरी आधा उन्हें दे देना पड़ा। १४०२ में समूची अमरावती दी गई और आनाम राज्य की सीमा चम्पा के विजय प्रान्त से आ लगी। १४४६ से १४७१ तक विजय भी हारा गया और तब से चम्पा का राजवंश आनामियों की कठपुतली बन कर पांडुरंग (फनरन) प्रान्त में रह गया। उस रूप में १८२२ ई० तक टिमटिमाने के बाद वह बुक्त गया।

कम्बुज राष्ट्र का मुख्य ऋंश दै राजा इन्द्रादित्य ऋौर राम खामहेंग ने १३वीं शताब्दी के ऋन्त तक जीत लिया था [ ८, ३ ९२ ]। १५वीं शताब्दी में कम्बुज राजाश्रों को राजधानी यशोधरपुर भी छोड़नी पड़ी ऋौर वह राज्य भी मिट गया।

§ २. बिल्वितिक साम्राज्य — कुवलै खान ने श्रपना जंगी बेड़ा सुमात्रा जावा को जीतने भेजा था, पर उन द्वीगों को मंगोल साम्राज्य में सिम्मिलित न कर सका था। वहाँ से उसकी सेना चली जाने पर कृतरजस जयवर्धन ने जावा में नया राज्य खड़ा किया (१२६४ ई०) जिसकी राजधानी बिल्वितिक्त या मजपहित थी। जयवर्धन की लड़की त्रिभुवनोत्तुंगदेवी जयविष्णुवर्धनी भी बड़ी योग्य हुई। श्रपने निकम्मे भाई के बाद वह बिल्वितिक्त की गद्दो पर बैठी। उसकी बहन राजदेवी श्रोर माँ गायत्री भी उसके साथ शासन चलाती थीं। उसकी बहन राजदेवी श्रोर माँ गायत्री भी उसके मन्त्री गजमद ने एक बार सभा में प्रण किया कि मैं पहांग सिंहपुर (सिंगापुर) श्रीर श्रीविजय (सुमात्रा) से ले कर बकुलपुर (दिन्विती किलामन्यन) तक सब

राज्यों को जीत कर छोड़ गा। सब लोगों ने उसकी हँसी की; िकन्तु रानी ने हँसी करने वालों को निकाल कर गजमद के हाथ में पूरी शक्ति दे दी। गजमद ने जो कहा था उससे अधिक कर दिखाया। का की स्थलग्रीवा और श्रीविजय से इरियन (न्यूगिनी) तक के सब प्रदेश बिल्वितिक के शासन में आ गये। उनमें से बहुतों को जयिवष्णुवर्धनी के 'जलिधमन्त्री' (जल-सेनापित) नल ने जीता था। उनके उत्तर आनाम चम्पा कम्बुज अयोध्या और राजपुरी। तथा मरुत्म (मर्तवान, बरमा के तट पर) के राज्य बिल्वितिक का आधिपत्य मानने लगे।

यह साम्रज्य [नक्शा २०] प्रायः सौ बरस तक पूरे उत्कर्ष में रहा। १३८६ में जयविष्णुवर्धनी के बेटे रजसनगर की मृत्यु के बाद अवनित होने लगी। बौद्ध श्रौर शैव मतों के तान्त्रिक रूप, जिनमें गुद्ध कियाकलाप मुख्य था, पूरे जोरों पर श्रा गये। जनता की राजनीतिक कर्त्तव्यों के प्रति उपेत्ता बदती गई। पन्द्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में राजा कृतविजय हुआ, जिसने चम्पा की राजकुमारी से विवाह किया। वह इस्लाम की पत्तपातिनी थी। यों जावा में इस्लाम के पैर जम गये। १४४८ ई० में उसकी मृत्यु हुई श्रौर १४७८ ई० में वह अन्तिम भारतीय उपनिवेश साम्राज्य भी हिन्दुओं के अन्य राज्यों की तरह अपनी भीतरी जीर्ण्ता से दुकड़े दुकड़े हो गया।

§ ३. हिन्द महासागर में पुर्त्तगालियों का माना—७वीं से १५वीं शाताब्दी तक, बीच में १२वीं-१४वीं छोड़ कर, संसार पर इस्लाम का आतंक छाया था। प्रवीं शताब्दी में जब अरवों ने सिन्ध से स्पेन तक जीता, तब से दिन्छनी स्पेन में इस्लाम के पैर जम गये थे। अरवों का स्थान पीछे तुकों ने ले लिया और १२वीं शताब्दी में उन्हें मंगोलों से दचना पड़ा। पर १३७० ई० में तैनूर के उदय से तुकों का बल फिर प्रकट हुआ। १४५३ में तुकों ने कुस्तुन्तुनिया (कोन्स्तान्तिनोपल) को और बलकान प्रायद्वीप के रोमी साम्राज्य के बचे खुचे अंश को भी ले लिया। युरोप को तब अपने दोनों दिन्छनी पहलुओं पर इस्लाम का दवाब लगने लगा। रोम और भारत के बीच मुस्लिम राज्यों के उठ लड़े होने

<sup>ी</sup> आयोच्या और राजपुरी दोनों स्थान में । अयोच्या की स्थापना १३५० ई० में हुई ।

से भारत और बुरोप का सीधा व्यापार-सम्बन्ध टूट गया था।

पिछुमी युरो के लोग ऋरवों को मूर कहते थे। उनकी हान्ट में मूर लोग युरोप श्रौर भारत के व्यापार में दोनों के बीच श्रा गये थे। श्रवों के साथ श्राने जाने वाले दूसरे मुसलमान भी मूर कहलाते। हिन्दुश्रों में इस युग में सामाजिक संकीर्णता श्रौर दूर देश जाने में श्रमचि पैदा हो जाने से भारतीय नाविकों में इस्लाम फैलता गया। पिछुले मध्य युग में भारत श्रौर हिन्द-द्वीपावली के ये मुस्लिम नाविक ऋरवों के साथ एशिया से मिस्र तक माल ले जाते लाते थे। मिस्र से युरोप तक का व्यापार इतालवियों के हाथ में था।

१५वीं शताब्दी में पिच्छमी युरोप के राष्ट्रों में गहरी जागित हुई। प्राचीन यूनानी विद्यान्नों की तरफ लोगों की रुचि फिरी च्रीर उनके ज्ञानचत्तु खुलने लगे। लोगों में नये नये च्रीर साहसपूर्ण विचार जागने लगे। रुपेन का दिक्खनी छोर मूरों ने दबा रक्खा था, इसलिए स्पेन-पुर्तगाल वालों की मुसलमानों से विशेष शत्रुता थी। त्रफरीका के पिच्छभी तट पर स्पेन-पुर्तगाल के लोग तब कुछ दूर तक जाते थे। उन्हें तब यह मालूम न था कि च्रफरीका कितना बड़ा महाद्वीप है। उनमें यह विश्वास भी प्रचलित था कि च्रफरीका के पूरवी छोर पर हब्शदेश ( च्राबीसीनिया ) में प्रेस्तर जीन नाम का ईसाई राजा है। उनके दिलों में यह उमंग उठी कि यदि वे च्रफरीका के दिक्खनी छोर से घूम सकें तो एक तो उनका मुस्लिम शत्रु दोनों तरफ से घिर जाय, जिससे वे उसे पीठ पीछे से चोट लगा सकें—जिसमें शायद प्रेस्तर जीन ना भी सहयोग मिल जाय— च्रीर दूसरे भारत के व्यापर में उन्हें च्रपने शत्रुचों पर निर्भर न रहना पड़े।

यह उमंग उन्हें श्रक्शिका के पिक्छमी तट पर श्रागे श्रागे धकेलने लगी। उस महाद्वीप के पहले पूरवी घुमाव पर पहुँच कर (१४४२ ई०) उन्होंने जाना कि श्रव रास्ता पा लिया। किन्तु जब श्रागे स्थल का किनारा दिक्खन बढ़ा निकला श्रीर वह श्रागे श्रागे बढ़ता ही गया, तब वे निराश होने लगे। श्रन्त में दियाज नामक नाविक उसकी नोक पर पहुँच गया (१४८७ ई०) तो फिर से उनकी श्रास बँधी। इसीलिए उस नोक का नाम उन्होंने श्राशा श्रन्तरीप रक्खा। तभी कोलम्बस नामक नाविक को नई बात सूक्षी। प्राचीन

यूनानियों का विचार था कि जमीन गोल है। कोलम्बस ने सोचा यदि ऐसा है तो पिन्छम बढ़ते बढ़ते भारत पहुँच जाना चाहिए। स्पेन की राज्ञी इसाबेला ने उसे जहाज दिये, जिनसे उसने श्रतलान्तक पार किया, श्रीर पिन्छमी श्रमरीका के

द्वीपों पर पहुँच कर समभा कि भारत मिल गया (१४६२ ई०)। छह बरस पीछे पुर्तगाली नाविक चास्को-दि-गामा ऋाशा ऋन्तरीप का चक्कर लगा कर पूरवी श्चफरीका में व्यापार करने आये हुए भारतीयों से भारत का नास्ता जान कर कोय्हिकोड (कालीकट) श्रा पहुँचा (१४६८ ई०)। तब यह समभा गया कि कोलम्बस भारत के एक छोर पर पहुँचा है श्रीर वास्को उसी के दूसरे छोर पर । रोम का पोप ईसाइयों का सबसे बड़ा महन्त था। पोप ने ग्रातलान्तक के चीच एक रेखा निश्चित कर फतवा दे दिया कि उसके पिन्छम के सब नये गैर-ईसाई देश स्पेन के श्रीर पूरव के पर्तगाल के होंगे।



वास्को-दि-गामा

§ ४. दीव की लड़ाई—केरल तट के सरदारों ने अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इन आगन्तुकों को अपने यहाँ कोठियाँ बनाने दों। पुर्तगालियों के भारतीय समुद्र में पहुँचने पर मूर अर्थात् मुस्लिम सामुद्रिक उनका विरोध करने लगे। पुर्तगाली तट पर, जहाँ जैसे दाव लगा, किलाबन्दी करने लगे। सबसे पहले

१५०३ ई० में उन्होंने कोचि (कोचीन) में में श्रापनी कोठी की किलाबन्दी की। फिर श्रफरीका के तट पर कई किले बनाये। गुजरात प्रान्त भारत के पिन्छमी व्यापार में प्रमुख ग्हा है। गुजराती मुल्तान महमूद बेगड़ा ने इन श्राकान्ताश्रों को भारतीय समुद्र से निकालना श्रपना कर्तव्य समभा। १५०७ ई० में भिस्न के मुल्तान ने इस कार्य में उसकी सहायता के लिए मीर होजोम की नायकता में १२ जंगी जहाजों में पन्द्रह हजार सैनिक भेजे। पहली लड़ाई में पुर्तगाली बेड़ा डुबाया गया, किन्तु श्रालमीदा श्रीर श्रालबुकर्क नामक पुर्तगाली सेनापतियों ने फिर तैयारी करके दूसरी लड़ाई में दीव के सामने मिस्री-गुजराती बेड़े को जला कर लूट लिया (१५०६ ई०)। फिर उन्होंने हिन्द महासागर में जहाँ तहाँ मूरों के जहाजों का संहार कर हमारे समुद्र पर एकाधिपत्य कर लिया। १५१० ई० में श्रालबुकर्क ने बीजापुर से गोवा छीन कर उसे पुर्तगालियों के सामुद्रिक साम्राज्य की राजधानी बनाया, तथा १५११ श्रीर १५१५ ई० में मलक्का श्रीर श्रोमुंज ले कर हिन्द महासागर की दो मुख्य खाड़ियाँ काबू कर लीं।

§ ५. पहली पृथ्वी-परिक्रमा—मसाले पैदा करने वाले पूरवी द्वीपों के लिए स्पेन वाले भी तरसते थे। पोप की सीमान्त रेखा से पिन्छम जाते हुए उन द्वीपों तक पहुँचने की उन्हें सूभी। मागेलान नामक नाविक इस दृष्टि से पृथ्वी की परिक्रमा करने निकला। इसावेला के पोते चार्ल्स ने उसे पाँच जहाज दिये, जिनमें २०० नाविकों को ले कर वह चला (१५१६ ई०)। मागेलान ने कोलम्बस से कहीं ऋषिक हिम्मत ऋौर बहादुरी का काम किया। ऋमरीका के दिक्खनी छोर से वह पहलेपहल प्रशान्त महासागर में घुसा। दो बरस पीछे उसे एक द्रीपावली मिली, जिसका नाम उसने चार्ल्स के बेटे फिलिप के नाम पर फिलिपीन रक्खा। वहीं उसकी मृत्यु हुई। उसके १८ बचे हुए साथी एक जहाज ले कर दूसरे बरस स्पेन पहुँचे (१५२२ ई०)। तब लोगों ने जाना कि ऋमरीका ऋौर भारत ऋलग ऋलग देश हैं।

<sup>\*</sup> पुर्रागाली लोग शब्दों के श्रान्तिम स्वर को सातुनासिक बोलते थे। कोरिच को उन्होंने कोचि कहा, जिससे कोचीन बन गया।

फ़िलिपीन की पुरानी फीथियों के मंडार ईंसाई स्पेनियों ने यह मानते हुए कि उनमें काफ़िरों के कुंक की बातें हैं, ऐसी पूर्णता से मध्य किये कि आज के खोजियों के लिए यह जानने का कोई साधन नहीं बचा कि पुराने फ़िलिपीन वाब्यंय में क्या कुछ था। जो कुछ-एक चिह्न मिले हैं उनसे जाना गया है कि फ़िलिपीन की लिपि बाह्मी वर्णमाला का ही अपभ्रंश रूप थी। फ़िलिपीन के लोग अनुश्रुति से मनु और लाओ: चे को अपने पहले विधान दाता मानते हैं, जिससे प्रकट होता है कि उनकी सम्यता का आधार भारतीय और चीनी था।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. परले हिन्द के चम्पा राज्य की अवनित और अन्त का संचिप्त बृत्तान्त लिखिए।
- २. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—( १ ) बिल्वितक्त साम्राज्य का उदय श्रीर श्रस्त (२) पुर्तगालियों का भारत श्राना (३) पहली पृथ्वी-परिक्रमा ।
  - ३. पुर्तगालियों ने भारतीय समुद्र पर एकाधिपत्य किन दशास्त्रों में कर लिया ?
  - ४. दीव की लड़ाई का इति शस में क्या महत्त्व है ?

#### अध्याय ८

## पिञ्रले मध्य काल का भारतीय जीवन

\$ १. हिन्दुम्रों का राजनीतिक पतन मीर उसके कारण— पिछला मध्य युग हिन्दू सम्यता की सड़ान श्रीर श्रघोगित का युग था। हिन्दुश्रों की राजशिक्त इस युग में तितरिवतर हो गई। हिन्दू इस युग में प्रायः सदा हारते ही क्यों रहे ? इस प्रश्न के बहुत से उत्तर प्रचलित हैं, जैसे कि ठंडे देशों के निवासी श्रीर मांसाहारी होने के कारण मुसलमान हिन्दुश्रों से श्रिधक बलिष्ठ होते थे, कि युद्ध में हिन्दू श्रपने भारी-भरकम हाथियों पर भरोसा रखते जो फुर्तील घुड़सवारों के मुकाबले में निकम्मे निकलते थे, श्रीर कि हिन्दुश्रों में एकता न थी—इर्षवर्धन के बाद से भारत में कोई सम्राट् नहीं हुश्रा श्रीर श्रराजकता छाई रही, छोटे छोटे राज्य सदा श्रापस में लड़ कर कमजोर होते रहे। गरम मैदानों के लोग ठंडे देशों के लोगों से कभी कमज़ोर नहीं रहे। भारतीय योद्धा तुर्कों से शारीरिक बल में कम न थे। अब भी भारत के गरम प्रदेशों के निवासी राजपून जाट सिक्ख मराठे भोजपुरी कन्नड आदि संसार की बलिष्ठ सैनिक जातियों से टक्कर लेते हैं। यदि गरम और ठंडे देश में पैदा होने से ही यह भेद होता तो अफगान जब हिन्दू थे, तब महमूद से क्यों हारते रहे ? और कश्मीर से नेपाल तक के ठंडे प्रदेशों के हिन्दू राज्य इस युग में क्यों मुदी पड़े रहे ? मिलिक काफूर किसी ठंडे देश में पैदा न हुआ था। हिन्दू रहते हुए उसी काफूर ने वह योग्यता क्यों न दिखलाई ? मांसाहार की बात भी वैसी ही है। दाचिणात्य और गौड ब्राह्मणों बनियों और जैनों को छोड़ कर आज भी प्रायः सब हिन्दू मांसाहारी हैं। हाथियों वाली बात भी ठीक नहीं है। स्वयं महमूद गज़नवी ने मध्य एशिया में अपने विरोधियों के मुकाबले में भारतीय हाथियों का प्रयोग किया था। उसका वृत्तान्त मनोरंजक है। उसके हाथी शत्र के सवारों को अपनी सूँडों से पकड़ कर काठियों में से खींच लेते और नीचे पटक कर पैरों तले रौंद देते थे।

तीसरी वात भी अज्ञानमूलक है । प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों के साम्राज्य हर्प और पुलकेशी के साम्राज्यों के प्रायः वरावर थे। प्रति हिनों १०वीं शताब्दियों में जितने बड़े राज्य भारतवर्प में रहे उतने बड़े राज्यों का परस्पर लड़ना यदि अराजकता हो तो संसार के सब देशों में सदा ही अराजकता रही है। बीच बीच में उनके परस्पर लड़ने से तो उलटा उनका पौरुष बना रहा। भारत जैसे बड़े देश में यदि तीन सदियों तक कोई युद्ध न होता तो लोग शायद युद्ध करना ही भूल जाते। तुर्क लोग भी आपस की लड़ाइयों में हिन्दुओं से क्या कुछ कम थे १ यदि तुनों ने हिन्दू राज्यों की लड़ाइयों से लाभ उठाया तो क्यों नहीं किसी हिन्दू राजा ने तुर्कों का शाजनीतिक जीवन मन्द न हो गया होता तो अकेले अकेले हिन्दू राज्य भी शत्रु का मुकावला कर सकते और यदि महमूद जैसा कोई अप्रसाधारण सेनापित उन्हें पछाड़ भी देता तो भी अवसर पाते ही वे फिर उठ खड़े होते।

इस प्रसंग में हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस युग में भारु—रू हिन्दु श्रों ने जितनी लड़ाइयाँ लड़ीं, वे प्रायः सब रक्षापरक ही थीं। उन्हें श्रागे बढ़ कर शत्रु पर चढ़ाई करने की न स्कती थी श्रीर स्कती भी तो बहुत दूर की नहीं। शहाबुद्दीन गोरी यदि कई चढ़ाइयां में हारा भी तो उन हारों से उसे श्रपने राज्य का कोई श्रश तो न देना पड़ा। श्रीर हिन्दू राजा यदि उसके मुकाबले में जीते भी तो श्रिधिक से श्रिधक श्रपना घर ही बचा पाये। इस युग में उन्होंने जो बीरता दिखाई प्रायः वह श्रपना श्रन्त निकट देख कर निराश हो मरने मारने पर तुले हुए श्रादमियों की बीरता थी। उसमें महत्त्वा-कांका की वह प्रेरणा, विशाल दृष्टि का वह स्वप्न श्रीर वह ऊँची साध न थी जो मनुष्यों को नई भूमियाँ खोजने श्रीर जीतने के खतरे उठाने के लिए श्रागे बढ़ाती है। बेशक, कायर बन कर श्रधीनता मानने की श्रपेक्षा वैशी वीरता की मौत मरना बेहतर था। किन्तु वह बहादुरी का मरना ही था, बहादुरी का जीना नहीं।

हिन्दुस्रों की हार का एक यह कारण भी कहा जाता है कि उनमें स्निक देशद्रोही पैदा होते रहे। देशद्रोह के बहुत से उदाहरण तो कल्पित हैं, जैसे पृथ्वीराज के विरुद्ध जयचन्द्र का। स्निक सच भी हैं, जैसे मुहम्मद गोरी के जमाने में उच्च की रानी का या स्नलाउद्दीन की गुजरात चढ़ाई से पहले कर्ण के उस मन्त्री का जिसका कर्ण ने मूर्खतावश स्नामान किया था। इन उदाहरणों के विषय में यह सोचना चाहिए कि हिन्दू राज्यों के नेता इतने जागह्रक क्यों न रहते रहे कि देशद्रोह के स्नंदुर को ही कुचल देते। प्रजा का कोई स्नादमी ज्योंही देशद्रोह करने लगता, राजा उसे पकड़ कर दंड क्यों नहीं देता था? स्नौर यदि राजा ही देश बेबने लगता तो प्रजा उसके विरुद्ध क्यों नहीं उट खड़ी होती थी? कर्ण सोलंकी ने ऐसा स्नन्धा हो कर स्मन्त्री को क्यों सताया—प्रजा ने उसे वैसा वर्त्तीय क्यों करने दिया—िक उसका मन्त्री को क्यों सताया—प्रजा ने उसे वैसा वर्त्तीय क्यों करने दिया—िक उसका मन्त्री शत्रु से जा मिला ?

इस प्रकार देशद्रोह के इन दृष्टान्तों से वास्तव में राजनीतिक जीवन की मन्दता ही सूचित होती हैं । हिन्दुश्रों की इस युग की श्रधोगित का श्रमल कारण यह था कि उनकी प्रगति या श्रागे बढ़ने की प्रवृत्ति रुक गई थी, उनकी महत्त्वा-कांचा चीण हो गई थी, श्रीर वे श्रपने राजनीतिक हिताहित की उपेचा करने लगे थे ।

§ २. तुर्कों ग्रीर हिन्दुग्रों के राजनीतिक जीवन ग्रीर शासनः

की तुलना—इस युग के तुर्क सरदार श्रोर सैनिक निःसन्देह बहुत उच्छंखल श्रीर उपद्रवी थे। सन् ११६३ से १५२६ ई० तक दिल्ली की गद्दी पर ५ दंशों के २५ बादशाह बैठे। उसी श्रवधि में मेवाड़ में १३ राजाश्रों ने राज्य किया। दिल्ली के उन बादशाहों में से १६ तथा मेवाड़ के राजाश्रों में से ३ रवामा विक मृत्यु \* के बिना मारे गये। सन् ११६६ से १५३८ ई० तक गौड में कुल ४३ शासकों ने शासन किया। उसी श्ररसे में उसके पड़ोसी उड़ीसा में केवल १४ राजाश्रों का शासन रहा।

इन श्रंकों से तुर्क शासन की कमजोरी प्रकट होती है। किन्तु यदि कोई हिन्दू राजा इस कमजोरी से लाभ उठा कर दिल्ली पर चढ़ाई करता तो क्या होता? तुर्कों में कोई न कोई गयास तुगलक उठ खड़ा होता, श्रौर सब तुर्क श्रपने उपद्रव छोड़ उसके भंडे तले जमा हो जाते। यह समभना चाहिए कि तुर्क सल्तनत में वास्तविक शासन तुर्कों के सैनिक दल के हाथ में था। उस दल के नेता कब खिलजी रहे, कब तुगलक, श्रादि, सो गोण बात है। वह दल एक जाति के लोगों का था, जिनका जीवन रहनसहन भाषा श्रौर मज़हब एक था। उस तरण जाति में नये नये देश जीतने की उमंग सहज ही विद्यमान थी। इस्जाम ने उनमें यह विश्वास पैदा कर दिया था कि उनकी वह उमंग श्रौर लूटमार की प्रवृत्ति भी ईश्वरीय प्रेरणा है। यो वह उमंग उनके लिए ऊँचा श्रादर्श बन गई जो श्रादर्श उन्हें सदा श्रागे बढ़ने को प्रेरित करता रहा।

उनके दल में छोटे बड़े सब बराबर थे, योग्यता से कोई भी ग्रागे बढ़ सकता था। वे लोग काफी उत्पाती ग्रीर उच्छृंखल थे, तो भी इस्लाम की शरीग्रत ने उनके समाज में कुछ नियम बाँध दिये थे, ग्रीर चूँक वे नियम उनकी दृष्टि में ईश्वरी कानून थे, ग्रतः उनके उल्लंघन करने की ग्रान्तिरक स्कावट उनके लिए उपस्थित रहती। यदि उनका शासन उपद्रवमय था तो इसका समूचा दोष भी उन्हें नहीं दिया जा सकता। इसके लिए मुख्य दोषी शासित प्रजा थो जो निश्चेष्ट हो कर सब कुछ सहने को तैयार थी, ग्रीर ग्रयने

\* श्रायु पूरी कर के, रोग से या बाहरी शत्रु से युद्ध में लड़ते हुए मृत्यु स्त्राभाविक गिनी जाती है, पर भीतरी विद्रोह या घरेनू लड़ाई से होने वाली मृत्यु श्रस्त्राभाविक है। राजनीतिक ऋधिकारों श्रीर कर्तन्यों के प्रति बिलकुल बेहोश हो गई थी। यदि हिन्दू सम्यता में पहले का सा जीवन होता तो वह शकों की तरह तुकों को भी पालतू बना लेती; इस्लाम ने तुकों के दल में जो न्यवस्था पैदा की वह उसपे श्रिधिक श्राच्छी व्यवस्था पैदा कर देती।

खिल जियों के पतन-काल में यदि कोई हिन्दू सरदार दिल्ली पर अधिकार कर भी लेता तो जहाँ उसे तुकों के उस जीवित दल का सामना करना पड़ता, वहाँ उसके अपने पद्म में कीन सी शक्तियाँ आतीं ? यदि वह 'नीच' जात का होता, जैसा कि खुसरो था ही, तो उसे कहीं से भी सहयोग न मिलता। और यदि वह कुलीन होता तो भी उसकी दशा प्रायः वही होती जो बंगाल में राजा गरोश की हुई। गरोश के बेटे के मुसलमान होने के विषय में कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं, पर असल बात यह प्रतीत होती है कि उसके अधीन हिन्दू सरदार निश्चेष्ट थे जिनसे सहयोग पाने की उसे कोई आशा न थी, और सचेष्ट मुस्लिम सरदारों और पीरों फकीरों का अकेले मुकाबला करने लायक हटता, जो उसके बाप में थी, उसमें न थी।

चौदहवीं पन्द्रहवीं सिदयों में उत्तर भारतीय मैदान के मुख्य श्रंश कश्मीर मालवा गुजरात श्रीर महाराष्ट्र के सिशय समूचे भारत में श्रर्थात् लगभग श्राधे भारत में हिन्दू राज्य थे। यदि उनमें राजनीतिक सचेष्टता जागरूकता श्रीर श्रपनी एकता का विचार होता तो वे श्रपनी बड़ी शक्ति संबिदत कर सकते। किन्तु उनकी दृष्टि संकीर्ण श्रीर शून्य थी। पुरानी लकीर पर चलने के श्रितिरक्त कोई दूर का या ऊँचा लच्य उनके सामने श्राता ही न था।

जिन राज्यों के संचालक श्रपने चारों तरफ की परिस्थिति को देखने श्रौर समभने में इतने बेसुध श्रौर जागरूकताहीन थे, उनके श्रन्दर का शासन भी कैसा रहा होगा? हमने दिल्ली श्रौर लखनौती के तुर्क शासन की एक श्रंश में मेवाड़ श्रौर उड़ीसा के मुकाबले में कमज़ोरी देखी है। हिन्दू शासन में दूसरी कमज़ोरी थी। जहाँ राज्य के नेता ऊँघने वाले श्रौर उपेचाशील होते हैं, वहाँ उसका संघटन बाहर की किसी चोट के बिना ही दीला हो जाता है श्रौर चारों तरफ उपद्रव होने लगते हैं। चेदि देश का इतिहास इसका उदाहरण है।

सल्तनत युग में उसका घड़ा श्रंश प्रायः स्वतन्त्र रहा; किन्तु बारहवीं सदी के श्रन्त में वह राज्य श्राप से श्राप ही दूर गया। इसके बाद उसके स्थान में कोई सुसंघिटत राज्य पैदा न हुआ; जहाँ तहाँ छोटे मोटे सरदारों के ठिकाने खड़े हो गये, जिनकी सीमाओं पर सदा ही श्रशान्ति रहती होगी। यदि भारत में तुर्क न आते तो प्रायः समूचे भारत की वही दशा हो जाती। इस प्रकार यदि तुर्कों के राज्य में शासक दल की असंयत सचेष्टता के कारण उत्पात और उपद्रव होते रहते थे तो हिन्दुओं के राज्य में शासकों की निश्चेष्टता के कारण वैसे ही उपद्रव जारी थे। प्रजा में राजनीतिक चैतन्य न रहने के कारण उस युग में देश की वैक्षी दुर्दशा होना अवश्यम्भावी था।

§ 2. डामर शासनप्रणाली और जागीर-पद्धति—जनता की राजनीतिक निश्चेष्टता तथा तुकों के विजयों से इस युग में शासन की एक नई पद्धित जिसकी बुनियाद पहले मध्य युग से पड़ रही थी, पूरी तरह जम गई। तुर्क छोर दूसरे विजेता विजय के बाद इलाके श्रापस में बाँट लेते। वे पहले किसानों को हटा कर उनके स्थान में स्वयं बसने के बजाय उन्हों को खेती-बाड़ी करने देते और उनके ऊपर स्थानीय शासक बन बैठते थे। जो काम पहले शिलियों की श्रेणियाँ, प्रामों और नगरों की सभायें या पंचायतें करतीं थीं, उसका बहुत सा खंश इन स्थानीय शासकों या जागीरदारों ने हथिया लिया। पंचायतें भी बनी रहीं, पर जनता के अपने स्वत्वों के प्रति उदासीन हो जाने के कारण उनके और इन जागीरदारों के श्रिषकारों की सीमा का निश्चय करना कठिन है। इस पद्धित का विकास पहले मध्य युग से ही होने लगा था, बाहरी विजेतात्रों के श्राने से वह तेजी से बढ़ा। जहाँ नये विजेता न पहुँचे, वहाँ भी पुराने कर वसूल करने वाले और श्रन्य राज्याधिकारी उसी तरह जनता के बहुत से श्रिधकार लेते गये। राजा अपने बड़े सरदारों या डामरों को मानो देश का शासन ठेके पर देता—या जागीर देता—श्रीर वे अपने छोटे सरदारों स्थान रोत स्थारों

<sup>†</sup> पहले हम इस ऋर्थ में सामन्त लिखते रहे हैं। किन्तु इस ऋर्थ में ठीक पुराना शब्द डामर है। सामन्त ऋरीर डामर में ऋन्तर भी है। सामन्त ऋपने प्रदेश का राजा होता है जो दूसरे को ऋपना ऋधिपति मान लेता है; डामर स्थानीय शासक होता है।

श्रीर सैनिकों को उसी तरह ठेका देते। इस ठेके की परमारा में प्रत्येक ठेके की यह शर्त होती कि सैनिक या सरदार श्रपने 'स्वामी' को बदले में सैनिक सेवा देंगे। इसी को हम डामर-तन्त्र या जागीर-पद्धति कहते हैं।

. § ४. सामाजिक जीवन—जातपाँत परदा बालिववाह—न केवल हिन्दुओं के राजनीतिक जीवन में प्रत्युत उनकी सम्पता के सभी पहलुओं में जीर्णाता आ गई। उस सम्पता में प्रगति और प्रवाह बन्द हो गये थे। किन्तु जीर्णा होने पर भी हिन्दू सम्पता ने अपने को बचाये रखने की अनुम शक्ति दिखाई। पहले मध्य युग में जात गाँत का आरम्भ हो चुका था और ब्याह-शादी खान-पान पर बन्धन लगने लगे थे। वे बन्धन अब और कड़े हो गये, जिससे हिन्दू समाज के अन्दर के जीवन पर बाहर से कोई प्रभाव पड़ना बहुत कठिन हो गया। हिन्दुओं ने अपने विजेताओं को अपने से ऊँचा मानने के बजाय उलटा नीचा बताया। चौदहवीं शताब्दी में राजस्थान के जो अनेक राजवंश पदच्युत हुए उनके वंशधर अपने को राजपूत कहने लगे और वह भी एक जात बन गई।

परन्तु इस युग तक भी हिन्दू अपनी जातों में बाहर के आदिमियों को मिला लेते थे। इसका एक उदाहरण शहाबुद्दोन गोरी के हारे हुए कैदियों का गुजराती हिन्दुओं में मिलाये जाने का है। ७, ६९६]। दूनरा बड़ा उदाहरण अहोम लोगों के हिन्दुओं में मिलने का है। तेरहवीं सदी में वे असम में आये तो अपनी बोली बोलते और गोमांस खाते थे। धीरे धीरे उन्होंने आर्य भाषा अपना ली और पूरे हिन्दू बन गथे। तीसरा उदाहरण कश्मीर आदि प्रान्तों में एक एक जात के मीतर, जहाँ जात के कुछ लोग मुस्लिम बन गये, कुछ हिन्दू रह गये थे, हिन्दू-मुस्लिम विवाह होते चलने का है [ ८, ५९७]। जैसे हिन्दू लड़कियाँ मुस्लिम घर में व्याही जाने पर इस्लाम अपना लेतीं, वैसे ही मुस्लिम लड़कियाँ हिन्दू घर में व्याही जाने पर हिन्दू धर्म-कर्म अपना लेतीं। पित के मत के अनुसार पत्नी का शव मृत्यु के बाद दफ़नाया या जलाया जाता।

परदा श्रीर बालविवाह की प्रथाएँ भी इसी युग में परिपक्व हुईं।

§५. धार्मिक जीवन—( अ ) जडपूजा वाम मार्ग और जटिल कियाकलाप—पहले मध्य काल के अन्त तक हिन्दू धर्म में जो प्रदृत्तियाँ प्रकट हो चुकी थों वे तेरहवीं शताब्दी में तथा चौदहवीं के आरम्भ तक भी जारी रहीं । जनसाधारण में मूर्ति पूजा जड-पूजा बन चुकी थी। इसके अलावा प्रायः सभी पन्थों में कोई न कोई विषयी या घोर रूप चल चुके थे। तीसरे, अलौकिक और असाधारण सिद्धियाँ ऊँचे जीवन का मुख्य चिह्न मानी जाने लगी थीं। चौथे, धर्म में निरर्थक कियाकलाप बहुत बढ़ गया था, और उस रूप में उसे निभाना फुरसत वाले निठलते लोगों के लिए ही शक्य था। देवगिरि के अन्तिम यादव राजा के मन्त्री हेमादि (हेमाड पन्त) ने हिन्दू धर्म-कर्म का प्रन्थ चतुर्वर्ग- चिन्तामणि लिखा जिसमें बरस भर में करने के लिए प्रायः २००० व्रतों अनुष्ठानों का विधान है। उसी तरह के प्रन्थ काशी और मिथिला में शूनपाणि उपाध्याय, कमलाकर भट्ट, नीलकंठ आदि ने लिखे, जिनमें हिन्दू धर्म-कर्म का वही जटिल रूप दिखाई देता है।

(इ) तीहोद श्रीर मूर्तिपूजा-इस्लाम भारत में हिन्दू धर्म-क्रम की उक्त सब प्रदृत्तियों की प्रतिकिया रूप में उपस्थित हुग्रा था। उसकी चोट ने हिन्दू मस्तिष्क को जगाया श्रौर उसने श्रपने को स्वयं पैदा किये हुए जिस जाले में उलका लिया था उसमें से निकल कर अपने पुराने दर्शन को फिर से पहचानने में सहायता दी। वास्तव में इस्लाम के धार्मिक विचारों में शिद्धित हिन्दु यों के लिए कोई नई बात न थी। एक ब्रह्म का विचार उपनिषदों के काल से स्पष्ट रूउ में चला स्राता था। हमने देला है कि महमूद गजनवी के टंके पर 'लाइलाह इल्लिलाह का अनुवाद 'एक अञ्चक्त' किया गया है [७, ५ ९६]। इससे प्रकट है कि इस्लाम की इस आधारशिला में शिच्चित हिन्दुओं ने अपने दर्शन का पुराना विचार ही देखा। उनकी दृष्टि में ब्रह्मा विष्णु शिव त्रादि केवल उस 'एक ब्राब्यक्त' की विभिन्न शक्तियों के सूचक थे। उनकी मूर्तियाँ केवल संकेत थीं, जिनकी रचना में कला को श्रापना कौशल दिखाने का श्रावसर मिलता था। महाराणा कुम्भा के प्रसिद्ध कीर्तिस्तम्भ में हिन्दुत्रों के सब देवी-देवतात्रों की मृत्तियाँ हैं। ब्रह्मा विष्णु श्रौर शिव से श्रारम्भ कर ऋतुश्रों श्रौर मासों तक को मूर्त किया गया है। स्पष्ट है कि वे सब मूर्तियाँ पूजा के लिए न थीं। वहाँ प्रतिमा का ऋर्थ केवल भाव का मूर्त रूप है। वह पत्थर में तराशी गई कितता है। धार्मिक विचारों में हिन्दू कितने उदार थे, इसका उदाहरण भी उसी कीर्ति-स्तम्भ में विद्यमान है। ब्रह्मा विष्णु शिव की मूर्त्तियों के साथ साथ अपनी अन्तरों में अल्लाह का नाम भी वहाँ लिखा है। वह निराकार ब्रह्म का अपनी नाम है। यों इस युग में इस्लाम के बुनियादी विचार को हिन्दुओं ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था।

(उ) सन्त और सूफी सम्प्रदाय—इस परिवर्त्तन को लाने में इस युग के सन्तों की चलाई हुई सुधार की लहर मुख्य कारण हुई । वे सन्त सब वैष्ण्य भक्त थे। उन्होंने जनता का ध्यान मूर्त्तयों के जड रूप से हटा कर उनके भाव श्रीर श्रादर्श की तरफ खींचा, विषयाक्त पूजाश्रों की उपेत्ता कर शुद्ध पूजाश्रों को उज्ज्वल श्रीर श्राकर्षक रूप में उनिध्यत किया, तथा पूजा की विधि श्रीर कियाकलाप के बजाय भाव श्रीर भिक्त पर जोर दिया। मध्य एशिया में बौद्ध मार्ग के सम्पर्क से इस्लाम में भी रहस्यवाद चला। उसके प्रवक्ता सूफी कहलाये। उनकी धार्मिक दृष्टि बहुत उदार थी। सूफी सम्प्रदाय का उदय भारतीय प्रभाव से मुस्लिम कहरपन पिघलने का लक्षण था।

इस युग के पहले सुधारक प्रयाग के रामानन्द तथा पंढरपुर (महाराष्ट्र) के विसोबा खेचर थे, जो दोनों चौदहवीं शताब्दी में हुए। रामानन्द ने गोपियों से विरे कृष्ण के बजाय राम को भगवान् माना, संस्कृत के बजाय देशी भाषा में उपदेश दिया तथा नीच कहलाने वाली जातियों के लोगों स्त्रियों स्त्रीर मुसलमानों को भी शिष्य बनाया। भक्ति छोटे बड़े सब को पवित्र बना सकती है, स्रतः भक्त सन्तों ने 'नीच' जातों को भी सहज ही ऊँवा उठा दिया। विसोबा खेचर ने खुले शब्दों में मूक्तिं पूजा को धिक्कारा—"पत्थर का देवता नहीं बोलता " वह चोट से टूट जाता है। " पत्थर के देवता स्रों के पुजारी मूर्ष्वतावश सब खो बैठते हैं।"

१४वीं सदी में ही ईरान में हाफिज नामक सूफ़ो किव हुआ। उसे बहमनी

<sup>†</sup> संस्कृत प्रन्थों के तुकीं त्रीर उनके त्रारबी त्रानुवाद ऐसे पाये गये हैं जिनसे सिद्ध हुत्रा है कि भारतीय वेदान्त से सम्पर्क होने से पहले ही इस्लाम में सूफी सम्प्रदाय चल चुका था।

रियासत के मुहम्मदशाह २य (१३७८-६७) तथा बंगाल के गयास स्त्राजमशाह (१३८६-६६) दोनों ने स्त्रपने यहाँ स्त्राने का निमन्त्रण दिया था। इससे प्रकट है कि भारतीय मुसलमानों पर हाफिज का बड़ा प्रभाव पड़ा था।

विसोबा का शिष्य नामदेव तथा रामानन्द का शिष्य कबीर था यह माना जाता है। नामदेव ने तीर्थ व्रत उपवास ग्रादि धर्म के सब बाह्य साधनों को

व्यथं कह कर मन की शुद्धि श्रीर हिर के ध्यान को ही ठीक मार्ग बतलाया। कबीर सिकन्दर लोदो का समकालीन मुस्लिम जुलाहा था। हिन्दू श्रीर मुसल-मान दोनों में उसके श्रनुयायी हैं, श्रीर दोनों को उसने खरी खरी मुनाई। वह भी राम का उगासक था। हिन्दु श्रों से उसने कहा

पाइन पूजे हिर मिलें

तो मैं पुजों पहार!

तातें ये चाकी भली

पीस खाय संसार!

श्रीर मुसलमानों से कहा—

कॉकर पाथर जोरि कै

मसजिद लई चिनाय,

ता चिट्ट मुल्जा बॉग दे,

बहरा हुआ खुदाय?

कबीरदास—राजपूत कलम का चित्र।
[ क्रितानवी संप्रशालय में रक्खे पुराने
चित्र की प्रतिलिपि, भारत-कलाभवन ]

कबीर के बाद उल्लेखयोग्य नाम पंजाब के गुरु नानकदेव (१४६८-१५३८ ई०) का है जो सन्त होते हुए भी गृहस्य था। संसार के कर्त्तव्यों को करते हुए भी सदाचरण श्रीर भक्ति से मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है, यह नानक की शिक्षा थी।

नानक श्रीर हुसेनशाह का समकालीन बंगाली सन्त चैतन्य था (१४८५-

१५३३ ई०)। राजा गगोश के प्रधान मन्त्री का पोता श्राह्मैताचार्य चैतन्य का साथी था। इन दोनों ने बंगाल को वज्रयान श्रोर शाक्त वाम मार्ग से उनारा। इनके वैध्णव धर्म में जटिल दार्शनिकता न थी, भाव-प्रधान भक्ति ही उसका सार था। इन्होंने जाति-भेद को दूर किया श्रोर मुसलमानों को भी श्रपना शिष्य बनाया। वंगाल में बौद्ध भिक्खु-भिक्खुनियों का बड़ा समुदाय था, जो हिन्दू समाज से श्रलग हो गया था। वे नेड़ा-नेड़ी कहलाते थे। श्रद्धैताचार्य ने उन सब को वैध्णव दीचा दे हिन्दुश्रों में मिल्ला लिया। बंगाली वैध्णव भक्तों ने श्रहोमों को भी हिन्दू बनाया। किन्तु इन भक्तों के द्वारा भजन-कीर्त्तन को ही जीवन का मुख्य धन्धा बना देने का प्रभाव श्रच्छा न हुश्रा, जैसा कि हमने उड़ीसा इतिहास में देखा है [८, ६९१४]।

मारवाइ की मीराबाई, जो महाराणा कुम्भा के पोते महाराणा सांगा की पतोहू थी, चैतन्य से १३ बरस पीछे पैदा हो कर १३ बरस पीछे ही परलोक सिधारी (१४६८-१५४६ ई०)। उसने अपने दादा और पिता की परम्परा से वैब्णव मक्ति पाई थी।

इन सब स्कियों श्रीर सन्तों ने धर्म-कर्म में ऊँचनीच हिन्दू-मुस्लिम का भेद मिटाया, तो भी इनका सुधार-कार्य ऐसा साध्ट श्रीर गहरा न था कि भारत के सामाजिक जीवन से भी उन भेदों को मिटा सकता।

(ऋ) भारतीय इस्लाम—चोदहवीं सदी से—प्रादेशिक मुस्लिम राज्यों की स्थापना के साथ साथ—इस्लाम भी भारतवर्ष में विदेशी न रहा। तुर्क लोग तब तक भारतीय हो गये थे श्रीर बहुत से भारतीय भी मुसलमान बन चुके थे। लोदी श्रीर श्रन्य पठान भारतीय मुसलमान श्रर्थात् हिन्दू से बने हुए मुसलमान ही थे। भारतवर्ष में इस्लाम का वास्तविक प्रचार प्रादेशिक मुस्लिम राज्यों द्वारा ही हुश्रा। उन राज्यों के शासकों में से कई इस्लाम के उग्र प्रचारक थे श्रीर उन हिन्दी मुसलमानों ने तुकों से बढ़ कर इस्लाम को फैलाया। फीरोज तुगलक, सिकन्दर बुतिशकन, श्रद्धमदशाह गुजराती, महमूद बेगड़ा तथा सिकन्दर लोदी उस प्रकार के इस्लाम-प्रचारक थे। दूसरी तरफ जैनुलाबिदीन जैसे सुशासकों ने श्रपने चरित्र के उदाहरण से इस्लाम का गौरव बढ़ाया।

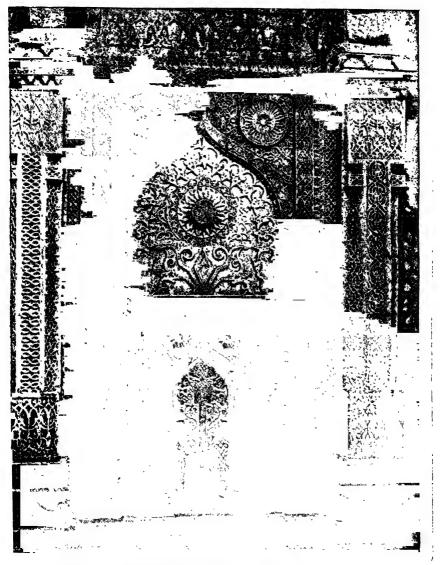

चन्देरी के एक मकबरे की मेहराब—मालवे की १५वीं सदी की कारीगरी। [ ग्वालियर पु॰ वि॰ ]

\$ द. लिलत कला—१४वीं १५वीं शताब्दियों के सभी प्रादेशिक प्रशासकों ने भारतीय साहित्य और कला को अपनाया और पृष्ट किया। भारतीय कला पहले मध्य काल के अन्त में भावशृत्य और अलंकारप्रधान होने लगी थी। तुर्कों ने जहाँ उसके बहुत से पुराने चिह्न मिटा दिये वहाँ उसमें नई जान भी फूँकी। भारतीय कारीगरा का कौराल मिट न गया था। वह कौराल अव नई मुस्लिम इमारतों में प्रकट हुआ। इनमें से बहुत सो तो पुरानी हिन्दू कृतियों का रूपान्तर मात्र थीं। बंगाल में इलियास के बेटे सिकन्दरशाह की बनवाई पाराईआ (जि॰ मालदा) की अदीना मसजिद, जो किसी बोद्ध स्तूप की सामग्री से बनी तथा जिसके बरावर बड़ी मसजिद भारत में कभी कोई नहीं बन पाई,



जौनपुर की श्राटालादेवी मर्साजद तथा मालवा गुजरात श्रौर दिक्खन की इस युग की इमारतें भारतीय वास्तु-कला के बिट्या नमूनों में से हैं। उनमें से प्रत्येक पर श्रपने श्रपने प्रान्त की पुरानी शैली की छाप है।

मृर्तिकला के लिए
मुस्लिम दरबारों में कोई
स्थान न था, ग्रौर हिन्दू
राज्यों में भी वह ग्रवनित
पर थी। चित्तौड़ के कीर्तिस्तम्म की मृत्तियाँ मही हैं।
किन्तु दक्खिन की नटराज
मृत्तियाँ सुन्दर ग्रौर सजीव
हैं। इस युग की मृत्तिकला

श्रदीना मस्जिद का एक दरवाजा [भा० पु० वि०] हैं। इस युग की मूर्तिकला का बहिया नमूना जावा से पाई गई राजा रजससंग श्रमुर्वभूमि (१२२०-२७ ई०) के काल की प्रज्ञापारिमता की प्रतिमा है, जो उस राजा की सुन्दरी रानी देदेस की प्रतिकृति मानी जाती है। पारिमता का ऋर्थ है बड़पान या परम उत्कर्ष। बौद्ध कला में भिन्न भिन्न पारिमतास्त्रों को भी मूर्च रूप दिया गया है।

सिक्कों पर बनने वाली मूरतें पहले मध्य काल के अन्त में ही मही होते लगी थीं । चौहानों और गाहड्वालों के सिक्कों पर नन्दी और लच्नी की जैसी मूरतें बनती थीं, मुहम्मद गोरी ने उन्हें वैसा ही जारी रक्ला । अल्तमश ने अपने गौड-विजय की याद में जो टंका ढलवाया, उसपर घुइसवार की सजीव मूरत है [८, २९४] प्राणियों की मूर्त्त बनाना इस्लाम के खिलाफ था । प्रकट है कि ये सुल्तान इस्लाम की प्रेरणा से ही न चलते थे ।

§ 9. साहित्य—चौ :हवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों में देशी भाषात्रों के



नटराज (ताराडव करते हुए शिव) १४वीं सदी का दक्खिन भारतीय कांस्य [पैरिस संग्र॰] साहित्यों को एक तरफ तो प्रादेशिक राज्यों से प्रोत्साहन मिला, दूसरी तरफ उन्हें सन्त सुधारकों ने अपना कर पुष्ट किया । मिलिक खुसरो (१२५३-१३२५ ई०) ने खड़ी बोली में सबसे पहले किवता की । खुसरो की उस किवता से यह भी प्रकट होता है कि तुर्क तेरहवीं शताब्दी तक हो किस प्रकार भारतीय बन चुके और भारतीय विचारों को अपना चुके थे । यदि हिन्दुओं की सामाजिक संकीर्णता बाधक न होती तो तुकों के कारण भारतीय समाज का विकास होने में कोई क्कावट न पड़ती।

ं बँगला साहित्य का उदय राजा गरोश के काल से हुआ। चएडीदास के पद उसमें सबसे पहली प्रसिद्ध रचना है।

उसी प्रकार के पद विद्यापित ने मैथिली में लिखे । हुसेनशाह, उसके पुत्र श्रौर सरदारों ने बँगला में भागवत श्रौर महाभारत के श्रनुवाद करवाये । बंगाली



प्रज्ञापारमिता (जावा, १३वीं सदो )

किवयों ने भी उस अीयुत हसन जगतभूषण' के नाम को अपने गीतों में चिर-स्थायी किया । कश्मीर के जैनुलाबिदीन के विषय में दूसरी तीसरी राजतरंगिणियों के लेखकों ने इस बात को दर्ज किया कि उसने देशी भाषा अर्थात् कश्मीरी में रचना को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया।

द्राविड भाषात्रों में से तिमळ त्रीर कन्नड में पहले भी साहित्य था। तेलुगु में साहित्य का विकास राजा गणपित त्रीर उसके सामन्तों तथा मध्य काल के भक्तों के प्रोत्साहन त्रीर प्रयत्न से शुरू हुन्ना। १२वीं शताब्दी के तिमळ किंव कम्बन की रामायण तथा कवित्री न्नाएडाल के गीत भारतीय साहित्य के उज्ज्वल रतन हैं। कम्बरामायण के नमृने पर पीछे दूसरी भाषात्रों में भी रामायणें लिखी गई।

मुस्लिम राज्यों के इतिहास फारसी में लिखे जाते रहे । भारतीय तुकों की साहित्यिक भाषा फारसी थी । असम के अहोम राजाओं के वृत्तान्त अहोम भाषा में बराबर लिखे गये । वे बुरंजी कहलाते हैं । कश्मीर का इतिहास दूसरी तीसरी चौथी राजतरंगिणी के रूप में इस युग में बराबर संस्कृत पद्य में लिखा जाता रहा । संस्कृत में अन्य अनेक ऐतिहासिक प्रबन्ध और प्रनथ भी इस युग में लिखे जाते रहे । ये सभी महत्त्वपूर्ण हैं ।

इसके साथ हो यह बात ध्यान देने योग्य है कि इस युग के देशी भाषात्रों के वाक्ष्यय में भावप्रधान काव्य के द्यतिरिक्त और कुछ नहीं है। इतिहास भी हिन्दुओं मुस्लिमों ने लिखे तो संस्कृत या फ़ारसी में ही। अर्थात् देशी भाषाओं में ज्ञानपूर्ण विचार-प्रधान विषयों की चर्चा की परम्परा नहीं बनी।

\$ ८. चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों का पुनरुत्थान—बारहवीं शताब्दी के ख्रन्त में जब उत्तर भारत के हिन्दू राज्य एक एक ठोकर से गिरते गये तब से पिछले मध्य काल का ख्रारम्म हुआ। तेरहवीं शताब्दी के ख्रन्त ख्रौर चौदहवीं के ख्रारम्म में जब दिक्खन भारत ख्रौर कश्मीर के राज्य गिरे तब वह पतन की प्रक्रिया परा काष्ठा पर पहुँच गई। उसके बाद प्रतिक्रिया हुई। चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों में जो प्रादेशिक राज्य उठे वे उस प्रतिक्रिया की उपज थे। यह बात हिन्दू ख्रौर मुस्लिम राज्यों के विषय में समान रून से लागू होती है,

क्योंकि इस युग के प्रादेशिक मुस्लिम राज्यों के प्रशासक अपने अपने प्रदेश में जनता की रज्ञा करने और मुख्यवस्था रखने की भावना से पूरी तरह प्रेरित थे, वे अपने को पूरी तरह अपने प्रदेश का मानते, और उसकी कृष्टि से जी जान से प्रम करते और अपने को विदेशी किसी प्रकार भी न मानते थे । मिलिक काफूर, डुल्च और तैमूर के सामने विभिन्न प्रदेशों की जनता ने अपने को जैसा असहाय पाया था, वैसी असहायता फिर न आये यह आदर्श उन सभी राज्यों के सामने प्रायः रहा । चौदहवीं शताब्दी से जो धार्मिक संशोधन की लहर चली वह और यह राजनीतिक पुनर्जीयन एक ही लहर के दो पहलू थे।

प्रायः इन सभी राज्यों ने भारतीय कृष्टि को पुनर्जीवित करने का यत्त किया । जीनपुर के इब्राहीम शर्की तथा उसके पोते हुसेनशाह शर्की (१४५७-७६) के प्रशासन में भारतीय संगीत की विशेष उन्नति हुई। इब्राहीम के अधीन कड़ा-मानिकपुर के बहादुर मिलक नामक व्यक्ति ने दूर दूर के गायकों का एक सम्मेलन जुटा कर संगीत के पुराने संस्कृत प्रन्थों का संग्रह करवाया, विवादास्पद बातों का निर्णय करवाया और संगीतिशिरोमिण नामक नया प्रन्थ तैयार करवाया (१४२८ ई०) । इसके कुछ ही काल बाद महाराणा दुम्मा और जैनुलाबिदीन ने भी संगीत की उन्नति के प्रयत्न किये। इस युग के प्रादेशिक राज्यों ने किस प्रकार भारतीय वास्तुकला को पुनर्जीवित और देशी भाषाओं को प्रोत्साहित किया, सो हम देख चुके हैं। चित्रकता में भी अपभ्रंश शैली की रूटियों को कुछ तोड़ कर एक नई बानदार कलम (शैली) गुजरात और मेवाड़ में १५वीं शताब्दी के उत्तरार्घ से चली जिसे राजपूत कलमां नाम दिया गया है। अपभ्रंश शैली में शबीहें न बनती थीं, इसमें बनने लगीं।

<sup>†</sup> श्रानन्द कुमारस्वामी ने राजपूत कलम के श्रन्तर्गत पहाड़ी कलम को भी माना था, जो हिमालय के राजपूत राज्यों में पैदा हुई श्रीर पली। यों श्रगले युग में जारी रहने वाली राजपूत कलम श्रीर मुगल कलम [ ६,४९५ ] में से एक श्रपने नाम से भारतीय श्रीर दूसरी बाहरी प्रतीत होती है। राय कृष्णदास ने दिखाया है कि मुगल कलम भी पूरी तरह भारतीय है, कि पहाड़ी कलम जो १८वीं सदी में पैदा हुई उसी का क्षान्तर है, श्रीर कि पहाड़ी श्रीर राजपूत कलमों के तर्त्वों में इतना श्रन्तर है कि उन-

§९. मध्य काल का झान और अर्वाचीन काल का आरम्भ

हम कह चुके हैं कि गुप्त युग में भारतवर्ष में ज्ञान की उन्नित जहाँ तक हो गई

थी, उसके आगे प्रायः एक हजार बरस तक संसार ने विशेष उन्नित न की।

इस बीच पहले अरबों और फिर मंगोलों द्वारा भारत और चीन का ज्ञान

युरोप तक पहुँचता रहा। दशगुणोत्तर गणना अरब लोगों ने भारत से सीखी,

इसी कारण उन्होंने हमारे अंकों को हिन्दसे कहा। युरोप वालों ने वह गणना

श्ररबों से तेरहवीं शताब्दी में सीखी। लकड़ी के उप्पों (ब्लाकों) से कागज

पर छापने की विद्या चीन वालों से सीख कर अरबों ने युरोप पहुँचाई। मंगोलों

ने युरोप में बारूद पहुँचाया। इसी प्रकार और अनेक बातों का ज्ञान युरोप में

पूरव से गया। रोम के पतन के काल से जब युरोप के राष्ट्रों ने ईसाई विचार

को अपनाया, तब से वे अज्ञान को निद्रा में रहे। अब धीरे धीरे यह ज्ञान पा

कर उनमें गहरी जागृति पैदा हुई। प्राचीन यूनान की विद्याओं के लिए वे

तरसने लगे। १४४३ ई० में तुकों के कुस्तुन्तुनिया जीत लेने पर प्राचीन यूनानी

विद्याओं के अनेक विद्वान् भाग कर युरोप के देशों में पहुँचे।

पूरव श्रीर यूनान के ज्ञान से युरोप में नई जाएति पैदा हो गई। वहाँ के तरुण श्रार्य राष्ट्रों के विचार जहाँ एक बार उस ज्ञान से जग उठे कि उन्होंने स्वयं नई नई खोर्जे करना शुरू कर दिया। नये देशों की खोज की बात पीछे कही जा चुकी है। गुट्टनवर्ग नामक जर्मन ने इसी काल सीसे के चल टाइप से छापने की कला निकाली (१४५४-५६ ई०), जिससे नई पुस्तकें छापने में बड़ी सुविधा हो गई। यो दुनिया में नया युग उपस्थित हुआ। उस नये युग को लाने में तीन वस्तुश्चों के ज्ञान का विशेष प्रभाव हुआ। एक नाविकों के दिग्दर्शक यन्त्र का, दूसरे बाह्द का, श्रीर तीसरे पुस्तक छापने की कला का।

पर एक शीषक नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने राजपूत के बजाय राजस्थानी नाम रक्खा है, पर साथ ही कहा है कि वह नाम भी "हम बहुत साथक नहीं समस्ते ।" सो उनकी सब बातें मानते हुए भी राजपूत नाम चलने देना ही ठीक है, विशेषतः इस कारण कि राजपूत जाति की करूपना भी १५वीं शताब्दी के उसी पुनस्त्थान में पैदा हुई, जिसमें यह कलम।

भारत का पन्द्रहवीं शताब्दी का मांस्कृतिक पुनकत्थान इतना गहरा न था कि भारतीयों के ज्ञानचत्नुत्रों को पूरो तरह खोल देता। युरोप के पुनर्जागरण के मुकाबले में वह बहुत उथला रहा। ज्ञान के त्रेत्र में भारतीय अब भी वैसे ही सोये रहे जैसे गुप्त युग के बाद से सोये थे। किन्तु पिन्त्रमो लोगों के जाग जाने का प्रभाव हमारे देश पर भी हुए बिना न रह सकता था। नई जागृति के जोश में स्पेन वालों ने अपने दिक्ष्यनी और रूमियों ने अपने पूर्वी प्रान्त से मूरों और मंगोलों को निकाल दिया, तथा युरोपियों ने दुनिया के सब देश खोज डाले। और जब १५०६ ई० में पुर्त्तगालियों ने हमारे समुद्र पर अधिकार कर लिया, तब से हमारा देश भी उस नये युग से प्रभावित होने लगा।

अभ्यास के लिए प्रश्न

9. बारहवीं से चौदहवीं शताब्दी तक हिन्दुत्र्यों के राजनीतिक पतन के कारण क्या कहे जाते हैं त्र्यौर वस्तुतः क्या थे ?

२. पिछते मध्य काल में तुकों त्रौर हिन्दुत्रों के राजनीतिक जीवन की तुलनात्मक

विवेचना कीजिए।

३. डामर-शासनप्रगाली का ऋर्थ क्या है ? भारत में उसका उदय कैसे हुन्ना ?

४. पिछले मध्य काल में हिन्दुत्र्यों की जातपाँत में बाहर के लोगों के मिलाये जाने के कौन से उदाहरण हैं ? हिन्दुत्र्यों में जातपाँत का विकास क्यों हुन्या ?

प्र. तेरहवीं-चौदहवीं राताब्दी के हिन्दू धर्म विषयक प्रन्थों से उस धर्म का कैसा स्वरूप प्रकट होता है ? हिन्दुत्रों के सामाजिक राजनीतिक जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा ?

६. चित्तौड़ के कीर्त्तिस्तम्भ में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्त्तियों के साथ ऋल्लाह का

नाम लिखा होने से क्या सूचित होता है ?

७. चौद्रवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों के प्रमुख भारतीय सन्तों का परिचय दीजिए। उनका भारत के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

=. चौदहवीं पन्द्रहवीं शताब्दियों की भारतीय ललित कला श्रीर साहित्य के विषय में श्राप क्या जानते हैं ?

त्रविचीन काल का आरंभ कैसे हुआ ?

१०. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—(१) चतुर्वर्गचिम्तामिण (२) दुरंजी (३) कम्ब-रामायण (४) नेड़ा-नेड़ी (४) प्रज्ञापारमिता (६) नटराज की कांस्य मूर्ति (७) श्राग्डाल (८) श्रीयुत हसन जगतभूषण' (६) विद्यापित (१०) हिन्द्से (११) चएडीदास ।

## ६. मुगल-मराठा पर्व

(१५०६-१७६६ ई०)

#### अध्याय १

# साम्राज्य के लिए पहला संघर्ष—सांगा श्रीर बाबर

(१५०१-१५३० ई०)

§ १. कृष्णादेव राय और दिक्खनी मंडल का संघर्ष—जिस साल दीव का युद्ध हुन्ना उसी साल मेवाड़ में रायमल का बेटा संग्रामिंसह या सांगा

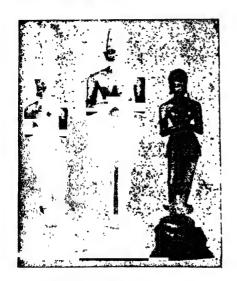

कृष्णदेवराय श्रीर उसकी रानियाँ तिरुपति के पास तिरमले पहाड़ी पर के श्री-निवास पेरमल मन्दिर में की समकालीन कांस्य मूर्तियाँ [ भा० पु० बि० ] श्रीर विजयनगर में वीर नरसिंह ६९१४ का भाई कृष्णदेवराय गही पर बैठा । दोनों योग्य श्रीर शक्तिशाली राजा थे। नरस नायक [ ६ § १४] ऋपने बेटों से कह गया था कि बीजापुर से रायचूर दोश्राब तथा उड़ीसा से उदयगिरि जरूर वापिस लेना । १५१५ ई० तक ऋष्णराय ने वे दोनों काम पूरे कर के कृष्णा नदी तक अपनी सीमा पहुँचा दी । १५१७ ई० में उसने कृष्णा पार कर बेजवाड़ा (विजयवाडा) श्रीर कोंडपल्ली ले लिये. श्रीर तत्र विशाखापद्दन तक चढाई की। खम्मामेट श्रौर नल-गोंडा जिलों सहित कृष्णा-गोदावरी दोश्राव उसने प्रतापस्द से ले लिया । १५१२ ई० से गोलकुएडा का प्रान्त बिदर से अलग हो कर स्वतन्त्र रियासत बन गया था । गोलकुएडा के सुल्तान कुली कुतु बशाह \* ने गोदावरी-कृष्णा-दोन्नाब को तथा बीजापुर के इस्माइल आदिलशाह \* ने रायचूर दोन्नाब को वापिस लेने की बहुत कोशिश की; पर कृष्णराय के मुकाबले में उनकी एक न चली। हारे हुए शत्रुओं के साथ कृष्णराय का बर्ताव बड़ी उदारता का होता और जीते हुए नगरों में वह कभी लुटमार न होने देता था।

§ २. सांगा और पिच्छमी मंडल का संघर्ष — महाराणा संग्रामिंह उर्फ सांगा को जो राज्य मिला, उसमें मेवाड़ के त्रातिरिक्त मारवाड़ बीकानेर श्रीर द्वंदाड़ ( श्राधुनिक जयपुर प्रदेश ) पहले से ही थे। सांगा ने श्रव श्रपने सादा की नीति को पुनरुजीवित कर श्रागे बदना श्रीर दिल्ली के इलाकों पर हाथ साफ करना शुरू किया। इसपर सिकन्दर लोदी के बेटे इब्राहीम लोदी ने उसपर दो चढ़ाइयाँ कीं (१५१७-१८ ई०), जिनमें हार कर इब्राहीम को चम्बल की दून में ग्वालियर धौलपुर तक का इलाका देना पड़ा। सिकन्दर श्रीर इब्राहीम ने ग्वालियर राज्य जीता था, वह श्रव सांगा के हाथ श्रा गया। श्रागरे के पास पीलिया खाल उसके राज्य की सीमा बनी। दिल्ली श्रीर मालवे के बीच सांगा ने यों पचर ठोक दिया।

१५१० ई० में महमूद २य मालवे की गद्दी पर बैठा । उसके भाई ने सरदारों से मिल कर विद्रोह किया, श्रीर दिल्ली श्रीर गुजरात से मदद मँगवाई । गुजरात का मुजफ्फरशाह २य (१५११-२६ ई०) स्वयं फीज के साथ श्राया । चन्देरी के जागीरदार मेदिनीराय ने, जो महमूद का मन्त्री था, दिल्ली मालवा श्रीर गुजरात की सम्मिलित सेनाश्रों को हरा कर विद्रोह कुचल दिया । पीछे उन्हीं श्रमीरों के बहकाने से महमूद ने मेदिनी को धोखे से मरवाना चाहा, श्रीर उस प्रयत्न में विफल हो कर वह मुजफ्फरशाह के पास गुजरात भाग गया।

<sup>\*</sup>ग्रहमदनगर बीजापुर श्रीर गोलकुग्डा के सुल्तान-वंशों के नाम कमशः निजामशाह श्रादिलशाह श्रीर कुतुबशाह रहे। बराइ के सुल्तानों का पर इमादशाइ तथा बिदर वालों का बरीदशाह था।

मेदिनीराय ने राणा सांगा से सहायता ली। पर सांगा से पहले मुजफ करशाह ने मांडू जीत लिया, श्रीर गुजराती फीज की मदद से महमूद मेवाड़ की तरफ बढ़ा। गागरीन की लड़ाई में वह सांगा का कैदी हुआ। तीन महीने बाद सांगा ने आधा राज्य वापिस दे कर उसे छोड़ दिया। रण्यम्मोर गागरीन भिलसा चन्देरी श्रीर कालपी के प्रदेश श्र्यांत् उत्तरी इलाके राणा के पास रहे, जिससे दिल्ली श्रीर मालवे की सल्तनतें एक दूसरे से बिलकुल श्रलग हो गई, श्रीर चित्तीड़ राज्य की सीमा बुन्देलखरड श्रीर गढ़कटंका से जा लगी।

गदृक्रटंका का राजा संप्रामशाह राणा संप्रामिंसेंह का समकालीन था, श्रोर उसने श्रामे श्राधी शताब्दी (लग॰ १४६१-१५४१ ई॰) के प्रशासन में भोपाल से मंडला तक—श्रर्थात् मालवे श्रोर छत्तीसगढ़ के बीच के दिक्खनी बुन्देलखंड के—सब गढ़ जीत कर मजबूत राज्य खड़ा कर लिया था। सांगा ने उसके उत्तर तरफ समूचा उत्तरी बुन्देलखंड ले कर बघेलखंड में बान्धोगढ़ के पास तक श्रपना प्रमुख फैला लिया। गागरीन की जीत के बाद सांगा ने गुजरात पर भी चढ़ाई की (१५२० ई॰)।

§ 3. उत्तरी मंडल का संघर्ष श्रीर बाबर का पूर्व चिरत— हम्मीर का वंशन सांगा जब पिन्छमी भारत में श्रपना श्राधिपत्य जमा रहा था तभी उत्तरपिन्छमी पंजाब में, जिसे दिल्ली के सुल्तान कभी श्राधीन न कर पाये थे, तैमूर का वंशन बाबर, जो श्रायु श्रीर वीरता में सांगा के जोड़ का था, श्रपने पैर जमाने की कोशिश में लगा था (१५०६-२० ई०)।

तैमूर ने काशगर से पिन्छुमी एशिया तक सब देशों को जीता था, पर पन्द्रहवीं शताब्दी के ग्रन्त में उसके वंशजों के हाथ में केवल खुरासान श्रर्थात् उत्तरपूर्वी ईरान, वंतु-सीर के प्रदेश ग्रौर काबुल-गजनी बचे थे। खुरासान की राजधानी हरात थी। काबुल का राज्य उससे ग्रालग था। वंतु-सीर प्रदेश में तीन छोटे छोटे राज्य थे। एक समरकन्द का, दूसरा हिसार-बदख्शाँ का जिसकी राजधानी हिसार (ग्राधुनिक स्तालिनाबाद के १२ मील दिक्खनपिन्छुम) थी, तथा तीसरा फरगाना का, जिसकी राजधानी ग्रन्दिजान थी। यों कुल मिला कर तैमूर-वंशजों के ग्रव पाँच छोटे छोटे राज्य थे।

फरगाने के शासक उमरशेल के यहाँ १४८३ ई० में बेटा पैदा हुआ जो इतिहास में बाबर नाम से प्रसिद्ध हुआ। सांगा १४८२ ई० में पैदा हुआ था। तैमूर के पीछे मध्य एशिया में मंगोल सरदारों ने फिर जहाँ तहाँ सिर उठा लिया था। फरगाने के नीचे सीर के काँठे में ताशकन्द तब चंगेज़लाँ के वंशजों की राजधानी थी। बाबर की माँ वहाँ के राजा की बेटी थी। इसी कारण न केवल बाबर और उसके वंशज प्रत्युत उनके सरदार भी भारत में मुगल अर्थात् मंगोल कहलाते रहे। अर्थाली तीन सदियों में भारत के जो मुगल बादशाह हुए, वे असल में तुर्क थे।

मध्य एशिया के लोग इस युग में तीन नृवंशों में विभक्त थे—-ताजिक तुर्क श्रौर मंगोल । पुराने सब श्रायों — ईरानियों शक-तुखारों श्रौर श्रायांवर्त्तियों — के वंशज श्रव ताजिक कहलाते थे । तुर्कों में तो श्रायं विधर मिल ही चुका था, बहुत से मंगोलों की शकल-सूरतें भी मिश्रण के कारण ताजिकों की सो हो गई थीं । मंगोल भी मुसलमान हो चुके थे । ताशकन्द के श्रातिरिक्त कन्दहार में भी चंगेज़ वंशजों का एक राज्य चला श्राता था ।

§ ४. मध्य पशिया में उज़्बकों का प्रवेश और बाबर का काबुल आना—१४६५ ई० में खालिस मंगोलों की एक नई शाखा—उज़्बक—सीर के निचले काँ ठे में श्रा गई थी। वह श्रव तैमूरी राज्यों के दिगन्त पर काले बादलों की तरह मँडरा रही थी। जब ११ बरस का कुमार बाबर फरगाने की गही पर बैठा, तब तैमूर के वंशाज इस उज़्बक श्रातंक के बावजूद श्रापस के तुच्छ भगड़ों में उलमें हुए थे। १५०३ ई० तक उज़्बकों के नेता मुहम्मद शैवानी ने समरकन्द श्रीर फरगाने से तैमूरियों की प्रभुता मिटा दी। बाबर को उसने समरकन्द के पास ज़रफ्शाँ नदी के पुल पर ऐसी करारी हार दी कि शैवानी का नाम सुन कर बाबर काँप उठता था। उसे श्रपना देश छोड़ भागना पड़ा। हरात या काबुल जाने के इरादे से वह बदख्शाँ से गुज़र रहा था कि खबरें श्राने लगीं कि शैवानी उधर भी चढ़ाई करेगा। बदख्शाँ में खलबली मचर्गुगई। वहाँ के श्रनेक भगोड़े भी बाबर के साथ हो गये। रास्ते के 'ईल-श्रो-उल्जूज' (पहाड़ी जंगली लोगों) की उस सेना के साथ वह काबुल की श्रोर बढ़ा।

४५५

काबुल का शासक जो बाबर का चचा था, इससे दो बरस पहले मर चुका था (१५०१ ई०)। उसकी मृत्यु पर कन्दहार के मंगोलों ने काबुल ले लिया था । हिन्दूकश को पार कर बाबर काबुल दून में उतरा ग्रौर बात की बात में मंगोल शासक से काबुल छीन लिया (१५०४ ई०)। पर इसके १० बरस बाद तक भी बाबर का ध्यान पीछे (फरगाना) की तरफ रहा । इस बीच शैबानी ने वंद्ध के निचले काँठे-ख्वारिबम-को जीत लिया और ग्रराल श्रीर बदख्शाँ के बीच सीर श्रीर वंत्त के सब प्रदेशों को श्रधीन करने के बाद खुरासान भी ले लिया (१५०७ ई०)। यों सोलहवीं सदी के शुरू में मध्य एशिया से तैम्री राजवंश का नाम-निशान मिट गया: केवल काबुल की गद्दी पर बाबर के रूप में उसका एक दीपक टिमटिमाता रहा । उसी बरस शैनानी कन्दहार पहुँचा । बाबर उसके त्राने की खबर सुनते ही काबुल से भाग खड़ा हुत्रा श्रौर जलालाबाद पहुँचा I शैबानी के लौटने की खबर पा वह वहाँ से लौटा । काबुल पहुँचने के बाद उसने बदएशाँ को भी ऋधीन कर लिया।

ये सब घटनाएँ १५०६ ई० से पहले की हैं। उस बरस से ईरान श्रीर मध्य एशिया के इतिहास में भी नया पर्वे शुरू हुआ। १५१० ई० में बाबर को खबर मिली कि ईरान के सफावी राजवंश के संस्थापक शाह इस्माइल से हार कर उज्ज्ञक वंत्तु का मैदान छोड़ कुन्दूज दून तक हट गये हैं। इसी बीच मर्व की लड़ाई में मरते हुए उअक योद्धात्रों त्रौर उनके घोड़ों के बीच शैवानी कुचला जा कर मर गया । बाबर शाह के सामन्त रूप में समरकन्द की गद्दी पर बैठा, पर १५१२ ई० में उज़्बकों ने उसे फिर हरा कर बदख्शाँ की पिच्छमी सीमा ( कुन्द्ज नदी ) तक ऋधिकार कर लिया । ऋपने देश से ऋन्तिम विदाई ले १५१३ या १५१४ ई० में वह फिर काबुल स्राया स्रोर तब से उसने स्रपना मॅंह भारत की तरफ फेरा ।

§ ५. बाबर का उत्तरी पंजाब जीतना—ग्रगले पाँच बरस में बाबर ने काबुल के राज्य को व्यवस्थित किया । १५१६ ई० से वह भारत की स्रोर बढने लगा । प्राचीन कपिश देश का नाम श्रव काफिरिस्तान पड़ चुका था । उसकी पूरवी सीमा कुनड़ नदी है। कुनड़ के पूरव बाजौर के लोग भी बाबर के काल तक 'इस्लाम के विद्रोही' (हिन्दू) थे। बाबर ने उनपर चढ़ाई की (१५१६ ई०)। बाजौरियों ने कभी बन्दूक न देखी थी। बाबर के पास बन्दूकों के साथ तीप भी थीं। परिणाम निश्चित था। बाजौर के बाद स्वात पार कर बाबर ने बुनेर जीता। फिर सिन्ध पार कर नमक की पहाड़ियाँ लाँघते हुए खोकरों गक्खड़ों का मुख्य नगर भेरा, जो तब जेहलम के दाहिने तट पर था, ले लिया। इस रास्ते में उसकी खोकरों गक्खड़ों से अनेक मुठभेड़ों हुईं। पर तीर कमान के मुकाबले में बन्दूकों की जीत होनी ही थी। बाबर के मुँह फेरने ही गक्खड़ों खोकरों ने विद्रोह किया। उनके दमन के लिए उसने पंजाब पर दो और चढ़ाइयाँ कीं। इन चढ़ाइयों में वह स्थालकोट तक पहुँच गया। सांगा का जमना तक पहुँचना और बाबर का रावी तक पहँचना प्रायः साथ ही साथ हुआ।

उधर बाबर ने कन्दहार भी जीत लिया। तब कन्दहार के मंगोल प्रशासकों ने, जो अरगून कहलाते थे, सिन्ध आ कर सम्मों से वह प्रांत छीन लिया (१५२१ ई॰)। सात बरस बाद उन्होंने पटानों से मुलतान भी ले लिया।

\$६. बाबर का ठेठ हिन्दुस्तान जीतना—इस बीच दिल्ली के पठान राज्य की वड़ी दुर्दशा रही | दुरिममानी इब्राहीम लोटी ने अपने अनेक सरदारों को बिगाड़ लिया | पूरव में लोहानी अफगानों ने विद्रोह कर बिहार में स्वतन्त्र राज्य की नींव डाली (१५२१ ई०) | इसी सीमान्त राज्य में फरीद उर्फ शेरखाँ सूर नाम के प्रतिभाशाली पठान को बहारखाँ लोहानी के मन्त्री की हैसियत से अपनी शासन नीति परखने का अवसर मिला | तभी हुसेनशाह बंगाली के बेटे नसरतशाह (१५१६-३२ ई०) की सेनाओं ने मिथिला के हिन्दू राज्य की अन्तिम सफाई कर हाजीपुर में छावनी डाली |

दिल्ली सल्तनत में पंजाब का जो श्रंश था, उसके सीमान्त थाने लाहौर श्रीर दीगलपुर थे। दिल्ली की तरफ से पंजाब के हाकिम दौलतखाँ लोदी ने भी विद्रोह किया श्रीर बाबर को बुला भेजा। तभी इब्राहीम लोदी का चचा श्रला- उद्दीन बाबर के पास पहुँचा श्रीर दिल्ली की गद्दी पाने के लिए उससे सहायता माँगी। राणा सांगा के दूतों ने भी काबुल पहुँच कर यह प्रस्ताव किया कि दिल्ली राज्य पर बाबर श्रीर सांगा एक साथ चढ़ाई करें, बाबर दिल्ली तक ले ले श्रीर

सांगा त्रागरे तक । इस दशा में बाबर ने पंजाब पर फिर चढ़ाई कर लाहौर श्रीर दीपालपुर जीत लिये । दूसरे बरस वह जमना तक चढ़ श्राया । इब्राहीम ने पानीपत पर उसका सामना किया । बाबर के पास ७००



बाबर हिन्दुस्तान की गद्दी पर, सामने हुमायूँ "तारीखे-खानदाने तैमूरिया" की हस्तलिखित प्रति से पहलेपहल इस प्रन्थ के लिए लिया गया फोटो। [ खुदाबख्श प्रन्थागार ]

युरोपी तोपें थीं, जिनकी गाड़ियों की पाँतों को चमड़े के रस्सों से बाँध दिया गया था। प्रत्येक जोड़ी के बीच तूरे अर्थात् बड़ी ढालें थीं, जिनके पीछे बन्दूकची तैनात थे । उन तोपों की पंक्तियाँ सेना के आगे आगे बीच में थीं । तोपों को यों बाँघने का तरीका पहलेपहल युरोप में बोहीमिया (चिकोस्लोवाकिया) के लोगों ने जर्मन रिसालों का हमला तोड़ने को निकाला था। उनकी नकत्त कर १५१४ ई० में कुस्तुन्तुनिया के उदमानली तुकोंं ने ईरानियों के विरुद्ध युद्ध में यही तरीका बरता था, और बाबर ने यह उन्हीं से सीखा था। बाबर के सेना-संचालन और साधनों के सामने अफगानों की वीरता किसी काम न आई। चार पाँच घंटों की लड़ाई में दिल्ली की फीज तहसनहस हो गई (२१-४-१५२६)।

पानीपत की हार का समाचार पा बहारखाँ लोहानी ने अपना नाम सुल्तान मुहम्मदखाँ रक्खा, श्रीर उसकी नायकता में पूरवी अपनान तुकों की बाद रोकने के लिए कन्नीज तक चढ़ आये। पिन्छमी अपनानों का नेता हसनखाँ मेवाती था। उसने इब्राहीम के भाई महमूद लोदी को दिल्ली का सुल्तान बना कर खड़ा किया। गरमों के मौसम में तुकों को आगे बढ़ता न देख मुहम्मदखाँ बिहार लौट गया। उसके बाद पठानों में घर की फूट प्रकट होने लगी। बाबर के दिल्ली-आगरा दखल कर लोने पर दोआब अवध और जीनपुर के बहुत से अपनान सरदारों ने भी उसे अपनी अपनी सेवाएँ सौंग दीं। उनकी मदद के भरोसे उसने अपने बेटे हुमायूँ को उसी चौमासे में पूरव की चढ़ाई पर भेजा। हुमायूँ ने पाँच महीने में अवध जीनपुर और गाजीपुर तक जीत लिया।

\$9. राजस्थान के लिए युद्ध—हसनलाँ मेवाती श्रीर महमूद लोदी राणा सांगा से जा मिले। बाबर ने जमना के दिक्खन कदम रक्खा कि सांगा से उसका युद्ध ठन गया। वह प्रदेश सांगा का वह उत्तरी सीमान्त था जिसे वह दिल्ली के सुल्तान से छीन चुका या। तो भी वहाँ के किलों के किलेदार सब पुराने ही थे। बाबर ने उनसे मिल कर बयाना धौलपुर श्रीर ग्वालियर के गढ़ ले लिये श्रीर बदले में उन्हें दोश्राब में बड़ी बड़ी जागीरें दे दीं। सांगा ने तेज़ी से बढ़ कर बाबर की फीज से बयाना छीन लिया। सांगा को इस प्रकार बढ़ता देख बाबर भी श्रागरे से बढ़ा श्रीर सीकरी गाँव पर डेरा डाल दिया (११-२-१५२७ ई०)। एक मुगल सेनापित सीकरी से खानवे की श्रीर बढ़ा

श्रीर राजपूतों से बुरी तरह हारा ! बयाने की लड़ाई श्रीर इस मुठमेड़ के तजरबे से मुगल सेना में त्रास फैल गया ! इस विपत्ति ने बाबर के श्रन्तरातमा को जड़ तक हिला दिया ! उसने शराब छोड़ने का प्रण किया श्रीर श्रपनी सेना के धर्मभावों को उत्तेजित किया ! उधर उसने सांगा से सिन्ध की बातचीत भी शुरू की ! सांगा ने पहली जीत के बाद एकाएक हमला न कर सुलह की बातों में उसे महीना भर तैयारी का मौका दे दिया ! बाबर ने इस बीच पानी गत की तरह खाई खन्दकों खुदवा लीं श्रीर तोपों की गाड़ियों को रस्सों से बँधवा लिया !

१७ मार्च १५२७ को खानवा के तंग मैदान में लड़ाई हुई। बाबर ने अच्छी खासी रिक्ति सेना अपने ब्यूह के पीछे दोनों किनारों पर श्रलग रख ली थी। राजपूत सवारों के दल बाबर की श्राग उगलने वाली दीवार पर टूटते और कई बार उसके पासों को पीछे ठेल ले जाते। इसी श्रवसर पर सिर में तीर खा कर संगा मूर्छित हो गया, श्रीर उसी बेहोशी में उसे पालकी पर पीछे ले जाया गया। उसका स्थान भाला श्रजा ने ले लिया और लड़ाई वैसे ही जारी रही। जब सारी राजपूत सेना पूरी तरह लड़ाई में जुट गई तब बाबर की रिक्ति सेना ने तेज़ी से घूम कर चन्दावल (पिछुले हिस्से) को घेर कर पीछे से हमला किया। यह मंगोलों की खास चाल थी, जिसे वे तुलुगमा कहते थे। बाबर ने जरफरााँ के पुल वाली लड़ाई में शैबानी की इसी चाल से हार कर समरकन्द का मुकुट खोया था। श्रब इसी की बदौलत उसका हिन्दुस्तान का मुकुट बचा।

सांगा की तरफ इस युद्ध में मालवा सहित राजस्थान के प्रत्येक भाग के अतिरिक्त अन्तर्वेद तक के राजपूत लड़ने आये थे। उन सभी प्रदेशों में इस हार का धक्का पहुँचा। भाला अज्जा, हसनखाँ मेवाती, मीराबाई का जिता रत्निसंह राठोड आदि इस युद्ध में खेत रहे। सांगा को जब बसवा गाँव में (बाँदी-कुई के पास) होश आया तब वह इसपर बहुत खीमा कि उसे लड़ाई के मैदान से इतनी दूर क्यों लाया गया। उसने प्रण किया कि बाबर को जीते बिना चित्तीड़ न लीटूँगा. और रख्थमभार में डेरा डाल कर फिर युद्ध की तैयारी शुरू की।

जनवरी १५२८ में बाबर राजस्थान की चढ़ाई के लिए निकला झौर सबसे पहले मेदिनीराय के चन्देरी गढ़ की तरफ चला। सांगा भी उसी तरफ बढ़ा, पर कालपी के पास उसके साथियों ने, जो युद्ध से थक गये थे, उसे विष दे दिया ! चन्देरी के राजपूत वीरता से लड़ कर काम श्राये !

\$८. बाबर की पूरव चढ़ाई—चन्देरी के आगे बाबर का इरादा मालवे के दूसरे प्रमुख सरदार सलहदी के गट़ों—रायसेन भिलसा और सारंगपुर —को ले कर मेवाड़ पर चट़ाई करने का था। किन्तु तभी उसे खबर मिली कि अवध और पूरव के अफगानों ने विद्रोह कर कन्नौज से मुगल सेना को निकाल दिया है। दूसरे, जब बाबर का ध्यान राजस्थान की ओर लगा था, तभी नसरतशाह बंगाली ने आजमगट और बहराइच तक अधिकार कर लिया था। बाबर चन्देरी से कालपी के रास्ते सीधा कन्नौज की ओर बढ़ा। अफगान विद्रोही उसके आने पर भाग गये। उसी गरमी और चौमासे के शुरू में उसने जौनपुर और बक्सर तक के प्रदेशों को पूरी तरह कावू कर लिया।

राणा सांगा की मृत्यु के बाद महमूद लोदी पूरव की छोर चला छाया। बाबर के पीठ फेरते ही वहाँ फिर विद्रोह की छाग भड़की। लोदी ने लोहानियों में विहार छीन कर उसी को छपनी राजधानी बनाया, तथा मुगलों से गाजीपुर बनारस छीन कर चुनार छोर गोरखपुर को वेर लिया। १५२६ ई० के शुरू में बाबर को फिर पूरव लौटना पड़ा। उसके छाते ही विद्रोही सेना तितरिबतर हो गई छौर मुहम्मदखाँ लोहानी के बेटे जलाल ने उसे एक करोड़ कर दे कर बिहार की गही पर बैठने की स्वीकृति पाई।

मुगलों की इस तीसरी पूरवी चढ़ाई के मौके पर बंगाली सेना गंडक के चौबीस घाटों को रोके खड़ी थी, और घाघरा-गंडक दोग्राब के लिए भी लड़ने को तैयार थी। बाबर जौनपुर से घाघरा की ग्रोर बढ़ा। शत्रु चुस्त निशानेबाज़ थे, इसलिए उसने सावधानी से तैयारी की। घाघरा पार कर पानीपत और खानवा की तरह उसने बंगालियों को भी पीछे, से घेर कर पूरी तरह हरा दिया। एक मास बाद बाबर और नसरतशाह ने सन्धि कर ली।

पानीपत खानवा त्रौर घाघरा के विजयों से बाबर उत्तर भारत का सम्राट् बन गया, श्रौर उसका साम्राज्य बदख्शाँ से बिहार तक फैल गया । १५३० ई० में उसका श्रागरे में देहान्त हुआ श्रौर शरीर काबुल ले जा कर दफनाया गया ।

#### १ § ६ ] साम्राज्य के लिए पहला संघर्ष-सांगा श्रीर बाबर

\$९. बहादुरशाह गुजराती और शेरखाँ का उदय गुजरात के मुजफरशाह २य का बेटा बहादुर अपने भाइयों के डर से भाग कर राणा सांगा की शरण में रहता था। सांगा की माँ उसे बहुत प्यार करती और 'बहादुर बेटा' कह कर पुकारती थी। १५२६ ई० में उसने गुजरात की गद्दी पाई थी।



कावुल में बाबर का मकबरा [ फादर हेरस के सौजन्य से ]

मेवाइ में सांगा के पीछे उसका छोटा बेटा रत्नसिंह राणा हुआ। रत्न-सिंह का बड़ा भाई भोजराज—मीराबाई का पित—सांगा से पहले मर चुका था। खानवे की हार से मेवाड़ के गौरव को भारी धक्का लगा, तो भी उसकी सीमा आगरे के पास से केवल बसवा गाँव ( बाँदीकुई के पास ) तक हटी थी। मालवे के महमूद खिलजी ने अब अपने छिने हुए इलाकों को वापिस लेने कर यत्न किया। रत्नसिंह ने मालवे पर चढ़ाई कर उसे उज्जैन से भाग दिया।

बहादुरशाह की रत्नसिंह से भी ग्रन्छी मैत्री रही। रत्नसिंह जब उज्जैन से लौट रहा था, तभी बहादुरशाह ने भी महमूद पर चढ़ाई की। रत्निसिंह ने सलहदी ब्रादि सरदारों के साथ ब्रापनी बहुत सी सेना उसके साथ कर दी, जिससे बहादुरशाह ने महमूद को कैद कर दिक्लनी मालवा ( उज्बैन श्रीर मांडू ) भी उससे छीन लिया (१५३० ई०)।

बाबर के मरने से पहले यों पिन्छम में बहादुरशाह का सितारा चमक उठा । पूरव में तभी उससे कहीं योग्य एक व्यक्ति प्रकट हुआ । जलालखाँ लोहानी को बिहार की सल्तनत वापिस मिली तो उसने अपने बाप के भूतपूर्व मन्त्री श्रीर श्रपने शिक्तक शेरलाँ सूर को फिर श्रपना मन्त्री बनाया था । बाबर की ब्रान्तिम बीमारी के वक्त शेरखाँ ने चुनार का गढ हथिया लिया।

#### अभ्यास से लिए प्रश्न

- १. कृष्णदेव राय कौन था ? उसका इतिहास संचेप से बताइए ।
- २. सांगा ने श्रपना राज्य-विस्तार किस कम से किया? उसकी राज्य-शीमाएँ कहाँ कहाँ तक थीं ?
  - ३. बाबर के बाल्यकाल में मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए।
- ४. दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले बाबर कौन कौन सी गद्दी पर कैसे कैसे बैठा था ?
- प्र, बाबर के काबुल की गद्दी पर बैठने पर श्रफगानिस्तान सिन्ध श्रौर पंजाब की राजनीतिक स्थिति क्या थी ? बाबर काबुल से दिख़ी तक किस कम से बढ़ा ?
- ६, बाबर की युद्ध-शैली में कीन सी विशेषताएँ थीं जो पानीपत खानवा श्रीर घाघरा की लड़ाइयों में उसे जिताने में सहायक हुई ?
  - ७. राणा सांगा का श्रन्त कैसे हुआ ?
- E. बिहार बंगाल उड़ीसा के प्रदेशों का बाबर के काल का राजनीतिक नक्शा स्पष्ट कीजिए।
- निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—(१) ताजिक (२) उज़्बक (३) श्ररगृन (४) मुहम्मद्खाँ शैबानी (५) संवामशाह (६) तुलुगमा ।

#### अध्याय २

### साम्राज्य के लिए दूसरा संघर्ष श्रीर स्रूर साम्राज्य (१५३०—१५५४ ई०)

\$ १. हुमायूँ — हुमायूँ को हिन्दुस्तान की गद्दी मिली तो उसे अपने भाई कामरान को बदख्शाँ काबुल कन्दहार श्रीर पंजाब धौंपना पड़ा । यो उसके राज्य में केवल ठेठ हिन्दुस्तान रहा । उसका पिता उसके लिए दो काम श्रधूरे छोड़ गया था—एक पिन्छिम में राजस्थान जीतना, दूसरे पूरव में श्रफ्गानों का विद्रोह दवाना ।

\$2. बहादुरशाह गुजराती की बढ़ती—१५३१ ई० में राणा रत्निंह को उसकी विमाता के भाई ने मार डाला और उसका सौतेला भाई विक्रमा जीत १४ बरस की उम्र में मेवाड़ का राणा बना। विक्रमाजीत के क्रिड़ोरे स्वभाव से उकता कर मेवाड़ और मालवे के अधिकांश सरदारों ने उसका साथ छोड़ दिया। उनमें से बहुतों ने अपनी सेवाएँ बहादुरशाह को सौंप दीं, जिससे रायसेन भिलसा रण्थम्भोर आदि पूरवी राजस्थान के प्रदेश बहादुर के हाथ चले गये। पिन्छमी राजस्थान में जोधपुर का मालदेव जो कि चित्तौड़ का सामन्त था, स्वतन्त्र हो गया। उसने मेवाड़ के पिन्छमोत्तर के इलाके—अजमेर नागोर आदि—ले लिये। अन्त में बहादुरशाह ने चित्तौड़ पर भी चढाई की।

गुजरात का पुर्तगालियों से सीधा सम्पर्क होने के कारण बहादुरशाह को तोपें ख्रीर तोपची पाने की मुगलों से भी ख्रिधिक सुविधा थी। उसके पड़ोसी राज्य ख्रब सब पस्त पड़े थे। उत्तरी मालवे के जिन प्रदेशों को खानवे की जीत के बाद से मुगल ख्रपने मुँह का कौर माने हुए थे, उन्हें हुमायूँ के देखते देखते बहादुरशाह ने ले लिया। यों दोनों में युद्ध ठन गया।

९२. हुमायूँ की गुजरात चढ़ाई—बहादुरशाह चित्तौड़ घेरे हुए था जब हुमायूँ कालपी चन्देरी रायसेन होता हुन्ना उज्जैन पहुँचा (फरवरी १५३५)। चित्तौड़ ले कर बहादुरशाह उसकी तरफ बढ़ा। मन्दसोर पर दोनों का सामना हुआ । दो महीने अपनी मोर्चाबन्दी में घिरे रहने के बाद एक रात गुजराती सुल्तान अपनी सेना को किस्मत के हवाले छोड़ कु कु साथियों के साथ भाग निकला । इस तरह गुजरात और मालवा हुमायूँ के हाथ आये, किन्तु अपने भाई अस्करों के विद्रोह के कारण उसे जल्द उत्तर को लौटना पड़ा । उसका पीठ फेरना था कि बहादुरशाह और उसके साथियों ने गुजरात मालवा और खानदेश वापिस ले लिये (१५३६ ई०)।

\$2. पुर्तगालियों का तट-राज्य—बहादुरशाह ने पुर्तगालियों की सहायता के बदले उन्हें मुम्बई साष्टीं श्रीर बसई के द्वीप दिये। किन्तु उन्हें किलाबन्दी करते देख कर उसने उन्हें निकालना चाहा श्रीर श्रहमदनगर श्रीर बीजापुर के शाहों को भी वैसा करने को लिखा। वे चिद्वियाँ पुर्तगालियों के हाथ पड़ गईं। उनका मुखिया नूनो-दा-कुन्हा एक बार दीव श्रा कर बीमार पड़ा था तो बहादुरशाह उसे देखने उसके जहाज पर गया। बहादुरशाह जब लौट रहा था तब पुर्तगालियों ने उसकी नाव पर हमला कर उसे मार डाला (१५३७ ई०)। महमूद बेगड़ा पुर्तगालियों की समुद्र पर प्रभुता न रोक पाया था, श्रव उसका पोता उन्हें तट-प्रदेश से भी निकालने में विफल हुश्रा। करंजा से बुलसाड तक कोंकण के उपजाक तट को श्रधीन कर पुर्तगालियों ने उसे श्रपना 'उत्तरी प्रान्त' वनाया श्रीर उसकी राजधानी वर्सई में रक्खी। इसी काल में स्पेन वालों ने मेक्सको श्रीर दक्खिन श्रमरीका में श्रपना साम्राज्य स्थापित किया था (१५१६-३६ ई०)।

§५. शेरखाँ का बिहार बंगाल का बेताज बादशाह बनना— बंगाल का नसरतशाह १५३१ ई० में चल बसा । उसकी मृत्यु पर उसका भाई महमूद उसके बेटे को मार कर बंगाल की गद्दी पर बैठा । नसरतशाह का दामाद मखदूम-ए-न्रालम उसकी तरफ से हाजीपुर (तिरहुत) में सर-ए-लश्कर (सेनापित)

<sup>†</sup> साध्टी श्रीर बसई को बिगाड़ कर श्रॅंगरेजी में साल्सेट श्रीर बसीन वन गया है। पुर्श्वगाली लोग श्रान्तिम स्वर को सानुनासिक कर बसई बोलते थे, जिससे श्रंग्रेजी में बसीन बन गया।

दक्किनी प्रान्त गोवा का भा।

था, उसने महमूद को बादशाह न माना । मखदूम ने शेरखाँ को श्रापना मित्र बना लिया था । महमूदशाह ने उन दोनों से युद्ध छेड़ा । मखदूम मारा गया । तिरहुत तब शेरखाँ के हाथ ब्रा गया, ब्रौर बिहार में सम्मिलित हो जाने से श्रव से बिहार का ब्रांश माना जाने लगा।

शेरलाँ ने बिहार के जागीरदारों की ज़मीनें नाप कर उन्हें राज्य-कर का ठीक भाग देने को मजबूर किया, उनके कोटले दहा दिये श्रीर उनके लिए प्रजा पर जल्म करना श्रसम्भव कर दिया था। इससे प्रजा तो शेरखाँ के शासन को राम राज्य मानने लगी, पर सरदार उसके जानी दुश्मन बन गये थे। उन्होंने उसके विरुद्ध सुल्तान जलाल लोहानी के कान भरे। जलाल अपने मन्त्री के नियन्त्रण से बचने के लिए महमूदशाह बंगाली की शरण में भाग गया। यों बिहार में शेरखाँ की वही स्थिति हो गई जो मेदिनीराय की मालवे में हुई थी। बंगाली फौज के साथ जलाल लोहानी ने शेरखाँ पर चढ़ाई की । बंगाल बिहार के बीच के तंग पहाड़ी रास्ते के पिन्छमी मुँह पर किऊल नदी के किनारे सूरज-गढ पर थोड़ी सी सवार सेना से शेरखाँ ने बंगाली फौज को हरा दिया ( १५३४ ई॰ )। उस जीत से वह बिहार का बेताज बादशाह हो गया। बादशाह बनने के प्रलोभन से बच कर वह हुमायूँ का खुतबा अपदता रहा। किसानों की खुशहाली के लिए सावधान रहने श्रीर सेना को नियम से वेतन देने के विषय में उसकी दूर दूर तक प्रसिद्धि हो गई। उसकी सेना शुरू में अपनगान सवारों की थी। ब्राव उसने बिहार में किसानों की पैदल सेना तैयार करके उसे बन्दूकों से सुसज्जित किया। शेरखाँ के ये वक्सरिये बन्दूकची १८वीं सदी के ब्रान्त तक प्रसिद्ध रहे, त्यौर फिर उन्हीं की भरती से ख्रांग्रेजों की वह सेना बनी जिसने उन्हें समूचा भारत जीत दिया । दिक्खनी बिहार के बक्सर नगर के नाम से वे बक्सरिये कहलाते थे ।

हुमायूँ की गुजरात चढ़ाई के वक्त शेरखाँ ने अपना राज्य बढ़ाने का

<sup>\*</sup> शुक्रवार की नमाज के बाद का उपदेश जिसमें प्रजा श्रीर राजा की मंगल-कामना की जाती है,।

श्चन्छा श्चनसर देखा । मुंगेर श्चीर भागलपुर जिलों पर धीरे धीरे कब्ज़ा कर उसने गौड पर चढ़ाई की । महमूदशाह ने १३ लाख श्चशिक्यों दे कर उसे विदा किया । इस रकम से वह नई सेना तैयार हुई जिससे दो बरस पीछे शोर ने महमूद को बंगाल से निकाल भगाया ।

हुमायूँ के गुजरात से लौट आने पर शेर चुप बैठ गया। पर इसी बीच महम्दशाह ने गोवा के पुर्तगाली गवर्नर से सहायता माँगी। पुर्तगाली लोग पहलेपहल १५३३ ई० में चटगाँव में उतरे थे। शेरखाँ को अब यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि पुर्तगाली सहायता आने से पहले अपने शत्रु से निपट ले। उसने गौड का गढ़ घेर कर अपनी सेना की टुकड़ियों से बंगाल का प्रत्येक जिला दखल कर लिया।

\$ ६. हुमायूँ की बंगाल चढ़ाई—इस दशा में हुमायूँ शेरखाँ के विरुद्ध चला। शेरखाँ गोड पर विश्वस्त सेनापितयों को छोड़ फट चुनार श्राया श्रोर उस गढ़ में खूब रसद बारूद जमा करके मुगलों को जब तक बने वहीं रोकने का उपाय किया। हुमायूँ उस फन्दे में फँस चुनार को सर करने में लग गया। उधर उसी बीच शेरखाँ श्रपने लिए नया श्राधार श्रोर नया रास्ता बनाने लगा। सोन के किनारे सहसराम से ऊपर रोहतास का विकट पहाड़ी गढ़ था। शेरखाँ ने रोहतास के राजा से शरण माँगी, श्रीर शरण पाने पर उस गढ़ को हथिया लिया। तब उसने फाइखंड के राजा से लड़ कर बिहार के दिस्तान का पहाड़ी प्रदेश जीत लिया। श्रप्रेल १५३८ में शेरखाँ के सेनापितयों ने गोड ले लिया श्रीर मई में चुनार हुमायूँ के हाथ श्राया। उधर हुमायूँ गोड को रवाना हुश्रा, इधर शेरखाँ गोड की श्रतुल सम्पत्ति ले फाइखंड के रास्ते रोहतास को चल दिया। गोड के महलों को वह हुमायूँ के हाथ में थे, शेर फाइखंड में जा छिपा था।

§ 9. शेरखाँ का बंगाल-जीनपुर का सुल्तान बनना— उसी साल जाड़े में शेरखाँ ने भाइखंड से निकल कर समूचे बिहार श्रीर जीनपुर पर कब्जा कर लिया। प्रजा श्रीर किसानों को लूटने के बजाय उसने मालगुजारी की

दो किस्तें ठीक समय पर उगाह लीं। दिल्ली आगरे का बंगाल से सम्बन्ध टूट गया। हमायूँ गौड से खाना हुन्ना तो शेरखाँ ने न्नपनी सेनाएँ रोहतास में समेट लीं श्रीर कर्मनाशा नदी पर चौंसा गाँव के पास हुमायूँ का रास्ता छुँका। शेरखाँ का चरित्र उस काल की एक घटना से प्रकट होता है। एक दिन

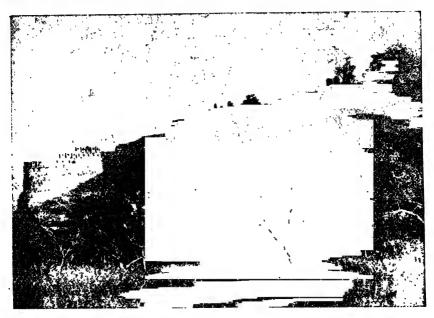

रोहतासगढ़-कथृटिया दरवाजा श्रौर बुर्ज [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

मुगल दूत उसकी छावनी में गया तो वह ग्रपने साधारण सिपाहियों के साथ फावड़ा लिये खन्दक खोदने में लगा था! उसी दशा में ज़मीन पर बैठ कर उसने दूत से बातचीत की । सन्धि की बातचीत विफल हुई । तब शेरखाँ ने एक रात चुपके से कर्मनाशा पार कर बड़े सवेरे जब मुगल सेना सो रही थी उसपर हमला कर दिया । हजारों मुगल ऋफगानों के हाथ मारे गये श्रीर गंगा की धार में डूब गये। हुमायूँ किसी भिश्ती की मदद से मुश्किल से बच कर भागा। बंगाल बिहार जीमपुर अवध पर शेरखाँ का पूरा अधिकार हो गया। वह शेरशाह नाम से गौड की गद्दी पर बैठा (१५३६ ई०)। हुमायूँ के पास सिर्फ दोश्राव सम्भल ( = श्राजकल का रुहेलखएड ) तथा जमना का दाहिना काँठा बच गया।

§८. शेरशाह का उत्तर भारत का सम्राट् होना—सन् १५३३ ई॰ में बाबर के मौसेरे भाई मिर्ज़ा हैदर ने काशगर के सुलतान के साथ उत्तर की तरफ से कश्मीर पर चढ़ाई की थी। उन दोनों को हार कर भागना पड़ा था। मिर्जा हैदर श्रब हुमायूँ के पास श्रा गया। हुमायूँ ने श्रपने भाई कामरान से बड़ी मिन्नत की कि वह भी उसे शेरशाह के खिलाफ मदद दे। लेकिन काम-रान ने उसकी एक न सुनी । उन्हें श्रापस में भगड़ते देख शेरशाह ने तमाम मुगलों को भारतवर्ष से निकालने की ठानी। हुमायूँ उसके मुकाबले को भारी फीज ले कर आया । कन्नीज पर दोनों सेनाएँ आमने-सामने हुईं। हुमायूँ ने गंगा पार कर पानीपत श्रौर खानवा की तरह श्रपनी सेना का व्यूह बनाया। जंजीरों से बँधी तोपगाड़ियों की विकट पाँत मिर्ज़ा हैदर के नेतृत्व में सामने बीचों-बीच थी । शेरशाह ने तोपों के जमने से पहले ही मुगल सेना के दोनों पासों पर ज़ोर का हमला किया। जैसे ही वे पासे टूटे कि उसके रिसाले ने उन्हें घेर कर मगल चन्दावल के साथ उनके केन्द्र की तरफ धकेला । यह भागती भीड तोपखाने की जंजीरों पर जा पड़ी ख्रौर उनकी पंक्ति को तोड़ती फोड़ती आगो निकल गई। मुगलों की डरावनी तोपों को एक भी गोला फैंकने का अवसर न मिला । ऋफगानों के हमले के पहले वे जमने भी न पाई थीं, ऋौर ऋब उनके सामने श्रपनी ही सेना के भगोड़े थे! हुमायूँ जान बचा कर श्रागरे की तरफ भागा (१७-५-१५४० ई०)।

शेरशाह ने पंजाब तक मुगलों का पीछा किया । ग्वालियर के मुगल सेना-पित ने वह गढ़ न छोड़ा, इसलिए उसपर घेरा डाल दिया गया । पंजाब से कामरान ने काबुल की राह ली और हुमायूँ सिन्ध की तरफ भाग गया । मिर्ज़ा हैदर कश्मीर में घुसा, और इस बार वहाँ के एक दल के साथ मिल कर राज्य हथियाने में सफल हुआ । कश्मीर और काबुल दोनों से पंजाब उतरने वाले रास्ते नमक्र-पहाड़ियों में मिलते हैं । इसलिए शेरशाह ने गक्खड़ों खोकरों के इस देश को पूरी तरह काबू करने के विचार से उसके ठीक केन्द्र में रोहतास नाम का गढ़ बनवाना शुरू किया | वह काम उसने टोडरमल को सौंपा, जो लाहौर में उसकी सेवा में आया था।

§९. राजस्थान में मालदेव का उठना—बिहार के दक्खिन के पहाड़ी भाइखंड प्रदेश को शेरशाह ने जीत लिया था। उससे पहले कोई सुल्तान उसे न जीत पाया था। किन्तु भाइखंड के पिन्छिम बघेलखंड बुन्देलखंड श्रौर राजस्थान की तरफ शेरशाह के विस्तृत साम्राज्य का दिक्खिनी छोर बिलकुल श्ररित्त था।

बहादुरशाह की मृत्यु के बाद से गुजरात मालवा में कई छोटे छोटे सुल्तान श्रीर राजा उठ खड़े हुए थे। मेवाड़ की दशा श्रीर भी खराब थी। वहाँ कई घरेलू लड़ाइयों के बाद राणा सांगा के छोटे बेटे उदयसिंह को गही मिली थी। बाकी समूचे राजस्थान पर मालदेव ने स्राधिपत्य जमा लिया स्रौर वह श्रव पिन्छम भारत की प्रमुख शक्ति के रूप में खड़ा हो रहा था। राज पाने के पाँच बरस के अन्दर उसने दक्लिन तरफ आबू तक, उत्तर तरफ आधु-निक बहावलपुर बीकानेर श्रौर भज्भर तक तथा पूरव तरफ श्रजमेर को लेते हुए बनास नदी स्रोर ढूँढाङ ( स्राम्बेर राज्य = स्राधुनिक जयपुर ) के स्रन्दर तक अपना राज्य फैला लिया था। हुमायूँ जब बिहार-बंगाल में उलभा था, तब मालदेव ने टोंक से चम्बल के काँठे की तरफ बद्ना शुरू किया था। शेरशाह द्वारा हुमायूँ को भगा दिये जाने पर अब उसने हुमायूँ के पास सिन्ध में निमन्त्रण भेजा कि मुफसे मिल कर मालवे की तरफ से हिन्दुस्तान पर चढ़ाई करो ! ग्वालियर के गढ़ में तब तक कुछ मुगल फीज थी ही। हुमायूँ मालवा श्रा जाता तो वह फौज भी उससे मिल सकती थी। पर हुमायूँ के दिमाग में सिन्य श्रीर गुजरात को जीत कर गुजरात से फिर हिन्दुस्तान जीतने की धुन समाई थी । फलतः साल भर वह सिन्ध के गढ़ों पर टक्करें मारता रहा ।

\$१० शेरशाह का राजस्थान और उत्तरी सिन्ध जीतना— इसी बीच ग्वालियर की मुगल सेना ने आत्मसमर्पण किया, और शेरशाह ने मालवे पर पूरा अधिकार कर लिया। उधर सिन्ध में विफल होने पर हुमायूँ को मालदेव के निमन्त्रण की याद आई श्रीर उत्तरी िमन से वह फलोदी श्रा पहुँचा। खबर पाते ही शेरशाह सेना ले कर मालदेव के राज्य में डीडवाणे तक घुस श्राया श्रीर सन्देश मेजा कि या तो हमारे शत्रु को स्वयं निकालो, नहीं तो हमें निकालने दो। मालदेव को श्राय हुमायूँ को खदेड़ना पड़ा श्रीर उसके उमरकोट को खाना हो जाने पर शेरशाह वापिस हुशा।

किन्तु मालदेव की शक्ति अभी दूरों न थी । पूरवो मालवे में रायसेन का सरदार अब सलहदी का बेटा पूरणमल चौहान था । मालदेव और पूरणमल कभी सांगा और मेदिनीराय की तरह आपस में मिल सकते थे । शेरशाह ने रायसेन पर चढ़ाई की और सात महीने के कड़े घेरे के बाद उसे ले लिया । उधर उसके सेनापितयों ने मुलतान और सक्खर भी जीत लिये । मालवा मुलतान और सक्खर जीते जाने से मालदेव तीन तरफ से घर गया । अब से शेरशाह का ध्येय यह रहा कि उसे जीत कर सिन्ध को मालवे से और फिर बुन्देलखंड जीत कर मालवे को रोहतास-भाइखंड से मिला दिया जाय ।

इसी उद्देश से उसने पहले मालदेव पर चढ़ाई की (१५४४ ई०)। दिल्ली से सीधे जोधपुर जाने के लिए उसने मरुभूमि की राह पकड़ी। मेइताँ के नाके पर उसे रुकना पड़ा। मालदेव ने राणा संगा की तरह शत्रु के तोपलाने पर अपने सवारों को भोंक नहीं दिया। वह इतना सावधान था कि शेरशाह कोई भी चाल न चल सका। लड़ाई में जीतने का कोई रास्ता शेरशाह को न दिखाई दिया तो उसने मालदेव के सरदारों के नाम जाली चिट्टियाँ लिख कर उसके वकील के खेमे में डलवा दीं जिनसे उसे भ्रम हो कि उसके सरदार शत्रु से मिल रहे हैं। इस तुच्छ चाल से मालदेव बहक गया और अपनी परछाहीं से डर कर भाग निकला! उसके सरदारों ने बहुत मनाया, पर बेकार। तब १२ हज़ार राजपूत केसरिया बाना पहन लड़ाई में उतरे और अपने खून से उस कलंक को धो डाला। उनकी बीरता देख शेरशाह के मुँह से अनायास निकला—मैं मुट्टी भर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान की बादशाहत खोने लगा था! अजमेर आबू जोधपुर जहाजपुर (मध्य बनास काँठे में, मेवाइ का उत्तरी छोर) किना युद्ध के शेरशाह के हाथ आये, और चित्तीड़ ने अधीनता मानी।

राजस्थान में शेरशाह ने ऋपना बन्दोबस्त करने या स्थानीय सरदारों को उखा-इने का जतन न किया; केवल श्राजमेर श्रादि नाकों को श्रापने हाथ में रख कर राजपूत राज्यों को एक दूसरे से श्रालग कर दिया।

राजस्थान से छुट्टी पा कर शेरशाह ने बुन्देलखंड बघेलखंड जीतने के लिए कालंजर पर चढ़ाई कर उस गढ़ को घेर लिया और अपने एक सेनापित को वहाँ से पूरव रीवाँ के इलाके काबू करने भेजा। ये प्रदेश ले लेने से मालवा और भाइखंड के बीच का सारा पहाड़ी प्रान्त लिया जाता। कालंजर के ७ महीने के घेरे के बाद एक दिन बारूद में आग लगने से शेरशाह की देह जल गई। उसी साँभ को गढ़ लिया जाने के बाद उसने प्राण त्याग दिये (१५४५ ई०)।

\$ ११. शेरशाह के समकालीन भारतीय राज्य—शेरशाह की मृत्यु पर उसका साम्राज्य कन्दहार काबुल श्रौर कश्मीर की सीमाश्रों से कोचिवहार की सीमा तक पहुँच गया था। पूर्वी मालवे के जीते जाने पर सूर साम्राज्य की सीमा गढ़ कटंका राज्य से जा लगी थी। यदि पूरा उत्तरी बुन्देल-खंड भी जीता जाता तो उस तरफ भो दोनों की सीमाएँ मिल जातीं। वहाँ संग्रामशाह के बाद उसका बेटा दलपितशाह गद्दी पर बैठ चुका था (लग० १५४१ ई०)। तभी उड़ीसा के राजा प्रतापक्द्रदेव की मृत्यु हुई श्रोर वहाँ सूर्य वंश का ग्रन्त हो कर एक नया वंश शुरू हुग्ना। विजयनगर में कृष्णदेवराय के बाद उसके भाई श्रच्युतदेव ने राज्य किया (१५३०-४२ ई०)। उसके प्रशासन में भी विजयनगर की शिक्त श्रौर समृद्धि ज्यों की त्यों बनी रही। दिक्खनी रियासतें यथापूर्व थीं, सिवाव इसके कि बिदर १५२६ ई० में बीजापुर में मिल गया था। गुजरात में श्रराजकता छाई थी। यदि शेरशाह की एकाएक मृत्यु न हो जाती तो बुन्देलखंड के बाद वह स्वभावतः गुजरात पर ध्यान देता।

\$१२. शेरशाह की शासन-व्यवस्था— अनेक शताब्दियों बाद रशाह के प्रशासन में उत्तर भारत ने वह शान्ति देखी जो उसे राजा मिहिर भौज के बाद से न मिली थी। शेरशाह की विजयिनी सेनाएँ जिस देश से लॉघ जातों, वहाँ छह महीने के अन्दर भूमि का माप-बन्दोबन्त हो जाता, सड़कें निकल जातीं, टकसालें खुल जातीं, श्रीर श्रमन चैन स्थापित हो जाता। मध्य युग के हिन्दू शासन-टाँचे की इकाइयाँ 'प्रतिजागरणक' या 'परिगणक' (परगने) थे। पहले तुर्क विजेतास्त्रों ने जैसे हिन्दू मन्दिरों के शिखर तोड़ कर कुछ ऊपरी फेरफार कर श्रपनी मस्जिदें श्रीर इमारतें खड़ी की थीं, वैसे ही उन्होंने हिन्दू शासन के जीर्ए ढाँचे के ऊपर जागीरदारों के रूप में अपना श्राधिपत्य बैठा दिया था। वह ढाँचा उनके बोभ से दब कर बैठ रहा था। शेरशाह ने उसमें फिर जान फूँ की। उसने जागीरदारों को हटा कर परगनों को फिर से जगाया। अपने सारे साम्राज्य को परगनों में बाँट कर प्रत्येक परगने में एक शिकदार श्रौर एक श्रामिन नियुक्त किया। शिकदार का काम अपने प्रदेश की रज्ञा श्रीर आमिन का काम कर उगाइना था। प्रत्येक परगने में अनेक गाँवों की पंचायतें थीं, जिनके अन्दर की स्वतन्त्रता में शेरशाह ने दखल नहीं दिया। उनपर भीतरी शासन की पूरी जिम्मेदारी थी । स्रनेक परगनों को मिला कर एक सरकार बनती थी जो स्राजकल के! जिले की तरह होती थी। प्रत्येक सरकार में एक हज़ार से पाँच हज़ार तक सेना के साथ एक शिकदार-ए-शिकदारान श्रीर एक मुंसिफ़-ए-मुंसिफ़ान रहता था । वह मुख्य मुंसिफ़ दीवानी मामलों को देखता; मालगुजारी के मामले में परगने के ब्रामिन का सीधा सम्बन्ध बादशाह से रहता । फीजदारी मामलों का निपटारा शिकदार-ए-शिकदारान करता। परगनों और सरकारों के हाकिमों की दूसरे बरस

बदली हो जाती थी । बंगाल के सब सरकारों के ऊपर केवल निरीच्चक रूप से एक श्रामिन रक्खा गया था; किन्तु पंजाब मालवा श्रादि सीमा पर के





त्र्यागरा टकसाल का शेरशाह का रुपया। चित, कलमा श्रीर टकसाल का नाम; पट, फारसी में बादशाह का नाम, नीचे नागरी में स्री सीरसाह [ श्रीनाथ सं॰ ]

प्रान्तों में फौजी हाकिम रक्खे गये थे।

शेरशाह का सब से बड़ा सुधार मालगुजारी विषयक था। पहले सुल्तान अपने सेनानायकों को जागीरें बाँट देते श्रीर उन जागीरों से कर वसून कर श्रपने सैनिकों को पालने का जिम्मा उनपर छोड़ देते थे। कर प्रायः श्रनुमान से लिया जाता था। शेरशाह ने सैनिकों को सीधा नकद वेतन देना शुरू किया। उसके श्रमले सब जगह जमीनों को नाप कर उनकी मालगुजारी निश्चित करते। यह नाप श्रीर बन्दोबस्त हर साल होता था। पैदावार का चौथाई भाग कर के रूप में लिया जाता था। किसानों को श्रधिकार था कि कर जिन्स या रूपया किसी भी रूप में दें। किसानों के साथ सीधा बन्दोबस्त करने की यह पद्धित समूचे मुगल युग में टीडरमल के बन्दोबस्त' के नाम से जारी रही।

कर की वसूली नियमित करने के लिए देश की मुद्रा-प्रणाली को सुधारना ग्रावश्यक था। शेरशाह ने पेचीदा गणना के ग्रीर मिश्रित धातुग्रों के ग्रानेक



शेरशाह का स्वस्तिका छाप वाला रुपया [ दिल्ली संप्र॰, भा॰ पु॰ वि॰ ]

सिक्कों को बन्द कर तथा मोने चाँदी श्रीर ताँचे के ठोक श्रनुपातों का निश्चय कर नई सरल मुद्रा-प्रणाली शुरू की, श्रीर उसके प्रचार के लिए जगह जगह टक्सालें स्थापित कीं। इस तरह सिन्ध

से बंगाल तक एक सा सिक्का चलने लगा। हमारा आजकल का रुपया शेरशाह के रुपये का वंशज है। उसके सिक्कों पर नागरी और फारसी में उसका नाम खुदा रहता था। उसके कई सिक्के ॐ और स्वस्तिक के चिह्न वाले भी पाये गये हैं।\*

<sup>\*</sup> नेल्सन राइट ने श्रपने प्रन्थ दि कौइनेज ऐंड मेट्रोलोजी श्रीफ दि सुल्तान्स

सिक्कों के इस सुधार से व्यापार की बड़ी सुविधा हो गई। इसके आलावा देश के रास्तों और घाटों पर जगह जगह जो अनेक किस्म की चुंगियाँ देनी पड़ती थीं, उन सब को उठा कर शेरशाह ने केवल सीमान्त तथा बिक्री के स्थान पर चुंगी रक्खी। व्यापार की उन्नति को वैसा ही प्रोत्साहन शेरशाह की सड़कों और सरायों से मिला। उसकी बनवाई सड़कों में सबसे मुख्य वह "सड़के आजम" थी जो सोनारगाँव से रोहतास हो कर अटक तक चली गई थी। दूसरी आगरे से मांडू हो कर बुरहानपुर तक पहुँचती—अर्थात् ठेठ हिन्दुस्तान को दिक्यन से मिलाती थी। तोसरी आगरे को जोधपुर और चित्तोंड़ से मिलाती तथा चौथी लाहौर से मुलतान को। सब सड़कों पर सरायें बनाई गई थीं। प्रत्येक सराय में राहियों के लिए भोजन और पानी का इन्तजाम रक्खा जाता था। वे सरायें डाक चौकियों का भी काम देती थीं। सड़कों और डाक के इस प्रबन्ध से साम्राज्य के कोने कोने की खबरें लगातार शेरशाह को मिलती रहती थीं, और सेनाओं के आने जाने में बड़ी सुविधा होती थी।

शेरशाह का न्याय अटल था। एक साधारण स्त्री की फरियाद पर अपने बेटे को उसने कड़ा दंड दिया था। न्यायाधिकारियों की रहनुमाई के लिए उसने कई कानून भी बनाये। उसके बेटे इस्लामशाह के प्रशासन में राजकीय कानून और भी अधिक बने। इस प्रकार शेरशाह ने कानून को शरीयत के बन्धन से मुक्त कर दिया।

शेरशाह का सेना-संघटन भी श्रत्यन्त पूर्ण था। सेनातायकों को नकद वेतन निर्यामत रूप से मिलता था। साधारण सैनिकों की नियुक्ति भी बादशाह की तरफ से होती। सैनिकों को वेतन भी बादशाह के द्वारा ही मिलता। श्रक्रकर ने शेरशाह की शासन-व्यवस्था की प्रायः सब बातों में नकल की, पर वह सेना-नायकों (मनसबदारों) को नियुक्ति स्वयं करता श्रौर सैनिकों की नियुक्ति उन-पर छोड़ देता था। सैनिकों का वेतन भी श्रक्रकर के जमाने में मनसबदार की

श्रीफ़ देहली (दिल्ली मुल्तानों के सिक्के श्रीर उनका धातु-विवेचन) (१६३६) में शेरशाह श्रीर उसके बेटे के सिक्कों पर के इन चिह्नों का संकलन किया, पर इन्हें पहचाना नहीं था। मारफत दिया जाता था। यह प्रथा श्रक्रवर के बाद समूचे मुगल युग में जारी रही। इसमें यह दोष था कि सैनिक सेनानायक को श्रपना सब कुछ समभते श्रीर यदि कभी वह बलवा करे तो उसके साथ वे भी बलवे में शामिल हो जाते थे। शेरशाह को पद्धित में यह दोष न था। सेनाएँ छावनियों में रहती थीं। छावनियों के फीजदारों का श्रपने इलाकों के शासन से कोई वास्ता न था; हाँ, कुछ सीमान्त प्रदेशों के फीजदारों को शिकदार का काम भी सौंपा गया था।



शेरशाह का मकबरा, सहसराम

शोरशाह की पैदल बन्दूकची सेना भोजपुरी (वक्सिरिये) किसानों की थी। उसका तोपची दल भी था, श्रीर बहुत सी तोपें उसने स्वयं ढलवाई थीं।

शेरशाह का त्रापनी सेना पर कड़ा नियन्त्रण रहता था। क्ताड़ालू पटानों को सुश्टंखल सैनिक बनाना उसी का काम था। सेना के प्रयाण-काल में क्या मजाल कि प्रजा को जरा भी कष्ट पहुँचे। ऐसी कड़ाई होने पर भी शेरशाह के सैनिक उससे बड़ा स्नेह करते थे। कारण कि वह उनकी मेहनत श्रीर मुसीबत में उनका शरीक होता, उनसे भाई का सा बर्तांव करता श्रीर उनके

गुणों को तुरन्त पहचान कर श्रनुरूप पुरस्कार देता था।

\$१३. शेरशाह युग की कला और साहित्य—शेरशाह के चरित्र की छाप उसकी इमारतों पर भी है। सहसराम में उसका मकबरा, जो उसके आदेशानुसार बना था, उसकी सुरुचि का सुन्दर नमूना है। शेरशाह ने कई भाचीन नगर फिर से बसाये—पटने का पुनरुद्धार किया और शेरगढ़ नाम से पारडवों के इन्दरपत गाँव में अपनी नई दिल्ली बसाई। हिन्दी साहित्य को उसके राज्य में विशेष प्रोत्साहन मिला। मिलिक मुहम्मद जायसी ने अपना प्रसिद्ध काव्य पदुमावति 'सेरसाहि देहिली सुलतान्' के प्रशासन में लिखा। शेरशाह की गिनती भारतवर्ष के सच्चे राष्ट्र-निर्माताओं में है।

\$१४. इस्लामशाह सूर—शेरशाह की मृत्यु पर उसका दूसरा बेटा इस्लामशाह या सलीमशाह नाम से गद्दी पर बैठा । उसके नौ बरस के प्रशासन (१५४५-५४ ई०) में शेरशाह की शासन-नीति जारी रही । शेरशाह के काल के पंजाब के भौजी हाकिम है बतलाँ नियाजी ने स्वतन्त्र होने का यत्न किया । उसके दल के साथ इस्लामशाह को लम्बा युद्ध करना पड़ा । उस प्रसंग में पंजाब-शिवालक (हिमालय तराई) के प्रदेश जीते गये । त्र्यन्त में कश्मीर की उपत्यका में भिम्भर-राजौरी प्रदेश में इस्लामशाह ने नियाजियों को ब्रान्तिम हार दी।

कश्मीर में मिर्ज़ा हैदर ने दस बरस राज किया। १५५१ ई० में प्रजा ने उसे श्रीर उसके मुगलों को निकाल भगाया श्रीर फिर पुराने राजवंश को स्थापित किया।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- बहादुरशाह गुजराती का ऐतिहासिक चरित लिखिए।
- २. हुमायूँ के राज्य में श्रारम्भ में कौन से प्रदेश थे १ फिर किस कम से उसके राज्य की बढ़ती घटती हुई १
- ३. सांगा की मृत्यु के बाद से शेरशाह का श्राधिपत्य राजस्थान पर स्थापित होने तक राजस्थान का इतिहास संस्तेप से बताइए।
  - ४. बिहार में शेरखाँ के पहले शासन में कौन सी विशेषताएँ भी जिनकी बदौलत

वह श्रपनी शक्ति बना सका ?

- ४. शेरखाँ ने बिहार बंगाल जौनपुर की सल्तनत किस प्रकार पाई ? हुमायूँ से ये प्रान्त छीनने में उसने क्या योजना बरती ?
- ६. पानीपत खानवा घाघरा में जिस युद्ध-शैली से मुगल जीते थे उसे शेरशाह ने कैसे विफल किया ? कब श्रीर कहाँ ?
- ७. जागीरदार पद्धित को उखाड़ कर शेरशाह ने उसके स्थान में कैसी शासन-पद्धित चलाई ?
- ्र निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—(१) भारत में पुर्त्तगालियों का उत्तरी प्रान्त (२) विजयनगर का राजा अन्युतदेव (३) रोहतासगढ़ (४) कश्मीर में मिर्जी हैदर (५) मलिक मुहम्मद जायसी (६) शेरशाह की सड़कें (७) शेरशाह का रुपया।

### ऋध्याय ३

# साम्राज्य के लिए तीसरा संघर्ष-श्रकबर

( १५५५–१५७६ ई० )

\$ र. हुमायूँ की वापसी—हुमायूँ सिन्ध से कन्दहार की तरफ भागा था श्रीर वहाँ से भी उसे अपने भाई के डर से ईरान जाना पड़ा था। शेरशाह की मृत्यु के ४ महीने बाद ईरान के शाह की मदद से उसने कन्दहार जीत लिया, श्रीर कामरान से काबुल भी छीन लिया। १५५० ई० तक वह फिर दो बार काबुल खो कर पा चुका तथा बदख्शाँ पर भी श्रिधकार कर चुका था।

इस्लामशाह के बाद उसके नाबालिंग बेटे को मार कर शेरशाह का भतीजा मुहम्मदशाह श्रादिल या श्रदालीशाह नाम से गद्दी पर बैठा। इससे सूर साम्राज्य में खलबली मच गई तथा श्रदाली की श्रम्य कई गलतियों से श्रमेक पठान सरदारों ने विद्रोह किया। उसे दबाने श्रदाली चुनार गया तो दिल्ली-श्रागरा उसके एक प्रतिद्वन्द्वी ने ले लिये। पंजाब तथा बंगाल के पठान शासक भी स्वतन्त्र हो गये। श्रदाली ने चुनार को ही राजधानी बनाया। यों उत्तर भारत में चार पठान सल्तनतें खड़ी हो गई। उन्हें श्रापस में लड़ता देख हुमायूँ ने पंजाब जीत लिया। श्रदाली ने हेमू (हेमचन्द्र) नामक मेवाती को जो इस्लामशाह के राज्यकाल में राजदूत पद तक पहुँच चुका था, अपना मन्त्री श्रौर सेनापति बनाया । हेमू बिहार बंगाल से उलका था कि हुमायूँ ने दिल्ली भी ले ली, श्रौर अपने १३ बरस के बेटे अकबर को सेनापति बैरामखाँ की संरच्चकता में पंजाब का हाकिम नियुक्त किया। फिर से दिल्ली में ६ महीने शासन करने के बाद हुमायूँ चल बसा।

§ २. हेमू — हुमायूँ की वसीयत के अनुसार पंजाब और दिल्ली अकबर को मिले, और काबुल उसके छोटे भाई मुहम्मद हकीम को । हुमायूँ के मरने की खबर पा अदाली ने हेमू को दिल्ली जीतने भेजा । ग्वालियर आगरा दिल्ली से मुगलों को भगा हेमू पंजाब की तरफ बढ़ा । मुगल अब फिर भागने लगे, पर वैरामखाँ मुकाबले के लिए डट गया । फिर पानीपत पर लड़ाई हुई (५-११-१५५६ ई०)। हेमू ने मुगल सेना के दोनों पासे तोड़ दिये, पर सिर में तीर लगने से धायल हो वह कैद हो गया। दिल्ली और आगरा इस जीत से अकबर के हाथ आये। उधर अदाली सूर बिहार-बंगाल के अपने बिद्रोही सरदारों से लड़ता हुआ मारा गया। ग्वालियर ओर जीनपुर तक तब मुगलों ने फिर दखल कर लिया।

\$ 3. अकबर के गद्दी पाने पर भारतीय राज्य—विहार गंगाल श्रीर मालवे में सूर साम्राज्य के खएड अब भी ग्राक्षी थे। मालवे में शेरशाह के हाकिम श्रुजातखाँ का बेटा बाजबहादुर स्वतन्त्र सुल्तान बन बैटा था (१५५५ ई०)। उसने रूपमती नाम की सुन्दरी से ब्याह किया। बाजबहादुर श्रीर रूपमती युद्ध श्रीर शिकार में साथ साथ यात्रा करते थे। उनके पड़ीस में, गोंडवाने के राज्य में, जिसकी राजधानी अब मंडला थी, दलपितशाह मर चुका (१५४५ ई०) श्रीर उसकी विधवा रानी दुर्गावती अपने बेटे के नाम पर शासन करती थी। बाजबहादुर ने उसपर श्रनेक चढ़ाइयाँ की, श्रार प्रत्येक लड़ाई में हारा। राजस्थान में उदयिसंह ने रण्यम्मोर श्रार श्रजमेर वापिस ले लिये, श्राम्बेर श्रीर श्राबू से फिर मेवाइ का श्राधिपत्य मनवाया, श्रीर उदयपुर की स्थापना की। गुजरात का राज्य छिन्न-भिन्न ही रहा। बहमनी रियासर्ते भी दुर्बल रहीं। विजयन्तर में अच्युतदेव के बाद उसका मतीजा सदाशिव राजा हुश्रा (१५४२ ई०)।

उसने पहले श्राहमदनगर की सहायता से बीजापुर को हरा कर उसका बहुत सा इलाका छीना, फिर १५५८ ई० में बीजापुर की सहायता से श्राहमदनगर पर चढ़ाई की । पिछली दो पुश्तों में जो विजयनगर का रोबदाब तमाम बहमनी राज्यों पर जम गया था, उससे सदाशिव का दिमाग फिर गया । श्राहमदनगर की चढ़ाई में पराजित शत्रुश्रों का श्रापमान करते हुए उसने श्रापने मित्र-पन्न की सेना के भावों का भी ख्याल न रक्खा।

§ ध. अकबर के पहले विजय और सुधार—श्रकबर की विचार-



श्रकबर—समकालीन चित्र "तारीखे खानदाने तैमूरिया" की हस्तिलिखित प्रति से पहले-पहल इस प्रन्थ के लिए लिया गया फोटो [ खुदा॰ प्र॰ ]

शक्ति इस काल तक जाग चुकी थी। १५६० ई० में उसने बैरामखाँ को हज को भेज स्वयं राज सँभाल लिया श्रौर उसी बरस सम्माज्य-निर्माण की चेष्टा शुरू कर दी। सब से पहली चढाई मालवे पर की गई। श्रकबर के सेनापतियों ने बाज-बहादुर को हरा कर भगा दिया. उसने चित्तौड जा कर शरण ली।

रानी रूपमती ने विष खा कर प्राण दे दिये। १५६२ ई० में अक्रबर ने आम्बेर या आमेर के राजा भारमल की बेटी से विवाह किया और भारमल के पोते

मानिसंह को श्रपने दरबार में रक्ला। यों श्रामेर का राजा उदयिं है बजाय श्रकबर की श्रधीनता में श्रा गया। उसी बरस मेड़ताँ का गढ़ जीता गया, जिससे उत्तरी मारवाड़ भी श्रकबर के श्रधीन हो गया।

मालवे के बाद बुन्देलखंड-गोंडवाने की बारी आई। कड़ा-मानिकपुर के हाकिम आसफखाँ ने पन्ना के राजा को अधीन करने के बाद रानी दुर्गावती पर चढ़ाई की। वह बहादुरी से लड़ती हुई मारी गई (१५६४ ई०)। उसके पड़ोसी छत्तीसगढ़ के राजा कल्याण्यिंह ने भी डर कर दिल्ली के दरबार में उपस्थित हो अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।

एक श्रोर शस्त्रों द्वारा ये विजय किये जा रहे थे तो दूसरी श्रोर नई उदार नीति द्वारा साम्राज्य की नींव पक्की की जा रही थी। १५६२ ई० में श्रकवर ने युद्ध-बन्दियों को दास बनाने की प्रथा श्रपने फरमान द्वारा हटा दी। श्रगले बरस उसने हिन्दू तीर्थयात्रियों से लिया जाने वाला कर उटा दिया। कहते हैं यह कार्य उसने नानक के प्रशिष्य सिक्खों के तीसरे गुरु श्रमरदास के कहने से किया। १५६४ ई० में श्रकबर ने हिन्दु श्रों पर से जिज्ञया कर भी उटा दिया।

§५. विजयनगर का पतन—इसी काल दिक्खन में भी भारी परिवर्तन हो गया। १५५ ई० की लाञ्छना के बाद बोजापुर बिदर गोलकुंडा श्रीर श्रहमदनगर ने मिल कर विजयनगर का मुकाबला किया। कृष्णा के उत्तर तालोकोटा के पास लड़ाई हुई जिसमें सदाशिव श्रपनी एक लाख सेना के साथ मारा गया (१५६५ ई०)। इस हार का समाचार पा कर विजयनगर गढ़ के भीतर की मुस्लिम सेना ने भी विद्रोह किया श्रार विजेताश्रों ने राजधानी पर कब्जा कर उसे उजाड़ दिया। सदाशिव के भाई वेइ्डटाद्रि ने तब विजयनगर से १२० मोल दिक्खन हट कर पेनुकोंडा को श्रपनी राजधानी बनाया।

\$६.पूर्वी भारत के राज्य; मेवाड़ श्रीर उड़ोसा का पतन— बिहार के पठान शासक मुलेमान कर्गनी ने १५६४ ई० तक बंगाल पर श्रिधकार कर लिया। तभी कोचिबिहार के राजा नरनारायण के भाई शुक्ल ब्वज उफ चीलराय ने जो उसका सेनापित था, कामरूप जयन्तिया सिलहट कछार मिणपुर श्रीर त्रिपुरा को जीत कर कोचिबहार को उत्तरपूरवी सीमान्त की एकमात्र शिक्त बना दिया। १५६५ ई० में श्रकवर के उज़बक श्रमीरों ने जौनपुर में विद्रोह करके शाही फौजों को श्रवध के पिन्छम तक खदेड़ दिया। श्रकवर को गुमान था कि उन्हें सुलेमान करानी से मदद मिलती है, इसिलए उसने उड़ीसा के राजा मुकुन्द हरिचन्दनदेव से सुलेमान के विरुद्ध सन्धि कर सहायता ली। राजा मुकुन्द ने बंगाल पर श्राक्रमण कर सातगाँव ले लिया। यों सुलेमान का ध्यान उधर खिंच गया श्रीर श्रकवर ने विद्रोह दवा दिया। किन्तु श्रकवर के माई मुहम्मद हकीम ने पूरवी विद्रोह की बात सुन कर पंजाब पर चढ़ाई कर दी। उसे भगाने के बाद १५६७ ई० में उड़ीसा से काबुल तक शान्ति हुई।



विजयनगर के खेंडहर-विहंगम दश्य, हाम्पी, जि॰ बेल्लारि [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

इधर से निश्चिन्त हो जाने पर श्रकत्रर ने भारी तैयारी के साथ मेवाड़ पर चढ़ाई की । मेवाड़ के सरदार निश्चित हार देखते हुए भी श्राहुति दिये बिना श्रपना देश देने को तैयार न हुए । उन्होंने राखा उदयसिंह को पहाड़ों में भेज दिया श्रीर उसकी भावज मीराबाई के चचेरे भाई जयमल राठोड को श्रपना मुिलया चुना । दूसरा नेता पत्ता सीसोदिया को चुना । श्रकत्रर ने चित्तौड़ घेर लिया । तोपों के तीन मोर्चे गढ़ के सामने लगाये गये, जिनमें एक स्वयं श्रकत्रर

की श्रीर एक टोडरमल की देखरेख में था। साबातें श्रीर सुरंगें लगाई गईं।



चित्तौड़ का घेरा, १५६० ई०, स्रजपोल की तरफ का दश्य। "तारीख-ए-खानदान-ए-तैमूरिया" की हस्तलिखित प्रति से [खुदा० प्र०]

चमडें के लम्बे साबात छाजन होते थे जिनमें दके हुए रास्तों से भाला लिये सवार मज़े में गुज़र सकते थे। उनकी रत्ता के बावजूद श्रकबर के कारीगरों की लाशें कई बार ईंटों की तरह चुनी गईं। एक दिन गढ़ की दीवार पर जयमल मरम्मत का आदेश देते देख श्रकबर ने उसपर गोली चलाई। श्रकबर ने जाना कि वह मर गया, पर ग्रसल में वह लँगड़ा हो गया। गढ़ की रसद चुक जाने पर जयमल ने जौहर की आजा दी। लँगड़ा जयमल अपने एक कुटुम्बी के कन्धों पर चढ शत्रदल को काटता हुश्रा बढ़ा । चित्तौड़गढ के सबसे नीचे के टो दरवाजों

के बीच जहाँ वह मारा गया, वहाँ ईंटों की एक सीधी सादी समाधि श्राज तक खड़ी है। पत्ता सूरजपोल (सूर्यद्वार) पर जो चित्तौड़गढ़ की पिछली तरफ है श्रीर जिस तक चढ़ने के लिए सीधा चढ़ाई का रास्ता है, लड़ता हुश्रा काम श्राया। मेवाड़ के किसानों ने भी श्रकबर को इस युद्ध में खूब सताया था। श्रकबर ने उन्हें कठिन दंड दिया। मेवाड़ पर पूरा श्रधिकार हो जाने पर उसने अपने वीर शत्रु जयमल स्त्रीर पत्ता की हाथियों पर चट्टी मूर्तियाँ बनवा कर स्नागरे के किले के बाहर स्थापित कराईं। स्रकदर के लौट जाने पर उदयसिंह ने कुम्मल-गढ़ को स्नपनी राजधानी बनाया।

श्रकबर के मेवाड़ में व्यस्त रहने पर सुलेमान कर्रानी ने उड़ीसा बैंके राजा मुकुन्द हरिचन्दनदेव को गंगा से दामोदर तक हटा दिया। सुलेमान के

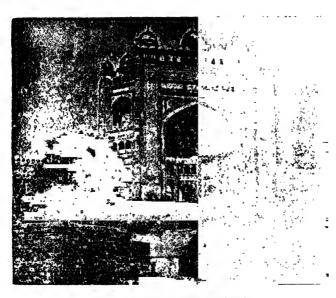

बुलन्द दरवाजा, फतहपुर सीकरी

सेनापित राजू कालापहाड़ ने दलभूम-मयूरभंज के पहाड़ी रास्ते से घूम कर पिछली तरफ से वाराण्सी-कटक पर चढ़ाई की। हरिचन्दनदेव शीघ उधर लोटा, पर उसके एक सरदार ने विद्रोह कर उसे मार डाला। कालापहाड़ ने वाराण्सी-कटक श्रीर पुरी को उजाड़ दिया। पीछे से चीलराय का हमला होने से काला-पहाड़ को लौटना पड़ा। उड़ीसा में इसके बाद श्रव्यवस्था मची रही। उत्तरी श्रीर दिक्खनी उड़ीसा में दो राज्य खड़े हुए, जिनकी राजधानियाँ खर्दा श्रीर गंजाम थीं। लेकिन वे दोनों दुर्बल थे। उत्तरी उड़ीसा में २४ वर्ष तक पठान

श्रीर स्थानीय सरदार मारकाट करते रहे। गंजाम का राज्य १६वीं सदी के श्रन्त तक गोलकुंडा का मुकाबला करता रहा।

उधर चित्तौड़ के बाद रण्थम्भोर भी श्रकबर के हाथ श्राया, श्रौर तभी बघेलखंड (रीवाँ) के राजा का कालंजरगढ़ भी जीता गया। तभी सीकरी में श्राम्बेर की राजकुमारी से श्रकबर का बेटा पैदा हुन्ना, जिसका नाम सलीम रक्खा गया। तब से फतहपुर सीकरी को श्रापनी राजधानी बना कर श्रकबर ने वहाँ श्रनेक महल बनवाये।

§ ७. गुजरात-बंगाल-विजय — गुजरात में बहादुरशाह की मृत्यु के बाद से फैली श्रराजकता ऐसी थी जिसे उत्तर या दक्किन भारत में स्थापित हुए



रागा प्रताप ( श्रितानवी संप्र॰ में रक्खा पुराना चित्र )

किसी साम्राज्य के नेता देर तक देखते न रह सकते थे। १५७२ ई० में श्रकबर ने गुजरात पर तेज़ी से चढ़ाई की। श्रागरे से २३ श्रगस्त को सबार सेना के साथ निकल कर उसने २ सितम्बर को श्रहमदाबाद में युद्ध छेड़ दिया। यन्त्रवाहनों से पहले के विश्व के उल्लिखित इतिहास में यह सबसे तेज चढ़ाई है। गुजरात के छोटे छोटे राज्य यह कल्पना भी न करते थे कि श्रकबर इस तरह उनपर श्रा टूटेगा। १५७३ ई० तक उसने उन सब को बारी बारी जीत लिया।

तभी मेवाइ का राणा उदयिं है श्रीर बिहार-बंगाल का प्रजाप्रिय शासक सुलेमान चल वसे । उदयिं ह का बेटा प्रताप उजड़े मेवाड़ का राणा हुश्रा श्रीर सुलेमान का बेटा दाऊद विहार-बंगाल की गद्दी पर बैठा।

१५७६ ई॰ तक कोचिबिहार के राजा नरनारायण की सहायता से श्रकत्र ने बंगाल भी जीत लिया । गुजरात श्रीर बंगाल के विजय से वह उत्तर भारत का एकच्छत्र सम्राट् हो गया।

दिक्लन में इसी काल में श्रहमदनगर के राज्य ने वराड़ को जीत लिया। १५७६ ई० में अकबर के साम्राज्य के वराबर दुनियाँ में श्रीर कोई भी राज्य न था; तो भी मेवाड़ के श्रिक्ष्यन राणा प्रताप ने उससे लोहा लेने की ठानी। उसने कुम्भलगढ़ श्रीर गोघूँदा के पहाड़ी प्रदेश को श्रपना केन्द्र बना कर मालवा श्रीर गुजरात जाने श्राने वाली मुगल सेनाश्रों काफिलों खजानों श्रादि पर श्राक्रमण शुरू किये। इस छापामारी से तंग श्रा कर श्रक्बर ने मानसिंह को उसके विरुद्ध भेजा। गोघूँदा के रास्ते में हल्दीशाटी पर दोनों का सामना हुश्रा (१५७६ ई०)। पठान सरदार हकीम सूर भी प्रताप के साथ था। लड़ाई का फल श्रानिश्चित रहा। प्रताप ने श्रागे बीस बरस तक स्वाधीनता का संवर्ष जारी क्वला श्रीर मेवाड़ का बहुत सा भाग वापिस ले लिया।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. इस्लामशाह सूर की मृत्यु के बाद सूर साम्राज्य के दुकड़े किस प्रकार हुए ? उन्हें हुमायूँ श्रीर श्रकबर ने कैसे कब कब जीता ?
- २. विजयनगर का अन्तिम राजा कौन था ? उसके प्रशासन में विजयनगर राज्य का उत्कर्ष और पतन कैसे हुआ ?
- ३. त्र्यकबर ने त्रापने हाथ में राज लेने के बाद १५६५ ई० तक कौन कौन से प्रदेश किस कम से त्रापने साम्राज्य में मिलाये ? त्रीर १५७६ ई० तक ? .
  - ४. उड़ोसा के हिन्दू राज्य का ऋन्त कब कैसे हुआ ?
- प्र. आगरा किले के बाहर अकबर ने अपने किन शत्रुओं की मूर्त्तियाँ लगवाई थीं ? क्यों ?
  - ६. ब्रकबर के पहले शासन-सुधार क्या थे ?
  - श्रकबर युग में कोचबिहार राज्य में कीन कीन प्रदेश सिम्मिलित थे ?
- ः. निम्नलिखित पर दिप्पणी लिखिए—(१) हेमू (२) बाजबहादुर (३) पेतु-कोंडा (४) चीलराय (५) राजू कालापहाड़ (६) रानी दुर्गावती (७) हल्दीघाटी (६) राजा भारमल (६) रूपमती ।

#### अध्याय ४

## मुगल साम्राज्य का वैभव

(१५७६-१६५७ ई०)

§ १. अकवर की शासन-ट्यवस्था र्आवन की शासन नीति उदार राष्ट्रीय राजा की थी। ऋपनी हिन्दू और मुस्लिम प्रजा को उसने एक ही दृष्टि से देखा। उसके पहले जैनुलाबिदीन, हुसेनशाह बङ्गाली ऋौर शेरशाह वैसी नीति के लिए रास्ता बना चुके थे।

श्राह का त्रानुसरण किया। गुजरात जैसे प्रान्तों में भी, जो शेरशाह के अधीन न हुए थे, उसने माप बन्दोबस्त करवाया। टोडरमल इस कार्य में उसका मुख्य सहायक रहा। माप के लिए लम्बाई श्रीर चेत्रफल की इकाइयों—गज़ श्रीर बीघा—का टीक मान निश्चित किया गया। उसके तीन श्रीर सुधार उल्लेखनीय हैं। पहला, (कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकद वेतन देना, श्रीर जागीरों को भरसक "खालसा" (राजकीय सम्पत्ति) बनाना। दूसरा, सब कर्मचारियों की दर्जाबन्दी, जो बिलकुल सैनिक हांच्य से की गई थी, क्योंकि राज्य के सभी कर्मचारी सैनिक माने जाते थे। प्रत्येक कर्मचारी का पद श्रीर वेतन इस बात पर निर्मर होता कि वह कितने सवारों का नायक है। सब कर्मचारी मनसबदार कहलाते श्रीर उनके मनसब १० से १० हजार तक के होते। ये संख्याएँ उनके वास्तविक सवारों की नहीं, केवल उनकी हैसियत की स्चक होती थीं। तीसरा सुधार धोड़ों के दागने का था जिससे मनसबदार धोला न दे सकें।

१५८० ई० में अकबर के साम्राज्य में दिल्ली आगरा इलाहाबाद अवध बिहार बंगाल अजमेर गुजरात मालवा लाहौर मुलतान और काबुल ये १२ सूबे थे। पीछे कश्मीर जीत लिये जाने पर लाहौर या काबुल में, सिन्ध मुलतान में और उड़ीसा बंगाल में मिलाया गया। दिक्खन जीता जाने पर तीन नये सूबे बराड़ खानदेश और अहमदनगर बने, जिससे कुल १५ सूबे हो गये। अत्येक सूबे का शासक सिपहसालार कहलाता था। बाद में वह सूबेदार कहलाने लगा। उसके साथ एक दीवान, एक बख्शी (वेतन बाँटने वाला), एक मीरग्रादिल (न्यायाधिकारी), एक सदर (धर्माधिकारी), एक मीर-बहर (जहाजों
बन्दरगाहों घाटों श्रादि का प्रबन्धक, मीर्य युग का नावध्यक्ष) [४,२§६], एक
वाकयानवीस (घटना-लेखक, मौर्य युग का प्रतिवेदक) [४,२§६] श्रौर हर
शहर में एक कोतवाल तथा हर सरकार में एक फीजदार रहता था। केन्द्रीय
शासन में सम्राट् के नीचे वकील श्रर्थात् प्रधानमन्त्रो, वजीर या दीवान, मीर
बख्शी श्रौर सदर-ए-सुदूर (मुख्य धर्माधिकारी) ये चार मुख्य तथा श्रानेक गौण
श्रिधकारी रहते थे।

श्रकबर की सेना तीन तरह की थी। एक सामन्तों की, दूसरी मनसबदारों की श्रीर तीसरी खास श्रपनी। मुख्य सेना मनसबदारों वाली थी। शेरशाह की तरह मुगल बादशाहों की स्थिर वैतनिक प्रशिच्तित सेना नहीं रही।

§ २. अकबर की धर्म-सम्बन्धी नीति—प्रकृतर स्वभाव से ही विचारशील था । उसके ब्रन्दर सचाई की लोज की उत्कट चाह थी, जिसे जमाने की लहर ने श्रीर पुष्ट किया। मुस्लिम बादशाह को इस्ताम की शरीयत के त्रानुसार चलना चाहिए; किन्तु इस्लाम में त्रानेक फिरके हैं, इस कारण प्रश्न उठता था कि कौन सा फिरका सचा है श्रीर किसके श्रादेश माने जायँ। इस जिज्ञासा से प्रेरित हो कर अवकर ने फतहपुर सीकरी में एक इवादतखाना ( प्रार्थनाग्रह ) बनवाया, जिसमें विभिन्न फिरकों के विद्वान् मित्त कर विचार कर सर्के । शुरू में उसमें केवल मुश्जिम विद्वान् बुलाये गये । उनके परश्वर विवाद के दंग से बादशाह का चित्त इस्लाम से फिरने लगा । गुजरात की विजययात्रा से श्रकवर को पहलेपहल ईसाई पारसी श्रीर जैन मतों का परिचय मिला। उसके बाद उसके दरबार में शेख मुबारक नामक सूफी तथा उसके दो बेटे श्रबुलफ़ज्ल श्रीर फ़ैं जी उपस्थित हुए । श्रक्वर पर उनका बड़ा प्रभाव पड़ा। तब इबादतखाने में इस्लाम के सिवा दूसरे मतों के विद्वान् भी बुलाये जाने लगे। जब एक बार विचार से सचाई का निर्णय करना मान लिया गया, तब ऐसा होना ही था। दूसरे, जब दीन (धर्म) के मुखिया आपस में भगइते श्रीर बादशाह इनके बीच मध्यस्थ बनता, तब मज़हबी मामलों में भी बादशाह की स्थित उन सबसे ऊँची प्रकट होने लगी। १५७६ ई० में अकबर ने स्वयं साम्राज्य के प्रमुख इमाम (धार्मिक नेता) की हैसियत से मसजिद के मिम्बर (वेदी) से खुतबा पढ़ा। तभी राज्य के प्रमुख उलमाओं के हस्ताचरों से उसने यह घोषणा करा दी कि इमाम-ए-आदिज (प्रमुख इमाम) सब मुजतहिदों (मजहब के व्याख्याकारों) से बड़ा है, और विवादग्रस्त मामलों में उसका फैसला सबको मान्य होगा, जो न माने उसे दण्ड देना उचित होगा।

इस घोषणा से कट्टर मुसलमान भड़क उठे। वे श्रकबर के उन शासनसुधारों से चिढ़े हुए थे, जो उसने जागीरदारों की जागीरें ज़ब्त करने श्रीर घोड़ों
पर दाग लगाने श्रादि के सम्बन्ध में जारी किये थे। उन्होंने विहार श्रीर बंगाल
में बलवा कर दिया, श्रीर श्रकबर के भाई मुहम्मद हकीम से मिल कर षड्यन्त्र
रचा। जौनपुर के एक काज़ी ने फतवा दे दिया कि श्रकबर के खिलाफ बलवा
करना जायज़ है। श्रकबर ने बलवा दवाने के लिए टोडरमल को भेजा। उधर
मुहम्मद हकीम फौज के साथ पंजाब पर चढ़ श्राया। रोहतास के किलेदार ने उसे
वह किला न दिया, श्रीर लाहौर के शासक कुँवर मानसिंह ने शहर के दरवाजे
न खोले। मुहम्मद हकीम की इस श्राशा पर कि सारी प्रजा उसका साथ देगी,
पानी फिर गया श्रीर वह लस्टमपस्टम पीछे भागा। श्रकबर ने बड़ी तैयारी के
साथ काबुल पर चढ़ाई की। टोडरमल को बङ्गाल में सफलता हुई श्रीर बलवा
पूरी तरह कुचल दिया गया।

इसके बाद मज़हबी मामलों में अकबर को पूरी स्वतन्त्रता मिल गई।
अब इबादतखाने की ज़रूरत न रह गई थी। अकबर दूसरे मतों की तरफ भुकने
लगा और उसने घोषणा कर दी कि उसके बेटे चाहे जो मत मानें। जरशुस्त्रियों
की तरह वह अपने घर में पिवत्र आग रखने और सूर्य को प्रणाम करने लगा
और जैनों और हिन्दुओं के प्रभाव से उसने गो-हत्या की मुमानियत कर दी
और विशेष अवसरों पर कैदियों को छोड़ना शुरू किया। ईसाइयों का एकपत्नीवत
भी उसे भाया। इस प्रकार सब धमों का सामझस्य कर अकबर ने एक संग्राहक
धर्म बनाने की कोशिश की। उसने लिखा, "एक साम्राज्य में जिसका एक शासक
हो, यह अच्छा नहीं है कि प्रजा एक दूसरे के विरोधी विभिन्न मतों में बँटी रहे,

इसलिए हमें उन सबको मिला कर एक करना चाहिए; किन्तु इस प्रकार कि वे एक भी हो जायँ श्रीर श्रानेक भी बने रहें।"

श्रुक्तवर ने श्रुपने नये धर्म का नाम तौहीदे-इलाही रक्ला। उसका उद्देश उदार श्रीर ऊँचा था, तो भी तौहीदे-ईलाही सौ पन्थों को एक करने के बजाय एक सौ एकवाँ पन्थ बन गया श्रीर श्रुक्तवर के साथ ही समात हो गया। १५६३ ई० में श्रुक्तवर ने धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए कई श्राज्ञाएँ निकालीं, जैसे (१) कोई अवरदस्ती मुसलमान बनाया गया हिन्दू फिर हिन्दू बनना चाहे तो उसे कोई न रोके (२) किसी को बाधित कर दूसरे मजहब में न लाया जाय (३) हर किसी को श्रुपना धर्म-मन्दिर बनाने की स्वतन्त्रता रहे (४) श्रुनिच्छुक हिन्दू विधवा को सती न किया जाय; इत्यादि। श्रुक्तवर की यह नीति श्रुनेक मुल्लाश्रों को न रुची। उनके कट्टरपन से खीभ कर पिछले जीवन में श्रुक्तवर को इस्लाम का बहुत कुछ दमन भी करना पड़ा; परन्तु इस्लाम की सबसे मुख्य वात तौहीद श्रुक्तवर के पन्थ में मौजूर थी।

\$2. उत्तरपि च्छिम ग्रीर दिवसन में अकबर के साम्राज्यविस्तार के प्रयत्न—१५७६ ई० के बाद भी अकबर के दिल में दो देश
जीतने की अभिलाषा बनी रही, जो उसके वंशजों को भी विरासत में मिली, एक
तो उत्तरपि च्छिम तरफ बदख्शाँ और बलख के आगो त्रान अर्थात् वंतु सीरकाँठों की अपने पुरखों की भूमि, श्रीर दूसरे दिक्खन भारत। दिक्खन में
"सीमान्त के शासकों की बेपरवाही से तट के अनेक शहर और बन्दरगाह
फिरंगियों के हाथ चले गये थे", उन्हें वापिस लेना भी अकबर का ध्येय था।
गोवा में आने वाले जहाज कब कितने सैनिक और युद्धसामग्री उतारते हैं,
इसका वह पता रखता था। गुजरात के तट से पुर्त्तगालियों को निकाल देने के
अनेक जतन उसने किये, पर सब व्यर्थ। उस विफलता का कारण था समुद्रविषयक ज्ञान और शिक्त का न होना। उधर पुर्त्तगाल देश स्पेन-सम्राट् के
अधीन हो गया था (१५८० ई०), जिसका साम्राज्य तब पिच्छम जगत् में सब
से बड़ा था। अमरीका से पाये हुए धन के जोर से युरोप के कई देशों को भी
स्पेन ने अधीन कर लिया था। स्पेन और पुर्त्तगाल के एक हो जाने से संसार

के सब समुद्रों पर उनका एकाधिपत्य हो गया। उनकी शक्ति इतनी बढ़ी चढ़ी थी कि अपने परवाने बिना वे किसी मुस्लिम जहाज को मक्का भी न जाने देते थे।



बीरबल [ भारत-कलाभवन, काशी ]

१५६७ ई० तक सिंहल द्वीप स्पेन साम्राज्य में मिला लिया गया। उसका समूचा तट पुर्स-गालियों ने जीत लिया था श्रीर हिन्दू राज्य केवल श्रान्दर के पहाड़ों में रह गया था।

श्रकबर ने काबुल तो जीत लिया, पर
त्रान के उज़बक शासक श्रब्दुक्षाखाँ ने जो
श्रकबर के साथ साथ गद्दी पर बैठा था,
काबुल राज्य के बदख्शाँ प्रान्त को ले लिया।
श्रकबर को डर था कि कहीं वह भारत पर भी
चढ़ाई न करें। इसलिए श्रकबर ने मानिसंह
को काबुल भेजा श्रीर श्रब्दुल्ला उज़बक की
मृत्यु तक स्वयं भी लाहौर रहा। सीमान्त के
पठान तथा स्वात बाजौर के लोग तभी विद्रोह
कर उठें। स्वातियों से लड़ता हुश्रा श्रकबर
का मित्र बीरबल मारा गया। राजा टोडरमल
ने उस हार का बदला चुकाते हुए स्वातियों को

तो दबा दिया, परन्तु पठानों के ठेठ इलाकों ने अकबर के वंशजों के काल तक भी मुगलों की अधीनता कभी न मानी। उन चढ़ाइयों के प्रसंग में कश्मीर जीता गया। टट्ठा अर्थात् दिक्खनी सिन्ध जीतने के लिए मुलतान का शासन बैरामखाँ के बेटे अब्दुर्रहीम खानखाना को सींग गया। खानखाना को इसमें सफलता मिली। पीछे सिबी कन्दहार और मकरान भी अकबर के अधिकार में आ गये।

<sup>†</sup> ध्यान रहे कि स्वात-बाजौर के लोग पठान नहीं हैं, वे प्राचीन पिच्छमी गन्धार के लोगों प्राथीत पंजाबियों के वंशज हैं। पठानों का प्रदेश काबुल नदी के दिक्लन था, स्वात-बाजौर उस नदी के उत्तर हैं।

राजा भारमल के बेटे भगवानदास की ऋौर टोडरमल की मृत्यु के बाद मानसिंह को बिहार बंगाल के सूबें सींपे गये। उसने तब उत्तरी उड़ीसा को भी जीत लिया। दिक्खनी राज्यों में से खानदेश ने सन्देश पा कर ऋषीनता मान ली। दूसरों पर फोज भेजी गई। ऋहमदनगर में उस फौज का चाँदबीबी ने मुकाबला किया। वह ऋहमदनगर के सुल्लान की बुआ और बीजापुर के बालक सुल्तान की माँ थी। ऋन्त में ऋहमदनगर ने ऋषीनता मानी ऋौर बराड का प्रान्त सींप दिया (१५६६ ई०)। सन् १५६७ में राखा प्रताप ऋौर १५६८ में अबदुल्ला उड़बक का देहान्त होने पर ऋकबर स्वयं दिक्खन गया। १६००



श्रसीरगढ़ [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

ई॰ में ब्रहमदनगर तथा खानदेश का ब्रसीरगढ़, जो तब भारत भर में विकट गढ़ माना जाता था, उसके हाथ ब्राये।

तभी श्रकबर के बेटे सलीम ने विद्रोह किया श्रीर इलाहाबाद में स्वतन्त्र हो बैठा। श्रकबर को श्रपनी विजय-योजनाएँ छोड़ श्रागरा लौटना पड़ा। श्रहमद-नगर सल्तनत पूरी तरह मुगल साम्राज्य में न मिल पाई, तथा बीजापुर श्रीर गोलकुंडा तो ज्यों के त्यों बने रहे। उन दोनों के दबाव से कर्णाटक के राजा बेंकटाद्रि के बेटे ने पेनुकोंडा को भी छोड़ तमिळ देश के उत्तरी छोर पर चन्द्र- गिरि को श्रपनी राजधानी बनाया (लग० १६०० ई०)।

विद्रोह के प्रसंग में सलीम ने श्रकबर के मित्र श्रवुलफ़ब्ल को श्रोरछा के राजा वीरसिंहदेव बुन्देले के हाथों मरवा डाला । पीछे बड़ी मुश्किल से उसने पिता से समभौता किया। १६०५ ई० में श्रकबर बीमार हुआ। तब दरबारियों का एक दल सलीम के बजाय उसके बेटे खुसरों को गद्दी पर बिठाने का जतन करने लगा; किन्तु श्रन्तिम काल में श्रकबर ने सलीम को उत्तराधिकारी बनाया।

\$2. अक्बर युग में साहित्य और कला अकबर ने हिन्दू श्रीर मुस्लिम कृष्टियों को मिला कर एक करना चाहा। इस विचार से उसने महा-भारत हरिवंशपुराण श्रादि के फारसी अनुवाद करवाये। उसके प्रशासन में फारसी में बहुत से इतिहास-प्रन्थ भी लिखे गये। उनमें श्रबुलफ़ज़्ल के लिखे अकबरनामे के श्रन्तर्गत श्राईने-श्रकबरी अनमोल ग्रन्थ है।

दरबारी साहित्य से अधिक महत्त्व का सन्तों का साहित्य था। सूर-दास तुलसीदास और गुरु अर्जुनदेव तथा रामानन्द के अनुयायी दादू मल्क रियदास आदि सन्त कि अकबर के युग में हुए। दादू अहमदाबाद का धुना था और रियदास चमार। अब्दुर्रहीम खानखाना ने रहीम नाम से हिन्दी में जो कविता की, उसपर भी स्पष्ट वैष्ण्य छाप है। तुलसीदास का रामचिरतमानस तो हिन्दीभाषी जनता का धर्म अन्थ बन गया।

श्चकबर की इमारतों में श्चागरा श्चौर इलाहाबाद के किले तथा फतहपुर-सीकरी के सुन्दर महल उल्लेखनीय हैं। उसके श्चाश्चित हिन्दू राजाश्चों ने भी बुन्दावन में कई मन्दिर बनवाये।

संगीत स्त्रौर चित्रकला को भी स्त्रकबर ने प्रोत्साहन दिया। पन्द्रहवीं शताब्दी से चले संगीत के नवजीवन की परम्परा में १६वीं शताब्दी के शुरू में राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर में संगीत-विद्यालय स्थापित किया था। वहाँ के गायक तानसेन को स्रकबर ने स्रपने दश्बार में जगह दी।

§ ५. चित्रकला की मुगल कलम—इस्लाम में प्राणियों के चित्र बनाना वर्जित है, तो भी श्ररब देशों श्रोर ईरान में ११वीं शताब्दो से चित्रकला पुनर्जीवित हो चुकी थी, जिसपर चीन हिन्द की भारतीय कला [६,५§३; ७,८§५] का काफी प्रभाव था। तेरहवीं शताब्दी में मंगोल श्राधिपत्य के साथ "ईरानी चित्रकला में चीनीपन ब्याप उठा। (पर) इस चीनीपन में भी (कुछ) भारतीय प्रभाव था।" फिर हरात में तैमूर वंशाओं के राज्य में ईरानी कलम की उस चित्रकारी को खूब प्रश्रय मिला था। हुमायूँ के काबुल में स्थापित होने पर शीराज का ख्वाजा श्रब्दुस्समद तथा एक श्रन्य ईरानी चितेरा उसकी सेवा में श्राया। श्रक्वर ने इनके साथ भारत के योग्य से योग्य चितेरों को भी जुटाया, जिनमें दसवन्त (जसवन्त) श्रीर बसावन सबसे नामी थे। श्रक्वर की समन्वयभावना श्रीर ऊँची प्रेरणा के प्रभाव से इनकी कलमों (शैलियों) का सामञ्जस्य हो कर नई जानदार कलम चली, जो मुगल कलम कहलाती है। इसमें सबसे श्रिधक प्रभाव कश्मीर कलम [७, ८९६] का है, पर ईरानी कलम श्रीर राजपूत कलम [८, ८९८] का भी पुट है।

\$ ६. पहले सिक्ख गुरु—पंजाब में गुरु नानक ने अपने 'उदासी' (विरक्त ) बेटे के बजाय अपने एक शिष्य को अपना पद और गुरु अंगद नाम दिया था। पंजाब में तब महाजनों के कारबार में काम आने वाले "लंडे" अच्छों के सिवाय कोई लिपि न थी। अंगददेव ने कश्मीर की शारदा लिपि को गुरमुखी नाम से अपना लिया और नानक की वाणी का उसमें संकलन किया। तीसरे गुरु अमरदास ने अपने दामाद रामदास के वंश में गुरु-गद्दी स्थायी कर दी। रामदास ने एक पुराने बौद्ध तीर्थ के स्थान पर अमृतसर की स्थापना की। पाँचवें गुरु अर्जुनदेव (१५८२-१६०६ ई०) ने गुरुओं की वाणियों तथा रामानन्द नामदेव कबीर फरीद रियदास स्रदास आदि भक्तों के वचनों का संकलन एक अन्थ' में किया जो 'सिक्खों' (शिष्यों) का धर्म अन्य बना। अर्जुन ने अपने शिष्यों को तुर्किस्तान से घोड़ों का व्यापार करने को भी प्रेरित किया, जिससे उनकी दूर देश जाने की भिभक्त निकल जाय और वे अच्छे खवार बन सकें।

§ ७. जहाँगीर—सलीम जहाँगीर नाम से हिन्दुस्तान के तख्त पर बैठा तो उसका बेटा खुसरो बलवा कर आगरे से पंजाव की ओर बढ़ा। चनाब के किनारे वह पकड़ा गया। उसके साथी और सहायक, जिनमें गुरु आर्जुन भी था, कूरता से मारे गये (१६०६ ई०)। अर्जुन के बेटे हरगोविन्द ने बदला लेने का

प्रण किया, श्रीर श्रपने 'सिक्खों' को शस्त्र धारण करने को कहा। इस जुर्म में उसे १२ बरस म्बालियर के गढ़ में कैद रक्खा गया।

मुगल साम्राज्य की सेवा में बंगाल में शेर श्रफ्रगन नामक ईरानी मन-

सबदार था, जिसकी स्त्री मेहरुनिसा प्रसिद्ध सुन्दरी थी। जहाँगीर ने बंगाल की सुबेदारी कुतुबुद्दीन को दे कर उसे शेर श्रफ्गन को कैद करने का हक्म दिया। कुतुबुद्दीन की शेर श्रफ्गन को पकड़ने की कोशिश में उन दोनों की जान गई ( १६०६ ई० )। मेहरुनिसा सम्राट के दरबार में भेजी गई। चार बरस पीछे उसने जहाँगीर से शादी करना मान लिया, श्रीर उसे न्रजहाँ का खितान मिला। वह चतुर स्त्री थी, जहाँगीर को वश में रख सब राज-काज चलाती थो। उसका भाई श्रासफखाँ सल्तनत का वजीर बना। श्रासफलाँ की बेटी शाहजादा खुर्रम को ब्याही



जहाँगीर शेर का शिकार करते हुए [ भा० क० भ०, काशी ]

गई श्रौर उसे मुमताजन्महल का खितान दिया गया।

§ ८. जहाँगीर के प्रशासन में साम्राज्य की घटबढ़—जहाँगीर के गदी पर बैठते ही ईरानियों ने कन्दहार पर हमला किया जो निष्फल रहा ।

मेत्राइ श्रीर दिक्खन की समस्याएँ श्रक्तवर के काल से चली श्राती थीं। जहाँगीर ने रागा प्रताप के बेटे श्रमर्रांदि के खिलाफ पहले शाहजादा परवेज को, िफर महाबतखाँ को श्रीर श्रन्त में शाहजादा खुर्रम को मेजा । श्रमरिसंह ने १७ बरस लड़ने के बाद श्रन्त में हार मानी (१६१४ ई०)। मेवाड़ ने इस शर्त पर श्रिधीनता मानी कि महारागाश्रों को स्वयं मुगलों की सेवा में न जाना पड़े, तथा 'डोला' न देना पड़े। जहाँगीर ने श्रपने वीर शत्रु श्रमरिसंह श्रीर उसके बेटे: करण की हाथियों पर चढ़ी मूर्तियाँ श्रागरे में स्थापित की।



दितया में वीरसिंहदेव का महत्त १७वीं सदी के वास्तु-शिल्प का नमूना [ भा॰ पु॰ वि॰ ]

बुन्देलखंड का राजा वीरसिंहदेव जहाँगीर का विशेष कृपापात्र था। मंडला (गोंडवाना) राज्य का जो भाग बाकी था, वह उसे जीतने दिया गया। कोचबिहार श्रीर कामरूप में विश्वसिंह कोच के दो वंशजों का राज था। श्रापस की लड़ाई में कोचबिहार ने ढाका में मुगल साम्राज्य के श्राधिकारियों से मदद माँगी । साम्राज्य की सेनात्रों ने कामरूप जीत लिया (१६१२ ई०); तब से कोचिबिहार मुगल साम्राज्य के भीतर घिर गया श्रीर श्रसम का श्रहोम राज्य साम्राज्य को छूने लगा।

दिक्खन से श्रकबर के लौटते ही श्रहमदनगर के सुयोग्य हब्शी वजीर मिलिक श्रम्बर ने मुगलों से श्रहमदनगर वापिस ले लिया श्रीर उन्हें बुरहानपुर तक खदेड़ दिया था। उसने टोडरमल की पद्धित से श्रपनी रियासत में पैमाइश श्रीर बन्दोबस्त भी कराया। मिलिक श्रम्बर के खिलाफ शाहजादा खुर्रम को भेजा गया (१६१७ ई०)। उसने जो सन्धि की शतें भेजीं, उन्हें श्रहमदनगर के निजामशाह ने स्वीकार कर मुगलों को खानदेश वापिस कर दिया। खुर्रम को इस सफलता पर शाहजहाँ की पदवी मिली। ठेठ कर्णाटक (मैस्र) में १६०६ ई० में एक सरदार ने श्रीरंगपट्टम् का नया राज्य खड़ा किया।

पंजाब में काँगड़े के राज्य को श्रकबर ने जीतना चाहा था, पर वह विफल हुआ था। जहाँगीर के प्रशासन में वह जीत लिया गया (१६२० ई०)।

§ ९. अराकानी और पुर्तगाली जलदस्यु—१६वीं सदी में अराकान के तट पर अनेक पुर्तगाली वस गये थे। उनकी दोगली सन्तान ने समुद्र श्रीर निद्यों में लूटमार करना अपना घन्धा बना लिया। वे गोवा के शासन में न थे। अराकान के राजा ने अब उनका दमन कर उन्हें अपनी सेवा में ले लिया और वे लूट में आधा हिस्सा राजा को देने लगे। चटगाँव इन फिरंगियों का अड्डा था। इनकी मदद से अराकान के राजा ने बाकरगंज जीत लिया (१६२० ई०) और ढाके को लूटा (१६२५ ई०)। उसके बाद अराकानियों और फिरंगियों के धावे बंगाल पर बराबर होते रहे। उनकी नावों के 'हरमद' (Armada) को देख कर बंगाली नव्वारा (बेड़ा) भाग जाता। वे असहाय जनता को पकड़ ले जाते और उनके एक एक हाथ में छेद कर एक रस्सी पिरो कर पशुस्त्रों की तरह अपनी नावों में भर ले जाते। अराकानी उन्हें दास बना कर काम लेते। फिरंगी उन्हें दिक्खन के बन्दरगाहों पर या फिलिपीन आदि द्वीपों में दूसरे फिरंगियों के हाथ बेच देते। लूटमार और उजाड़ का यह सिलसिला जहाँगीर और उसके बेटे शाहजहाँ के शासन-काल में साल-ब-साल जारी रहा।

§ १०. भारतीय समुद्र में स्रोलन्देज़ संग्रेज़ स्रीर फ्रांसीसी— नई श्रीर पुरानी दुनिया में स्पेन का साम्राज्य कैसे फैल गया था, सो हम देख चुके हैं [ ऊपर § ३ ]। स्पेन ने श्रपने ग्राधीन छोटे राष्ट्रों को कुचलना चाहा, परन्तु १५७६ ई० में छोटे से हौलैएड राष्ट्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया।

युरोप में मानसिक जार्यात के बाद धार्मिक सुधार की लहर उठी। लूथर श्रीर कौल्विन नामक सुधारकों ने १६वीं सदी के शुरू में पोप की महन्ती का प्रतिवाद किया। उनके श्रनुयायी 'प्रतिवादी' (प्रोटेस्टेंट्र) कहलाये श्रीर पोप के श्रनुयायी 'रोमी सनातनी' (रोमन कैथोलिक)। स्पेन-सम्राट् ने पोप का साथ दिया। युरोप के कई राज्यों में श्राधे से भी श्रधिक सम्पत्ति गिजों के हाथ में थी, श्रीर गिजों के पुजारी नियत करना पोप के हाथ में था। स्वाधीन-वृत्ति राष्ट्र श्रव प्रतिवादी बनने लगे। इंग्लैंड के राजा ने पोप से सम्बन्ध तोड़ कर श्रनेक गिजों की जागीरें जब्त कर लीं। स्पेन ने इंग्लैंड को भी दवाना चाहा। जिस फिलिप (१५५६-६८ ई०) के नाम से फिलिपीन द्वीपों का नाम पड़ा था, वह तथा इंग्लैंड की रानी एलिजावेथ (१५५८-१६०३ ई०) श्रकबर के समकालीन थे। फिलिप ने इंग्लैंड पर जंगी बेड़ा भेजा, जिसे श्रंग्रेजों ने हरा कर फूँ क दिया (१५८८ ई०)। इसके पहले कई श्रंग्रेज नाविक भी पृथ्वी-परिक्रमा कर श्राये थे। उधर ४० वरस की घोर कशमकश के बाद हौलैंड ने भी स्पेन से स्वतन्त्रता पा ली।

श्रोलन्देज श्रर्थात् हौलैंड के लोग श्रेश श्रंग्रेज सुदूर समुद्रों पर भी स्पेन पुर्तगाल के एकाधिपत्य को तोड़ ने लगे । श्रोलन्देजों ने पुर्तगालियों को चीन सागर से निकाल दिया । १६०० ई० के श्रान्तिम दिन इंग्लैंड में पूर्व के व्यापार के लिए "ईस्ट इंडिया कम्पनी" बनी, जिसे राज्य की तरफ से उस व्यापार का एकाधिकार मिला । ईसाई मत के प्रचार के लिए पुर्तगाली जो ज़ोर-जुल्म करते थे, उससे भारत के शासक परेशान थे । श्रंग्रेज श्रीर श्रोलन्देज 'प्रतिवादी' होने

<sup>\*</sup> श्राजकल इस श्रर्थ में हिन्दी में कुछ लोग श्रंप्रेची शब्द डन लिखने लगे हैं, पर मुगल युग में जब हीलैंड के लोगों से हम।रा पहलेपहल परिचय हुआ, तब हम उन्हें श्रोलन्दज कहते थे।

के कारण वैसे कहर न थे। उन्हें केवल अपने व्यापार से मतलक रहता। भारत-वर्ष के शासकों ने पूर्तगालियों के मुकाबले में उनका स्वागत किया। अंग्रेजों ने स्रत में व्यापारी कोठी खोली, और स्रत के पास पूर्तगाली बेंडे को हराया। उनके राजा जैम्स १म का दूत सर टामस रो अज़मेर में जहाँगीर से मिला। अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने की इजाज़त तो मिली ही, साथ ही अपनी बांस्तयों में अपने कानून के अनुसार स्वयं शासन करने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। यह बड़ी बात थी। १६१६ ई० में आंसन्देज व्यापारी वान डर ब्रोक स्रत आया। तब आंसन्देजों को भी स्रत बड़ोदा अहमदाबाद और आगरे में कोठियाँ खोलने की आज्ञा मिल गई। १६२० ई० में फ्रांसोसी व्यापारी भी स्रत आये।

\$ ११. कन्दहार का छिनना—१६२२ ई० में ईरान के शाह ऋब्यास ने कन्दहार को फिर घेरा । शाहजहाँ के नेतृत्व में बड़ी फीज उसके खिलाफ जाने वाली थी, पर शाहजहाँ तभी विद्रोह कर बैठा। ईरानियों ने कन्दहार ले लिया । चार बरस बाद शाहजहाँ ने पिता से सुलह की । उसकी बगावत का सुख्त कारण नूरजहाँ की ईर्ब्या थी । इसी से महाबतखाँ नामक सेनापित भी बिगड़ उठा । बादशाह लाहोर से काबुल जाता था । जेहलम पर महाबतखाँ ने श्रपने ५००० राजपूतों द्वारा उसे कैंद कर लिया । नूरजहाँ की कुशलता से वह कैंद से छूटा । दूसरे बरस (१६२७ ई०) उसकी मृत्यु हुई।

\$ १२. शाहजहाँ—शाहजहाँ जो जोधपुर की राजकुमारी का बेटा था श्रीर जहाँगीर के बेटों में सबसे योग्य था, श्रपने सब प्रतिद्वन्द्रियों का श्रासानी से अन्त कर हिन्द का बादशाह बना । जहाँगीर की मृत्यु के एक बरस श्रागे-पीछे ईरान के शाह श्रब्बास, श्रोरछा के राजा वीरसिंहदेव तथा मिलक श्रम्बर को भी मृत्यु हुई । शाहजहाँ के प्रायः साथ ही बीजापुर में मुहम्मद श्रादिलशाह श्रीर गोलकुंडा में श्रब्दुल्ला कुतुबशाह गद्दो पर बैठा।

यद्यपि शाहजहाँ ने अपने को इस्लाम का पक्का अनुयायी प्रकट किया, श्रीर अपने दादा श्रीर पिता की उदार नीति को श्रंशतः बदल दिया, तो भी श्रपनी समूची प्रजा के प्रति उसका बर्ताव अच्छा रहा, श्रीर हिन्दुश्रों को उसपर विश्वास बना रहा । उसके कट्टरपन के कार्यों में एक यह था कि कश्मीर लान-देश ख्रादि प्रान्तों में ख्रनेक जातों में जो हिन्दू-मुस्लिम विवाह होते ख्राते थे, उन्हें एकतरफा करने के लिए १६३४ में उसने यह फरमान निकाला कि यदि कोई हिन्दू किसी मुस्लिम स्त्री को व्याहे तो वह या तो मुस्लिम बन उससे फिर निकाह करे ख्रीर या उसे त्याग दे। इस फरमान का कड़ाई से पालन कराया गया, जिससे बाद में यही प्रथा "सनातन" मानी जाने लगी।

§ १३. चम्पतराय और हरगोविन्द—वीरसिंहदेव का बेटा जुमारसिंह नये वादशाह का रुख अपने खिलाफ देख आगरे से बुन्देलखंड
भाग गया। शाहजहाँ ने आगरा कन्नीज और मालवे से उसके खिलाफ
फीजें भेजों। बेतवा के तट पर उसका इरिच गट्ट लिया गया, तब उसने
अधीनता मानी (१६२६ ई०)। पर पाँच बरस पीछे उसने फिर युद्ध छेड़ा।
छिन्दवाड़ा के २४ मील दिक्खन देवगट्ट में गोंडों की एक राजधानी थी। जुमारसिंह ने नर्मदा के दिक्खन उस देवगट्ट राज्य का चौरागट्ट छीन लिया। शाहजहाँ
ने जुमार से चौरागट्ट तलब किया। उसके न देने पर शाहजादा औरंगज़ेव तथा
उसके मामा शाहस्ताखाँ को फिर बुन्देलखंड की चट्टाई पर भेजा गया। ओरछा
दखल कर उन्होंने वहाँ का राज्य बीरसिंह के भतीजे देवीसिंह को दिया। मुगल
सेनाएँ बुन्देलखंड के आरपार चाँदा तक जा निक्लों। जुमार और उसका बेटा
जगराज जंगलों में गोंडों के हाथ मारे गये। जुमार की रानी पार्वती घायल हो
कर मरी। उनका बेटा उदयभान और मन्त्री श्यामदेव कैंद्द हो कर मारे गये।

चम्पतराय नाम के सरदार ने जुम्मार के बेटे पृथ्वीराज को राजा घोषित कर युद्ध जारी रक्खा । पृथ्वीराज को मुगलों ने कैंद कर लिया, तब भी चम्पत जंगलों में भाग कर लड़ता रहा । जुम्मार के भाई पहाड़िसंह ने मुगलों की सेवा में जा कर चम्पत श्रीर उसके बन्धुश्रों को नष्ट करने का वचन दिया । उससे लड़ना उचित न जान चम्पत ने सिन्ध की (१६४२ ई०)। उसके बाद भी पहाड़िसंह ने उसे विष दे कर मारना चाहा, पर चम्पत के एक मित्र ने उसका प्याला बदल कर स्वयं पी लिया। तब चम्पतराय ने श्रपनी माँ की सलाह से शाहजहाँ के बड़े बेटे दाराशिकोह की नौकरी कर ली। पंजाब में गुरु हरगोविन्द ने, जो कैद से छुट चुका था [ ऊपर १ ७ ], साम्राज्य से छह बरस मुटभेड़ जारी रक्ली (१६२८-३४ ई० )। ब्रान्त में उसे सतलज दून में कीरतपुर के पहाड़ों में भागना पड़ा ख्रौर वहीं उसकी मृत्यु हुई। १६३७ ई० में मथुरा के जाट किसानों ने विद्रोह किया, जो शीव कुचल

दिया गया।

§ १४. मुगल साम्राज्य की दिक्खन पर दाब—शाहजहाँ ने तख्त पर बैटते ही दिक्खन की रियासतों को दबाना शुरू किया । मिलक श्रम्बर के बेटे फतहलाँ ने श्रपने ग्रहमदनगर के निजामशाह को कैद कर मार डाला श्रीर दौलताबाद मुगल सम्राट् को भौंप दिया; परन्तु शाहजी भौंसले नामक सरदार ने एक नये निजामशाह को खड़ा कर युद्ध जारी रक्खा । १६३६ ई० में शाहजहाँ ने दिक्खन में चार सूबे—खानदेश बराड दौलताबाद श्रौर तेलंगाना—बनाये, तथा श्रौरंगज़ेब को उनके शासन के लिए भेजा । वह स्वयं भी भारी फौज ले कर दौलताबाद श्राया । गोलकुंडा ने उमसे डर कर सालाना खिराज देना स्वीकार किया । बीजापुर पर चढ़ाई की गई, तब उसने भी नाम को श्राधिपत्य माना । भूतपूर्व श्रहमदनगर रियासत के ५० परगने उसे दिये गये । शाहजी ने श्रपने शाह को सौंप दिया श्रौर बीजापुर राज्य की सेवा कर ली (१६३६ ई०)। १६४५ ई० तक श्रौरंगज़ेब दिक्खन में ग्हा श्रौर वहाँ श्रच्छा बन्दोबस्त किया ।

बीजापुर श्रौर गोलकुंडा उत्तर को तरफ रोके गये तो भूतपूर्व विजयनगर श्रौर उड़ीसा राज्यों के इलाके दखल करने लगे। बीजापुरी श्रपने सेनापित श्रफ्जलखाँ के नेतृत्व में बेदनीर सेरा श्रौर बेंगलूर को जीतते हुए कावेरी तक जा पहुँचे। गोलकुंडा वालों ने समुद्र-तट के साथ साथ उत्तर तरफ दिक्लिनी उड़ीसा में शिकाकोल श्रौर चिलिका तक तथा कृष्णा के दिक्लिन नक्षमले के प्रदेशों तक श्रिधकार कर लिया।

\$१५. कन्दहार बलख बद्ष्शाँ के युद्ध—बीजापुर श्रीर गोलकुंडा से श्रधीनता मनवाने के एक बरस पीछे शाहजहाँ ने कन्दहार के ईरानी हाकिम से षड्यंत्र कर उसे भी ले लिया (१६३८ ई०)। हिन्दकोह के उस पार बलख श्रीर बद्ख्शाँ के सूबे बुखारा के उज्ज्ञक सुल्तान के श्रधीन थे। बुखारा सक्तनत की श्रव्यवस्था से लाम उठा कर उन्हें भी हिन्दुस्तान की फौजों ने जीत लिया, पर वहाँ उनका श्रिधिकार केवल दो बरस (१६४६-४७ ई०) रह पाया। कन्दहार को भी शाह श्रव्यास २य ने वाधिस ले लिया (१६४८ ई०), क्योंकि शाहजहाँ श्रपनी घिरी हुई फौज के पास वक्त पर कुमुक न भेज सका। इसके बाद १६५३ ई० तक उसने तीन बार कन्दहार वाधिस लेने का जतन किया, तीनों बार बेकार। इस विफलता का मुख्य कारण था हिन्दुस्तानी तोषचियों का निकम्मापन। तीन युद्धों की हारों से हिन्दुस्तानियों पर ईरानियों की धाक बैठ गई श्रीर श्रागे एक सदी तक ईरानी होश्रा हिन्दुस्तानी शासकों के दिमाग पर मॅडराता रहा।

§१६. शाहजहाँ के प्रशासन में पुर्तगाली श्रोलन्देज श्रीर अभेज़- बंगाल में पुर्तगालियों की करतूतों का हाल कहा जा चुका है। उन्होंने अपनी हगली की कोठी की किलाबन्दी कर ली और सम्राट् के आजा देने पर भी उसे नहीं दाया। तब १६३१ ई० में शाहजहाँ की फीज ने उस किले पर चढाई की। पुर्तगालियों के दस हजार ऋादमी मारे गये, ४-५ हजार कैद हुए । उनके युरोधी शत्रु श्रोलन्देजों ने १६५८ ई० तक उनसे समूचा सिंहल श्रीर त्राशा त्रन्तरीप की बस्तियाँ भी छीन लीं । शाहजहाँ के प्रशासन में त्रांग्रेजों ने पूरवी तट पर भी बसना शुरू किया, मसुलीपट्टम् बालेश्वर श्रीर हुगली में कोठियाँ बनाई, श्रीर चन्द्रगिरि के राजा से मद्रास का स्थान पा कर पहलेपहल वहाँ किलाबन्दी की (१६३६ ई०)। इसी काल में पुर्तगाल स्पेन से स्वतन्त्र हो गया (१६४० ई०), स्त्रीर तब से पुर्तगाल की नीति इंग्लैंड से मैत्री रखने की रही। हुगली के ऋंग्रेजों ने बंगाल के स्वेदार शाहजादा शुजा से विशेष सुविधाएँ प्राप्त कों । २०००) वापिक एकमुश्त दे कर उन्हें बंगाल में बिना चुंगी व्यापार करने की इजाजत मिल गई। वे शोरा खांड श्रौर रेशम बिहार बंगाल से बाहर ले जाते, श्रीर बदले में सोना चाँदी लाते, जो तब दिक्लनी श्रमरीका की खानों से श्रा रहा था। फ्रांसीसियों ने भी १६४२ ई० में सूरत में स्रापनी कोठी खोली।

उधर इन राष्ट्रों के लुटेरों ने भारतीय समुद्र में डकैती भी शुरू की। जहाँगीर के प्रशासन में भी ऐसी एक घटना हुई थी। सन् १६३५ श्रीर १६३८ ई॰ में इंग्लैंड के राजा से परवाना पाये हुए जहां जो ने वैसी हरकतें की।

मुगल सरकार ने इसपर सूरत के सब श्रंग्रेज़ों को कैद कर लिया श्रीर भारी हरजाना ले कर छोड़ा।

\$ १७. शिवाजी का उदय—जिस साल जहाँगीर की मृत्यु हुई, उसी साल शाहजी भोंसले की पत्नी जीजाबाई ने जुन्नर के पास शिवनेरी गढ़ में शिवाजी को जन्म दिया था। शाहजी जब बीजापुर की सेवा में कर्णाटक ख्रौर तिमळनाड में लड़ता था, तब शिवाजी उसकी पूने की जागीर में जीजाबाई से ऊँचे ख्रादशों की शिद्धा पाता था। उस शिद्धा से उसके हुद्य में स्वतन्त्र होने की ख्रदम्य अरेगा जाग उठी।

उजीस बरस की श्रायु से वह श्रपनी उमंगों को चिरतार्थ करने लगा। तीन गढ़ उसकी जागीर में थे। १६४६ ई० से उसने दूसरे बोजापुरी गढ़ छीन कर कोंकण जीतना शुरू किया। सहाद्वि की मावलों (दूनों) श्रीर कोंकण को उसने श्रपना श्राधार बनाया। बीजापुर दरबार ने इसपर शाहजी को कैद कर लिया (१६४८ ई०) श्रीर एक बरस बाद इस शर्त पर छोड़ा कि शिवाजी शान्त रहे। यों छह बरस तक शिवाजी को चुप बैठना पड़ा। इस बीच उसने श्रपने राज्य श्रीर सेना का संघटन किया।

\$१८. तिमळनाड के लिए संघर्प—इधर इस बीच मुगल साम्राज्य के दिक्खन के सूबे अव्यवस्थित थे तथा बीजापुर और गालकुंडा का दिक्खन फैलना जारी था। गोलकुंडा वाले कृष्णा से उत्तरी पैएणार तक जीत कर चन्द्रिगिर राज्य की उत्तरी सीमा पर जा पहुँचे। बीजापुर वाले कावेरी की दून से तिमळ तट में उतरे, और जिंजी का गढ़ जीत कर दिक्खन से चन्द्रिगिर को दबाने लगे। तब चन्द्रिगिर के राजा ने शाहजहाँ से शरण माँगी।

मीर जुमला नामक ईरानी सौदागर श्रव्दुल्ला कुतुवशाह का मन्त्री वन गया था। तिमळ मैदान को जीतने में उसने विशेष भाग लिया श्रोर श्रव वहाँ खुदमुख्तार बन बैठा। बीजापुर श्रोर गोलकुंडा ने मिल कर उसपर चढ़ाई करना तय किया। तब मीर जुमला ने भी शाहजहाँ से शरण माँगी।

इस प्रकार तिमळनाड के उपजाऊ मैदान के लिए तीन शक्तियों में स्पर्दा पैदा हुई । बाद में तट की तीन नई शक्तियाँ—शिवाजी फ्रांसीसी श्रीर

श्रंग्रेज — भी इस छीनाभ्रपटी में कूद पड़ीं। इस मैदान की डेट सौ बरस की यह पेचीदा कशमकश भारतीय इतिहास में भाग्यनिर्णायक हुई। यह तिमळ मैदान पहले विजयनगर या चन्द्रगिरि के कर्णाटकी राजाश्रों के श्रधीन था, इस कारण इस युग में बाहर के लोग इसे कर्णाटक कहने लगे थे। श्रंग्रेज़ी की श्रन्धी नकल से यह गलती श्राज भी जारी है।

श्रीरंगजेंब कन्दहार से सीधा दक्लिन के शासन पर भेजा गया (१६५३ ई॰)। उसके श्राने से दिक्खन के मुगल सूत्रों में फिर सुब्यवस्था श्रा गई। उसने गोलकंडा पर एकदम चढाई कर उसे घेर लिया ख्रीर भारी हरजाना ले कर सन्धि की (१६५६ ई०)। मीर जुमला शाहजहाँ की सेवा में त्राया, ऋौर उसकी तमिळ जागीर भी मुगल साम्राज्य के ग्रान्तर्गत हुई । उसी बरस मुहम्मद श्रादिलशाह की मृत्यु होने से बीजापुर में गोलमाल होने लगा। श्रीरंगजेब जब गोलकुंडा घेरे हुए था, तभी शिवाजी ने रत्नागिरि तक सब कोंकण जीत लिया था। ग्रौरंगज़ेव ने ग्रव बीजापुर पर चढ़ाई की (१६५७ ई०) तो शिवाजी ने बीजापुर से सहयोग कर मुगलों के जुन्नर गढ़ में एकाएक घुस कर उसे लूट लिया, श्रौर श्रहमदनगर तक धावे मारते हुए उत्तरी रास्ते बन्द कर दिये । त्र्यौरंगज़ेब बीजापुर तक न बढ़ सका त्र्यौर सीमान्त के गढ़—बिदर कल्याण परेन्दा-ले कर सन्धि कर ली। उस सन्धि से उत्तरी कोंकण, जो शिवाजी की जागीर था, मुगल साम्राज्य के हिस्से में ऋा गया। इसी काल शाहजहाँ की बीमारी की खबर ऋाई ऋौर ऋौरंगज़ेव उत्तर को बढ़ा । मीर जुमला को दक्खिन में छोड़ते हुए उसने उसे सावधान किया कि "एक कुत्ते का बच्चा मौके की ताक में है।"

\$ १९. मुगल साम्राज्य का वैभव — शाहजहाँ के प्रशासन में सुगल साम्राज्य का वैभव खूब चमका । उसे देख कर विदेशी चिकत होते थे। शाहजहाँ ने तख्त-ताउस (मोर चौकी) श्रौर ताजमहल बनवाये। ताजमहल में उसने श्रपनी सुन्दरी श्रौर साध्वी स्त्री मुमताजमहल की स्मृति श्रमर की। उसकी श्रम्य रचनाश्रों में श्रागरे के किले की मोती मसजिद तथा श्राधुनिक दिल्ली शहर उर्फ शाहजहाँनाबाद प्रसिद्ध हैं।

मुगल साम्राज्य के जागीरदार श्रीर मनसबदार भी बड़े समृद्ध थे। मन-

सबदारों को बड़ी तनखाहें मिलती थीं, किन्तु उनकी मृत्य के बाद उनकी सब सम्पत्ति का वारिस बादशाह होता था, इससे वे ऋपनी कमाई ख़ले हाथों खर्चते थे। बादशाह और उन भी ऐयाशी के कारण प्रजा का धन फिर प्रजा के पास लौट त्राता था। देश के कारीगर उससे लाभ उठाते थे। बांदशाह ग्रीर प्रान्तीय सुवेदारों के अनेक कारखाने देश के कारीगरों का बड़ा सहारा थे। बादशाह को प्रजा के सुख-दुःख का ध्यान रहता था। १६३०-



ध्यान रहता था। ८५२०- शाउजहाँ तख्त-नाउस पर—समकालीन चित्र ३१ ई० में गुजरात खान- [रीयशील्ड-संबद, परिस; पर्सा बीन के ब्रन्थ से]

देश श्रीर दिक्खन में दुर्भिन्न पड़ा। शाइजहाँ ने तब उन प्रान्तों के लगान में बहुत भी छूट कर दी श्रीर श्रमाज मुफ्त बँटवाया।

देश की कारीगरी का टल्जेख करते हुए यह याद रखना चाहिए कि युरोपी राष्ट्रों से भारतीय अब ज्ञानचेत्र में पिछड़ रहे थे। जहाजरानी और सामुद्रिक व्यापार में, भूमंडल के ज्ञान में तथा तोपें बनाने और चलाने की कला में युरोपी राष्ट्र अब भारतीयों से आगे बढ़ गये थे। गोवा में पुर्तगाली पुस्तकें छापते थे, पर भारतीयों को कभी उनसे यह शिल्प सीखने की न स्भी। पिछ्ठम से कुछ नये व्यसन और रोग भी इस युग में आये। सन्

१६०५ में बीजापुर में पहलेपहल पुर्तगाली तमाखू लाये, जिसको युरोप वालों ने श्रमरीका में पाया था। १६१६ ई० में पंजाब में श्रीर १६१८-१६ ई० में दिल्ली श्रागरा में महामारी या प्लेग पिन्छम से श्राई।

स्थापत्य चित्रकला ,संगीत ग्रौर साहित्य के लिए यह समृद्धि का युग था तो भी इस युग के देशी भाषात्रों के साहित्य में काव्य के ग्रातिरिक्त कुछ न

था, ग्रीर काव्य भी भक्तों के उद्गारों के सिवाय प्रायः सब कृत्रिम शैजी के थे। हिन<u>दी कवि</u> बिहारी ( १६०२-६३ ई० ) की 'सतसई' में म्गल बैभव युग की ऐयाशी का पूरा प्रतिविम्ब है। इस युग के भक्त कवियों में श्रेष्ठ थे महाराष्ट्र के तुकाराम (१६०७ -४६ ई०) ग्रीर समर्थ रामदास (१६०८-८१ ई०)। तुकाराम के कीर्तनों में शिवाजी शामिल होता था ग्रीर



मोती मस्जिद, श्रागरा

रामदास तो शिवाजी का गुरु ही था । पर भक्तों सन्तों की वाणियाँ हृदय को भले ही उठातीं, ज्ञानचत्तुत्रों की न जगाती थीं।

भारतीय राज्यों के इतिहास सब फारसी में ही लिखे जाते रहे। असम

के बुरंजी नामक इतिहास प्रन्थ [ ८,८९७ ] अब असमिया में लिखे जाने लगे । उनकी शैली जानदार है ।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. श्रकबर की चलाई शासनपद्धति का संद्वेप से विवरण दीजिए।
- २. मनसबदार का क्या श्रर्थ है ? मनसबदार-पद्धति क्या थी ?
- ३. श्रकबर के साम्राज्य में कौन कौन से सूबे थे ? शाहजहाँ के काल तक श्रौर कौन से सूबे बने ?
  - ४. श्रकबर की धर्मसम्बन्धी नीति क्या थी ? उसे उसने कैसे चरितार्थ किया ?
- ४. श्रकबर श्रीर उसके वंशजों की श्रपने साम्राज्य को किन दिशाश्रों में बढ़ाने की श्राकांचा बनी रही ? १५७६ ई० से १६५७ ई० तक मुगल साम्राज्य की सीमाश्रों में घट-बढ़ किस प्रकार हुई ?
- ६. चित्रकला की राजपूत कलम श्रौर मुगल कलम का विकास कब कैसे हुत्रा ? उनकी विशेषताएँ क्या हैं ?
  - ७. श्रकबर काल तक के सिक्ख गुरुश्रों का चरित संज्ञेप से लिखिए।
- ्र जहाँगीर श्रीर शाहजहाँ के प्रशासन में दिक्खनी श्रीर पूरवी बंगाल की जनता की क्या चिन्ता रहती थी ? क्यों ?
- ६. निम्नलिखित का परिचय दीजिए (१) तुलसीदास (२) रहीम (३) रागा श्रमरसिंह (४) चम्पतराय (५) मिलिक श्रम्बर (६) जुमारसिंह (७) गुरु हरगोविन्द (६) शाहजी भोंसले (६) फतहपुर सीकरी (१०) चन्द्रगिरि (११) मीर जुमला (१२) समर्थ रामदास ।
- १०. निम्नलिखित पर टिप्पग्गी लिखिए (१) जहाँगीर-शाहजहाँ के प्रशासन में कन्दहार की लड़ाइयाँ (२) भारतीय समुद्र में पिच्छम युरोपी लोगों का प्रभाव स्थापित होना (३) शिवाजी का पहला (१६५० ई० तक का) चरित।
- ११. सत्रहवीं शताब्दी उत्तरार्ध में तमिळनाड पर ग्राधिपत्य जमाने के लिए किन किन शक्तियों में किस प्रकार संघर्ष चला, स्पष्ट कीजिए।
- 9२. श्रकबर जहाँगीर श्रीर शाहजहाँ की बनवाई कीन कीन सी इमारतें प्रसिद्ध हैं ? वे कहाँ कहाँ हैं ?
  - १३. मुगल युग में भारतीय युरोपियों से किन बातों में पिछड़ गये थे ?

#### अध्याय प्र

# शिवाजी श्रीर श्रीरंगज़ेब

( १६५८-१७०७ ई० )

§ १. गद्दी के लिए भ्रातृ-युद्ध-शाहजहाँ की बीमारी की खबर से चारों तरफ ग्रव्यवस्था फैलने लगी। ग्रसम के ग्रहोम राजा जयध्वज ने कामरूप श्रीर गौहाटी ले लिये। कोचिबहार के राजा प्राणनारायण ने उत्तरी बंगाल पर धावे मारे । बंगाल में शुजा ने मुक्ट धारण कर बनारस पर चढ़ाई की । गुजरात में उसके भाई मुराद ने भी अपने को बादशाह घोषित कर सूरत नगर को लूट लिया। ब्रौरंगज़ेव ने नर्मदा के घाट ऐसे रोके कि उसकी तैयारी की कोई खबर उस पार न जा सके । बादशाह ने सब राजकाज दाराशिकोह को सौंव रक्ला था। दारा ने शुजा के खिलाफ अपने बेटे सुलेमानशिकोह को भेजा अपर मुराद के खिलाफ मारवाड़ के राजा जसवन्तिसिंह को। श्रीरंगज़ेब मुराद से मिल गया । जसवन्त के पास दोनों से लड़ने की शक्ति न थी । उज्जैन के पास धर्मट में वह हार कर भागा। सुलेमान शुजा को हरा कर मुंगेर भगा चुका था कि उसने धर्मट की हार की खबर सुनी । उसके बाद श्रौरंगज़ेब ने चम्बल पार कर सामृगढ पर दारा को हराया श्रौर श्रागरे को घेर कर किले से जमना का रास्ता काट दिया । उसके बूढ़े बाप को पानी के लिए गिड़गिड़ाते हुए किला सौंप कर कैदी बनना पड़ा । दारा दिल्ली से पंजाब की ख्रोर भागा । मथुरा के पास श्रीरंगज़ेंब ने मुराद को शराब पिला कर कैंद्र कर लिया श्रीर दिल्ली में श्रपने को बादशाह घोषित किया। दारा का पीछा कर उसने उसे पंजाब से सिन्ध ऋौर सिन्ध से कच्छ भगा दिया।

शुजा श्रपने पिता को कैद से छुड़ाने को बढ़ा। दारा ने श्रपने मित्रों को उसकी मदद करने को लिखा। पंजाब से श्रीरंगज़े ब शुजा के मुकाबले को लौटा। इलाहाबाद के पिन्छम खजवा पर दोनों का सामना हुआ। शुजा हार कर बंगाल की तरफ भागा। श्रीरंगज़े ब ने मीर जुमला को उसका पीछा करने भेजा। सुलेमान ने श्रीनगर (गढ़वाल) के राजा के यहाँ शरण ली। उधर गुजरात में श्रीरंगज़े ब

के ससुर शाहनवाज ने दारा को शरण दी श्रीर जसवन्तिसंह ने उसे श्रजमेर श्राने को कहा। खजवा से श्रीरंगजेंब उधर लौटा। श्रजमेर के पास दोराई में लड़ाई हुई, जहाँ शाहनवाज मारा गया श्रीर दारा फिर हार कर भागा। राजा जयिंस्ह कछवाहा उसके पीछे भेजा गया। दर्ग बोलान के पास एक पठान ने दारा को पकड़ा दिया। सुलेमान की खातिर गढ़वाल के राजा पृथ्वीसिंह पर चढ़ाई की गई, पर वेकार। तब जयिंसह ने पृथ्वीसिंह के बेटे को रिश्वत दे कर सुलेमान को पकड़वा लिया। शुजा को श्रराकान भागना पड़ा, जहाँ उसका श्रन्त हुश्रा। श्रीरंगजेंब का बेटा मुहम्मद सुल्तान शुजा से मिल गया था; वह पकड़ा गया श्रोर श्रपने बाव की कैद में मरा। दारा मुराद श्रीर सुलेमान भी मारे गये।

§ २. चम्पतराय का बिलदान — ग्रीरंगज़ेंच ग्रालमगीर नाम से गद्दी पर बैठा ग्रीर उसने उन प्रान्तों में शान्ति स्थापित की जिनमें भ्रातृ युद्ध के वक्त ग्रव्यवस्था मच गई थी। मथुरा के पास जाट किसानों के नेता नन्दराम ने लगान देना बन्द कर दिया था। उसे ग्रव दवना पड़ा। चम्पतराय बुन्देले [ ६,४ § १३ ] ने मालवे के रास्ते रोक लिये थे। उसके खिलाफ दितया ग्रीर ग्रीरखा के बुन्देले राजा मेजे गये। धीरता से लड़ते हुए ग्रीर ग्रानेक विपत्ति में केलते हुए चम्पत ग्रीर उसकी स्त्री कालीकुमारी ने मालवे में प्राण दिये (१६-६१ ई०)। उनका वेटा छत्रसाल बच कर भाग गया। सिक्ख गुरु हरगोविन्द [ ६,४ § ६ ७, १३ ] के पोते हरराय ने दारा की मदद की थी। उसे सफाई देने को बुलाया गया; उसने ग्रयने बेटे रामराय को मेजा। रामराय ने दरबार में चापलूसी से काम लिया, तब हरराय ने ग्रयनी मृत्यु से पहले छोटे बेटे को उत्तराधिकारी बनाया। वह बालक दिल्ली बुलाया गया ग्रीर वहीं चेचक की बोमारी से मर गया। तब हरराय का चचा ग्रर्थात् हरगोविन्द का दूसरा वेटा तेगबहादुर सिक्खों का गुरु बना (१६६४ ई०)।

§ 3. शिवाजी के खिलाफ अफजलखाँ और शाइस्ताखाँ— श्रौरंगजें ब के लौट जाने पर बीजापुर सरकार ने शिवाजी को कुचलने का निश्चय किया। सेनापित श्रफजलखाँ बड़ी सेना के साथ पिठ्ठम भेजा गया। उसने शिवाजी को श्रपने पास हाजिर होने का हुक्म भेजा। शिवाजी के मन्त्रियों ने श्रधीनता मानने की सलाह दी, पर जीजाबाई ने वह सलाह न मानी। प्रतापगढ़ के पहाड़ी गढ़ के नीचे दोनों का मिलना तय हुआ। अफजल ने शिवाजी को छाती लगाते हुए उसका गला घोंट कर छुरी मारनी चाही, तब शिवाजी ने अपने हाथ और श्रास्तीन में छिपाये बघनखे और बिछुए से उसका पेट फाड़ दिया (१६५६ ई०)। छिपे हुए मावलियों ने बीजापुरी फौज को तहसनहस कर दिया। तब शिवाजी ने दिक्खनी कोंकण कोल्हापुर जिला और पन्हाला गढ़ जीत लिये।

मीर जुमला के बाद शाइस्ताखाँ दिक्खन में मुगल सूबेदार बन कर आया था। अब उसने और बीजापुर के शाह ने मिल कर शिवाजी को दबाना तय किया। शाइस्ताखाँ और उसके साथी राजा जसवन्तिसंह ने, जो अब औरंगज़ें ब की सेवा में आ गया था, उत्तरी कोंकण के अतिरिक्त शिवाजी की असल जागीर पूना भी दखल कर ली। उधर बीजापुर के अली आदिलशाह ने दिक्खनी इताके छीन कर शिवाजी को पन्हाला गढ़ में घरना चाहा (१६६० ई०)। शिवाजी पन्हाले से निकल गया। उसके विश्वस्त साथी बाजी प्रभु ने अपनी जान दे कर बीजापुरी फीज का राहता तब तक छुँके रक्खा जब तक शिवाजी विशालगढ़ न पहुँच गया। बीजापुरी पन्हाले से आगो न बढ़ सके। अब शिवाजी के पास वही थोड़ा सा इलाका बचा रह गया।

शाइस्तालाँ श्रीर जसवन्तसिंह ने पूने में छावनी डाल दी। शिवाजी एक रात श्रपने चुने साथियों के साथ उस छावनी में जा घुसा, श्रीर ठीक शाइस्आलाँ के मकान में पहुँच कर मारकाट शुरू कर दी (१६६३ ई०)। शाइस्तालाँ खिड़की से निकल भागा। इससे पहले कि उसकी सेना सँभले, शिवाजी भी निकल गया। शाइस्तालाँ तब पूने में जसवन्तसिंह को छोड़ स्वयं श्रीरंगाबाद चला गया। उधर बीजापुर के सुल्तान से शिवाजी ने दक्खिनी कोंकग् (रत्नागिर) श्रीर उत्तरी कनाडा तट जीत लिये।

उत्तरी कोंकण को वापिस ले कर दूसरे बरस शिवाजी ने स्रत पर चट्टाई की (जनवरी १६६४ ई०)। वह मुगल साम्राज्य का सबसे समृद्ध बन्दरगाह था। मुगल फीज गढ़ में जा छिपी। चार दिन में एक करोड़ रुपया ले कर शिवाजी लौट गया। फिर बरसात में उसने श्रहमदनगर को श्रीर उसी जाड़े में कर्णाटक के समृद्ध नगर हुवली श्रीर कारवार को लूटा।

§ ४. चटगाँव का विजय — शुजा को श्रराकान भगाने के बाद मीर जुमला ने कोचबिहार कामरूप श्रीर श्रसम पर चढ़ाइयाँ कीं। वहाँ से लौट कर उसकी मृत्यु हुई (१६६३ ई०)। तब शाइस्तखाँ दिक्खन से बंगाल भेजा गया। बंगाल में उसने खूब नेकनामी कमाई। चटगाँव को जीत कर १६६६ ई० में उसने पुर्तगाली श्रीर श्रराकानी चांचियों का श्रद्धा तोड़ दिया। सारे बंगाल में इसपर खुशियाँ मनाई गईं। श्रागे २१ बरस तक शाइस्ताखाँ के न्यायपूर्ण शासन में बंगाल ने मुगल साम्राज्य का पूरा वैभव देखा।

\$4. शिवाजी का कैद होना और भागना—दिक्खन में शाइस्ताखाँ और जसवन्तिसिंह की जगह शाहजादा मुग्रज्जम श्रीर जयिंह कछवाहा को भेजा गया। जयिंह ने शिवाजी के सब शत्रश्रों को मिलाया श्रीर पूने के चारों तरफ उसके इलाके उजाइना शुरू किया। फिर उसने पुरन्दर गढ़ पर चढ़ाई की। शिवाजी कनाडा से लौट श्राया, पर पुरन्दर का घेरा न उठा सका। तब उसने जयिंह से भेंट कर सिंध की बात शुरू की, श्रीर श्रपने ३५ गढ़ों में से २३ दे कर दिखन में बादशाह की सेवा करना स्वीकार किया।

श्रव शिवाजी श्रीर जयसिंह मिल कर बीजापुर की चढ़ाई पर चले; पर वहाँ से विफल लौटे । जयसिंह की सलाह से शिवाजी ने श्रागरे जाना तय किया । इस बहाने उसे मुगल बादशाहत तथा उत्तर भारत की हालत श्रपनी श्राँखों देखने का मौका मिला । श्रपने पीछे शासनसूत्र जीजाबाई को सौं। कर वह श्रागरा गया । जयसिंह के बेटे रामसिंह ने उसे श्रीरंगज़ेव के दरबार में पेश किया (१२-५-१६६६ ई०)। लेकिन दरबारियों का सा बरताव शिवाजी से न बन पड़ा । श्रीरंगज़ेव ने उसे कैद में डाल दिया । तीन महीने पीछे मिठाई के टोकरे में श्रपने को छिपा कर वह उस कैद से निकल भागा, श्रीर भेस बदल कर मथुरा प्रयाग बुन्देलखंड गोडवाने के रास्ते महाराष्ट्र पहुँचा। दूसरे वर्ष

<sup>†</sup> राजस्थानी गुजराती श्रौर मराठी में जलडकैत के लिए चांचिया शब्द चलता है। वह शब्द मुगल-मराठा युग का ही है। सुराष्ट्र समुद्रतट के चाँच नामक गाँव के लोग इस धन्दे में श्रगुश्रा थे। यह शब्द उस गाँव के नाम का टिकाऊ स्मारक है।

दक्खिन से लौटते हुए बुरहानपुर में जयसिंह मर गया।

शिवाजी का भागना मुगल वैभव युग के अन्त का सूचक था। पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद से सो वरस तक मुगल बादशाहत का गौरव बढ़ता ही गया था। मुगलों के शस्त्र तब अजेय सममें जाते थे और उनके साम्राज्य की सीमाएँ अनुल्लंघनीय। शिवाजी ने उस धाक को तोड़ दिया। औरंगजेब जैसे पराक्रमी प्रतिभाशाली और दृढ व्यक्ति के गद्दी पर बैठने पर यह आशा की गई थी कि साम्राज्य का वैभव और बढ़ेगा। बेशक साम्राज्य की सीमाएँ औरंगजेब ने बहुत बढ़ा दीं। पर उसकी आँखों के सामने ही वह साम्राज्य वोदा और दिवालिया हो गया। विरोधी शक्तियाँ अब इतनी जाग उठीं कि औरंगजेब भी उनसे लड़ते लड़ते चूर हो गया। एक अंश तक उसकी अपनी धर्मान्धता उन विरोधी शक्तियों को जगाने और भड़काने का कारण थी; किन्तु चम्पतराय और शिवाजी की स्वाधीनता चेष्टा औरंगजेब के राज्य से पहले प्रकट हो चुकी थी।

सन् १६६६ ई० में ही कैदी शाहजहाँ का देहान्त हुआ।

\$ द. असम का स्वतन्त्र होना—मुगल साम्राज्य के इतिहास का यह नया पन्ना खुलते ही सीमान्तों की अशान्ति और औरंगज़ व की हिन्दू-विरोधी नीति प्रकट हुई । शिवाजी दिक्खन पहुँच कर अपनी तैयारी में लग गया, इससे दिक्खनी सीमान्त पर फिलहाल शान्ति रही । किन्तु ग्रहोम राजा चकथ्वज ने धुबड़ी तक समूचा असम वापिस ले लिया (१६६७ ई०)। राजा रामसिंह कछावाहा को उसके खिलाफ भेजा गया, पर वह त्याठ वरस के निरन्तर युद्धों के बाद अन्त में विफल लौटा। तब साम्राज्य के अधिकारियों ने रिश्वत दे कर गौहाटी पर कब्जा कर लिया; पर राजा गदाधरसिंह ने उसे वापिस ले लिया और साथ ही कामक्ष्य भी छीन लिया (१६८१ ई०)। यह स्थिति अन्त तक बनी रही।

\$9. पठानों का संघर्ष—उत्तरपिन्छमी सीमान्त पर भी वैसी ही दशा रही । पुराने जमाने में काबुल नदी के काँठे में श्रीर उसके उत्तर पठान लोग न रहते थे । बाबर ने जब स्वात श्रीर बाजौर जीता, तभी यूसुफजई पठान पहले-पहल कन्दहार से स्वात काँठे में श्राये थे । श्रव वे सिन्ध पार कर पखली (श्राजकल का हजारा जिला) दखल करने लगे । इस प्रवास के सिलसिले में

उन्होंने काबुल पेशावर श्रीर श्रटक में लूट मचा दी। तीन बरस की चढ़ाइयों के बाद मुगल सरकार उन्हें सिन्ध के पूरव से निकाल सकी। उसी प्रसंग में राजा जसवन्तिसिंह को जमरूद का थानेदार नियत किया गया।

किन्तु पठानों श्रीर मुगलों में बाबर के काल से श्रस्थिवर चला श्राता था। सन् १६७२ में श्रकमल के नेतृत्व में श्रफरीदी उठ उड़े हुए। उन्होंने मीर जुमला के बेटे से, जो काबुल की स्वेदारी पर जाता था, दो करोड़ रुप्या लूट लिया, श्रीर खैबर का शस्ता बन्द कर दिया। खटक पठानों का नेता खुशालखाँ नामक किव था। वह भी श्रकमल से जा मिला श्रीर कन्दहार से श्रटक तक सब पठान विद्रोह में शामिल हो गये। शाहजादा श्रक्षर को कोहाट के रास्ते काबुल मेजा गया। श्रागरखाँ तुर्क श्रीर जसवन्ति हैं को कई घमासान लड़ाइयाँ लड़नी पड़ीं। श्रीरंगज़ेब स्वयं हसन-श्रब्दाल (शवलिंडी श्रीर श्रटक के बीच) तक श्राया। पाँच वर्ष बाद पठानों को घूँस दे कर खैबर का रास्ता खुलवाया गया। तब श्रमीरखाँ को काबुल की स्वेदारी दी गई। वह पठान फिरकों को एक दूसरे के खिलाफ उभाइने में सिद्धहस्त था। इस नीति से उसने २१ वर्ष तक शासन किया (१६७७-६८ ई०)। इस बीच श्रकमल मर गया श्रीर खुशाल को उसके बेटे ही ने पकड़वा दिया (१६६० ई०)।

- § ८. शिवाजी की शासन-व्यवस्था—शिवाजी ने तीन वर्ष मुगलों से शान्ति रक्खी। शाहजादा मुक्रज्जम श्रव दक्खिन का स्वेदार था। शिवाजी ने श्रपने बेटे सम्भाजी श्रोर सेनापित प्रतापराव गूजर को उसके दरबार में रक्खा। साथ ही इस बीच उसने एक बार पुर्तगालियों से गोवा छीनने की विफल चेष्टा की तथा श्रपने 'स्वराज्य' का सुप्रबन्ध करने पर ध्यान लगाया। उसकी शासन व्यवस्था में निम्नलिखित विशेषताएँ थीं—
- (१) लगान बसूलने वाले ठेकेंदारों को हटा कर उसने क्रुपकों के साथ राज्य का सीधा सम्बन्ध कर दिया।
- (२) सैनिक और मुल्की कर्मचारियों का कार्य बहुत अंश तक अलग अलग कर दिया और कर की बस्ली तथा देश-प्रबन्ध मुल्की कर्मचारियों को सौंप दिया।

- (३) कर्मचारियों को जागीर के बजाय नकद वेतन देने का प्रबन्ध किया।
- (४) ऋष्ट प्रधान नाम की मन्त्रियों की समिति स्थापित की। इसका काम राजा को परामर्श देना था तथा इसका मुख्यिया पेशवा कहलाता था।
  - (५) सुनियन्त्रित सेना ऋौर गढ़ों की सुश्दंखल व्यवस्था की।
- (६) श्रपने शासन में उदार धार्मिक नीति से काम लिया। लूट के वक्त भी शिवाजी की सेना को सख्त ताकीद रहती कि बच्चों श्रीर स्त्रियों को कभी न पकड़ें, श्रीर मन्दिरों मस्जिदों तथा धर्मपुस्तकों को कभी न बिगाड़ें।
- (७) "स्वराज्य" के बाहर दिक्खन के "मुगलाई" इलाकों से "चौथ" श्रीर "सरदेशमुखी" तलब की । चौथ श्रर्थात् मालगुजारी की चौथाई माँगने में उसकी यह युक्ति होती थी कि "तुम्हारे बादशाह ने मुक्ते श्रपने राष्ट्र की रज्ञा के लिए सेना रखने को बाधित किया है । उसका खर्चा तुम्हें देना होगा।" चौथ न देने वालों को लूटा जाता, देने वालों की रज्ञा का भार लिया जाता। वह एक किस्म का खिराज था। जमीन के जमींदार देशमुख या वतनदार का मालगुजारी में १०% हिस्सा सरदेशमुखी कहलाता था। यह लगान वसूल करने की जिम्मेदारी के बदले में था। इस प्रकार शिवाजी का दावा था कि वह सारे दिक्खन की मालगुजारी स्वयं वसूल करेगा श्रीर उसकी रज्ञा का जिम्मा श्रपने ऊपर लेगा।
- \$ ९. श्रोरंगज़ंब की धर्मान्ध नीति श्रोरंगज़ेब श्रपनी धर्मान्धता का प्रमाण पहले ही दे चुका था। प्रसिद्ध सन्त मियाँमीर के शिष्य शाह-मुहम्मद को बुला कर उसने डाँटा, तथा सरमद नीमक सूफी को फाँसी दी थी। श्रब उसकी नीति उग्र रूप में प्रकट हुई। विकी के माल पर २ है % चुंगी लगती थी। हिन्दु श्रों पर उसने वह चुंगी ५ % कर दी। बाद में मुसलमानों के माल पर से महसूल विलक्षल उटा दिया। मुसलमान बनने वालों को सरकारी श्रोहदे तरकी कैंद्र की माफी श्रादि रूप में भी रिश्वत देना शुरू किया। दिल्ली श्रीर श्रन्य बहे शहरों में संगीत बन्द करा दिया। शहरों में होली दिवाली श्रीर मुहर्भ के जुत्सू निकालना तथा स्त्रियों का कर्ज पूजना रोका। काफिरों के मन्दिर श्रीर विद्यालय दाने का हुक्म निकाला (१६६६ ई०)। उसके बाद सब हिन्दू पेशकारों श्रीर

दीवानों को राजकीय सेवा से निकालने का हुक्म दिया; पर पीछे त्राधे पद हिन्दुं स्त्रों को देने पड़े । मूर्तिपूजा रोकने का फरमान निकाला। स्रन्त में स्त्रौरंग- जोब ने गैर-मुस्लिमों पर फिर से जिज्ञया लगा दिया (१६७६ ई०)। जिज्ञया मुंडं-कर था, इसलिए गरीबों पर उसका बोक स्त्रिधक पड़ता था।

\$१०. गोकला जाट सतनामी और तेगबहादुर—श्रीरंगज़ ब के हुक्म से मथुरा में मन्दिर तोड़े गये तो गोकला जाट के नेतृत्व में वहाँ के किसान बिगड़ उठे (१६६६ ई०)। मथुरा का फ़ौजदार उनसे लड़ता हुआ मारा गया। दोश्राब श्रीर आगरे तक बलवा फैल गया, जिसे दबाने के लिए बादशाह को स्वयं जाना पड़ा। अन्त में तोपों के मुकाबले में जाट हारे। गोकला कैंद हुआ और मारा गया।

उज्जैन में जो शाही कर्मचारी मिन्दर तोड़ने गये उन्हें प्रजा ने मार डाला । श्रोरछा में उन्हें बुन्देलों ने मार भगाया । दिल्ली के पिन्छम नारनौल जिला सतनामी पन्थ का केन्द्र था । वह पन्थ राजपूत बिनये इत्यादि सभी जातों के मिश्रण से बना था । १६७२ ई० में सतनामी विद्रोह कर दिल्ली के पास तक जा पहुँचे । श्रान्त में तोपों श्रीर बड़ी सेना के मुकाबले में वे परास्त हुए।

तेगबहादुर सिक्लों का गुरु बना [ ऊपर § २ ] तो श्रीरंगज़ेंब ने उसे दिल्ली बुलाया | वहाँ से राजा रामिसह उसे श्रसम ले गया | श्रसम से लौट कर गुरु ने पंजाब में फिर छेड़ छाड़ शुरू कर दी श्रीर कश्मीर के हिन्दुशों को उत्साहित किया कि मुसलमान न बनें | बादशाह ने तेगबहादुर को दिल्ली बुला कर मुसलमान होने या सिर देने को कहा | तेगबहादुर ने सिर दे दिया (१६७५ ई०) | दिल्ली का सीसगंज गुरद्वारा उस घटना का स्मारक है |

§ ११. शिवाजी का अभिषेक—सन् १६७० से शिवाजी ने फिर युद्ध छेड़ दिया। पुरन्दर की सिन्ध के अनुसार जो गढ़ उसने मुगलों को दे दिये थे, उन्हें एक एक करके फिर छीन लिया। उसने सूरत को फिर लूटा और बराड तथा बागलान (नासिक और सूरत के बीच के पहाड़ी प्रदेश) पर चढ़ाई कर साल्हेर का गढ़ ले लिया (१६७० ई०)। सन् १६७१ के अन्त में बहादुरलाँ को दिक्खन का सुबेदार बना कर भेजा गया। दिलेरलाँ पठान उसका सहायक

था। उन्हें कोई स्थायी सफलता न हुई। शिवाजी ने बागलान का दूसरा बड़ा गढ़ मुल्हेर भी ले लिया। उसके बाद उसने सूरत के ठीक दिक्खन का कोंकरण का प्रदेश—कोलवन—श्रीर नासिक जिले का कुछ श्रंश भी दखल कर लिया (१६७२ ई०)। फिर बराड श्रीर तेलंगाना तक कई धावे मारे। सन् १६७२ से १६७७ तक शिवाजी मुगल इलाकों पर बराबर धावे मारता रहा। बहादुरखाँ श्रीर दिलेरखाँ ने उसे कोई नया इलाका दखल न करने दिया, पर वे उसके धावे न रोक पाते। १६७२ ई० में बोजापुर का श्राली श्रादिलशाह मर गया। तब शिवाजी ने दिक्खन बढ़ कर पन्हाला श्रीर सातारा ले लिये, तथा हुवली श्रीर कनाडा पर भी धावे मारे।

सन् १६७४ के शुरू में दिलेखाँ ने कोंकण पर तथा बीजापुरियों ने पन्हाला श्रीर सातारा पर एक साथ चढ़ाई की, पर बेकार । तभी दिलेखाँ को खपने पठान भाइयों से लड़ने के लिए उत्तरी सीमान्त पर बुला लिया गया। तब शिवाजी ने रायगढ़ में श्रपना श्रभिषेक कराया श्रीर वह शिव छत्रपति कहलाने लगा। श्रव वह विद्रोही सरदार न रह कर स्वतन्त्र राजा हो गया। श्रभिषेक के एक महीना पीछे उसने बहादुरखाँ की छावनी पर धावा मार कर एक करोड़ रुपया लूट लिया। दूसरे बरस बहादुरखाँ को सिंध की बातों में बहका कर उसने बीजापुर से फोंडा (गोवा के पास) का गढ़ कोल्हापुर श्रीर कनाडा का तट (कारवार श्रंकोला) छीन लिये। तभी बेदनूर की रानी ने शिवाजी की श्रधीनता मान वार्षिक कर देना शुरू किया।

\$१२. शिवाजी की तिमळ चढ़ाई—तांजोर में शाहजी की जागीर उसके छोटे बेटे व्यंकोजी को मिली थी । उसका मन्त्री रघुनाथ नारायण हनुमन्ते था । हनुमन्ते व्यंकोजी को छोड़ कर शिवाजी की तरफ चला आया, और रास्ते में गोलकुंडा के वजीर मदन्न पण्डित से मिला । उनकी योजना के अनुसार कुतुबशाह ने मुगलों के बजाय शिवाजी को एक लाख होन (सोने के सिक्का) वार्षिक कर देना कबूल करके गोलकुंडा की रहा का भार सौंप दिया (१६७६ ई०)। शिवाजी का दून प्रह्वाद नीराजी गोलकुंडा में रक्खा गया।

बहादुरखाँ श्रव बीजापुर को दबाने में लगा था, श्रीर शिवाजी को भी



शिवाजी मीर मुहम्मद कृत १६८६ ई० से पहले का चित्र जो श्रब पैरिस के राष्ट्रीय पुस्तकालय में है ।

दूर जाना था, इसलिए दोनों ने समभौता कर लिया । महाराष्ट्र का राष्य कार्य पेशावा मोरो पिंगले को सौंप कर सन् १६७७ के शुरू में शिवाजी ने रायगढ़ से सीधे हैदराबाद की त्रोर प्रस्थान किया । वहाँ उसका खूब स्वागत किया गया । कुतुबशाह ने पाँच हजार सेना तोपलाना तथा चढ़ाई का तमाम लर्चा दे कर



सेनापति श्र**क्कत्र**-समकालीन श्रोलन्देज चित्र [ भा० पु० वि० ]

उसे विदाई दी। कृष्णा ग्रीर पैएणार निद्याँ पार कर शिवाजी ने तिमळनाड पर चढ़ाई की ग्रीर वेल्लूर से तांजोर की सीमा तक सब देश जीत कर महाराष्ट्र के ग्रपने नये ढंग पर उसका फौजी ग्रीर माली बन्दोबस्त किया। हनुमन्ते के हाथ में उसका प्रबन्ध छोड़ वह कर्णाटक पठार में घुसा। वहाँ कोल्हार बेंगलूर श्रिरा बेल्लारि कोप्पल ग्रीर धारवाड़ को ग्रधीन करके ग्रीर उनका एक प्रान्त बना कर वह मन्हाला जौट ग्राया (१६७८ ई०)। उसके बाद उसने पन्हाला से तुंगभद्रा तक बीजापुर का इलाका जीत कर श्रापने कन्नड श्रीर तिमळ इलाकों को महाराष्ट्र से जोड़ दिया।

इस बीच दिलेरखाँ दिक्खन लौट आया था। शिवाजी को मदद देने के दंड में उसने कुतुबशाह से एक करोड़ रुपया तलब किया, जिससे दोनों में युद्ध छिड़ा। वजीर मदन्न के भाई गोलकुंडा के सेनापित श्रक्कन ने दिलेरखाँ को हरा दिया। शिवाजी ने श्रपने नये जीते प्रदेशों में से कुतुबशाह को कुछ, भी न दिया। इससे कुतुबशाह ने उससे लड़ना चाहा, पर वह कुछ न कर सका।

शिवाजी का बड़ा बेटा सम्भाजी दुश्चरित्र था। उसके एक स्रापराध के कारण उसे पन्हाला में नज़रबन्द किया गया था। वह भाग कर दिलेखाँ से जा मिला! किन्तु कुछ काल बाद वह ऊब कर वापिस स्ना गया।

श्रीरंगज़े ब ने जब जिजया लगाया तब शिवाजी ने एक पत्र में उसका प्रतिवाद करते हुए उसे लिखा कि ऐसी श्रसिहष्णुता की नीति से श्रकबर का स्थापित किया साम्राज्य नष्ट कर लोगे। दूसरे वर्ष कुळ दिन की बीमारी के बाद एकाएक शिवाजी का देहान्त हो गया (५४४-१६८० ई०)।

\$ १३. छत्रसाल का उद्य — ग्रापने माता-पिता की मृत्यु पर छत्रसाल बुन्देला [ ऊपर § २ ] केवल ग्यारह बरस का था। ग्रापने देश में तब उसे कोई शरण न देता था। उस दशा में उसने राजा जयिंसह की सेवा स्वीकार कर ली थी। जयिंसह के साथ वह पुरन्दर ग्रीर बीजापुर गया, ग्रीर फिर दिलेरखाँ के साथ गोंडवाने की चटाई में। वहाँ से वह एक दिन ग्रापनी स्त्री कमलावती के साथ खिसक गया ग्रीर महाराष्ट्र पहुँच कर शिवाजी से मिला (१६७१ ई०)। शिवाजी ने उसे ग्रापने देश में जा कर सिर उठाने की सलाह दी। छत्रसाल तब दितया के राजा ग्रापकर्ण बुन्देले से मिला, जो मुगलों की तरफ से दिक्खन में लड़ रहा था। छत्रसाल के राष्ट्रीय विद्रोह के प्रस्ताव को ग्रापकर्ण ने पागलपन कहा ग्रीर उसे ग्राच्छा मनसन्न दिलाना चाहा। छत्रसाल ने वह मंजूर न किया। ५ सवारों ग्रार २५ पियादों की ग्रापनी सेना लिये वह बुन्देल खंड पहुँचा, ग्रीर पूरवी बुन्देलखंड को ग्राधार बना कर धामुनी जिले पर धाके मारने लगा। वहाँ के कई फीजदारों को उसने बारी बारी से हराया।

§ १४. राजस्थान का युद्ध—१६७८ ई० के अन्त में राजा जसवन्तसिंह जमरूद में ही चल बसा । उसकी कोई सन्तान न थी । श्रीरंगज़ व ने
माखाड़ राज्य को जब्त करना तय कर तुरन्त शाही फौजदार मेज दिये श्रीर
स्वयं बड़ी फौज के साथ श्रजमेर पहुँच गया । उधर जसवन्त की विधवा ने
लाहौर में पुत्र जना जिसका नाम श्रजित रक्खा गया । दुर्गादास राठोड राजपरिवार को दिल्ली ले श्राया । माखाड़ से श्रीरंगज़ व जिस दिन दिल्ली पहुँचा
(२.४-१६७६ ई०), उसी दिन उसने सारे साम्राज्य में जिजया लगा दिया ।
उसने दुर्गादास से श्रजित को तलब किया श्रीर कहा कि वह मुसलमान हो जाय
तो राज्य पाय । मुद्धी भर साथियों के साथ दुर्गादास रानियों श्रीर बालक को ले
कर निकल भागा । मुगल फौज ने तब माखाड़ पर चढ़ाई की । बादशाह ने
खुद श्रजमेर में डेरा जमाया । पुष्कर घाटी की लड़ाई में राजपूतों का भारी
संहार हुश्रा । माखाड़ के मैदान पर शाही फौज ने कब्जा कर लिया । राजपूतों
ने पहाड़ों जंगलों में शरण ली ।

मेवाड़ के राणा राजिंसह ने श्रिजित का पत्त लिया। तब श्रीरंगज़िव ने उदयपुर पर भी चढ़ाई की। राणा पहाड़ों में श्रीर श्रन्दर चला गया। शाही फीज ने चित्तीड़ को श्राधार बनाया। राजिंसिंह का श्राधार श्राडावळा की चोटी पर कुम्भलगढ़ था। उसके पिन्छम मारवाड़ में श्रीर पूरव मेवाड़ में दोनों तरफ मुगल फीजें थीं। श्रीरंगज़े ब ने तीन तरफ से राणा के केन्द्र पर चढ़ाई तय की श्रीर शाहजादा श्रक्तवर को मारवाड़ से देसूरी श्रीर फीलवाड़ा घाटियों द्वारा, शाहजादा मुझज्जम टर्फ शाहग्रालम को पूरव से राजसमुद्र के रास्ते, तथा शाहजादा श्राजम को दिखनपूरव से उदयपुर के रास्ते कुम्भलगढ़ पहुँचने का श्रादेश दिया। मुझज्जम श्रीर श्राजम एक पग भी न बढ़ सके। श्रक्तवर ने श्रपने हरावल को फीलवाड़ा तक पहुँचा दिया। श्राठ मील श्रागे कुम्भलगढ़ था। राजिंसह श्रीर दुर्गादास ने तब श्रकवर को फोड़ लिया। उन्होंने उसे समक्ताया कि तुम्हारा बाप श्रपनी धर्मान्धता से साम्राज्य को नष्ट किये डालता है, तुम श्रपनी बपौती को बचाश्रो। बात पक्की हुई, पर तभी राजिंसह का देहान्त हो गया श्रीर एक मास शोक मनाने में टल गया!

१ जनवरी सन् १६८१ को अक्रवर ने अपने को बादशाह घोषित किया। चार मुलात्रों ने त्रौरंगजेंब के खिलाफ फतवा दे दिया। पर एकाएक त्रजमेर पर टूटने के बजाय अक्रबर ने वहाँ तक पहुँचने में १५ दिन लगा दिये। इस बीच शाही फीजें वहाँ आ जुटी थीं। राजपूत सेना के निकट आने पर औरंगजेव

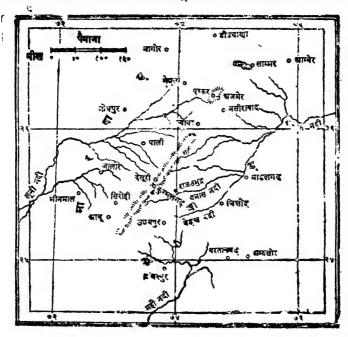

राजस्थान का युद्ध १६७६-८१ ई० नक्शा---२६

ने भूठी चिट्ठी वाली वही चाल चली जिससे शेरशाह मेड़ताँ पर जीता था। गलती मालूम होने पर दुर्गादास ने ऋकबर को शरण दी। राजस्थान में उसे सुरिक्त न जान उसने मुगल सूत्रों को चीरते हुए उसे सम्भाजी के दरबार में रायगढ पहँचा दिया।

इधर कुछ मास बाद राजिंसह के बेटे जयसिंह ने बादशाह से हार मान ली । जिजये की माँग के बदले में उसने तीन परगने सौंप दिये । मारवाड़ बाद-शाह के कब्जे में रहा।

§ १५. सम्भाजी—शिवाजी की मृत्यु के बाद श्रष्ट प्रधान ने रायगढ़ में उसके छोटे बेटे राजाराम को राजा घोषित किया था; पर सम्भाजी ने तुरन्त रायगढ़ पर चढ़ाई कर उसे कैंद्र में डाल दिया श्रौर उसके साथियों का दमन किया। उसने श्रष्ट प्रधान की परवा न की, श्रौर प्रयाग के एक कनौजिया पंडे 'कविकुलेश' को, जो मनत्र-तनत्र श्रौर कृत्या-ग्राभिचार में कुशल था, श्रपना सलाहकार बनाया। महाराष्ट्र के लोग इस कारण उससे श्रौर भी पृणा करने लगे।

मराठों श्रौर श्रकबर का मेल खतरनाक था, इसिलए राजस्थान से श्रौरंगज़ेब सीधा दिक्खन गया । उसने महाराष्ट्र के खिलाफ बीजापुर से भी मदद लेनी चाही । परन्तु बीजापुर श्रौर गोलकुंडा के शाह श्रव यह श्रमुभव करने लगे थे कि उनके राज्य यदि मुगलों के हाथ जाने से बचे हैं तो केवल मराठा राज्य की बदौलत; इसिलए उन्होंने मराठों को मदद दी।

श्रीरंगज़ेय दिक्खन पहुँचा तो सम्भाजी जंजीरा द्वीप के सिहियों से लड़ने में लगा था। एक मुगल सेना ने उत्तरी कोंकण से घुस कर कल्याण का गढ़ ले लिया (१६८२ ई०)। तब सम्भाजी जंजीरा छोड़ उधर मुड़ा श्रीर मुगलों को कोंकण से निकाल कर उसने कल्याण को घेर लिया। मुगल इलाकों पर धावे मारने ही में उसने श्रापनी रक्षा का उपाय माना, श्रीर श्रीरंगाबाद बिदर नान्देड श्रीर चाँदा तक धावे मारे। १६८३ ई० में मुगलों को कल्याण भी छोड़ना पड़ा। तब सम्भाजों ने कोंकण का विजय पूरा करने को श्राक्वर के साथ गोवा पर चढ़ाई की।

किन्तु मुगलों ने युद्ध बन्द न किया था। शाहत्र्यालम एक फौज ले कर दिक्खिनी कोंकण में घुसा, तब गोवा सम्भाजी के हाथ जाते जाते बच गया (१६८४ ई०)। उत्तरी कोंकण में भी एक मुगल पौज घुस ऋाई। इन दोनों फौजों को कोंकण से निकाल कर सम्भाजी विलास में डूब गया।

\$ १६. बीजापुर गोलकुंडा का पतन—श्रीरंगज़ेन ने श्रन यह समक लिया था कि महाराष्ट्र का दमन करने के लिए बीजापुर श्रीर गोलकुंडा को लेना श्रावश्यक है। इसलिए बीजापुर पर चढ़ाई कर घेरा डाला। मदन

पंडित ने बीजापुर को मदद भेजी; तब शाहश्रालम को गोलकुंडा पर भेजा गया। उसने हैदराबाद ले लिया। कुतुबशाह गोलकुंडा के किले में भाग गया। उससे भारी हरजाना बहुत सा इलाका तथा मदन्न श्रोर श्रकन को पदच्युत करने का वचन ले कर शाहश्रालम वापस श्राया। डेढ़ बरस तक विरे रहने के बाद इधर बीजापुर श्रोरंगजंब के हाथ श्रा गया (१६८६ ई०)। श्रक्वर तब कोंकण से ईरान चला गया।

बीजापुर के बाद गोलकुंडा की बारी छाई । कुतुवशाह ने शाहछालम से मिन्नत की कि पिछले बरस की सिन्ध के छानुसार उसे बचा रहने दिया जाय । पर उसकी कौन सुनता था ? छोरंगजेब ने इस बातचीत के छापराध में ही छापने बेटे (शाहछालम) को उसके बेटों सिहत कैद में डाल दिया ! मीर शाहाबुद्दीन नामक त्रानी सेनापित ने मेवाइ-युद्ध में बहातुरी दिखाई थी छौर फिर मराठा युद्ध में फीरोजजंग पद पाया था । शाहछालम की छानुपिस्थित में उसे गोलकुंडे का घेरा सौंपा गया । छिन्तम काल कुतुबशाह बड़ी बीरता से लड़ा। एक बरस के घोर युद्ध के बाद गोलकुंडा का पतन हुछा (१६८७ ई०)।

बीजापुर गोलकुंडा का बाँध टूटते ही शाही सेना तिमळनाड पर उमड़ पड़ी श्रीर मसुलीपट्टम से पलार नदी तक सब इलाका ले लिया। वहाँ उसे जिंजी के मराठों ने रोक दिया। उधर एक मुगल सेना फिर कोंकण भेजी गई। बदहोश सम्भाजी संगमेश्वर पर पकड़ा गया (जनवरी १६८६ ई०)। श्रीरंगजेब ने उसे श्रम्था करवा कर मरवा डाला।

\$१७. महाराष्ट्र का स्वतन्त्रता-युद्ध—महाराष्ट्र के अष्ट प्रधानों ने राजाराम को कैद से छुड़ा कर रायगढ़ में सभा की। सम्भाजी के बेटे शिवाजी २य (उर्फ शाहू) का अभिषेक किया और उसकी माँ येमूबाई के प्रस्ताव पर राजाराम को स्थानापन्न राजा बनाया। बजीर आसादखाँ के वेटे इत्तिकादखाँ ने तब रायगढ़ को आ घेरा। राजाराम वहाँ से निकल कर चला गया और रायगढ़ जीता गया। येसूबाई शाहू के साथ कैद हुई। इत्तिकाद को इसके उपहार में जुल्फिकारखाँ का पद मिला। येसूबाई के लिखने से राजाराम ने राजमुकुट धारण किया। उसने मराठा शासन का पुनःसंघटन किया, स्वयं अपने

मिन्त्रयों के साथ, जिनमें प्रह्वाद नीराजी मुख्य था, जिंजी जाना तय किया, श्रीर महाराष्ट्र की रत्ता रामचन्द्र नीलकंठ बावडेकर को, जो दस बरस शिवाजी के श्रष्ट प्रधानों में रह चुका था, शौंप कर उसे 'हक्मत-पनाह' (श्रिधनायक) पद के साथ राजा के सब श्रिधिकार दे दिये। रामचन्द्र का सचिव शंकर मल्हार था। पन्हाले से राजाराम की मंडली श्रमेक जगह बाल बाल बचती हुई जिंजी जा निकली (१६६० ई०)।

दिक्खिनी छोर के सिवाय समूचा भारत द्याब द्यौरंगज़ेब के पैरों तले था। पर तेईस बरस पहले जैसे शिवाजी उसके हाथ से निकल गया था, वैसे ही इस बार राजाराम निकल गया।

राजाराम जिंजी पहुँचा तो उसके पास न कोई भूमि थी, न कोष, न सेना । तो भी उसने अपने शासन का पुनःसंघटन किया । उसने पेशवा से भी ऊँचा 'प्रतिनिधि' नाम का नया पद बनाया और उसपर प्रह्वाद नीराजी को नियुक्त किया । जागीर न देने की शिवाजी वाली नीति अब उसने छोड़ दी और मराठा सरदारों को मुगल इलाकों में जागीरें बाँट कर उन्हें जीतने की इजाजत और प्रेरणा दी । सेनापित सन्ताजी घोरपड़े और धनाजी जादव राजाराम को जिंजी पहुँचा कर महाराष्ट्र लौट आये । जुल्फिकारखाँ ने जिंजी का घेरा डाल दिया ।

महाराष्ट्र में केवल तीन गढ़ मराठों के पास बचे थे; पर रामचन्द्र बावडेकर ने तीन श्रीर वापस ले लिये। उधर जिंजी का घेरा श्रीर कसा गया। वजीर श्रासादलाँ श्रीर शाहजादा कामबख्श भी वहाँ भेजे गये। रामचन्द्र ने महाराष्ट्र से ३० हजार सेना खड़ी कर सन्ताजी श्रीर धनाजी को उधर भेजा। सन्ताजी ने तिमळनाड में पहुँचते ही दो मुगल फौजदार पकड़ लिये श्रीर कड़प से कांची तक श्रार्थात् उत्तरी पैएणार से पालार तक सब मुगल थाने उठा कर श्रपने फौजदार बैठा दिये। जुल्फिकार को श्रपनी फौज समेटनी पड़ी श्रीर सन्ताजी ने उलटा कुछ काल उसे घेरे रक्खा (१६६२ ई०)। श्रीरंगजेब ने यह देल कर घिरी फौज को सुमुक मेजी। सन्ताजी का स्वभाव उग्र था, श्रातः राजाराम ने मुख्य सेनापित का पद धनाजी को दिया (१६६३ ई०)। इससे सन्ताजी रूठ कर महाराष्ट्र चला श्राया। इधर उसने हैदराबाद तक धावे मारे। उधर जुल्फिकार ने जिंजी को

फिर घेर लिया।

दिखन के सब सूबों में मराठों ने अपने सूबेदार कामविशदार और राहदार नियत कर दिये। कामविशदार मालगुजारी की चौथाई बसूल करते और राहदार चुंगी लेते; सूबेदार उनकी मदद के लिए ७ हजार सेना के साथ रहते थे। हर सूबे के दुर्गम स्थानों में उन्होंने गिंदृयाँ बना लीं, जहाँ वे किठनाई में शरण ले सकें। अनेक गाँवों के मुखियों ने मराठों से मिल कर मुगलों को कर देना बन्द कर दिया; अनेक मुगल हाकिम स्वयं चौथ देने लगे। स्थानीय प्रजा दुहरे हाकिमों से तंग आ कर सभी जगह मुगलों के खिलाफ लड़ने को तैयार हो गई। उत्तर भारत पर भी दिखन का प्रभाव पड़ने लगा। औरंगजेब ने जल्दी दिल्ली लौटने का इरादा छोड़ भीमा के किनारे ब्रह्मपुरी पर अपनी स्थायी छावनी डाल दी, और शाहआलम को कैद से छोड़ उत्तरपि छुमी सीमान्त की रक्षा के लिए भेजा (१६६५ ई०)।

इसी वर्ष के अन्त में सन्ताजी बीजापुर जिले में और धनाजी भीमा पर प्रकट हुआ; कई मराठे सरदार बराड और खानदेश पर टूट पड़े। धनाजी ने भीमा से जिंजी पहुँच कर वहाँ का घेरा फिर उठवा दिया। सन्ताजी ने चितलदुर्ग जिले में एक फौजदार को बड़ी सफाई से पकड़ कर और दूसरे को मार कर उनकी फौजों को कुचल दिया। मुगल फौज में उसकी ऐसी धाक जम गई कि जब कोई घोड़ा पानी पीता अटकता तो उससे कहते, 'क्यों? तुके पानी में सन्ताजी दिखाई देता है?' दक्खिन में युद्ध की प्रगति का अब यह रूप हो गया कि घटनाओं का आरम्भ सन्ताजी की ओर से होता, और मुगल नेताओं को अपनी रक्षा का दंग सोचना पड़ता। ब्रह्मपुरी के पड़ोस तक उसके दल धावे मारते।

श्रपने इन विजयों के बाद सन्ताजी जिंजी गया श्रौर उसने फिर सेनापित बनना चाहा। प्रह्वाद नीराजी श्रव मर चुका था। धनाजी श्रौर सन्ताजी श्रापस में लड़ पड़े। राजाराम ने धनाजी का पत्त लिया। धनाजी हार कर भागा; राजाराम को सन्ताजी ने पकड़ लिया श्रौर फिर उसके श्रागे हाथ जोड़ कर कहा, "मैं श्रव भी तुम्हारा सेवक हूँ!" दोनों नेताश्रों के महाराष्ट्र पहुँचने पर फिर घरेलू लड़ाई हुई। सन्ताजी के कठोर नियन्त्रण से तंग श्रा कर उसकी सेना

धनाजी से जा मिली; तब उसे अप्रकेले भागना पड़ा। पीछे उसके एक शत्रु ने बदला चुकाने के लिए उसे मार डाला (१६६७ ई०)।

उसी साल जिंजी का घेरा फिर कसा गया । तब सात साल पीछे स्नन्त को जुल्फिकार उसे ले पाया (१६६८ ई०)। इस विजय के उपहार में उसे नसरतजंग का पद मिला। किन्तु राजाराम फिर निकल गया स्नौर महाराष्ट्र में: विशालगढ़ जा पहुँचा।

श्रीरंगजेब ने श्रब महाराष्ट्र के गढ़ ले कर मराठों के दमन का श्रन्तिम यत श्रारम्भ किया। ब्रह्मपुरी में श्रपना बुंगा (श्राधार) रख कर वह मराठा गढ़ों को जोतने खुद रवाना हुश्रा (१६६६ ई०)। राजाराम ने बदले में बराड खानदेश श्रीर नर्मदा पार चढ़ाई करना तय किया। देवगढ़ के गोंड राजा ने मुसलमान हो जाने के बावजूद एक तरफ राजाराम श्रीर दूसरी तरफ छत्रसाल को गोंडवाना श्राने का निमन्त्रण दिया। पर राजाराम ने गोदावरी काँठे श्रीर बराड पर चढ़ाई की। उसे कुछ सफलता न मिली, तो भी मराठों ने इस बार नर्मदा पार तक जा कर मांडू श्रीर धामुनी को लूट लिया। उस धावे की थकान से बीमार हो राजाराम ने प्राण् त्याग दिये (१७०० ई०)।

उसकी मृत्यु से स्वतन्त्रता युद्ध में तिल भर फरक न पड़ा । उसकी रानी ताराबाई श्रपने नन्हे बच्चे को गद्दी पर बिठा कर राजकाज चलाने लगी । उसने श्रपने पित से बढ़ कर पराक्रम श्रीर दृढता दिखाई । श्रीरंगजेब एक गढ़ को जा घरता तो गढ की मराठी सेना श्ररसे तक उसका मुकाबला करती; बाहर से मराठों के धावे शाही शिविर पर होते रहते; श्रन्त में गढ़ की सेना बादशाह से भरपूर इनाम पा कर इज्जत श्रीर सामान के साथ निकल जाने का वचन ले गढ़ छोड़ देती । तब बादशाह दूसरे गढ़ पर चढ़ाई करता श्रीर मराठे दिये हुए गढ़ को फिर ले लेने की ताक में रहते । यो साढ़े पाँच बरस में बारह गढ़ बादशाह ने जीते । किन्तु महाराष्ट्र के मुख्य गढ़ ले लेने पर भी वह मराठों की शक्तिन तो इसका । सन् १७०२ में नसरतजंग को मराठा धावे मारने वालों के पीछे ६ हजार मील दौड़ना पड़ा । दूसरे बरस निमाजी शिन्दे नामक स्वतन्त्र मराठा सरदार ने बराड के फीजदार को कैद कर लिया । फिर छत्रसाल का निमन्त्रण पा उसने

नर्मदा पार की श्रीर दोनों ने मिल कर तिरोंज श्रीर मन्दसोर तक धावा मारा !



श्रीरंगजेब [ भा० क० भ०, काशी ]

नर्भदा के सब घाट रक गये श्रीर बादशाह के पास हिन्दुस्तान की डांक का श्राना बन्द हो गया । फीरोज़जंग तब निमाजी के पीछे भेजा गया श्रीर निमाजी हार कर बुन्देलखंड के रास्ते वापस भाग श्राया ।

श्रन्त में श्रीरंगजेब ने दिल्ली लौटने का निश्चय किया (१७०५ ई०)। लौटती फौज को घेरे हुए विजयोन्मत्त मराटा दल भी साथ साथ बढ़ने लगा। कभी कभी तो वे बादशाह की पालकी तक श्रा पहुँचते! बड़ी मुश्किलों से वह सवारी श्रहमदन्गर पहुँची, जहाँ श्रटासी बरस बूढ़े श्रीरंगजेब को श्रपनी 'यात्रा का श्रन्त' दिखाई पड़ने

लगा । धनाजी ने तभी गुजरात पर चढ़ाई कर नर्मदा पर तीन मुगल फीजों को बारी बारी से तहसनहस्र किया और दिक्खनी गुजरात से चौथ वसूल की। दूसरे बरस ग्रहमदनगर में त्राह्माह का नाम जपते हुए ग्रोरंगजेब ने ग्रान्तिम साँस ली (२०-२-१७०७ ई०)।

चौबीस बरस के दिक्लन के युद्ध में उसकी फौज के एक लाख ग्रादमी श्रीर तीन लाख जानवर सालाना मरते रहे। साम्राज्य को वार्षिक श्रामदनी शुरू में ही कम होने लगी थी, इसलिए दिल्ली ग्रीर ग्रागरे के पुराने खजाने खाली हो गये। श्रन्त में बंगाल की मालगुजारी का एकमात्र सहारा रह गया श्रीर फीज की तनखाह तीन तीन साल पिछड़ ने लगी । जब श्रान्त में वह दिल्ली लौटने लगा तब दिक्लन के खेतों श्रीर मैदानों में मीलों तक सफेद हिंडु थों के ढेर बरफ की तरह छाये दिखाई देते थे।

§ १८. बुन्देलखंड व्रज मारवाड़ पंजाब में संघर्ष—महाराष्ट्र का संघर्ष दूसरे प्रान्तों में भी प्रतिरोध की भावनाएँ जगाता रहा । शिवाजी की मृत्यु होने तक छत्रसाल भी बुन्देलखंड के एक ग्रांश में 'स्वराज्य' स्थापित कर चुका श्रीर उस श्राधार से 'मुगलाई' (मुगल साम्राज्य) पर धावे मार कर चौथ वस्त्लता था।

त्रजभृमि में भरतपुर के पास सिनसिनी श्रीर सोगर गाँव के मुिलया राजाराम श्रीर रामचेहरा ने जाट किसानों को सेना संघिटत की श्रीर गिट्याँ बना कर सिर उठाया (१६८५ ई०)। श्रागरे का स्वेदार उन्हें न दबा सका तब श्रीरंगजेब ने दिक्खन से बहादुरखाँ को, जिसे श्रब खानेजहाँ का पद मिल चुका था, उनके दमन के लिए भेजा। श्रागरे में खानेजहाँ के रहते हुए राजाराम ने सिकन्दरा पर चढ़ाई की, श्रीर श्रकबर के मकबरे से सारा कोमती माल लूट लिया (१६८८ ई०)। उसी वर्ष रेवाड़ी के पास मेवात के फोजदार से लड़ता हुश्रा वह मारा गया। तब उसका भाई भज्जा श्रीर भज्जा का बेटा चूड़ामन त्रज के नेता हुए। श्रीरंगजेब ने रामसिंह कळुवाहा के बेटे विश्वनसिंह को, जिसने सतनामियों को दबाने में भी भाग लिया था, मथुरा का फौजदार बनाया। उसने सिनसिनी श्रोर सोगर की गिट्याँ छीन लीं (१६६०-६१ ई०)। तब चूड़ामन भाग कर जंगलों में जा छिपा।

मारवाड़ में सन् १६८१ से १६८६ ई० तक शाही सेना और राठोडों की कशमकश चलती रही। जैसलमेर के भाटी भी राठोडों से मिल गये (१६८२ ई०)। "सूर्यास्त के बाद मुगल राज केवल थानों में रह जाता, और मैदान पर आर्जित का राज होता था।" अकबर को महाराष्ट्र से बिदा कर दुर्गादास मारवाड़ लौटा (१६८७ ई०) तो संवर्ष में तेजी आई। उसने मारवाड़ के सब मुगल थाने उटा दिये, और रेवाड़ी रोहतक पर घावा मार दिल्ली के करीब तक जा निकला। वहाँ तभी राजाराम जाट भी बलवा किये हुए था। फिर उसने

श्रजमेर पर धावा बोला (१६६० ई०)। मुगल सरकार ने राठोडों को राह चुंगी की चौथ देना स्वीकार कर कुछ शान्त किया श्रौर सन्वि को बातें शुरू की जो बरसों चलती रहीं। श्राजित भी ढोला पड़ गया। दुर्गादास ने तब स्वयं ब्रह्मपुरी पहुँच कर सन्धि की (१६६८ ई०)। उसे पाटन की फौजदारी दी गई, मगर श्राजित को राज नहीं मिला। शाहजादा श्राजम के स्वेदार बनने पर दुर्गादास को दरबार में बुला धोखे से मारने का यत्न किया गया (१७०१ ई०); पर उसे इसका पता लग गया श्रोर वह भाग निकला। इसके बाद फिर विद्रोह छिड़ा, पर श्राजित के मतभेद से विफल हुआ। गुजरात की चढ़ाई में धनाजी जादव के जीतने की खबर मिलने पर मारवाड़ में भी फिर बलवा हुआ श्रौरंगजेब के मरते ही श्राजितिसंह ने जोधपुर ले लिया।

सन् १६८६ से १६६२ ई० तक मुगल साम्राज्य ऋपने चरम उत्कर्ष में था। खुशालखाँ खटक, सम्भाजी श्रौर राजाराम जाट मारे जा चुके थे; छत्रसाल दबा हुआ था। महाराष्ट्र के ६-७ गटों ख्रौर जिंजी के सिवाय समूचा भारत ऋौरंगज़ेब के पैरों तले था। पर रामचन्द्र बावडेकर ने जब उस दशा में भी महाराष्ट्र से ३० हजार सेना खड़ी कर ली श्रीर सन्ताजी ने उस सेना से जिंजी पर शाही शक्ति तोड़ दी, तब १६६३ ई० से पासा पलट गया। सन्ताजी के विजयों की प्रतिध्विन उत्तर भारत में भी हुई । बुन्देलखंड श्रौर बज के लोग फिर उठ खड़े हुए । पंजाब में भिक्लों ने भी शिवाजी के ढंग पर संघर्ष छेड़ना चाहा । छत्रसाल ने धामुनी और कालंजर गढ ले लिये और भिलसा को लुटा । वह सारे मालवे पर भी धावे मारता था। बराड में निमाजी शिन्दे श्रौर गोंडवाने का राजा बख्तबुलन्द उसे सहयोग देते थे। ब्रज के नये बलवे को दबाने के लिए शाहस्रालम त्रागरे का सूबेदार बनाया गया (१६६५ ई०)। चुड़ामन तब फिर जंगलों में भाग गया श्रौर नई गिंदयाँ बनाता रहा । १७०४ ई० में उसने सिनसिनी फिर वापिस ले ली, पर १७०५ स्रीर १७०७ में उसपर चढ़ाई कर शाही सेना ने हजारां जाटों का संहार किया। १७०५ ई० में फीरोजजंग ने श्रीरंगज़े ब से छत्रसाल की सन्धि करवा दी।

, असम प्रवास कि गुरू तेगवहादुर के असम प्रवास [कार § १०] में

पटने में उसका एक पुत्र जन्मा था जिसका नाम गोविन्द रक्ला गया था। श्रपने पिता के बलिदान के बाद तरुण गुरु गोविन्द ने जमना श्रौर सतलज के बीच शिवालक की दूनों में शरण ले वहीं अपनी तैयारी की । पौराणिक इतिहास की वीर गाथात्रों से वह बहुत प्रभावित हुत्रा । उसने सिक्खों को सैनिक सम्प्रदाय बना दिया (१६६५ ई०) ग्रीर प्रत्येक सिक्ख के लिए पाँच ककार-केश कंघा कृपाण कड़ा श्रीर कच्छा--धारण करने तथा सिंह नाम रखने का नियम कर दिया, जात-पाँत का भेद भूल जाने को कहा और अपने पीछे 'ग्रन्थ' को ही गुरु मानने तथा 'खालसा' (सिक्ख जनता) पंचायत के 'गुरमत' के अनुसार चलने का त्र्यादेश दिया। इसके बाद उसने शिवाजी के रास्ते पर कदम रक्ला। उन्हीं पहाड़ों में दो तीन गढियाँ बना कर उसने पहाड़ी राजाश्रों को श्रपने साथ मिलाना चाहा, परन्तु शिवाजी का मावलियों पर जैसा प्रभाव था, गुरु गोविन्द-सिंह का इन पहाड़ियों पर वैसा कभी न हुआ। सिक्ख अनुयायी सब पंजाब के मैदान के रहने वाले थे। राजायों ने पहले गुरु की उपेता की, फिर दबाव से साथ मिल कर मुगलों को कर देना छोड़ दिया, श्रीर श्रन्त में मुगलों से हार कर वे गुरु के शत्रु बन गये। तभी शाहन्त्रालम त्रज का विद्रोह दजा कर पंजाब को शान्त करने पहुँचा । गोविन्दिसंह बिलासपुर रियासत में आनन्दपुर गढ़ में घिर गया (१७०१ ई०) च्रौर ब्रन्त में केवल ४५ साथी रह जाने पर वहाँ से निकल भागा। साथियों में से केवल ५ ही बच कर निकल सके, जो भेस बना कर छिपे रहे। गोबिन्दसिंह के दो लड़के फतहसिंह श्रीर जोरावरसिंह सरहिन्द के फौजदार वज़ीरखाँ के हाथ पड़ गये, जिसने उन्हें मरवा डाला ।

§१९. ग्रीरंगज़ेब के प्रशासन में फिरंगी व्यापारी श्रीर चांचिये— स्पेन से श्रलग होने के बाद पुर्तगाल ने [६,४§§३,१६] इंग्लैंड से मैत्री रक्ली। १६६१ ई० में पुर्तगाल की एक राजकुमारी श्रंग्रेज राजा को ब्याही तो उसके दहेज में पुर्तगाल के 'भारतीय उत्तरी प्रान्त' [६,२९४] का मुम्बई द्वीप दिया गया। राजा ने वह द्वीप पीछे ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दिया। कम्पनी श्रपना मुख्य दफ्तर सूरत से उठा कर मुम्बई ले श्राई। मुम्बई में श्रंग्रेजों का व्यापारकेन्द्र बन जाने से बसई की श्रवनित होने लगी। श्रीरंगजेज के राज्य- काल में फ्रांसीसियों ने भी पूरवी तट पर चन्द्रनगर श्रीर मसुलीपद्दम में तथा जिंजी नदी के मुहाने पर पुद्दुचेरी ('पांदिचेरी') में ज़मीनें खरीद कर श्रपनी बस्तियाँ बसा लीं (१६६६-७४ ई०)। श्रंग्रेओं ने हुगली नदी में भी श्रपने किराये के जहाज चलाना शुरू किया। (१६७६ ई०)।

जब गैर-मुस्लिमों पर जिज्ञया लगाया गया, तब उसके बदले में फिरंगियों के व्यापार पर १% चुंगी बदाना तय हुआ । अंग्रेज कम्पनी के लन्दन के मुिल्या जोशिया चाइल्ड ने यह बदी हुई चुंगी न देना और साथ ही सूरत से सब कारबार हटा कर मुम्बई ले जाना तय किया । उसने समुद्र में भारतीय जहाज पकड़ कर बदला लेना चाहा । बंगाल के अंग्रेजों को भी मुगल सरकार से बहुत सी "शिकायतें" थीं । वहाँ शुजा ने अपनो सूबेदारी में चुंगी के बदले जो एकमुश्त वार्षिक रकम तय कर दो थी, अंग्रेज चाहते थे कि बाद के सूबेदार भी वहीं रकम लेते जायँ, यदापि उनका व्यापार १६६८ ई० से १६८० ई० तक ३४ हजार पौंड के बजाय डेढ़ लाख पौंड हो गया था, और यह भी सन्देह था कि वे अंग्रेजी भंडे के नीचे दूसरों का माल भी ले जाते हैं।

मुशिंदाबाद के पास कासिमबाजार की कोठी के मुखिया जोब चारनाक को हिन्दुस्तानी व्यापारियों का रुपया देना था। ऋदालत ने उसके खिलाफ फैसला दिया तो वह हुगली भाग गया और वहाँ की कोठी का मुखिया बनाया गया। उसके नेतृत्व में ऋंग्रेजों ने हुगली शहर लूट लिया (१६८६ ई०) और वहाँ से ऋपना सब सामान समेट कर सुतनती गाँव (कलकता) में डेरा डाल दिया। फिर वहाँ से भी हट कर उन्होंने मेदिनीपुर का हिजली द्वीप दखल कर लिया और बालेश्वर का गड़ छीन लिया। इन दोनों स्थानों से निकाले जाने पर वे मद्रास चलेगये। उधर मुम्बई का मुखिया जौन चाइल्ड सूरत से सब कारबार हटा कर मुम्बई ले जा चुका और भारतीय जहाजों को पकड़ने लगा था। इसपर ऋगैरंगजेब ने सब ऋगेंओं की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तेलंगाना में बहुत से ऋगेंजें वने सब ऋगेंओं की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तेलंगाना में बहुत से ऋगेंजें पकड़े गये। जंजीरा के सिद्दी ने मुम्बई द्वीप दखल कर वहाँ के ऋगेंओं को गढ़ में घेर लिया। तब जौन चाइल्ड ने सिन्ध-भिद्या की। ऋगैरंगजेब ने हरजाना को कर ऋगें जों को छोड़ दिया और कलकत्ते की जमीन खरीदने की

इजाजा भी दे दी (१६६० ई०)।

सन्ताजी घोरपडे के विजयों (१६९३-६६ ई०) से जब सारे भारत में खलबली मची, तब बंगाल में दो विद्रोही सरदारों ने बर्दवान हुगली मालदा श्रौर राजमहल दखल कर लिये। उस खलबजी में बंगाल के फिरंगियों को श्रुपनी बस्तियों —कलकत्ता चन्द्रनगर चिंचुड़ा ('विंसुरा')—की किलाबन्दी करने की इजाजत मिल गई। मुगल साम्राज्य में ये फिरंगियों के पहले गढ़ थे।

भारतीय समुद्र में भी अब फिरंगो चांचियों का उत्पात कमशः बढ़ता गया। किसी जहाज में वे मुसाफिर या नौकर बन कर चढ जाते श्रौर राह में उसे छीन डकैती का साधन बना लेते । इस धन्धे में ऋंग्रेज मुख्य थे । १६८६ ई॰ में ग्रमरीका से समुद्री डाकुग्रों ने ग्रा कर हिन्द महामागर को छैंक लिया । कुछ मलबार तट पर घूमने लगे ख्रीर कुछ ने ईरान की खाड़ी ख्रीर लाल सागर के महाने को अपना केन्द्र बनाया । एक दल मोजाम्बिक जलग्रीवा में श्रीर एक सुमात्रा पर मॅडराने लगा। ब्रिगमैन उर्फ एवोरी नामक अंग्रेज ने एक जहाज छीन कर उसका नाम फ़ैन्सी रक्खा श्रौर उससे कई मार्के की डकैंतियाँ डालीं। सूरत के बन्दरगाह पर सबसे बड़ा शाही जहाज गंजे सवाई था. जो हर साल हाजियों को मक्का ले जाता था। दमन श्रीर मुम्बई के बीच फ़ैन्सी ने उसका रास्ता रोका, उसकी तोपों को बेदम करके उसे तीन दिन जी खोल लूटा, श्रौर मक्के से लौटती हुई सैयद\* स्त्रियों पर मनमाना बलात्कार किया ( १६६५ ई॰ )। गंजे सवाई के सूरत पहुँचने पर सार साम्राज्य में सनसनी मच गई। बादशाह के हुक्म से सब ऋंग्रेज केंद्र कर लिये गये । फिरंगियों का व्यापार बन्द कर उनके शस्त्र ग्रौर फांडे छीन लिये गये, तोपों के चबूतरे दा दिये गये, कोठियों की दीवारें नीची की गईं श्रौर गिरजों में घंटे वजना रोक दिया गया । श्रौरंगजेब चाहता था कि फिरंगी व्यापारी मेहनताना ले कर अपने जंगी जहाजों द्वारा हाजी जहाजों की रखवाली करने का जिम्मा ले लें। सूरत की श्रंग्रेज़ी कोठी के

<sup>\*</sup> सैयर लोग हजरत गुर्म्मद के वंशज माने जाते हैं। मुस्लिम समाज में उनका न्दर्जा स्बाते ऊँचा है।

भा०--३४

दूसरे वर्ष किंड ग्रौर शिवर्स नामक दो 'महान् बदमाश' हिन्द महा-सागर में त्राये। किंड ग्रंग्रेज था, शिवर्स ग्रोलन्देज। पहले चांचिये पराये जहाज छीन लेते थे; पर किंड जिस जहाज का कतान था, उसे श्रंग्रेज लौडों (सरदारों) की एक कम्पनी (मंडली) ने इसी धन्धे के लिए तैयार करके भेजा था। किंड का ग्राधार मदगस्कर में था। उसके वेड़े पर १२० तोपें थीं। इन डाकुश्रों की करत्तों के कारण फिरंगी व्यापारियों को फिर कैंद होना पड़ा श्रौर श्रागे से श्रोलन्देजों ने लाल सागर की, फ्रांसीसियों ने ईरान की खाड़ी की तथा श्रंग्रेजों ने दिक्खनी समुद्र की रखवाली करने का जिम्मा लिया (१६६८ ई०)।

परन्तु इतने पर भी समुद्री डकैती नहीं रुकी श्रौर श्रौरंगजेब को श्रन्त में व्यापारियों का इकरारनामा रह करना पड़ा, क्योंकि वह जानता था कि समुद्री डकैतों की पूरी रोक-थाम करना व्यापारी मंडलियों के लिए श्रसम्भव है। भारतीय समुद्र की रच्चा करना भारतवर्ष के सम्राट् का कर्त्तव्य था, न कि विदेशी व्यापारियों का। भारत-सम्राट् ने श्रपने को उस कर्त्तव्य-पालन में श्रशक्ता मान स्वयं उन व्यापारियों को जंगी बेड़े रखने को उत्साहित किया। श्रोरंगजेब ने यह श्रात्मधाती मूर्खता का काम किया। उन व्यापारियों के वंशाजों ने भारत-सम्राट् के वंशाजों को न केवल समुद्र की प्रत्युत स्थल की भी रच्चा की चिन्ता से मुक्त कर दिया!

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- शाहजहाँ के देटों का आपसी युद्ध किस प्रकार हुआ ?
- २. शिवाजी ने किन दशाश्रों में त्रागरे की यात्रा की ? वापिस महाराष्ट्र कैसे गया ?
- ३. शाइस्ताखां ने अपनी बंगाल की सुबेदारी में कौन सा उल्लेखनीय काम किया ?
- ४. श्रौरंगजेब के प्रशासन में भारत के उत्तरपूरवी श्रौर उत्तरपिच्छिमी सीमान्त की मुख्य घटनाश्रों का उल्देख कीजिए।
  - . शिवाजी की शासनव्यवस्था में क्या विशेषताएँ थां ?

- ६. त्रागरे से लौटने के बाद शिवाजी के चरित का विवरण दीजिए। उसकी स्रंतिम राज्यसीमाएँ क्या थीं ?
- - ८. श्रीरंगजेब को राजस्थान में क्यों युद्ध करना पड़ा ? कब श्रीर कैसे वह युद्ध हुआ ? ध√महीराष्ट्र के स्वतन्त्रता-युद्ध का वृत्तान्त लिखिए ।
  - ९० / गुरु तेगबहादुर श्रीर उसके पुत्र का चरित लिकिए।
- १९ अप्रैरिंग जोब के काल में भारत के तीन तरफ के समुद्रों और समुद्रतट की क्या दशा थीं? उस सम्बन्ध में औरग जोब की नीति क्या थी? वह कहाँ तक ठीक या गलत थी?
- १२. निम्नलिखित का परिचय दीजिए (१) ताराबाई (२) श्रकमल (३) गोकला जाट (४) खुशालखाँ खटक (५) सतनामी (६) स्म्भाजी (७) गंजे-सवाई (८) राजाराम जाट (६) किंड (१०) रामचन्द्र बावडेकर (११) जसवन्तसिंह (१२) छुत्रपति राजाराम ।

### अध्याय ६

## मुगल साम्राज्य को घटतो कला

(१७०७—१७२० ई०)

§ १. बहादुरशाह— ग्रौरंगज़ेब यह वसीग्रत छोड़ गया था कि उसके तीनों बेटों में साम्राज्य बँट जाय। शाहग्रालम ने भी इसपर ग्रमल करना चाहा, क्योंकि वह चाहता था कि 'खुदा के बन्दों का खून न बहे।' परन्तु ग्राजम को कुछ सबों के राज्य से सन्तोष न था। उसने कहा, मुक्ते चाहिए "तस्त या तस्ता।" धौलपुर के पास जाजउ पर लड़ाई हुई, जिसमें ग्राजम मारा गया ग्रौर शाहग्रालम बहादुरशाह नाम से हिन्दुस्तान के तस्त पर बैटा।

दिक्खन से इस युद्ध के लिए चलते वक्त ब्राज़म ने शाहू को इस शर्त पर भाग जाने दिया था कि वह बादशाह की ब्राधीनता माने, पर उसकी माँ ब्रौर भाई को नहीं छोड़ा था। बहादुरशाह ने वह स्थिति स्वीकार की। उसने गुरु गोविन्दिसह को भी मना कर ब्रापनी सेवा में ले लिया ब्रौर राजस्थान के राज्यों को शान्त करने चला । उसने ग्रामेर के नये राजा सवाई जयसिंह की रियासत ज़ब्त की, क्योंकि जयसिंह ने ग्राजम का साथ दिया था। ग्राजित को महाराजा बनाया, तो भी जोधपुर में काजी कौर मुफ्ती फिर रक्खे। इसी वक्त बीजापुर में कामबख्या बादशाह बन बैटा। ग्राजमेर से शाही सवारी सीधे दिक्खन की ग्रोर बढ़ी ग्रीर हैदराबाद के पास कामबख्श का ग्रन्त हुग्रा।

मेवाड़ मारवाड़ श्रौर श्रामेर के राजा पीछे उदयपुर के पास उदय-सागर पर मिले (१७१० ई०)। उन्होंने प्रण किया कि श्रव से वे मुगल सम्राट् की श्रधीनता न मानेंगे, शाही खानदान में श्रपनी बेटियाँ न देंगे श्रौर बादशाह यदि एक पर हमला करेगा तो दूसरे सब उसकी सहायता करेंगे। इसके श्राधान पर उन्होंने श्रामेर श्रौर जोधपुर से शाही श्रिधिकारियों को निकाल कर मेवात पर चढ़ाई की। बहादुरशाह दिक्खन से राजस्थान वापस श्राया तो राजाश्रों ने फिर उससे समभौता कर लिया। वहीं उसने छत्रसाल श्रौर चूड़ामन को भी बुला कर श्रपनी सेवा में ले लिया। यां श्रौरंगजेब-काल के सभी हिन्दू विद्रोहियों से समभौता हो गया। परन्तु तभी पंजाब से सिक्खों के नये विद्रोह की खबरें श्राने लगीं।

§ २. बन्दा बैरागी—शाही फौज के साथ हैदराबाद जाते हुए गोदा-वरी तट पर गोविन्दसिंह का देहान्त हुन्ना। मृत्यु से पहले पंजाबी वैरागी माधोदास से उसकी भेंट हुई। गोविंदसिंह ने उसे त्रपने ग्रध्रेर काम को त्रागे बढ़ाने के लिए ग्रपनी तलवार दे कर पंजाब भेजा। माधोदास गुरु का 'बन्दा' (सेवक) बना। पूरवी पंजाब पहुँच कर उसने कुछ सेना जमा की, सरहिन्द पर धावा बोला त्रार पजाबार वजीरखाँ को मार गोविन्दसिंह के पुत्रों की हत्या का जी खोल कर बदला लिया। सरहिन्द से सिक्ख दिखन पूरव ग्रीर पच्छिम बढ़े। जमना ग्रीर सतलज के बीच उनका पूरा दखल हो गया। तब सहारनपुर लूट कर वे दोन्नाब में बढ़े ग्रीर सतलज पार कर द्वावे में। जीते

<sup>\*</sup>हाबा हिन्दी दोश्राब का पंजाबो हप है। केवल 'दोश्राब' कहने से जैसे गंगा-जमना

हुए इलाकों में वे सिक्ख फोजदार नियत करते गये। बहादुरशाह ऋजमेर से सीधा बन्दा के दमन के लिए बढ़ा। उसके ऋाने पर सिक्खों ने सरमौर के पहाड़ों में शरण ली, जहाँ वे लोहगढ़ नामक गढ़ में घिर गये। गढ़ जीता गया, पर बन्दा भेस बदल कर निकल गया।

तभी लाहौर में बहादुरशाह चल बसा (२७-२-१७१२ ई०) श्रौर उसके चार वेटों में वहीं परस्पर लड़ाई हुई। जेठे की जीत हुई श्रौर वह जहाँ-दारशाह नाम से गद्दी पर बैटा। बन्दा ने तब साधौरा (श्रम्बाला के पू०, नाहन की तराई में) श्रोर लोहगढ़ फिर ले लिये।

§ 3. मराठों का गृह-युद्ध — शाहू के छुट त्राने पर तारात्राई ने कहा, वह सम्भाजी का वेटा नहीं, श्रौरंगजेत्र का पाला हुत्रा नकली शाहू है! किन्तु तारात्राई का अपना वेटा भी पगला था श्रोर महाराष्ट्र को राजा की जरूरत थी। धनाजी जादव का एक विश्वस्त कर्मचारी वालाजी विश्वनाथ भट्ट था। उसने धनाजी को शाहू की असलियत की तसल्ली करा दी तो धनाजी ने शाहू का पन्न लिया। सातारा का गढ़ शाहू के हाथ आ गया। इन घटनात्रां से महाराष्ट्र में घरेलू युद्ध शुरू हुआ। धनाजी १७१० ई० में मर गया, तो भी वालाजी ने धीरे धीरे शाहू का पन्न हढ किया। अन्त में उसने तारात्राई को उसकी सौत रजसवाई से कैद करा दिया (१७१२ ई०) श्रौर रजसवाई के वेटे सम्भाजी को कोल्हापुर में राजा बना रहने दिया। शाहू ने वालाजी को अपना पेशवा बनाया (१७१३ ई०)।

घरेलू युद्ध के कारण महाराष्ट्र में राजा की शक्ति खंडित होने तथा मुगल बादशाहत की कमजोरी से लाभ उठा कर मराठे जागीरदार या सरंजाम-दार शिक्तशाली होते गये। बराड़ में कान्होजी भोंसले और दिक्खन गुजरात में धनाजी के कर्मचारी खंडेराव दाभाडे ने पैर जमा लिये। धनाजी के बाद खंडेराव शाहू का सेनापित नियत हुआ। कान्होजी आंग्रे ने कोंकण और समुद्र में अपनी

दोश्राब समक्ता जाता है, वैसे ही पंजाब में बे.बल 'द्वःबा' करने से सतलज-ब्यासा के बीच के द्वाबे का बोध होता है।

शक्ति बना ली थी। वह शाहू का सरखेल अर्थात् जलसेनापति नियुक्त हुआ।



छत्रपति शाहू शिकार खेलते हुए—दखनी कलम का चित्र । दखनी कलम राजपून कलम का रूपान्तर है । ( भारत-इति ग्रास-संशोधक मंडल, पूना ]

\$8. फर्रुखसियर — जहाँदारशाह का भतीजा फर्रुलियर पटने में था। जिहार ग्रीर इलाहाबाद के स्वेदार ग्रज्दुल्ला ग्रीर हुसेनग्रली दो सैयद भाई थे। उनकी मदद से फर्रुलियर ने ग्रागरे के पास सामृगढ़ में जहाँदार-शाह को हरा दिया (१०-१-१७१३ ई०), जो पकड़ा ग्रीर मारा गया। उसका वजीर जुल्फिकारखाँ भी मारा गया।

फर्रुविस्थर ने अब्दुल्ला को अपना वजीर और हुसेन अली को मीर-बख्शी बनाया। उनकी प्रेरणा से उसने पहला फरमान जिजया हटाने का निकाला। औरंगज़ेब के पिछले काल से हिन्दुस्तानी मुसलमानों और "मुगलों" की स्पर्का चली आती थी। सैयद बन्धु हिन्दुस्तानी मुसलमान थे, वे हिन्दुओं के होली आदि त्यौहारों में भाग लेते थे। 'मुगलों' में ईरानी और तूरानी ( तुर्क) सम्मिलित थे। जुल्फिकार की हत्या से ईरानी दल टूट गया। त्रानियों के अब दो मुख्य नेता थे—एक फीरोजजंग का बेटा गाजिउद्दीन फीरोजजंग (२य), जो बाद में निजामुल्मुल्क बना और जिसे हम सुविधा के लिए अभी से निजाम कहेंगे, तथा दूसरा निजाम का चचा मुहम्मद अमीनखाँ। मुहम्मद अमीन अब दूसरा बख्शी बनाया गया और दिक्खन की स्वेदारी निजाम को दी गई। फर्छ्यसियर कृतन्न और कमजोर था। उसने सैयदों से छुटकारा पाना चाहा; पर उसमें स्वयं हटता न होने से तूरानी दल ने भी उसे सहयोग न दिया।

§५. फर्रुषिसयर के काल में राजस्थान पंजाब और व्रजं बहादुरशाह के मरते ही त्रजितिसिंह ने शाही हाकिमों को निकाल कर त्रजमेर ले लिया था। हुसेन-त्रजली ने उसपर चढ़ाई की। त्रजित ने विना लड़े ही संधि कर ली, त्रपने बेटे त्रप्रमयसिंह को मुगल दरवार में भेजा त्रौर त्रपनी बेटी फर्रुखिसयर को ब्याह दी (१७१४ ई०)।

लाहौर ग्रौर जम्मू का शासन मुहम्मद-ग्रमीन के सम्बन्धी ग्रब्दुस्समद ग्रौर उसके वेटे जकरिया को सौंप कर उन्हें बन्दा के खिलाफ भेजा गया। साधौरा ग्रौर लोहगढ़ उन्होंने ले लिये, लेकिन बन्दा फिर भाग गया। बाद में वह गुरदासपुरमढ़ी के गढ़ में घिर गया। लोग समभते थे वह जादूगरी से किसी छोटे जानवर का रूप धारण कर निकल भागता है, इसलिए साम्राज्य की सेना ने तम्बू से तम्बू सटा कर घेरा पूरा किया ग्रौर चारों तरफ दीवार बना दी जिस तक ग्राती हुई कोई बिल्ली भी दिखाई दे तो उसे वे गोली मार देते। यों घिरी हुई सेना नौ मास तक वीरता से लड़ती रही। रसद चुक जाने पर वे ग्रपने जानवर खाते रहे। फिर घास-पत्ती ग्रौर हिड्डियों का चूरा, ग्रौर कहते हैं ग्रन्त में ग्रपनी जाँघों का मांस तक खा कर लड़ते रहे! बन्दा के ७३६ साथी पकड़ कर पंजरों में बन्द किये ग्रौर दिल्ली लाये गये। वहाँ वे बीभत्स क्रूरता से मारे गये (१७१६ ई०)।

बन्दा ने सिक्ख सम्प्रदाय के दो-एक बाहरी चिह्नों पर ज़ोर न दिया था, इसलिए कट्टर सिक्खों का एक दल जो अपने की 'तत्व खालसा' कहता उससे अलग हो गया। इस फूट से लाभ उठा कर अगले आठ बरस तक अब्दुस्समद ने सिक्खों का ज़ोरों से दमन किया। सिक्खों को तब जंगलों के सिवाय श्रौर कहीं शरण न रही।

सामृगद़ की लड़ाई में चूड़ामन जाट ने निष्पत्त हो कर दोनों तरफों को लूटा था। बाद में वह दरबार में हाजिर हुआ और उसे दिल्ली से चम्बल तक के रास्तों की रहा का भार सौंपा गया (१७१३ ई०)। उसने उस प्रदेश पर पूरा अधिकार जमाना और आगे अपना इलाका बढ़ाना शुरू किया, बादशाह को कर देना भी छोड़ दिया तथा होडल के आगे जंगल में थूण नाम का गढ़ बना लिया। उस गढ़ को लेने के लिए सवाई जयसिंह को भेजा गया। पर वजीर अब्दुल्ला दिल से चूड़ामन की तरफ था। पौने दो साल के घरे के बाद गढ़ लिया जाने के पहले ही अब्दुल्ला ने चूड़ामन से सिन्ध करा दी (१७१८ ई०)।

\$द. राजकर्ता सैयद वन्धु—फर्रविसय ग्रौर सैयदों का विगाइ बढ़ता गया। ग्रन्त में समभौता हुन्ना, जिससे दिक्खन के स्वां पर प्रा ग्राधिकार हुसेनग्रली को मिला (१७१५ ई०)। फर्रविसयर ने मगटा सरदारों को ग्रुप्त पत्र लिखे कि वे हुसेन से लड़ें, लेकिन इस खेल में हुसेन उससे बाजी ले गया। रामचन्द्र बावडेकर का सचिव शंकर मल्हार ताराबाई के प्रशासन में संन्यासी हो कर बनारस में रहने लगा था। वह हुसेन का मन्त्री बन कर ग्राब उसके साथ दिक्खन लौटा। शंकर मल्हार के द्वारा हुसेनग्रली ने मगटा दरवार से सन्धि की ग्रौर उनकी सब माँगें पूरी कराने का वचन दिया।

उधर फर्ट्खिसियर ने सैयद अन्दुल्ला को पकड़ने का विफल यत्न किया; फिर उसके विरोध के बावजूद जिज्ञेषा लगा दिया (१७१७ ई०)। थूण के मामले से विरोध और बढ़ा। फर्ट्खिसियर ने अपना पच् दृढ करने को अजितसिंह को दिल्ली बुलाया, पर वह भी अन्दुल्ला की तरफ हो गया। फिर समभौता हुआ और गुजरात की स्वेदारी अजित को दी गई।

त्रपने वेटे त्रालिमत्राली त्रौर शंकर मल्हार को दिक्खन में छोड़ हुसेन-त्राली त्राव बड़ी सेना के साथ दिल्ली चला। पेशवा वालाजी विश्वनाथ त्र्यौर सेनापित खंडेराव दाभाडे मराठा सेना सिंहत उसके साथ थे। दिल्ली पहँच कर मैयद बन्धुत्रों ने त्रपने मित्रों की फौजें शहर श्रौर किले में रख लीं। मुगल नेता तटस्थ रहे। सैयदों ने तब येस्बाई श्रौर मदनींसह मराठों को सौंप दिये। फर्छ्यासियर को कैद कर बहादुरशाह के एक पोते को गद्दी पर बिठाया। जिजया फिर हटा दिया। श्रजितिसिंह को श्रजमेर की स्वेदारी दी श्रौर उसकी बेटी—फर्छ्यासियर की विधवा—को उसके साथ जाने दिया। श्रजित ने उसे मारवाइ ले जा कर फिर हिन्दू बना लिया। सवाई जयसिंह को सोरठ (सुराप्ट्र) श्रौर निजाम को मालवे का स्वा मिला। मराठों का शिवाजी के 'स्वराज्य' पर तथा समुचे दिस्थन को चौथ श्रौर सरदेशमुखी पर श्रिधकार माना गया।

यों बहादुरशाह ने श्रोरंगजेब की नीति को पलट कर मुगल साम्राज्य की पुरानी सिहणुता नीति को पुनः स्थापित करने का जो जतन श्रारम्भ किया था, उसे सैयद बन्धुश्रों ने खुल कर श्रागे बदायों। बहादुरशाह ने तो श्रपने पिता के सभी हिन्दू विगेधियों को मना ही लिया था, पर गुरु गोविन्दसिंह के दिल के ताजे घाव को वह भर न सका, जिससे सिक्खों का नया विद्रोह भड़क उटा था। सैयदों के काल में महाराष्ट्र राजस्थान श्रीर बज से पूरा समभौता हो गया—महाराष्ट्र श्रोर राजस्थान के नेताश्रों की शक्ति सुप्रतिष्ठित थी श्रोर बज के नेता सैयदों के पड़ोसी श्रोर मित्र थे—,पर नये उठते सिक्खों का दमन ही किया गया, श्रोर बुन्देलों की भी उपेक्षा की गई। इसी से छत्रसाल ने फिर युद्ध छेड़ा श्रोर उसके बुन्देले श्रागरा इलाहाबाद श्रोर मालवा सूबों की सीमाश्रों को लूटने लगे।

इसी बीच बादशाह तपेदिक से मर गया था। उसका एक भाई बाद-शाह बना, पर वह भी उसी रोग का शिकार हुया। तब सैयदों ने बहादुरशाह के एक ख्रौर पोते को गदी दी, जो मुहम्मदशाह कहलाया।

§ 9. निजाम का दिक्खन भागना श्रोर सैयदों का पतन— निजाम मालवा जाते हुए दिल्ली से श्रपना परिवार श्रौर सम्पत्ति सब साथ लेता गया। मालवे में उसने बड़ी फौज खड़ी की। उसे मालवे से वापस श्राने का हुक्म दिया गया तो उसने उलटे दिक्खन की राह ली श्रौर श्रसीरगढ़ श्रौर बुरहानपुर के गढ़ हथिया लिये। दिल्ली से सैयद दिलावरश्रली श्रौर दोस्त मुहम्मद रहेला, जिसने बाद में भोपाल रियासत की स्थापना की, उसके पीछे भेजे गये। श्रीरंगाबाद से खंडेराव दाभाडे के साथ श्रालिमश्रली भी उसके विरुद्ध बदा। ताप्ती के उत्तर श्रीर दिक्खन खँडवा श्रीर बालापुर में दोनों फीजों को निजाम ने बारी बारी से हराया। दिलावर श्रीर श्रालिमश्रली मारे गये, "बेदोस्त रोहेला" भाग गया श्रीर शंकर मल्हार कैद हुआ।

ये समाचार पा कर हुसेन त्राली बादशाह के साथ दिक्खन बढ़ा। निजाम के चचा मुहम्मद-त्रामीन ने रास्ते में उसका काम तमाम कर दिया। तब शाही सेना वापस लौटी। दिल्ली के पास लड़ाई में ब्राब्दुल्ला भी कैद हुआ।

उधर दिल्ली से लौट कर पेशवा वालाजी विश्वनाथ का भी तभी देहान्त हुन्रा (१७२० ई०)।

\$८. श्रं ग्रेजों की प्रमुख सामुद्रिक शक्ति—फांस का राजा लुई चौदहवाँ (१६४३-१७१५ ई०) श्रोरंगजेब का समकालीन था। दोनों का शासन भी बहुत कुछ एक सा था। लुई ने भी श्रपने पूर्वज की धार्मिक स्वतन्त्रता का फरमान रह कर दिया था। १७०० ई० में स्पेन-सम्राट् का देहांत हुश्रा था। उसके कोई सन्तान न थी। उसकी बहन लुई को व्याही थी, इसलिए मृत्यु से पहले उसने वसीयत कर दी थी कि लुई का पोता उसका उत्तराधिकारी हो। इस प्रकार फ्रांस के साथ स्पेन भी लुई के कब्जे में चला जाता श्रोर श्रमरीका में स्पेन का विशाल साम्राज्य फ्रांस को मिल जाता। यह देख कर इंग्लैंड ने युरोप के श्रनेक देशों का गुट्ट बना कर लुई से युद्ध छेड़ा। श्रन्त में लुई की हार हुई (१७१४ ई०) श्रोर स्पेन का बन्दरगाह जिब्राल्तर, जो रोम-सागर के पन्छिमी द्वार पर है, इंग्लैंड को मिला। उसके श्रलावा, इंग्लैंड को स्पेन की श्रमरीकी बस्तियों में श्रफीका से हब्शी गुलाम ले जा कर बेचने का ठेका भी मिला। वह बड़े नफे का ठेका था; पहले वह फ्रांस के हाथ में था, श्रौर उससे पहले हौलैंड के। यो श्रव इंग्लैंड समुद्री शक्ति में सब देशों से श्रागे गढ़ गया।

वंगाल के योग्य स्वेदार मुर्शिदकुलीखाँ ने त्रांग्रेजां के व्यापार पर चुंगी

बदा दी थी। तब उनके दूत फर्रखिसयर के पास गये। ऋजितिसिंह की वेटी से विवाह होने के ऋवसर पर ऋंग्रेज डाक्टर हैमिल्टन ने फर्रखिसियर की ववासीर की तकलीफ दूर कर दी (१७१५ ई०)। फर्रखिसियर ने उसे इनाम देना चाहा, तब उसने स्वयं कुछ लेने के बजाय यह प्रार्थना की कि बंगाल में ऋंग्रेज जो विलायती माल लावें उसपर चुंगी न ली जाय।

इसी काल दक्खिन में मुम्बई के श्रंग्रेज़ों ने कान्होजी श्रांग्रे को कुचलना चाहा । विजयदुर्ग श्रौर खंडेरी गढ़ों पर उनके वेड़ों ने चट्टाइयाँ कीं (१७१७-१६ ई०), पर दोनों जगह विफल हुए ।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. बहादुरशाह ने खौरंगजेब की नीति को किस प्रकार पलटा ? खौर सैयद बन्धुखों ने<sub>।</sub>?

भ्र बन्दा वैरागी का चरित लिखिए।

- २. वालाजी विश्वनाथ भट्ट कीन था ? उसकी शक्ति का उदय कैसे हुआ ?
- ४. "श्रौरंगजेब के पिछते काल से हिन्दुस्तानी गुसलमानी श्रौर 'मुगलां' की स्पर्धा चली श्राती थी", इसे स्पष्ट कीजिय ।
- प्र. शिवाजी ने स्थपने राज्य से जागीरदार पद्धति उखाड़ दी थी। उसके बाद वह फिर कैसे स्थापित हुई ?
  - ६. निजाम ने दिक्खन में अपनी शक्ति कैसे स्थापित की ?
  - अंग्रेज पहलेपहल कब और कैसे संसार की प्रमुख् सामुद्रिक शिक्त बन गये?
- ्र. निम्निसित पर टिप्पणी लिखिए—(१) संख्त या तख्ता'(२) जाजउ, लाहीर त्रीर सामृगढ़ के घरेलृ युद्ध (२) चृड़ामन जाट (४) शंकर मल्हार (५) कान्होजी त्रांग्रे।

#### अध्याय ७

# मराठा साम्राज्य की नींव पड़ना

(१७२०-४० ई०)

§ १. मराठा राज्य का लक्ष्य— बालाजी की मृत्यु पर शाहू ने उसके बेटे बाजीराव को पेशवा बनाया। मराठा राज्य की नीति श्रव क्या हो, इसपर

शाहू की सभा में विचार हुआ। महाराष्ट्र में एक दिक्खनी दल था जिसका कहना था कि हम पहले अपने 'स्वराज्य' को शक्त बना लें और समूचे दिक्खन को जीत लें, तब दिल्ली की तरफ बढ़ने की सोचें। बाजीराव का रुख दूसरा था। वह और उसका भाई चिमाजी अप्पा अपने पिता के साथ दिल्ली हो आये थे। कहते हैं उसने कहा कि "मुगल साम्राज्य समृद्ध और चीए है; उसकी जड़ पर चोट करो तो शाखाएँ स्वयं गिर पड़ेंगी। हमें भारत में साम्राज्य स्थापित करना है। मेरी बात मानो तो में मराटा फंडा अटक की दीवारों पर गाड़ दूँगा।" और शाहू ने अनुमोदन करते हुए कहा, "उसे किन्नरखंड पर जा गाड़ो।" अगले ७५ साल तक मराटा राज्य की यह नीति रही। परन्तु, जैसा कि हम देखेंगे, १७ साल बाद इस नीति में इतना परिवर्तन हुआ कि मुगल साम्राज्य को तोड़ने का विचार छोड़ उसे अपने हाथ में कर लेना तय किया गया। मुगल साम्राज्य यों बना रहा, किन्तु बड़ी घटनाओं का आरम्भ अब मराटा दरवार से होता और मुगल दरवार को अपने बचाव की चिन्ता करनी पड़ती।

भारत-साम्राज्य का लच्य सामने होने पर वाजीराव के लिए सबसे पहले अपनी सेना को मुसंघटित करना आवश्यक था। मराठे सरदार अब काफी शक्तिशाली थे; अपनी स्वतन्त्र जागीरें होने के कारण वे बहुत उच्छृंखल भी थे। उन्हें जागीरों से विचत कर नियन्त्रित करना बाजीराव को शक्य न प्रतीत हुआ। राजकीय सेनापित स्वयं बड़ा जागीरदार था। १७२१ ई० में खंडेराव दाभाडे की मृत्यु होने पर उस पद पर उसका वेटा ज्यम्बकराव नियुक्त हुआ। बाजीराव ने अपनी स्वतन्त्र सेना खड़ी की, जिसके बल पर वह दूसरे सरदारों पर नियंत्रण रख सके। उस सेना के नेता रानोजी शिन्दे, मल्हार होळकर, उदाजी पँवार आदि थे। बाद में इनके वंशज भी बड़े बड़े जागीरदार बन गये।

१७२३ ई० में बाजीराव ने मालवे की स्थिति का ग्रन्दाजा लगाने के लिए पहली चढ़ाई की ।

§२. वुन्देलखंड वज राजस्थान पंजाब गुजरात में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष; सोमांत श्ररक्षित—सैयद भाइयों का निपटारा हो जाने पर मुहम्मद्शाह ने मुहम्मद्रश्रमीन को श्रपना वजीर बनाया श्रौर खानेदौरान शम्सामुहौला नामक हिन्दुस्तानी मुसलमान को मीर वर्ष्शी । बुंदेल-खंड का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध जारी था श्रौर छत्रसाल ने कालपी दखल कर ली थी (१७२० ई०)। सैयद भाइयों के निश्चय को पलट कर श्रजमर की स्वेदारी श्रजितसिंह के बजाय दूसरे व्यक्ति को दी गई। उसपर श्रजित ने विद्रोह किया श्रौर श्रजमेर में नये स्वेदार को न धुसने दिया। चूड़ामन जाट ने श्रजित श्रोर छत्रसाल दोनों को मदद भेजी। छत्रसाल को दबाने के लिए मुहम्मदखाँ बंगश पठान को इलाहाबाद की स्वेदारी सौंपी गई। इसने हाल ही में श्रपने फिरके को फर्स्खाबाद प्रदेश में बसाया था। वंगश ने कालपी से बुन्देलों को निकाल दिया। १७२१ ई० में मुहम्मदश्रमीन की मृत्यु हुई। तब निजाम को दिक्खन से बुला कर वजारत सौंपी गई। मराठों को रोकने के लिए निजाम ने गुजरात श्रौर मालवे में श्रपने सगे स्वेदार नियुक्त किये।

चूड़ामन के बेटे श्रापस में भगड़ते थे, उन्हें वह न मना सका तो उसने श्रात्मधात कर लिया । उसके भतीजे बदनींसह ने तब सवाई जयिंसह की सेवा कर ली (१७२२ ई०), पर उसका बेटा मारवाड़ भाग गया । सवाई जयिंसह श्रीर बंगश दोनों श्राजित के खिलाफ भेजे गये । उसने भी तब श्राधीनता मानी (१७२३ ई०)। दूसरे साल श्राजित के छोटे बेटे बख्तिसिंह ने उसे मार डाला । मारवाड़ से निपट कर बंगश ने जमना पार की (१७२४ ई०) श्रीर छह महीने में छत्रसाल को बाँदा के पास तक खदेड़ दिया।

इसी काल में पंजाब में भी सिक्ख जत्थे दिखाई देने लगे। उन्हें दबाने के लिए सूवेदार ज़करियाखाँ ने गश्ती सेना नियुक्त की।

तभी ईरान में सफावी राजवंश का ऋन्त हुद्या था (१७२२ ई०)। सन् १७०८ में कन्दहार के गिलज़ई ऋफगान स्वतन्त्र हो गये थे। ऋब उन्होंने समूचा ईरान जीत लिया था। इधर ऋब भारत का सीमान्त ऋरिच्चत रहने लगा था। पठानों को 'सहायता' देने के लिए काउल के स्वेदार को जो रकम भेजी जाती थी, उसे ऋब खानेदौरान हजम कर लेता था। काबुल की सेना का वेतन ५-५ बरस तक पिछड़ने लगा था। निजाम इस कुशासन को ठीक न कर सका,

तो छुट्टी ले कर दिल्ली से हट गया (१७२३)।

छुटी बीतने पर निजाम फिर दिक्खन को भागा। बादशाह ने मुहम्मदश्रमीन के बेटे कमरुद्दीन को वजीर बनाया श्रोर हैदराबाद के हािकम को
दिक्खिन की स्वेदारी दे कर निजाम का मुकावला करने को लिखा। छुत्रसाल का
बेटा कुँवरचन्द निजाम के साथ था। बाजीराव भी उससे जा मिला। मुगल
साम्राज्य के विद्रोही का साथ देने में उन दोनों का उद्देश प्रकटतः साम्राज्य
को कमजोर करना था। बराड में शकरखेडा नामक स्थान पर हुई लड़ाई में
दिक्खिन का स्वेदार मारा गया (१७२४ ई०) श्रीर निजाम खुदमुख्तार हो
गया। मुहम्मदशाह ने तब उसका दिल्ली श्राने का रास्ता रोकने को गुजरात की
स्वेदारी उसके चचा हमीदलाँ के बजाय सरबुलन्द को तथा मालवे की गिरिधरबहादुर नागर को सौंपी, श्रीर बंगश को बुन्देलखंड से बुला कर खालियर भेजा।

हमीदलाँ ने गुजरात देने से इनकार किया, श्रौर दामाडे के श्रधीन सरदार कन्ताजी कदम बन्दे तथा पिलाजी गायकवाड से मदद ली। उन्होंने सरजुलन्द के दो नायबों को मार डाला (१७२४-२५ ई०)। हमीदलाँ ने उन्हें गुजरात की चोथ दी। तब सरजुलन्द ने स्वयं दिल्ली से श्रा कर हमीदलाँ को गुजरात की स्वेदारी से निकाला; पर उसे भी मराठों को चौथ देने की बात माननी पड़ी। पिलाजी ने बड़ोदा श्रौर दाभोई दखल कर लिये (१७२७ ई०)।

मालवे में मराठां की गिरिधरबहादुर से बराबर मुठभेड़ें होती रहीं। बंगश के लौट आने से बुन्देलों को फिर छुट्टी मिली। छत्रसाल ने इस बीच बिहार की सीमा तक का प्रदेश जीत लिया। किन्तु १७२७ ई० के शुरू में बंगश और उसके बेटे कायमखाँ ने प्रयाग पर फिर जमना पार की, और दो साल तक बुन्देलों को दबाते हुए पूरवी बुन्देलखंड पूरा ले कर महोबा कुलपहाड़ जैतपुर तक छत्रसाल को धकेल दिया। बज से जाटों की मदद आने के बावजूद १७२८ ई० के अन्त में जैतपुर भी छिन गया। तब छत्रसाल ने सन्धि की बातचीत से बंगश को बहकाना शुरू किया।

† शकरखेडा का नाम निजाम ने फतदखेडा रक्खा। वह बुलडाना जिले में है

§ 3. निज़ाम का दिक्खन में स्थापित होना और बाजीराव के पहले विजय—शकरखेडा की जीत के बाद निजाम और बाजीराव एक दूसरे का रुख देखते रहे। निजाम ने दिक्खन की त्रोर ग्रपनी शक्ति बढ़ाई ग्रौर कई छोटे छोटे सरदारों को दबाया। उसने शिवाजी के भतीजे तांजोर के राजा सफोंजी से तिरुचिरापल्ली छीन ली। 'सफोंजी ने शाहू से मदद माँगी; तब बाजीराव दिक्खनी दल के नेताओं के साथ गदग बेदनूर और श्रीरंगपट्टम् तक गया (१७२५-२६ ई०)। पर वह चढ़ाई विफल रही।

निजाम ने इसके बाद हैदराबाद को श्रापनी राजधानी बनाया श्रीर शाहू को चौथ देना बन्द कर दिया। बाजीराव भरूट सेना के साथ श्रीरंगाबाद पर जा चढ़ा श्रीर निजाम का पीछा करके दौलताबाद के २० मील पिच्छिम पालखेड पर उसे घेर लिया। निजाम ने तब सिन्धि-भित्ता की श्रीर चौथ की सब बाकी रकम दे दी। मुंगी-शेवगाँव में सिन्ध हुई (मार्च १७२८ ई०), जिसके श्रानुसार निजाम राजा शाहू के सामन्त रूप में दिक्खन में स्थापित हुआ।

मालवे के किसानों श्रीर जमींदारों ने मुगल सरकार के जुल्म के खिलाफ सवाई जयाँसंह से प्रार्थना की थी। जयसिंह ने कहा, बाजीराव को लिखो। मालवे के किसानों ने श्रपनी सेना खड़ी कर ली श्रीर बाजीराव को बुलाया। चिमाजी श्रप्पा खानदेश हो कर श्रीर बाजीराव बराड के रास्ते मालवे को बढ़े। श्रमभरा पर चिमाजी श्रीर उदाजी पँवार ने गिरिधरबहादुर श्रीर उसके भाई दयाबहादुर को वेर कर मार डाला (नव० १७२८ ई०)।

तभी बूढ़ा छत्रसाल जैतपुर के पास संकट में पड़ा था। कहते हैं, उसने बाजीराव को लिखा—

जो गित प्राह-गजेन्द्र की; सो गित भई हे स्त्राज! बाजी जात बुन्देल की, राखो बाजी लाज!

गदा-मंडला के रास्ते बाजीराव बुन्देलखंड की स्रोर बढ़ा । स्रमभरा की जीत के तीन महीने बाद मराठों ने बंगश को घेर लिया, परन्तु बंगश बहादुरी से लड़ता रहा । चार महीने बाद उसके डेरे में स्रनाज सौ रुपये सेर भी न मिलता था। छत्रसाल ने तब उसे जाने दिया, पर उससे लिखवा लिया कि वह

फिर जमना पार न करेगा।

सरबुलन्दखाँ ने राजा शाहू को गुजरात की चौथ देना स्वीकार कर लिया, तो बादशाह ने उसे स्वेदारी से हटा कर ऋजितसिंह के बड़े बेटे ऋभयसिंह राठोड को उसकी जगह भेजा (१७३० ई०), तथा गिरिधरबहादुर के मारे जाने पर मालवे की स्वेदारी बंगश को सौंपी। तीन मास के ऋन्दर बंगश ने ऋधिकांश मराठों को नर्मदा पार निकाल दिया। मल्हार होळकर जयपुर भाग गया।

\$ 8. बाजीराव द्वारा निज़ाम का पड्यन्त्र कुचला जाना—
निजाम ने अब गुत पड्यन्त्र कर के पेशवा के सब शत्रुओं का गुड़ बनाया।
गुजरात को ज्यम्बकराव दाभाडे के आदिमियों ने जीता था; बाजीराव के नियन्त्रण से वे असन्तुष्ट थे। दाभाडे ने कहा—बाजीराव ने राजा शाहू को कैदी बना रक्खा है, मैं उसे मुक्त करूँगा! उसने अहमदनगर पर निजाम से मिल कर दिक्खन की ओर बदना तय किया। उधर राजाराम के बेटे कोल्हापुर के सम्भाजी [ ६, ६ १ ३ ] को निजाम ने अपनी ओर मिला लिया। तब नर्मदा के धाट पर निजाम और बंगश मिले और चौनुखा पड्यन्त्र पूर्ण हुआ। टिकाने की दो चोटों से बाजीराव ने उसे तोड़ दिया।

सम्भाजी के खिलाफ दिक्खिनी दल भेजा गया, जिसने उसे पूरी तरह हरा दिया। सम्भाजी ने त्रागे से शाहू के त्रधीन रहना माना।

त्र्यम्बकराव के निजाम से मिलने पर उतारू हो जाने पर शाहू ने लाचार हो बाजीराव को उसपर श्राक्रमण करने की श्राज्ञा दी। साथ ही श्रादेश दिया कि भरसक उसे मना लो या पकड़ लाश्रो। इससे पहले कि दामांडे निजाम से मिल पाय, बाजीराव गुजरात पर टूट पड़ा। दामोई पर दामांडे बहादुरी से लड़ा। सफेद भंडा दिखा कर बाजीराव ने कहा, 'ऐसी वीरता महाराजा के शत्रुश्चों के विरुद्ध दिखानी चाहिए।' पर त्र्यम्बकराव ने एक न सुनी श्रोर उसे पकड़ने के यत्न विफल हुए। उसी की तरफ से उसके मामा ने उसकी पीठ में गोली मार दी। निजाम श्रीर बंगश के जुदा होने के चौथे दिन यों निजाम का पड्यन्त्र धूल में मिल गया। दाभोई से बाजीराव सीधा निजाम की श्रोर बढ़ा। निजाम ने तब उससे यह गुप्त सिन्ध की (१७३१ ई०) कि वह उत्तर की तरफ बेरोकटोक बढ़े,

निजाम उसे पीछे से न छेड़ेगा।

इस घरेलू युद्ध का धक्का समूचे महाराष्ट्र ने ऋनुभव किया। व्यम्बकराव की माँ उमाबाई ने शाहू के पास ऋा कर बाजीराव से बदला लेने के लिए कहा। शाहू ने उमाबाई के गाँव में जा कर बाजीराव को उसके पैरों गिराया, ऋौर तब उमा के हाथ में तलवार दे उसे बाजीराव का सिर काटने को कहा! उमा ने बाजीराव को चमा कर दिया। तब उसका छोटा बेटा यशवन्तराव सेनापित नियुक्त किया गया। पर वह शराबी था, उसकी शक्ति धीरे धीरे गायकवाडों के हाथ चली गई।

§५. मराठों का मध्य मेखला में स्थापित होना—उसी वर्ष (१७३१ ई०) छत्रसाल परलोक सिधारा। बुन्देलखंड का पूर्वार्द्ध तब उसके हाथ छा चुका था। उसने बाजीराव को छपना वेटा बना कर तीन बेटों में छपना राज्य बाँट दिया। यों हृदयशाह को पन्ना, जगतराज को जैतपुर छौर बाजीराव को सागर-इमोह भिले। बाकी बेटों को जागीरें दी गईं। मराठां छौर बुन्देलों में पूरे सहयोग की सन्धि हुई।

श्रभयसिंह राठोड ने निलाजी गायकवाड से बड़ोदा छीन लिया श्रौर सिन्ध की बात करने के बहाने निलाजी को डा कोर तीर्थ में बुला कर धोखे से मार डाला (१७३२ ई०)। तब कोली श्रादि जातियाँ, जो मराठों के पन्न में थीं, भड़क उठीं श्रौर निलाजी के बेटे दमाजी ने गुजरात का बड़ा श्रंश जीत कर श्रभयसिंह को जोधपुर भगा दिया।

वंगश ने १७३१ ई० में मराठां को मालवे से निकाल दिया था, पर दूसरे वर्ष वे फिर दिक्खन और बुन्देलखंड से मालदा चढ़ आये। सिरांज पर बंगश चारां तरफ से बिर गया। दिल्ली और निजाम से व्यर्थ मदद माँगने के बाद उसने मराठां से सिन्ध कर ली। तब दिल्ली से हुक्म आया कि वंगश के बजाय सवाई जयसिंह मालवे का स्वेदार नियुक्त किया गया। पर अगले वर्ष रानोजी शिन्दे और मल्हार होळकर ने गुजरात में चाँपानेर जीतने के बाद माजवा आ कर जयसिंह को भी घेर लिया। उसने हार मानी और २८ परगने दे कर खुटकारा पाया।

यों बुन्देलखंड गुजरात श्रीर मालवे में मराठे स्थापित हो गये । \$ द. उत्तर भारत पर पहली मराठा चढ़ाई — जयसिंह दोनों पत्तों से मौके मुताबिक अपनी गौं निकलता था । इस उथलपुथल के बीच उसने ग्रपना राज्य बढ़ाने का श्रवसर देखा श्रीर बूँदी के राजा बुधिसंह हाड़ा से उसका राज्य छीन कर श्रपने एक दामाद को दे दिया था । बुधिसंह की स्त्री ने मल्हार होळकर के पास राखी भेज उससे सहायता माँगी । यो मराठों ने राजस्थान के राज-पूत राज्यों के भीतर पहलेपहल हस्तत्तेप किया । बादशाह ने खानेदौरान को उनके खिलाफ भेजा । जयसिंह श्रीर श्रमयसिंह भी उसके साथ बढ़े । मुकुन्दरा घाटी के श्रागे रामपुरा प्रदेश में उन सबको मराठों ने घेर लिया श्रीर जयपुर जोधपुर के श्ररित्तत इलाकों पर हमले शुरू किये । जयसिंह श्रीर खानेदौरान ने तब मराठों को मालवे की चौथ दिला देने का प्रस्ताव कर सिन्ध की बात शुरू की जिससे युद्ध रक गया ।

लेकिन बादशाह ने वह प्रस्ताव मंजूर नहीं किया और जयसिंह से आगरा श्रीर मालवा के सूबे ले कर वजीर कमरुदीन को दिये। इसपर जयसिंह ने बाजीराव के पास फिर युद्ध छेड़ने का सन्देश भेजा। चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा सेना की हरावल राजस्थान और बुन्देलखंड के रास्ते एक साथ बढ़ी। खानेदौरान, कमरुदीन और बंगश के नेतृत्व में मुकावले को आई शाही फौजों को ठेलती हुई वह चम्बल तक बढ़ आई और उसकी एक दुकड़ी जमना पार कर इटावा प्रदेश में जा घुसी। पीछे से स्वयं बाजीराव चला आ रहा था। मेवाड़ की सीमा से महाराणा जगतसिंह उसे उदयपुर लिवा ले गया। मेवाड़ ने राजा शाहू को वार्षिक कर देना स्वीकार किया। बाजीराव के किशनगढ़ पहुँचने पर जयसिंह ने उससे भेंट की। इससे पहले खानेदौरान और बंगश भी सिन्ध की प्रार्थना कर रहे थे। बाजीराव ने युद्ध रोक दिया और मालवे के रास्ते लौटते हुए सिन्ध की बातचीत जारी रक्खी।

§ ७. सिक्ख दलों का उदय—१७३५ ई० तक पंजाब में सिक्खों ने बूढ़ा दल ख्रौर तरुण दल नाम से अपने दो दल खड़े कर लिये। उनका केन्द्र अमृतसर प्रदेश था।

\$८. बाजीराव को दिल्ली चढ़ाई—गाजीराव की पहली शतें ये थीं—(१) मालवे का स्वा किलों श्रौर पुरानी जागीरों के सिवाय उसे सौंप दिया जाय तथा (२) दिक्खन के छह स्वों की मालगुजारी का ५% राजा शाहू को दिया जाय । मुहम्मदशाह ने इनपर "मंजूर" लिख दिया । लेकिन मुगल साम्राज्य को कमज़ोर पा कर बाजीराव ने श्रपनी शतें पीछे, बढ़ा दीं । मुहम्मदशाह ने उनमें से कुछ मान लीं, पर सब मानने से इनकार किया । बाजीराव ने जयसिंह का गुप्त सन्देश पा कर फिर चढ़ाई की । जैतपुर के रास्ते वह श्रागरे के दिक्खन भदावर प्रदेश में जमना पर श्रा निकला । मल्हार होळकर ने वहाँ से दोश्राव पर धावा मारा । वह शिकोहाबाद श्रादि लूटता हुश्रा जलेसर पर श्रवध के स्वेदार सन्नादतस्वाँ से हार कर खालियर पर बाजीराव से श्रा मिला । दिल्ली के तीन सेनापित—खानेदौरान, बंगश, सन्नादतखाँ—मथुरा पर जमा हुए । तभी रेवाड़ी पर मराठा हमले की खबर सुन कर वजीर कमकदीन उधर बढ़ा, श्रौर उधर से मथुरा की श्रोर लौटने लगा ।

बाजीराज चम्बल पार कर इन दोनों फौजों को दाहिने बाएँ एक एक दिन की राह पर छोड़ता हुआ एकाएक दिल्ली आ पहुँचा (६-४-१७३७ ई०)! दिल्ली के दिक्खन कालिका मिन्दर पर उसने डेरा डाला। सिन्ध की बातचीत होने लगी, जिससे बाजीराव ने अपना इरादा बदल दिया। "हम दिल्ली जलाना चाहते थे, परन्तु फिर देखा कि वैसा करने और बादशाह की गद्दी नष्ट करने में लाभ नहीं है, क्योंकि बादशाह और खाने-दौरान हमसे सिन्ध करना चाहते हैं, पर मुगल नहीं करने देते। हमारी तरफ से कोई अत्याचार होने से राजनीति का सूत्र टूट जाता, इसिलए जलाने का इरादा छोड़ कर बादशाह और राजा बख्तमल को पत्र मेजे।" इसी बीच दूसरे दिन दिल्ली की फौज बाजीराव के मुकाबले को निकली और रिकाबगंज पर बुरी तरह हारी।

बाजीराव का दिल्ली पहुँचना सुन कर शाही सेनापित 'खीभ की श्रॅंगुली शर्म के दाँत पर रक्खे हुए' एकाएक लौटे। बाजीराव ने देखा कि बड़ी बड़ी सेनाएँ चली आ रही हैं तो वह पिन्छिम की ओर हट कर आजमेर जा निकला। वहाँ से वह फिर दिल्ली पर चदाई करने या अन्तर्वेद में धुसने

का इरादा कर ग्वालियर लौटा । चिमाजी को उसने लिखा-"इधर किसी

का डर नहीं है, उधर निजाम की एडियों में रस्से डाले रक्लो ।" किंतु बाजीराव के दिल्ली पहुँचने के तीन दिन पहले मराठों की बड़ी सेना कांकरण में पुर्तगालियों के विरुद्ध बद चुकी थी, श्रौर खानदेश की मराठा ठुकड़ी को भगा कर निजाम नर्मदा पार निकल श्राया था, इसलिए धाजीराव को एकाएक लौटना श्रौर कोंकरण जाना पड़ा।

शाही दरवार में त्राव सब का यह मत था कि निजाम ही वाजी-राव को रोक सकता है। इसलिए उसे फिर बुला कर वादशाह का वकील-ए-मतलक द्यर्थात राज-

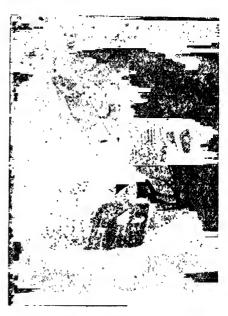

पेशवा वाजीराव [ भा० इ० सं० मं० ]

प्रतिनिधि बनाया गया । वह पद वजीर से भी ऊँचा था । त्रागरा त्रोर मालवा के सूवे जयसिंह त्रीर बाजीराव के बजाय निजाम के वेटे गाजिउद्दीन को दिये गये । निजाम मालवा वापस लेने चला । त्रपने दूसरे वेटे नासिरजंग को उसने लिखा कि बाजीराव को दिक्खन से न निकलने दे । पर बाजीराव नर्मदा पार कर त्राया, त्रीर भोपाल पर उसने निजाम का सामना किया । पालखेड त्रीर जैतपुर वाली बात दोहराई गई । निजाम पूरी तरह घिर गया, परन्तु तोपों के सहारे कुछ त्रागे बढ़ा । त्रान्त में दुराहासराय पर उसने सिध की प्रार्थना की । उसने नर्मदा से चम्बल तक के प्रान्त पर मराठा त्राधिपत्य मनवाने त्रीर उन्हें ५० लाख की खंडनी देने का वचन दिया (जनवरी १७३८ ई०)।

५९. अप्रे और अप्रेज़; पुर्तगाली युद्ध-अपने ही देश के

चांचियों को दबाने तथा कान्होजी आंग्रे की जलशक्ति तोड़ने में अपने को त्रशक्त देख ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ऋपने राजा से मदद माँगी। तब इंग्लैंड से एक जंगी वेड़ा इस प्रयोजन के लिए मम्बई स्राया। गोदा स्रौर वसई के पुर्तगाली गवर्नरों ने भी उसका साथ दिया । त्रांग्रे के कोलावा किले से वे सव हार कर लौटे (१७२२-२३ ई०)। दूसरे वर्ष विजयदुर्ग पर त्र्योलन्देज भी वैसे ही हारे । १७२६ ई० में कान्होजी की मृत्यु हुई । तब उसके वेटे त्र्यापस में भगड़ने लगे श्रौर उन भगड़ों में पुर्तगाली भी दखल देने लगे। बाजीराव ने भगड़ों को सुलभा कर पुर्तगालियों को दस्तन्दाज़ी से रोक दिया। किन्तु उसके बाद पुर्तगाली वाइसराय के ऋभिमानी भतीजे ने मराठा दूत के सामने बाजीराव को 'नेगर' ( काला हब्शी ) कह दिया । चिमाजी ग्रप्पा के नेतृत्व में महाराष्ट्र ने तब ऋपनी सारी शक्ति पुर्तगालियों के विरुद्ध लगा दी। दो वर्ष तक घोर युद्ध होता रहा ( १७३७-३६ ई० ) । दुराहासराय से लोट कर बाजी-राव की सारी सेना कोंकण चली त्राई त्रौर पुर्तगालियों का समूचा 'उत्तरी प्रांत' मराटों के हाथ त्राया । बहादुरशाह गुजराती त्रौर त्र्यकवर जो काम करने को तरसते रहे, वह दो शताब्दी बाद पूरा हुआ। पुर्तगालियों से बसई छीनने के लिए मराठों को भारी बलिदान करना पड़ा । चिमाजी का प्रस्ताव बसई के बाद मुंबई लेने का था। पर ऋंग्रेजों ने शाहू के सामने गिड़गिड़ा कर उसे शांत कर लिया । शाह ने उनके साथ मैत्री रखना तय किया ।

\$१०. नादिरशाह की चढ़ाई—गिलज़ई पठानों का ईरान का राज्य दो वर्प में दुकड़े दुकड़े हो गया। ग्रांतिम सफावी शाह के बेटे तहमास्प ने सिर उठाया। खुरासान में एक तुर्कमान सैनिक नादिरकुली ने उसका सेवक बन कर ईरान को स्वतन्त्र किया ग्रांर उसे गद्दी पर विठाया (१७२६ ई०)। किन्तु तहमास्प मूर्व ग्रार दुर्बल था। सेना ने देखा कि वह ग्रपने देश को फिर गँवा देगा तो उसे हटा कर उसके बेटे को बादशाह बनाया। उसके मर जाने पर नादिरकुली नादिरशाह बना। उसने कन्दहार के ग्राफगानों पर चढ़ाई की (१७३७ ई०), ग्रार मुहम्मदशाह को लिखा कि भगोड़ों को ग्रापनी सीमा में न घुसने दो। किन्तु ग्राफगान जब कन्दहार से गजनी ग्रार काबुल भागने लगे,

तब उस प्रान्त में उन्हें रोकने को कोई सेना न थी। नादिरशाह ने इसका

जवाब तलब किया। दिल्ली से उसे साल भर तक कोई जवाब न मिला! ध्यान रहे कि इस वक्त दिल्ली का शासन निजाम के हाथ में था। वह वादशाह का वकीले मुतलक ग्रीर उसका चचेरा भाई कमरुद्दीन वजीर था। ये दोनों साहसिक विदेशी थे, जो भारत में केवल ग्रापना भाग्य श्राजमाने श्रीर लाभ उठाने को त्र्याये हए थे । हिन्दुस्तानी मुसल-मान भारत को जैसे श्रपना देश समभ कर इससे लगाव श्रनुभव



नादिरशाह [ श्री शहादुद्दीन खुदाबष्श के निजी संग्रह में से ]

करते थे, वह भावना इनमें न थी। ये दोनों तुर्क थ ग्रीर नादिरशाह भी तुर्क था। वस्तुतः निज्ञाम ही भीतर भीतर नादिरशाह को बुला रहा था।

इस दशा में नादिर ने काबुल ले लिया (१७३८ ई०), श्रीर पेशावर ले कर पंजाब की श्रोर बढ़ा । दिल्ली से कमरुदीन, निजाम श्रीर खानेदौरान को बढ़ने का हुक्म हुआ । शाहदरा जा कर वे एक महीना वहीं पड़े रहे! इस बीच नादिर ने ज़करियाखाँ [ ६,६९५ ] से लाहौर भी ले लिया श्रीर पंजाब में उसकी सेना ने श्रकथनीय श्रास्थाचार किये। बादशाह ने राजपूत राजाश्रों को मदद के लिए लिखा श्रौर बाजीराव से भी प्रार्थना की । जयिसह श्रादि ने तो टाल दिया; पर बाजीराव ने लिखा "हमारे राज्य के लिए दिल्ली के बादशाह को ऐसे श्रवसर पर मदद देना बड़े गौरव की बात होगी। मल्हार होळकर, रानोजी शिन्दे श्रोर उदाजी पँवार को भेजता हूँ।" किन्तु वे सब सेनानायक पुर्तगालियों के साथ ऐसे उलमे हुए थे कि किसी तरह कोंकण से न निकल सके। पानीपत पहुँच कर दिल्ली के सेनापितयों ने बादशाह को बुलाया श्रौर उसके श्राने पर करनाल तक श्रागे बढ़े। वहाँ उन्होंने मोर्चावन्दी कर श्रपने को दीवार से घर लिया। चुस्त श्रोर सजग शत्रु ने चारों तरफ से उनके रास्ते काट दिये।

नादिर की सेना मुख्यतः सवारों की थी श्रौर वे जिज्ञैल नामक लम्बी चन्दूकों से लड़ते थे। भारतीय सवारों के मुख्य शास्त्राम्त्र भाला तलवार श्रौर तीर थे। इसके सिवाय नादिर की सेना में श्रच्छी संख्या ऊँटसवारों की थी जो जम्बुरक श्रर्थात् हलकी लम्बी तोपों से लड़ते थे। इस 'दस्ती तोपखाने' के मुकाबले में भारतीयों के पास कुछ भी न था; उनका भारी 'जिंसी तोपखाना' एक जगह टिका रहता था। नादिर के शब्दों में हिन्दुस्तानी मरना जानते थे, लड़ना नहीं।

सञ्चादतत्वाँ पीछे से कुमुक ला रहा था, परन्तु वह ईरानियां के हाथ कैद हुन्ना। त्वानेदौरान उसकी मदद को गया और मारा गया। कैदी सन्नादत के द्वारा सिन्ध की वातें शुरू हुई; ५० लाख खंडनी तय हुई, जैसी एक वरस पहले वाजीराव के लिए हुई थी। तभी मुगल दरवार में यह प्रश्न उठा कि खानेदौरान की जगह मीर-वख्शी कौन वने। इस प्रसंग में सन्नादत निज्ञाम से रूठ बैठा। उसने नादिर से कहा, ५० लाख क्या लेते हो, दिल्ली चलो तो २० करोड़ मिलेंगे! नादिर ने निज्ञाम, वजीर कमस्दीन श्रौर मुहम्मदशाह को वात-चीत के लिए बुला कर धोखे से पकड़ लिया। उन कैदियां के साथ ईरानी सेना दिल्ली की श्रोर बढ़ी। विना नेताश्रों की हिन्दी सेना तितरवितर हो गई।

नादिरशाह के दिल्ली पहुँचने पर जनता ने विद्रोह किया । तब नादिर ने कत्ले-स्राम का हुक्म दिया । एक दिन में २० हजार जानें ली गईं । उसके बाद वह दो मास तक प्रजा स्त्रौर स्त्रमीरों को लांछित करता स्रौर निचोड़ता रहा । उसने अजमेर-यात्रा की इच्छा प्रकट की तो जयिं ह आदि ने अपने परिवार उदयपुर भेज दिये । बाजीराव ने चम्वल के घाटों को अपने काबू में रखना तय किया । उसने लिखा, "पुर्चगाली युद्ध बुद्ध नहीं है; दिक्खन की सब शक्ति, हिन्दू और मुस्लिम, एक करनी होगी । मैं मराठों को नर्मदा से चम्बल तक फैला दूँगा।" पर बर्स्ड के दहते ही (१४-५-१७३६) जब होळकर और शिन्दे बाजीराव से मिलने बुरहानपुर की तरफ बढ़े, तब नादिरशाह को दिल्ली से लौटे ६ दिन हो चुके थे।

दिल्ली से नादिरशाह कुल १५ करोड़ रुपये नकद और ५० करोड़ के रत्नाभूपण और सामान, जिनमें तख्ते-ताउस भी था, ले गया। मुहम्मदशाह को उसने उसकी जान और बादशाहत बख्शी, किन्तु ठट्टा (दिक्खनी सिन्ध) तथा सिन्ध नदी के पार के प्रान्त ले लिये और पंजाब पर आधिपत्य रख के वहाँ ज़करियाखाँ को अपनी ओर से नियुक्त किया। लौटते हुए नादिर का कुछ माल-असबाब दिल्ली के पास ही जाटों ने लूट लिया। पंजाब में सिक्खों ने रावी पर दुल्लेवाल किला बना लिया था। उन्होंने भी उसका बोक्ता कुछ हलका किया।

§ ११. बराड के भोंसले—१७३६ ई० में वराड के रघुजी भोंसले ने गोंडवाने में देवगढ़ का राज्य जीत लिया। इसके बाद शाहू की प्रेरणा से उसने तिमळनाड पर चढ़ाई की। तभी बाजीराव श्रौर चिमाजी दोनों भाइयों का बीमारी से देहान्त हो गया (१७४० ई०)। खबर पा कर रघुजी, जो पुद्दुचेरी में था, सातारा लौट श्राया, क्योंकि उसे पेशवा बनने की श्राशा थी।

तभी निजाम भी दक्खिन को लौट गया।

## अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. बाजीराव के पेशवा बनने पर मराठा दरवार में अपने लच्च के सम्बन्ध में क्या क्या मुख्य मत थे ? उनमें से कौन सा माना गया ? बाद में उसमें व.व कैसे क्या परिवर्त्तन हुआ ?
- २. छत्रसाल ने दुन्देलखंड का दूसरा स्वाधीनता-युद्ध वब से वब तक किन दशात्रों में कैसे लड़ा ?
  - ३. निजामुल्मुल्क दिक्खन में कैसे किस हैसियत में स्थापित हुन्ना ? उसक्ता

१७४० तक का चरित लिखिए।

- ४. मराठे माल हे में कैसे स्थापित हुए ?
- ५. बाजीराव की दिङ्की चढ़ाई का वृत्तान्त लिखिए।
- ६. पुर्तगाली उत्तरी प्रान्त का संचित्त इतिहास दी जिए।
- नादिरशाह की चढ़ाई में भारत की कमजोरी किन किन बातों में प्रकट हुई ?
- ्. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (९) कार्ीजी ऋष्ट्रे (२) त्र्यम्बकराव दाभाडे (३) चूडामन जाट की मृत्यु (४) छत्रसाल के राज्य का बँटवारा (५) दस्ती और जिसी तोपखाना।

## अध्याय ८

## मराठों के मुकाबले अंग्रेज़ों का खड़ा होना

( १७४०-१७६१ ई० )

\$ १. तिमळनाड के लिए संघर्ष, बंगाल बिहार उड़ीसा पर मराठा आधिपत्य— बाजीराव की मृत्यु पर शाह ने उसके नौजवान वेटे बालाजी को पेशवा बनाया श्रौर रघुजी भोंसले कां, जो उसके विरोधी दक्खिनी दल का नेता था, फिर तिमळनाड की चढ़ाई पर भेजा।

राजाराम के जिंजी छोड़ने के बाद से तिमळ देश पर दिल्ली साम्राज्य का बराबर प्रभुत्व था। ग्रारकाट तब तिमळनाड की राजधानी थी। ग्रारकाट का नवाब दिक्खन के स्वेदार के ग्रधीन शासन करता था। पहले जुल्फिकारखाँ ने, फिर फर्रखसियर ने, सन्नादतुल्लाखाँ को न्नारकाट की नवाबी सौंपी थी। शकर-खेडा की जीत के बाद निजाम दिक्खन का स्वतन्त्र 'स्वेदार' बना तो उसने भी सन्नादतुल्ला को बना रहने दिया। लम्बे सुशासन के बाद १७३१ ई० में सन्नादत की मृत्यु हुई। तब उसका भतीजा दोस्तन्नली ग्रारकाट का नवाब बना। रघुजी कर्णाटक पटार से तिमळ मैदान में उतरने लगा तो दोस्तन्नली ने न्नारकाट के ५० भील पिन्छम न्नाम्बूर के पास दमलचेरी घाट पर उसे रोका। दोस्तन्नली युद्ध में हारा न्नीर मारा गया। रघुजी तिमळ मैदान की न्नीर बढ़ा। दोस्तन्नली का दामाद चन्दासहब तिरुचिरापल्ली में लड़ता हुन्ना कैद हुन्ना (१७४१ ई०) मे

रघुजी ने उसे सातारा भेज दिया ब्रोर कृष्णा के दिक्खन गुत्ती में बसे हुए मराठा सरदार मुरारीराव घोरपडे को त्रिची (तिरुचिरापल्ली) में ब्रपना हाकिम नियुक्त किया। चन्दा ने ब्रपना परिवार पुद्दुचेरी के फ्रांसीसी हाकिम चूमा (Dumas) के पास भेज दिया था।

रघुजी ने पुद्दुचेरी पहुँच कर द्यमा से खिराज का बकाया ह्योर चन्दा-साइब का परिवार तलब किया। द्यमा ने इनकार करते हुए कहला भेजा कि फ्रांसीसी राष्ट्र ने कंभी किसी को खिराज नहीं दिया। रघुजी ने ह्यपने दूत को यह देखने भेजा कि द्यमा किस बूते पर ऐसा लिखता है। द्यमा ने उसे ह्यपनी रसद तोपें ह्योर कवायद सीखे हुए सिपाही दिखाये। १२०० फ्रांसीसी सैनिकों के सिवाय वहाँ ५००० भारतीय सिपाही फ्रांसीसी नियन्त्रण में कवायद सीखे हुए तैयार थे। उनसे प्रभावित हो कर रघुजी लौट गया। उसे लौटा देने के लिए निजाम ने द्यमा को भेंट भेजी ह्योर मुहम्मदशाह ने उसे नवाब का पद दिया।

श्रठारहवीं सदी के शुरू में श्रोरंगजेब ने मुशिदकुलीखाँ को बंगाल श्रोर उड़ीसा का नाजिम श्रोर दीवान नियेत किया था। उसके बाद उसका पद तथा बिहार की स्वेदारी भी उसके दामाद को मिली। श्रव श्रलीवदींखाँ ने उसके बेटे को मार कर वह पद छीन लिया श्रोर बादशाह से भी उस पद पर श्रपनी नियुक्ति की स्वीकृति ले ली (१७४० ई०)! दूसरे पच्च के बुलाने से पहले रघुजी मोंसले के मन्त्री भास्करपन्त कोल्हटकर ने श्रोर फिर खुद रघुजी ने रामगढ़ (श्राधुनिक हजारीबाग जिले) श्रोर बाँकुड़ा के रास्ते बर्दबान पर चढ़ाई की श्रोर कटवा में छावनी डाल कर राजमहल से मेदिनीपुर तक बंगाल का पिंछमी पहाड़ी प्रदेश जीत लिया।

दुराहासराय की सिन्ध को पक्का कराने के लिए पेशवा बालाजीराव ग्वालियर तक बढ़ आया था। बादशाह की तरफ से सवाई जयसिंह ने धौलपुर में उससे मिल कर उसे मालवे का सूबा दे दिया। उसके बाद बादशाह ने उससे प्रार्थना की कि बंगाल से रघुजी को निकाल दो। तदनुसार फरवरी १७४३ में बालाजी प्रयाग बनारस गया मुंगेर बीरभूम के रास्ते बङ्गाल की राजधानी मुशिदाबाद की तरफ बढ़ा। कटवा के उत्तर पलाशी गाँव पर अलीवदीं ने उससे मिल कर बंगाल की चौथ देना स्वीकार किया। रघुजी बीरभूम की तरफ हट गया था; बालाजी ने पीछा कर उसे भगा दिया।

तभी तिमळनाड में भी रघुजी के किये कराये पर पानी फिर गया। निजाम ने वह प्रान्त फिर से जीत कर अनवस्दीन को नवाब नियत किया और मुरारीराव घोरपडे को भेंट-पूजा से खुश कर लौटा दिया। इस दशा में राजा शाहू ने बालाजी और रघुजी के बीच समभौता करा दिया (३१-५-१७४३)। मालवा आगरा इलाहाबाद के सूबे बालाजी के अधिकार-चेत्र माने गये तथा बिहार बंगाल उड़ीसा और अवध रघुजो के। मुगल साम्राज्य की जड़ हिल चुकी थी। उसकी शाखाएँ बटोरने का काम यों शाहू ने दो नेताओं को बाँट दिया।

इसके बाद तुरन्त ही रघुजी ने नागपुर के गोंड राज्य को जीत लिया। फिर सन् १७४४ के शुरू में भास्करपन्त ने बंगाल पर दोबारा चढ़ाई की। इस बार ख्रालीवर्दीखाँ ने उसे सिन्ध की बातचीत के बहाने बुला कर उसके २१ नायकों सिहत करल कर डाला (३१-३-१७४४)। द्रागले वर्ष ख्रालीवर्दी के ख्राफगान सैनिकों ने, जो दरभंगे में बसे हुए थे, विद्रोह किया। उनके बुलाने से रघुजी भांसले ने फिर चढ़ाई की, उड़ीसा दखल कर लिया ख्रीर पच्छिमी बंगाल में छावनियाँ डाल कर बिहार में द्राफगानों को मदद दी। बादशाह ने पेशवा से सिन्ध करके बिहार की १० लाख चौथ पेशवा के लिए तथा बंगाल की २५ लाख बराड के भांसले के लिए नियत कर दी। लेकिन बूढ़े ख्रालीवर्दी ने भांसले को चौथ देना स्वीकार न किया ख्रीर ख्रागे पाँच वर्ष तक लड़ता रहा। ख्रान्त में सन् १७५१ में उसने भी सिन्ध की, जिसके ख्रानुसार मेदिनीपुर जिले के सिवाय समूचा उड़ीसा प्रान्त रघुजी को "जागीर के रूप में" दे दिया, ख्रीर बंगाल की चौथ १२ लाख रुपया वार्षिक देना स्वीकार किया।

§२. "भारतीय सिपाही का आविष्कार"—रघुजी की तिमळ चढ़ाई से मराठा नेताओं को पहलेपहल फांसीसियों की सिखाई हुई नये नमूने की सेना का पता मिला। तब तो वह घटना छोटी प्रतीत हुई, पर इतिहास में उसका बड़ा महत्त्व था।

१८वीं सदी में युरोप ने स्थल-युद्ध-कला में भी बड़ी उन्नति कर ली

थी । बन्दूक का प्रयोग बढ़ जाने से वहाँ पैदल बन्दूकचियों की पाँतें तैयार हो कर युद्ध का मुख्य साधन बन गई थीं। ये पाँतों एक साथ एक ब्रादेश पर गोली दागतीं त्रौर इनकी सारी गति नेतात्रों के त्रादेशों से नियमित रहती। इनके सामने ढीले नियन्त्रण पर चलने वाले रिसाले निकम्मे हो गये। इन मनियन्त्रित पैदल सेनात्र्यां से राजाश्रां ने ऋपने उच्ऋक्कल सरदारां के कोटले दहा कर उन्हें वश में कर लिया । यों सेनात्रों त्र्योर युद्ध-शैली में केन्द्रीय नियन्त्रण बढ़ जाने से युरोप की शासनसंस्था में भी राजात्रों का केन्द्रीय नियन्त्रण बढ़ गया । भारत में जो युरोपी थे वे सोचने लगे कि हम यदि भारत में ऋपनी सेनाएँ ला सकें तो यहाँ के समुद्रतट के प्रान्तों को आसानी से जीत लें। युरोप के मध्य भाग अर्थात् जर्मनी ख्रौर उसके पड़ोसी प्रदेशों का राजा तव सम्राट् कहलाता था। भारत में रहने वाले कुछ अंग्रेजों ने जर्मन सम्राट् को यहाँ सेना लाने के लिए लिखा भी। पर इतनी दूर बड़ी सेना लाना तब सम्भव न था। इस दशा में पुरुदुचेरी के हाकिम चूमा ने भारतीय सिवाहियों को कवायद सिखा कर उन्हें नई युद्धकला में दीचित किया । उसने यह पहचाना कि भारतवर्ष के लोगों में पुरानी सभ्यता के वारिस होने के कारण इतनी समभ ख्रौर मातिक वीरता है कि वे ख्रच्छे सैनिक बन सकते हैं। ऋफरीका ऋादि की दूगरी जिन जातियों से युरोपियों की वास्ता पड़ा था, वे ऐसी न थीं । साथ हो उसने देखा कि भारतीयों की महात्त्वा-कांचा स्रोर जिज्ञासा ऐसी सोई हुई हैं कि जितनी बातें उन्हें सिखा दी जाय उतनी सीख लेते हैं, उससे त्रागे वढ कर समूचे ज्ञान को त्रपनाने की उत्कंटा उनमें नहीं जागती। उनमें राष्ट्रीयता की ऋनुभृति भी इतनी मन्द है कि उन्हें किसी के भी भाड़े के सैनिक बन कर ऋपने भाइयों पर गोली दागने में कोई हिचक नहीं होती । इसलिए जहाँ वे दूसरों के ब्राच्छे हथियार बन सकते हैं वहाँ इस बात का खटका नहीं है कि वे स्वयं युरोपी ढंग की सेनाएँ संघटित कर लें। प्रत्युत उन्हीं के द्वारा युरोप वाले भारत को जीत सकेंगे। द्यूमा को जो यह नई बात सुभी, इसे युरोप वालों ने "भारतीय सिपाही का त्र्याविष्कार" कहा। १८वीं सदी का यह सबसे बड़ा सामरिक ऋाविष्कार था। युरोपियों के हाथ में इससे ऐसा साधन ऋा गया जिससे उन्होंने पृथ्वी का नक्शा पलट दिया।

§ ३. राजस्थान स्रौर महाराष्ट्र के भीतरी भगड़े—सन् १७४३ में सवाई जयसिंह की मृत्यु हुई। उसी वर्ष राजा शाहू को ऋसाध्य रोग हुआ त्र्यौर छह वरस बीमार रह कर वह परलोक सिधारा (१४-१२-१७४**६**)। ६-६-१७४७ को नादिरशाह कल्ल किया गया तथा १५-४-१७४८ को मुहम्मदशाह स्त्रौर २१-५-१७४८ को निजाम चल बसा । १७४६ ई० में मारवाड़ का राजा ऋभय-सिंह मरा । इन सब मृत्युत्र्यों से उत्तराधिकार के त्र्यनेक भगड़े खड़े हुए ।

जयसिंह का बड़ा बेटा ईश्वरीसिंह जयपुर की गद्दी पर बैठा तो उसके छोटे भाई माधोसिंह ने राज्य का वड़ा भाग माँगा । माधोसिंह के मामा उदय-पुर के महाराणा जगतसिंह ने ऋपने भानजे का पत्त लिया । राजपूतों के इन तुच्छ भगड़ों में उलभ कर मराठा सरकार भी पथभ्रष्ट हो गई। पहले वह ईश्वरीसिंह के पत्त में थी, तो भी महाराणा ने मल्हार होळकर को ऋपने पत्त में र्खींच लिया। बाद में मराठा सरकार ने भी माधोसिंह का पत्त ले लिया। ईश्वरीसिंह ने पेशवा को याद दिलाई कि उसके पिता ऋौर वाजीराव की कैसी दाँतकाटी रोटी थी, लेकिन बालाजीराव ने एक न सुनी ऋौर १७४८ ई० में जयपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी । ईश्वरीसिंह को फ़ुकना पड़ा । दो बरस बाद वह हरजाने की रकम न चुका सका ख्रीर मराठों ने फिर चटाई की तो उसने श्रौर उसकी रानियों ने श्रात्महत्या कर ली। इन घटनाश्रों से राजपूत मराठों के शत्रु वन गये । माधोसिंह जयपुर का राजा बना, पर ऋव उसका रुख बदल गया, त्र्यौर समूचे राज्य में मराठां के विरुद्ध विद्रीह हुन्र्या जो कठिनाई से दबाया गया।

ग्रामयसिंह के मरने पर उसका भाई बख्तसिंह तथा उसका वेटा रामसिंह त्र्यापस में लड़ने लगे । बख्तसिंह ने १७५१ ई० में राज छीन लिया, पर ऋगले वर्ष वह मर गया स्त्रौर उसका वेटा विजयिंतह उत्तराधिकारी हुस्रा।

राजा शाहू के कोई सन्तान थी। उसकी बीमारी के छह वर्षों में उत्तरा-धिकार के अपनेक प्रस्ताव पेश हो कर रद्द होते रहे। ताराबाई ने कहला भेजा कि उसका एक पोता मौजूद है जिसे उसने रजसबाई से बचाने को छिपा दिया था। बड़ी जाँच-पड़ताल के बाद यह बात ठीक मानी गई। शाहू की मृत्यु के बाद बालाजी और अन्य प्रधानों ने शाहू की इच्छानुसार ताराबाई के पोते रामराजा को सातारा की गद्दी दी। रघुजी भांसले ने भी इस बात में बालाजी का साथ दिया। किन्तु ताराबाई की आ्राकांचा अपने पोते के नाम पर स्वयं शासन करने की थी। उसने उमाबाई दाभाडे [ ६, ७५४ ] से मिल कर पड्यन्त्र रचा और अपने पोते को भी पड्यन्त्र में मिलाना चाहा, पर उसके न मानने पर सातारा



बालाजीराव पेशवा, दाहिने उसका पुत्र विश्वासराव, सामने नरो शंकर दानी (तीनों बैठे हुए) [भा० इ० सं० मं०]

का गढ़ छीन कर उसे
कैद कर लिया। यशवन्तराव दाभाडे और दमाजी
गायकवाड ने महाराष्ट्र
पर चढ़ाई कर दी।
बालाजी तब हैदराबाद
के इलाके में गया हुआ
था। उसे एकाएक
लौटना पड़ा (श्रप्रैल
१७५१)। विद्रोह को
कुचल कर उसने दाभाड़े

कर लिया श्रौर सातारा गढ़ श्रौर रामराजा ताराबाई के हाथ में रहने दिये। दमाजी गायकवाड ने गुजरात के कर का पिछला सब बकाया श्रौर श्रागे से वार्षिक कर श्रौर सब विजयों का श्राधा हिस्सा देना तथा राजकीय सेवा में श्रपनी सेना भेजना स्वीकार किया। ताराबाई ने भी पेशवा से समभौता किया, उसका गढ़ श्रौर कैदी उसके हाथ में रहने दिये गये।

गुजरात के दो श्रंशों — श्रहमदाबाद श्रौर खम्भात — में श्रव तक दिल्ली की बादशाहत बनी हुई थी। इस समम्तीते के बाद बालाजी के भाई रघुनाथराव (राघोबा) के नेतृत्व में सम्मिलित मराठा सेना ने समूचा गुजरात जीत लिया (१७५२-५३ ई०)।

§ ४. उत्तरं भारत में पठान और मराठे-१७वीं शताब्दी के

उत्तरार्ध श्रौर १८वीं के शुरू में प्राचीन पंचाल देश में श्रानेक पठान श्रा बसे थे। फर्स्खाबाद श्रौर शाहजहाँपुर में तथा बरेली जिले के श्राँवला श्रौर बानगढ़ कस्बों में [नक्शा ७] उनकी खास बस्तियाँ थीं। श्रफ्गानिस्तान में पहाड़ को रोह कहते हैं, इससे ये लोग रुहेले कहलाये। पुराने जमीदारों से छीन खसोट कर रहेलों ने बहुत सी जागीरें बना लीं। १७४१ ई० में उनके नेता श्रलीमुहम्मद ने कटहर के फीजदार को मार डाला। कमजोर मुगल दरबार ने श्रलीमुहम्मद को ही फीजदार बना दिया। कटहर या सम्भल का इलाका (उत्तर पंचाल) श्रिय रहेलखंड कहलाने लगा। रुहेलों की छीनाखसोटी तब श्रौर भी बढ़ गई। १७४४ में खुद बादशाह ने बानगढ़ पर चढ़ाई की श्रौर श्रलीमुहम्मद को रुहेलखंड से हटा कर सरहिन्द का फीजदार बना दिया। हमने देखा है कि इसी काल—१७४५ ई० में ही—दरभंगे के पटानों ने भी बंगाल के सूबेदार के विरुद्ध विद्रोह कर रधुजी भोंसले को बलाया था।

उसी वर्ष पंजाब के जबरदस्त स्वेदार जकरियाखाँ की मृत्यु हुई श्रौर उसके वेटे श्रापस में लड़ने लगे।

नादिरशाह के अधीन अहमद अब्दाली नामक पठान उसका सबसे योग्य सेनापित था। नादिर के मारे जाने पर उसने मुकुट धारण किया और कन्दहार आ कर अफगानों का शाह बन गया। उसी साल जाड़े में उसने भारत पर चट़ाई की। अकरिया के बेटे से लाहौर छीन कर वह आगे बट़ा। दिल्ली से वजीर कमक्दीन और शाहजादा अहमद उसके मुकाबले को चले। सरिहन्द के पास मानुपुर पर लड़ाई हुई जिसमें कमक्दीन तो मारा गया, पर उसके बेटे मुइनुल्मुल्क तथा सआदतखाँ के भतीजे अवध के स्वेदार सफदरजंग ने अब्दाली को हरा कर लौटा दिया (११-३-१७४८ ई०)। पठानों ने मुगल साम्राज्य से कभी समभौता न किया था। अब्दाली की इस चट्टाई के अवसर पर उत्तर भारत के पठान फिर से मुगल साम्राज्य के अन्त और पठान साम्राज्य की स्थापना के सपने देखने लगे। अलीमुहम्मद सरिहन्द से भाग आया और उसके दहेलों ने पूरा दहेलखंड दखल कर लिया।

मानुपुर की लड़ाई के एक मास बाद मुहम्मदशाह की मृत्यु हुई ह

उसका बेटा ऋहमदशाह दिल्ली की गदी पर बैठा । उसने मुइनुल्मुल्क को पंजाब की स्बेदारी तथा सफदरजंग को वजीर का पद दिया । तभी ऋलीमुहम्मद

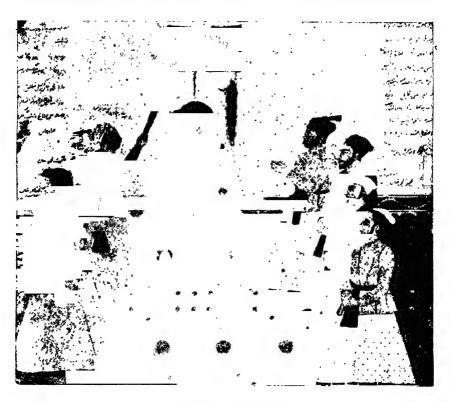

श्रहमदशाह दरबार में बादशाह के बार्ये सब से श्रागे मुइनुल्मुल्क, दाहिने दूसरे गाजिउद्दीन [ दिल्ली संप्रहालय, भा० पु० वि० ]

भी मर गया । उसके पीछे चार रुहेले सरदार मिल कर रुहेलखंड का शासन चलाने लगे । सफदरजंग ने अपने इन लड़ाकू पड़ोसियों से छुटकारा पाने को उन्हें परस्पर लड़ाने की युक्ति सोची । इसीलिए उसने फर्रुखाबाद के कायमखाँ चंगश [ ६, ७ § २ ] को रुहेलखंड का स्वेदार बना कर भेजा। कायमखाँ मारा गया, तब सफदर ने उसकी जागीर ज़ब्त कर ली !

सन् १७४६ के अन्त में अब्दाली ने फिर पंजाब पर चढ़ाई की । मुइन ने चनाब पर उसका सामना किया, पर उसे दिल्ली से कोई मदद न मिली और लाचार उसने अब्दाली को वार्षिक कर का वचन दे कर लौटाया।

कायमखाँ के भाई ग्रहमद बंगश के नेतृत्व में फर्छखाबाद के पटानों ने विद्रोह किया। उनसे लड़ता हुन्ना सफदरजंग बुरी तरह हारा (१३-६-१७५०)। तब उसने मराठों तथा बज के जाटों की सहायता ली। मल्हार होळकर श्रीर रानोजी शिन्दे (मृत्यु १७५० ई०) का वेटा जयप्पा जयपुर में थे। वहाँ से वे पेशवा की श्राज्ञा से दोश्राब श्राये। बज का नेता श्रव चृडामन के भतीजे बदनसिंह [६,७५२] का दत्तक पुत्र सूरजमल था। बदनसिंह ने जयपुर के सामन्त रूप में श्रपनी शक्ति बना ली थी। सिनसिनी थूण श्रादि पुराने गढ़ों की जगह उसने भरतपुर दीग कुम्भेर श्रादि गढ़ बना लिये थे।

मराठों श्रीर त्रज की सेना ने पठानों को हरा कर फर्रुखाबाद का िकला फतहगढ़ ले लिया (१६-४-१७५१)। श्राहमद बंगश ने श्राँबले में शरण ली। तब मराठों ने रहेलखंड पर चढ़ाई की श्रीर रहेलों को कुमाऊँ की तराई तक घकेल दिया। मार्च १७५२ में सन्धि हुई जिससे दिव्यण पंचाल में इटाबा श्रादि इलाके मराठों को मिले।

इधर दिसम्बर १७५१ में ब्रब्दाली ने पंजाब पर फिर चट्टाई की, क्योंकि मुइन ने उसके पास कर न भेजा था। मुइन का दीवान राजा को ड़ामल लड़ता हुक्रा मारा गया (५-३-१७५२); तब मुइन को ब्रब्दाली का ब्राधिपत्य स्वीकार करना पड़ा। बादशाह सफदरजंग को बुलाता रहा कि रुहेलों से सिध करके शीघ लौटे, पर सफदर मुइन का नारा चाहता था इससे वह ढीलढाल करता रहा। ब्रब्दाली के लाहौर ले लेने पर सम्राट् ने उसे लिखा कि ब्रब्दाली के खिलाफ मराठों की मदद लाब्रो। इसलिए सफदर ने मराठों से सिध की जिसकी मुख्य शानों ये थीं कि पेशवा को दिज्ञी साम्राज्य की सब भीतरी विद्रोहियों ब्रौर बाहरी शत्रुक्षों से रचा का भार सौंपा गया, जिसके बदले में उसे ब्रजमेर ब्रौर ब्रागरे की स्वेदारी, पंजाब ब्रौर सिन्ध की चौथ, हिसार सम्भल मुरादाबाद

बदाऊँ जिलों की जागीर तथा पंजाब के चार महालों की मालगुजारी दी गई। दिक्लिन, मालवा ग्रौर बिहार-बंगाल का ग्राधिपत्य उसे पहले ही सौंपा जा चुका था। इस सिन्ध से ग्रब ग्रवध ग्रौर इलाहाबाद के सिवाय समूचे भारत का ग्राधिपत्य पेशवा को सौंप दिया गया। सफदर मराठों की सहायता से काबुल भी वापस लेने की बातें करने लगा।

लेकिन वह जब ढीलढाल कर रहा था, तभी श्रब्दाली ने लाहौर से श्रपना दूत दिल्ली भेज कर पंजाब का मुतालबा किया था, श्रोर कमज़ोर बादशाह ने उसे पंजाब दे दिया था। सफदर ने दिल्ली पहुँच कर यह मुना तो मराठों के साथ फौरन पंजाब पर चटाई करने को तैयार हो गया। लेकिन पेशवा मराठों को तभी दक्खिन श्राने को पुकार रहा था। घरेल थिद्रोह को तो वह दबा चुका था, पर एक श्रीर भयंकर शत्रु से उसे वास्ता पड़ा था।

\$ ५. पंजाब में सिक्ख शक्ति का उदय—ज़करियालाँ की मृत्यु के बाद से सिक्ख पंजाब में प्रवल होते गये। ग्रब्दाली की पिछली लड़ाई के बीच उन्होंने ग्रमृतसर से पहाड़ों तक कब्ज़ा कर लिया था। मुइन ने ग्रब्दाली के लौटने पर ग्रदीना वेग को उन्हें दबाने भेजा। ग्रदीना ने उन्हें हरा कर उनसे यह समभौता किया कि उनसे मालगुज़ारी नाम को ली जायगी ग्रौर वे दूसरी प्रजा से चुंगी वस्ल कर सकेंगे। यो पंजाब में एक स्थानीय शक्ति भी उठ खड़ी हुई। उस वर्ष के ग्रन्त में मुइन की मृत्यु हुई। उसकी विधवा मुगलानी वेगम पंजाब का शासन चलाने लगी।

§ ६. दिक्खन में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ शक्ति का उदय—सन् १७४४ में इंग्लिस्तान श्रौर फ्रांस में युद्ध छिड़ा, तब बूमा के उत्तराधिकारी बूक्ते ने चोळमंडल की मद्रास श्रादि सब श्रंग्रेजी बस्तियाँ छीन लीं। केवल एक देवनपटम् (फोर्ट सेंट डैविड) श्रंग्रेजों के पास बचा।

द्यू प्ले ने नवाव श्रनवरुद्दीन से मदद ली थी श्रीर बदले में उसे मद्रास देने को कहा था। श्रव वह उस वचन को भूल गया। श्रववरुद्दीन ने श्रपने बेटे को १० हजार फौज के साथ मद्रास पर भेजा। २३० फ्रांसीसियों श्रीर ७०० भारतीय सिपाहियों की सेना ने श्रवयार नदी पर उस फौज को हरा कर

उसकी तोपें छीन लीं (१७४६ ई०)। इस लड़ाई से सारे भारत में उस नई शक्ति की चर्चा पहुँच गई जिसे रघुजी भोंसले ने पाँच बरस पहले देखा था, ख्रौर यह प्रकट हो गया कि युरोपी तरीके पर तैयार की हुई सेना के सामने भारतीय सेना किसी काम की न थी। इंग्लिस्तान ख्रौर फांस ने १७४८ ई० में सिन्ध करके एक दूसरे की बस्तियाँ लौटा दीं।

त्रुप्ले ने अत्र त्रुमा के इस नये हिथियार द्वारा भारतीय राजनीति में हाथ डाल कर फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करने का जतन किया । चन्दासाहत्र का परिवार पुद्दुचेरी में ही था । द्यृप्ले ने सोचा यदि वह चन्दा को कैद से छुड़ा कर तिमळ देश का नदात्र बना सके तो वह स्वयं वहाँ का सर्वेसर्वा हो जाय । उसने राजा शाहू को सात लाख रुपया दे कर चन्दासाहत्र को छुड़ा लिया (१७४८ ई०)।

तभी निजामुल्मुल्क भी चल बसा श्रौर उसके दूसरे वेटे नासिरजंग तथा उसके दोहते मुज़फ्फरजंग में युद्ध छिड़ा। नासिर ने मराठों से मदद पाई। चन्दासाहब मुज़फ्फरजंग से जा मिला तथा दोनों पहले तिमळनाड गये। सीमा पर पहुँचते ही फ्रांसीसी सेना उनसे श्रा मिली। नवाब श्रनवरुद्दीन ने दमलचेरी घाट पर उनका सामना किया। श्रनवरुद्दीन मारा गया श्रौर उसका वेटा मुहम्मद-श्रली बचो-खुची सेना के साथ कावेरी पार त्रिची (तिरुचिगण्यल्ली) भाग गया।

यूप्ले ने कहा, फौरन त्रिची पर चढ़ाई की जाय; लेकिन मुजफ्फर श्रौर चन्दासाहब ने महीनों जश्न-जुलूसों में बिता दिये, श्रौर वे तांजोर तक ही पहुँचे थे कि नासिरजंग बड़ी फौज ले कर उनपर श्रा पड़ा (दिस० १७४६ ई०)। फ्रांसीसी सेना के श्रनेक श्रफ्सर इस्तीफे दे कर चले गये थे। मुजफ्फर ने श्रपने को मामा के हाथ सौंप दिया। चन्दासाहब पुद्दुचेरी भागा। द्यूप्ले ने भी सिन्ध का सन्देश भेजा, पर साथ ही नासिरजंग के पठान सरदारों से पड्यन्त्र शुरू किया। नासिर श्रारकाट जा कर ऐश में डूब गया।

तव द्युप्ले स्त्रपनी ताकत परखने लगा। थोड़ी सी सेना समुद्र के रास्ते भेज उसने ममुलीपटम ले लिया। किर तिमळनाड के सबसे मजबूत गढ़ जिंजी पर एक दुकड़ी भेज कर एक रात में उसे छीन लिया! ना सिर ने तब द्यूप्ले से सिन्ध कर ली। लेकिन तब तक पठान सरदारों वाला पड्यन्त्र भी पक चुका था ख्रौर एक सरदार की गोली से नासिरजंग का काम तमाम हो गया (५-१२-१७५०)।

मुजफ्पर कैंद्र से छूट कर पुद्दुचेरी गया । उसने द्यूले को कृष्णा से कन्याकुमारी तक का नाजिम तथा चन्दासाहब को उसका नायब बनाया। मुहम्मद्र ख्राली फिर त्रिची भागा, ख्रौर ख्रंग्रेजों मराठों तथा मैस्र के राजा से मदद माँगने लगा । फ्रांसीसी सेनापित दि-बुसी मुजफ्फरजंग को दिक्खन के स्बेदार की गद्दी पर बैठाने गोलकुंडा ले चला । रास्ते में एक बलवा दबाते हुए मुजफ्फर मारा गया । उसके तीन मामा वहीं मौजूद थे । दि-बुसी ने उनमें से बड़े सलावतजंग को स्बेदार बना कर प्रयाण जारी रक्खा ।

नासिरजंग की मृत्यु पर बादशाह ने पेशवा की प्रेरणा से उसके बड़े भाई गाजिउद्दीन को, जो दिल्ली में ही था, दिक्खन की स्वेदारी दी। गाजिउद्दीन ने पेशवा को अपना नायब नियत किया। सलावतजंग कृष्णा पर पहुँचा तो पेशवा उसका रास्ता रोके खड़ा था। लेकिन तभी पेशवा को महाराष्ट्र के घरेलू विद्रोह की खबर मिली और अपनी कठिनाई का पता लगने दिये विना वह सलावत से बड़ी रकम लेना ठीक कर के लौट गया। दि-बुसी ने सलावत-जंग को औरंगावाद पहुँचा कर स्वेदार घोषित किया (२०-६-१७५१)।

उधर चन्दासाहब ने त्रिची को घर लिया था। श्रंशेजों ने भी श्रव भार-तीय सिपाहियों की सेना तैयार कर ली थी श्रोर यह समभ कर कि मुहम्मदश्रली को बचाने में ही उनका बचाव है, उसकी मदद करने लगे थे। इस प्रसंग में क्लाइब नामक श्रंशेज ने यह प्रस्ताव किया कि श्रारकाट पर हमला किया जाय तो चन्दा उसे बचाने के लिए त्रिची का घेरा खुद ढीला कर देगा। तदनुसार क्लाइब ने श्रारकाट ले लिया (११-६-१७५१)। परिगाम वही हुश्रा। चन्दासाहब ने श्रपने बेटे राज्साहेब के साथ श्रपनी श्राधी सेना श्रारकाट मेजी। उधर मुहम्मदश्रली की मदद में मैस्री सेनापित निद्राज तथा मुरारीराव घोरपडे भी श्रा गये थे। राज्साहेब ने श्रारकाट को श्रा घेरा। उस फूटे कोटले में मुट्ठी भर सेना के माथ क्लाइब बहादुरी से डटा रहा। मुरारीराव उसकी मदद को त्राया; तत्र राज्साहेब को घेरा उठाना पड़ा (२५-११-१७५१)। क्लाइव तब मैदान में निकल कर लड़ता रहा।

घर का विद्रोह दबा कर वालाजी ने फिर श्रौरंगाबाद पर चढ़ाई की । इसपर दि-बुसी गोलकुंडा से बढ़ा श्रौर मराठों को हराता हुन्ना पूने से १६ मील कोरेगाँव तक श्रा पहुँचा (२८-११-१७५१)। इस युद्ध में युरोपी शैली की चुस्त श्रौर नियमित गोलाबारी को पहली बार देख कर मराठे दंग रह गये। तो भी उन्होंने जी-जान से मुकाबला किया श्रौर चारों तरफ छापे मार कर शत्रु को सताते रहे। रघुजी भांसले ने पेनगंगा श्रौर गोदाबरों के बीच निजाम का पूर्वी प्रदेश दबा लिया। सलाबतजंग ने तब श्रहमदनगर लौट कर लड़ाई बन्द कर दी। पेशबा के बुलाने से उत्तर भारत की मराठा सेना गाजिउदीन को साथ ले कर दिल्ली से रवाना हुई (४-५-१७५२)। बुरहानपुर श्रीर श्रीरंगाबाद के मुसलमान गाजिउदीन के पद्ध में थे। उनकी मदद से उसने श्रीरंगाबाद ले लिया।

इस बीच त्रिची के मोर्चे पर मुहम्मदत्राली का पलड़ा भारी होते देख तांजोर के राजा ने भी उसकी मदद की । चन्दासाहब योग्य शासक था; वह सफल होता तो मैस्र तांजोर त्रादि दिक्खन के सब छोटे राज्यों को जीतने की कोशिश करता; इसी से वे उसके विरोधी थे। त्रान्त में चन्दासाहब न्रार फ्रांसीसी सेना को श्रीरंगम् द्वीप में हटना पड़ा, जहाँ वे खुद धिर गये। तांजोरी सेनापति ने चन्दासाहब को धोखे से पकड़ कर मार डाला (जून १७५२)।

मुहम्मद्रश्रली ने मैस्रियों को तिरुचिराप्पत्नी देने का वचन दिया था। श्रव उसने घोखा दिया श्रौर गढ़ में श्रंग्रेज़ी सेना डाल ली। इसपर निद्राज श्रौर मुरारीगव फिर घेरा डाल कर पड़े रहे श्रोर फ्रांसीसियों का पत्न लेने लगे।

गाजिउद्दीन की एक धौतेली माँ ने उसे जहर दे दिया (१६-१०-१७५२)। तब सलावतजंग के राज्य में भगड़ा खतम हुआ और उसने फांसीसियों को बड़े पुरस्कार दिये। बृष्ले ने राजूसाहब को तिमळनाड का नवाब घोषित किया। गाजिउद्दीन ने मराठों को बुरहानपुर औरंगाबाद के इलाके देने को कहा था, पेशवा ने उनका मुतालबा न छोड़ा। अन्त में सलावतजंग ने भालकी पर पेशवा से सिन्ध की (२५-११-१७५२), और बराड के पिन्छम के तासी-

गोदावरी के बीच के प्रदेश दे दिये।

यों पाँच वरस के युद्ध का पिरणाम यह निकला कि हैदराबाद में, जिसे मराठे अपने मुँह का कोर सममें हुए थे, फ्रांसीसी शक्ति स्थापित हो गई, पर उसकी थोड़ी-बहुत रोकथाम पेशवा कर पाया। तिमळनाड में जिंजी फ्रांसीसियों के हाथ और आरकाट और तिची अंग्रेजों के हाथ चले गये, तथा मैदान में दोनों का युद्ध चलता रहा जिसमें मैस्री और मुरारीराव अब फ्रांसीसियों का साथ दे रहे थे।

§ 9. बालाजीराव की दिशामूढ राजनीति—१७५२ तक महाराष्ट्र में भीतरी शान्ति हो कर नई व्यवस्था स्थापित हो चुकी, दिल्ली में सफदरजंग द्वारा तथा बंगाल में ऋलीवर्दांखाँ के साथ हुई सन्धि से प्रायः समूचे भारत का ऋाधिपत्य मराठों को प्राप्त हो चुका तथा भालकी की सन्धि से दिक्खन में भी तिमळनाड के सिवाय सर्वत्र शान्ति हो चुकी थो। बाजीराव की मृत्यु के बाद से घटनाऋों की जो नई परंपरा शुरू हुई थी वह यों १७५२ में ऋा कर पूरी हुई। महाराष्ट्र के नेताऋों के लिए ऋव परिस्थिति को देखने-सोचने का ऋवसर था। इन बारह बरसों में परिस्थिति बहुत बदल गई थी।

महाराष्ट्र के भीतरी नेतृत्व में शिवाजी के वंशज अब आँख से आंभल हो गये थे। यों तो राजा शाहू ने भी घटनाओं में कभी कोई सचेष्ट भाग नहीं लिया था; तो भी शाहू का प्रभाव काफी था और किटन स्थितियों को वह सरल ढंग से सुलभा दिया करता था। बालाजीराब पेशवा ने कोई पड्यन्त्र या अनुचित कार्य करके शिवाजी के वंशजों के हाथ से शिक्त नहीं छीनी, प्रत्युत तागबाई के अपने गलत वर्त्ताव से तथा बालाजी के अपना कर्त्तव्य निभाते जाने से राज्य की सब शिक्त आपसे आप उसके हाथ आ गई थी।

उत्तर भारत में स्रव नाम का मुगल साम्राज्य मगठों की भारत में स्रापना साम्राज्य स्थापित करने की स्राकांचा का विरोधी नहीं, प्रत्युत साधन बन गया था। साथ ही वहाँ पठान मराठों के मुख्य प्रतिद्वन्द्वी रूप में प्रकट हुए। पठान मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बराबर संघर्ष करते रहे थे, इसी से मुगल शासक पठानों को घृणा की दृष्टि से देखते रहे। पीछे, स्रांग्रेजी जमाने में भी पठानों ने स्रापनी स्वतन्त्रता पूरी तरह कभी न गँवाई श्रीर जितनी गँवाई उसे भी वापिस लेने के लिए बराबर लड़ते रहे। इस कारण तथा भारत के लोगों में पारस्परिक विद्वेष बनाये रखने के लिए श्रंग्रेज पठानों को दूसरे भारतीयों के सामने सदा विदेशी श्रीर सरहदी लुटेरा बना कर दिखाते रहे। वास्तव में पठान भारत के सबसे पुराने लोगों में से हैं, जो वैदिक काल से यहाँ रहते श्राये हैं [२,१५५; ३,१९५; ४,१९४]। हाल की शताब्दियों में उनमें बहलोल लोदी श्रीर शेरशाह जैसे महापुरुष पैदा हुए थे। बालाजीराव के काल की घटनाश्रों पर विचार हमें पठानों विपयक श्रंग्रेजी प्रचार के प्रभाव से मुक्त हो कर करना चाहिए।

दिक्खन में जो समुद्र पार के फ्रांसीसियों श्रौर श्रंग्रेजों की शक्ति उठ खड़ी हुई थी, वह वाजीराव के बाद की विलक्कल नई समस्या थी। उस काल के भारत के लोग यदि श्रपनी ऐतिहासिक परिस्थित को ठीक पहचानते तो वे यह देखते कि पिछले १२ वरस की घटनाश्रों में यही सबसे बड़ी समस्या खड़ी हुई थी, श्रौर यह उसी समस्या का बदाव थी जो १५०६ ई० से भारतीय समुद्र में उनके सामने उपस्थित थी। इस समस्या के विषय में यदि वे स्पष्टता से सोचते तो उन्हें यह दिखाई देता कि युरोपियों की श्रजेय जान पड़ने वाली जल श्रौर स्थल सेनाश्रों की जड़ में केवल दो बातें थीं—एक तो नई युद्धकला जिसपर भारतीय ध्यान देते तो उसे १०-१५ बरस में पूरी तरह सीख सकते थे, श्रौर दूसरी यह कि फ्रांसीसियों श्रोर श्रंग्रेजों की नई स्थल-सेनाएँ भारतीय सैनिकों की ही बनी थीं, जिन्हें श्रपनी श्रोर मिला लेना भारतीयों के लिए बहुत सुकर था। पर पहली बात को किसी भारतीय ने सन् १५०६ से नहीं देखा था श्रौर दूसरी को भी १७४० से लग० १८५५ तक प्रायः नहीं देखा।

परन्तु इन वातों को न देखते हुए भी इतना तो उस काल के महाराष्ट्र नेताओं को दिखाई देना ही चाहिए था कि यदि दिक्खन से वे समुद्र पार के विदेशियों को निकाल सकते और उत्तर भारत में पठान समस्या को सुलभा कर शान्ति और व्यवस्था स्थापित कर सकते तो भारत का साम्राज्य तो उनके हाथ आया ही हुआ था। यह भी उन्हें दिखाई देना चाहिए था कि युरोपियों को भारत से निकालने का कार्य इतने महत्त्व का था कि उसे देखते हुए पठानों से समभौते का कोई भी अच्छा अवसर हाथ से खोना न चाहिए था। और यदि फांसीसियों और अंग्रेजों की सैनिक शक्ति की जड़ पर चोट करने की वे न सोच सकते थे तो भी इतना तो उन्हें सोचना ही चाहिए था कि दिक्खन से युरोपियों को निकालने के लिए मैस्र आदि सब छोटे राज्यों का सहयोग लेना चाहिए। इसी प्रकार यदि उत्तर भारत में हहेलों को हहेलखंड से आगे न बढ़ने देना तथा अफगानिस्तान के पठानों को सिन्ध पार रखना उन्हें आवश्यक लगता था, तो इतना तो उन्हें देखना ही चाहिए था कि इसके लिए राजस्थान बज अवध और पंजाब के लोगों का सहयोग लेना तथा दिल्ली साम्राज्य की वची-खुची शक्ति का उपयोग करना चाहिए था।

पर बालाजीराव पेशवा ने त्रापनी परिस्थित को इस दृष्टि से बिलंकुल न देखा। उसकी दृष्टि में दिल्ली साम्राज्य की जड़ पर चोटें लग चुकी थीं, श्रौर उसे गिरा कर केवल उसकी शाखाएँ बटोरने का काम बाकी था जिसे वल या छल से कर लेना था। श्रव मराटा दरबार श्रौर सेना में यह मुख्य चर्चा थी कि सबसे पहले समूचा दिक्खन मराटा साम्राज्य में श्रा जाना चाहिए। श्रौर चृँकि फ्रांसीसी इस काम में श्राड़े श्रा गये थे, इसलिए उन्हें उखाड़ फेंकना बालाजी ने श्रपना मुख्य ध्येय मान लिया। श्रौर तो श्रौर उसने यह भी सोचा कि उन्हें निकालने के लिए श्रंभेज़ों का उपयोग किया जा सकता है! वह स्वयं दिक्खन में उलभा रहा श्रोर उत्तर भारत में श्रपने भाई रधुनाथराव (राघांवा) या श्रपने सेनापतियों को भेजता रहा।

\$८. बालाजी की दिष्यन-दिग्विजय-वेष्टा—सबसे पहले समूचे दिक्लिन को जीतना था, श्रीर दिक्लिन जीतने में मुख्य रुकावट हैदराबाद का फ्रांसीसी सेनापित था, इसलिए पेशवा ने सलाबतजंग के भाइयां श्रीर दीवान से षड्यन्त्र करके बुसी की शक्ति तोड़ने का यत्न किया। सब वेकार। उलटा सन् १७५३ के श्रन्त में सलाबत ने श्रान्ध्र तट के चार उत्तरी सरकार (जिले)—कोंडपल्ली एलोर राजमहेन्द्री शिकाकोल—फ्रांसीसी कम्पनी को जागीर रूप में दे दिये। किन्तु दिक्लिन भारत में फ्रांसिसयों की शक्ति को श्रपने घर से धक्का लगा। फ्रांसीसी श्रीर श्रंग्रेज दोनों श्रव युद्ध से ऊब गये थे। फ्रांसीसी

कम्पनी की ऋार्थिक दशा ऋंग्रेजी कम्पनी से बहुत कमज़ोर थी; उसमें जनता का उत्साहपूर्ण सहयोग न था, वह बहुत कुछ सरकारी सहायता से चलती थी ऋौर उस काल की फ्रांसीसी सरकार की तरह कुव्यवस्था का नमूना थी। उसके संचालकों ने ऋब द्यूप्ले को पदच्युत कर उसके स्थान में दूसरे व्यक्ति को भेजा ( ऋगस्त १७५४ ), जिसने युद्ध रुकवा कर मुहम्मदऋली को तिमळनाड का नवाब मान लिया। दोनों पन्नों ने एक ऋारजी सिन्ध का मसविदा तैयार कर स्वीऋति के लिए विलायत भेजा। पर मैस्रियों ने मुहम्मदऋली से युद्ध बन्द नहीं किया ऋोर हैदराबाद में दि-बुसी बना ही रहा।

ठीक इसी वक्त वालाजीराव दिक्खन भारत के दिग्विजय को निकला। उसने सलावतजंग के दीवान को अपने साथ मिला कर यह मनवा लिया कि मराठे और निजाम मिल कर मैस्र और अन्य छोटे दिक्खनी राज्यों को जीत लें। मैस्र की सेना तिरुचिराप्पल्ली में अंग्रेज़ों को घेरे हुए थी, तो भी दि-बुसी को उनके देश पर चढ़ाई करनी पड़ी। पेशवा और सलावत की सेना के श्रीरंग-पट्टम पहुँचने पर मैस्री सेना को तिची से लौटना पड़ा, जिससे मुहम्मदअली और अंग्रेज़ों को चैन पड़ा। मैस्र के साथ ही वेदन्र पर भी चढ़ाई की गई। तुंगभद्रा के दिक्खन, मैस्र और तिमळनाड की उत्तरी सीमा पर सावन्र कर्नल और कड़प के पटान सरदारों के तथा गुत्ती के सरदार मुरारीराव घोरपडे के इलाके थे। नासिरजंग की मृत्यु के बाद से ये बहुत कुछ स्वतन्त्र हो गये थे। इनके इलाकों का वड़ा अंश ले कर इन्हें अधीन किया गया (मई १७५६)। निजाम की सेना इसके बाद लौट गई, पर मराटों की यह वेमोसम दिक्खनी चढ़ाई अगले साल भर जारी रही।

\$९. दिव्ली के शासन में मराठों का पहला हस्तक्षेप—उधर दिल्ली में सन् १७५३ में बादशाह ख्रौर वजीर सफदरजंग के बीच घरेलू युद्ध छिड़ गया था। बादशाह ने सफदर की जगह कमरुद्दीन [६,७६२; ऊपर १४] के वेटे इन्तिज्ञामुद्दौला को वजीर बनाया। पिछले साल जब गाजिउद्दीन की हत्या की खबर ख्राई थी तब उसके बेटे शिहाब ने सफदर के पास फूट फूट कर रो कर कहा था कि मुफ ख्रनाथ के तुम्हीं बाप हो! सफदर का दिल पिघल गया

श्रीर उस १५ साल के लड़के को उसने इमादुल्मुल्क का पद दे कर साम्राज्य का मीर बख्शी बनवा दिया था। वही इमाद श्रव सफदर का जानी दुश्मन हो गया। मराठे भी उस सफदरजंग का साथ देने के बजाय, जिसकी पिछले साल करबाई सिन्ध से उन्हें उत्तर भारत पर श्राधिपत्य मिल गया था, १६ बरस के छोकरे इमाद की तरफ हो गये। लेकिन सूरजमल ने सफदर का साथ दिया। नजीवखाँ रुहेला श्रपनी सेना के साथ बादशाह के पन्न में श्रा मिला। सफदर की सेना धीरे धीरे दिल्ली से धकेली गई। पीछे बादशाह श्रौर इन्तिजाम भी इमाद से स्पर्धा श्रौर सफदर से समभौते की बात करने लगे। समभौता होने पर सफदर श्रवध चला गया। इस घरेलू युद्ध में दिल्ली सरकार दिवालिया हो गई श्रौर उसकी रही सही सैनिक शिक्त भी चूर हो गई।

पेशवा ने मुख्य मराठा सेना को तब तक रोके रक्खा जब तक दोनों पक् क्षीण न हो जायँ। जब रबुनाथदादा के नेतृत्व में मराठा सेना उत्तर भारत पहुँची तब बादशाह ब्रौर इमाद के बीच उसे ब्रापनी ब्रपनी तरफ मिलाने की होड़ लग गई। मराठों ने फिर इमाद का ही साथ दिया, क्योंकि एक तो उन्हें उसके द्वारा दिक्खन में मुविधाएँ पाने की ब्राशा थी, दूसरे वे ब्रौर इमाद दोनों बज के राजा को दबाना चाहते थे। परन्तु बादशाह ब्रौर वर्जार इस ख्याल से सूरजमल का पक्त करते थे कि इमाद प्रवल न होने पाय। राजस्थान से राघोबा ने सीधे बज पर चढ़ाई की (जनवरी १७५४ ई०)। सूरजमल ने कुम्मेरगढ़ की शरण ली। कुम्मेर के मुहासरे में मल्हार होळकर का वेटा खंडे-राव मारा गया। मई में सूरजमल ने सम्भौता किया ब्रौर ब्राधीनता मानी।

इस बीच बादशाह और इमाद में खुला भगड़ा हो गया था। वजीर इन्तिजाम ने मराठां और इमाद के खिलाफ सफदरजंग सूरजमल और राजपूत राजाओं से मदद लेना तय किया। इस उद्देश से वह बादशाह को ले कर दिल्ली से सिकन्दराबाद तक आया, जहाँ सफदर और सूरजमल को भी बुलाया गया था। परन्तु तभी सूरजमल से सन्धि कर के मराठे वहाँ आ पहुँचे। अहमदशाह के डेरे में भगदड़ मच गई। २६ मई को प्रातः दो बजे गहरे श्रॅंथेरे में सब लोग दिल्ली भागने लगे। शाही वेगमों में से अधिकांश मराठों के हाथ पड़ीं, जिन्हें मल्हार ने इज़्ज़त के साथ पहरे में रख दिया।

मल्हार ने जो कुछ कहा, श्रहमदशाह को मानना पड़ा। २-६-१७५४ को बादशाह ने इमाद को वजीर बनाया। इमाद ने छुरान हाथ में ले कर शपथ ली कि वह सदा उसका वफादार रहेगा। दरबार से बाहर श्रा कर उसने बहादुरशाह के एक पोते को शाही महल की कैद से मँगवाया, उसे श्रालमगीर के नाम से गदी पर बिठाया, श्रोर श्रहमदशाह को कैद में डलवा दिया! तैमूरी वंश की बची-खुची इज्जत तो यों धूल में मिली ही, साथ ही जो बात राजस्थान के भगड़ों में लोगों ने देखी थी वही इन दिल्ली के भगड़ों में भी देख ली कि मराठा सरकार भी केवल श्रपने चिणिक लाभ को देखती हुई कैसे दुच्चे लोगों का साथ देती है। बज के लोग भी मराठां से चिढ़ गये; श्रोर सफदरजंग के तजरवे से लोगों को मालूम हो गया कि मराठा सरकार की मैत्री में कितना पानी है!

दिल्ली से रायोवा ने जयप्पा शिन्दे [ऊपर §४] को मारवाड़ भेजा, जहाँ रामसिंह विजयसिंह [ऊपर §३] के विरुद्ध सहायता माँग रहा था। जयप्पा से हार कर विजयसिंह ने नागोरगढ़ में शरण ली। जयप्पा ने घेरा डाल दिया। पेशवा का आदेश था कि विजयसिंह को बहुत न दबाया जाय। पर जयप्पा अड़ गया। इस बीच सफदरगंज की मृत्यु हुई। पेशवा ने जयप्पा को फिर जिखा कि मारवाड़ का मामला निपटा कर अबध जाओ और प्रयाग-बनारस पाने का जतन करो। लेकिन हठी जयप्पा मरुभूमि में अटका रहा। उसके अभिमानी वर्ताव से चिट् कर राजपूतों ने उसे कत्ल कर दिया (२४-७-१७५५)। तब उसका भाई दत्ताजी उसकी जगह डट गया और उसने विजयसिंह को पूरी तरह हरा कर बीकानेर भगा दिया। फरवरी १७५६ में सन्धि हुई जिससे अजमेर मराठों को भिला।

मुख्य मराठा सेना साल भर पहले दिक्खन चली गई थी। इस बार पेशावा ने मल्हार को भी दिक्खन की चढ़ाई के लिए बुला लिया।

पंजाब में मुगलानी वेगम के शासन [ऊपर §५] की ऋव्यवस्था हटाने के लिए ऋब्दाली ने ऋपना प्रतिनिधि भेज दिया था। इमाद ने ऋदीना बेग [जपर §५] को भेज कर उसे भगा दिया (जनवरी १७५६)। पीछे उसने मुगलानी को भी पकड़ मँगाया ऋौर ऋपना सुवेदार लाहौर में रख दिया।

\$१०. मराठा जंगी बेड़े का ध्वंस—इसी बीच महाराष्ट्र के भीतरी शासन में भी पेशवा ने एक श्रात्मघाती भूल की । कोंकरण के श्रांग्रे भाइयों में से तुलाजी ने विद्रोह कर श्रानेक श्रात्याचार किये थे । बालाजी ने श्रापने उस प्रजाजन के खिलाफ विदेशी श्रांग्रेजों से सहायता ली ! तुलाजी का सुवर्णदुर्ग छिन गया (श्राप्रेल १७५५) श्रीर वह विजयदुर्ग भाग गया । श्रंग्रेजी वेड़ा लौट गया, पर मराठा सेना ने तुलाजी को वर कर सन्धि की बातचीत के लिए विवश किया ।

फांसीसियों श्रौर श्रंथ जों की मुलह बहुत दिन न टिकी। मध्य श्रौर दिक्खिनी श्रमरीका में स्पेनियों का साम्राज्य स्थापित होने [ ६,२ १४ ] के बाद उत्तरी श्रमरीका में श्रोलन्देजों फांसीसियों श्रौर श्रंथ जों ने श्रपने उपनिवेश बसा लिये थे। सन् १७५५ में श्रमरीका के उन श्रंथेजी श्रौर फांसीसी उपनिवेशों में युद्ध छिड़ गया। भारत में भी इससे उनका फिर युद्ध छिड़ेगा यह देखते हुए इंग्लिस्तान के प्रधान मंत्री पिट ने वाटसन श्रौर क्लाइव को फांसीसियों से लड़ने के लिए मुंबई भेजा। उनका यह प्रस्ताव था कि श्रंथेज मराटों के साथ मिल कर हैदराबाद पर चढ़ाई करें श्रौर बुसी को वहाँ से निकाल दें। ऐसा न हुश्रा तो क्लाइव श्रौर वाटसन ने विजयदुर्ग पर चढ़ाई की श्रौर जब कि विश हुश्रा तुलाजी मराटा सरकार से सिध की बातचीत कर रहा था तब उसका सब बेड़ा हुवा कर विजयदुर्ग पर श्रंथेजी मंडा फहरा दिया (१२-४-१७५६)। तीस वर्ष पहले जिस श्रांथे से श्रंथेज सदा हारते रहे, उसके मराटा वेड़े को यों स्वयं मराटा सरकार ने उनसे हुववा दिया! क्लाइव श्रौर वाटसन वहाँ से मद्रास गये श्रौर क्लाइव मद्रास का गवर्नर नियुक्त हुश्रा।

§ ११. अब्दालों को दिल्लो-प्रथुरा चढाई और अंग्रेज़ों का वंगाल-विहार जीतना—दिक्खन भारत की राजनीति में विदेशी युरोपी अपनी सेनाओं और जंगी बेड़ों से जिस प्रकार दखल दे रहे थे, उसे वंगाल-विहार का बूदा नवाब अलीवदींखाँ बहुत आशंकित हो कर देख रहा था। उसने

श्रपने दोहते श्रौर उत्तराधिकारी सिराजुदौला को इस खतरे से सावधान किया। विजयदुर्ग पर श्रंथ्रेजी भंडा फहराने के दो दिन पहले श्रलीवदीं का देहान्त हुश्रा त्रौर सिराजुद्दौला नवाब बना । त्रांग्रेज त्रपना कलकत्ते वाला किला बढाने लगे । वे पहले से ही नवाव के विरुद्ध पड्यन्त्र कर रहे थे । सिराज ने हुक्म दिया कि बंगाल में कोई विदेशी युद्ध की तैयारी न करे । ऋंग्रेजों के न मानने पर सिराज ने चढ़ाई कर कलकत्ता ले लिया, ग्रौर बंगाल भर में श्रंग्रेजों की कोठियाँ दखल कर लीं । ऋंग्रेज कलकत्ते के दक्खिन फल्ता भाग गये । सिराज ने उन्हें वहाँ बना रहने दिया, क्योंकि वह उन्हें तुच्छ समभता था। उसके ख्याल से यूरोप कोई छोटा सा टापू था, जिसके कुल बाशिन्दे १०-१२ हजार थे, जिनमें से चौथाई श्रंग्रेज थं ! चन्द्रनगर के फ्रांसीसी सिराज की सहायता को तैयार थे। बालाजी ने देखा कि बंगाल में भी फ्रांसीसी हैदराबाद की तरह सर्वेंसर्वा हो जायेंगे. इसलिए उसने वहाँ के अंग्रेजों के मुखिया ड्रोक को सन्देश भेजा कि नवान से न द्वो, मराठा सेना मदद को आ सकती है। ड्रेक ने वह मदद न ली, तो भी बालाजी ने अपनी सारी शक्ति इस अ्रोर लगा दी कि बुसी बंगाल न पहुँचने पाय । उसने त्रान्ध्र तट की फ्रांसीसी जागीर में बलवा करा दिया, जिसे दबाने में बुसी को तीन मास लग गये। इस बीच वाटसन त्र्योर क्लाइव ने मद्रास से जा कर कलकत्ता ले लिया ( २-१-१७५७ )।

इसी वीच पंजाब में भी भयंकर स्थिति पैदा हो गई थी। इमाद का पंजाब लेना केवल अब्दाली को चिदाना था। १७५६ के जाड़े में अब्दाली ने पंजाब पर चढ़ाई की। जनवरी में वह दिल्ली की तरफ बढ़ा। इमाद को कुछ न सूक्ता कि क्या कलूँ। यह-युद्ध के बाद दिवालियापन में दिल्ली की सेना तितरिवतर हो चुकी थी। मराठे दिक्खन चले गये थे। इमाद ने नजीबखाँ, सूरजमल और सफदर के वेटे शुजाउद्दोला से मदद माँगी; पर वेकार। ग्वालियर से अन्ताजी माणकेश्वर अपनी ३ हजार की दुकड़ी के साथ उसकी सहायता को आया कि जो कुछ भी प्रतिरोध हो सके किया जाय।

श्रब्दाली के नजदीक श्राने पर रहेले उससे जा मिले। कायर इमाद चुपके से दिल्ली से निकला श्रौर श्रब्दाली की छावनी में जा कर श्रात्म-समर्पण कर दिया (१६-१-१७५७)। रुहेलों के बीच से मुश्किल से रास्ता काटते हुए अन्ताजी दिल्ली के दिक्खन फरीदाबाद तक हट गया। अबदाली ने दिल्ली में प्रवेश किया और नादिरशाह की तरह शहर के धन और इज्जत की मुहल्लेवार लूट शुरू की। वड़े बड़े अमोर-उमरावों को साधारण चोरों की तरह यातनाएँ दी गई।

२० हजार ऋफगान सवारों ने फरीदाबाद में ऋन्ताजी को एकाएक घेर लिया । दिन भर लड़ने ऋौर ऋपनी तिहाई सेना कटाने के बाद वह घेरा तोड़ कर मथुरा जा निकला। वहाँ उसने सूरजमल से कहा, त्रात्रो मिल कर मुकाबला करें। पर सूरज तैयार न हुन्ना, न्नीर जब २२ फरवरी की भ्रब्दाली दिल्ली से दिक्लिन बढ़ा तब उसने कुम्भेरगढ़ में शरण ली। बज में घुसते ही ब्रब्दाली ने श्रपनी सेना को खुली लूट की इजाज़त दे दी। "सूरजमल त्रज की यह वरवादी कुम्भेर से देखता रहा ।" किन्तु उसके वटे जवाहरसिंह ने कहा कि जाटों की लाशों के ऊपर से अफगान भले ही वज में घुसें, ऐसे ही न घुस पायेंगे। १० हजार जवानों के साथ जवाहर ने मथुरा का रास्ता रोका। उस टुकड़ी के काटे जाने पर वह थोड़े से साथियों के साथ वच कर निकल गया ख्रौर ख्रफगानां ने मथुरा में प्रवेश किया । २१ मार्च को त्रप्रकान हरावल त्र्यागरे में घुसी । वहाँ किले की तोपों ने मुकाबला किया। इस बीच सड़ती हुई लाशों के कारण **अफगान सेना में हैजा फैला** अप्रैर अब्दाली ने एकाएक वापसी का हुक्म दिया। नजीवखाँ रुहेले को दिल्ली में ग्रापना प्रतिनिधि नियत कर तथा पंजाब का शासन अपने बेटे तैमूर और अपने मुख्य सेनापित जहानलाँ को सौंप कर कई करोड़ की लूट लिये वह वापस चला गया । वापसी में पटियाले के सिक्ख जाट त्र्यालासिंह तथा दूसरे सिक्खां ने उसकी लूट का बोभा कुछ हलका किया।

क्काइव के कलकत्ता वायस लेने पर सिराज ने बुसी को सहायता के लिए लिखा। लेकिन बुसी को तुरन्त न त्राते देख तथा ग्रब्दाली के हमले का त्रातंक बंगाल तक पहुँच जाने से उसने क्काइव से समभौते की बात की। उसे समभौते की वातों में रखते हुए क्काइव ने चन्द्रनगर भी ले लिया (२३-३-१७५७)। उधर श्रान्ध्र जिलों का पूरा बन्दोबस्त कर बुसी गंजाम पहुँचा श्रौर समाचारों की

राह देखने लगा कि इतने में उसे चन्द्रनगर के पतन की खबर मिली। तब बंगाल जाना व्यर्थ समक्त वह दक्खिन लौटा श्रौर श्रान्ध्र तट की श्रंग्रेजी बस्तियों की एक एक कर सफाई करता गया।

तभी क्लाइव ने सिराज पर चटाई कर दी । श्रालीवर्दी का बहुनोई मीरजाफर सिराज का सेनापित था । क्लाइव ने उसके साथ पड्यन्त्र रचा । सिराज
मुशिंदाबाद से बटा । हुगली श्रीर मोर के संगम पर पलाशी गाँव में लड़ाई हुई
(२३-६-१७५७)। लड़ाई के बीच में मीरजाफर शत्रु से जा मिला । सिराज
हाग श्रीर मारा गया । क्लाइव ने मीरजाफर को मुशिंदाबाद ले जा कर नवाब
बनाया । मीरजाफर ने श्रांग्रेज कम्पनी श्रीर उसके कर्मचारियों को प्रकट श्रीर
गुप्त सन्धियों से करीब पौने तीन करोड़ रुपया हरजाने भेंट श्रीर रिश्वत के रूप
में तथा चौबीस-परगना जिला जागीर के रूप में देना स्वीकार किया था।
मुशिंदाबाद के खजाने में कुल डेट करोड़ रुपया था। इसलिए जवाहरों श्रीर
सामान को नीलाम कर श्रीर नकद मिला कर श्राधी रकम नावों में कलकत्ते
भेजी गई श्रीर बाकी को तीन सालाना किस्तों में देना तय हुश्रा।

उत्तर श्रौर पूरव भारत में जब ये घटनाएँ घट रही थीं तब मुगल-मराठा साम्राज्य की रच्चा का श्रान्तिम दायित्व जिसे सौंपा गया था, वह भारत का पेशवा (प्रमुख नेता) बालाजी दिशा भूल कर श्रपनी दिक्खन चढ़ाई में ही उलभा था! श्रब्दाली का पंजाब लेना मुन उसने मल्हार श्रौर राघोबा को उत्तर भेजा, पर स्वयं कर्णाटक की तीसरी चढ़ाई जारी रक्खी। उस प्रसंग में मैसूर राज्य के १४ जिले उसके हाथ श्राये। बलवन्तराय मेहन्देले को वहाँ छोड़ कर १६ जून को बालाजी पूना लौटा श्रौर उसके बाद सलावतंजंग के राज्य में पड्यन्त्र करके बुसी को निकालने की कोशिश में श्रपनी सारी शक्ति लगा दी। लेकिन बुसी ने भी उसकी सब केशिशों वेकार कर दीं (जनवरी १७५८)।

बलवन्तराव ने मैस्र के इलाके काबू कर तथा कडप कर्ग्यूल सावन्र के नवाबों के गुद्ध को कुचल कर तिमळ सीमा के घाटों तक अधिकार कर लिया और तब आरकाट के नवाब मुहम्मदअली से बकाया चौथ तलब की । हम देख चुके हैं कि १७५५ ई० से अंग्रेजों का कठपुतली मुहम्मदअली वहाँ निर्विवाद स्थापित हो चुका था। वलवन्तराव अब भी तिमलनाड में नहीं उतरा; उसने केवल चौथ माँगी, जो अंग्रेजों ने दे दी। लेकिन अब वहाँ फ्रांसीसियों ने भी फिर युद्ध छेड़ कर त्रिची को घर लिया और पुद्दुचेरी और आरकाट के बीच विन्दवास ('वान्दिवाश') तथा नो और गढ़ ले लिये। यों सन् १७५० में जहाँ बंगाल-विहार पर अंग्रेजों और आन्ध्र तट पर फ्रांसीसियों का पूरा अधिकार हो गया, वहाँ तिमळनाड में फिर युद्ध जारी हो गया।

\$ १२. मराठों का पंजाब जीतना—रघुनाथ १४ फरवरी को इन्दोर पहुँचा । उसे सामान जुटाते दो मास लग गये । मई में मराटा हरावल ने ख्रागरा पहुँच सूरजमल से समम्जौता किया । रुहेलों से दोख्राब वापिस ले कर उन्होंने दिल्ली को घेर लिया । नजीव ने सिन्ध करके दिल्ली छोड़ दी (६-६-१७५७) ख्रोर यह भी कहा कि कहो तो मैं ख्रब्दाली के पास जाऊँ ख्रोर



रघुनाथराव [ भा॰ इ॰ सं॰ मं॰ ]

सीमाएँ निश्चित कर स्थायी संधि करा दूँ । यों मराठों के लिए ब्राव भी मौका था कि ग्रब्दाली ग्रौर रुहेलों से समभौता करके श्रीर उन्हें साथ ले कर बिहार-बंगाल पर चढाई करते श्रौर वहाँ श्रंग्रेज़ां के पैर जमने न देते । उत्तर भारत में रहेलों से समभोता हो जाता तो वे निजाम के राज्य और तमिळनाड में दखल दे कर वहाँ से भी विदेशियों के पैर उखाइने पर पूरा ध्यान लगा पाते । किन्त रघनाथ ने नजीब की बात पर कान न दिया श्रौर पूरव की चिन्ता करने के बजाय उत्तर-पंजाब-का रास्ता पकडा ! मराठों के

उभाइने से पंजाब में सिक्ख भी विद्रोह करने लगे। अन्त में २१ मार्च १७५८ को रघुनाथ ने सरिहन्द जीत लिया, तथा एक मास बाद लाहोर में प्रवेश किया। तैमूर श्रीर जहानलाँ अटक पार भाग गये; मुलतान में भी मराठा छावनी पड़ गई। इसके बाद पंजाब का शासन अदीना वेग को सौंप कर रघुनाथ दिक्खन लौट गया।

§ १३. फ्रांसीसी शक्ति का अन्त—सन् १७५६ में इंग्लिस्तान से फिर युद्ध छिड़ने पर फ्रांसीसी सरकार ने लाली नामक सेनापित को भारत मेजा। अप्रयेल १७५८ में चोळमंडल पहुँच कर उसने देवनपटम को घेर लिया और महीने बाद ले लिया। तब उसने बुसी को लिखा, "श्रुव मद्रास लेते ही मेरा इरादा स्थल या समुद्र के रास्ते फौरन गंगा पर पहुँचने का है।" लाली के आने से पहले बुसी आन्ध्र तट के जिलों का पक्का बन्दोबस्त कर हैदराबाद में पूरा प्रमुख स्थापित कर चुका था। लालों से वह बड़ी आशाएँ लगाये हुए था।

देवनपटम के बाद मद्रास की बारी थी। लेकिन पुद्दुचेरी का खजाना खाली था। रुपये के लिए लाली ने तांजोर पर चढ़ाई की, पर उसमें उसे सफलता न हुई। वह वीर ख्रीर कुशल सेनापित था, लेकिन उतावला ख्रीर किसी की न सुनने वाला। ख्रब मद्रास पर हमला करने के लिए उसने त्रिची ख्रीर मसुली-पटम वाली दुकड़ियों तथा बुसी को भी बुला लिया। बुसी ने उसे समभाना चाहा कि उसे हैदराबाद में रहने दिया जाय। लेकिन लाली ने कहा, "मुक्ते बादशाह ख्रीर कम्पनी ने हिन्दुस्तान भेजा है ख्रंग्रेजों को मार भगाने के लिए।" मुक्ते इससे क्या मतलब कि अमुक अमुक राजा अमुक नवाबो के लिए लड़ रहे हैं।"

बुसी के चले त्राने पर त्रान्ध्र तट के एक पालयगार (जमींदार) ने विशाखापट्टन ले कर त्रंग्रेज कम्पनी को त्रपनी फौज भेजने को लिखा। क्लाइव ने बंगाल से कर्नल फोर्ड को वहाँ भेज दिया। फोर्ड ने बचे-खुचे फ्रांसीसियों के साथ सलावतजंग को भी मसुलीपटम पर हरा दिया। सलावत ने त्रान्ध्र तट का ८०×२० वर्ग मील प्रदेश श्रंग्रेजों को दे दिया श्रौर श्रागे से फ्रांसीसियों से सम्बन्ध त्याग दिया। यों जिस जमीन से लाली को युद्ध का सारा खर्चा मिल सकता था, वह उसकी त्रपनी बेसमभी स्त्रीर जल्दबाजी से श्रंग्रेजों के हाथ

चली गई।

इस बीच राजूसाहब [ ऊपर § ६ ] ने ख्रारकाट ले लिया ख्रीर लाली ने मद्रास को ख्रा घेरा था। लेकिन ठीक संकट-काल में ख्रंग्रेजी बेड़े के ख्रा जाने-से लाली को मद्रास से हटना पड़ा (१७-२-१७५६)।

सलावत मसुलीपटम आया तो पीछे उसके भाई निज्ञामश्रली ने हैदरा-बाद ले लिया । लौटने पर सलावत को उसे अपना दीवान बनाना पड़ा और वह स्वयं नाम का सुवेदार रह गया।

सन् १७५६ के शुरू में पेशवा ने मैस्र में गोपालराव पटवर्धन को भेजा । उसे पहले तो बराबर सफलता हुई, पर जब वह बेंगलूर को घेरे हुए था, तब हैदर- ख्रली नामक मैस्री सेनापित ने बहादुरी से मुकाबला करके घेरा उठवा दिया । गोपालराव वहाँ से तिमळनाड गया, पर वहाँ उसे कुछ न स्का िक क्या करूँ । हैदरश्रली इसके बाद श्रीरंगपट्टम् जा कर उस राज्य का सर्वेंसर्वा बन गया ।

बालाजी ऋब ऋंग्रेजों से ऋाशंकित हो उठा था। सन् १७५८ में उसने उनसे जंजीरा के सिद्दी के विरुद्ध सहायता माँगी, जो उन्होंने नहीं दी। उन्हें डर था कि जंजीरा के बाद वह मुम्बई लेने की कोशिश न करे। फिर १७५६ में ऋंग्रेजों ने घोखे से सूरत का कोटला छीन लिया। बालाजी तब फ्रांसीसियों से मिल कर जंजीरा ऋोर मुम्बई पर चढ़ाई की सोचने लगा। लेकिन ऋक्तूबर १७५६ में ऋब्दाली के फिर चढ़ाई करने पर मराठे उघर फँस गये, ऋौर टीक तभी ऋायरकूट इंग्लिस्तान से ताजी सेना के साथ मद्रास ऋा पहुँचा। उसने ऋाते ही विन्दवास ले लिया। उस गढ़ को वापस लेने की चेष्टा में लाली की हार हुई ऋौर बुसी कैद हुऋा (२२-१२-१७५६)। इसके बाद मुरारीराव घोरपडे, जो फ्रांसीसियों की मदद कर रहा था, ऋपने दल के साथ तिमळनाड से चलता बना ऋौर कूट ने ऋारकाट भी ले लिया।

निजामत्राली ने पेशवा के रोकने पर भी अंग्रेजों से साँठगाँठ की। इसलिए १७५६ के अन्त में पेशवा ने चिमाजी अप्या के पुत्र सदाशिवराव तथा अपने बेटे विश्वासराव को उसपर चढ़ाई के लिए भेजा। इब्राहीमखाँ गादीं

<sup>\* &#</sup>x27;गादीं' शब्द का मूल फ्रांसीसी गार्द ही है।

नामक बुसी का सिखाया हुन्रा एक पदाितनायक उनकी सेवा में था। मांजरा नदी के काँठे में उद्गीर पर हार कर निजामन्नली न्नात्र के कोटले में घिर गया। चार दिन बाद उसने सिन्ध की न्नीर ग्रसीरगढ़ बुरहानपुर दौलताबाद न्नाहमदनगर बीजापुर के किले तथा ६२ लाख न्नाय का प्रदेश मराठों को दे दिया (जन० १७६०)। यो निजामन्नली की शक्ति चूर हुई न्नीर मराठे दो तीन वर्ष में समूचा दिक्यन जीत लेने के सपने देखने लगे।

सितम्बर १७६० में कूट ने पुद्दुचेरी को जा घेरा। लाली ने तब बालाजी-राव से सहायता माँगी। जिंजी का गढ़ तब तक फ्रांसीसियों के हाथ में था, श्रौर पेशवा की सहायता के बदले में लाली उसे देने को तैयार था। पेशवा के लिए तिमळनाड में दखल दे कर युरोपी शक्ति को तोड़ देने का यह फिर सुनहरा श्रवसर था। पर वह मोलभाव करता रह गया—इस कारण कि पठानों से सम-भौता न करके उसने श्रपनी सारी शक्ति तब उत्तर भारत में लगा रक्खी थी— श्रौर जनवरी १७६१ में कूट ने पुद्दुचेरी ले ली। बाद में जिंजी भी ली गई। १७६३ ई० में पैरिस की सन्धि में फ्रांस को उसकी पुरानी बस्तियाँ लौटा दी गईं।

§ १४. मराठा अफगान युद्ध सन् १७५८ के अन्त में पेशवा ने मल्हार होळकर के बजाय दत्ताजी शिन्दे को आगरे का स्वेदार बना कर भेजा। पंजाब पर अधिकार हट करना और बिहार को जीतना ये दो कार्य उसे सौंपे गये थे। अदीनावेग मर चुका था; उसकी जगह दत्ताजी का छोटा भाई साबाजी लाहौर का स्वेदार नियत किया गया। पेशवा ने आखिर अब यह समक्त लिया था कि इमाद लबार और निकम्मा आदमी है। उसकी जगह शुजाउदौला [ ऊपर § ११ ] को वजीर बनाने का प्रस्ताव था। इसके बदले में शुजा से प्रयाग और बनारस इस तरह ले लेना था कि दत्ताजी बादशाह और वजीर के साथ बिहार पर चढ़ाई करे और तभी रघुनाथदादा बुन्देलखंड के रास्ते प्रयाग पर उससे आ मिले।

विहार की चढ़ाई के लिए नजीव से हो सके तो समभौता करना, अन्यथा उसे उखाड़ देना था, क्योंकि उत्तर भारत में मराठा नीति के मार्ग में वह एकमात्र काँटा था। दत्ताजी कोरा सैनिक था। इमाद तो उसके आगे भुक कर वजीर बना रहा, पर नजीब से समभौता न हो पाया । बालाजी को बिहार-बंगाल स्रंग्रेज़ों से वापिस लेना था तो पठानों से समभौता करना ही चाहिए था। पठानों को उखाड़ना ऐसा स्रासान काम न था जो रास्ते चलते हो जाता। दूसरी तरफ, उनसे समभौता हो जाता तो बिहार-बंगाल फिर से जीतने में वे बहादुरी से साथ देते। मल्हार होळकर जो उत्तर भारत का सबसे स्रानुभवी मराठा सेनापित था, नजीव को स्रपना वेटा मानता था। पेशवा को नजीब से समभौता करना था तो यह काम उसे सौंपना था। मल्हार स्रोर नजीब के इस ताल्लुक से यह भी प्रकट है कि पठानों को उस युग के भारतीय उस दृष्टि से न देखते थे जिस दृष्टि से स्रंग्रेजों ने उन्हें बाद में देखने की स्रादत डाल दी।

जून १७५६ में दत्ताजी श्रोर नजीव में युद्ध छिड़ गया। हरद्वार के ३२ मील दिक्खन गंगा के खादर में शुक्रताल नामक स्थान है [नक्शा ७]। नजीव ने उसकी मोर्चाबन्दी कर गंगा पर पुल बॉध वहाँ शरण ली। दत्ताजी ने उसका घेरा डाल दिया। िकन्तु शुक्रताल दूसरा नागोर बन गया श्रोर उसमें फँस कर दत्ताजी न तो बिहार पर चढ़ाई कर सका श्रोर न पंजाव को बचा सका। उसने गोविन्दपन्त बुन्देले को हरद्वार के रास्ते नजीवावाद पर धावा मारने मेजा। वह धावा सफल न हुश्रा। गोविन्द तब शुक्रताल के पूरव तरफ पहुँचा। िकन्तु वहाँ श्रवध की सेना खुद शुजा के नेतृत्व में रहेलों की मदद को श्रा गई थी, इससे वह कुछ न कर सका। श्रवध का नवाव शुजा, श्रपने पिता सफदरजंग के तजरवे [ऊपर १९०] से बालाजी की मैत्री का मूल्य जान चुका था, इसलिए वह नजीव को सहायता दे रहा था।

इस बीच ऋब्दाली ने पंजाब पर चट़ाई कर दी थी। दत्ताजी की सहायता न ऋाती देख साबाजी को लाहोर छोड़ना पड़ा, ऋौर वह शुक्रताल पहुँचा ( ८-११-१७५६ ); परन्तु दत्ताजी इसके बाद भी वहीं ऋड़ा रहा।

नवम्बर बीतते बीतते अब्दाली ने सरिहन्द ले लिया । इमाद ने यह सोच कर कि कहीं अब्दाली बादशाह का उपयोग न करे, आलमगीर २य† को

गोविन्दपन्त का स्रसल उपनाम खेर था, पर वह स्रपने को बुन्देला कहता था ।
 प्रशालमगीर प्रथम स्रीरंगजेब था।

कत्ल कर दिया और कामबख्श के एक पोते को शाहजहाँ २य नाम से गदी दी। एक साल पहले इमाद ने आलमगीर २य के शाहजादे अली-गौहर को मारने की कोशिश को थी। अली-गौहर बच कर अवध भाग गया था और विहार को फिर जीतने की कोशिशों कर रहा था। उसने भी अब अपने को शाहआलम नाम से बादशाह घोषित किया।

पिरसम्बर को दत्ताजी ने शुक्रताल का घेरा उठाया श्रौर जमना पार कर श्रब्दाली के मुकाबले को बढ़ा । तरावड़ी पर श्रक्गान हरावल से उसकी मुठभेड़ हुई; पर श्रब्दाली जमना पार कर नजीब से जा मिला श्रौर दोश्राब के रास्ते दिल्ली की श्रोर बढ़ा । दत्ताजी यह देख फौरन दिल्ली श्रा गया श्रौर जमना के घाटों पर सेना तैनात कर प्रतीच्चा करने लगा । ६ जनवरी १७६० को दिल्ली के सामने जमना के बीच टापू में श्रफ्गानों से लड़ता हुश्रा वह मारा गया । श्रब्दाली ने दिल्ली ले ली; इमाद भरतपुर भागा; जयप्पा शिन्दे का वेटा जनकोजी बची-खुची मराठा सेना के साथ नारनौल की तरफ हट गया।

इसी बीच मल्हार ने तेजी से राजस्थान से आ कर नारनौल के पास मराठा सेना का नेतृत्व ले लिया । अब्दाली ने दिल्ली से दीग पर, जहाँ सूरजमल था, चढ़ाई की; पर मल्हार उसके पीछे दिल्ली की ओर बढ़ा । अब्दाली को पीछे हटना पड़ा और मल्हार इसी तरह उसे दिल्ली से दोस्राब वापस ले गया । सिकन्दराबाद के पास नजीव का खजाना लूटने के लिए मल्हार दो-चार दिन रुक गया । वहाँ जहानखाँ उसपर अचानक आ टूटा (४ मार्च)। मल्हार हार कर भरतपुर भागा । लेकिन उसकी दाँवपेंच की लड़ाई से इस बार ब्रजभूमि युद्ध से साफ बच गई।

दत्ताजी की मृत्यु के एक दिन पहले तक की खबरें पेशवा को उद्गीर की संधि से पहले मिल चुकी थीं। वह दक्खिन से बड़ी सेना भेज रहा था। इस-लिए नजीब ने अब्दाली से प्रार्थना की कि आप गर्मियों में न लौटें। अब्दाली ने गंगा पर अनूपशहर में छावनी डाल दी। पेशवा ने भी अपनी सेना शीघ्र भेजी। सदाशिवराव भाऊ, जिसने दक्खिन के युद्धों में योग्यता दिखाई थी, इस सेना का नेवा था। ३० मई को वह खालियर आ प्रहुँचा। उत्तर भारत की मराठा

मित्र

साल

बरसात जल्दी शुरू हुई श्रीर जमना

में भारी बाढ आ

श्रौर गोविन्द को लिखा था कि राजस्थान बुंदेल-खंड में

हुँ हैं श्रीर शजा को ऋपनी तरफ मिलायें । उसने गोविंद बुन्देले को इटावे पर नावें तैयार रखने को भी लिखा था. जिससे वह ग्रात ही जमना पार कर श्रवध श्रौर रुहेल-खंड के बीच श्रपनी सेना का पच्चर घुसेड़ दे। पर उस

सेना वज में थी, उसका कुछ स्रंश गोविन्द बुंदेले के स्रधीन इटावे में था। भाऊ ने मल्हार



सदाशिवराव [ भा॰ इ॰ सं॰ म॰ ]

गई थी।

सदाशिव ने राजपूत राजात्रों को मनाने की बड़ी कोशिशें कीं, पर उन लोगों ने तटस्थ रहना ही तय किया\* श्रौर जुलाई में शुजा भी श्रब्दाली से

\* यह प्रचलित विश्वास है कि भाऊ के श्रमिमानी बर्ताव से खीम कर राजस्थान

जा मिला। शुजा ने सोचा कि अब्दाली जीत गया तो वापस चला जायगा, पर मराठे जीत गये तो मुक्ते अधीन करेंगे। यदि १७४३ में जयपुर के उत्तराधिकार का प्रश्न आने के वक्त से और उससे भी वढ़ कर सफदरजंग की १७५२ वाली सन्धि के वाद से मराठा सरकार किसी टिकाऊ और दूरदर्शितापूर्ण नीति पर चली होती तो इस वक्त मराठों की ऐसी असहाय दशा न होती।

१४ जुलाई को भाऊ श्रागरा स्राया । तब भी जमना की बाद उतरी न थी जिससे उसे दोस्राब में घुसने का इरादा छोड़ना पड़ा । मल्हार स्नौर सूरजमल उत्तर भारत के स्ननुभवी योद्धा थे । उन्होंने सलाह दी कि भरतपुर को स्नाधार बना कर तोपखाने पैदल सेना स्त्रियों स्नौर भारी समान को वहाँ छोड़ दिया जाय स्नौर हलके सवारों के साथ शत्रु से मुठभेड़ की जाय । इस ढंग से मराठे पंजाब की तरफ बढ़ कर स्नब्दाली का स्रफगानिस्तान से सम्बन्ध भी काट सकते थे । पर सदाशिव फांसीसी शैली से लड़ने वाले स्नपने गार्दियों का स्नच्न प्रभाव देख चुका था, उसने वह सलाह न मानी । इससे स्रजमल का जी ऊब गया ।

र त्रागस्त को भाऊ ने दिल्ली ले ली। इससे उसे कोई वास्तविक लाभ न था, तो भी शत्रु पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा, श्रौर सिन्ध की चर्चा जारी हो गई। सिन्ध की बात शुरू होते ही स्रजमल रूट कर चला गया। उसे श्रलग होने को कोई बहाना चाहिए था। मराटों श्रौर श्रफगानों दोनों पर उसे भरोसा न था; वे दोनों लड़ मरें तो श्रच्छा, इसी से उसे श्रब सिन्ध होना पसन्द न था। मराठे यदि पंजाब पर दावा छोड़ दें श्रौर रहेलों को न सताने का बचन दें तो श्रब्दाली श्रब भी लौटने को उत्सुक था। परन्तु पेशवा की पंजाब के लिए श्रड़ थी श्रौर भाऊ को भी दिल्ली लेने के बाद श्रपनी शक्ति का मिथ्याभिमान हो गया था। यों सिन्ध की बातें विफल हुई।

श्रक्त्वर में शाहत्र्यालम को बादशाह तथा शुजाउद्दौला को वजीर घोषित कर सदाशिव पंजाब की तरफ बढ़ा । उसका उद्देश सरहिन्द ले कर श्रब्दाली का

श्रीर वज के राजा श्रलग हो गये। समकालीन कागजों की नई खोज से यह बिलकुल गलत सिद्ध हुआ है। उन राजाश्रों को स्ठाने में बालाजीराव की १७४३ के बाद की नीति का चाहे जितना दोष रहा हो, भाऊ का कोई दोष नहीं था।

श्राधार काट देना था। उसने जमना के पिन्छम तट पर कुंजपुरा ले लिया, जहाँ श्रफगानों की १६ लाख की नकदी श्रीर माल उसके हाथ लगा श्रीर सरिहन्द का फीजदार मारा गया। इससे सिक्खों के भी हौसले बढ़े श्रीर उन्होंने लाहीर श्रीर स्यालकोट घेर लिये। सदाशिव की यह योजना बहुत श्रन्छी होती यिद वह श्रगस्त में ही पंजाब की श्रोर बढ़ता, जब कि जमना में बाढ़ थी, श्रीर यिद वह पुरानी मराठा शैली से लड़ता होता। लेकिन भारी सामान तोपखाने श्रीर पैदल सेना को लिये हुए श्रपने श्राधार से श्रटूट सम्बन्ध रक्खे बिना श्रागे नहीं बढ़ा जा सकता, नई युरोपी युद्ध-शैली के इस सिद्धान्त को उसने बिलकुल न समभा था। उसने श्रपना श्राधार भरतपुर क्या दिल्ली में भी न रक्खा था। वह सब कुछ साथ लिये फिरता था, मानो उसका श्राधार हवा में हो! जब वह कुंजपुरा से श्रागे कुक्तेत्र जा रहा था, तभी खबर मिली कि नीचे बागपत पर जमना पार कर श्रन्दाली उसके श्रीर दिल्ली के बीच श्रा गया! सदाशिव तब पीछे लौटा। १ नवम्बर को पानीपत पर दोनों सेनाएँ श्रामने-सामने हुईं श्रीर मोर्चाबन्दी कर जम गईं।

दो मास तक चपावलें ( भपटा-भपटी ) होती रहीं । शुरू में मराठों ने मैदान काबू रखा । लेकिन ७ दिसम्बर रात की एक चपावल में बलवन्तराव मेहन्देलें, जो भाऊ का मानो दाहिना हाथ था, मारा गया । तब से मराठा पत्त दबने लगा । श्रफगान सवारों ने चौगिर्द इलाके काबू कर पिटयाले के श्रालासिंह से मराठों का सम्बन्ध तोड़ दिया । भाऊ ने गोविन्द बुन्देले को रहेलां श्रौर श्रवध के इलाकों पर छापे मारने का काम सौंपरक्खा था । श्रब्दाली द्वारा भाऊ का दिल्ली श्रौर दिक्खन का रास्ता काट दिया जाने के बाद उसने गोविन्द को इटावे से दोश्राब के बीचोंबीच हो कर मुजफ्फरनगर तक पहुँचने का श्रादेश दिया । यदि गोविन्द मुजफ्फरनगर तक पहुँच जाता तो दिल्ली के बजाय दिखन का दूससा रास्ता भाऊ के लिए खुल जाता । वह इटावे से गाजियाबाद तक बढ़ा, श्रौर वहाँ मारा गया ( १७ दिसम्बर ) । इसके बाद मराठा सेना पूरी तरह बिर गई । श्रन्त में १४ जनवरी को सवेरे वह निराश हो कर लड़ने को निकली । श्रब्दाली की ६२ हज़ार सेना के मुकाबले में भाऊ की ४५ हजार थी ।

# पानीपत की तीसरी लड़ाई (१७६१ई०)

# व्याख्या

| मराठा सेना            |           | अब्दाली की सेना             |              |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|--------------|
| १ — इब्राहीम गादी     | ( 2000 )  | १४—बरखुरदार और अमीर वेग     | ( 3000)      |
| २दमाजी गायकवाड        | ( ००४२ )  | १५-१६—क्हेले सरदार          | ( %%% )      |
| ३—विद्वल शिवदेव       | ( %%% )   | १७——ऋहमद् बंगश              | ( 6008)      |
| ४—छोटे सरदार          | ( 5000)   | १८ जॅटसवार जम्बुरक लिये हुए | ( &× ° ° ° ) |
| ५—मांज का भंडा        |           | १६काबुली पैदल सेना          | ( % 000 } )  |
| E-30-5                | ( ००५६१ ) | २०—केन्द्र, शाह बली         | ( 000 h})    |
| ७अन्ताजी मास्यकेश्वर  | ( 6008)   | २१—-श्रुजाउद्दोला           | ( ०००६ )     |
| प्रमानी जार्व के बेटे | (००५३)    | २ २ — नजीब                  | ( 000h})     |
| ६— छोटे सरदार         | ( 5000)   | २३—-शाहपसन्द                | ( ०००४ )     |
| १०जसवन्त पॅवार        | ( 6400)   | २४—राज्ञत सेना ( नस्हल्ला ) |              |
| र १शमशेरवहादुर        | ( 6400 )  | २५मुल्की हाकिम त्रादि       |              |
| १२जनकोजी शिन्दे       | ( 0000)   | २६ऋंगरज्ञक गुलामों का दल    | ( ٥००६ )     |
| १३मल्हार होळकर        | ( 3000)   | २७ अब्दाली का खेमा          |              |





उसका बायाँ पहलू इब्राहीम गादीं के तिलंगे बन्दूकियों का था; मध्य में स्वयं भाऊ श्रौर सबसे पिच्छिम तरफ मल्हार था। व्यूह-रचना में भी भाऊ ने युरोपी शैली को ठीक न समभा था। पैदल बन्दूकियों की पाँत के पीछे पीछे सवारों को रखना ज़रूरी था, जिससे बन्दूकची जब एक बार शत्रु को पछाड़ें तभी सवार हमला करके उसे कुचल दें। लेकिन भाऊ के पदाति एक तरफ थे श्रौर सवार दूसरी तरफ ! पदातियों की बन्दूकों के सिवाय दोनों सेनाश्रों की शस्त्र-सज्जा में भी वही श्रम्तर था जो नादिरशाह की लड़ाई के वक्त। श्रफगान रिसाला जिज़ैलों से लड़ता था, मराठे सवार भालों तलवारों से। श्रफगानों की ऊँटों पर लदी दस्ती जम्बुरकों के मुकाबले में मराठों का भारी श्रौर श्रचल तोपखाना था।

इब्राहीम गादीं के तिलंगों ने रुहेलों को पछाड़ दिया, पर उनके पीछे से कोई दत्ताजी शिन्दे जैसा रिसाले का नेता नहीं बढा। भाऊ ने अफगान मध्य को पीछे धकेल दिया, लेकिन ब्राब्दाली ने ब्रापने भगोड़ों को घेर वापस लौटाया । मराठा दाहिना पहलू लड़ा ही नहीं । मल्हार के सामने नजीब था जिसे मल्हार ऋपना बेटा कहा करता था: उन्होंने ऋापस में समभौता कर ्लिया । दो बजे के बाद विश्वासराव के माथे में गोली लगी: उसे दो घाव पहले लग चुके थे। भाऊ का वह प्रिय भतीजा श्रपने दादा की तरह सुन्दर श्रीर होनहार था। उसके शव को हाथी पर लेटवा कर भाऊ ने एक बार निहास, न्त्रौर फिर सेनापित का कर्त्तव्य भूल वह घमासान में कृद पड़ा। विना नेता की मराठा सेना में त्र्यव हर किसी ने त्रापनी समभ से काम लिया। मल्हार त्रापने दल को पिन्छम भगा कर शत्रु की पाँत के किनारे से घूम कर भाग निकला। वाकी सैनिक श्रौर श्रसैनिक प्रायः सब उलटी तरफ—उत्तर श्रोर—दौड़े, श्रतः बहुत थोड़े बच कर निकल पाये। शुजा ने कुछ को बचाने में मदद की। सूरज-मल के यहाँ उन सबको शरण मिली। लड़ाई के ख्रन्त में विश्वासराव का शव श्रब्दालो के डेरे पर पहुँचा तो श्रफगान भी उसके भव्य चेहरे को निहार कर चोख उठे।

वालाजी मालवे तक त्रा गया था, जहाँ उसे ये खन्नरें मिलीं। पछार ﴿ सिरोंज से प्रायः ३५ मील उत्तर ) पर उसे पानीपत से बचे हुए लोग मिले। इस चोट ने उसे ऋसाध्य रोगी बना दिया।

श्रब्दाली की सेना का भी भारी संहार हुआ। उसने दिल्ली में प्रवेश कर राजपूत राजाओं से कर तलव किया। तव जयपुर के माधोसिंह ने बालाजी से, जो मालवे में था, बूँदी श्राने की मिन्नत की श्रौर लिखा कि सब राजपूत राजा सेना सहित वहाँ श्रा मिलेंगे। पेशवा ने उसे डाँट कर लिखा—"पहले श्राप विजयसिंह के साथ श्रजमेर श्राइये। भाऊ ने सब श्रपराधों को माफ कर पिछली बातें भूलने को कहा था " राजपूतों को कुछ होश श्राना चाहिए। हम हार गये तो नर्मदा पार चले जायेंगे। मुक्ते श्रुव श्रब्दाली का डर नहीं है।" लेकिन श्रब्दाली की सेना भी बकाया बेतन के लिए विद्रोही हो रही थी श्रौर उसमें श्रव शिया सुन्नी (मुसलमानों के दो मूल पन्थ) श्रापस में लड़ रहे थे। दिल्ली को नजीव के हाथ सौंप वह २० मार्च को बिदा हुश्रा। बालाजी भी तब मालवे से पूने को खाना हुश्रा। रास्ते में श्रब्दाली ने बालाजी को मनाने तथा उसके पुत्र श्रौर भाऊ की मृत्यु के लिए समवेदना प्रकट करने को श्रपना दूत भेजा। वह दूत मथुरा में स्रजमल इमाद तथा मराठा प्रतिनिधियों से मिला। उन लोगों ने उसे वहीं रोक लिया, क्योंकि बालाजी श्रव मौत के मुँह में था। लाहौर में श्राविदखाँ को सूबेदार नियत कर श्रब्दाली वापिस चला गया।

मथुरा की शान्ति-सभा में रहेलों बंगश और शुजा के प्रतिनिधि भी सिम्मिलित हुए कि सब मिल कर कोई समभौते का मार्ग निकालों और आगो की व्यवस्था नियत करें। पर फल कुछ न निकला। कारण यह था कि स्रजमल को आब शान्ति पसन्द न थी; मराठे और अप्रगान दोनों पस्त हो गये थे; अब उसके लिए मौका था कि अप्रना राज बढ़ा ले। शान्ति-सभा के उठते ही उसने आगरे का किला हथिया लिया (१२-७-१७६१)।

शाहस्रालम को सबने बादशाह माना था; पर वह नजीब के डर से दिल्ली न स्राया स्रीर स्रवध में ही रहा। २३-६-१७६१ को बालाजीराव की मृत्यु हुई।

§१५. बालाजीराच का चरित—बालाबीराव सच्चरित्र परिश्रमी कर्त्तव्यपरायण श्रीर निष्ठावान् पुरुष था। उसका पिता महान् राजनेता (स्टेट्समैन)

त्रीर सेनानायक होते हुए भी शासन-प्रबन्ध में बहुत कच्चा था; बालाजीराय उस क्रंश में बहुत योग्य था। उसने महाराष्ट्र की कर-प्रणाली क्रोर न्याय-प्रणाली को बहुत नियमित कर दिया, सेना की खुराक क्रोर साज-सामान में बड़ी उन्नति की। किन्तु बाजीराव का सा ऊँचा दिल बालाजी को नहीं मिला था; बाजीराव में जो महापुरुषता क्रोर दूरदर्शिता थी वह बालाजी को छू न गई थी। बाजीराव विशाल चेत्र तैयार कर उसमें सुन्दर क्रोर बिलष्ठ साम्राज्य की पौद लगा कर तथा उस चेत्र को सींचने क्रोर पौद को पनपाने के सब साधन जुटा कर दे गया था। बालाजी ने उन साधनों को मरुभूमि में बरबाद कर क्रयने साम्राज्य की पौद को सूखने क्रोर चेत्र को उजड़ने दिया तथा वहीं गुलामी के विपवृत्तों की कलमें रोपवा कर उन्हें सींचा!

बुन्देलखंड श्रौर राजस्थान के लोगों में कैसी ऊँची भावनाएँ शिवाजी श्रौर बाजीराव ने जगाई थीं, श्रौर उनसे कैसे मैत्री के सम्बन्ध स्थापित किये थे! बालाजी ने सन् १७४३ से ले कर श्राठ बरसों में जयपुर के उत्तराधिकार के मामले में कमीनी नीति पर चल कर उन मैत्री-भावनाश्रों को कैसे नष्ट कर दिया श्रौर कैसी द्वेष की भावनाएँ जगा दीं!

सन् १७५१ में रुहेलखंड को पार कर पहली बार मराठा सेनाएँ हिमालय के चरणों तक पहुँचीं। १७५२ में बादशाह ब्राहमदशाह ने वजीर सफदरजंग की प्रेरणा से मराठों से जो सिन्ध की उसके द्वारा मराठा ब्राधिपत्य सारे भारत पर माना गया। ये सफलताएँ बाजीराव के छोड़े हुए साधनों ब्राौर प्रभाव से ही प्राप्त हुई थीं। इसके बाद मराठा सरकार यदि इस सिन्ध के दायित्व को ही निभाती चलती तो भारत का साम्राज्य तो उसे मिल ही चुका था। दूसरी तरफ, १७४१ से ५२ तक तिमळनाड ब्राौर ब्रान्ध में युरोपी खतरा पूरी तरह खड़ा हो चुका था। उस खतरे को दूर करना भारत-साम्राज्य की जिम्मेदारी निभाने में सबसे पहला काम था।

त्र्याले ही बरस बादशाह त्रीर सफदरजंग में भगड़ा होता है, तो पेशवा उसे शान्त करने का यत्न नहीं करता, प्रत्युत खुश हो कर तमाशा देखता है! त्रीर फिर बादशाह, सफदरजंग, नये वजीर त्रीर वज के नेतात्र्यों सबके विरोध में वह इमाद जैसे पितत छोकरे का साथ देता है ! प्रकट है कि आँखों की शर्म और शालीनता नाम की भी कोई वस्तु है इसका बालाजीराव को अनुभव न था । उसकी इस करनी का फल मराठों को १७६० में भोगना पड़ता है, जब सदाशिवराव राजस्थान वज और अवध के नेताओं को मनाना चाहता है, पर कोई नहीं मानता । जिस सफदरजंग के साथ ऐसा कृतव्रता का बर्चाव बालाजी ने किया अन्त में सदाशिव को उसी के बेटे शुजाउदौला को वजीर घोपित करना पड़ता है, पर शुजा फिर भी मराठों की तरफ नहीं आता ।

उत्तर भारत में यों तुच्छता और द्वेष के बीज विखेरने के बाद और इमाद जैसे कमीने लड़ के के हाथ में दिल्ली साम्राज्य की बागडोर सौंप कर बालाजी, जिसपर पंजाब तक की रचा का दायित्व था, १७५४ में वहाँ से अपनी सब सेना दिक्खन-दिग्विजय के लिए समेट लेता है! इमाद फिर भी अब्दाली को दाँत दिखाता है। अब्दाली की १७५७ की चढ़ाई उसका जवाब थी। यों उस चढ़ाई में जो जनसंहार लूटमार और बलात्कार हुआ उसके लिए पहला दोपी बालाजी पेशवा था।

उधर तभी श्रंग्रेज बंगाल में पड्यन्त्र कर रहे थे। श्रलीवदींखाँ ने श्रपने दोहते को बहुत ठीक सावधान किया था श्रौर सिराजुहौला ने उसके श्रनुसार बहुत ठीक श्रादेश दिया था कि मेरे इलाके में कोई विदेशी युद्ध की तैयारी न करे। पर जब सिराज उन्हें दबा नहीं सकता, तब श्रागे उन्हें रोकने की जिम्मे- दारी किसकी थी? बिहार-बंगाल की चौथ मराठों को मिल रही थी, उन प्रान्तों में विदेशी फसाद न मचायँ यह देखना मराठा सरकार का कर्तव्य था। बालाजी उलटा ड्रेक को उभाइता श्रौर मदद देना चाहता है। ड्रेक उसकी मदद लेने के खतरे में नहीं पड़ता। पर कोई पत्त चाहे या न चाहे, बालाजी को श्रपनी सेना भेज बंगाल में दखल देना ही चाहिए था श्रौर सिराज को श्रपनी रहा में ले कर विदेशियों की युद्ध-तैयारी को जड़ में ही कुचल देना चाहिए था। यों बंगाल-बिहार में श्रंग्रेजी राज खड़ा होने की जिम्मेदारी भी बालाजी पर है।

व्रज श्रीर बंगाल की जब यों बरबादी हो रही थी, तब पेशवा श्रपनी जिस सेना से उन्हें बचा सकता था, उसी को वह उलटा दक्खिन के उन छोटे राज्यों से टकरा रहा था जिन्हें साथ ले कर वह ब्रान्ध्र तमिळनाड को भी बचा सकता था !

- इससे पहले श्रंग्रेजों के हाथों वह जो श्रपने बेड़े को डुबबा चुका था सो तो निरा वज्रमूर्खता का काम था।
- इसके बाद भी पेशवा को सँभलने का मौका मिलता है। पलाशी के ख्रदाई मास बाद नजीब ख्रब्दाली से समभौता ख्रौर सिध करा देने का प्रस्ताव रखता है। पर दिशा भूले हुए मराठा नेता बिहार-बंगाल का उद्धार करने के बजाय पंजाब जीतने दौड़ते हैं! ख्रौर उसे जीत कर वे उसकी रक्षा का पूरा उपाय नहीं करते, ख्रदीनाबेग को सूबेदारी सौंप कर रघुनाथ लौट ख्राता है।

श्रन्त में १७५८ में श्रा कर बालाजी को समक श्राती है कि इमाद कुठा श्रीर निकम्मा श्रादमी है। उसके बजाय शुजाउदौला को वजीर बनाने की, नजीव के साथ समभौता करने की श्रौर विहार जीतने की भी वह सोचता है। पर ये काम वह एक ऐसे जवान सैनिक को सौंपता है जो इनमें से किसी को भी न कर सके ! तब तक बालाजी ऋंग्रेजों को भी पहचान चुका था । १७५६ में श्रान्ध्र तमिळनाड में फ्रांसीसियों को उखाड़ कर श्रंग्रेज पैर जमा रहे थे। जनवरी १७६० की उद्गीर की जीत के बाद त्रांग्रेजां के सिवाय दक्लिन में मराठा साम्राज्य का ऋौर कोई रात्रु नहीं बचा था। ऋगस्त १७६० में भाऊ के दिल्ली ले लेने के बाद अब्दाली और नजीव भी सन्धि के लिए मिन्नत कर रहे थे। ठीक उसी वक्त पुद्दुचेरी में घिरा हुआ लाली सहायता को पुकार रहा था और बदले में फ्रांस के पास भारत में जो कुछ बचा था सब देने को तैयार था। अब्दाली ने पानीपत के बाद भी पेशवा के प्रति जैसी शालीनता दिखाई और मयुरा की शान्तिसभा में सबके समभौते से भारत की राज्य-व्यवस्था का कोई मार्ग निकालने का जतन किया, उससे प्रकट है कि पंजाब पर स्त्राधिपत्य स्त्रौर रुहेलों को न सताने के वचन से ऋधिक वह कुछ न चाहता था, ऋौर भारत की राज्यव्यवस्था में मराठा दरबार का मुख्य स्थान वह भी मानता था। यों सितम्बर १७६० तक भी स्थायी रूप से कुछ न बिगड़ा था। तब भी पेशवा बालाजी ऋपनी परिस्थिति को देखता तो ऋब्दाली से समभौता कर तमिळनाड श्रीर बंगाल में एकदम दखल दे कर भारत को बरबादी श्रीर गुलामी से बचा

सकता था। पर उसने ऋपना ऋन्तिम निश्चय भी "स्थिति के तई निपट ऋन्धे-पन" के साथ किया! फारसी शब्द पेशवा का ऋर्थ ही नेता है। बालाजीराव से पहले किसी ने भारत का नेतृत्व ऐसे दिशामृह हो कर नहीं किया था।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. बराड के भोंसलों ने उड़ीसा किन दशायों में जीता ?
- ४. "भारतीय लिपाडी के आविष्कार" का क्या अर्थ है १ वह आविष्कार किसने किन दशाओं में किया १ इतिहास में उसका क्या श्रभाव हुआ १
- 3. शिवाजी वंश के हाथ से पेशवा वंश के हाथ में सब राजशिक्त कब कैसे चली गई ?
- ४. सफदरजंग ने १७५२ ई० में मराठों से जो सन्धि की, वह क्या थी ? उस सन्धि से प्राप्त दायित्व को मराठा सरकार ने ख्रगले ख्राठ बरसों में कैसे निबाहा ?
- ४. ब ्ने ने किन दशात्रों में कैसे भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य खड़ा करने का जतन किया ? त्रान्त में वह प्रयत्न कैसे विफल हुन्ना ?
- ६. बाजीराव की मृत्यु के बाद के बार इवरसों में भारत की राजनीतिक स्थिति में कौन से बड़े परिवर्त्तन हुए ? १०५२ ई० की स्थिति में कौन सी मुख्य समस्याएँ थीं ख्रीर उन्हें सुलक्षाने के क्या मार्ग हो सकते थे ?
- ७. सन् १७५७ में ऋफगानों ने व्रजभूमि लूटी ऋौर ऋंग्रेजों ने बंगाल-बिहार जीता। इन प्रान्तों को लूट ऋौर गुलामी से बचाने का मुख्य दायित्व तब भारत में किसका था ? वह इन प्रान्तों को कैसे बचा सकता था, पर क्यों न बचा सका ?
- ्र. तिमळनाड ऋंग्रेजों के हाथ में कैसे गया ? उसे महाराष्ट्र का पेशवा कैसे बचा सकता था ? क्यों न बचा सका ?
  - ६. सन् १७५२-६१ के मराठा-श्रफगान-युद्ध का वृत्तान्त लिखिए।
- १०. बालाजीराव के काल में मराठों श्रीर पठानों का बिगाड़ कैसे हुआ ? उन्हें सममीता करने के कौन कौन से अवसर मिले ? उन अवसरों पर समभीता क्यों न हुआ ? उस काल के मराठा-पठान-द्वन्द्व का स्थायी फल क्या हुआ ?
- 99. मराठों ने पंजाब कब कैंसे जीता ? वहाँ उनका राज कितने काल तक रहा ? पंजाब जीत कर उन्होंने अच्छा किया या बुरा ? क्यों ?
- १२. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—(१) नजीबखाँ रहेला (२) दि-बुसी (३) इमाद (४) मरहार होळकर (५) ग्रारंकाट का घेरा (६) गोविन्दपन्त बुन्देला (७) विश्वासराव (७) सदाशिवराव भाऊ (६) इज्ञाहीम गार्दी (१०) चन्दासाहब (१९) स्ट्राजमल ।

9३. "िकन्तु शुकताल दूसरा नागोर बन गया" इसकी व्याख्या की जिए।
9४. पानोपत की लड़ाई में मराठों का मुँह किस ख्रोर था, पठानों का किस ख्रोर १ कैसे वे उस स्थिति में ख्राय ? ख्रब्दाली पानीपत से पहले कहाँ था ?
४४. सामरिक दिन्द से पानीपत में मराठों की हार के क्या कारण हुए ?
१६. बालाजीराव के चिरत पर छोटा सा लेख लिखिए।

## अध्याय ६

# भारतीय साम्राज्य को पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न

( १७६१--१७७२ ई० )

\$१. पेशवा माधवराव बालाजीराव की मृत्यु पर उसका दूसरा बेटा माधवराव १६ वर्ष की श्रायु में पेशवा बना श्रीर राघोबा उसके नाम पर शासन चलाने लगा। सब तरफ मराठा साम्राज्य के सामन्त श्रीर पड़ोसी महाराष्ट्र की विपत्ति से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे थे। जयपुर के माधोसिंह ने श्रब्दाली के हटते ही विद्रोह किया। मल्हार होळकर ने इन्दौर से उसपर चढ़ाई कर कोटा के उत्तर पार्वती नदी के किनारे माँगरोल पर जयपुर की सेना को हराया (२६-११-१७६१)। उसके तुरन्त बाद शुजा ने बुन्देलखंड पर चढ़ाई कर कालपी श्रीर काँसी जीत ली। तभी निजामश्रली श्रपने भाई को कैद में डाल पूने की श्रोर बढ़ा। उसे तो राघोबा ने मार भगाया, पर हैदरश्रली ने उसके बाद शिरा हरपनहल्ली चितलहुर्ग गुत्ति श्रादि प्रदेश जिन्हें बालाजी ने श्रपनी दिक्खन चढ़ाई में जीता था, दखल कर लिये।

सन् १७६२ में माधवराव ने शासन ऋपने हाथ में ले लिया। इसपर राघोबा बिगड़ कर निजामऋली से जा मिला और पूने पर चटाई की। घरेलू युद्ध से शत्रु का लाभ होता देख माधवराव ने ऋपने को राघोबा के हाथ सौंप दिया। राघोबा फिर पेशवा के नाम से शासन करने लगा, परन्तु उसने ऋपने ऋन्यायपूर्ण शासन से ऋनेक सरदारों और नेताओं को विरोधी बना लिया और वे ऋब उसके देशदोह के दृष्टान्त का ऋनुसरण करने लगे। निजामऋली ने फिर युद्ध छुड़ा। गोदावरी के किनारे पैठन के पास राचससुवन पर राघोबा को शत्रु ने घेर लिया श्रौर उसकी सेना भाग खड़ी हुई। माधवराव ने, जो मराठा सेना की चन्दावल में कैद था, भागती सेना को लौटा कर उस हार को जीत में परिण्त कर दिया श्रौर राघोबा को बचा लिया (१०——१७६३)। तब राघोबा को उसे शासन में भाग देना पड़ा। माधवराव के सुशासन से महाराष्ट्र में शीष्ट्र शान्ति स्थापित हो गई।

माधवराव ने जिन व्यक्तियों को ग्रापना सहायक चुना उनमें से उसके मन्त्री बालाजी जनार्दन भानु उर्फ नाना फडनीस त्र्यौर बल्लाल फडके तथा न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभुगो त्र्यागे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुए।

\$2. मीर कासिम भीर अ मेज कम्पनी—अंग्रेजों के खड़े किये बंगाल के नवाब मीर जाफर को शासन चलाने की कर्तई तमीज न थी और न वह अंग्रेजों की रकमें चुका पाया। इसलिए सन् १७६० में कलकत्ता कौंसिल ने उसे हटा कर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया था। कौंसिल ने उससे कम्पनी के लिए बर्दवान मेदिनीपुर चटगाँव जिलों की मालगुजारी और ५ लाख रुपया तथा अपने लिए २० लाख रुपये की रिश्वतें लीं। मीर कासिम ने अपने दरबार का खर्च घटा कर अंग्रेजों की बाकी रकमें और अपनी सेना की बकाया तनखाईं शीघ चुका दीं। वह अपनी राजधानी मुंगेर ले गया जहाँ उसने बन्दूकों का कारखाना खोला ओर सैनिकों को कवायद सिखा कर नये ढंग की सेना तैयार की। शासन को हर पहलू से उसने व्यवस्थित करना चाहा, पर अंग्रेजों ने उसे वैसा करने न दिया।

बंगाल बिहार में ईस्ट इंडिया कम्पनी के ऋायात निर्यात व्यापार पर फर्रुलिसियर ने चुंगी माफ कर दी थी। कम्पनी के नौकर निजी रूप से भीतरी व्यापार भी करने लगे थे ऋौर पलाशी के विजय के बाद से वे उसपर भी नवाब के ऋधिकारियों को चुंगी न देते। ऋायात निर्यात वाले माल को प्रमाणित करने के लिए कम्पनी के मुखिया 'दस्तक' दिया करते थे। वैसे 'दस्तक' लिये हुए ऋौर नावों पर ऋंग्रेजी फंडे उड़ाते हुए ऋंग्रेजों के गुमाश्ते ऋब जनता के नित्य बरतने की हर चीज का व्यापार करते फिरते ऋौर नवाब के ऋधिकारी यदि उन्हें कहीं टोकते तो उन्हें मुश्कें बँधवा कर पिटवाते थे। यही नहीं, वे जनता

से मनमाने दामों पर खरीदने के नाम से माल छीन लेते, श्रौर उसी प्रकार मुँह-माँगे दामों पर ज़बरदस्ती उसे 'बेचते'। जो लोग लेने देने से इनकार करते, 'उन्हें वे कोड़ों से पिटवाते श्रौर कैद की सजा देते। हर गुमाश्ता जहाँ कहीं

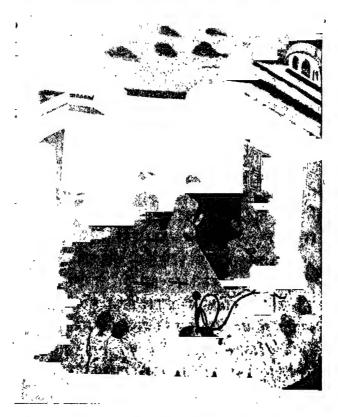

नबाब मीर कासिम—पिछली मुगल शैली का पटना कलम का चित्र [ खुदाबख्श प्रन्थागार पटना ]

श्रपनी 'कचहरी' लगा लेता, छोटे बड़े सब पर हुक्म चलाता श्रौर चौकी बैठा कर लोगों के मकानों की तलाशियाँ ले कर जुरमाने वसूल करता। यह तो निजी 'क्यापार' था। कम्पनी के निर्यात 'व्यापार' का ढंग यह था कि गुमारता किसी भी श्रीरंग (कारीगरों की बस्ती) में जा कर 'कचहरी' लगा देता। हरकारों को भेज कर वह दलालों श्रीर जुलाहों को वहाँ बुलवाता, श्रीर कुछ पेशगी दे कर उनसे यह मुचलका लिखवा लेता कि श्रमुक दाम पर श्रमुक दिन इतना माल देना होगा। जुलाहों की स्वीकृति का कोई प्रश्न न था। वे पेशगी लेने से इनकार करते तो कोड़ों से मरम्मत की जाती। जिन जुलाहों के नाम गुमारते की बही में चढ़ जाते, वे किसी दूसरे का काम न कर पाते। इन जुल्मों से बचने के लिए श्रमेक नागोड (रेशम के कारीगर) श्रपने श्रमुठे काट लेते।

मीर कासिम ने देखा कि वह इन गुंडों से प्रजा के व्यापार-व्यवसाय की बचा नहीं सकता तो उसने अपनी आमदनी की परवाह न कर कुल व्यापार से चुंगी उठा दी। इसपर कलकत्ता कौंसिल ने युद्ध छेड़ दिया और मीरजाफर से ५० लाख घूँस ले कर उसे फिर नवाब बनाया (दिसम्बर १७६३)। कासिम ने नागपुर के जनोजी भोंसले से सहायता माँगी। जनोजी के कटक के हाकिम ने १७६०-६१ में बंगाल की चौथ के लिए चदाई की थी और उसके निकल होने पर नागपुर का दूत कलकत्ते आ कर चौथ माँग रहा था। अंग्रेजों ने अब उससे कहा कि हम चौथ देंगे, पर कासिम को मदद न देना। घेरिया पर तथा राजमहल के दिस्खन उधुआ नाला पर मीर कासिम की सेना वीरता से लड़ी, पर अन्त में हारी। कासिम और उसका स्विस सेनापित समरू अवध की ओर भागे।

§ 2. पठानों का पंजाब और वज से संघर्ष — श्रव्दाली के जाते ही पंजाब में चारों तरफ सिक्ख गिंदगाँ बनने लगीं। पंजाब में उसके प्रतिनिधि श्राबिदलाँ [६, ८ ९१४] ने गुजराँवाले पर, जहाँ चड़तसिंह नामक नेता ने गढ़ी बना ली थी, चढ़ाई की। सिक्खों ने श्राबिद को हरा कर भगा दिया। तब उन्होंने जलन्धर द्वाबे पर हमला किया और सरहिन्द से पेशावर का रास्ता काट दिया। श्रव्दाली फिर लौट कर श्राया। सिक्ख सतलज पार भाग गये। श्रदाई दिन में लाहौर से लुधियाने पहुँच वह एकाएक उनपर टूट पड़ा श्रौर उनका संहार किया (५-२-१७६२)। वह लड़ाई 'घुल्लू बेरा' नाम से

प्रसिद्ध हुई । श्रब्दाली ने उस साल लाहौर में ही ठहर कर दिल्ली से पेशवा के वकील तथा नजीवखाँ को बुलाया श्रौर श्रपना दूत पेशवा को मनाने के लिए पूने भेजा । इस बार उसने जम्मू के राजा रणजीतदेव की सहायता से कश्मीर भी जीत लिया। वहाँ श्रव तक दिल्ली की श्रोर से दीवान सुखजीवनराम शासन कर रहा था। दिसम्बर में श्रब्दाली लौट गया।

सूरजमल ने ऋागरे के बाद मेवात भी जीत लिया ऋौर फिर हरियाने (गुड़गाँव-रोहतक) की तरफ बढ़ने लगा। इसपर उसकी नजीब से लग गई और वह गाजियाबाद के पास लड़ता हुआ मारा गया (२५-११-१७६३ ई०)।

नवम्बर १७६३ में सिक्खों ने फिर विद्रोह किया, कस्र श्रौर मालेरकोटला की पटान बिस्तयों को उजाड़ डाला, श्रौर सरिहन्द को जीत कर वह प्रदेश स्त्रापस में बाँट लिया। श्रब्दाली के सेनापित जहानखाँ [६, ८ ११] ने श्रटक पार से उनपर चढ़ाई की; लेकिन चनाब पर सिक्खों के दूसरे दल ने उसे हरा दिया, श्रौर फिर लाहौर पर हमला कर श्राविदखाँ को भी मार डाला। नजीब बजराज्य की विपत्ति से लाम उठाता, पर सिक्खों ने जमना पार कर सहारनपुर जिले में उसके नानौता श्रौर शामली कसबे लूट लिये। इस दशा में श्रव्दाली स्वयं श्राया (मार्च १७६४)। सिक्ख मैदान से हट गये श्रौर वह काबुलीमल नामक श्रफगान ब्राह्मण् को लाहौर का शासन सौंप कर वापिस चला गया। उसके पीठ फेरते ही लहनासिंह गुज्जरसिंह श्रौर शोभासिंह ने काबुलीमल से लाहौर का किला छीन कर गुरु नानक श्रौर गुरु गोविन्दिसंह के नाम का सिक्का चलाया। वूसरे सिक्ख दलों ने जेहलम तक जीत लिया। लहनासिंह श्रपने सुशासन के लिए शीघ प्रसिद्ध हो गया। जमना से जेहलम तक सिक्ख दलों के छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गये।

नवम्बर १७६४ में बज के नये राजा जवाहराँसंह ने दिल्ली को य्रा घेरा। उसने मराठों य्रौर सिक्खों से भी सहायता ली। पेशवा की त्राज्ञा से मल्हार . इसकी सहायता को गया। तीन महीने तक दिल्ली घिरी रही; किन्तु मल्हार ने

<sup>†</sup> नानीता तब से फूटा शहर कहलाता है। शहादरा सहारनपुर छोटी रेलवे पर वह सहारनपुर से १७-१८ मील पर है।

नजीव से भीतर भीतर समभौता कर लिया, श्रौर जवाहर के सरदार, जो उसके छोटे भाई को गद्दी देना चाहते थे, विश्वासघात करते रहे। जयपुर का राजा माधोसिंह भी नजीव को मदद देता रहा, क्यांकि जयपुर श्रौर वज के राजाश्रों की सदा से लगती थी। श्रन्त में घेरा उठ गया। उसके बाद से जवाहर ने मराठों, माधोसिंह तथा श्रपने भाई श्रौर सरदारों से बदला लेना ही श्रपना कार्य मान लिया।

सन् १७६७ के शुरू में अन्दाली अन्तिम नार भारत आया। सिक्ख एक हार के नाद मैदान से हट गये। अन्दाली ने आलासिंह [ ६, ८ ६ १४ ] के पोते अमर्रांसंह को सरहिन्द का फौजदार ननाया, पर दूसरे सिक्ख दलों का पीछा करता रहा। किन्तु अन उसके सैनिक खुल्लमखुल्ला नलना करके अफगानिस्तान चल दिये। उनके हटते ही सिक्खों के एक दल ने रोहतासगढ़ ले कर सिक्ख राज्य को अटक तक पहुँचा दिया।

\$8. गंगा काँठे आन्ध्रतर और तिमळनाड में अंग्रेज़ी राज की स्थापना—मीर कासिम ने अवध से शुजा और शाहत्रालम को साथ ले कर बिहार पर चट़ाई की। मेजर मुनरो ने बक्सर पर उन्हें हरा दिया (२३-१०-१७६४)। शाहत्रालम तब अंग्रेजों की शरण में आ गया। कर्मनाशा पार कर अंग्रेज अवध के सूबे में घुसे। उन्होंने चुनार का गट घरा, पर उसे ले न सके, तो भी बनारस और इलाहाबाद ले लिये। शुजा ने रुहेलों और मराठों की सहायता ली। वह मराठों से बुन्देल खंड छीन चुका था, तो भी मल्हार उसकी मदद को आया। कोड़ा की लड़ाई में अंग्रेजी तोपों के सामने उसे भागना पड़ा (३-५-१७६५)। शुजा ने तब आत्म-समर्पण कर दिया। उसी वर्ष क्लाइव फिर बंगाल में कम्पनी का मुखिया बन कर आया। उसने बनारस पहुँच कर शुजाउदौला से और इलाहाबाद में शाहआलम से अलग अलग सन्धियाँ कीं।

शुजा ने श्रंग्रेजों को ५० लाख रुपया हर्जाना दिया, काशी के राजा को एक तरह से उनकी रक्षा में सींप दिया, श्रंग्रेजों के शत्रुश्रों को श्रपना शत्रु माना तथा श्रपने राज्य की रक्षा के लिए उनपर निर्भर रहना मंजूर किया।

फतहपुर जिले का कस्बा कोड़ा-जहानाबाद । उन दिनों जिले का नाम इसी से पड़ता था ।

शाहस्रालम ने ईस्ट इंडिपा कम्पनी को बंगाल बिहार श्रौर उड़ीसा की दीवानी दे दी। उड़ीसा का केवल मेदिनीपुर जिला श्रंग्रेजों के हाथ में था। इसके श्रितिरिक्त श्रान्ध्र-तट के जिलों पर भी बादशाह ने श्रंग्रेजों का सीधा श्रिध-कार मान लिया तथा श्रारकाट की नवाबी मुहम्मदश्रली को दे कर उसे निजाम-श्रुली से स्वतन्त्र कर दिया। बंगाल की श्रामदनों में से वार्षिक २६ लाख रुपया कम्पनी ने बादशाह को देना स्वीकार किया तथा कोड़ा श्रौर कड़ां जिले बादशाह के खर्च के लिए श्रवध से दिला दिये। शाहश्रालम इलाहाबाद में श्रंग्रेजों की रच्चा में रहने लगा। इस बीच मीरजाफर मर चुका था। कलकत्ता कौंसिल ने फिर २३ लाख रुपया घूँस ले कर उसके वेटे की गद्दी पर विठाया, पर उसे केवल नाम का नवाब रहने दिया।

कोड़ा से लौट कर मल्हार ने भाँसी वापिस ले ली, परन्तु कुछ काल बाद वह चल बसा (२०-५-१७६६)। इस बीच राघोबा फिर उत्तर भारत स्त्राया था। मराठों को फिर स्त्राया देख क्लाइव ने छपरे में एक 'काँग्रेस' बुलाई (जुलाई १७६६), जिसमें शुजा स्वयं तथा बज स्त्रीर रुहेलखंड के दूत स्त्राये स्त्रीर सबने मराठों के विरुद्ध गुट्ट बनाने की कोशिश की।

वंगाल बिहार की श्रामदनी से खर्चा निकाल कर सवा करोड़ रुपया वार्षिक कम्पनी को बचने लगा, जो श्रव हर साल भारत से इंग्लैंड को जाने लगा। कम्पनी के नौकरों की निजी लूट इससे श्रलग थी। डाइरेक्टरों ने क्लाइव को तीसरी बार इसीलिए भेजा था कि वह 'मेंट' श्रौर निजी 'व्यापार' के नाम से होने वाली इस लूट को बन्द कर दे। पलाशी युद्ध के बाद से नौ साल में बंगाल बिहार से कम्पनी के नौकरों ने प्रायः ६ करोड़ रुपया निजी तौर से भेंट दें या हरजाने के नाम से लिया था। 'भेंट' लेने की श्रव सख्त मनाही की गई। निजी व्यापार को बन्द करने के बजाय क्लाइव ने उसे शृंखलाबद्ध कर दिया। सब श्रांग्रेज श्रफसरों की, पद के श्रनुसार, पत्ती डाल कर एक सामेदारी बना दी गई जिसके हाथ में बङ्गाल बिहार के नमक सुपारो श्रौर श्रफीम के ब्यापार

<sup>‡</sup> इलाहाबाद जिले का नाम पहले कड़ा-मानिकपुर कस्बे के नाम से पड़ता था।

का एकाधिकार दे दिया गया। ये परिवर्त्तन करके सन् १७६७ के शुरू में क्लाइव लौट गया। डाइरेक्टरों ने इस नये निजी व्यापार को भी रोक दिया, परन्तु नमक श्रौर श्रफीम का एकाधिकार स्वयं ले लिया।

मुहम्मदश्रली तिमळनाड का नवाब बना तो श्रंग्रे जों ने बीस बरस के युद्ध का सारा खर्चा उसके मत्थे मद् दिया। श्रागे के लिए भी देश की रज्ञा उसने कम्पनी को सौंप दी श्रौर उसके लिए कई जिलों की मालगुज़ारी उन्हें दे दी। युद्ध का खर्च वह चुका न सका श्रौर उसपर वह कर्ज लद गया। कम्पनी के उस कर्ज या उसके सद को चुकाने के लिए वह कम्पनी के नौकरों से उधार लेने लगा! धीरे धीरे तिमळ देश के तमाम खेतों की खड़ी फसलें तक उन सदस्खोरों के हाथ गिरवी रक्खी जाने लगीं!

§ ५. हैदरअली—हैदर सन् १७६३ में बेदनूर सावनूर और धारवाड ले कर मलप्रभा ( कृष्णा की दिक्खनी शाखा ) तक आ पहुँचा । घरेलू भगड़ों से छुट्टी पा कर मई १७६४ में माधवराव ने कृष्णा पार की । साल भर युद्ध चलता रहा जिसके अन्त में हैदर ने सावनूर गुत्ति अनन्तपुर आदि इलाके छोड़ दिये और बड़ा हरजाना दिया ।

सन् १७६६ में हैदर ने मलबार पर चट्टाई कर उसे पूरा दखल कर लिया। १७६७ के शुरू में माधवराव ने हैदरग्रली पर फिर चट्टाई की श्रोर शिरा का प्रदेश ले लिया। तभी निजामश्रली श्रौर श्रंग्रेजों ने भी उसपर चट्टाई कर दी थी श्रौर श्रंग्रेज बारामहाल (सेलम कृष्णगिरि) में घुस श्राये थे। हैदर ने माधवराव से शरण माँगी, वे सब प्रदेश लौटा दिये जिन्हें बालाजी ले चुका था, श्रौर श्रागे से नियम से कर देना स्वीकार किया।

माधवराव से यों समभौता होने के बाद हैदर ने ऋंग्रेजों के उस बेड़े को नष्ट कर दिया जो मुम्बई से कन्नड तट पर चढ़ाई करने ऋाया था। वह पूरव बढ़ा तो निजामऋली ऋंग्रेजों का साथ छोड़ उससे मिल गया ऋौर ऋंग्रेज सेनापित ने तिरुवरणामलै गढ़ की शरण ली। छह मास के युद्ध के बाद निजाम- ऋली ने ऋंग्रेजों से सिंध कर ली। ऋंग्रेज नवाब मुहम्मदऋली को साथ लें फिर मैसूर की तरफ बढ़े। जबाब में हैदर ने सारे तिमळनाड पर छापे मारना

शुरू किया, श्रौर एकाएक मद्रास पर पहुँच कर वहाँ श्रंग्रेजों से सन्धि लिखवाई (४-४-१७६६)। उस सन्धि की शत्तें ये थीं कि दोनों एक दूसरे के इलाके लोटा देंगे तथा श्रागे से यदि एक पर शत्रु श्राक्रमण करेतो दूसरा सहायता देगा।

\$ ६. बंगाल बिहार में दुराज और दुशिक्ष वंगाल विहार की तेता और कोष अब अंग्रेजों के हाथ चले गये थे, पर शासन और न्याय का काम अभी तक नवाब के हाकिम चलाते, जिन्हें अंग्रेजों के कारिन्दे आसानी से अपनी कठपुतली बना लेते थे। मालगुजारी की वस्ती भी पुराने हाकिमों द्वारा होती, पर उनके ऊपर हर जिले में अंग्रेज हाकिमों की कौंसिल बना दी गई थी। यह एक तरह का दुराज था।

सन् १७५७ श्रौर १७६० में जो जिले कम्पनी के हाथ श्राये थे, उनमें श्रुं श्रेजों ने मालगुजारी नीलाम करके कड़ाई से वसूली शुरू की थी। दीवानी पाने के बाद वे सारे बंगाल विहार श्रौर श्रान्ध्र-तट में वैसा ही करने लगे। हर जिले में श्रं श्रेज मुखिया श्रौर कौंसिलें नियुक्त कर दी गईं। वे ऊँची से ऊँची बोली देने वाले को मालगुजारी की वसूली सौंप देतीं। इस प्रकार पुराने जागीर-दारों की जगह, जिन्हें सैनिक सेवा के बदले में मालगुजारी सौंपी जातो थी श्रौर जो परम्परा से बँधी दरों से कर वसूलते थे, श्रव कलकत्ते के दलाल श्रौर श्रंग्रेजों के तुच्छ गुमारते श्रौर पिछलग्गू मालगुजारी का ठेका ले कर किसानां पर श्रकथनीय जुलम करने लगे।

व्यापारी कम्पनी को तो केवल ऋपने नफे से मतलव था। सन् १७६५ से १७७१ तक छह बरस में कम्पनी को बंगाल ऋौर बिहार की मालगुजारी में से साढ़े चालीस लाख पौंड (लगभग ३ करोड़ रुपये) की बचत हुई, जिसे उसने ऋपना मुनाफा माना। कम्पनी के नौकर भीतरी व्यापार से जो निजी लाभ उटाते, या तनखाहें ऋादि पाते थे, सो ऋलग था। सन् १७६६ से ले कर तीन बरसों में इन प्रान्तों में इंग्लैंड से जो माल ऋाया, उससे लगभग ४३३ लाख रु० का ऋषिक माल वहाँ गया। यह वास्तव में खिराज था जो ऋब भारत से बाहर जाने लगा था।

इंग्लिस्तान से डाइरेक्टरों ने हुक्म भेजा कि बंगाल बिहार में रेशम के

कपड़े न बनें, केवल कच्चा रेशम तैयार हो, श्रीर रेशम श्राटेरने वाले केवल कम्पनी की कोठियों में ही उसे श्राटेरें। इस हुक्म के कारण पर हम श्रागे [ ६, ११ § ८ ] विचार करेंगे। इस तरह उद्योग-धन्धों का नाश होने लगा। उद्योग-धन्धों के नाश, धन की सालाना निकासी श्रीर दुराज से उन प्रान्तों की बड़ी दुर्गति हो गई। १७७० ई० में बंगाल बिहार में भीषण दुर्मिच्च पड़ा। कम्पनी के नौकरों ने तब श्रीकें के व्यापार पर एकाधिकार कर जनता का कष्ट श्रीर बढ़ा दिया। तीन करोड़ श्राबादी में से एक करोड़ उस दुर्भिच्च में मिट गई।

§ 9. नेपाल में गोरखाली राज्य की स्थापना—कश्मीर से सिकिम तक हिमाचल के प्रदेशों में सौ के लगभग छोटे छोटे राज्य इस काल में चले ख्राते थे। नेपाल दून को चौदहवीं शताब्दी के ख्रारम्भ में तिरहुत के हर्रासंहदेव ने जीता था [८, ४ § ६]। उसके वंशाजों के तीन ख्रलग ख्रलग राज्य ख्रय पाटन काठमां इतथा भातगाँव में थे, जिनमें नेपाल दून के पिन्छम त्रिशूलीगंडक तक ख्रौर पूरव दूधकोसी तक की भूमि भी ख्रन्तर्गत थी। उस दून के पिन्छम सप्तगएडकी प्रदेश [१,१ § ५] में चौबीस छोटे छोटे राज्य थे, जिससे वह चौबीसी कहलाता था। इनमें से एक गोरखा राज्य था, जिसकी स्थापना १५५६ ई० में गोरखा वस्ती को जीत कर द्रव्यशाह ने की थी। द्रव्यशाह के पोते रामशाह ने उस राज्य की सीमाएँ ख्रौर समृद्धि बढ़ाई तथा उसमें विधानव्यवस्था स्थापित कर प्रसिद्धि पाई (१६०६-१६३३ ई०)। रामशाह के पोते का पोता पृथ्वीनारायणशाह १७४२ ई० में गोरखा राज्य की गदी पर बैठा।

हिमाचल के इस भाग में आगनेय अस्त्रों का प्रयोग तब तक न चला था। पृथ्वीनारायण ने काशी की यात्रा की और वहाँ से बन्दूक बारूद बनाने वाले कुछ कारीगरों को अपने साथ लेता गया। तब उसने नेपाल दून को जीतने का उद्योग आरम्भ किया। सवा चार सौ वर्गमील की नेपाल दून सारे पूर्वी हिमाचल भूटान और मध्य तिब्बत के भी आर्थिक जीवन की धुरी है। उस समूचे च्लेत्र में नेपाल का ही सिक्का चलता रहा है। पृथ्वीनारायण ने पहले उस दून के चौगिर्द पहाड़ों को जीतते हुए उनपर अपनी गढ़ियाँ स्थापित कीं; फिर दून का घेरा डाल दिया। नेपाल का ब्यापार तब मुस्लिम कश्मीरियों और

एक विशिष्ट पन्थ के गुसाइयों के, जो साधु वेश में रहते हुए व्यापार श्रीर सैनिक सेवा करते थे, हाथ में था। १६२८ ई० से नेपाल में कापुचिन पन्थ के ईसाई युरोपी प्रचारक भी रहते थे। नेपाल का घेरा पड़ने पर इन विदेशी व्यापारियों श्रीर प्रचारकों ने बाहर जा कर भारत श्रीर तिब्बत के शासकों को पृथ्वीनारायण पर श्राक्रमण करने के लिए उकसाया। तभी नवाब मीरकासिम ईस्ट इंडिया कम्पनी के चंगुल से निकलने के लिए श्रपनी स्वतन्त्र शक्ति बनाने के प्रयत्न में लगा था। श्रपने श्रप्रमिनी सेनानायक गुर्गीनखाँ के साथ सन् १७६२ में उसने चम्पारन के उत्तर मकवानपुर दून पर चढ़ाई की। पृथ्वीनारायण की सेना ने उसे हरा कर भगा दिया।

१७६५ ई० से पृथ्वीनारायण ने नेपाल दून के भीतर युद्ध छेड़ा। वहाँ के एक पराजित राजा, कश्मीरी और गुसाई व्यापारियों तथा कापुचिन पादिरयों ने इस बार ईस्ट इंडिया कम्पनी से सहायता माँगी। अक्तूबर १७६७ में कम्पनी ने मेजर किनलोक को, जो तभी त्रिपुरा पर चट्टाई करके लौटा था, पृथ्वीनारायण के विरुद्ध भेजा। किनलोक ने दरभंगे की कमला नदी के साथ बट्टते हुए जनकपुर की तराई पार कर सिंधूली गट्टी ले ली। पृथ्वीनारायण भी चौकना था। उसकी सेना पाटन को लगभग जीत चुकी थी कि उसने उसे समेट कर दिक्खन भेजा। किनलोक गोरखालियों से मार खा कर भाग आया (दिसम्बर १७६७)। बाहरी हस्तच्चेप की दो चेष्टाओं को यो विफल कर १७६६ ई० तक पृथ्वीनारायण ने नेपाल दून के राज्यों को पूरा जीत लिया। वह अपनी राजधानी गोरखा से काठमांडू ले आया। १७७० से १७७४ ई० तक उसने दूधकोसी से पूरव का सप्तकौशिकी [१,१९५८] का बाकी अंश भी जीत लिया। यो विद्यमान नेपाल राज्य का पूर्वी आधा भाग उसके राज्य में आ गया।

श्रपनी कृषक प्रजा की खुशहाली श्रौर समृद्धि की श्रोर पृथ्वीनारायण का विशेष ध्यान था। उसने यह नीति निर्धारित की कि नेपाल का देशी विदेशी व्यापार नेपालियों के ही हाथ श्रा जाय, देश के लिए श्रावश्यक कपड़ा देश

\* गोरखा राज्य के लोगों को हिमाचल में गोरखाली कहते हैं। श्रंप्रेकी में उन्हें गोरखा ही कहा जाता है, पर गोरखाली ठीक शब्द है। में ही बने श्रोर विलास-सामग्री देश में बाहर से न मँगाई जाय जिससे देश का धन बाहर न जाय । इस लच्य को सामने रखते हुए उसने जुल्ला खेलने पर रोक लगाई, विदेशी नर्तिकयों का स्त्राना रोका तथा मुद्रा का सुधार किया । नेपाल का सिक्का भूटान श्रोर तिब्बत में भी चलता था । पृथ्वीनारायण ने जब सिक्के का सुधार किया, तब तिब्बत के शासकों से भी पुराने मिलावटी सिक्के का चलन बन्द करने को सहयोग माँगा । पर उन्होंने सहयोग नहीं दिया । खोटा सिक्का खरे सिक्के को निकाल न दे इस उद्देश से पृथ्वीनारायण ने तब तिब्बत के ब्यापार पर रोक लगा दी जिससे दोनों देशों में तनातनी पैदा हुई ।

पृथ्वीनारायण ने कापुचिन पादिरयों को, जिन्होंने अंग्रेज़ों को नेपाल के भीतर की जानकारी दे कर नेपाल पर चढ़ाई के लिए उकसाया था, देश से निर्वासित कर दिया। वे लोग तब बेतिया (जि॰ चम्नारन) में आ कर बस गये। भारत में अंग्रेजों की उठती हुई शक्ति के प्रति पृथ्वीनारायण बहुत सशंक था। उसका कहना था कि "दिल्लिण के समुद्र के बादशाह (अंग्रेज़) के साथ मेल तो रखना चाहिए, किन्तु वह महाचतुर है" अतः उसे दूर ही रखना चाहिए।

\$ ८. सिक्ख मिसलें — ग्रब्दाली की सेना पंजाब से खदेड़ दी जाने पर सारा पंजाब सिक्ख दलों के छोटे छोटे बारह राज्यों में बँट गया। वे राज्य मिसला, कहलाते थे। ये मिसलों वास्तव में सैनिक ग्रौर पान्थिक (सिक्ख पन्थ की) पंचायतें थीं, जिनके मुख्या सिक्ख सैनिकों के दलों द्वारा चुने जाते थे। प्रायः प्रत्येक सिक्ख सैनिक था ग्रौर उन सैनिकों में से ग्रिधकांश कृषक थे। जिन सैनिकों में युद्ध में नेतृत्व करने की योग्यता थी, वे दलों के नेता बनते गये ग्रौर ग्रब उन दलों के छोटे छोटे राज्य बन गये। नेतात्रों को चुनने की रस्म ज़रूर की जाती थी, भले ही बाप के बाद बेटा चुना जाता।

साधारण सैनिक मिसल की ज़मीन में या तो मुखिया के 'पत्तीदार' होते थे या 'मिसलदार' (सैनिक सेवा की शर्त पर ज़मीन पाने वाले); किन्तु ये मिसलदार चाहे जब एक मिसल को छोड़ कर दूसरी की सेवा में जा सकते थे। उनके श्रतिरिक्त दूसरे लोग 'ताबेदार' या 'जागीरदार' के रूप में भी ज़मीन पाते थे, पर उनपर मिसल के सरदार का पूरा निजी ऋधिकार रहता था।

जो इलाके सिक्खों के संरत्त्त्या में, पर उनके सीधे नियन्त्रण में न होते, उनसे 'राखी' कर लिया जाता था, ऋौर ऋपने इलाकों से 'मालिया' (मालगुजारी)।

कृषक जनता कहीं इतनी सुखी न थी जितनी इन कृषक-सैनिकों के राज में !! सिक्खों ने यह शीघ्र समभ्र लिया कि व्यापार पर भारी चुंगी होने से उन्हें हानि होती है, इसलिए चुंगी बहुत कम कर दी। उनका दंड-विधान भी कठोर न था।

श्रापस की छीनभपट से मिसलों को सीमाएँ प्रायः बदलती रहती थीं, तो भी सामूहिक विपत्ति श्राने पर सब सरदार मिल जाते थे। हर साल दशहरे पर श्रमृतसर में सब सरदारों की संगत लगती थी, जहाँ सामूहिक कार्यों का निश्चय किया जाता था। श्रमृतसर का मन्दिर श्रकाली लोगों के हाथ में रहा जो किसी मिसल में शामिल न थे श्रौर सिक्ख पंथ की परम्परा के विशेष रक्षक थे। विशेष धार्मिक प्रवृत्ति वाले लोग श्रकाली बन जाते थे। श्रमृतसर नगरी में कई मिसलों के सरदारों ने श्रपनी श्रलग श्रलग गढ़ियाँ बना लीं। वह नगरी इन्हीं मिसलों के शासन के बीच समृद्ध व्यापारी बस्ती बन गई।

§ ९. भारतीय साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न— उत्तर भारत से लौट कर राघोबा ने फिर पड्यन्त्र शुरू किये। माधवराव ने उसे बड़ी जागीर देनी चाही, पर वह त्राधा राज्य माँगता था। तभी मुम्बई के ख्रंग्रेज़ों ने त्र्यपना एक कारिन्दा उसके पास षड्यन्त्र करने भेजा। माधवराव ने तब राघोबा को एकाएक नासिक के पास कैंद करके पूना ला कर महल में नज़रबन्द कर दिया (१७६८ ई०)।

हैदरत्राली ने श्रंग्रेजों की नई सन्धि के भरोसे पेशवा को सालाना कर न भेजा श्रोर सावनूर पर श्राक्रमण किया। तब माधवराव ने उसके राज्य पर तीसरी चटाई की (१७६६) श्रोर जीते हुए जिलों का पूरा दखल श्रोर बन्दो-बस्त करते हुए बेंगलूर तक जा पहुँचा। हैदर ने तब बेंगलूर तक का सब प्रदेश दे कर सन्धि की (जून १७७२)। इस प्रकार मैसूर राज्य पहले से भी छोटा रह कर पूरी तरह मराठों का सामन्त बन गया।

१७६६ ई० में पेशवा ने एक सेना रामचन्द्र गरोश के नेतृत्व में उत्तर भारत भी भेजी। रामचन्द्र के साथ विसाजी कृष्ण पंडित, रानोजी शिन्दे का छोटा बेटा महादजी श्रौर मल्हार होळकर की उत्तराधिकारिणी—उसके कुम्भेर-गढ पर मारे गये बेटे खंडेराव की पत्नी--ग्रहल्याबाई का दत्तक पुत्र तुकोजी होळकर भी गये। मराठों के त्राने से एक बरस पहले त्रज का राजा जवाहरसिंह अपने एक सैनिक के हाथों मारा जा चुका श्रीर नजीव अपने बेटे जाबिता को दिल्ली छोड़ नजीबाबाद चला गया था। जवाहर की हत्या से व्रज की शक्ति टूट गई थी। नजीव मराठों से मिलने आया और जाविता का हाथ तुकोजी के हाथ में देते हुए बोला कि इसपर वैसी ही दयाद्दष्टि रखना जैसी मल्हारराव ने मुभूपर रक्खी थी। इसके शोघ बाद वह चल बसा।

उत्तर भारत में मराठों की पहले सी स्थिति हो जाने पर शाहब्रालम ने ऋंग्रेजों के बजाय उनकी शरण ली ऋौर मराठा सेना के साथ दिल्ली में प्रवेश किया (६-१-१७७२)। मराठों ने बादशाह की तरफ से रहेलखंड को ऋधीन किया। शुजा ने घवरा कर ऋंग्रेज़ों से सहायता माँगी ऋौर ऋंग्रेज़ी सेना के साथ रुहेल्खंड की सीमा पर पहरा देता रहा। मराठों ने कोड़ा श्रीर इलाहाबाद भी लेने चाहे । वे कहीं भाइखंड (रामगढ़ राज्य) के रास्ते बंगाल पर चढ़ाई न करें इसलिए श्रंग्रे जों ने भाइखंड के सब राज्यों को श्रपने श्रधीन कर लेने को कप्तान कैमक को बड़ी सेना के साथ भेजा।

श्रव मराठों श्रौर श्रंग्रेज़ों का सीधा टाकरा होता। १७६१ ई० के बाद ११ वर्षों में उत्तर भारत में मराठों की पठानों के मुकाबले में स्थिति न केवल ज्यों की त्यों हो गई थी, प्रत्युत पठान पंजाब से भी हट चुके थे। पर इस बीचु-श्रंग्रेजों को भारत में पैर जमाना मिल गया था। पानीपत की लड़ाई इसी दृष्टि से निर्णायक हुई । अब अंग्रेजों को निकालना ही भारत की स्पष्ट पहली समस्या थी। माधवराव ने हैदरत्राली से सन्धि करते हुए उसके साथ मिल कर मद्रास पर चढाई करने का गुप्त प्रस्ताव किया। वह एक साथ उत्तर श्रौर दक्लिन में श्रंग्रेज़ों पर चोट करना चाहता था। हैदर का हित मराठों के साथ रहने में था; किन्तु उसने भोलेपन में, इस ब्राशा से कि ब्रांग्रेज उसे मराठों के विरुद्ध मदद देंगे, वह प्रस्ताव ब्रांग्रेजों के ब्रागे खोल दिया । ब्रांग्रेजों ने तब ब्रापने दूत मोस्टिन को पूने भेजा । पर इसी बीच महाराष्ट्र का सबसे योग्य पेशवा मृत्यु-शय्मा पर पड़ गया था ।

पेशवा माधवराव को युद्धों से जो फुरसत मिली, वह उसने राष्ट्र का शासन-प्रवन्ध ठीक करने में लगा दी। उसने योग्य पुरुपों को पहचान कर उनके अनुरूप पदों पर बिठाया। उसमें अपने पिता की सी प्रवन्ध-योग्यता और अपने दादा की सी समर-नायकता और महापुरुपता थी। उसकी अकाल मृत्यु (१८-११-१७७२) से भारत को जो धक्का लगा वह पानीपत के धक्के से अधिक गहरा था।

### अभ्यास के लिए प्रश्न

ेर्प. प्रंकाब में सिक्ख राज्य कैसे स्थापित हुआ ?

अ सिक्ख मिसलें क्या थीं ? उनकी राजनीतिक ऋार्थिक सामाजिक रचना की स्पष्ट कीजिए।

- ३. सन् १७६१ के बाद वज के राजा सूरजमल और उसके उत्तराधिकारी का चरित लिखिए।
- √४. पलाशी युद्ध के बाद के दस बरसों में बंगाल बिहार में श्रंश्रेजों के वाशिज्य-व्यापार की पढ़ित क्या थी ?
- ४. शुजाउद्दौला और साहत्र्यालम के साथ क्लाइव ने किन दशास्त्रों में संधियाँ कीं ? उन संधियों की सुख्य बातें क्या थीं ?
- ६. सन् १०६१ की मथुरा की शान्तिसभा और १०६६ की छपरा की 'कांग्रेस' किन दशाश्रों में किस किस के प्रयत्न से हुई ? मथुरा की सभा के बाद छपरा की 'कांग्रेस' होने की नौबत क्यों श्रीर कैसे आई ? दोनों में मुख्य समस्या क्या थी और दोनों में क्या अन्तर था ?
- ७. नेपाल में गोरखाली राज्य कब कैसे स्थापित हुन्ना ? उसके संस्थापक की शासन-नीति पर प्रकाश डालिए।
- द. बंगाल बिहार की दीवानी पाने के बाद अंग्रेजों ने वहाँ मालगुजारी का कैसा बन्दोबस्त किया?
- ्रहे. पेसका माधवराव' ने किस प्रकार' मेराठा साम्राज्य की पुनःप्रतिष्ठा का प्रयत्न किया ?

१०. निम्नलिखित लड़ाइयों के क्रम पर ध्यान रखते हुए बताइये कि वे किन किन के बीच किन दशास्त्रों में हुई तथा इतिहास की धारा को उन्होंने कैसे प्रभावित किया?

- (१) मांगरोल, नवम्बर १०६१ (२) घुल्लु घेरा, फरवरी १०६२ (३) राज्ञस-भुवन, श्रगस्त १०६३ (४) गाजियाबाद, नवम्बर १०६३ (५) उधुश्रा नाला, १०६४ (६) बक्सर, श्रक्टूबर १०६४ (७) दिल्ली का घेरा, नवम्बर १०६४-जनवरी १०६५ (८) कोड़ा, मई १०६५ (६) सिन्धूली गढ़ी, श्रकटूबर-दिसम्बर १०६७।
  - ११. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए-
- (१) काबुलीमल (२) श्रारकाट का नवाब मुहम्मदत्र्यली (३) नजीबखाँ की तुकोजी होळकर से भेंट (४) कैमक की भाड़खंड पर चढ़ाई (४) माधवराव पेशवा श्रौर हैदरश्रली।

# ऋध्याय १०

# नाना फडनीस त्रौर वारन हेस्टिंग्स

(१७७३-१७६६ ई०)

\$१. भारत में अंग्रेज़ी शासनपद्धति की नींच पड़ना—इंग्लिस्तान के लोगों के सामने यह प्रश्न त्राया कि उनके देश के कुछ व्यापारियों ने जो एक नया देश जीत लिया, वह किसका है—उन व्यापारियों का या श्रंग्रेज़ी राष्ट्र का ? श्रंग्रेज़ लोग जहाँ कहीं भी चले जायँ, श्रंग्रेजी कानून उनपर लागू होता था, श्रौर इन व्यापारियों को भारत में व्यापार करने का एकाधिकार भी तो ब्रितानवी राष्ट्र से ही मिला था । इसलिए स्वभावतः इंग्लिस्तान के लोगों ने यह सिद्धान्त स्थापित किया कि उनके राष्ट्र का कोई व्यक्ति जो भूमि जीतता है, वह राष्ट्र के लिए जीतता है। तदनुसार सन् १७६७ में श्रंग्रेजी पार्लिमेंट (विधानसभा) ने एक कानून द्वारा कम्पनी के मुनाफे की दर नियत कर दी श्रौर यह तय किया कि कम्पनी ब्रितानवी सरकार के कोष में ४ लाख पौंड वार्षिक दिया करे। कुछ बरस बाद जब कम्पनी यह रकम न दे सकी तब उसके कार्य को नियमित करने के लिए पार्लिमेंट ने एक 'रेग्युलेटिंग ऐक्ट' (नियामक कानून) बना दिया (१७७३ ई०)। इन कार्रवाइयों को सममने के लिए इंग्लिस्तान की राज्यसंस्था के विषय में जानना श्रावश्यक है।

**श्रंग्रे**ज़ लोगों के पुरखा मुख्यतः श्रांग्ल श्रीर सैक्सन "जनों"\* के थे जो प्राचीन जर्मनी से इंग्लैंड में जा बसे थे। वे त्रार्थ वंश की जर्मन या त्यूतन शाखा के थे। प्राचीन ऋार्य 'जनों' में यह रिवाज था कि राजा सरदारों की सलाह से शासन करता था। उत्तर भारत में जब तुर्क स्त्राये, तभी इंग्लैंड को नोर्मान लोगों ने जीता। नोर्मान राजात्रों ने जब प्रजा के पुराने ऋधिकार कुचलने चाहे, तब प्रजा ने उन्हें बाधित किया कि वे सरदारों की सभा या 'पार्लिमेंट' की सलाह से ही शासन करें। धीरे धीरे पार्लिमेंट में सरदारों के ऋतिरिक्त नगरों के नेता भी शामिल होने लगे। यह रिवाज बराबर जारी रहा। इंग्लिस्तान के राजा जो कर लगाते वह पार्लिमेंट की स्वीकृति ले कर ही लगाते । जहाँगीर श्रौर शाहजहाँ के समकालीन इंग्लिस्तान के राजा जेम्स प्रथम ख्रौर चार्ल्स प्रथम थे। उन्होंने निरंकुश होना चाहा। तब प्रजा ने कर देना बन्द कर विद्रोह किया चौर चार्ल्स को कैद कर फाँसी दे दी ( १६४६ ई०-शिवाजी के उत्थान का वर्ष )। कुछ वर्ष प्रजा के मुखिया क्रीमवेल के शासन के बाद चार्ल्स के बेटे फिर बुलाये गये। किन्तु प्रजा ने उन्हें फिर निकाल कर हौलेंड के एक राजकुमार को, जिसने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह में प्रमुख भाग लिया था, इस शर्च के साथ अपने देश की गद्दी दी कि वह प्रजा के ऋधिकार स्वीकृत करे (१६८८-८६ ई० - सम्भाजी के पतन का वर्ष )।

<sup>\*</sup> परिवार के नमूने पर बने अपने को सजात मानने वाले मनुष्यों के समूह वैदिक भारत में 'जन' कहलाते थे [ २,२ § २ ]। 'जन' प्राचीन आर्यों का शब्द है जो आर्य नृवंश की अनेक शाखाओं में चलता था। भारत गणराज्य-संविधान के हिन्दी संस्करण में विज्ञ अनुवाद-समिति ने इस अर्थ के लिए जनजाति शब्द गढ़ा जो कि आधुनिक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जनजाति शब्द गढ़ा जो कि आधुनिक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जनजाति शब्द गढ़ा जो कि आधुनिक हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के लिए जनजाति शब्द गढ़ा। किन्तु संविधान की खपाई होते वक्त उसके बदले 'आदिम जाति' कर दिया गया। इस अखबारी शब्द से यह सुकाव होता है कि भारत में अब भी जो लोग जनजातीय (ट्राइबल) दशा में हैं, अर्थात् जिनका समाज अपने को सजात मानने वाले समूहों से बना है, वे भारत के आदिम लोग है। यह गलत बत्यना है। अस्य सीमानन और बरमा के बहुत से सजात समूह वहाँ भवीं शताब्दी तक में आहि है [ ६,२६९ ]।

इस क्रान्ति से प्रजा के अनेक बुनियादी अधिकार स्थापित हो गये। पार्लिमेंट की स्वीकृति बिना राजा कोई भी कर न लगा सकता श्रीर न कहीं से रूपया उधार ले सकता था। करों की स्वीकृति पहले राजा की त्रायु भर के लिए दी जाती थी, श्रब वार्षिक स्राय-व्यय की स्वीकृति दी जाने लगी । इससे राज-कर्मचारियों के वेतन पर नियन्त्रण हुन्रा। व्यय की स्वीकृति देने से पहले पार्लिमेंट उनके कायों की पूरी जाँच करती । सेना की संख्या भी पार्लिमेंट प्रतिवर्ष नियत करने लगी । कानून बनाना श्रौर राजा का उत्तराधिकारी नियत करना भी पार्लिमेंट के ही हाथ त्रा गया। पार्लिमेंट के सदस्यों को भाषण त्रीर विचार-विवाद की पूरी स्वतन्त्रता दी गई । किसो व्यक्ति को त्राकारण त्रीर बेकायदा कैंद करने का श्रिधिकार राजा को न रहा। पार्लिमेंट में सरदारों के बजाय क्रमशः प्रजा के प्रतिनिधियों का पद बढ़ता गया। पार्लिमेंट के हाथों में सब शक्ति आ जाने से राजा के लिए यह त्र्यावश्यक हो गया कि पार्लिमेंट में जो बहुपच्च हो, उसी के नेताश्रों को श्रपना मन्त्री चुने । निश्चित श्रविध पर पार्लिमेंट का नया चुनाव होने से प्रजा के रुभान के ऋनुसार उसका बहुपच्च बनने लगा। यो समूचा शासन प्रजा के हाथों में आ गया। अठारहवीं सदी के मध्य तक ब्रितानिया की यह राज्य-संस्था पूरी तरह स्थापित हो गई। तब से राजा केवल नाम ऋौर प्रभाव के लिए रह गया । शासन-सम्बन्धी ऋौर गोपनीय कार्य मन्त्रिमंडल द्वारा होते हैं: किन्तु पार्लिमेंट बाद में उनकी सफाई माँग सकती है। इस राज्यसंस्था के कारण तथा ब्रितानिया के लोगों को अपना हिताहित पहचानने का जो अभ्यास हो चुका है उसके कारण प्रजा का योग्यतम त्रादमी सुगमता से राष्ट्र का नेता बन जाता 

त्राठारहवीं सदी में भारत त्रारे त्रामरीका में फ्रांस जो त्रापने लोगों को सहारा न दे सका या योग्य त्रादमी न भेज सका, उसका कारण यही था कि तब फ्रांस का त्रान्तिरिक शासन खराब था। फ्रांस की प्रजा ने इंग्लिस्तान से १०० वर्ष पीछे त्रापना घर सँभाला। तब तक क्रांग्रेजी साम्राज्य की नींव पड़ चुकी थी।

भारत की प्रजा अपने घर का जो प्रवन्ध स्वयं न कर सकी, सो इंग्लिस्तान की प्रजा अब इतनी दूर से करने लगी। रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अनुसार बंगाल बिहार के मुल्की श्रीर फीजी शासन के लिए कलकत्ते में एक गवर्नर-जनरल चार सदस्यों की कौंसिल के साथ, तथा न्याय के लिए एक सुप्रीम कोर्ट (सर्वोच्च न्यायालय) नियत किया गया। सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति ई० इं० कम्पनी द्वारा नहीं, प्रत्युत ब्रितानवी सरकार द्वारा होती। पहले पाँच वर्ष के लिए गवर्नर-जनरल श्रीर कौंसिल की नियुक्ति भी ब्रितानवी सरकार ने की। बंगाल के श्रितिरक्त मद्रास श्रीर मुम्बई की भी दो 'प्रेसिडेंसियाँ' कहलाती थीं, क्योंकि कम्पनी की स्थानीय कौंसिल के प्रेसिडेंट या सभापित उनके शासन के मुखिया थे। उन दोनों प्रेसिडेंसियों पर भी गवर्नर-जनरल का निरीक्तण श्रीर नियन्त्रण रक्खा गया। गवर्नर-जनरल श्रीर कौंसिल को रेग्युलेशन (नियम) बनाने का श्रिधिकार दिया गया। वे रेग्युलेशन सुप्रीम कोर्ट में प्रकाशित होने से कानून बन जाते थे; किन्तु ब्रितानवी सरकार उन्हें रह कर सकती थी। श्रपने कार्यों के लिए गवर्नर-जनरल श्रीर कौंसिल श्रंग्रेजी पार्लिमेंट के सामने जवाबदेह बनाये गये। कंपनी के डाइरेक्टरों के लिए भारत की मालगुजारी तथा मुल्की श्रीर फीजी शासन सम्बन्धी सब कागद-पत्र ब्रिनानवी सरकार के सामने पेश करना श्रीवर्शक कर दिया गया।

§ २. वारन हेस्टिंग्स—सन् १७७२ से बंगाल का गवर्नर वारन हेस्टिंग्स था। रेग्युलेटिंग ऐक्ट के अनुसार वही पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। उसने बंगाल-बिहार में दुराज का अन्त कर सीधे अंग्रेजी शासन की स्थापना की। कलकत्ते में बोर्ड आव रेवेन्यू स्थापित कर उसके अधीन हर जिले में अंग्रेज कलक्टर नियत कर दिया। कलकत्ते में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत बैठा कर उनकी देखरेख में कलक्टरों को जिलों में दीवानी मामले और पुराने देशी अधिकारियों को फौजदारी मामले सुनना सौंप दिया। ये अदालतें किस कानून के अनुसार चलें, यह प्रश्न आया। हेस्टिंग्स ने हिन्दू और मुस्लिम विद्वानों द्वारा उनके कानून का संकलन करा के एक 'कोड' या स्मृति बनवाई। भारतवर्ष और पूरवी देशों के विषय में जानकारी प्राप्त करने और ज्ञान का संग्रह और खोज करने के लिए सर विलियम जोन्स ने वारन हेस्टिंग्स के प्रोत्साहन से 'एशियाटिक सोसाइटी औक ; बंगाल' की स्थापना की (१७८४ ई०)।

मालगुजारी का बन्दोबस्त नीलामी द्वारा ही होता रहा जिससे पुरानी जागीरें कलकत्ते के दलालों श्रौर गुमाश्तों के हाथ बिकती गईं। इनके जुल्मों से प्रजा में त्राहि त्राहि की पुकार मच गई। कहीं कहीं पुराने ज़मींदारों ने प्रजा को बचाने की कोशिश की—रानी भवानी नाम की राजशाही की ज़मीदारिन का नाम इस प्रसंग में प्रसिद्ध हुन्ना। किन्तु इन्हें सफलता न हुई। कई जगह किसान खेत छोड़ कर भागे; तब उन्हें श्रंग्रेज़ों की फौज ने घेर कर वापिस धकेल दिया।

तिमळनाड के नवाब मुहम्मदस्रली से ऋण चुकाते न बना तो उसने स्रपने उत्तमणों से कहा कि तांजोर के राजा को लूट कर वस्तल लो। इस प्रकार १७७१ ई॰ में स्रंग्रेज़ों की फौज ने तांजोर पर चढ़ाई कर ४० लाख रुपया वस्तल किया था। १७७३ में फिर चढ़ाई करके उन्होंने राजा को कैद किया स्रौर उसका इलाका मुहम्मदस्रली ने उन स्दखोरों के हाथ रहन रख दिया। दिक्खन भारत का वह बाग तब वीरान हो गया।

सन् १७७५ में लार्ड पिगोट मद्रास का गवर्नर बना कर इस उद्देश से भंजा गया कि वह नौकरों के निजी कजों से पहले कम्पनी का कर्ज वस्ताने का उपाय करे। पिगोट ने तांजोर के राजा को छोड़ दिया, लेकिन मद्रास के कौंसिलरों ने पिगोट को ही कैद कर लिया! वारन हेस्टिंग्स ने उसकी सुध न ली ऋौर वह कैद में ही मरा। महम्मदस्राली के कर्ज बढ़ते ही गये; उनका कोई लिखित हिसाब भी न था! उसे भी क्या परवा थी? कर्ज चुकाने वाले तो तिमळ किसान थे। १७८३ ई० में उस प्रान्त में भयंकर दुर्भिन्न पड़ा।

वारन हेस्टिंग्स को श्रापनी कौंसिल के कारण सदा कठिनाई रही। बहु-मत के अनुसार कानून श्रीर बजट बनाना आदि ठीक होता है, किन्तु नित्य का शासन कभी बहुमत से नहीं चल सकता। ५ में से ३ सदस्यों के मत से यदि युद्ध शुरू कर दिया जाता, तो कुमुक भेजने का श्रावसर श्राने पर एक सदस्य श्रापना मत बदल लेता। इससे यह तजरबा हुआ कि शासन-समितियों का काम केवल सलाह देना होना चाहिए, श्रीर शासन का श्रान्तम दायित्व सदा एक व्यक्ति पर रहना चाहिए। यदि वह श्रापने दायित्व का दुरुपयोग करे तो पीछे उससे पार्लिमेंट सफाई माँग सकती है।

§ 3. पेशवा नारायण्राव और "बारा भाई"—माधवराव के बाद उसका छोटा भाई नारायण्राव पेशवा बना। माधव ने मृत्यु से पहले राघोबा से समभौता करके उसे छोड़ दिया था। नारायण्राव ने उसे फिर कैंद्र कर लिया। श्रांग्रेज दूत मोस्टिन से राघोबा की साँठगाँठ थी। राघोबा ने नारायण् को कैंद्र कर स्वयं छूटने का षड्यन्त्र किया, जिसका फल यह हुत्रा कि महल के रक्तक 'गार्दियों' ने नारायण्राव की हत्या कर डाली (३०-८-१७७३)। राघोबा ने श्रपने को निदांप कह कर राजकाज श्रपने हाथ में कर लिया। किन्तु नारायण् की तिलाञ्जलि के दिन नाना फडनीस, हिर बल्लाल फडके श्रादि बारह नेताश्रों ने शपथ ली कि वे उस हत्यारे को देश का शासन न करने देंगे।

वारन हेस्टिंग्स, जान पड़ता है, नारायण्राव की हत्या पर घात लगाये बैठा था। मोस्टिन से खबर पाते ही वह बनारस दौड़ा ग्राया ग्रौर शुजाउदौला से सिंध कर ग्रवध-रुहेलखंड को ग्रपने शिकंजे में कस लिया। निजामग्रली ग्रौर हैदरग्रली ने भी महाराष्ट्र की विपत्ति से लाभ उठा कर ग्रपने छिने हुए इलाके वापिस लेने की कोशिश की। राघोबा उनकी तरफ बढ़ा। पीछे उन बारह नेताग्रों या "बारा भाई" ने नारायण् की विधवा गंगाबाई ग्रौर उसके गर्भस्थ बालक के नाम पर शासन ग्रपने हाथ में ले लिया। राघोबा हैदरग्रली की सीमा से लौटा; किन्तु उसे पूने में घुसने की हिम्मत न हुई। उसने मुम्बई के ग्रांग्रेजों से बातचीत शुरू की ग्रौर नर्मदा पार कर गुजरात जा पहुँचा। तभी गंगाबाई के पुत्र हुन्ना (१८-४-१७७४)। चालीसवें दिन उस सवाई माधवराव को पेशवाई के वस्त्र पहनाये गये। हिर फडके, महादजी शिन्दे ग्रौर तुकोजी होळकर ने राघोबा का पीछा किया। तब वह परेशान हो कर ग्रंग्रेजों की शरण में सूरत पहुँचा।

पलाशी श्रौर बक्सर के विजयों से श्रंग्रेज़ों के दिलों में भारत में साम्राज्य बनाने की जो श्राकांचा जग गई थी, पेशवा माधवराव के चरित ने उसे बहुत कुछ ठंडा कर दिया था। माधवराव की मृत्यु से वह श्राकांचा फिर भड़क उठी, श्रौर नारायण्राव की हत्या से उसका रास्ता साफ हो गया। सूरत पहुँच कर राघोबा ने श्रंग्रेज़ों से सन्धि की जिससे उसने मराठा साम्राज्य में मीरजाफर का काम करना मान लिया । उसी वर्ष नेल्सन, जो बाद में इंग्लिस्तान का प्रसिद्ध नाविक हुत्रा, मुम्बई श्राया ।

§ ४. अवध-रुहेलखंड अंग्रेज़ी शिकंजे में — बनारस की नई सिंध के अनुसार ग्रुजाउदौला ने कोड़ा ग्रीर कड़ा ग्रर्थात् फतहपुर ग्रीर इलाहाबाद जिले अंग्रेज़ों से ५० लाख रुपये में खरीद लिये तथा उनकी सेना के खर्च का एक ग्रंश देते रहना स्वीकार किया। ग्रंग्रेज़ों ने ग्रीर ४० लाख रुपया ले कर उसे रुहेलखंड जीतने को सैनिक सहायता देना स्वीकार किया। ग्रांग्र से उन्होंने बादशाह को २६ लाख वार्षिक देना भी वन्द कर दिया।

त्रंग्रेज़ी सेना ने शुजा के साथ रहेलखंड पर चटाई की। मीरनपुरकटरा के पास बबूल नाले में रहेले वीरता से लड़े, पर हार गये। विजेतात्रों ने रहेलखंड को बुरी तरह लूटा श्रौर रहेलों का संहार किया। श्रन्त में एक रहेले सरदार की वेटी ने शुजा को मार डाला। उसके वेटे श्रासफुद्दौला को हेस्टिंग्स ने श्रपने राज्य में श्रिधिक श्रंग्रेज़ी फौज रखने को बाधित किया, श्रौर उस फौज के खर्चे के लिए गोरखपुर बहराइच जिलों की मालगुजारी ले ली। यों श्रवध पूरी तरह श्रंग्रेज़ों का रिवत राज्य बन गया। इसके श्रुतिरिक्त श्रवध के नवाब ने श्रव बनारस राज्य पूरी तरह श्रंग्रेज़ों को दे दिया। गोरखपुर-बहराइच में बंगाल-बिहार की तरह मालगुजारी की नीलामी के साथ प्रजा पर घोर जुलम होने लगे। लगान न दे सकने वाले किसानों को पिंजरे में बन्द कर धूप में छोड़ देना श्रंग्रेज़ी कारिन्दों का एक साधारण तरीका था। इन जिलों में बंगाल-बिहार की तरह विद्रोह हुश्रा जो कुचला गया।

३ ५. पहला अंग्रेज़-मराठा युद्ध कलकत्ते की श्रंग्रेज कौंसिल ने मीरजाफर के साथ किये षड्यन्त्र द्वारा जैसे दो बड़े प्रान्त जीत लिये थे, सुम्बई की श्रंग्रेज कौंसिल भी राघोबा के साथ किये षड्यन्त्र द्वारा वैसे ही बड़ा प्रान्त जीत लेने के सपने देखने लगी। यो पहले श्रंग्रेज-मराठा युद्ध का सूत्रपात हुआ।

राघोबा श्रौर मोस्टिन की प्रेरणा से गुजरात के फतेसिंह गायकवाड ने

भरुच श्रंग्रेजों को दे दिया। मुम्बई से कर्नल कींटिंग को राघोबा के साथ पूरे पर चढ़ाई के लिए खम्भात भेजा गया। पर वे नर्मदा पार न कर सके।

मुम्बई के अंग्रेजों की यह विफलता उनकी छोटी कल्पना और जल्दी कुछ कर दिखाने के लिए उतावलेपन के अनुरूप थी। वारन हेिंदंग्स देख रहा था कि भारत की प्रमुख शक्ति से युद्ध दूसरे ढंग से बड़े चेत्र में और बड़ी तैयारी से चलाना होगा, और वह उस तैयारी में लगा था। पर उसके लिए यह आवश्यक था कि मुम्बई कौंसिल ने जो युद्ध शुरू कर दिया था पहले उसे रोका जाय। इसलिए कलकत्ते की बड़ी कौंसिल ने इस युद्ध को रोक कर अपने प्रतिनिधि उप्टन को "बारा भाइयों" से सन्धि करने पुरन्दर भेजा। १-३-१७७६ को सन्धि हुई जिसकी शतों ये थीं कि (१) साष्टी और भरूच अंग्रेजों के पास ही रहेंगे, और (२) राघोबा पेंशन ले कर महाराष्ट्र में रहेगा। परन्तु सन्धि के बावजूद भी मुम्बई सरकार ने राघोबा को मराठों के हाथ न सौंपा।

इसी काल ब्रितानिया की साम्राज्याकांचा को भारी धक्का लगा। श्रमरीका के श्रंग्रेजी उपनिवेशों पर ब्रितानवी पार्लिमेंट ने कुछ कर लगाने चाहे; परंतु वहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे श्रपने प्रतिनिधि ही हमपर कर लगा सकते हैं, श्रौर विद्रोह कर श्रपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी (१७७६ ई०)। श्राठ बरस तक श्रपने उन उपनिवेशों के साथ इंग्लिस्तान ने विफल युद्ध किया। ठीक इसी श्रवधि में भारत में पहला श्रंग्रेज-मराटा युद्ध चलता रहा। साम्राज्य पर संकट श्राने से भारत में भी श्रंग्रेज बड़े सतर्क रहे।

वारन हेरिंटग्स ने अपनी युद्ध-योजना के अनुसार नागपुर के राजा
मुधोजी भोंसले को मराठा संघ में से फोड़ लेने की कोशिश की और कर्नल
लेस्ली को प्रयाग की तरफ से मराठा साम्राज्य में शुसने को भेजा। सागर के
हाकिम बालाजी गोविन्द बुन्देला ने लेस्ली को रोके रक्खा, जो वहीं बीमार हो
कर मर गया। मुम्बई से भी राघोबा के साथ पूने पर चढ़ाई को फिर सेना
भेजी गई (नव॰ १७७८)। वह अंग्रेज़ी सेना बड़ी परेशानी के बाद पूने से
१८ मील तक पहुँच गई। तब एक मराठा दुकड़ी ने कोंकण उतर कर उसका
मुम्बई से सम्बन्ध काट दिया। अपनी तोपें तळेगाँव के तालाब में फेंक कर

श्रंप्रेज़ी सेना वहीं से लौटने लगी। दो दिन बाद वडगाँव में चारों तरफ से घिर कर उसने सिन्ध की प्रार्थना की। राघोबा ने महादजी शिन्दे के श्रागे श्रात्म-समर्पण कर दिया श्रीर श्रंप्रेज़ों ने यह ठहराव किया कि १७७३ ई० के बाद उन्होंने कोंकण में जो कुछ जीता है सब लौटा देंगे, भरुच महादजी को देंगे श्रीर बंगाल से श्राती हुई कुमुक को रोक देंगे।

सन्धि की शतें पूरी कराये बिना मराठों ने उस कैदी सेना को जाने दिया। उसके मुम्बई पहुँचते ही श्रंग्रेज़ों ने सन्धि तोड़ दी। मराठा सरकार ने उस काल के भारतीय राज्यों के पारस्परिक बर्चाव में माने हुए राजनीतिक सदाचार पर चल कर वडगाँव की सन्धि पर भरोसा किया श्रौर श्रंग्रेज़ कैदियों को छोड़ दिया था। उसे जानना चाहिए था कि वह श्रंग्रेज़ों से बरत रही है। डेढ़ मास बाद लेखी का उत्तराधिकारी जनरल गौडर्ड मुधोजी भोंसले की चश्मपेशी श्रौर भोपाल के नवाब के सहयोग से "मराठा साम्राज्य को सूखे बाँस की तरह बीचोंबीच चीरता हुआ़" सूरत जा पहुँचा। इधर राघोबा को भाँसी में नज़रबन्द रखने भेजा जा रहा था कि वह नर्मदा के घाट से भाग कर भरूच जा पहुँचा।

गौडर्ड ने गुजरात में युद्ध छेड़ना तय किया (१७८० ई०) क्योंकि वहाँ फतेसिंह गायकवाड की सहायता मिल रही थी। उन दोनों ने गुजरात में पेशवा के इलाकों पर चढ़ाई की श्रौर दाभोई श्रौर श्रहमदाबाद ले लिये। महादजी शिन्दे श्रौर तुकोजी होळकर गौडर्ड के विरुद्ध भेजे गये। वे उसे लुभा कर श्रागे श्रागे बढ़ाने लगे। पीछे से एक मराठा टुकड़ी ने कोंकण से श्रा कर उसे स्रत के श्राधार से काटना चाहा। कोंकण में एक श्रंग्रेज टुकड़ी काट डाली गई।

नाना फडनीस ने माधवराव की योजना को पुनरुज्जीिवत कर अंग्रेजों की तीनों प्रेसिडेंसियों पर एक साथ आक्रमण करना तय किया। मुधोजी भोंसले को सीधा करके उसने हैदर और निजामश्रली को साथ लिया। निजामश्रली से कुछ न बन पड़ा। मुधोजी को ३० हजार सेना से बंगाल पर चढ़ाई करने का आदेश दिया गया, परन्तु वह टालता रहा और उलटा हेस्टिंग्स को पता दे दिया कि

मुभे चढ़ाई करनी पड़ेगी । हैदरत्र्यली के मराठों से मिल जाने की सूचना श्रंग्रेजों



हैदरत्र्यली [ विक्टोरिया स्मारक कलकत्ता; श्री सुन्दरलालाजी के सौजन्य से ]

को मद्रास के पास के जलते हुए गाँव देख कर मिली। उसने मद्रास पर घेरा डाल दिया श्रौर तिमळनाड में जहाँ तहाँ श्रंग्रेज़ी फौज को खोज खोज कर कैद किया।

उत्तरी रणांगण में श्रंग्रेजों ने गोहद के जमींदार (धौलपुर राजा के पूर्वज) को फोड़ लिया श्रौर उसकी सहायता से कप्तान पौफम ने ग्वालियर ले लिया। शिन्दे को तब गौडर्ड का पीछा छोड़ कर उधर लौटना पड़ा श्रौर गौडर्ड कोंकण में हारती श्रपनी सेना को बचा पाया। हैदरश्रली के विरुद्ध गुण्टूर से बेली श्रौर मद्रास से मुनरो दो फौजें ले कर चले। उन्हें मिलने न दे कर हैदर ने बेली की सारी फीज कैद कर ली या काट डाली। श्रौर मुनरो—

वक्सर का विजेता मुनरो—श्रपनी तोपें काञ्ची के तालाब में फेंक लस्टमपस्टम मद्रास भागा।

उधर गौडर्ड ने बसई ले ली। हेस्टिंग्स ने तब सन्धि का प्रस्ताव किया, परन्तु नाना ख्रौर हिर फडके ने कोई उत्तर न दिया। गौडर्ड ने ख्ररनाला द्वीप ले कर फिर सन्धि का प्रस्ताव भेजा। जवाब में नाना ने परशुरामभाऊ पटवर्धन ख्रौर हिर फडके को सेना के साथ भेजा। उन्होंने गौडर्ड को पूरी तरह हरा कर कोंकरण को ख्रंग्रेजी फौज से साफ कर दिया।

जिस कप्तान कैमक को सन् १७७२ में भाइखंड जीतने को नियुक्त किया नगया था, उसने १७८० तक उस प्रान्त को पूरी तरह ऋधीन कर लिया। ऋब उसे भी शिन्दे के राज पर उत्तर से चढ़ाई करने भेजा गया। सिपरी ले कर वह मालवे में सिरोंज तक बढ़ ऋाया।



सवाई माधवराव पेशवा सामने हरिपन्त फडके ( उजले कपड़े पहने ) श्रौर महादजी शिन्दे [ भा० इ० सं० मं० ]

इस युद्ध का खर्चा जुटाने के लिए वारन हेस्टिंग्स ने सब तरह के उपाय किये। काशी के राजा चेतसिंह पर दबाव डाल कर वह सन् १७७८ से उससे कर तथा सेना के खर्च के अलावा ५ लाख रुपये वार्षिक ले रहा था। १७८१ में उसने और रकम माँगी। चेतसिंह ने इनकार किया और मराठों से बात की। तब हेस्टिंग्स ने बनारस पहुँच कर उसे कैद कर लिया। इसपर प्रजा मड़क उठी और हिस्टिंग्स को घेर लिया। मुधोजी भोंसले के दूत उसके साथ थे। उन्होंने उसे बचा कर गंगा पार उसकी छावनी में पहुँचा दिया। अवध के आसफ़हौला पर दबाव डाल कर हेस्टिंग्स ने उसकी माँ और दादी से अत्यन्त निर्धृण तरीकों से एक करोड़ रुपया ऐंठ लिया। बनारस का राज्य उसने चेतसिंह के भानजे को दे कर उसके अधिकार बहुत परिमित कर दिये।

सन् १७७८ में फ्रांस ने ऋौर उसके बाद स्पेन ऋौर हौलैंड ने भी ऋमरीकी उपनिवेशों का पत्त ले कर ब्रितानिया से युद्ध-घोषणा कर दी थी। फ्रांसीसी जबरदस्त जंगी बेड़ा भारत भेजने को तैयार कर रहे थे। इस दशा में हेस्टिंग्स ने बूढ़े श्रायरक्ट को मद्रास भेजा। इसके साथ ही उसने मुघोजी भोंसले को पचास लाख रूपया रिश्वत दे कर न केवल बंगाल पर चढ़ाई करने से रोक दिया; प्रत्युत बंगाल से उसके इलाके द्वारा एक सेना मद्रास को कूट की कुमुक में भेजी। स्थल द्वारा बंगाल से मद्रास जाने वाली श्रांग्रेजों की यह पहली सेना थी। कूट ने हैदर की रोकथाम की श्रोर जगह जगह घिरी हुई श्रंग्रेजी फीजों को छुड़ाया (जुलाई—सितम्बर १७८१), तो भी वह हैदर को तिमळनाड से निकाल न सका। फ्रांसीसी बेड़ा भी तब भारतीय समुद्र में पहुँचने वाला था। नाना ने निश्चय किया कि उस साल जाड़े में बंगाल के साथ साथ मुम्बई पर भी चढ़ाई की जाय। लेकिन बरसात में कैमक ने महादजी के इलाके बुरी तरह उजाड़े; इससे महादजी ने श्रव हिम्मत हार दी श्रीर नाना से भी समभौता करा देना मान लिया (१३-१०-१७८१)।

ई द. सालबई स्रोर मंगलूर की सिन्धयाँ—महादजी की मध्य-स्थता से ग्वालियर के पास सालबई में सिन्ध हुई (१७-५-१७८२)। उसके स्थता से ग्वालियर के पास सालबई में सिन्ध हुई (१७-५-१७८२)। उसके स्थतार श्रांमेजों ने राघोबा को मराठों के हाथ सौंप दिया श्रोर पुरन्दर की सिन्ध के बाद जो इलाका जीता था सब लौटा दिया। भरुच शिन्दे को श्रोर श्रहमदा-बाद श्रादि गायकवाड को इस शर्त पर दिये गये कि नियम से पूना कर भेजते रहेंगे। पेशवा ने हैदरश्रली से तिमळ प्रदेश लौटवाने का जिम्मा लिया। श्रंग्रेजों ने राघोबा द्वारा मराठा साम्राज्य में जो खेल खेलना चाहा था उसमें वे विफल हुए। इसी तरह गायकवाड श्रीर भोंसले को उन्होंने मराठा संघ से तोड़ना चाहा था, उसमें भी उन्होंने हार मानी। राघोबा गोदावरी के तट पर कोपरगाँव में श्रा रहा श्रीर दो बरस बाद मर गया।

पेशवा नारायण्राव की हत्या के बाद से महाराष्ट्र में भी कलकत्ते श्रीर मुम्बई की कौंसिलों की तरह 'बारा भाइयों' की समिति शासन चला रही थी। किन्तु इस युद्ध के बीच धीरे धीरे उसके स्थान में एक ही श्रिधनायक नाना फडनीस का शासन स्थापित हो गया।

हैदर ने युद्ध बन्द न किया था। सिंहल द्वीप का विशाल बन्दरगाह त्रिंकोमलै ऋंग्रेजों ने ऋोलन्देजों से [६,४§§३,१६] छीन लिया (१७८२); पर तभी हैदर के बेटे ठीपू ने ताओर पर एक अंग्रेजी टुकड़ी की पूरी सफाई कर दी और फांस के श्रेष्ठ नाविक स्फ़ाँ ने २००० फांसीसी सेना तट पर उतार दी। उनकी सहायता से हैदर ने कुडुलूर जीत लिया और स्फ़ाँ ने तिंकोमले भी अंग्रेजों से छीन लिया। किन्तु युद्ध के बीच ही हैदरअली की मृत्यु हुई (७-१२-१७८२)। वह पहला स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी प्रशासक था जिसने युरोप की नई युद्ध-शैली को ठीक ठीक समभ लिया था। उसने अपना जंगी वेड़ा बनाने का भी यत्न किया। उसका शासन हट और निष्पच्च था। मजहबी तश्रस्युव उसे छून गया था।

हैदर के बेटे टीपू ने युद्ध जारी रक्खा । फ्रांस से दि-बुसी फिर भारत श्राया, पर उसके श्राने के बाद शीघ ही फ्रांस इंग्लिस्तान के बीच सिन्ध हो गई। टीपू तब श्रकेला लड़ता रहा। श्रंग्रेजों ने पच्छिम तट से उसके राज्य पर श्राक्रमण किया, इसलिए उसे उधर जाना पड़ा। मार्च १७८४ में उसने मंगलूर में श्रंग्रेजों से लाभ की सिन्ध की।

पहले श्रंग्रेज़-मराठा युद्ध से जहाँ यह प्रकट हुस्रा कि मराठा साम्राज्य को श्रंग्रेज बंगाल की सल्तनत की तरह एक ही भटके में नहीं ले सकते, वहाँ उस साम्राज्य की कमज़ोरी भी प्रकट हुई। शत्रु की सेना उसके दो किनारों को चीरती हुई बनारस से सूरत श्रौर कलकत्ते से मद्रास तक निकल गई। तिमळनाड पर हैदरश्रली की चढ़ाई के सिवाय श्रौर सब जगह मराठों ने रत्ता-परक युद्ध ही किया।

§ ७. दिल्ली-राजस्थान में अंग्रेज़ी गुरगे तथा महादजी शिन्दे— पेशवा माधवराव ने श्रपने श्रान्तिम काल में जिस सेना को उत्तर भारत में रहने के लिए भेजा था, उसे नारायणराव ने १७७३ ई० में ही वापिस बुला लिया था। नारायणराव ने भी बालाजीराव की तरह यह सोचा था कि पहले सारी शक्ति लगा कर तमिळनाड को जीता जाय!

१७७३ में ही ऋहमदशाह ऋब्दाली की मृत्यु हुई। उसके बेटे तैमूरशाह ने सिक्खों से मुलतान वापिस ले लिया (१७७६ ई०)। सिन्ध पर ऋब्दालियों का ऋधिकार बना ही था। दिल्ली और राजस्थान में १७७३ से दस वर्ष तक मराठों की अनुपस्थित में श्रेंग्रेजों ने अपने अनेक गुरगे बिठा दिये थे। सालबई की सन्धि के बाद १७८२ में महादजी शिन्दे फिर दिल्ली पहुँचा तो बादशाह ने खैर मनाई। उसने महादजी के हाथ में राज्य की सब शक्ति दे दी और पेशवा को अपना वकीलेम्त तलक अर्थात् एकमात्र प्रतिनिधि बना दिया। महादजी ने अंग्रेजों के शिकंजे से अवध को छुड़ाने के लिए सिक्खों के साथ सन्धि की। किन्तु वह जैसा योग्य सेनापित था, शासन-प्रबन्ध में वैसा ही कोरा था। अंग्रेजी गुरगों से वह पार न पा सका और उसे दिल्ली से हटना पड़ा (१७८५ ई०)।

श्रंग्रेजों के कारिन्दे मुहम्मद्वेग हमदानी श्रादि ने राजस्थान के राजाश्रों को भी मराठों के विरुद्ध भड़काया। बंगाल में श्रक्वर के जमाने में मानसिंह के साथ जा कर बसे हुए राजस्थानी ("मारवाड़ी") व्यापारियों के कुछ वंशजों ने भी, जिनका कारबार ईस्ट इंडिया कम्पनी के साथ था, राजस्थान के राजाश्रों श्रौर शासक वर्ग को श्रंग्रेजों के साथ मिल कर मराठों का विरोध करने को उभाड़ा। जुलाई १७८७ में जयपुर राज्य में लालसोत-चाटसू के पास महादजी की सेना राजस्थान के विद्रोहियों के मुकाबले में बुरी तरह हारी। श्रजमेर मराठों के हाथ से निकल गया, हमदानी श्रौर उसके साथियों ने मथुरा श्रागरा पर भी श्रिधकार कर लिया। नजीवलाँ रुहेले के पोते गुलाम कादिर ने, जो इन लुटेरों के साथ मिल कर लूटमार करता फिरता था, दिल्ली पर श्रिधकार कर लिया। उसने शाह-श्रालम की श्राँखें श्रपने हाथ से निकालीं, उसे बेंतों से मारा, श्रौर शाही परिवार पर वृिषात श्रत्याचार किये (१७८८ ई०)!

\$८. पिट का भारत-शासन विधान और कार्नवालिस का स्थायी बन्दोबस्त—वारन हेटिंग्स के शासन-काल के तजरबे से ब्रितानवी भारत के शासन-विधान को बदलने की ब्रावश्यकता प्रतीत हुई; इससे प्रधान मन्त्री (छोटे) पिट ने पार्लिमेंट से नया विधान पास कराया (१७८४ ई०)। इस विधान का सार यह था कि श्रंथेजो सरकार छह व्यक्तियों की नियन्त्रण-सिर्मित (बोर्ड ग्राव कंट्रोल) नियत करे, तथा कम्पनी के डायरेक्टर भारत के शासन श्रौर मालगुजारी थिपयक तमाम कागज-पत्र उसके पास भेजा करें, श्रौर समिति

उनपर जो स्राज्ञा दे उसे वे भारत में स्रपने कर्मचारियों के पास पहुँचा दिया करें । डायरेक्टर कोई सीधी स्राज्ञा भारत में स्रपने कर्मचारियों को न दें । सिमिति के जो स्रादेश युद्ध स्रादि गोपनीय विषयों के बारे में हों वे डायरेक्टरों की सभा के बजाय उस सिमिति की गुप्त सिमिति द्वारा भेजे जायँ । गवर्नरों स्रोर प्रधान सेनापितयों के सिवाय बाकी सब कर्मचारियों की नियुक्ति कम्पनी करे; कलकत्ता कौंसिल में तीन सदस्य हों; भारत के गवर्नर कोई युद्ध या युद्धपरक सिध गुप्त सिमिति की स्राज्ञा बिना न करें । इस कानून से कम्पनी का शासन-सम्बन्धी सब कार्य बितानवी सरकार के पूरे नियन्त्रण में चला गया । कम्पनी का काम केवल बोर्ड के स्रागे प्रस्ताव रखना, उसकी स्राज्ञास्रों को भारत में पहुँचाना स्रोर स्त्रोट पदों पर नियुक्तयाँ करना रह गया । बितानवी भारत के शासन-विधान में बाद में चाहे जो परिवर्तन होते रहे, उस विधान का ढाँचा बराबर वही रहा जो छोटे पिट ने खड़ा किया था । १७८६ ई० के एक संशोधन से गवर्नर-जनरल को स्रपनी कौंसिल के बहुमत को भी न मानने का स्राधिकार दिया गया।

इस शासन-विधान के साथ साथ नवाब महम्मद श्रली के ऋणों का प्रश्न भी पार्लि मेंट के सामने श्राया। उस ज़माने में ब्रितानिया के निर्वाचक मंडल बड़े भ्रष्ट थे। महम्मद श्रली के श्रंग्रेज उत्तमणों ने लूट के रुपये से उनके मत खरीद कर श्रपने प्रनिधिध पार्लि मेंट में भी भर लिये थे। मिन्त्रमंडल को उन प्रतिनिधियों के मतों की श्रावश्यकता थी, इस लिए पार्लि मेंट ने उनके सब श्रसली श्रौर फर्जी कर्जों को स्वीकार कर लिया—श्रर्थात् तिमळ किसानों की लूट पर श्रपनी महर लगा दी। तब गोरे सूद खोरों का नया दल गिद्धों के मुंड की तरह तिमळ भूमि पर श्रा मंडराने लगा श्रौर महम्मद श्रली के कर्ज़ श्रौर बढ़ते ही गये।

वारन हेस्टिंग्स के उत्तराधिकारी कार्नवालिस (१७८६-६३ ई०) ने ऋपना ध्यान मुख्यतः शासन को व्यवस्थित करने पर लगाया । उसने पुलिस का संघटन किया, कलक्टरों के पास केवल वस्त्ली का काम रहने दिया, ऋौर न्याय-कार्य के लिए ऋलग जज नियत किये। बंगाल बिहार बनारस में उसने जमीन

का "स्थायी बन्दोबन्त" किया (१७६३ ई०), पर स्नान्ध्र-तट के जिलों में पहले की सी नीलामी चलती रहने दी। पुराने जमींदारों को सैनिक सेवा तथा स्थानीय शासन के कार्य के बदले में मालगुजारी सौंपी जाती थी। स्रांग्रेजी शासन के पिछले २८ बरसों (१७६५-६३ ई०) में उन जमींदारों का स्थान प्रायः नये ठेकेदारों ने ले लिया था जिनके हाथ में पुराने जमींदारों वाला सैनिक स्नौर शासन-सम्बन्धी कार्य कुछ नहीं बचा था। कार्नवालिस ने नये ठेकेदारों को कर-उगाही का काम स्थायी वंशागत रूप में दे दिया स्नौर उस काल की मालगुजारी का ६० फी सदी स्रंश जितना होता था उतना स्थायी रूप से राज्य का स्रंश नियत कर दिया। बाद में इन ठेकेदारों का स्रंश बढ़ता गया स्नौर धीरे धीरे वे जमीन के मालिक बन बैठे।

कार्नवालिस के बाद सर जौन शोर १७६३ से १७६८ ई० तक ब्रितानवी भारत का गवर्नर रहा । उसने कोई नया प्रदेश नहीं जीता, पर रुहेलखंड स्रवध स्रोर स्रारकाट की रियासतों पर स्रपना शिकंजा स्रोर कसा ।

ई. टीपू—दीपू कई बातों में अपने पिता से उलटा था। नाना ने हैदर का सहयोग लेने के लिए उसे जो इलाके सौंपे थे, उन्हीं में अब टीपू के अत्याचारों से ऊब कर दो हजार हिन्दुओं ने आत्मघात कर लिया। मराठों और निजामअली ने मिल कर तब उसपर चढ़ाई की (१७८६ ई०)। एक वर्ष बाद टीपू ने उनसे सिन्ध की। १७८६-६० में उसने त्रावंकोर पर चढ़ाई की। तब नाना फडनीस, निजामअली और लार्ड कार्नवालिस तीनों ने उसके विरुद्ध सिंध कर एक साथ चढ़ाई की। परशुरामभाऊ पटवर्धन और हरिपन्त फडके धारवाड और शिरा से दिक्खन की ओर बढ़े। अंग्रेजों ने मलबार से मैस्री सेना को निकाल दिया। मद्रास की तरफ से जनरल मीडोज आगे बढ़ा, पर उसे टीपू ने हरा दिया। तब स्वयं कार्नवालिस ने उधर आ कर बेंगलूर लेते हुए श्रीरंगपट्टम् आ घरा। टीपू ने उसका सम्बन्ध चारों तरफ से काट कर उसे लीटने को बाधित किया। उस दशा में उसे एक सेना दिखाई दी जिसे शत्रु जान वह मरने को तैयार हुआ। किन्तु वह सेना मराठों की निकली। तीनों सेनाओं ने मिल कर फिर से श्रीरंगपट्टम् घेर लिया। टीपू ने सिन्ध-मिन्ना की।

कार्नवालिस टीपू के राज्य का अन्त करना, पर नाना उसे बनाये रखना चाहता था । इसलिए विजेताय्रों ने तीन करोड़ रुपया श्रीर श्राधा राज्य ले कर टीपू से सिन्ध की (१७६३ ई०)। उत्तरपिन्छभी श्रीर उत्तरपूरवी जिले कमशः मराठों श्रीर निजामस्रली को तथा कोडगु (कुर्ग) मलवार दिन्दिगुल श्रीर बारामहाल (सेलम कृष्णागिरि) श्रंग्रेजों को मिले।

§ १०. महादर्जा शिन्दे का दिल्लो वापिस आना—मराठों की त्रानुपस्थिति में गुलाम कादिर ने बादशाह की त्राँखें जो निकालीं, उससे महाराष्ट्र के नेतात्रों की त्राँखें खुलीं। नाना फडनीस ने महादजी शिन्दे को सहायता दे कर दिल्ली वापिस भेजा श्रौर महादजी ने बादशाह की रह्या कर गुलाम कादिर को उचित दर्श दिया । पिछले युद्ध के तजरबे से महादजी ने यह समभ लिया था कि युरोपी युद्धशैली अपनाये बिना मराठों का काम न चलेगा। इसी लिए उसने फ्रांसीसी ऋफसर ऋपने यहाँ रख कर पैदल बन्दूकची सेना तैयार कर ली थी । उन ऋफसरों में द-ब्वाञ ऋौर पेरों मुख्य थे । मारवाड़ जयपुर में ऋंग्रेज़ी गुरगों के खड़े किये विद्रोह को दवाने के लिए महादजी ने अपव द-ब्वाञ को भेजा (१७६० ई०)। जयपुर के उत्तर तँवरों-की-पाटण श्रौर मेड़ताँ में दो गहरी लड़ाइयाँ हुईं। तॅवरों-की-पाटण में ५० हजार राजस्थानी सवार जिनके साथ बड़ा तोपखाना भी था, द-ब्वाञ के नेतृत्व में दस हज़ार मराठा सैनिकों के सामने तीन घंटा मैदान में न ठहर सके । इस लड़ाई से राजस्थान की हवा में भी नई युरोपी युद्धशैली की चर्चा पहलेपहल फैली। सारे राजस्थान ने फिर मराठों की ऋधीनता मानी। बादशाह ने पेशवा के वंश में वकीले-मतलक पद स्थायी कर महादजी को ऋगना "फरजन्द जिगरबन्द" कहा ऋौर सारे साम्राज्य में गोहत्या बन्द करने का फरमान निकाला । पेशवा को वह पद सौंपने के लिए महादजी ने पूने की यात्रा की (१७६२ ई०)।

शाही खिलस्रत स्रोर फरमान ले कर महादजी के पूना स्राने पर बड़ा समारोह किया गया। वह बादशाह की तरफ से यह सन्देश भी लाया था कि टीपू से युद्ध करना बड़ी भूल थी, इस वक्त स्रांग्रेजों के खिलाफ उसे भी स्रपने साथ मिलाना चाहिए। दिल्ली में भी इस बात की चर्चा थी। मुगल बादशाह का





महाराष्ट्र के पेशवा के पास यों सन्देश भेजना श्रीर दिल्ली श्रीर पूने के बीच ' एकप्राणता प्रकट करना चालोस बरस से होती त्र्याती घटनात्र्यों के त्र्यनुसार था । १७५२ की सफदरजंग वाली सन्धि, १७६१ की मराठों की हार के बाद बादशाह का भटकते फिरना और ग्रब्दालो का मराठों के सहयोग से भारत की राजव्यवस्था खड़ी करने का यत्न, १७७२ में मराठों की रत्ता में बादशाह का दिल्ली वापिस त्राना तथा १७८२ में महादजी के दिल्ली वापिस त्राने पर उसका स्वागत करना त्रौर पेशवा को त्रापना एकमात्र प्रतिनिधि बनाना, इन घटनात्रों की परम्परा में ही १७६२ का यह खिलत्रात सौंपना था। त्रौर इन सब घटनात्रों की तह में मुगल साम्राज्य के नेतात्रों श्रीर उस काल के भारत के प्रमुख लोगों की यह धारणा थी कि मुगल साम्राज्य ज्यों का त्यों महाराष्ट्र के नेतात्रों को सौंप दिया जाय त्रौर वे नेता उस साम्राज्य की जिम्मेदारी त्र्यर्थात भारत की विदेशियां श्रौर भीतरी विद्रोहियों से रचा का दायित्व उठा लें। यह धारणा बाजीराव के ऋन्तिम काल से ही जाग चुकी थी। उस काल से ही भारत. के विचारशील लोग यह ऋतुभव करने लगे थे कि मराठों की शक्ति ही ऐसी है जो भारत की स्वाधीनता त्र्यौर एकता को बचाये रख सकती है। मगल साम्राज्य के नेता उसके बाद से मराठों को यह दायित्व सौंपने को उत्सक रहे। भारत की उस काल की स्थिति में उनका वह रुख ही सबसे ठीक मार्ग का सूचक था। पर बाजीराव के उत्तराधिकारी ने स्थिति को न समभ कर जो उलटा रास्ता पकड़ा उसके कारण तथा पेशवा माधवराव ने भारत की सब शक्ति को एकमुख करके ऋंग्रेजों के विरुद्ध लगाने का जो फिर से प्रयत्न किया उसके ऋधूरा रह जाने के कारण श्रीर उसके बाद श्रंग्रेज़ों को बीस बरस का श्रवसर श्रीर मिल जाने के कारण विदेशी ऋंग्रेज़ों के पैर भारत में ऐसे जम गये भे कि ऋब दिल्ली श्रौर पूने के नेताश्रों ने एक हो कर उनके विरुद्ध जो यत्न करना चाहा, उसकी काट भी वे त्रासानी से कर सके । उन्होंने त्र्यब त्रापने दूत मराठा त्रारे त्रान्य राज्यों में भेज कर बड़ी सतर्कता से जतन किया कि उनके विरुद्ध कोई गुट्ट न बन पाय।

डेट वर्ष बाद पूने में ही महादजी का देहान्त हुआ। तभी अहल्याबाई

श्रीर हरियन्त फडके भी चल बसे।

§ ११. मराठों को अन्तिम सफलता — निजामश्रली कई वरस से चौथ न दे रहा था। उसने भी रेमां नामक फ्रांसीसी को ग्रपनी सेना को कवायद सिखाने के लिए रख लिया था, श्रौर उसके भरोसे उसका दीवान पूना जलाने की डींगें मारने लगा था। नाना फड़नीस ने युद्ध की तैयारी की। निजामश्रली ने श्रंग्रेज गवर्नजनरल सर जौन शोर से ममद माँगी। शोर ने मराठों से लड़ना उचित न समभा। निजामश्रली तब श्रकेला बिदर से श्रागे बढ़ा। पशुरामभाऊ के नेतृत्व में मराठे पूने से बढ़े। एक लड़ाई के बाद निजामश्रली एकाएक भाग निकला श्रौर खर्डा के कोटले में लुक बैठा। दौलतावाद का किला, ताप्ती से परिन्दागढ़ तक का प्रदेश श्रौर ३ करोड़ रुपया उसने पेशवा को तथा उसी हिसाब से भूमि श्रौर रुपया मुधोजी भोंसले के बेटे रघुजी को दिया, श्रौर श्रपने दीवान को पेशवा के हाथ सौंप कर मराठों से सन्धि की (१७६५ ई०)।

इस विजय से मराठा संघ की धाक वँध गई । नाना फडनीस तब सारें भारत में प्रमुख पुरुष गिना जाने लगा । किन्तु उसी वर्ष पेशवा सवाई माधव-राव की एकाएक मृत्यु हुई । उसके कोई सन्तान न थी । उसके वंश में जेठा पुरुष तब राघोबा का बेटा बाजीराव २य था । इसलिए वह उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने को कह गया ।

§१२. गोरखाली राज्य का गंगा तक फैलना—पृथ्वीनारायण कीं मृत्यु (१०-१-१७७५) पर नेपाल की गद्दी पर उसका जेठा बेटा सिंहप्रताप बैटा। उसके भाई बहादुर ने उसके विरुद्ध पड्यन्त्र किया, जिसपर बहादुर को निर्वासित किया गया और वह अंग्रेजी राज में बेतिया में जा रहा। सिंहप्रताप ने केवल पौने तीन बरस राज किया। उस अवधि में सप्तगंडकी का एक प्रदेश जीत कर नेपाल राज्य में मिलाया गया।

सिंहप्रताप की मृत्यु पर उसके २ चै बरस के बेटे रणबहादुर को राजगद्दी मिली ( अक्टूबर १७७७ )। बहादुर ने तब बेतिया से लौट कर अपने भतीजे के नायब रूप में शासन हाथ में ले लिया। राजकाज चलाने

में उसकी श्रपनी भावज-रणबहाहुर की माँ-राजेन्द्रलच्मी से नहीं पटी। बहादुर ने राजेन्द्रलच्मी को कैद कर लिया, पर कुछ काल पीछे उसे लोक-मत से बाधित हो उसे छोड़ना पड़ा। फिर ग्रपने को ग्रल्पपत्त में देख वह बेतिया चला त्राया. त्रौर राजेन्द्रलच्मी क्रपने बेटे के नाम पर शासन चलाने लगो । देवर भौजाई के २३ वरस (१७७७-८०) के फगड़े में गोरखाली राज्य की प्रगति रुकी रही थी, अब वह फिर जारी हुई। राजेन्द्रलच्मी अपने श्वसुर की तरह तेजस्विनी थी। उसके छुह बरस (१७८०-८६) के शासन में गोरखालियों ने सप्तगएडकी प्रदेश, पालपा राज्य को छोड़ कर, सारा जीत लिया, श्रीर उसके श्रागे घाघरा के प्रस्रवण्त्रेत्र में भी बढ़ने लगे। उसमें तब बाइस राज्य थे, इसलिए उसे वे बैसी कहते थे । पच्छिम के इन विजयों में गोरखाली सेनानायकों में एक ग्रामरसिंह थापा भी था. जिसके पिता ने पृथ्वीनारायण के काल में वीर गति पाई थी।

तिब्बत से नेपाल राज्य की तनातनी पृथ्वीनारायण के काल से कैसे आरम्भ हुई थी सो हमने देखा है। १७८१ में ब्रह्मपुत्र दून में शिगर्चें के बड़ मठ टशी-ल्हुन्पो के लामात्र्रों में उत्तराधिकार का भगड़ा छिड़ा तो एक पत्त के बलाने पर गोरखालियों ने उसमें हस्तचेप किया।

१७८६ में राजेन्द्रलच्मी की मृत्यु होने पर बहादुर ने फिर वेतिया से त्र्या कर त्रपने भतीजे के नाम पर शासन हाथ में ले लिया, जो त्र्यागे नौ बरस तक उसी के हाथ में रहा । इस बीच पालपा राज्य के साथ सन्धि कर उसके सहयोग से गोरखाली पिन्छम तरफ ऋपना राज्य बढाते गये। १७८६ में श्राधुनिक नेपाल राज्य के दक्क्लिनपच्छिमी छोर के डोटी राज्य को जीत कर वे काली या महाकाली नदी पर पहुँच गये। फिर काली पार कर मार्च १७६० में उन्होंने ऋलमोड़े को, जहाँ चन्द वंश का राज्य था, जीत लिया । १७६१ में 

<sup>†</sup> गंगा की मुख्य धारा श्रालखनन्दा ही है जिसके संगमों पर नन्दप्रयाग कर्ण-प्रयाग और रुद्रप्रयाग तीर्थ हैं। गंगोतरी से निकलनेवाली भागोरथी जो देवप्रयाग में श्रलखनन्दा से मिलती है, उसकी छोटी धारा है।

के कारण उन्होंने तिब्बत पर भी फिर चढ़ाई की । टशी-लहुन्पो के टशी-लामा चीन-सम्राटों के गुरु होते थे । नेपालियों के उनके मठ को लूटने पर चीन ने नेपाल पर चढ़ाई का निश्चय किया । गोरखाली सेना गढ़वाल के लंगूरगढ़ को घेरे हुए थी, जब कि नेपाल दरबार से उसे वापिस ब्राने का ब्रादेश मिला । किन्तु गढ़वाल का राजा प्रद्युम्नशाह इतना डर चुका था कि उसने नेपाल राज्य को वार्षिक कर देने की सन्धि कर ली (१७६१)।

चीन से युद्ध की ऋाशंका होने पर नेपाल राज्य ने बनारस में ऋंग्रेज़ों से सहायता माँगते हुए व्यापारी सिन्ध कर ली (मार्च १७६२)। किन्तु चीनी सेना काठमांड्र के १५ मील उत्तर नुवाकोट तक ऋा ही पहुँची, ऋौर तब नेपाल ने चीन का ऋाधिपत्य मानते हुए चीन से सिन्ध कर ली। कार्नवालिस का दूत किर्कपैट्रिक मार्च १७६३ में नेपाल पहुँचा तो उसे शीघ लौटना पड़ा, क्योंकि नेपाल दरबार ऋब व्यापार के बहाने ऋंग्रेज़ों को ऋपने देश में घुसने का ऋवसर देने को तैयार न हुआ। नेपाल दरबार का बहुपत्त पृथ्वीनारायण वाली नीति पर ही चल रहा था। किन्तु नेपाल के मुख्य शासक बहादुर ने, जो पहले ऋाट बरस ऋंग्रेजी राज में रह चुका था, ऋंग्रेज़ दूत से मेलजोल बढ़ाया। उसने ऋंग्रेज़ों का सहारा ले कर ऋपने भतीजे रणबहादुर को, जो ऋब जवान हो चुका था, कैद कर स्वयं राजा बनने का षड्यन्त्र किया। नेपाल के प्रमुख लोग तब बहादुर के विरुद्ध हो गये। उनकी सहायता से रणबहादुर ने उसे कैद कर राजकाज ऋपने हाथ में ले लिया (१७६५)।

रणबहादुर रँगीला जवान था। श्रपनी दो रानियों में से छोटी से उसे एक बेटा हुश्रा था। किन्तु तिरहुत की एक विधवा ब्राह्मणी से भी उसका प्रेम था, श्रीर उस प्रेमिका से हुए बेटे गीर्वाण्युद्धविकम शाह को ही श्रपना उत्तरा-धिकारी बनाने के इरादे से उसने दो बरस की श्रायु में उसका राजतिलक कर श्रीर जेठी रानी को उसकी संरच्चिका श्रीर राजप्रतिनिधि बना कर स्वयं संन्यास ले लिया (१७६७ ई०)! यों रणबहादुर ने दो बरस ही राज किया। उस श्रवधि में १७६६ ई० में बैसी के राज्यों में से प्रमुख जुमला राज्य जो तब तक गोरखाली राज्य में सम्मिलित न हुश्रा था, जीता गया।

रणबहादुर के संन्यास लेने पर उसकी प्रेमिका भी संन्यासिनी हो गई। दो बरस बाद चेचक से प्रस्त होने पर उसने बीमारी से ऊब कर ख्रात्महत्या कर ली। तब रणबहादुर का चित्त विचित्त हो गया ख्रौर वह राजकाज में उलट-पुलट दखल देने लगा। प्रेमिका की चेचक शान्त करने को जिस तुलजा-माई की पूजा व्यर्थ की गई थी उसकी मूर्ति की ख्ररथी निकलवा उसने उसे जलवा दिया ख्रौर उसके मन्दिर को मल डलवा कर अष्ट करवा दिया, इत्यादि। प्रधान मन्त्री दामोदर पांडे ने निवृत्त राजा की इन करतूतों पर ख्रंकुश लगाया, जिसपर दोनों में बरस भर रस्साकशी चलती रही (१८०० ई०)। ख्रन्त में रणबहादुर ने बनारस की राह ली। जेठी रानी राजराजेश्वरी उसके साथ चली, इसलिए छोटी रानी सुवर्णप्रभा राजा गीर्वाण्युद्धविक्रम की संरच्चिका ख्रौर ''नायव'' नियत हुई।

§ १३. मराठा साम्राज्य में अन्धेरगर्दी—बाजीराव २य सुन्दर और मधुरभाषी, िकन्तु कृर कायर और मूर्ख्या। नाना फडनीस ने चाहा सवाई माधव-राव की विधवा किसी को गोद ले ले, पर महादजी के उत्तरिषकारी—उसके भाई के पोते—दौलतराव शिन्दे और उसके मन्त्री बालोबा ने इसका विरोध किया। तब नाना को बाजीराव को कैद से छोड़ पेशवाई देनी पड़ी। वाजीराव ने नाना को अपना प्रधान मन्त्री बनाया। इसपर दौलतराव और बालोबा ने पूना पर चढ़ाई की। उन्होंने वाजीराव को कैद कर उसके भाई चिमाजी को जबरदस्ती पेशवा बनाया। नाना इस बीच भाग गया था। कुछ मास बाद उसने दौलतराव को समभा कर बाजीराव को छुड़ा लिया।

मराठा संघ की इस अव्यवस्था को अंग्रेज सतर्कता से देख रहे थे। सन् १७६६ में उनके एक नेता टामस मुनरों ने लिखा—"अपने शासन की एकस्त्रता और अपनी महान् सामरिक शक्ति के कारण हम देसी राज्यों से आसानी से बाजी ले जा सकते हैं, और यदि हम केवल मौकों की ताक में ही रहें तो भी निकट मिविष्य में बिना विशेष खटके और खर्चे के अपना राज्य सारे भारत पर 'फैला सकते हैं।''

१५-८-१७६७ को तुकोजी होळकर की मृत्यु हुई । उसका बड़ा बेटा

काशीराव कमज़ोर दिमाग का था श्रीर उसका श्रपने भाइयों से भगड़ा था। उसके बुलाने से दौलतग़व शिन्दे ने इस गृहकलह में दखल दे कर उसके एक भाई को मार डाला; दो छोटे भाइयों—यशवन्तराव श्रीर विठोजी—को भगा दिया। उसके बाद बाजीराव ने दौलतराव द्वारा नाना को कैंद करा लिया। पूना दरबार में यों दौलतराव सर्वेसर्वा हो गया। उसकी कृपा के बदले में बाजीराव को दो करोड़ रुपया देना था। जब वह दे न सका तो उसने उसे पूना लूटने की छुट्टी दे दी! बाजीराव श्रव दौलतराव के विरुद्ध तैयारी करने लगा तो दौलत ने नाना को छोड़ दिया श्रीर नाना फिर मन्त्री बना (१५-१०-१७६८)। पर इस बीच साम्राज्य में श्रराजकता मच चुकी थी।

इसी बीच श्रंग्रेज़ों ने दो बाजियाँ मार लीं। उन्होंने निजामश्रली से सिन्ध करके हैदराबाद में श्रंग्रेज़ी "श्राश्रित" सेना रख दी (१७६८ ई०)। खर्डा के बिजय के बाद मराठे निजामश्रली को श्रपना सामन्त माने हुए थे; श्रव वह श्रंग्रेज़ों का रिक्त हो गया। इसके बाद उन्होंने टीपू के राज्य पर चढ़ाई की। श्रीरंगपट्टम् के घेरे में टीपू लड़ता हुश्रा मारा गया (४-५-१७६६ ई०)। उसके राज्य का बड़ा श्रंश श्रंग्रेज़ों श्रीर निजामश्रली ने बाँट लिया, तथा बाकी मैसूर के उस राजा के पोते को दे दिया जिसे हैदर ने पदच्युत किया था। वह राजा भी श्रंग्रेज़ों का रिक्त बना। ये खबरें मराठा दरबार पर गाज सी गिरीं। हैदराबाद श्रीर मैसूर में ब्रितानवी श्राधिपत्य स्थापित हो जाने से श्रंग्रेज़ों का पलड़ा एकाएक भारी हो गया। वे महाराष्ट्र की ठीक सीमा पर पहुँच गये। श्राग्ले वर्ष नाना फडनीस चल बसा (१३-३-१८००)। "उसके साथ मराठा राज्य का सब सयानापन विदा हो गया।"

## अभ्यास के लिए प्रश्न

प्रीरेग्युलेटिंग ऐक्ट क्या था ? उसके अनुसार वारन हेस्टिंग्स ने बंगाल में जो शासनपद्धति चलाई उसकी मुख्य बातें क्या थीं ?

२. पेशवा नारायगाराव की हत्या कैसे हुई ? उस हत्या के पीछे किसका हाथ था ? भारत के इतिहास पर उस हत्या का क्या प्रभाव पड़ा ?

३. भारत की मुख्य शक्तियों के संघर्ष के फल-स्वरूप श्रवध श्रीर रहेलखंड की

१७४१ से १७८१ तक् जिन उतार-चढ़ावों में से गुजरना पड़ा उनका विवरण दीजिए ।

४. पहले अंग्रेज-मराठा युद्ध का घटनाकम स्पष्ट कीजिए।

- ४. निम्निलिखित सन्धियाँ किस किस के बीच किन दशाश्रों में हुईं ? इन सन्धियों का फल क्या हुआ ? (१) पुरन्दर १७७६ (२) वडगाँव १७७८ (३) सालबई १७८२ (४) मंगलूर १७८४।
  - ६. सन् १७८४ के पिट के भारत शासन-विधान का स्वरूप स्पष्ट की जिए।
- ७. पलाशी युद्ध के बाद से १७६३ ई० तक बंगाल-बिहार में श्रंभेजों न जमीन बन्दोबस्त कमशः किस किस पद्धति से किया ? उन बन्दोबस्तों का उन प्रान्तों के श्रार्थिक सामाजिक ढाँचे पर क्या प्रभाव हुआ ?
  - -. आरकाट के नवाब मुहम्मदत्राली पर कर्ज कैसे चढ़े ! वे कैसे चुकाय गये !
- ६. पहले अंग्रेज-मराठा युद्ध के काल में तथा उसके बाद के आठ वर्षों में दिह्नी--राजस्थान में घटनाओं की प्रवृत्ति केंदी तथा किन दशाओं से प्रभावित थी !
- ५०. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—(५) सर विलियम जोन्स (२) मोस्टिन (३) बारा भाई।

99. सन् १७६२ में शाह्त्र्यालम का पेशवा को खिल्र यत भेजना पहले की उस जैसी किन घटनात्र्यों की परम्परा में था ? उन घटनात्र्यों के पीछे क्या विचार था ?

9२. पेशवा माधवर।व की मृत्यु तथा नाना फडनीस की मृत्यु के बीच की कालाविध में नेपाल राज्य का विस्तार कब कब किधर किधर हुआ। ? उस बीच वहाँ श्रीर मुख्य घटनाएँ क्या किस कम से हुई ?

## अध्याय ११

## म्रुगल-मराठा युग का भारतीय समाज

\$ १. चीदहवीं-सत्रहवीं शताब्दियों का पुनरुत्थान—मुगल युग के वैभव की चर्चा के प्रसंग [ ६, ४५६,२,४-६,१६ ] में उस काल के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन की कुछ भाँकी हमें मिल चुकी है। यहाँ हमें उस युग के जीवन का दूसरा पहलू देखना है। १३वीं-१४वीं शताब्दी में पुराने भारतीय राज्य दीमक के खाये हुए ठूँ ठ से हो गये थे। १४वीं शताब्दी उत्तरार्घ तथा १५वीं-१६वीं शताब्दियों में शाहमेर-वंशजों के नेतृत्व में:

कश्मीरियों ने, विजयनगर के नेतृत्व में कन्नडों ने, मेवाड़ के नेतृत्व में राज-स्थानियों ने, किपलेन्द्र के नेतृत्व में उड़ियों ने श्रौर लोदियों-सूरों के नेतृत्व में पठानों ने जो शक्ति का नमूना दिखाया वह नये जीवन का सूचक था। उन शताब्दियों में धार्मिक संशोधन भी चल रहा था।

राजपूतों पठानों की श्रपेद्धा बाबर श्रकबर की महत्त्वाकांद्धा उच्चतर, दृष्टि विशालतर श्रौर शस्त्रास्त्र नये श्रौर बेहतर थे। पर श्रकबर के एक शताब्दी पीछे उसके वंशाजों में भी वह महत्त्वाकांद्धा छीज गई। श्रौर तब महाराष्ट्र बुन्देलखंड त्रज पंजाब श्रौर नेपाल में नया जीवन प्रकट हुन्ना। वह पुनरुत्थान स्पष्ट ही १५वीं-१६वीं शताब्दियों के संशोधन का फल था। गंगा के काँठे सिन्ध गुजरात श्रान्ध श्रौर तिमळ मैदानों में—श्रर्थात् भारतवर्ष के सबसे उपजाऊ प्रान्तों में—यह पुनरुत्थान प्रकट नहीं हुन्ना श्रौर वहाँ दिल्ली साम्राज्य के टुकड़े कुछ काल पीछे तक बचे रहे। फिर इन्हीं प्रान्तों में श्रंग्रेजों को पहलेपहल पैर जमाने का श्रवसर मिला। यदि फ्रांसीसी श्रौर श्रंग्रेज बीच में न श्रा पड़ते, तो ये प्रान्त भी मराठों या सिक्खों के हाथ में श्राने को ही थे।

- § २. मराठो और हिन्दी को सीमाएँ मिलना—महाराष्ट्र छुत्तीसगढ़ उड़ीसा और ग्रान्त्र की सीमा पर गोंडवाना में तथा महाराष्ट्र गुजरात
  और मालवे के बीच खानदेश में जो जन-जातियाँ थीं, उनके प्रदेश के
  ग्रारपार ग्रार्य भाषाएँ इसी युग में जा निकलीं। दिक्खनी गोंडवाना—नागपुर
  चाँदा और भांडारा—में मराठी फैल गई और उत्तरी गोंडवाना—जबलपुर तथा
  मंडला—बुन्देली के त्तेत्र में ग्रा गया।
  - § ३. जनता का आर्थिक सामाजिक जीवन—न केवल मुगल युग में प्रत्युत ऋठारहवीं शताब्दी के राजविष्लवों के बीच भी कृषक कारीगर श्रीर व्यापारी जनता प्रायः खुशहाल श्रीर सुखी रही। परिवर्तन-काल में कुछ कष्ट श्रवश्य होता था। पंजाब की सिक्ख मिसलें राज्यसंस्था का बड़ा श्रास्थर नमूना थीं, तो भी उनमें कृषक शिल्पी श्रीर व्यापारी खुशहाल थे। श्रमृतसर जैसे व्यापार-केन्द्र का विकास उन्हीं के शासन में हुआ।

पठान श्रौर मराठा शासन के विषय में बहुत भूठ फैलाया गया है।

पठानों को पहले तो उनके प्रतिद्वंद्वी 'मुगल' बदनाम करते रहे, फिर अंग्रेज़ हिन्दू-मुस्लिम भगड़ा उभाड़ने के लिए पठान हौत्रा खड़ा करते रहे। पर शेरशाह पठान था और रहेलों की अपनी हिन्दू प्रजा उनके शासन में सुखी सुरिच्चत और समृद्ध थी। युद्ध में अपने शत्रुओं के तई रहेले जैसी खूँख्वारी दिखाते, अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए वैसी ही चिन्ता भी करते थे। पर कश्मीर के पठान शासकों के विषय में यही बात नहीं कही जा सकती। कश्मीर को अब्दाली ने १७६२ ई० में जीता था [ ६,६ § ३ ], और रण्जीतिसंह द्वारा उसके जीते जाने तक वहाँ पठान राज रहा। उस आधी शताब्दी के पठान शासन में कश्मीर की प्रजा मुखी नहीं रही।

मराठों को लुटेरा प्रसिद्ध करने में ऋंग्रेज़ों का विशेष स्वार्थ रहा । सच वात यह है कि १८वीं शताब्दी के ब्रान्तिम भाग ब्रौर १६वीं शताब्दी के शुरू में मराठा साम्राज्य में जो त्रानेक लुटेरे मँडराते रहे वे प्रायः त्रांग्रेज़ों के ही खरीदे या खड़े किये हुए भड़काऊ कारिन्दे थे। मराठा शासन के विषय में अपना कोई मत हमें उनकी करत्तों को देख कर नहीं प्रत्युत जिन प्रदेशों में मराठा शासन कुछ त्रारसा टिका उनकी दशा को देख कर बनाना चाहिए। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू में जिन श्रंग्रेजों ने मराठों को हरा कर दक्खिन श्रौर मध्यमेखला में ऋंग्रेजी शासन खड़ा किया, उनमें सर जौन मालकम का ऊँचा स्थान था। मालकम के जीवन का मुख्य भाग महाराष्ट्र श्रौर मालवे में बीता। उसका कहना था कि "मैंने सन् १८०३ में दिक्खनी मराठा जिलां को जैसा पाया उनसे ऋधिक धन-धान्य-पूरित प्रदेश कभी कहीं नहीं देखे।" "पेशवा की राजधानी पूना बड़ी धनी ऋौर फूलती-फलती नगरी थी।" "मालवे में " मैंने श्राप्त्चर्य से देखा कि उज्जैन में व्यापारियों के बड़ी रकमों के लेन-देन बराबर चलते थे; ऊँचो हैसियत ग्रौर साख वाले साहकार बड़ी समृद्ध दशा में थे; न केवल बड़ी राशि में माल का त्र्याना जाना बराबर जारी था, प्रत्युत वहाँ के बीमे के दफ्तरों ने, जो उस सारे प्रदेश में फैले हैं, "कभी अपना कार-्बार बन्द नहीं किया था।" "कृष्णातट के जिलों के समान कृषि स्त्रीर व्यापार की समृद्धि भारत के किसी ऋौर प्रान्त में न थी। मेरे विचार में इसके कारण

थे—(एक तो) उनकी शासन-पद्धति जो कभी कभी ज्यादितयाँ करने के बावजूद भी नरम है ", (दूसरे) भारतीयों की कृषि के विषय में पूरी जानकारी श्रोर ल्गन, (तीसरे) हमारी श्रपेद्धा उनका शासन के कई पहलुश्रों को, खास कर गाँवों श्रोर नगरों को समृद्ध बनाने के उपायों को, श्रच्छा समभना, "श्रोर सबसे बढ़ कर जागीरदारों का श्रपनी जागीरों पर रहना तथा उन प्रान्तों का ऊँचे दर्जे के ऐसे श्रादिमियों द्वारा शासित होना जिनका जीना श्रोर मरना उमी जमीन के साथ है। "किन्तु इन सबसे भी बढ़ कर समृद्धि का कारण यह था कि गाँवों की पंचायतों श्रोर श्रन्य स्थानीय संस्थाश्रों को सदा बढ़ावा दिया जाता था।"

भारतीय कारीगरों ने ख्रपनी पुरानी योग्यता इस युग में भी वनाये रक्खी श्रीर यदि किसी नई बात पर उनका ध्यान चला जाता तो वे उसे शीघ श्रपना लेते. बल्कि उससे भी ब्राच्छा नमूना तैयार कर देते थे। सूरत के बन्दरगाह में जहाज बनते थे। उन्हें युरोपी लोग खरीद लेजाते थे। उधुत्रा नाला की लड़ाई में मीरकासिम ने ग्रापने कारखाने की जो बन्दूकों बरती थीं, वे ग्रांग्रेजी वन्दूकों से ब्राच्छी पाई गई थीं। पर इस युग के भारतीय कारीगरों में प्रगति का भाव न था, श्रोर वह जागरूकता न थी कि वे स्वयं दुनिया की प्रगति का पता रखते रहें । श्रधिकांश कारीगर महाजनों के काबू में थे । वे महाजनों से स्रगाऊ रकम ले कर उसका हिसाव चुकाने को क्रपना तैयार माल देते रहते थे। पीछे महाजनी के इसी मार्ग से ऋंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय कारीगरों को ऋपने कब्जे में करके तबाह कर दिया। हमने देखा है कि सातवाहन ख्रीर गुप्त युगों में कारीगरों की श्रेणियों की इतनी हैसियत थी कि राजा लोग ऋपनी स्थायी घरोहर उनके पास जमा करते थे [ ५, ५ § ४; ६, ५ § २ ]। किन्तु मध्य काल में उनकी शक्ति टूट गई, श्रीर उनकी श्रेणियाँ पथरा कर जातें बन गईं, जिनका काम केवल ऋपने सदस्यों पर तुच्छ ऋौर व्यर्थ के सामाजिक बन्धन लगाना रह गया । जैसे किसानों पर जागीरदारों ने ऋपना प्रभुत्व जमा लिया, वैसे ही कारीगरों को महाजनों ने काबू कर लिया। वह परिवर्तन ठीक ठीक कब ख्रौर कैसे हुआ, इसकी खोज अभी तक नहीं हुई ।

मराठों के उत्तर भारत जीतने से उत्तर श्रौर दिक्खन के बीच श्रादान-प्रदान खूब बढ़ा । उत्तर भारत के श्रनेक रस्मिरवाज श्रौर श्राराम-श्रासाइश के सामान दिक्खन पहुँचे । संस्कृत के हस्तिलिखित ग्रन्थ बड़ी संख्या में उत्तर से दिक्खन जाते रहे ।

महाराष्ट्र श्रौर बुन्देलखंड ने इस युग में श्रानेक महान् स्त्रियाँ भी पैदा कीं। इस युग की मराठा श्रौर बुन्देला युवितयों को घुड़सवारी का श्राच्छा श्राभ्यास रहता था। किन्तु दूसरे प्रान्तों में स्त्रियों की हैसियत गिरी हुई थी। श्रिधिक स्त्रियाँ रखना बड़प्पन का चिह्न समभा जाता था।

मगल युग में मुगल साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने वाले प्रत्येक बुनदेले के साथ उसकी पत्नी के भी रुए में लड़ने का उल्लेख है। ज़ुआरसिंह के साथ पार्वती [ ६, ४ § १३ ] ब्रौर चम्पतराय के साथ कालीकुमारी [ ६, ५ § २ ] ने वीर गति प्राप्त की; छत्रसाल के संघर्ष में कमलावती ने शुरू से ही हाथ वँटाया [ ६, ५ § १३ ]। मध्य युग में राजस्थान की त्रानेक स्त्रियों ने त्रापने पतियां को वीरोचित त्राचरण के लिए प्रोत्साहित किया त्रौर उनके वीर गति पाने पर सती हो गई थीं; इस युग में बुन्देलखंड की स्त्रियाँ युद्ध में पुरुषों के साथ जाती रहीं। छत्रसाल ने बाजीराव को मस्तानी नाम की सुन्दरी गायिका सौंपी थी, जो मुस्लिम माँ की बेटी थी। बाजीराव की प्रत्येक युद्धयात्रा में वह घोड़े पर चढ़ साथ जाती श्रौर प्रत्येक लड़ाई में साथ रहती। उसकी मृत्यु पर वह सती हो गई। वाजीराव मस्तानी को रखैल की तरह नहीं, पत्नी की तरह रखना चाहता स्रोर उससे हुए स्रपने वेटे को हिन्दू की तरह पालना चाहता था। किन्त उसके परिवार ऋौर विरादरी के लोगों ने उसे वैसा करने नहीं दिया। वाजीराव श्रौर मस्तानी के बेटे शमशेरबहादुर ने पानीपत की लड़ाई में वीरगति पाई। उसके वंशज जो बाँदे के नवाब बने प्रत्येक राष्ट्रीय युद्ध में मराठों की तरफ से लड़ते रहे । ब्रान्त में १८५७ के स्वाधीनता-युद्ध में भाग लेने के कारण श्रंग्रेज़ों ने उनका चिह्न मिटा दिया।

इस उदाहरण से यह प्रकट होगा कि १५वीं-१६वीं शताब्दियों के धार्मिक संशोधन श्रौर राजनीतिक युनरुत्थान से हिन्दुश्रों की सामाजिक संकीर्णता कुछ घटी अवश्य, तो भी बहुत कुछ बनी रही। इसी का यह फल हुआ कि भारतीय हिन्दू और मुस्लिम के रोजमर्रा के जीवन में अस्वाभाविक अन्तर वरावर बना रहा, जिसे अंग्रेजों ने अपने मतलव के लिए उभाड़ा और जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया। इस युग का धार्मिक संशोधन इतना गहरा नहीं था कि उस अन्तर को मिटा देता।

हुंथे. शान-जागृति का अभाव—भारतवर्ष का यह पुनरुत्थान अन्त में सफल न हुंग्रों। मराठें ग्रोंर सिक्त अंग्रेज़ों के मुकाबले में न ठहर सके। इसके दो कारण हमने देखे हैं। एक तो यह कि जल ग्रोंर स्थल के शस्त्रास्त्रों ग्रोंर समरकला में भारतीय युरोपियों से पिछड़ गये थे। दूसरे, हमारा राष्ट्रीय संघटन अंग्रेज़ों के मुकाबले में अत्यन्त शिथिल ग्रोंर अशक्त था। राष्ट्रीयता की भावना महाराष्ट्र में काफी थी। तो भी वह इतनी गहरी ग्रोर उत्कट न थी कि उसकी प्रेरणा से मराठे अपने समूचे राष्ट्र-संघटन को विचारपूर्वक ऐसा ढाल लेने को प्रेरित होते कि जिससे राष्ट्र का श्रिथकतम हित हो सकता। अंग्रेज़ों में एक योग्य नेता के हटने पर दूसरा उसका स्थान फट ले लेता था। इधर यह दशा रही कि बालाजीराव जैसे दिशा भूले व्यक्ति के हाथ में अत्यन्त नाजुक काल में राष्ट्र की पतवार केवल इस कारण थमा दी गई कि वह बाजीराव का बेटा था, और बाजीराव रेय सा पतित व्यक्ति भी केवल इसलिए राष्ट्र का मुखिया बन गया कि वह बाजीराव रेम का पोता था। अच्छा राष्ट्र-संघटन वह है जहाँ राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता का अधिकतम विकास करने का अवसर मिले और उसकी योग्यता से राष्ट्र को अधिकतम लाभ पहुँच सके।

किन्तु हमारे पुरखों ने ऋपनी इन तुटियों को पहचान कर सुधार क्यों नहीं लिया ? ऋकबर शाहजहाँ ऋौरंगज़ेब शिवाजी बाजीराव जैसे हमारे योग्य शासक बरावर यह देखते रहे कि पिन्छमी लोग जहाजरानी में, तोपां बन्दूकों को बनाने ऋौर बरतने में तथा समरकला में हमसे ऋगो निकलते जाते हैं; तो भी उनमें से किसी को यह न सूफा कि पिन्छम के उस ज्ञान को प्राप्त कर लें। गोवा में पुर्तगाली १६वीं सदी से भारतीयों की ऋाँखों के सामने पुस्तकों छापने लगे थे। यदि भारतीयों का ध्यान उनकी मुद्रगुकला को ऋपनाने की ऋोर

चला जाता तो भारत में भी कैसी जाग्यित हो सकती ! बसई जीत लेने पर पूर्तगालियों के जहाजी कारखाने ऋौर गोदियाँ (डौकयार्ड) मराठों के हाथ ऋा गये थे, किन्तु उनका कुछ भी उपयोग उन्होंने नहीं किया । ऋौरंग ज़ेव को युरोपी समुद्री डाकु ऋों की समस्या से कितना परेशान होना पड़ा ! उस जैसा योग्य और शक्त सम्राट् ऋपना ध्यान उस समस्या को जड़ से सुलभाने में लगा देता तो भारत की वह कमजोरी उसके शासन-काल में ही दूर हो सकती थी।

महाराष्ट्र के स्वतन्त्रता-युद्ध के श्रिधिनायक रामचन्द्र बावडेकर ने बाद में कोल्हापुर का श्रमात्य रहते हुए "श्राज्ञापत्र" नामक राजनीति का ग्रन्थ लिखा । उसमें उसने लिखा कि युरोपी लोग जहाजरानी में श्रौर तोप-वन्द्र्क गोलाबारूद बनाने में दक्त हैं, इस कारण वे खतरनाक हैं श्रौर उन्हें भारत में बसने न देना चाहिए। पर न तो रामचन्द्र ने यह सोचा कि वे क्यों इन बातों में बढ़े हुए हैं श्रौर न उसे यह सूफा कि उनसे ये शिल्प हमें ले लेने चाहिएँ। नेपाल के पृथ्वीनारायण ने श्रंग्रेजों के बारे में श्रपनी जो नीति कही, वह रामचन्द्र बावडेकर की शिक्ता का शब्दानुवाद था। नेपाल उन्नीसवीं शताब्दी तक उसी नीति पर चलता रहा। रामचन्द्र श्रौर पृथ्वीनारायण की वह नीति उन श्रन्य भारतीय शासकों की नीति से कहीं श्रच्छी थी जिन्होंने युरोपी खतरे को देखा पहचाना ही नहीं श्रौर श्रंग्रेजों को सब तरह की सुविधाएँ दे दी थीं। चीन की भी युरोपियों के प्रति बराबर वही नीति रही। किन्तु युरोपियों का सुकावला केवल उनके ज्ञान को श्रपना कर ही किया जा सकता था।

श्रन्तिम संकट श्रा जाने पर हैदरश्रली ने पिन्छिमी युद्धशैली को समभा श्रौर श्रपने देश की कमजोरी को दूर करने का यत्न किया तो उसका कार्य उसकी मृत्यु के साथ ही रुक गया। हैदर ने जब श्रपना जंगी बेड़ा तैयार करना चाहा तब यह पाया गया कि भारत में योग्य यन्त्रदेशक (इंजीनियर) श्रासानी से उपलभ्य नहीं थे।

मीर कासिम और महादजी शिन्दे ने पाश्चात्य युद्ध-शैली अपनाई तो केवल कामचलाऊ ढंग से। उन्होंने युरोपी अपसर रख लिये, परन्तु यह न सोचा नाना फड़नीस श्रंश्रेजों की मुम्बई श्रौर कलकत्ता कोंसिलों की गुप्ततम कार्रवाइयों का पता तुरत निकाल लेता था। पर श्रंग्रेजी सेना के भीतर पैटने की उसे कभी न सूफी—यह नहीं सूफा कि श्रंग्रेजों की जिस सेना से भारत को इतना खतरा था वह भारतीयों की ही थी, उसे श्रपनी श्रोर मिला लेना चाहिए। फिर श्रंग्रेजों की कौंसिलों की पूरी कार्यप्रणाली नाना की श्राँखों के सामने रहती थी; तो भी नाना को यह कभी न सूफा कि महाराष्ट्र में भी उसी नमूने पर जो बाराभाई-सिमिति खड़ी हो गई थी, वैसी कोई राष्ट्र के श्रेष्ट व्यक्तियों की स्थायी संस्था बनी रहे।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि मुगल-मराठा युग में हमारे पुरखों में जागरूकता श्रौर जिशासा न थी; उनके शान-नेत्र बन्द थे; वे मानो मोह-निद्रा में थे। वे श्रपने बँधे हुए मार्ग पर ही चले जा रहे थे; किन्तु श्रपने चारों श्रोर की दुनिया की प्रगति के विषय में कुछ भी सतर्क न रहते थे। श्रौर तो श्रौर, हमारे श्रपने देश के विषय में भी पिन्छमी लोगों की जिशासा हमारे इस युग के पुरखों से श्रिधिक थी। हिन्दुस्तानी (उर्दू) का सबसे पहला व्याकरण किसी भारतीय ने नहीं, प्रत्युत काटलर नामक श्रोलन्देज ने लिखा। वह हौलेंड के दूतों के साथ वहादुरशाह के दरबार में लाहीर श्राया था (१७१२ ई०)। पेशवाई ज्ञमाने का दिखन भारत का मराठा नक्शा मौजूद है; उसी जमाने का रेनल नामक श्रंप्रेज का ई० इं० कम्पनी की पेरणा से तैयार किया भारत का नक्शा भी है [नक्शा ३०, ३१]। इन दोनों की तुलना से साफ दिखाई देगा कि भारतर्वा के विषय में भारतीयों का शन कैसा था श्रीर श्रंग्रेजों का कैसा।

श्रपने देश की स्थिति को ही यदि इस युग के भारतीय ठीक देखते समभते होते तो मराठे श्रब्दाली से उलभने की सोचते भी नहीं। पानीपत की जीत के बाद श्रब्दाली के पीठ फेरते ही सिक्खां ने उसके विरुद्ध संघर्ष शुरू किया, जिसके फलस्वरूप पानीपत के छह वर्ष बाद ही श्रटक तक से पठानों को हटना पड़ा। पंजाब की इस नई उठती शक्ति को मराठे यदि देख सकते तो

श्रब्दाली के बारे में चिन्ता करने की उन्हें श्रावश्यकता ही न होती। पेशवा बालाजीराव की करनी में जो श्रात्मघाती सूफ रही वह तो निरा श्रन्धापन था जिसने उस युग की मोहनिद्रा को भी मात कर दिया।

श्रपने इतिहास के इस पहलू को देख कर हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि १७वीं-१८वीं शताब्दियां के राजनीतिक पुनरुत्थान में भारतीयों की कर्म-चेष्टा ही पुनर्जीवित हुई; ज्ञान श्रौर जिज्ञासा पुनर्जीवित नहीं हुई । नानक ने पंजाबियों को पालंड से उबार कर शुद्ध भक्ति सिखाई थी; श्रर्जुन गोविन्दिसंह श्रौर बन्दा ने भक्ति से सरल बने हृद्यों में कर्मवीरता जगा दी; पर ज्ञान की ज्योति ने उन सच्चे श्रौर सचेष्ट सिक्खों को जागरूक न बनाया । १४वीं-१५वीं-१६वीं शताब्दियों के धार्मिक संशोधन ने मध्य काल की हिन्दुश्रों की शिथिलता श्रौर निष्क्रियता बहुत कुछ दूर की, ढोंग-ढकोसले को कुछ हटा कर सामाजिक श्रन्यायों को दूर किया, किन्तु वह संशोधन इतना गहरा न था कि ज्ञान पाने के लिए बेचैनी पैदा करता श्रौर प्रत्येक वस्तु को विचारपूर्वक समऋने श्रौर सुधारने की प्रवृत्ति भी जगा देता । वह संशोधन की लहर प्राचीन भारत के ज्ञान श्रौर जीवन का पुनरुद्धार नहीं कर सकी ।

हम अचरज करते हैं कि अकबर औरंगजेब शिवाजी और बाजीराव जैसे महापुरुषों ने भी साधारण जागरूकता क्यों न दिखाई। हमारा यह अचरज अपनी आज की स्थिति पर विचार करने से दूर हो सकता है। क्या आज डेट् सो बरस तक अंग्रेजों द्वारा पददिलत होने के बाद भी हमारे राष्ट्र के ज्ञानचत्तु खुल गये हैं? आज भी हमारे देश का शिव्तित वर्ग अपने देश के विभिन्न पान्तों या अपने पड़ोस के देशों के बारे में अंग्रेजों की पढ़ाई बातों से अतिरिक्त क्या कुछ भी जानता है? आज (१६५६ में) भी स्वतन्त्र भारत की स्थल जल और नभ सेना और हमारे देश के सब महत्त्व के कल-कारखाने क्या अंग्रेजों पर आश्रित और निर्भर नहीं हैं? अंग्रेजों ने हमें अपना उपकरण बनाने के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाई और हम जीविका की दृष्टि से या अपने समाज में ऊँचा पद पाने के लिए उसे सीख लेते रहे, पर क्या संसार के उस ज्ञान को हमने आज तक भी अपनाने का ठीक ठीक थतन किया है जो सारी

शक्ति का स्रोत है ?

§ ५. जागृति के अग्रदूत—यों भारतीयों की ज्ञान श्रौर विचार की प्रवृत्ति इस युग में सोई हुई थी। पर उस मोहिनद्रा के कुछ श्रपवाद भी हुए। दिल्ली में श्रठारहवीं सदी में शाह वलीउल्लाह नामक स्फी हुआ (१७०२—१७६२ ई०)। उसने समाज में आर्थिक समानता की आवश्यकता बताई, कहा कि शासक वर्ग ने अपनी आरामतलबी के लिए कारीगर वर्ग पर इतना बोक डाल रक्खा है कि वे "लोग गधों और बैलों की तरह सिर्फ रोटी कमाने को काम करते हैं"। वलीउल्लाह ने अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिए संघटन खड़ा किया (१७३१ ई०)। उससे शिष्यों की परम्परा चलती रही।

उज्जैन जयपुर बनारम श्रीर दिल्ली में सवाई जयसिंह की बनवाई वेधशालाएँ, जिनकी श्रव इमारतें भर बची हैं, यन्त्र सब गायब हो चुके हैं, स्चित करती हैं कि भारतीयों में नये ज्ञान को श्रपनाने की शक्ति सर्वथा छुप्त न



सवाई जयसिंह के बनताये जन्तरमन्तर ( = यन्त्रमन्दिर ) दिल्ली का एक श्रंश

हो गई थी । जयसिंह स्वयं बड़ा ज्ये तिषी था; उसने ज्योतिष की अनेक नई तालिकाएँ तैयार की थीं । जब उसे मालूम हुआ कि युरोप में ज्योतिष की नई खोजें हुई हैं तब उसने बड़ा खर्च कर जर्मन ज्योतिषियों को बुलाया और उनकी तालिकात्रों को भी जाँचा समसा।

सन् १७५६ में अंग्रेज़ों के विजयदुर्ग छीनने के अवसर पर हिर दामोदर नवलकर नामक व्यक्ति वहाँ उपस्थित था। उसी वर्ष वह भाँसी का स्बेदार नियत हो कर आया और १७६५ ई० में अपनी मृत्यु तक उस पद पर रहा। उसका बेटा रघुनाथ बराबर उसके साथ था। पानीपत के बाद मल्हार होळकर के नेतृत्व में उत्तर भारत में मराठा साम्राज्य को पुनःस्थापित करने में इन पिता-पुत्र ने विशेष भाग लिया। १७६५ से १७६६ ई० तक रघुनाथ हिर भाँसी का स्वेदार रहा। इलाहाबाद के अंग्रेज़ों से उसे प्रायः वास्ता पड़ता था। रघुनाथ ने यह अच्छी तरह समभ लिया था कि पिन्छिम के नये ज्ञान को अपनाये बिना भारतीयों का बचाव नहीं है। इस विचार से उसने अंग्रेज़ी सीखी और अंग्रेज़ी विश्वकोष (इन्साइक्कोपीडिया ब्रिटानिका) का दूसरा संस्करण, जो तब प्रचलित था, मँगाया। उसके द्वारा उसने भौतिकी (फिजिक्स) रसायन (केमिस्ट्री) आदि विज्ञान पढ़े। उसने भाँसी में एक विशाल पुस्तकालय परीज्ञणालय (लैबोरेटरी) और वेधशाला स्थापित कीं। काश कि उस युग में रघुनाथ हिर की छूत समूचे भारत में फैल गई होती!

\$६. सत्रहवीं-अठारहवीं शताब्दी में साहित्य और कलादिल्ली साम्राज्य के विस्तार श्रीर पतन का तथा श्रधूरे पुनरुत्थान का प्रभाव इस युग के साहित्य पर भी हुश्रा। पंचाल (रुहेलखंड श्रीर कन्नीज) श्रीर श्रूरसेन (वन) की बोलियों में से कोई एक सदा भारत की राष्ट्रभाषा बनती रही है, क्योंकि वे बोलियों सब श्रार्यावर्त्ती भाषाश्रों की केन्द्रवर्त्ती हैं। इस बार दिल्ली साम्राज्य के सहारे उत्तर पंचाल की 'खड़ी बोली' भारत भर में चल गई। साम्राज्य के श्रन्तिम विस्तार के साथ उसमें एक नई शैली प्रकट हुई जिसे हम उर्दू कहते हैं। फारसी लिपि में लिखी खड़ी बोली का ही नाम उर्दू है। सब से पहले उर्दू किवयों में श्रीरंगाबाद का बली (१६६८-१७४४ ई॰) था।

भूषण और लाल किन ने शिवाजी और छुत्रसाल के विषय में हिन्दी में जो कविताएँ की, उन्हें पुनस्त्यान से प्रेरणा मिली थी, तो भी भूषण की कविता परम्मसम्ब कृतिम "रीति" की ही है। मराठी पोवाडे ऋषीत् वथाबीत जो मराठा इतिहास की घटनात्रों पर निर्भर हैं, काफी जानदार हैं। पंजाबी किव वारिसशाह के महाकाव्य हीर-रांभा में ग्राम्य जीवन का सुन्दर चित्र है। उसे इस युग के काव्यों में श्रेष्ठ कहना चाहिए। पश्तो किव श्रकमल की रचनाएँ भी सुन्दर हैं। पिछले मुगलों श्रीर उनके प्रान्तीय दरबारों का साहित्य कृत्रिम श्रितरंजित श्रीर विषयेषणापूर्ण है। मराठी श्रीर श्रिसमिया के सिवाय भारत



घृसगोश्वर, वेङल [ हैदराबाद पु॰ वि॰ ]

की विद्यमान भाषात्रों में तब गद्य नहीं के बराबर था। महाराष्ट्र में शिवाजी के त्रामिषेक के बाद से राज्य कार्य के लिए गद्य का विकास हुन्ना। वहाँ त्र्यनेक 'ब्रुखर' त्र्यर्थात् ऐतिहासिक वृत्तान्त भी लिखे गये; किन्तु वे कहानियों से भरे त्रीर त्र्यप्रामाणिक है। इतिहास त्रीर साहित्य की हिन्द से उनसे कहीं त्र्यिक महत्त्व के वे सैकड़ों फुटकर पत्र हैं जिनमें समकालीन घटनात्रों का वर्णन है। उनकी भाषा नपी-तुली त्रीर त्र्यर्थपूर्ण तथा शैली विशद त्रीर सजीव

## है। उनमें ऊँची प्रतिभा भलकती है।

जहाँ जहाँ मराठों का राज्य पहुँचा, उन्होंने मन्दिरों श्रौर तीथों का पुनरुद्धार किया श्रौर सार्वजनिक उपयोगिता के घाट बगीचे धर्मशालाएँ श्रादि बनाने की श्रोर विशेष ध्यान दिया। उज्जैन का महाकाल श्रौर काशी का विश्वनाथ मन्दिर तथा श्रजमेर का दौलतवाग श्रादि इसके नमूने हैं। इस सम्बन्ध में श्रहल्याबाई होळकर का नाम उल्लेखनीय है। वेरूल ('इलोरा') के पास उसका वृस्गोश्वर मन्दिर, पन्ना में छत्रसाल श्रौर कमलावती की समाधि, श्रमृत-सर का दरबार-साहब', कन्दहार में श्रहमदशाह श्रब्दाली का मकबरा, पूने में



श्रहमदशाह श्रब्दाली का मकबरा [ फादर हेरस के सौजन्य से ]

नाना फड़नीस का बेलबाग श्रादि इस युग की स्थापत्य कला के सुन्दर नमूने हैं। सवाई जयसिंह का बसाया जयपुर उत्तम नगर-कल्पना का नमूना है। बनारस में जमीन के नीचे मैला बहाने का जो नाला है वह श्रवध के नवाबों के काल में बना। उससे सिद्ध होता है कि भारतीय स्थपित केवल मन्दिर मस्जिद श्रीर महल ही नहीं, प्रत्युत सार्वजनिक उपयोगिता की भी श्रच्छो रचनाएँ रच सकते थे।

**%9. चित्रकला की पहाड़ो कलम**—पन्द्रहवीं शताब्दी में चित्रकला की जिंस राजपूत कलम का उदय हुआ था [८,८§८], वह मुगल कलम [E, ४ § ५] के साथ साथ चलती रही, श्रौर उससे १७वीं-१८वीं शताब्दियों में दखनी श्रीर बुन्देलखंडी कलमें निकलीं, जिनके बहुत कम चित्र जानदार बने। राजपूत कलम की एक शाखा हिमालय में चम्बे के पास रावी के दाहिने तट पर बसौली नामक टिकाने में भी जा लगी। कला के प्रति श्रीरंगजेब की उपेद्धा श्रीर पिछले मुगलों के काल की श्रव्यवस्था के कारण १७वीं-१८वीं शताब्दियों में ऋनेक बादशाही चित्रकार नये ऋाश्रयों को खोजते कश्मीर ख्रौर गढ़वाल के बीच रावी सतलज ख्रौर जमना दूनों के छोटे छोटे ठिकानों चम्बा नूरपुर गुलेर कांगड़ा कुल्लू मंडी सुकेत नाहन आदि में जा बसे। वहाँ के शान्त एकान्त वातावरण से भारत में होती बड़ी घटनात्रों को निहारते हुए उनकी मुगल कलम में कश्मीर कलम [७,८ §६] का नया पुट मिला, जिससे पहाड़ी कलम नाम की नई जानदार शैली का उदय हुन्ना। राजपूत कलम मुख्यतः श्रालंकारिक थी, पहाड़ी भावप्रदान है। "ऐसा कोई रस या भाव नहीं है जिसका पूर्ण सफल स्रंकन " (इस शैली के) कलाकार न कर सके हों। " उनकी प्रत्येक रेखा में प्राण स्पन्दन ऋौर प्रवाह रहता है।" ऋजिठा युग के बाद पहाड़ी कलम में ही भारतीय चित्रकला की सबसे ऊँची उड़ान दिखाई दी। सिक्खों के उत्कर्ष काल में पंजाब में भी इसके केन्द्र स्थापित हुए, श्रीर पंजाब की स्वाधीनता जब तक रही तभी तक इस कलम का भी जीवन रहा ।†

§ ८. व्यावसायिक क्रान्ति—भारत के लोग जब मोहनिद्रा में पड़े थे तभी युरोप वाले एक श्रीर मैदान मारते जा रहे थे । वे श्रपनी शिल्प-व्यवसाय की प्रक्रियाश्रों में विचारपूर्वक सुधार श्रीर उन्नति करने लगे थे जिससे वहाँ—सबसे पहले इंग्लिस्तान में श्रीर फिर श्रन्य देशों में—"व्यावसायिक क्रान्ति" हो गई ।

<sup>†</sup> पहाड़ी कलम के नमूने के लिए आगते पर्व में महाराजा रणजीतसिंश के दरबार का वित्र देखिए।

युरोप में बहुत से शिल्प मध्य काल में भारत चीन स्रादि पूरवी देशों से ही गये थे। चर्खा वहाँ मध्य काल में पहुँच चुका था। इतालिया वाले चीन से रेशम का कीड़ा चुरा ले गये थे। इंग्लिस्तान में तो सत्रहवीं सदी में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने ही सूती कपड़ा पहनने का प्रचार किया। तब तक वहाँ ऊनी कपड़ा ही बनता स्रीर पहना जाता था। सूती कपड़े के व्यवसाय का दुनिया भर का केन्द्र ५वीं शताब्दी ई० पू० से १८वीं शताब्दी ई० तक भारतवर्ष ही था।

किन्तु इंग्लिस्तान की प्रजा श्रौर राष्ट्र के नेताश्रों को श्रपने देश की कारीगरी को श्रागे बढ़ाने का बराबर ध्यान था। भारतवर्ष की छींट इंग्लिस्तान में बहुत पसन्द की जाती थी। पर ब्रितानवी पार्लिमेंट ने श्रपने देश के ऊनी कपड़े के कारबार को बचाने के लिए १७०० ई० में भारतीय छींट का ब्रितानिया में लाना श्रौर फिर १७२१ में पहनना या बरतना भी रोक दिया। ई० इं० कम्पनी तब वह कपड़ा युरोप के दूसरे देशों में ले जाती थी। एक जर्मन श्रर्थरास्त्री के शब्दों में "भारत के नफीस सस्ते कपड़े इंग्लिस्तान खुद नहीं लेता, वह श्रपने मोटे महँगे से सन्तोष कर लेता है। पर युरोपी राष्ट्रों को वह खुशी से सस्ता नफीस माल देता है।"

१६वीं सदी में ही युरोप में पैर से चलने वाला चरखा चल पड़ा था। सन् १६०७ में इतालिया में रेशम का डोरा बटने और अटेरने के लिए पनचकी का प्रयोग होने लगा था। सन् १७३३ में जौन के नामक अंग्रेज़ ने उड़ती दरकी (फ्लाई शटल) की ईजाद की, जिससे ताने में बाना जल्दी डाला जाने लगा और कपड़े की उपज दूनी होने लगी। सन् १७६७ में हार्थींच्स ने ऐसा चरखा निकाला जिसमें आठ तकुए एक ही पहिंचे से चलते थे और चिमटियों से पूनियाँ पकड़ी जाती थीं जिन्हें एक ही आदमी सँभाल सकता था। इस चरखे को उसने अपनी स्त्री के नाम से जेनी कहा। बाद में उसने ऐसी जेनी बनाई जो १०० धागे एक साथ निकाल सकती थी। १७६६ में आर्कराइट नामक नाई ने कातने का नया यन्त्र बनवाया जिसमें बेलनों के बीच से रेशे निकलते और घूमते तकुओं द्वारा काते जाते थे। यह बेलन-टाँचा (रोलिंग फ्रेम) पनचक्की से चलता था, इसलिए इसे पनचरखा (वाटरफ्रेम) कहा गया।

१७७६ ई० में क्रौम्पटन ने जेनी श्रौर पनचरखे को मिला कर नया यन्त्र बनाया जिसे उसने मिश्रित होने के कारण खच्चर (म्यूल) कहा। इन ईजादों से इंग्लैंड में इतना सूत कतने लगा कि उसे हाथ के करवे पूरा बुन न पाते थे। उस दशा में १७८५ ई० में कार्टराइट ने शक्ति-करघा (पावर-लूम) निकाला जो पहले घोड़ों से चलाया जाता था, पर १७८६ ई० से भाप की शक्ति से चलने लगा। इसी श्रारसे में बेलने धुनने रँगने छापने श्रादि के भी नये यन्त्र श्रौर तरीके निकल रहे थे। इनके कारण १८वीं सदी के श्रन्त तक इंग्लिस्तान में कपड़े का नया व्यवसाय उठ खड़ा हुश्रा। पलाशी के बाद से भारत की लूट की जो पूँजी ब्रितानिया पहुँच रही थी, उससे इन ईजादों के उपयोग के लिए कारखाने खड़े करने में बड़ी सहायता मिली। जिन लोगों को श्रासानी से या सुफ्त का धन मिला होता है प्रायः वही उसे नये तजरबों के लिए खुले हाथ खर्च करने को तैयार होते हैं।

किन्तु इन ईजादों श्रौर इस सहायता के बावजूद इंग्लिस्तान का यह व्यवसाय भारत के श्रदाई हजार वर्ष पुराने व्यवसाय का मुकावला न कर सकता था। इस दशा में इंग्लिस्तान ने श्रपनी नई राजनीतिक शक्ति से लाभ उठाया। हम देख चुके हैं कि पलाशी के बाद बंगाल-बिहार के जुलाहों पर कैसे जुल्म ढाये गये तथा रेशमी कपड़ा बुनने का काम कैसे जबरदस्ती रोका गया [६, ६९६]। सन् १७६३ में मांचेस्टर श्रोर ग्लास्गो के नये व्यवसायियों ने पार्लिमेंट द्वारा यह कोशिश की कि भारत से कुल कपड़े का श्रायात बन्द किया जाय तथा कातने बुनने के नये यन्त्र भारत में न जाने पायँ। किन्तु भारत में इन यन्त्रों का श्रमुकरण करने का होश ही किसे था? श्रौर यदि होता तो क्या भारत के बड़े भाग में, जो तब तक मराठों श्रौर सिक्खों के श्रधीन था, श्रंग्रेज उन यन्त्रों का खड़ा होना रोक सकते थे?

कपड़े के शिल्प के साथ साथ धातु-शिल्प में तथा प्रकृति की शक्तियों से काम लेने के तरीकों में युरोप वाले जो उन्नति कर रहे थे, वह भी उल्लेखनीय है।

भाप की शक्ति से काम लेने का विचार बहुत पुराना था। सन् १६०१ में पोर्ता नामक इतालवी ने एक भद्दा सा भाप-एंजिन बना डाला था। १६२० ई॰ में एक श्रौर इतालवी ब्रांका ने उसमें उन्नति की। सत्रहवीं सदी के उत्तराई में कई श्रंग्रेजों ने उसमें श्रौर उन्नति की। श्रन्त में १७१२ ई॰ में न्यूकोमन मामक श्रंग्रेज ने ऐसा भाप-एंजिन बना दिखाया जो खानों के भीतर से पानी उठाने वाले पिचकारों (पम्पों) को बखूबी चला सकता था।

लोहे की धातु से लोहा निकालने की भट्टियों में पनचक्की द्वारा हथोंड़े ख्रीर धौंकनियाँ चलाने का तरीका जर्मनी में १७वीं सदी में ही जारी हो गया था। इंग्लिस्तान में तब खानों से पत्थर-कोयला भी निकाला जाता था। १७०६ ई० में डावीं नामक ख्रांग्रेज द्यौर उसके बेटे ने जले हुए पत्थर-कोयले के 'कोक' के साथ जला कर लोहा साफ कर दिखाया। छोटे डावीं ने ख्रपनी भट्टी में न्यूकोमन एंजिन का प्रयोग किया। इसके बाद १७६० ई० में स्मीटन नामक ख्रांग्रेज ने चमड़े की धौंकनी के बजाय चार बेलनों वाला हवा का पिचकारा ईजाद किया, ख्रीर १७६६ ई० में जेम्स वाट ने नया भाप-एंजिन बना दिखाया।

ों प्रायः इसी काल में गाल्वानी ऋौर वोल्ता नामक इतालवी विजली की की पर परीच् एक कर बहे थे।

त्रावाजाही के साधनों में भी उन्नित की जा रही थी। खानों से बन्दर-गाहों तक कोयला-गाड़ियों को खींचने के लिए तख्तों से मड़ी सड़कें इंग्लिस्तान में १७वीं शताब्दी में ही बन चुकी थीं। सन् १७७६ में उनके किनारे पर लोहे की पटरी (रेल) गाड़ देने का तरीका निकला। तब से एंजिनों से गाड़ी खींचने की बात लोग सोचने लगे। १७८१ ई० में जेम्स बाट ने ऐसा तरीका निकाला जिससे एंजिन के नल के भीतर चिकया (पिस्टन) की गित, जो ऊपर नीचे ही होती थी, चक्करदार भी हो सके। इससे अपनेक यन्त्रों का एंजिन से चलना सम्भव हो गया।

१७८४ ई० में कोर्ट ने लोहा कमाने की नई प्रक्रियाएँ निकालीं, श्रीर दस बरस बाद मौडरले ने नई खराद निकाली जिससे यन्त्रों के श्रौजार ठिकाई से बनने लगे। १८०० ई० में श्रकेले इंग्लिस्तान की लोहे श्रौर कोयले की उपज दुनिया के श्रौर सब देशों के बराबर थी। भारत में भी ईस्ट इंडिया कम्पनी लोहे का माल काफी लाती थी; यहाँ तक कि मराठी कागजों में लोहे की कील के

ंलिए 'इंग्रज' शब्द मिलता है।

यह व्यावसायिक क्रान्ति उन्नीसवीं शताब्दी में भी जारी रही। १८३० ई० तक बहुत सी बड़ी बड़ी ईजार्दें पूरी हो गईं। सन् १८०० तक कपड़े ऋौर धातु-ेशिल्प की नई ईजादों में सम्बन्ध जुड़ गया, ऋौर चरखे ऋौर करघे सब लोहे के बनने ऋौर भाप से चलने लगे।

युरोपी लोग जब यों शिल्प-च्यवसाय के नये तरीके निकाल रहे थे, तब भारतीय ऋपने पुराने रास्ते पर ही चले जा रहे थे!

## अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. सत्रहवीं शताब्दी में भारत में राजनीतिक पुनरुत्थान हुत्रा, यह किन बातों से सूचित होता है ? उस पुनरुत्थान का प्रभाव किन प्रान्तों में दिखाई दिया, किनमें नहीं ?
- २. मराठों का शासन लूटमार का था यह विचार कैसे फैला ? मराठों के शासन में देश की ऋार्थिक दशा कैसी थी, प्रमाण-सहित बताइए।
- ३. मुगल-मराठा युग में भारतीय कारीगर किस प्रकार महाजनों के नियन्त्रण में थे ? सातवाहन-गुप्त युगों में उनकी दशा से इस युग की दक्षा में क्या भेद था ?
  - ४. मस्तानी कौन थी ? उसके चरित्र से क्या सूचित होता है ?
- ४. मुगल-मराठा युग के इति शस में प्रसिद्ध म शराष्ट्र और वुन्देलखंड की कुछ क्षियों का परिचय दीजिए।
- ६. सोल ख़ीं से अठारहवीं शताब्दी तक के पुनरत्थान में भारतीयों के ज्ञान-चत्तु मुँदे रहे यह कैसे सूचित होता है ?
- ७. रामचन्द्र बात्रडेकर श्रीर पृथ्वीनारायण की श्रंभेजो के प्रति नीति क्या थी ? उसके गुरा-दोष बताइए।
- न. महादजी शिन्दे ने जिस प्रकार युरोपी युद्धशैली श्रपनाने का यत्न किया उसमें क्य त्रुटि थी ?
- ह. रघुनाथ हरि नवलकर कौन था ? भारतीय इति इस में उसके चरित्र का क्या महत्त्व है ?
- े १९०. व्यावसायिक कान्ति का क्या ऋर्थ है ? वह परलेपहल कब कैसे कहाँ हुई ? १९०. श्रठारहवीं शताब्दी में श्रंभेजों ने भारत के वस्त्र-व्यवसाय के मुकाब ते से श्रापने देश के वस्त्र-व्यवसाय को किन राजनीतिक उपायों से बचाया ?

## १०. श्रंयेज़ी राज पर्व

( १७६६—१६४७ ई० )

## ऋध्याय १

## श्रंग्रेज़ों का ग्रुगल-मराठा साम्राज्य जीतना

( १७६६--१८२६ ई० )

§ १. भारतीय राज्यों का परस्पर सहयोग स्रीर नई सेनाएँ— इमने देखा है कि हैदराबाद श्रीर मैसूर सन् १७६८-६६ में श्रंग्रेज़ी श्राधिपत्य में श्रा गये थे । यह किन दशाश्रों में हुन्ना सो देखना है ।

श्रहमदशाह श्रब्दाली की मृत्यु १७७३ में हुई थी। उसके बेटे तैमूर-शाह ने २० वर्ष राज किया। तैमूर ने सिक्लों से मुलतान वापिस ले लिया था; सिन्ध श्रौर कश्मीर श्रब्दालियों के श्रधीन थे ही [६,१०००; ६,६०००]। सन् १७६३ में तैमूरशाह की मृत्यु हुई श्रौर उसका बेटा ज्ञमानशाह गद्दी पर बैठा। हमने देखा है कि उसके पहले वर्ष महादजी शिन्दे दिल्ली से विशेष सन्देश ले कर पूना गया था। भारत की सब मुख्य शक्तियों के सहयोग से श्रंग्रेजों को भारत से निकालने का माधवराव पेशवा का विचार उस वक्त पुनर्जीवित हो कर भारत के प्रमुख राजनेताश्रों को प्रेरित कर रहा था [६,६०६; ६,१००००]। शिन्दे श्रोर ज्ञमानशाह ने प्रकटतः इसी विचार से इस वक्त एक दूसरे के पास दूत भेजे। यों श्रव मराठे श्रौर पठान परस्पर सहयोग की बात सोच रहे थे। रहेलखंड के सरदार गुलाम मुहम्मद ने स्वयं काबुल जा कर श्रौर श्रवध के नवाब श्रासफुद्दौला ने सन्देश भेज कर ज्ञमानशाह से प्रार्थना की कि भारत पर चट्राई कर उन्हें श्रंग्रेजों से छुटकारा दिलावें। टीपू ने भी श्रपने दूत या सन्देशहर

ज़मान के पास भेजे†। इस प्रकार ज़मानशाह की चढ़ाई की श्रफवाह फैल गई जिससे उत्तर भारत में हलचल मच गई। उस दशा में श्रंप्रेज गवर्नर-जनरल सर जान शोर ने श्रवध राज्य का कुछ श्रंश श्रपने 'सीधे शासन में ले कर उसकी सीमा पर श्रनूपशहर में छावनी डाल दी (१७६८ ई०)।

टीपू उधर फ्रांस से भी सहयोग ऋौर सहायता माँग रहा था। हम देख चुके हैं कि भारत में फ्रांसोसियों की विफलता का कारण था उनके ग्रपने देश का शासन सुशृंखल न होना। सन् १७६३ में फ्रांस में राज्यक्रान्ति हुई श्रौर फ्रांस के लोगों ने ऋपने स्वेच्छाचारी राजा को फाँसी दे कर सब फ्रांसीसियों की स्वाधीनता ऋौर समानता की घोषणा की। युरोप के कई राज्यों ने मिल कर तव फ्रांस के उस शिशु गण्राज्य को कुचलना चाहा । त्र्राकेले फ्रांस ने उन सब को हरा दिया । समुद्र पार अपना साम्राज्य बनाने में फ्रांस जो पिछड़ गया था, फ्रांसीसी गणराज्य ने ऋब ऋपनी शक्ति देख कर उस कमी को पूरा करना चाहा। फ्रांसीसी राष्ट्र-समिति ने ऋपने युवक सेनापति नैपोलियन बोनापार्त को मिस्र पर चढ़ाई करने भेजा ( मई १७६८ ई० )। मोरको से मिस्र तक समूचा उत्तरी श्रफरीका तब कस्तुन्तुनिया के तुर्क साम्राज्य के श्रन्तर्गत था। नैपोलियन ने उसकी सेना को त्र्यासानी से हरा दिया । मिस्र से नैपोलियन की सेना भारतीय समुद्र की तरफ बढ़ सकती ऋौर भारतीय राज्यों में जो ऋनेक फ्रांसीसी सेनानायक थे उनका सहयोग पा सकतो थी। नेल्सन नामक ग्रांग्रेज़ नाविक ने नील नदी के मुहाने में फ्रांसीसी बेड़े को जला दिया। तो भी जब तक फ्रांसीसी सेना मिस्र में बनी थी तब तक ऋंग्रेज़ों को चैन न था।

जिन भारतीय राजात्रों ने फ्रांसीसी श्रफ्सर रख कर नये ढंग की सेना खड़ी की थी, उनमें शिन्दे प्रमुख था। होळकर श्रौर निजाम ने भी उसका अनुसरण किया था। इन सेनान्त्रों से साधारण दशा में श्रंग्रेजों को कोई डर

<sup>†</sup> शिन्दे श्रीर श्रन्य भारतीय राज्यों के जमानशाह से यों संपर्क करने की बात जोसफ डेवी किनंघम ने श्रपने "सिक्खों का इतिहास" ( लंडन, १८४६, पृ० २८० ) में बहावलपुर राज्य के कागजों के श्राधार पर दी है। टीपू की बात एहिंफस्टन ने लिखी है। श्रासफुद्दौला भी श्रंग्रेजों के विरद्ध था इसकी तब श्रंग्रेजों ने कहपना भी न की थी।

न होता । प्रत्युत जब महादजी शिन्दे ने पहलेपहल युरोपी ढंग की सेना तैयार करनी युरू की तब वारन हेस्टिंग्स ने कहा था कि वही मराठों के पतन का कारण होगी । बात स्पष्ट थी । इन सेनात्रों को नये ढंग की कवायद तो सिखाई जाती थी, पर इनका संघटन पुराना जागीरदार प्रणाली वाला ही था । सैनिकों की मरती सेनापितयों के हाथों में सौंप दी जाती श्रौर उनके खर्च के लिए उन्हें बड़ी बड़ी जागीरें दे दी जातीं थीं । दूसरे, इस नई युद्ध-कला को भारतीयों ने स्वयं हृदयंगत नहीं किया कि वे स्वयं श्रपनी सेना का संचालन कर सकें । इस काम में वे युरोपी श्रफसरों पर ही निर्मर रहते, जो उनकी डामर-शासन-प्रणाली के श्रनुसार श्रब राज्य के बड़े बड़े इलाकों के शासक भी हो गये थे । ये विदेशी जागीरदार यदि कभी विश्वासघात करें तो भारतीय राज्यों का सेना-यन्त्र श्रौर शासन-यन्त्र ठप्प हो सकता था । इसी से सर टामस मुनरो ने उन सेनाश्रों के विषय में कहा था कि उन्हें एक सी वदीं पहना कर कवायद क्या कराई जाती है, मानो सजा कर कुर्बानी के लिए ले जाया जाता है ! तो भी जब नैपोलियन मिस्र में था, तब भारत में फ्रांसीसी श्रफसरों के श्रधीन बड़ी बड़ी सेनाश्रों का होना श्रंग्रेजों के लिए खतरनाक था ।

§ २. हैदराबाद मैस्र पर अंग्रेज़ी आधिपत्य—इस अवसर पर मौनिंगटन बितानवी भारत का मुख्य शासक बना कर भेजा गया। पीछे उसे लौर्ड वेल्ज़ली नाम मिला। हम सुविधा के लिए उसे पहले से ही वेल्ज़ली कहेंगे। भारत में फ्रांसीसी सेनाओं को तोड़ देना उसका मुख्य ध्येय था। उसने पहला लच्च निजामत्र्यली को बनाया। हैदराबाद में किर्कपैट्रिक और मालकम नामक अंग्रेज़ दूतों ने बड़ी दच्चता से निजामत्र्यली के बज़ीर से रेमों की सेना की छोटी छोटी टुकड़ियाँ विसर्जित करवा दीं। उधर मद्रास से अंग्रेज़ी सेना चुपचाप हैदराबाद को सीमा पर आ गई। तब निजामत्र्यली से एकाएक कहा गया कि बची-खुची फ्रांसीसी सेना को तोड़ दो और उसके बदले अवध के नवाब की तरह अंग्रेजों की "आश्रित" सेना अपने राज्य में अपने खर्च पर रख लो। निजामत्र्यली और उसका बज़ीर यह सुन कर हक्के-बक्के रह गये, पर उन्हें मानना पड़ा (१-६-१७६८)।

हैदराबाद के काबू आते ही वेल्जली ने टीपू के विरुद्ध युद्ध-घोषणा कर दी। उसके भाई आर्थर वेल्जली और जनरल हैरिस ने पूरवी घाटों से तथा मुम्बई की सेना ने पन्छिमी घाटों से मैसूर राज्य में प्रवेश किया। मलवल्ली पर हैरिस ने टीपू को हराया और फिर उसे श्रीरंगपट्टम् में घेर लिया। आगे क्या हुआ सो कहा जा चुका है।

मैस्र युद्ध के श्रवसर पर वेल्जली को बराबर डर बना हुश्रा था कि कहीं शिन्दे टीपू की सहायता न करे। महादजी शिन्दे के पूना श्राने के काल से ही श्रंप्रेज सशंक थे, क्योंकि वे जानते थे कि किस उद्देश्य श्रीर योजना को ले कर वह दिल्ली से पूना गया था। तब से शिन्दे का पूने में रहना ही उन्हें श्रखरता था। यद्यपि महादजी श्रीर सवाई माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद दौलतराव शिन्दे श्रीर बाजीराव २य ने जैसी करतूतें शुरू कर दी थीं उनसे महादजी का उद्देश्य श्रीर योजना सब नष्ट हो गई थी, तो भी वेल्जली ने कोलब्रु क नामक दूत को नागपुर भेजा कि वह बराड के राजा को टीपू श्रीर शिन्दे के विरुद्ध भड़का कर निजामश्रली श्रीर श्रंग्रेजों के गुट्ट में मिला दे। वास्तव में यदि महाराष्ट्र के श्रव कोई योग्य नेता होते श्रीर महादजी वाली योजना उनके सामने होती तो हैदराबाद श्रीर मैस्र पर श्रंग्रेजों की चढ़ाई होते ही उन्हें तुरन्त दखल देना श्रीर टीपू की सहायता को जाना चाहिए था।

उधर नैपोलियन सन् १७६६ तक मिस्र से फ्रांस पहुँच कर फ्रांस का अधिनायक बन गया था। सन् १८०० में अंग्रेजों ने एक भारतीय सेना मिस्र भेजी। लाल सागर से उतर कर वह भूमध्य सागर तक पहुँची, पर उससे पहले फ्रांसीसी सेना आत्म-समर्पण कर लौट चुकी थी।

§ 2. ज़मानशाह की चढ़ाई—ज़मानशाह १७६६ ई० के अन्त में लाहौर तक आया था; किन्तु पीछे अपने भाई महमूद की करतृतों के कारण उसे शीघ लौदना पड़ा था। उसकी रोकथाम के लिए वेल्ज़ली ने अब ईरान को अपनगानिस्तान के विरुद्ध उभाइने की नीति पकड़ी। मुम्बई से अंग्रेजों का एक भारतीय मुस्लिम कारिन्दा बुशहर मेजा गया। उसने यह कह कर ईरान के शाह को उकसाया कि सुन्नी अपनगानों ने लाहौर में शियों पर बड़े जुक्स किने हैं।

सन् १७६८ के अन्त में जमान फिर लाहौर आया। इस बार महमूद को ईरान से मदद मिल गई। जिस चड़ताँसंह ने गुजराँवाले में पहलेपहल आबिदखाँ का मुकाबला किया था [ ६,६ ६३ ] उसके पोते रणजीतसिंह को लाहौर का राजा नियुक्त कर जमानशाह लौट गया। इसके बाद वेल्जली ने मालकम को ईरान मेजा। उसे यह आदेश था कि जमानशाह की शिक्त की ठीक टोह लगाओ और उसके निर्वासित भाइयों से मेलजोल पैदा करो।

भारतवर्ष में जो लोग जमानशाह की चढ़ाई से आ्राशाएँ लगाये या घनड़ाये हुए थे, उनमें से कोई भी सिक्खों की शक्ति को पहचान न पाया था। यदि जमान को पीछे की चिन्ता न भी होती तो भी अन्न वह पंजान को लाँघ कर ठेठ हिन्दुस्तान तक न पहुँच सकता था। उसके लौट जाने पर वेल्ज्जली का ध्यान सिक्खों की तरफ गया और शिन्दे के दरबार के अंग्रेज कारवारी (एजंट) ने एक गुप्त कारिन्दा सिक्ख सरदारों के पास भेजा।

§ 8. तिमळनाड ग्रीर पंचाल दखल— यो ग्रदाई साल के भीतर लौर्ड वेल्जली ने ग्रफगानों ग्रीर फांसीसियों के ग्रातंक को दूर कर ग्रंग्रेजों को भारत की प्रमुख शिक्त बना दिया। इसके बाद उसने जीर्ण राज्यों को मिटा कर ग्रंग्रेजी इलाके को बढ़ाना शुरू किया। सन् १७६६ में तांजोर के राजा को पेंशन दे कर उसका इलाका ले लिया। स्रत का गढ़ एक नवाब के हाथ में था जो ग्रंग्रेजों का रिच्त था। उसे भी ग्रंब पेंशन दे कर ग्रलग किया। निजाम ने दो मैस्र युद्धों में तुंगभद्रा के दिक्खन के जो जिले पाये थे, वे उसने ग्रंग्रेजी सेना के खर्चें की रकम के बदले में दे दिये। ग्रारकाट का बूढ़ा नवाब मुहम्मद-ग्रली १७६५ ई० में मर चुका था। सन् १८०१ में उसका राज्य वेल्जली ने दखल कर लिया। मुहम्मदग्रली के गोरे उत्तमणों ने तब २० करोड़ रुपये के नये कर्जों का दावा पेश किया। इन दावों की जाँच की गई, ग्रीर १ करोड़ ३४ लाख के सिवाय सब फर्जी निकले। इसी साल लीर्ड वेल्जली ने ग्रवध के नवाब की सिवाय सब फर्जी निकले। इसी साल लीर्ड वेल्जली ने ग्रवध के नवाब की संग्रेजी सेना की "सहायता" की रकम बढ़ा दी ग्रीर उससे रहेलखंड ग्रीर फर्ड खाबद ग्रंथित उत्तर ग्रीर दिक्खन पंचाल तथा इलाहाबाद प्रदेश ले कर उनका शासन ग्रंथने भाई है की बेल्जली को सौंप दिया।

§५. गायकवाड स्रोर पेशवा का संग्रेज़ों का स्राश्रित बनना— वेलज़ली ने मराठा संघ के भीतर भेद-नीति का जो बीज बोया था, वह भी स्राब फल लाने लगा। सन् १८०० में गोविन्दराव गायकवाड के मरने पर उसका बेटा स्रानन्दराव बड़ोदे की गद्दी पर बैठा। वह कमज़ोर दिमाग का था। स्रापने राज्य में स्रापनी रद्धा के लिए उसने स्रांग्रेजी सेना बुला कर रख ली (मार्च १८०२)।

पेशवा शिन्दे त्रौर भोंसले के दरबारों के त्रांग्रेज दूत भी उन्हें एक दूसरे का डर दिखा कर त्रांग्रेजी सेना रख लेने को वराबर उकसा रहे थे। नागपुर में जो त्रांग्रेज दूत कोलब्रुक भेजा गया था वह भोंसले राजा को तो न फोड़ सका, पर नागपुर में शरणागत यशवन्तराव होळकर को उभाड़ने में सफल हुत्रा।

इधर स्वयं पेशवा बाजीराव २य भी अंग्रेजों की "आश्रित" सेना रखने पर राजी हो गया, किन्तु इस शर्त पर कि वह कम्पनी के ही इलाके में रहेगी और पेशवा जब चाहे उसे बुला सकेगा। "वह आसन्न विनाश को देखे बिना इससे अधिक मानने वाला न था"। वह विनाश भी शीघ्र उपस्थित कर दिया गया! यशवन्तराव होळकर के भाई बिठोजों ने कोल्हापुर में शरण ले कर उपद्रव किया। उसने यशवन्तराव के कहने पर पेशवा से अनुरोध किया कि शिन्दे और होळकर वंशों में होते भगड़े में बीचिबिचाव करा दें। पर पेशवा ने बिठोजी को पकड़वा कर क्र्रतापूर्वक मरवा दिया। यशवन्तराव होळकर ने तब पूने पर चढ़ाई की। दौलतराव शिन्दे उत्तर भारत जा चुका था। यशवन्तराव ने उसकी बची-खुची सेना और पेशवा की सेना को हरा दिया। पेशवा तब पूना छोड़ कर भागा—शिन्दे की नहीं, अंग्रेजों की शरण में! बसई पहुँच कर उसने अपने इलाके में "आश्रित" सेना रखने की सन्धि पर हस्ताच्चर कर दिये (३१-१२-१८०२)।

श्रपनी पराधीनता का वह पट्टा लिख देने के बाद पेशवा पछताने लगा, श्रौर फिर श्रपने सरदारों से सुलह की सोचने लगा। उसके, होळकर के श्रौर शिन्दे के दूत नागपुर के बूढ़े राजा रघुजी २य के पास इस श्रमिप्राय से पहुँचे कि वह सब के बीच तसिपया करा दें। शिन्दे और होळकर का नागपुर के भोंसले राजा से मिलना तय हुआ । इससे पहले कि वे मिल पायँ, आर्थर वेल्जली सेना के साथ मैस्र से बढ़ा। यशवन्तराव पूने से भाग गया और २० अप्रयेल १८०३ को वेल्जली वहाँ पहुँच गया। दूसरे दिन उसने लिखा, "मराठा संघ के सरदारों ने " हमें यहाँ आराम से आने दिया और छावनी डालने दी हैं। अब हमारी सेना यहाँ ऐसी जम कर बैठी हैं कि कोई हमें उखाड़ नहीं सकता। उधर अभी वे आपस में सुलह नहीं कर सके, हमपर आक्रमण की सम्मिलित योजना की बात दूर!"

§ ६. दूसरा अंग्रेज़-मराठा युद्ध — होळकर से पिट कर बाजीराव त्रांग्रेज़ों की शरण गया था। उसने चाहा कि त्रांग्रेज़ स्त्रव होळकर को सजा दें। किन्तु होळकर स्त्रंग्रेज़ों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुस्त्रा था। उसे स्रव भी वे भीठी बातों से बहलाते रहे, जिससे वह स्त्रगले युद्ध से स्नलग रहे।

पेशवा ने शिन्दे और मांसले को परामर्श के लिए पूना आने को कहा। लेकिन श्रंग्रेजों ने उन्हें हुक्म दिया कि पेशवा के इलाके में मत घुसो। वे दोनों तब अजिंटा घाट पर इक गये। पर अंग्रेजों को उनसे युद्ध करना ही था। उनका विशेष लच्च था शिन्दे का तोपखाना और युद्ध का सामान छीन लेना या नष्ट कर देना, उसकी पैदल सेनाओं को तोड़ देना, और दिल्ली-आगरा की पेरों की उस "फ्रांसीसी रियासत" को दखल कर लेना जो जमना से सतलज की तरफ बढ़ रही थी और सिन्ध के रास्ते समुद्र तक पहुँच सकती थी। मराटा राजाओं को उन्होंने िकर आदेश दिया कि अजिंटा घाट से भी पीछे हट जाओ और एक दूसरे से अलग हो जाओ। राजाओं के इससे इनकार करने पर सब तरफ से उनके राज्यों पर चढ़ाई की गई।

पूने से आर्थर वेलजली और हैदराबाद से स्टीवन्सन बराड की ओर बढ़ा। कानपुर से सेनापित लेक ने तीसरी सेना के साथ वज पर चढ़ाई की। चौथी सेना गंजाम से उड़ीसा में घुसी, जिसकी मदद को एक दुकड़ी कलकत्ते से समुद्र के रास्ते भी आई। पाँचवों सेना गायकवाड के प्रदेश से शिन्दे के गुजराती गढ़ों और इलाकों को लेने बढ़ी। छुठी सेना मैस्र की सीमा पर तैनात रक्ली गई जिससे पेशवा श्रौर दिक्लिनी महाराष्ट्र के सरदार सिर न उठा पायँ। लेक के दूत शिन्दे के जागीरदारों राजपूत राजाश्रों गृजर श्रौर सिक्ल सरदारों तथा युरोपी श्रफसरों को भी फोड़ रहे थे।

श्रहमदनगर का गढ़ दिक्खन में शिन्दे का वतन था। उसे ले कर वेलज़ली श्रीरंगाबाद की श्रोर बढ़ा। उधर लेक ने श्रलीगढ़ के पास कोयल का



लौर्ड लेक दिल्ली में श्रंकित समकालीन चित्र [दिल्ली संप्र॰, भा॰ पु॰ वि॰]

गढ ले लिया (२६-८-१८०३)। शिन्दे के कई युरोपी श्रपसर तब श्रंग्रेजों से जा मिले। उसी दिन गुजरात में भरुच का गढ़ लिया गया था। एक हफ्ते बाद शिन्दे के एक ऋंग्रेज़ नौकर के विश्वासघात से ऋलीगढ़ भी लिया गया। तब पेरों ने शिन्दे की सेवा छोड़ दी। श्रंग्रेज़ों के इलाके पर चढ़ाई करना तो दूर, वह इन दोनों लड़ाइयों में स्वयं उपस्थित भी न रहा था। शिन्दे के यरोपी ऋफसरों ने सभी . जगह घोखा दिया ।

श्रुलीगढ़ के बाद लेक ने दिल्ली पर चढ़ाई की, श्रीर जमना के इस पार एक फांसीसी ऋफसर को हरा कर दिल्ली का लाल किला ले लिया। वहाँ सुगल सम्राट्शाह ऋालम को रत्ना में ले कर ऋौर ऋौक्टरलोनी को रेजिडेंट नियुक्त कर वह ऋागरे की ऋोर बढ़ा।

उधर वेल्ज़ली के मुकाबले को एक पैदल सेना ख्रौर तोपखाना रख कर शिन्दे ख्रौर भोंसले रिसाले के साथ हैदराबाद या पूने के इलाकों पर छापा मारने की घात में रहे। बराड की सीमा पर ख्रसई गाँव में मराठा पैदल सेना ख्रौर ख्रंग्रेज़ी सेना का सामना हुख्रा (२३-६-१८०३)। राजा लोग वहाँ नहीं थे। मराठा सेना के ख्रफसरों ने फिर धोखा दिया। इस हार से मराठा पदाति-सेना ख्रौर तोपखाने की रीट टूट गई।

त्र्याले मास में त्र्यागरे के किले ने समर्पण किया। इधर दो महीने में उड़ीसा का तट-प्रदेश—पुरी कटक त्र्यादि—जीत लिया गया था। उड़िया जनता तमाशबीन बनी रही; भोंसले की सेना ने वहाँ ढीला सा मुकाबला किया।

पेशवा ने एक नई सिन्ध द्वारा बुन्देलखंड का प्रदेश ऋषे को दे दिया था। पर वहाँ के शासक शमशेरवहादुर ऋषेर कुछ सरदारों से ऋषे को लड़ना पड़ा। ऋक्तूबर तक कर्नल पावेल ने बुन्देलखंड ले लिया।

श्रमई की हार के बाद शिन्दे ने पैदल सेना उत्तर भारत भेज दी, श्रौर दोनों राजा फिर छापे मारने की ताक में रहे । श्रमई श्रौर दिल्ली की बची-खुची नेतृहीन सेना तोपखाने के साथ निरुद्देश घूमती थी कि लेक ने उसका पीछा किया । मथुरा श्रौर श्रलवर के बीच लासवाड़ी पर १ नवम्बर को लड़ाई हुई जिसमें शिन्दे के सैनिक "दैत्यों की तरह, या सच कहें तो वीरों की तरह लड़े । यदि फांसीसी श्रफ्सर उनका संचालन करते होते तो न जाने क्या परिणाम होता ?" श्रलीगढ़ दिल्ली श्रमई श्रौर लासवाड़ी की हारों से शिन्दे की पैदल सेना श्रौर तोपखाना कुचले गये।

उधर असई के बाद स्टीवन्सन ने बुरहानपुर श्रीर श्रमीरगढ़ का घेरा डाला श्रीर वेल्जली राजाश्रों की रोकथाम करता रहा । श्रमीरगढ़ में शिन्दें के १६ युरोपी श्रफसर गढ़ सौंप कर शत्रु से जा मिले । वेल्जली को मराठा रिसाले का पीछा करना श्रसम्भव श्रीर खतरनाक दीखा । इसलिए उसने शिन्दे से युद्ध-

विराम की सन्धि कर ली, श्रौर उसे सन्धि के घोखे में रख कर इलिचपुर के पास उसपर एकाएक हमला कर दिया। श्रारगाँव की इस लड़ाई में शिन्दे की फिर हार हुई (२६-११-१८०३)। तब श्रुंग्रेजों ने गंबीलगढ़ ले लिया, जिसके बाद राजाश्रों ने श्रलग श्रलग सन्धियाँ कीं (दिसम्बर १८०३)। श्रंग्रेजों ने जो प्रदेश जीत लिये थे, वे उन्हीं के पास रहे। मोंसले ने बराड भी निजाम को सौंपा। दोनां राजाश्रों ने माना कि श्रंग्रेजों के सिवाय श्रौर किसी युरोपी को श्रपनी सेवा में न रक्खेंगे। फरवरी १८०४ में शिन्दे ने होळकर के डर से श्रंग्रेजों से "श्राश्रित" सन्धि भी कर ली। उसके बाद लौर्ड वेल्ज़ली ने उससे ग्वालियर श्रौर गोहद के जिले भी ले लिये।

\$ 9. यशवन्तराव होळकर—यशवन्तराव होळकर को जो त्राशाएँ दिलाई गई थीं उनके त्राधार पर उसने बुन्देलखंड दोत्राव त्रौर हरियाना (कुरुचेत्र बांगर) के त्रानेक जिले, जो पहले होळकर वंश के रह जुके थे, लौर्ड लेक से माँगे। तब उसकी त्राशात्रों पर पानी फिरा त्रौर उसने त्रांग्रेजों का त्रासल रूप पहचान लिया। उसने यह भी देखा कि उसने त्रापनी सेना में जो त्रांग्रेज त्राफसर रक्खे थे वे कम्पनी से षड्यन्त्र कर रहे हैं। इसपर उसने तीन पड्यन्त्रकारी त्रांग्रेज नौकरों को पकड़ कर फाँसी चढ़वा दिया।

यशवन्तराव ने मराठा राजपूत जाट रुहेले सिक्ख अफगान आदि भारत के सभी लोगों के नेताओं को अपने द्वेप भूल कर और एक दूसरे को द्यमा कर भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ने को पुकारा । उसने मराठा शैली से लड़ने का निश्चय कर पूरवी राजस्थान में मोर्चा लिया जहाँ से वह दोआब दिक्खन और गुजरात—अंग्रेजी शिक्त के तीनों केन्द्रों—पर चौकसी रख सके।

लौर्ड वेल्जली ने आर्थर वेल्जली को दिक्खन से और लेक को दोत्राब .से उसके विरुद्ध बढ़ने को कहा । पर वे दोनों हिचिकिचाने लगे । वेल्जली ने कहा मेरी सेना तासी के उत्तर निकल जाय तो महाराष्ट्र में ५० होळकर उठ खड़े होंगे । लेक ने कहा, "मैं इस लुटेरे की तरफ बढ़ँ तो यह खिसक कर दोश्राब आ निकलेगा जहाँ रहेले इसका साथ देने को आतुर हो रहे हैं।" वास्तव में रहेले अंग्रेजों द्वारा अपनी स्वतन्त्रता हर लिये जाने और बार बार लाञ्चित किये जाने के कारण अपन बहुत बेचैन थे। मल्हार होळकर के काल से होळकर वंश के साथ उनके नेताओं का जैसा सम्बन्ध रहा था [ ६,८१४; ६,६९६ ] उसकी याद से तथा यशवन्तराव के युद्ध का निश्चय करने से उनपर उसकी पुकार का गहरा असर पड़ा था और वे उत्करिठत हो उसके आने की राह देख रहे थे।

युरोप की नई युद्धशैली का मैदान में मुकाबला मराठा शैली न कर सकती थी, पर जमे हुए शत्रु के पैर उखाड़ने के लिए, जहाँ जनता का सहयोग मिल सके वहाँ मराठा शैली ऋब भी ऋत्यन्त प्रभावकारी थी।

सन् १८०४ के वसन्त में लेक ने मौनसन के नेतृत्व में ऋपनी श्रेष्ठ सेना जयपुर की तरफ से रवाना की ऋौर ऋार्थर वेल्ज़ली ने कर्नल मरे को गुजरात से बढ़ाया। वे दोनों सेनाएँ मालवे में शिन्दे की सेना के साथ मिल कर यश-वन्तराव को कुचलने को थीं। कर्नल वालेस के नेतृत्व में एक ऋौर सेना पूने से मालवे की दिक्खिनी सीमा पर चौकसी को ऋग गई।

यशवन्त जयपुर में था। वह अपने को डरा दिखा कर मालवे के उत्तरी छोर तक जहाँ की जनता का पूरा सहयोग उसे प्राप्त था, हट आया। मौनसन उसके फन्दे में फँस आगे बढ़ता आया। जयपुर के राजा को उसने अपनी तरफ मिला लिया और जयपुर और बूँदी के बीच टोंक-रामपुरा का गढ़ ले कर होळकर के पीछे पीछे बढ़ा। उधर से मरे मही काँ ठे से बाँसवाड़ा प्रतापगढ़ राज्यों की सहायता से इन्दौर की तरफ बढ़ रहा था। मालवे में शिन्दे के सेनापित बापू शिन्दे और जीन फिलोस ने होळकर के सिहोर भेलसा आदि शहर छीन लिये।

तभी बुन्देलखंड में छापेमार सवारों के एक दल ने जालौन से भाँसी के रास्ते पर कोंच की श्रंप्रेज़ी छावनी को एक रात श्रा घेरा, श्रौर कुल श्रफसरों श्रौर सैनिकों का सफाया कर उनकी सब तोपें छीन लीं (२१-५-१८०४)। गवर्नर-जनरल ने इस प्रकार के युद्ध में श्रपनी सेना के उलभने का खतरा देख मौनसन श्रौर मरे को लौटाने श्रौर युद्ध बन्द करने का श्रादेश दिया, पर वे दोनों सेनानायक काफी श्रागे बढ़ चुके थे इसलिए युद्ध बन्द न हुआ।

मौनसन कोटा के दक्लिन मुकुन्दरा का दर्रा पार कर मालवे में घुसा।

मरे भी मालवे की पिन्छिमी सीमा पर आ गया था। तब यशवन्त लड़ने के लिए उठा। उसके उठते ही मौनसन और मरे दोनों उलटे पाँव भागे। यशवन्त ने मौनसन का पीछा किया। अपनी तोपों को कीलते और फेंकते, गोला-बारूद को नष्ट करते, स्त्रियों बच्चों और घायलों को उनकी किस्मत पर छोड़ते और अनेक जगह पिटते हुए जुलाई १८०४ के अन्त में वह टोक-रामपुरा वापिस पहुँचा, जहाँ उसे लेक की भेजी कुमुक मिली। इधर बापू शिन्दे कोटा में यशवन्तराव की तरफ जा मिला। यशवन्त को मौनसन से उलका देख मरे फिर लौटा और उसने इन्दौर बिना किसी लड़ाई के दखल कर लिया। यशवन्तराव ने उसकी चिन्ता न की।

यशवन्त को नजदीक ऋाया देख मौनसन को नई कुमुक छा जाने पर भी टोंक-रामपुरा में मोर्चा लेने की हिम्मत न हुई । वह फिर पीछे भागा छौर बनास नदी के घाट पर फिर मार खा कर जयपुर राज्य में कुशलगढ़ पहुँचा, जहाँ दौलतराव शिन्दे की कुछ सेना सदाशिव भास्कर के नेतृत्व में थी। यह वह सेनापित था जिसे यशवन्तराव ने दो बरस पहले पूने में हराया था। पर सदाशिव छव छपना पुराना भगड़ा भूल यशवन्तराव से जा मिला। मौनसन की भारतीय सेना का एक छांश भी यशवन्तराव की पुकार पर उससे जा मिला। यह पहला छवसर था जब कि छांग्रेजों की भाड़ित भारतीय सेना को छपनी छोर मिलाने का यत्न किसी भारतीय ने किया, और यशवन्त इसमें छांशतः सफल हुआ।

कुशलगढ़ में भी कुशल न देख मोनसन वहाँ से भी भागा श्रौर श्रगस्त के श्रन्त में श्रागरा पहुँच गया। लेक का कहना था कि उसने श्रपने सर्वोत्तम सेना-दल मौनसन के हाथ सौंपे थे, जो सब नष्ट हो गये।

त्रान्तवेंद या ठेठ हिन्दुस्तान में इस काल श्रंग्रेजों के नये नये राज के विरुद्ध श्रासन्तोष की लहर उमड़ी हुई थी। श्रानेक श्रासन्तुष्ट लोग भरतपुर के राजा रणजीतसिंह के पास पहुँच रहे थे। पिछले साल के युद्ध में लेक ने उस राजा को मराठों से "स्वतन्त्र" कर दिया था। यशवन्तराव ने श्राम उसे श्रापनी श्रोर मिला कर मथुरा पर चढ़ाई की। श्रंग्रेजी सेना मथुरा से हट गई। दौलतराव शिन्दे तम बुरहानपुर में था। वह भी यशवन्तराव से मिलने के विचार से

युद्ध-चेत्र की तरफ बढ़ा।

इस दशा में लेक कानपुर से दिल्ली आया। यशवन्त ने मथुरा छोड़ दिल्ली की जा घेरा। दिल्ली को वह श्रौक्टरलोनी से ले न सका श्रोर दोश्राव में घुसा। लेक ने उसका पीछा किया श्रौर १८ दिन २३ मील रोज की चाल से दौड़ते हुए फर्र खाबाद में उसके रिसाले को जा पकड़ा। यशवन्तराव तब जमना पार कर डीघ वापिस लौट श्राया श्रौर श्रन्त में भरतपुर गढ़ में शरण ली। लेक ने तब भरतपुर को श्रा घेरा (३-१-१८०५)। तीन बार उसने गढ़ पर हल्ला बोला, तीनों बार विफल।

यशवन्तराव ने जिस बहादुरी से ऋंग्रेज़ों का मुकाबला किया उसे देख दूसरे मराठों के भी हौसले बढ़े ऋौर वे सोचने लगे कि व्यर्थ में ही हिम्मत हार कर हमने ऋपना राज खो दिया। यशवन्त की पुकार पर वे ऋपनी खोई स्वतंत्रता को वापिस लेने की सोचने लगे। ऋंग्रेज़ों ने देखा भारतीय नेताऋं का कोई बड़ा संघ बनने से पहले ही उनसे ऋलग ऋलग सिंध कर लेनी चाहिए। इसलिए मार्च के ऋन्त में उन्होंने यशवन्तराव को गढ़ से जाने दे कर रणजीतिंसह से सिंध कर ली।

दौलतराव शिन्दे चम्बल तक पहुँचा था कि भरतपुर का वेरा उठ गया। रणजीतिसिंह के श्रंग्रेंजों से सिन्ध कर लेने से यशवन्तराव को व्रजभृमि छोड़नी पड़ी। चम्बल के दिक्खन वज श्रीर बुन्देलखंड की सीमा पर सबलगढ़ में उसकी श्रीर दौलतराव की भेंट हुई। वहाँ पेशवा श्रीर भोंसले के दूत भी श्राये थे। शिन्दे का दोगला श्रंग्रेंज सेनापित फिलोस बराबर ऐसी ढील करता रहा था जिससे वह समय पर भरतपुर न पहुँच सके। होळकर के कहने से उसे कैद किया गया। लेक ने दोनों राजाश्रों पर श्राक्रमण करना चाहा, पर वे श्रजमेर की तरफ हट गये। उधर बढ़ने की लेक को हिम्मत न हुई।

मराठे त्राब त्रापनी शैली से युद्ध कर रहे थे त्रीर युद्ध की पहल उनके हाथ में त्रा गई थी। उसे वे चाहे जितना लम्बा कर सकते थे। उस शैली में उनसे कैसे त्रीर कब पार पाया जा सकेगा, त्रीर उस बीच भारत में नये खड़े त्रांग्रेजी राज पर क्या कुछ खतरे त्रा सकते हैं, त्रीर कितना खर्च का बोभा

लद सकता है सो अंग्रेज़ देख न पा रहे थे। इस दशा में ब्रितानवी सरकार ने लौंड विल्जली को वापिस बुला कर बूढ़े कीर्नवालिस को शान्ति-स्थापना के लिए फिर भारत भेजा। जुलाई १८०५ के अन्त में वह कलकत्ते पहुँचा, और नाव द्वारा उत्तर भारत के लिए रवाना हुआ। शिन्दे के दीवान मुंशी कमलनयन को जौन मालकम इससे पहले ही गहार बना चुका था और उसके द्वारा मराठा संघ को फोड़ने की कोशिश कर रहा था। कौर्नवालिस ने प्रस्ताव किया कि यदि शिन्दे और होळकर अलग हो जायँ तो शिन्दे को गोहद और ग्वालियर प्रदेश तथा जयपुर का आधिपत्य लौटा दिया जाय। इसपर दौलतराव शिन्दे ने यशवन्तराव का साथ छोड़ दिया। यशवन्तराव ने अजमेर से यह कह कर पंजाब की राह ली कि सिक्ख सरदारों और काबुल के शाह को साथ ले कर अंग्रेजों से लड़ गा।

गाज़ीपुर पहुँच कर कौर्नवालिस चल बसा (५-१०-१८०५)। तब सर जौर्ज बार्लो स्थानापन्न गवर्नर-जनरल नियुक्त हुन्ना। शिन्दे के साथ सन्धि हो गई, ऋौर उसे ऋाश्रित सेना की सन्धि से भी मुक्त किया गया।

यशवन्तराव श्रव श्रमृतसर पहुँचा । लेक भी उसके पीछे पीछे ब्यासा तक चढ़ श्राया । श्रमृतसर में सिक्ल सरदारों की संगत जुटी ; उनमें से कुछ मराठों से मिलना चाहते थे तो कुछ श्रंग्रेजों से । यशवन्तराव काबुल के शाह को बुलाने की भी बात करता था । सरदार रण्जीतिसिंह को पंजाब में श्रपना राज्य स्थापित करना था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि पंजाब में मराठा श्रफ्गान श्रौर श्रंग्रेज सेनाएँ श्रायँ । उसके प्रभाव से यशवन्तराव को पंजाब में कुछ सहायता न मिली । तब वह पेशावर जाने लगा । लेकिन लेक ने उसे सन्देश भेजा कि वह शान्ति से लौट जाय तो उसके सब इलाके लौटा दिये जायँगे । इस श्राधार पर उसने सन्धि कर ली (दिसम्बर १८०५ ई०)।

§ ८. गोरखाली राज्य का कांगड़े तक पहुँचना—नेपाल के राजा-रानी के बनारस पहुँचने (२१-४-१८०१) पर [६, १० § १२] गवर्नर-जनरल वेल्ज़ली ने देखा उस पहाड़ी राज्य में अंग्रेज़ों के लिए घुसने का अच्छा अवसर हाथ आया। दामोदर पांडे ने यह इच्छा प्रकट की कि रणबहादुर को

श्रंभेजी सरकार नजरबन्द रक्ले । इस उपकार के बदले वह ई० इ० कम्पनी से व्यापारी सन्धि करने को तैयार था । श्रक्टूबर १८०१ में व्यापार श्रौर मैत्रो की सन्धि लिखी गई । श्रप्रैल १८०२ में कप्तान नौक्स उसके श्रनुसार रेजिडेंट बन काठमांडू पहुँचा । पर नेपाल के पुराने सरदार सन्धि के विरोधी थे, इस कारण १७६२ की सन्धि की तरह इस सन्धि पर भी हस्ताच्चर न हो पाये । विरोधी नेताश्रों में प्रमुख श्रमरसिंह थापा था । नेपाल सरकार ने श्रंग्रेजों का विरोध दबाने के लिए उसे कैद में डाल दिया । नौक्स ने दामोदर पांडे श्रौर उसके साथियों को घूस दे कर श्रपना काम कराने का जतन भी किया, पर उन लोगों ने उसकी बात श्रनसुनी कर दी । उन्होंने श्रपने जानते नेपाल के हित में सन्धि करनी चाही थी, श्रपने देश को निजी लाभ के लिए बेचने वाले वे नहीं थे ।

बनारस रहते हुए रणबहादुर का मानसिक रोग दूर हो गया। वहाँ भीमसेन थापा नामक युवक उसका मुख्य परामर्शदाता बन गया। स्वयं भीमसेन बनारस रहते हुए कुछ मनस्वी मराठों के सम्पर्क में ख्राया ख्रीर उनसे प्रभावित हुआ था। नेपाल सरकार की ख्रांग्रेजों से सन्धि करने की नीति के कारण नेपालियों में ख्रपनी सरकार के विरुद्ध जो लोकमत खड़ा हो गया था उसका बल देखते हुए नवम्बर १८०२ में रणबहादुर या उसके मन्त्रदाताख्रों की प्रेरणा से रानी राजराजेश्वरी बनारस छोड़ नेपाल में घुसी। पहाड़ों के दिक्खनी छोर पर मकवानपुर\* तक हो उसके पहुँचने पर नेपाल दरबार ने इस डर से कि ख्राने वाले गृहकलह में ख्रंग्रेजी सरकार का सहारा लिये बिना काम न चलेगा, सन्धिपत्र पर हत्ताच्चर कर दिये, ख्रीर राजराजेश्वरी को कैद करने को सेना भेजी। वह सेना राजराजेश्वरी से जा मिली। इरवरी १८०३ में राजराजेश्वरी ने नेपाल का शासन ख्रपने हाथ में ले लिया। दामोदर पांडे को उसने प्रधानमन्त्री पद पर रहने दिया, पर ख्रमरसिंह थापा को कैद से छुड़ा मन्त्रिमएडल में ले लिया ख्रीर फिर शीघ गढ़वाल का विजय पूरा करने को रवाना कर दिया। राजराजेश्वरी की नीति नेपाल में ख्रंग्रेजों के घुसने के स्पष्ट विरुद्ध थी। मार्च

<sup>\*</sup> श्राधुनिक नेपाल रेलवे के उत्तरी छोर श्रामलेखगंज के पास।

१८०३ में नौक्स को नेपाल से लौटना पड़ा।

उधर श्रमरिसंह थापा के नेतृत्व में नेपाली सेना ने श्रलमोड़े से गढ़वाल पर चढ़ाई की। श्रमरिसंह ने श्रपनी एक दुकड़ी को श्रलमोड़े से तिब्बत भेज उत्तर से भी गढ़वाल पर श्राक्रमण किया। गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर के किये जाने पर वहाँ का राजा प्रद्युमशाह नीचे सहारनपुर भाग गया। श्रमरिसंह ने ठेठ गढ़वाल जीतने के बाद श्रक्तूबर १८०३ में उसके नीचे की देहरादून वाली दून भी ले ली। इसके कुछ ही सप्ताह पहले दिल्ली जीतने वाली श्रांग्रेजी सेना की एक दुकड़ी ने उस दून के नीचे का सहारनपुर प्रदेश दखल किया था। प्रद्युमशाह सहारनपुर से १२ हजार सेना ले कर फिर देहरादून में घुसा। जनवरी १८०४ में देहरादून के पास खुरबुड़े की लड़ाई में उसके मारे जाने पर जमना श्रीर टोंस तक गोरखाली राज्य की सीमा पहुँच गई।

जनवरी १८०४ में वेल्जली ने नेपाल की सन्धि को रह कर रणवहादुर को छोड़ दिया। रणवहादुर के नेपाल दून के किनारे अथानकोट तक पहुँच जाने पर दामोदर पांडे ने मुकाबला करना चाहा। पर सेना रणवहादुर से जा मिली, दामोदर पकड़ा और मारा गया। रणवहादुर ने भीमसेन थापा को प्रधान मन्त्री तथा अप्रस्तिह के बेटे रणध्यज को उसका सहायक नियत किया।

वनारस रहते हुए भीमसेन थापा ने श्रंग्रेजों का मराठा साम्राज्य का मुख्य श्रंश हड़प लेना बड़ी श्राशंका से देखा था। श्रंग्रेजों की शक्ति देख उसकी हिम्मत पस्त नहीं हुई, प्रतिरोध की भावना ही जगी। यशवन्तराव के युद्ध से उसे विशेष प्रोत्साहन मिला था। श्रंग्रेजों या फ्रांसीसियों का नये ढंग का सेना-संघटन भी उसने देखा श्रीर काठमांडू श्रा कर वहाँ एक कोट बनाया

<sup>†</sup> जमना में उत्तरपिछ्छम से मिलने वाली नदी। एक दूसरी टोंस प्रयाग और मिर्जापुर के बीच गंगा में दिक्खन से मिलती है, तथा एक तीसरी अयोध्या से दिक्खन- 'पूरव श्राजमगढ़ के वीच से बहती हुई बिलया के पास गंगा में मिलती है। तीनों का संस्कृत नाम भी एक ही है—तमसा।

<sup>\*</sup> रक्सील श्रामलेखगंज की तरफ से नेपाल दृन में घुसने पर थानकोट नेपाल भौदान के किनारे पर पहता है।

जिसे उसने 'कम्पू' (कैम्प) नाम दिया। बहाँ सेना के इकट्ठी हो कर कवायद करने ऋौर वहीं उसकी बन्दूकों रखने की पद्धति उसने चलाई। गोरखालियों ने यह नये ढंग की कवायद बहुत जल्द सीख ली।

गोरखालियों के जमना तक पहुँच जाने पर जमना के उस पार का सरमौर राज्य जिसकी राजधानी नाहन थी, उनका पड़ोसी बन गया। जमना से सतलज तक हिमाचल प्रदेश में 'बारह ठकुराई' श्रर्थात् १२ मुख्य राज्यों के ठिकाने तथा श्रनेक छोटे छोटे ठिकाने थे। सरमौर की प्रजा ने श्रपने राजा से सताये जाने पर श्रमरसिंह को जमना पार बुलाया। जमना तक पहुँचने के साल भर के भीतर श्रमर उक्त सब दुर्गम ठिकानों को जीतता हुश्रा सतलज तक पहुँच गया। उसने कुमाऊँ गढ़वाल की सुरत्ता के लिए नेपाल सरकार की श्रोर से योग्य श्रिधकारी नियत करवा दिये।

सतलज से रावी तक के पहाड़ी राज्यों पर तब कटोचं के राजा संसारचन्द का त्रातंक छाया था, जो उन सब को एक एक कर जीत रहा था। संसारचन्द ने १८०३-४ में सतलज-ब्यास द्वावे पर भी दो चढ़ाइयाँ की थीं, पर रणजीतसिंह तथा एक क्रोर सिक्ख सरदार के हाथों हार कर भाग ग्राया था। सन् १८०५ में सतलज पार के सुकेत कुल्लू चम्बा न्रपुर बसौली ग्रादि ११ राज्यों के क्रानुरोध पर क्रमर्रासंह ने सतलज लाँघी। तभी यशवन्तराव होळकर भी पंजाब पहुँचा था ग्रीर उसने कटोच के राजा संसारचन्द से भी भारत की स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले संघ में सम्मिलित होने का अनुरोध किया था। संसार ने तब उससे गोरखालियों के विरुद्ध सहायता माँगी, जो यशवन्त ने देने का वचन दिया। पर संसारचन्द के यहाँ क्रांग्रेजों का संवाददाता भी था क्रीर संसार का भुकाव क्रांग्रेजों की तरफ ही क्राधिक था। यशवन्तराव से होती बातचीत का पता वह क्रांग्रेजों को देता रहा। यशवन्त ने नहीं जाना कि संसारचन्द के बजाय उस काल के नेपालियों का सहयोग उसके लिए कितना कीमती होता।

<sup>†</sup> कांगड़ा जिले में एक बस्ती जो संसारचन्द की राजधानी थी।

सतलज के किनारे महलमोरी ऋौर ब्यासा के किनारे सुजानपुर-टीःरा पर हार कर संसार ने कांगड़ा गढ़ की शरण ली। स्त्रमरिसंह ने ज्वालामुखी तीर्थ पर डेरा लगा चारों तरफ के प्रदेश पर ऋधिकार कर लिया। चम्बा बसौली तक के राजाओं ने ज्वालामुखी स्त्रा कर नेपाल की ऋधीनता मानी। स्त्रमर तब काँगड़े को घेर कर बैठ गया।

श्रमरसिंह थापा वीर श्रौर कुशल सेनानायक होने के साथ साथ जाग-रूक गजनेता योग्य शासक श्रौर चरित्रवान् पुरुष भी था। उसका ध्येय कश्मीर की सीमा तक हिमालय के समूचे पहाड़ी-भाषी चेत्र≉ को एक शासन में ले श्राना था, जिस तक वह लगभग पहुँच ही गया था।

\$९. मराठा राज्यों की अवनित दूसरे अंग्रेज मराठा युद्ध और उसके पहले पीछे की घटनाओं के फल-स्वरूप गायकवाड और पेशवा के इलाके अर्थात् गुजरात ठेठ महाराष्ट्र और उत्तरपूरवी बुन्देलखंड अंग्रेजों के रिवृत बन गये, मोंसले का बराड प्रदेश भी निजाम की मार्फत उनकी रक्षा में और उड़ीसा उनके सीधे शासन में चला गया, तथा शिन्दे का आगरा-दिल्ली प्रदेश उनके हाथ आ गया था। इसके अतिरिक्त दिल्ली के पड़ोस के अनेक सरदारों — घौलपुर जींद नाभा पिटयाला आदि — को उन्होंने उनकी गहारी के पुरस्कार में मराठों से "स्वतन्त्र" कर राजा बना कर खड़ा कर दिया था। होळकर शिन्दे और भोंसले के अधीन इसके बाद भी सतलज से महानदी तक का अर्थात् राजस्थान से छत्तीसगढ़ बस्तर तक का भारत के बीचोंबीच का भूभाग बचा रहा। इन राज्यों में कहीं भी अंग्रेजी सेना की छावनियाँ नहीं पड़ीं, पर अंग्रेजों ने अपने गुप्त कारिन्दों द्वारा इनमें फूट फैलाने के आतिरिक्त अब ऐसी लूटमार और उपद्रव जारी किये जिससे लोग मराठा शासन से ऊन कर अंग्रेजी

<sup>\*</sup> हिमालय में चनाब जहाँ दिक्खनपिन्छम घूमती है वहाँ उसकी दून के कष्ट-वार और भद्रवा प्रदेशों तक में करमीरी भाषा की पूरवी बोलियाँ बोली जाती हैं। उसके पूरव रावी दून के चम्बा प्रदेश से ले कर आधुनिक नेपाल राज्य के पूरवी छोर तक एक ही पशाइी भाषा का चेत्र है, जिसमें रावी से टोंस-जमना तक पिन्छमी पहाड़ी, टोंस से काली तक मध्य पहाड़ी और उसके पूरव पूर्वा पशाइी बोली जाती है।

शासन के लिए तैयार हो जायँ।

शिन्दे के विषय में सन् १८०४ में ही आर्थर वेल्ज़ली ने लिखा था, "उसके दरबार में हमारा पैर ऐसा जमा है कि वह कम्पनी से लड़े तो उसकी आधी सेना और सरदार हमारी तरफ होंगे।" उसका दीवान मुंशी कमलनयन अंग्रेज़ों के हाथ बिका था सो कहा जा चुका है। शिन्दे दरबार के रेजिडेंट के अधीन काम करने वाले जेम्स टौड नामक व्यक्ति को राजस्थान का नक्शा तैयार करने तथा राजपूत राज्यों को मराठों के विरुद्ध उभाइने को भेजा गया।

यशवन्तराव होळकर जब पहलेपहल नागपुर भागा श्रोर वहाँ श्रंग्रेजों की बातों में बहका था, तभी से श्रमीरखाँ नामक पठान सरदार को उन्होंने उसके साथ कर दिया था। यह श्रमीरखाँ शुरू से ही श्रंग्रेजों के हाथ बिका हुश्रा उनका भड़काऊ कारिन्दा था जो बराबर यशवन्तराव के साथ रहा। यशवन्त सन् १८०८ से विद्यित रहने लगा श्रीर १८११ में चल बसा। उसके बच्चे के नाम पर राज्य की बागडोर श्रमीरखाँ ने सँभाल ली। सन् १८०६ में उसने प्रकटतः निजाम के उभाड़ने से नागपुर राज्य पर चढ़ाई की। वह राज्य श्रंग्रेजों का श्राश्रित न था, तो भी नये गर्वनर-जनरल मिंटो ने श्रंग्रेजी सेना भेज कर उसे श्रमीरखाँ से बचाया, श्रीर इस सेवा के बदले में भोंसले राजा से कुछ भी न माँगा। यह नाटक इसलिए रचा गया जिससे नागपुर का राजा यह समक्ष ले कि होळकर से उसे श्रंग्रेजों की श्राश्रित सेना ही बचा सकती है।

इसके बाद श्रमीरलाँ श्रीर उसके साथियों ने राजस्थान में चारों तरफ लूटमार श्रीर श्रम्धरगर्दी मचाये रक्ली। तुच्छ फगड़े उभाड़ कर, उन फगड़ों में सदा श्रम्याय पत्त को बढ़ावा दे कर, भले श्रादिमियों की खुली हत्याएँ करा कर उन्होंने राजस्थान की जनता श्रीर सरदारों को ऐसा लाज्छित श्रीर श्रप-मानित किया कि उन्हें श्रात्मग्लानि से दम घुटता लगने लगा। उदयपुर के राणा की लड़की कृष्णाकुमारी के विवाह के मामले में दखल दे कर श्रमीरलाँ

<sup>†</sup> त्रिजामुलमुल्क [ ६,६९४ ] श्रीर निजामश्रली [ ६,८९९३; ६,६९९ के उत्तरा-धिकारी बाद में सभी निजाम कहलाने लगे।

ने ऐसा बनाव बना दिया कि असहाय राणा को अपनी उस बेटी की हत्या करा देने के सिवाय कोई चारा न दिखाई दिया। कृष्णाकुमारी को यह पता लगा तो उसने विष पी कर आत्महत्या कर ली और उसकी माँ ने भी अनशन से प्राण त्याग दिये। जोधपुर राजा के गुरु देवनाथ नामक साधु ने जोधपुर जयपुर और बीकानेर के आपसी कराड़े में समकौता करवा दिया था। अमीरखाँ ने उसे और जोधपुर के दीवान इन्द्रराज को जोधपुर के महल में ही मरवा डाला (१८१५)। बीकानेर के मन्त्री अमरचंद सुराणा तथा जयपुर के दो प्रधानों की भी, जो अंग्रें को विरोधी थे, तभी हत्या की गई।

मराठा राज्यों के नेता ऋषेजों के ऋनेक गुप्त कारिन्दों को पहचान भी न सके ऋौर उनके इस गहरे खेल का कोई प्रतिकार न कर सके।

\$ १०. अ श्रेज़ों की पहली उत्तरपिच्छिम सिन्ध्याँ—नैपोलियन सन् १८०० में फ्रांस का अधिनायक और १८०४ में सम्राट्बन गया था। भारत पर उसकी नज़र बराबर लगी थी, और मिंटो के शासनकाल (१८०७–१३ ई०) में उसकी चढ़ाई का बास्तविक भय उपस्थित हो गया।

ईरान में नादिरशाह के पतन के बाद काजार वंश का राज्य शुरू हुन्ना था। उस वंश के राज्यकाल में रूस सन् १८०६ से ईरान को उत्तरपिन्छिमी सीमा पर दबाने लगा। ईरानियों ने वेल्जली वाली सन्धि के ब्रानुसार ब्रंग्रेजों से सहायता माँगी, पर ब्रंग्रेजों को तब रूस से मैत्री रखनी थी। ईरानी दूत तब नैपोलियन के दरबार में पहुँचे। इसी बीच जून १८०७ में नैपोलियन क्रौर रूस-सम्राट् के बीच भी सन्धि हो गई। तब रूस तुर्की ब्रौर ईरान के सहयोग से नैपोलियन ने कन्दहार गजनी गोमल डेरा-इस्माइलखाँ के रास्ते भारत पर चट्टाई करने की योजना बनाई। ब्रंग्रेजों ने भी तब ईरान ब्रफ्गानिस्तान सिंध ब्रौर पंजाब में ब्रपने दूत भेजे।

ईरान में जौन मालकम को भेजा गया। वह नैपोलियन के विरुद्ध ईरा-नियों को अपने पक्त में न मिला सका। किन्तु नैपोलियन के फिर युरोप के भगड़ों में फँस जाने पर इंग्लैंड श्रौर ईरान के बीच यह सन्धि हो गई कि यदि कोई युरोपी शक्ति ईरान पर चढ़ाई करे तो श्रंग्रेज़ ईरान को धन श्रौर सेना की सहायता देंगे।

श्रफगानिस्तान में जमानशाह के विरुद्ध उसके भाइयों को श्रंग्रेजों ने वेल्जली के काल से ही उभाइना श्रारम्भ किया था [ऊपर १३]। सन् १८०१ में जमान को उसके सौतेले भाई महमूद ने गद्दी से उतार कर श्रम्भा कर दिया था। जमान के सगे भाई शुजा ने १८०३ में महमूद से गद्दी छीन ली, तो भी उसे बराबर महमूद का डर बना था। पेशावर कश्मीर श्राटक डेराजात (सिंघ नदी के पिच्छम का डेरा-इस्माइलखाँ डेरा-गाजीखाँ का खादर) मुलतान श्रीर सिन्ध तब तक श्रब्दाली साम्राज्य में थे।

सन् १८०८ में कम्पनी का दूत एल्फिन्स्टन बीकानेर-मुलतान के रास्ते पेशावर पहुँच कर शाह शुजा से मिला । एल्फिन्स्टन ने शाह से फांस के विरुद्ध सहायता माँगी तो शाह शुजा ने बदले में महमूद के विरुद्ध रुपये की मदद चाही । इसके लिए वह सिंध प्रांत कम्पनी के पास रहन रखने को अथवा उसकी दीवानी सौंपने को तैयार था । उसने कहा, महमूद ईरानियों की मदद से गद्दी लेना चाहता है, यदि वह सफल हुआ तो ईरानियों और फ्रांसीसियों के पैर सिंध में जमे समको । अंत में यह संधि हुई कि ईरानियों या फ्रांसीसियों की चढ़ाई होने पर शाह शुजा उन्हें रास्ता न देगा और कम्पनी शाह की रुपये से सहायता करेगी।

सिंध के स्थानीय शासक जो 'श्रमीर' कहलाते, तालपुर वंश के बलीच थे। वे हैदराबाद मीरपुर तथा खैरपुर में रहते थे। वे शाह शुजा से छुटकारा पाने को उत्सुक थे। जब कम्पनी का दूत उनके यहाँ पहुँचा तब ईरानी दूत वहाँ पहले से उपस्थित थे, श्रौर ईरान श्रौर फांस दोनों की तरफ से बात कर रहे थे। उन्होंने सिन्धी श्रमीरों को शाह शुजा से स्वतन्त्र करने श्रौर कन्दहार दिलाने का प्रलोभन दिया था। श्रंग्रेजों की सहायता का वचन मिलने पर सिन्धियों ने उसे तरजीह दी श्रौर श्रंग्रेज रेजिडेंट श्रपने यहाँ रख लिया।

§ ११, रणजीतसिंह का उदय और उसकी रोकथाम— मिंटो
की सन्धियों में से सबसे मुख्य वह थी जो रणजीतसिंह के साथ की गई। वह
सन्धि वस्तुतः दूसरे श्रंग्रेज-मराठा युद्ध का परिणाम थी।

सन् १७६६ में जमानशाह के लौटने के बाद से रणजीतसिंह पंजाब में स्रापना राज्य बढ़ाता गया। ठेठ पंजाब में सिक्ख मिसलें जीर्ण हो रही थीं; उन्हें वह एक एक कर ऋषीन करता गया। ऋफगानिस्तान में घरेलू लड़ाई होने पर उसने पिच्छिमी पंजाब पर भी धीरे धीरे ऋधिकार कर लिया। सतलज ऋौर जमना के बीच सरिहन्द प्रदेश भी मुख्यतः सिक्ख मिसलों के ऋन्तर्गत था। वहाँ के सरदार पहले मराठों को कर देते थे, जिससे ऋंग्रेजों ने उन्हें मुक्त कर दिया था। रणजीतसिंह ने सन् १८०६-७ में दो बार उस प्रदेश पर चढ़ाई कर उसका बहुत सा ऋंश ऋधीन किया। वहाँ के कुछ सरदार तब ऋंग्रेजों के पास पहुँचे।

इस दशा में श्रंग्रेज दूत मेटकाफ़ को रणजीतसिंह के पास भेजा गया।
मेटकाफ़ ने उससे नैपोलियन के खतरे की बात कही, तब रणजीत ने पूछा कि
श्रंग्रेज़ी सरकार सरहिन्द प्रदेश पर उसका श्राधिपत्य मानती है कि नहीं।
मेटकाफ ने कुछ उत्तर न दिया। तब रणजीत ने उसकी उपस्थिति में तीसरी
बार सतलज पार की श्रौर श्रम्माला श्रादि प्रदेशों पर श्राधिकार कर लिया।
इस बीच नैपोलियन का खतरा मिट गया था। तब रणजीतसिंह से कहा गया
कि सरहिन्द के राज्य श्रंग्रेजों के रिचत हैं। जनवरी १८०६ में श्रोक्टरलोनी
दिल्ली से फीज ले कर लुधियाना श्रा डटा। रणजीतसिंह ने पहले युद्ध की
टानी, दौलतराव शिन्दे के पास दूत भेजे, श्रौर सरहिन्द के सिक्खों को
उभाइने की कोशिश की। चार बरस पहले जब यशवन्तराव ने श्रंग्रेजों के
विकद्ध सम्मिलित मोर्चा बनाने का श्रनुरोध किया था, तब इसी रणजीतसिंह
ने सिक्खों को उसमें शामिल होने से रोका था। श्रव उसे मराटों के सहयोग
की याद श्राई! वह सहयोग नहीं मिला तो श्रपने को विवश मान उसने श्रंग्रेजों
की प्रस्तावित सन्धि पर हस्ताचर कर दिये (२५-४-१८०६), तीसरी चढ़ाई में
जीते प्रदेश लौटा दिये श्रौर यह माना कि श्रागे से सतलज पर न करूँगा।

हमने देखा है कि सन् १८०५-६ में अप्रारसिंह थापा के नेतृत्व में गोरखालियों ने सतलज से रावी तक के हिमालय प्रदेश को अधीन कर संसार-चन्द को कोट-कांगड़े में घेर लिया था। रणाजीत भी उसी वर्ष ज्वालामुखी के दर्शन को गया और वहाँ संसार श्रीर श्रमर दोनां से मोलभाव करता रहा। श्रमर उसके बाद कोट-कांगड़े का शायद निपटारा कर देता, जिससे रणजीत के लिए उसमें हाथ डालने का मौका न रह जाता, पर उसे पीछे से श्रमीष्ट कुमुक नहीं मिली। श्रप्रैल १८०६ में नेपाल के राजा रणबहादुर को उसके सौतेले भाई शेरबहादुर ने दरबार में ही मार डाला। शेर भी वहीं मारा गया। रानी राजराजेश्वरी सती हो गई। मीमसेन थापा ने रणबहादुर की तीसरी रानी लिलितित्रपुरसुन्दरी को नायब बना श्रीर सभी षड्यन्त्रकारियों का निपटारा कर स्थिति को हटता से सँमाला। पालपा के राजा के भी षड्यन्त्र में लिस रहने से पालपा को भी जीत कर नेपाल राज्य में मिलाया गया। परन्तु नेपाल के उस घरेलू भगड़े के कारण श्रमरसिंह के पास श्रमीष्ट सहायता नहीं पहुँची। सन् १८०६ तक कोट-कांगड़े का घेरा पड़ा ही हुश्रा था, जब श्रंग्रेजों के साथ श्रमृतसर में खन्धि कर रणजीत सीधा वहाँ पहुँचा (मई १८०६)। उसने फिर दोनों पद्धों से मोलतोल शुरू किया श्रीर तीन मास बाद चालाकी से श्रपनी सेना गढ़ में डाल ली (२४-८-१८०६)। श्रमरसिंह को वह समूचा प्रदेश छोड़ सतलज पार चले जाना पड़ा।

श्रंग्रेजों के प्रति रणजीत के मन में खीभ इसके बाद भी बनी रही। अपने पड़ोसी नेपालियों से तो उसने बिगाड़ ली, पर होळकर श्रौर शिन्दे से श्रंग्रेजों का एक साथ मुकाबला करने के लिए वह बातचीत चलाता रहा। श्रन्त में सन् १८११ से उसने श्रंग्रेजों से लड़ने का विचार त्याग दिया। श्रंग्रेजों ने भी उसे नेपालियों के विरुद्ध उभाड़ा श्रौर उनसे लड़ने के लिए पहाड़ या मैदान में सतलज लाँघ कर जाने की इजाजत दे दी।

इधर एल्फिन्स्टन और मेटकाफ काबुल और पंजाब से लौट कर आये और उधर शाह शजा को महमूद ने अफगानिस्तान से निकाल दिया। तब वह रणजीतिसिंह की शरण में आया (१८१३ ई०)। दोनों ने भाईचारा करते हुए पगड़ियाँ बदलीं, जिससे प्रसिद्ध कोहेनूर हीरा रणजीत को मिला। उसी बरस अटक के किलेदार ने वह किला रणजीतिसिंह को सौंप दिया। शाह महमूद के चजीर फतहलाँ ने अपने भाई दोस्तमुहम्मद के साथ अटक वापिस लेने के लिए चढ़ाई की । रणजीत के सेनापित मोहकमचन्द ने उन दोनों को हरा दिया ।

\$१२. भारतीय समुद्र पर एकाधिपत्य—मारिशस श्रौर उसके पड़ोस के द्वीप फ्रांस के श्रधीन थे । नैपोलियन के जमाने में फ्रांसीसी जहाज वहाँ से श्रंग्रेजी जहाजों पर छापे मारते थे । युरोप के प्रायः सभी देश एक एक करके नैपोलियन के श्रधीन हो गये । तब उसने युरोप के सब बन्दरगाह श्रंग्रेजी जहाजों के लिए बन्द कर दिये । बदले में श्रंग्रेजों ने पुर्तगाल हौलैंड श्रौर फ्रांस के भारतीय समुद्र वाले सभी उपनिवेशों पर भारतवर्ष से चढ़ाइयाँ कर दखल कर लिया । मारिशस श्रादि टापू फ्रांस से छिन गये । हौलैंड के श्राशा श्रन्तरीप के उपनिवेश (केप कालोनी) में एक फ्रांसीसी सेनापित की हार हुई । नैपोलियन ने उसे वहाँ से जावा भेजा। तब जावा पर स्वयं मिटो ने चढ़ाई की। वहाँ कर्नल जिलेस्पी ने उस सेनापित को फिर हराया।

त्रार्थर वेल्ज़ली ने भारत में मराठा युद्धशैली का जो तजरबा पाया था वह उसके बड़े काम त्राया। यहाँ से लौट कर स्पेन में उसने उसी छापामार शैली से नैपोलियन का सफल सामना किया, जिसके बाद उसे ड्यूक त्राव वैलिंगटन पद मिला। सन् १८१५ में जर्मन सेनापित ब्ल्यूखर ने वैलिंगटन के सहयोग से वाटलू नामक स्थान पर नैपोलियन को हरा दिया। नैपोलियन पकड़ा गया और ईस्ट इंडिया कम्पनी के सेंट हेलिना टापू में कैद किया गया। तब केप-कालोनी त्रौर मारिशस के सिवाय क्रान्य सब बस्तियाँ उनके पहले स्वामियों को लौटा दी गईं।

\$ १३. भारत को उपनिवेश बनाने का प्रयत्न—उक्त घटनात्रों से प्रकट है कि नैपोलियन के युद्धों के काल में भारत का साम्राज्य ब्रितानिया के लिए कितने काम का सिद्ध हुन्ना। नैपोलियन ने जब युरोप के बन्दरगाह श्रंग्रेज़ी माल के लिए रोक दिये तब इंग्लैंड के नये नये कारखानों का माल भारत के बाजारों में बिना चुंगी भेजा जाने लगा। इस विषय पर हम श्रागे श्रौर विचार करेंगे। यहाँ इतना कहना बस है कि इसी काल से भारत ब्रितानिया का श्रौपनिवेशिक बाजार श्रर्थात् राजनीतिक शक्ति से बाधित हो कर कच्चा माल देने श्रीर कारखानों का तैयार माल खरीदने वाला बाजार बनता चला गया। वह

बाजार सन् १८१३ ई० से सब ऋंग्रेज़ों के लिए खोल दिया गया; ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार केवल चीन के व्यापार में रह गया।

इसके ऋतिरिक्त सन् १८१३ में कम्पनी को नया पट्टा (चार्टर) देते हुए पार्लिमेंट में यह भी कहा गया कि भारत में ऋंग्रेज बस्तियाँ बसाई जायँ। भारत के पहाड़ी प्रान्तों का जलवायु इसके लिए उपयुक्त होने के कारण उन प्रान्तों को नेपाल से छीन लेना यों तय हो गया।

\$ १४. अ ग्रेज़-नेपाल युद्ध — ज्वालामुखी से हटने के बाद अप्रमरिंह ने आजकल के शिमले से (पत्ती की उड़ान से) प्रायः १३ मील पिछ्छम अर्की या राजगढ़ की अपना अधिष्ठान बनाया। जमना के पिछ्छम सरमौर राज्य की राजधानी नाहन में नेपालियों की दूसरी बड़ी छावनी रही। अर्की से कुमाऊँ तक उसने सड़क बनवाई तथा सब महत्त्व के नाकों और चौकसी के स्थानों पर गिढ़ियाँ और पहरा-चौकियाँ स्थापित कीं। उन चौकियों के स्थानों पर ध्यान देने से आज भी दिखाई देता है कि पहाड़ की रणनीति में उस काल के नेपाली कितने कुशल तथा अपने देश की रत्ना के लिए कितने जागरूक थे।

कौर्नवालिस के काल से अंग्रेजों श्रीर नेपालियों के बीच दोनों राज्यों की सीमा के बारे में अनेक विवाद उठते और सुलक्षते रहते थे। अवध के नवाब ने गोरखपुर बहराइच जिले वारन हेरिंटग्स के काल में अंग्रेजों को दिये थे [६, १० १४]। उनकी सीमा पर के बुटवल और शिवराज थानों के बारे में १८०५ से विवाद चल रहा था। अक्तूबर १८१३ में जब हेरिंटग्स गवर्नर-जनरल बन कर आया तब उसे निपटाने के लिए दोनों तरफ के प्रतिनिधि नियत हो चुके थे। मार्च १८१४ में अंग्रेज प्रतिनिधि ने नेपाली प्रतिनिधियों का जान बूक कर अपमान किया; फिर हेरिंटग्स ने लिखा कि २५ दिन में नेपाली उन थानों को खाली कर दें। वह अवधि बीतते ही गोरखपुर के कलक्टर ने उन्हें दखल कर अपने थाने बिठा दिये।

हेरिंटग्स की २५ दिन में बुटवल श्रौर शिवराज को खाली करने की धमकी काठमांडू पहुँची तो नेपाल के नेताश्रों ने जाना कि श्रोग्रेजों ने युद्ध की ठान ली है। तो भी प्रायः सब नेता उन स्थानों को दे देने के पक्ष में थे। पर भीमसेन यापा के प्रभाव श्रीर प्रोत्साहन से सब युद्ध के लिए तैयार हो गये। मई के श्रन्त में नेपालियों ने शिवराज श्रीर बुटवल के थाने घेर कर वापस ले लिये। इस बीच नेपाल दरबार ने श्रपने पिन्छम के श्रिधकारियों—कुमाऊँ के चतुर शासक ब्रह्मशाह चौतिरिया, देहरादून के शासक हिस्तदल साही श्रीर जमना पार के श्रमरिसंह थापा—से भी सम्मित माँगी। इन तीनों ने एकमत हो उत्तर दिया कि पिन्छम में हमारा राज श्रभी नया है, मराटों श्रीर रणजीतिसंह से श्रमंत्रज्ञों की सिन्ध हो जाने के कारण काल उनके श्रनुकूल है, इसलिए श्रम भी थाने लौटा कर सिन्ध कर ली जाय। नेपाल सरकार ने यह मान कर श्रमरिसंह को सिन्ध की बातचीत की इजाजत दी। श्रमरिसंह ने लुधियाने में श्रीकटरलोनी के पास यह सन्देश भी भेजा कि नेपाल बुटवल की लूट का दएड भरने को तैयार है, पर उत्तर मिला कि सिन्ध की कोई श्राशा नहीं। सितम्बर में नेपाल सरकार ने काठमांड्र से एक दूत गवर्नर-जनरल के नाम पत्र के साथ रवाना किया। हेस्टिंग्स ने उसे चम्पारन में रुकवा दिया। श्रीर उधर श्रीकटरलोनी को लिखा कि श्रमरिसंह थापा यदि श्रात्मसमर्पण की बातचीत करे तो उससे बात की जाय श्रीर उसे बड़ी जागीर दी जाय!

श्रक्टूबर में श्रंग्रेजों की पाँच सेनाएँ हिमालय पर चढ़ाई को चलीं। लुधियाने से श्रोक्टरलोनी ने सतलज के साथ साथ ऊपर बढ़ते हुए उसकी कोहनी में शिवालक की पेंदी में पलासिया गाँव पर छावनी डाली। मेरठ से जिलेस्पी शिवालक की केरी घाटी पार कर देहरादून की दून में घुसा। उसे जीत कर उसकी सेना का एक श्रंश गढ़वाल में घुसता, दूसरा नाहन पर श्रोक्टरलोनी से जा मिलता। बनारस-गोरखपुर से एक सेना बुटवल के रास्ते पालपा-गोरखा पर चढ़ाई को मेजी गई। पटना-मुर्शिदाबाद से एक श्रोर सेना काठमांडू की श्रोर खाना हुई। श्रीर एक छोटी सेना पुर्णिया सीमा की रल्ला को तथा सिकिम के राजा को उभाइने को रक्ली गई।

मेरठ वाली साढ़े तीन हजार सेना २४ अन्द्रबर को देहरादून जा पहुँची । देहरादून के गोरखाली रक्तक बलमद्र के पास कुल २५० से ५०० तक सैनिक थे । उसने उनके साथ नगर छोड़ कर चार मील दूर नालापानी के पहाड़ पर शरण ली, जहाँ वह तब तक एक ऋड्डा ऋधूरा बना पाया था।

नेपालियाँ के ये फटपट बन जाने वाले आड्डे अर्थात बिहायों के खटोलों से बनी बांडें ही उनके गढ़ थे और इस युद्ध में इनका विशेष प्रभाव रहा। किसी ऊँचे पटार पर नेपाली सैनिकों का एक दल खुखरियों से बिल्लयाँ काटने लगता और दूसरा दल छुदालों से जमीन साफ करता। उन बिल्लयों को दो समान्तर पाँतों में पास पास गाड़ कर उनमें पत्थर भर दिये जाते। इस प्रकार की रचनाएँ हरद्वार देहरादून प्रदेश में खटोले कहलाती हैं, और बाँध बनाने में अब भी काम आती हैं। ऐसे खटोलों से घिरी बाड़ों की आड़ से नेपाली सैनिक पत्थरकलों (muskets) से से या 'जिजलों' से लड़ते। 'जिजल' नादिरशाह के काल की जिजलें [ ६,७ १० ] का नेपाली रूपान्तर था। ये लम्बी बन्दू कें थीं जिनमें डेट दो छटाँक का गोला पड़ता था। इस युद्ध में नेपालियों ने उनका बड़ी दच्चता से प्रयोग किया।

बलभद्र का देहरादून वाला ऋड्डा जिसे ऋंग्रेजों ने गृद् या किला माना, वास्तव में सालों की पाँत से घिरी पत्थरों की बाड़ थी। नेपाली उसके पीछे ऐसे सजग डटे थे कि ऋंग्रेज़ी सैनिक उनकी ऋाँख बचा कर ऋागे नहीं जा सकते थे। ऋंग्रेज़ सेनापित ने पहाड़ के सामने तोपें लगा दीं। तोपों की मार जहाँ "गृद्" में छेद करती वहाँ उस मार के बीच नेपाली उसकी मरम्मत कर लेते।

नैपोलियन के साथी को जावा में हराने वाले जिलेस्पी से यह सहा न गया कि मुट्टी भर हिन्दुस्तानी उसका यों सामना करें। ३ दिन में पहाड़ का पूरा घेरा डाल कर उसने "गट़" पर हल्ला बोला (३१-१०-१८४)। तोप की मार से गट़ में जहाँ छेद हो गया था वहीं ऋपने सैनिकों को ले जाने के लिए वह उनके ऋगों ऋगों तलवार घुमाता उन्हें बढ़ावा देता चल रहा था। किन्तु उस छेद में ऋपने जीते जी शत्रु को न घुसने देने का प्रण करके नेपाली वीरांगनाएँ ऋग डटी थीं। उनमें से किसी की चलाई गोली कलेजे में खा कर

<sup>†</sup> चकमक पत्थर की रगइ से जिन बन्द्कों का पलीता सुलगता था वे पत्थरकला कहलाती थीं।

जिलेस्पी ने वहीं वीर गति पाई । उसके स्त्रगले दिन १ नवम्बर १८१४ को गवर्नर-जनरल हेस्टिंग्स ने नेपाल से युद्ध की घोषणा की ।

जिलेस्पी का उत्तराधिकारी महीना भर घेरा डाले पड़ा रहा । नई कुमुक स्त्राने पर २७ नवस्वर को स्रंग्रेजों ने फिर "किले" पर हल्ला बोला स्त्रीर फिर उसी तरह धकेले गये। इसके बाद उन्होंने नेपालियों की पानी लेने की जगह स्थानीय लोगों से मालूम की। उस पहाड़ के नीचे नालापानी के सुन्दर भरने से नेपाली पानी ले जाते थे। स्रंग्रेजों ने उस भरने पर तोपों का मुँह ७२ घंटे लगातार खोले रक्खा। ३० नवस्वर को तोपें चुप हुई, तब गढ़ से बन्दूकें चलना भी बन्द हुस्त्रा, स्त्रौर ७० स्त्रादमी हाथ में कृपाण स्त्रौर कन्धे पर पत्थरकला लिये, कमर में खुखरी स्त्रौर सिर पर चक्र बाँ थे, स्त्रौर स्त्रियाँ बच्चों को पीठ पर लपेटे, नालापानी के मीठे भरने पर उतरे, स्त्रौर वहाँ स्त्रपनी प्यास बुम्हा कर स्त्रंग्रेजी पाँतों के बीच से राह काटते चले गये! स्तब्ध स्त्रंग्रेजी सेना ने उन्हें साफ निकल जाने दिया स्त्रौर तब तीसरी बार खाली गढ़ पर हल्ला बोल उसे जमोंदोज़ कर दिया।

न केवल नालापानी में प्रत्युत इस सारे युद्ध में नेपालियों के सजगपन श्रौर जोरदार स्थाकमण शैली का श्रातंक श्रंग्रेज़ी सेना पर छा गया। उनके गौरवपूर्ण बर्ताव से भी उनके शत्र प्रभावित हुए—शत्रुश्रों को श्रपने साथियों के शव उटा लेने का श्रवसर वे बराबर देते तथा उन शवों की जेवें स्वयं कभी न टटोलते।

गोरखपुर से जो सेना पालपा चट्ने को थी वह तगई के आगो न बट् सकी और उसका अंग्रेज सेनापित उसे छोड़ कर भाग गया। पटने वाली सेना भी तराई में ही बुरी तरह पिटी। अवध से रंगपुर तक कहीं भी अंग्रेज़ी सेना तराई के जंगलों के भीतर न घुस सकी। पर पूर्वी सीमा पर जो छोटी सेना रक्खी गई थी, उसने सिकिम के राजा से मिल पूर्णियाँ के उत्तर नेपाल के मोरंग प्रदेश पर कब्जा कर लिया। पिछ्मी सीमा पर औक्टरलोनी भी ठंडे दिमाग से डटा रहा। अमरसिंह ने भी बड़ी सजगता से उसका सामना किया। सतलज के साथ साथ ऊपर तक जा कर शत्र अमरसिंह के पीठ पीछे से भी श्राक्रमण कर सकता था, यह देखते हुए श्रमर ने सतलज किनारे की ऊपर तक की चौकियों पर श्रपने सैनिक तैनात रक्खे। बिलासपुर से नाहन तक शिवालक के पहाड़ों में उसकी दिक्खिनी दुर्गपंक्ति थी। नाहन का बड़ा मोर्चा उसके बेटे रणजोरिंसह के सिपुर्द था। शिवालक पाँत के पीछे श्रकों के पास मलौन के गढ़ से स्वयं श्रमर युद्ध को चलाता था। नेपालियों की थोड़ी सी सेना इन सब चौकियों की रच्चा करने, इनका सम्बन्ध बनाये रखने श्रीर बाहर निकल कर शत्रु पर श्राक्रमण करने को काफी न थी, तो भी उनका प्रत्येक सैनिक श्रपने श्रपने स्थान पर डट गया। मलौन श्रीर उसके श्रासपास की चौकियों में श्रमरिसंह के पास कुल ३००० सैनिक थे। श्रीक्टरलोनी के पास शुरू में ही इससे दूनी, बाद में तिगुनी सेना थी। श्रमरिसंह के शब्दों में उसका उसी सेना के भरोसे श्रंग्रेज़ों से लड़ना "जुश्रा खेलने के समान था।"



डंबिड श्रीक्टरलोनी दिल्ली में श्रंकित समकातीन चित्र [दिल्लो संप्र०, भा० पु० वि०]

श्रंभेजों की छोटी तोपें नेपालियों के पहाड़ी श्रद्धां को तोड़ न पातीं श्रोर बड़ी तोपें पहाड़ों पर चढ़ाई न जा सकतीं। पर श्रोक्टरलोनी ने रास्ते बना कर बड़ी तोपें ऊपर चढ़ाना तय किया। शिवालक में नालागढ़ उर्फ हिंडूर के राजा को फोड़ कर उसने उसकी सहायता से नालागढ़ के सामने की चोटी पर तोप चढ़ा ली। नेपालियों ने श्रपने उस गढ़ में पत्थरों के ढेर जमा कर रक्खे थे जिन्हें वे ऊपर चढ़ते शत्रु पर लुढ़काते। पर श्रोक्टरलोनी की तोप के ६-६ सेर के गोले उन पत्थरों पर पड़े तो वे छटक छटक कर गढ़ के रक्षकों को लगने लगे। इस दशा में नालागढ़-तारागढ़ के ५०० रक्षकों ने श्रोक्टरलोनी की

७००० सेना के सामने हथियार रक्खे ( ५-११-१८१४ ) श्रौर शिवालक दुर्ग-पंक्ति में पहला छेद हुश्रा । श्रमरसिंह द्वारा सिन्ध की बातचीत इस बीच भी चल रही थी। उस प्रसंग में हेस्टिंग्स ने यह प्रस्ताव किया (२१-११-१८-१४) कि यदि श्रमरसिंह या रणजोरसिंह श्रात्मसमर्पण कर दें तो उन्हें जमना से सतलज तक पहाड़ का राज्य दे दिया जाय। श्रमरसिंह ने सिन्ध की बात नेपाल दरबार की श्रोर से चलाई थी, न कि श्रपने लिए। उसने इस घूस के प्रस्ताव को श्रमसुना कर उत्तर दिया—"यदि गवर्नर-जनरल की इच्छा भगड़ा मिटाने की हो तो मैं एक विश्वस्त पुरुष को भेजूँ।" यदि उनकी राय पहाड़ में युद्ध करने की ही हो तो भगवान् की जो इच्छा होगी उसके श्रमुसार किया जायगा।" इसके बाद भी श्रमर की प्रत्येक हार के बाद उसे डिगाने के प्रस्ताव किये जाते रहे, सतलज की उपरली दून में रामपुर-बशहर का राज्य उसे देने का प्रलोभन दिया गया, पर वह प्रत्येक प्रस्ताव को ठुकराता रहा।

नालापानी के गढ़ को उजाड़ने के बाद मेरठ वाली ऋंग्रेज़ी सेना ने नाहन पहुँच कर वहाँ के राजा को ऋपनी तरफ मिला लिया। ऋमरसिंह ने रणजोर को नाहन से हट कर उसके उत्तर जैथक में डटने का ऋादेश दिया। जैथक का पानी काटने की ऋंग्रेज़ों की सब कोशिशों वेकार करते हुए रणजोर वहाँ ऋन्त तक डटा रहा। मेरठ वाली सेना जैथक पहुँचने में एक तिहाई कट गई।

उधर दिसम्बर में नई कुमुक श्रीर तोपें श्रा जाने पर श्रीक्टरलोनी ने शिवालक के छेद में से नोरी खड़ु के साथ पहाड़ों के भीतर बदते हुए उस खड़ु के स्रोत पर पहुँच श्रकीं का पूर्वी रास्ता रोक लिया। गम्बर खड़ु श्रकीं को पिन्छम तरफ बिलासपुर से मिलाती थी। उस खड़ु से बिलासपुर पर चढ़ाई कर उसने पिन्छमी रास्ता भी बन्द कर दिया। श्रमरसिंह ने शिवालक के बाकी गढ़ों से श्रपनी सेना मलौन बुला ली, जहाँ वह तीन श्रोर से धिर चुका था (फरवरी १८१५)।

नालापानी श्रौर मोरंग के पतन के बाद नेपाल दरबार ने श्रमरसिंह को लिखा कि देहरादून से सतलज तक का प्रदेश श्रंग्रेज़ों को दे कर सन्धि कर ली जाय। इसपर श्रमर ने लिखा (२-३-१८१५) कि यह काल सन्धि की चर्चा का नहीं है, यदि शत्रु ने "हम लोगों की शर्त मान भी ली तो वह हमारे साथ

वैसा ही बर्ताव करेगा जैसा टीपू सुलतान के साथ '''। वह फिर कोई बहाना हुँ द निकालेगा और हमारे अन्य इलाके भी छीन लेगा।" जैथक में हमने शत्रु को जीता है। यदि मैं ऋौक्टरलोनी पर विजय पा सका " तो रणजीतर्सिंह शत्रु के विरुद्ध शस्त्र उठायेंगे।''' जमना पार कर हम फिर दून ( देहरादून ) लौटा लेंगे। त्राशा है कि हमारे हरद्वार पहुँचने पर लखनऊ के नवाब हमसे त्र्या मिलेंगे ।··· दो वर्षों तक तराई का इलाका शत्रु के हाथ रह जाय तो रहने दीजिए। " सिक्ल हमसे नहीं मिले तो भी पहाड़ में " डरने का कोई कारण नहीं है। "जब तक हमारी जीत न हो तब तक सन्धि की चर्चा नहीं करनी चाहिए। "रणजीतसिंह को अपनी ओर मिला लेने " के लिए मुक्ते दो-तीन लड़ाइयाँ जीतनी पड़ेंगी।" सिक्खों ऋौर गोरखालियों के जमना की ऋोर बढ़ने पर दक्लिन के राजा भी हमारे दल में आ मिलेंगे ऐसी मुफे आशा है। "यदि हमारी जीत हुई तो हम मतभेद के अन्य सब प्रश्नों का निपटारा कर सकेंगे। यदि हार हुई तो ऋपमानजनक शर्त मानने की ऋपेक्ता प्राण त्याग करना श्रच्छा होगा।" इसके श्रतिरिक्त ग्रमर्रांसह ने सलाह दी कि नेपाल दरबार श्रपने त्र्याधिपति चीन-सम्राट् से सहायता माँगे त्र्यौर उसे लिखे कि वह तिब्बत के रास्ते २-३ लाख सेना बंगाल पर भेजे । सम्राट्को यह भी लिखा जाय कि "नेपाल जीतने के बाद अंग्रेज " ल्हासा पर आक्रमण करने को बहेंगे" । अमरसिंह ... का यह पत्र नेपाल नहीं पहुँचा, श्रंग्रेजों के हाथ लग गया।

रणजीतिसिंह को अपनी तरफ मिलाने का यत्न अमरिसंह १८१३ से बराबर कर रहा था। नेपाल से कुछ सेना की कुमुक अर्की के लिए रवाना हो कर प्यूटाना तक पहुँच चुकी थी। अमर और रणजोर उसकी राह देख रहे थे। उस कुमुक के आने पर रणजोर मैदान में उतर कर औक्टरलोनी के पीछे से चोट करना चाहता था। इसी अवसर पर नेपाल दरबार ने भी रणजीतिसिंह को लिखा कि "अंग्रेजों के साथ मित्रता " के धोखे में न पिड़ए। हमारे साथ भी उनकी मित्रता थी "। आप अपनी सेना ले कर पलासिया आ जायँ तो हम मलौन का गढ़ आपको दे देगें। उसके बाद हरद्वार पर चढ़ाई "। लखनऊ के नवाब, मराठे और " रहेले " आपके आने का समाचार पाते ही हम

्लोगों से स्त्रा मिलेंगे। ज्यों ही हम सब मिल जायेंगे त्यां ही हिन्दुस्तान को जीत लेना स्त्रौर शत्रु को निकाल भगाना स्रत्यन्त स्त्रासान हो जायगा।"

रण्जीतसिंह पर न केवल इन अनुरोधों का कोई असर नहीं हुआ, प्रत्युत वह नेपालियों के प्रत्येक प्रस्ताव की सूचना अंग्रेजों को देता रहा । इस बीच अंग्रेजों ने मुरादाबाद से कुमाऊँ पर भी चढ़ाई कर दी । वहाँ नेपाली सेना बहुत ही कम थी । ब्रह्मशाह चौतिरिया ने प्यूठाना से आती कुमुक वहाँ रोक ली, पर फिर भी अलमोड़े को बचा न सका और २७-४-१८१५ को उसे सौंप कर काली नदी के पूरव हट गया । इधर मलौन के पास दो चोटियाँ अंग्रेजों ने ले लीं ।

मई १८१५ में श्रीक्टरलोनी ने मलौन पर गोलाबारी शुरू की। १५-५-१८१५ को उसकी श्रमरसिंह के साथ यह सिंध हुई कि सतलज से काली तक के सब नेपाली श्रधिकारी श्रीर सैनिक श्रपने परिवारों सामान शस्त्रास्त्र श्रीर भंडों के साथ काली के पूरव चले जायँगे। मलौन में तब २५० सैनिक बचे थे। श्रम्रसिंह जब मलौनगढ़ से निकला तब उसके शत्रु यह देख कर दंग रह गये कि उसका निजी सामान कितना थोड़ा है!

रणजीतिसंह अमरसिंह के अनुरोधों पर सदा टालमटोल करता रहा था, पर अब उसने यह सुना कि नेपाली मलौन श्रीर जैथक छोड़ कर चले गये तो वह चिन्ता में पड़ गया। अपने सरदारों से उसने कहा, अभ्रेजों की हमसे मैत्री तो सिर्फ रस्मी है, मैं सोचता था अप्रेज कभी गड़बड़ करेंगे तो मैं गोरखालियों से मैत्री कर लूँगा, आवश्यकता होगी तो उन्हें कांगड़ा दे दूँगा, पर अब तो वे चले ही गये! अब हाथ मलने से क्या होता था?

ब्रह्मशाह चौतिरिया ने ख्रलमोड़ा छोड़ा तो उसे इसकी ख्राशंका थी कि नेपाल के लोग उसके समर्पण पर क्या कहेंगे छौर वहाँ उसपर कैसी बीतेगी। इसपर हेस्टिंग्स ने उसे उभाड़ा कि वह ख्रंग्रेजों की सहायता से डोटी (काली के पूरव लगे प्रदेश) का राजा बन बैठे; पर ब्रह्मशाह ने उस प्रलोभन पर कान नहीं दिया। मई १८१५ के ख्रन्त में मुजफ्फरपुर के उत्तर सुगौली गाँव में नेपाली दूतों से सन्धि की बात शुरू हुई। ख्रंग्रेजों की मुख्य शतें ये थीं कि काली के पिल्छम के प्रदेश छोर तराई के मुख्य भाग नेपाल के ख्रधीन न रहेंगे, सिकिम

पर नेपाल का स्राधिपत्य न रहेगा तथा काठमांड्र में स्रांग्रेज रेजिडेंट रहेगा। लम्बी चर्चा के बाद नेपाल दरबार ने इन शतों को प्रायः मान ही लिया था कि दिसम्बर १८१५ में स्रमरसिंह थापा ने नेपाल पहुँच कर एक छोटी शर्त के विरुद्ध उमरावों को उमाड़ दिया। जिस तराई को स्रांग्रेज ले रहे थे उसमें कुछ जागीरें नेपालियों की थीं; स्रांग्रेजों ने उन जागीरदारों को दो लाख रुष्यार्थिक देना तय किया था। स्रमरसिंह ने कहा इस ढंग से स्रांग्रेज हमारे देश के भीतर स्रपने खरीदे स्रादमी रख लेंगे, इसलिए रुपये के बदले वे तराई का वह स्रांश नेपाल को दें। सन्धि पर हस्ताच्चर न हो कर फिर युद्ध की तैयारी हुई।

इस वार श्रंग्रेजों ने सीधे नेपाल दून पर चढ़ने का यत्न किया (फरवरी १८१६)। श्रोक्टरलोनी रक्सौल वाले मुख्य रास्ते से मकवानपुर की श्रोर घढ़ा। उसके दाहिने तरफ एक सेना-दल बागमती की दून में तथा वायें तरफ एक दल बेतिया रामनगर से चला। भिछाखोरी (श्रामलेखगंज) के श्रागे हिमालय की वाहरी शृंखला के चुरे पहाड़ (चूड़ियाचौकी) पर चढ़ने के सब रास्ते नेपालियों ने रोक रक्खे थे। पर एकमात्र सबसे दुर्गम रास्ते पर उन्होंने ध्यान न दिया था। श्रोक्टरलोनी किसी स्थानीय श्रादमी से उसका पता पा कर रातोंरात चुरे घाटी पर चढ़ गया। "यदि उस घाटी के निकट पहाड़ पर २० श्रादमी भी होते तो वे बिना श्रपनी जान संकट में डाले (उसकी) समूची ब्रिगेड को नष्ट कर सकते थे।" यां धीरे धीरे श्रोक्टरलोनी मकवानपुर गढ़ी तक पहुँच गया। दूसरी तरफ बागमती से बढ़ने वाले दल ने हरिहरपुर गढ़ी ले ली। ३ मार्च १८१६ को सन्धिपत्र पर नेपाल दरबार ने श्रपनी मुहर लगा दी। पर नेपालियों की प्रतिरोध-भावना के बल पर भीमसेन थापा ने श्रंग्रेजों से सन्धि की वह शर्च बदलवा ली जिसपर श्रमरिंस्ह ने श्रापत्ति की थी।

इस सिन्ध के कुछ दिन बाद ही अप्रार्थिह थापा ने प्राण त्याग दिये। उसी वर्ष राजा गीवांण्युद्धविक्रम की चेचक से मृत्यु हुई और उसका तीन बरस का बच्चा राजेन्द्रविक्रम गद्दी पर बैटा। महारानी लिलतित्रपुरसुन्दरी अपने पोते की संरच्चिका और "नायव" तथा भीमसेन थापा "मन्त्रिनायक" रहा।

§१५. पेंडारी तथा तीसरा अंग्रेज़-प्रराठा युद्ध—दिक्खन की

रियासतों में सेना के साथ ग्रानियमित सवार रखने की प्रथा चली ग्राती थी, जो शान्ति-काल में खेती-बारी करते, परन्तु जिन्हें युद्ध-काल में शत्रु के देश में पहुँचने पर वेतन के बजाय लूटने की इजाज़त मिल जाती थी। इन्हें पेंटारी कहते थे। शिन्दे श्रीर होळकर वंशों की सेवा में रहने के श्रनुसार ये शिन्देशाही या होळकरशाही कहलाते थे। मालवा इनका केन्द्र था।

सन् १८०३ की अपनी हारों के विषय में मराठों की यह धारणा थी कि युरोपी शैली की नकल करने से वे हारे । इसी से मराठा राज्य पेंढारियों की बढ़ती से सन्तुष्ट थे । शायद वे उन्हें आगे चल कर अपनी सेवा में लेने की सोचते थे । सन् १८१४-१५ ई० में नेपालियों ने अपने दूत मराठा राज्यों में और बरमा तक में भी भेजे । नेपालियों की वीरता देख मराठों के भी हौसले बढ़े । १८१५ के शुरू में पूने से बालाजी कुंजर नामक दूत सब मराठा दरवारों में और नर्मदा के किनारे निमावर पर चीत् पेंढारी की छावनी में भी गया । पेंढारी नेताओं ने निश्चय किया कि वे अंग्रेजों और उनके मित्र निज्ञाम के राज्य पर छापे मारेंगे । सभी भारतीय राज्य अंग्रेजों से कुढ़ते थे । हेस्टिंग्स ने यह सम्भावना देखी कि यदि रणजीतसिंह सतलज पार कर आये और बरमा का राजा चटगाँव पर चढ़ाई कर दे तो मराठे राज्य भी उठ खड़े होंगे । पर भारतीय राजा ढिलमिल-यकीन और पस्तिहम्मत थे । नेपालियों की तरह डट कर लड़ने को कोई तैयार न था ।

दूसरी तरफ श्रंश्रेजों की तैयारी थी पेंढारियों के साथ साथ मराटा राज्यों की बची-खुची शक्ति को भी कुचल देने की। एक तो, गायकवाड श्रार पेशवा के राज्यों में श्रर्थात् गुजरात महाराष्ट्र श्रीर बुन्देलखण्ड में सन् १८०३ से उनकी छावनियाँ पड़ी थीं। दूसरे, जेम्स टौड को राजस्थान में जो काम करने भेजा गया था [ऊपर ६८], वह उसने १८१५ तक पूरा कर लिया था। उसका नक्शा तैयार हो गया श्रीर उसके षड्यन्त्र भी सफल हुए थे। टौड से पहले युरोपियों की राजस्थान के भू-श्रंकन की जानकारी बड़ी धुँघली थी। जैसा कि वारेन हेस्टिंग्स युग के रेनल के नक्शे [६,११६४, नक्शा ३०] को देखने से प्रकट होता है वे तब तक राजस्थान की निदयों को दिक्खनवाहिनी श्रीर

नर्मदा में मिलती समभते थे। तीसरे, युद्ध का आधार वह नक्शा जहाँ तैयार हुआ, वहाँ अंग्रे जों के कारिन्दों द्वारा मचाई लूटमार से त्रस्त तथा टौड की लल्लोचप्पो से पुचकारे हुए अभिमानी राजपूत राजाओं के दूत विदेशी विनयों की कंपनी के पास शरण-भिद्धा माँगने भी आ पहुँचे। चौथे, अंग्रे जों के शत्रु पेंढारियों के भी अनेक नेता अंग्रे जों के खरीदे हुए थे जिनका कार्य था पेंढारी दलों को एकमत न होने देना तथा उन्हें उभाड़ कर उनसे ऐसे काम कराना जिनसे उनकी बदनामी और हानि हो। अमीरखाँ [ऊपर्ऽऽ] पेंढारी ही था।

सन् १८१५ के अन्त में निजाम की आश्रित सेना के अंग्रेज अफसर ने शिन्देशाही पेंटारियों पर आक्रमण किया। जवाब में पेंटारी निजाम राज्य पर दूर पड़े और कृष्णा नदी के किनारे बढ़ते हुए "उत्तरी सरकारों" अर्थात् आन्न्र तर के जिलों  $[E, \subseteq S]$  को लूटने लगे।

इधर इसी बीच रघुजी (२य) भोंसले की मृत्यु हुई। उसके उत्तराधिकारी श्रप्पासाहेब भोंसले ने श्रंग्रेजों से श्राश्रित सिंध कर ली (१८६६ ई०)। नागपुर राज्य में श्रंग्रेजी छाविनयाँ पड़ जाने से शिन्दे श्रौर होळकर के राज्य दिक्खन तरफ से भी घिर गये। शिन्दे पेशवा को फिर से उठाने की सोचता था, पर श्रब उन दोनों के बीच श्रंग्रेजों ने यह लोहे की दीवार खड़ी कर दी। पेशवा श्रौर भोंसले के एक बार काबू श्राने के बाद से श्रंग्रेजों की नीति यह रही कि उन्हें श्रौर श्रिधक दबाया जाय, यहाँ तक कि वे खीम कर मुकाबले को उठें, श्रौर तब उन्हें कुचल दिया जाय।

गायकवाड को पेशवा की बड़ी रकम देनी थी। उनके बारे में समभौता कराने को अंग्रेजों के पिछलग्रू गंगाधर शास्त्री को पूना भेजा गया। इस आदमी का वर्ताव बड़ा गुस्ताखी का और चिढ़ाने वाला था जैसा कि विदेशियों के सहारे इतराने वाले आदिमियों का प्रायः हुआ करता है। अपने उद्धत बर्ताव की बदौलत वह पंढरपुर में मारा गया। इसपर रेजिडेंट एक्फिन्स्टन ने पेशवा को नई सन्धि करने को बाधित किया (१३-६-१८१७), जिससे पेशवा ने बहुत से गढ़ और प्रदेश दिये तथा गुजरात पर सब अधिकार छोड़ दिये। इसके बाद उससे कहा गया कि एक सेना खड़ी करके पेंडारियों के दमन के लिए

श्रंश्रेजों को दो । तब उसने जाना कि यों उसकी सेना भी उससे ले लेने के बाद उससे फिर किसी "सन्धि" पर हस्तात्तर कराये जायेंगे ।

पेशवा के बाद शिन्दे की बारी आई। आंग्रेजी सरकार ने उसे आन्ध्र तट को लूटने वाले पेंदारियों की रोकथाम करने को न कहा, प्रत्युत स्वयं उसके राज्य में घुस कर उनके दमन का निश्चय किया। ३० हजार पेंदारियों को दबाने के बहाने १ लाख १४ हजार श्रंग्रेजी सेना मैदान में उतारी गई। उत्तरी सेना ने स्वयं हेस्टिंग्स के नेतृत्व में राजस्थान-बुन्देलखंड के उत्तरी छोर पर रेवाड़ी आगरा कालपी और कालंजर पर मोर्चे लिये। दिक्खनी सेना दाहोद (गुजरात) से खानदेश होते हुए बराड तक तैनात थी। उसकी दुहरी पाँत थी, एक उत्तर मुँह किये आगे बढ़ती और दूसरी दिक्खन मुँह किये पेशवा या भोंसले को शिन्दे-होळकर की सेनाओं से मिलने से रोकती।

त्रांग्रेजों की इस योजना श्रौर मराठों की मनोवृत्ति को देखते हुए कहना पड़ता है कि यह युद्ध नहीं, बड़ा शिकार था। डेट् मास के भीतर शिन्दे होळकर पेशवा श्रौर भोंसले चारों की शक्ति कुचल दी गई।

हेस्टिंग्स के शब्दों में दौलतराव "शिन्दे देशी राजाओं में सबसे अधिक शक्त था। उसकी सेना पुराने प्रशिचित सिपाहियों को थी, तोपें बहुत अच्छी और तोपची होशियार थे।" यह होते हुए भी १८१४-१५ में जब नेपाली स्वयं युद्ध में डटे हुए उसे सहयोग के लिए पुकार रहे थे और उसके लिए भी अपने को १८०३ वाले बन्धनों से मुक्त कर लेने का दूसरा अवसर था, तब वह बैठा तमाशा देखता रहा। पर अब जब अंग्रेजों का नया फन्दा उसे अपनी गर्दन के पास आता दिखाई दिया तब १८१७ के मध्य में उसने नेपाल को भारत के स्वतन्त्र राजाओं के साथ मिल कर लड़ने को प्रोत्साहित करते हुए पत्र लिखा! वह पत्र श्रंग्रेजों के हाथ पड़ गया।

ग्वालियर के २० मील दिक्खन चम्बल से उसके पूरव की छोटी नदी सिंध तक एक पहाड़ी डांडा है। हेस्टिंग्स ने कालपी से बढ़ कर उसके दोनों किनारों के तंग घाटों को एकाएक रोक लिया। शिन्दे घिर गया। श्रव या तो वह डट कर लड़ने को तैयार होता श्रीर या यदि भागता तो सेना तोपखाने श्रीर खजाने को छोड़ किसी पगडंडी से ही भाग सकता था। इस दशा में हेस्टिंग्स ने उससे नई सिन्ध पर हस्ताक्तर कराये (५-११-१८७)। शिन्दे ने अजमेर दे दिया और बाकी राजस्थान पर अपना आधिपत्य छोड़ दिया। १६ राजपूत राज्य कम्पनी की रक्ता में ले लिये गये। इससे अधिक हेस्टिंग्स उसे नहीं दबा सका। पहले युद्ध में उसने आगरा-दिल्ली प्रदेश दिया था, इसमें राजस्थान दे दिया, पर अपने बाकी राज्य में यह स्वतन्त्र रहा। उसकी स्वतन्त्र सेना भी बनी रही। न तो उसने अंग्रेजों की आश्रित सेना अपने यहाँ रक्खी और न विदेशों से सम्बन्ध रखने की अपनी स्वतन्त्रता उन्हें सौंपी।

उधर एल्फिन्स्टन ने अपनी टुकड़ी को पूने से ४ मील खड़की हटा लिया, श्रौर मुम्बई तथा सिरूर छावनी (भीमा में मिलने वाली घोड़ नदी पर, पूने से श्रहमदनगर की राह में) से फौज मँगाई। पेशवा के सेनापित बापू गोख़ले ने उसपर चढ़ाई की। ठीक जिस दिन शिन्दे ने सिन्ध पर हस्ताच्चर किये उसी दिन खड़की पर मराठों की हार हुई, श्रौर पेशवा पूना छोड़ सेना के साथ भाग निकला। श्रंग्रेजों के साथ उसकी कई जगह मुठमेड़ें हुई, जिनमें कोरेगाँव श्रौर श्राष्टी की लड़ाइयाँ मुख्य थीं। महाराष्ट्र की जनता के भी उभड़ने का डर था, इसलिए एल्फिन्स्टन ने बालाजी नातू नामक गहार द्वारा शिवाजी के वंशज सातारा के राजा को हाथ में किया, श्रौर उससे मराठों के नाम घोषणा निकलवाई कि पेशवा का साथ न दिया जाय।

नागपुर में भी तभी वैसी ही घटनाएँ हुईं। अप्रासाहब आशित सिंध के शिकंजे में परेशान था; उसने उसकी शतों को कुछ नरम करने को प्रार्थना की। इसपर रेजिडेंट ने पड़ोस की छावनियों से सेना बुला ली, और शहर से सटी हुई सीताबल्डी की टेकरी पर मोर्चा लिया। राजा की सेना यह देख कर भड़की और अंग्रेजी फौज पर कुछ गोलियाँ चल गईं। अंग्रेजों ने इसपर राजा को हुक्म दिया कि अपनी सब युद्ध-सामग्री सौंप और सेना तोड़ कर हमारी छावनी में चले आआ।। अप्पासाहब यह मान कर कैदी बन गया। ३०-१२-१८९७ तक सेना ने भी समर्पण कर दिया। तब राजा से कहा गया कि अपने सब गढ़ तथा सागर और नर्मदा के प्रदेश (विद्यमान सागर दमोह जिले तथा

जबलपुर से निमाइ तक नर्मदा काँ ठे के जिले ) सौंप दो, तथा गवीलगढ़ सरगुजा स्त्रादि पर स्त्राधिपत्य छोड़ दो । राजा ने वह भी मान लिया; पर स्त्रब भीतर भीतर मुकाबले की तैयारी करने लगा । तब १५ मार्च को उसे कैंद्र कर प्रयाग को रवाना किया गया । परन्तु वह रास्ते से भाग गया ।

होळकर के राज्य में श्रंग्रेजों ने श्रव श्रमीरखाँ को खुल्लमखुल्ला मिला कर उसे टोंक की नवाबी दे दी। तब उस राज्य की नायक-हीन सेना पर चढ़ाई की। उज्जैन के उत्तर शिप्रा के तट पर महीदपुर पर युद्ध हुश्रा (२०-१२-१८१७)। तोपची दल के नेता रोशनबेग ने वीरता से मुकाबला किया, पर श्रमीरखाँ का दामाद श्रब्दुलगफूर तभी शत्रु से जा मिला। यों श्रंग्रेजों की जीत हुई। श्रब्दुलगफूर को जावरा की रियासत दी गई। मन्दसोर की सन्धि से होळकर राज्य श्रंग्रेजों का रिवात बन गया श्रौर उसने भी राजस्थान पर सब दावे छोड़ दिये।

इस बीच पेंढारी लब्बरों (जत्थों) से भी युद्ध जारी था। उन्होंने पहले ख्रांग्रेजी घेरा चीर कर उत्तर की ख्रोर निकलना चाहा, पर खालियर से पीछे घकेले गये, ख्रौर फिर दिक्खन ख्रौर पूरव से घेर लिये गये। इस दशा में भी उनकी शक्ति तोड़ना सुगम न जान पड़ा, क्योंकि वे फुतींले सवार थे ख्रौर छापे मारना ही उनका काम था। ख्रांग्रेजों ने तब उनमें से बहुतों को मालवे में जागीरें दे कर फोड़ लिया। बाकी पेंढारी भी चाहते तो चुपचाप किसानों में मिल सकते थे। तो भी वे सुसीबतों खतरों भूख ख्रौर मौत की परवा न करते हुए ख्रान्त तक लड़ते रहे। जनता की सहानुभूति उनके साथ थी ख्रौर उनके बारे में कोई सूचना ख्रंग्रेजों को मुश्कल से मिल पाती थी।

त्रांग्रेजों से वापिस छीन लिया, नागपुर श्रौर छत्तीसगढ़ में श्रपण ली। उसने चौरागढ़ श्रोंग्रेजों से वापिस छीन लिया, नागपुर श्रौर छत्तीसगढ़ में श्रपना संघटन फैलाया, श्रौर शिन्दे की चश्मपोशी से बुरहानपुर में फौज भरती करना शुरू किया। श्रीराढ़ यशवन्तराव लाड नामक सरदार के हाथ में था जो समूचे महाराष्ट्र को स्वतन्त्रता-युद्ध के लिए उभाइना चाहता श्रौर स्वयं शहीद होने को उत्सुक था। उसने पेशवा को निमन्त्रण दिया। पेशवा के पास श्रमी ११ हजार सेना बाकी थी। श्रंग्रेजों ने देखा उसका श्रसीरगढ़ पहुँचना खतरनाक होगा, श्रौर

यदि वह युद्ध में मारा जाय या कैद हो जाय तो भी समूचा महाराष्ट्र भड़क उठेगा। इस दशा में उसे खरीद लेना ही उचित समका गया। ८ लाख रुपया वार्षिक पेंशन पाने की शर्त पर उसने ऋपने को सींप दिया (१८-६-१८१८)। तब उसे विटूर (कानपुर के पास) भेज दिया गया। उसके राज्य का कुछ ऋंश सातारा के राजा को दे कर बाकी ऋंग्रेजों ने ले लिया।

श्रक्त्वर में एक श्रंग्रेज़ी सेना महादेव पहाड़ियों में घुसी । श्रप्पासाहब तब चीतू पेंढारी की सहायता से श्रसीरगढ़ पहुँच गया । स्वयं चीत् गढ़ तक न पहुँच कर जंगल में भागा जहाँ वह एक बाघ के मुँह में पड़ गया । ७ श्राप्रैलं १८१६ को श्रसीरगढ़ भी लिया गया, किन्तु श्रप्पासाहब निकल भागा था । वह इसके बाद क्रमशः लाहौर मंडी (हिमाचल में ब्यास के तट पर ) श्रोर जोधपुर में शरणागत रहा ।

उक्त घटनात्रों से प्रकट है कि मराठे त्रांग्रेजों की गुलामी से त्रसन्तुष्ट होते हुए भी कितने किंकर्त्तव्यिवमूद क्रौर पस्त-हिम्मत थे। इस युद्ध में भाग लेने वाले एक क्रांग्रेज क्रफ्सर ने लिखा—"क्रपने राजुक्रों में भी इतनी जुद्र-हृदयता देख कर निराशता नहीं रोकी जाती। ऐसे तीस गढ़ कुछ सप्ताहों में लिये गये, जिनमें से प्रत्येक शिवाजी जैसे स्वामी के रहते भारत की समूची क्रांग्रेजी सेना को रोके रख सकता था, जिनहें क्राभेद्य बनाने के लिए हृदसंकल्प रक्तों के सिवाय किसी चीज की जरूरत न थी।" यह समूचा देश, जो प्राकृतिक नाकेबन्दी की हिष्ट से शायद संसार में सबसे विकट है, जिसे प्रकृति ने मानो स्वाधीनता के सफल युद्ध लड़े जाने के लिए ही बनाया है," जिसमें क्रप्रशिच्तित क्रार्थसिजत सिपाही क्रात्यन्त चतुर क्रानुभवी सैनिकों को रोक सकते थे," कुछ सप्ताहों में ही " हमारे हाथ क्रा गया।"

सन् १८१६ में कच्छ का राजा भी ऋंग्रेज़ों की रत्ता में ऋा गया।

\$ १६. अब्दालो साम्राज्य का अन्त, सिक्ख राज्य की बढ़ती— सन् १८०५ में पंजाब का रणजीतिंसंह केवल सरदार था, १८०६ तक वह राजा बन चुका था। सतलज के पिक्छिम की सब मिसलें तब तक उसके राज्य में मिल चुकी थीं। राजा बन जाने पर भी वह अपने को सिक्ख जनता का श्रिधनायक मानता श्रीर प्रत्येक राजकीय काम 'खालसा' (सिक्ख जनता) के नाम पर ही करता रहा। उसकी प्रजा सुशासित श्रीर खुशहाल थी। पंजाब के किसान श्रीर न्यापारी मिसलों के शासन में भी खुशहाल थे। मिसलों के सरदारों की पारस्परिक छीनाभपटी के कारण जो श्रान्यवस्था रहती थी, उसे भी श्राब रणजीतसिंह ने हटा दिया।

सन् १८०६ तक सब सिक्ख सेना सवारों की ही थी। स्रठारहवीं सदी में सिक्ख सवारों ने धनुष वाण स्रौर भाले के बजाय बन्दूक स्रपना ली थी, स्रौर घोड़े पर चढ़े चढ़े पथरकला चलाने में वे बड़े होशियार गिने जाते थे। सन् १८०५ में लेक के पंजाब स्राने पर रणजीत भेस बदल कर उसकी छावनी में यह देखने गया था कि शिन्दे स्रौर होळकर को हरा देने वाले स्रंग्रेजों की ब्यूह-रचना कैसी है। १८०६ में उसने मेटकाफ के स्रंगरज्ञकों की सुश्रंखल गति-विधि देख कर प्रशंसा की। तब से उसने पंजाब में भी वैक्षी पंक्तिबद्ध पदाति सेना खड़ी करने का निश्चय किया। नेपाल के नेतास्रों का ध्यान उससे भी पहले इस स्रोर जा चुका था, स्रौर १८१४-१५ ई० के युद्ध में रणजीत ने नेपालियों को स्रंग्रेजों का सफल मुकाबला करते देखा तो उसका पंक्तिबद्ध पदाति सेना में विश्वास स्रौर भी दृढ हो गया। स्रंग्रेज-नेपाल युद्ध के बाद स्रमरिसंह थापा का बेटा भूपाल रणजीत की सेवा में स्रा गया स्रौर उसकी मार्फत नेपाली बड़ी संख्या में पंजाब की सेना में भरती होने लगे। रणजीत ने उनकी स्रलग पलटन बना ली। साथ ही उसने स्रंग्रेजों की सेना से सीख कर निकले हुए लोगों को सेवा में ले कर पंजावियों की भी नियमित सेना तैयार करनी शुरू की।

राजपूत मराठे श्रौर पठान योद्धाश्रों को पाँत में खड़े हो कर श्रादेश के श्रानुसार लड़ने में हेठी मालूम होती थी। सिक्खों में वह भाव बहुत कम था, श्रौर जो था भी, उसे रणजीत के प्रोत्साहन ने निकाल दिया। वह पैदल सेना को श्रच्छा वेतन देता, उसकी कवायद श्रौर साज-सामान पर पूरा ध्यान रखता श्रौर बीच बीच में स्वयं वर्दी पहन कर कवायद में शामिल होता। तोप का काम सिक्खों ने श्रौर भी उत्सुकता से सीखा। पंजाबी सेना इस प्रकार प्रायः तैयार हो चुकी थी, जब सन् १८२२ में फ्रांसीसी, सेनापति वेंतुरा श्रौर श्रालार ईरान के रास्ते लाहौर

त्र्याये त्र्यौर सेवा में लिये गये । उन्होंने उस सेना का नियन्त्रण त्र्यौर पूर्ण कर दिया ।

इस बीच रणजीत पिच्छुमी पंजाब की तरफ क्रमशः बढ़ रहा था। सन् १८१६ में शाह शुजा उसकी शरण से अंग्रेजों की शरण में लुधियाना भाग आया, और वे उसे ५० हजार रुपया वार्षिक वृत्ति देने लगे। सन् १८१८ में शाह महमूद के बेटे ने उसके वजीर फतहखाँ को मार डाला। फतहखाँ का भाई मुहम्मद-अजीम कश्मीर का नाजिम था। उसने काबुल पर चढ़ाई की। शाह महमूद भाग कर हरात चला गया। तब से अब्दाली वंश के पास केवल हरात बचा रहा, और कश्मीर पेशावर काबुल गज़नी तथा कन्दहार पर मुहम्मद-अजीम अपने भाइयों की सहायता से राज करने लगा। यों १८१८ ई० में मराठा और अब्दाली साम्राज्य साथ साथ समाप्त हुए।

इस बीच रणजीतिसंह के सेनापित दीवानचन्द ने मुलतान जीत लिया था, श्रौर रणजीत ने श्रटक पार कर पेशावर के पास खैराबाद में छावनी डाल दी थी। श्रगले तीन वरस में कश्मीर डेरा-गाजीखाँ श्रौर डेरा-इस्माइलखाँ भी जीते गये। सन् १८२३ में मुहम्मद-श्रजीम ने पेशावर पर चढ़ाई की। नौशेरा पर काबुल नदी के दिक्खन रणजीतिसंह ने उसका सामना किया। नदी के उत्तर तरफ के पठान भी जिहाद की घोषणा कर पहाड़ों पर श्रा जुटे। रणजीत ने श्रपनी सेना का एक श्रंश मुहम्मद-श्रजीम के मुकाबले को छोड़ स्वयं काबुल नदी पार की। पंजाबी रिसाले का पठानों पर हमला विफल हुश्रा। तब पठानों ने हमला कर पंजाबी पैदल पाँतों को भी गड़बड़ा दिया। किन्तु नेपाली सैनिकों की पाँतों उस हमले के बीच चट्टान की तरह डटी रहीं। नदी पार से तोपों की मार ने भी पठानों की बाढ़ को रोका। इस बीच पिछली पंजाबी पाँतों श्रागे बढ़ श्राई श्रौर रिसाले ने फिर हमला किया। रणजीत की पूरी जीत हुई (१४-३-१८२३ ई०)। दूसरे दिन पठान फिर इकट्टे हुए, लेकिन मुहम्मद-श्रजीम मैदान से भाग गया था। तब खैबर दर्रे तक रणजीतिसंह ने श्रधिकार कर लिया। पेशावर में उसने मुहम्मद-श्रजीम के एक भाई को श्रपना सामन्त नियत किया।

इसके बाद मुहम्मद-श्रजीम चल बसा श्रीर उसका भाई दोस्त-मुहम्मद काबुल पर राज करने लगा । कन्दहार में भी उसके भाइयों का राज था । काबुल श्रीर कन्दहार ये दो ही प्रदेश श्रब इन भाइयों के स्वतन्त्र राज्य में रहे। सन् १८१८ में फतहलाँ के मारे जाने पर श्रंग्रेओं ने शाह शुजा



महाराजा रगाजीतसिंह दरबार में
महाराजा के दाहिने बैठे (१) खडगसिंह (२) नी निहालसिंह; सामने बैठे (१) हीरासिंह (२) शेरसिंह (३) गुलाबसिंह (४) प्रतापसिंह; सामने खड़े (१) ध्यानसिंह (३) सुचेतसिंह ।
समकालीन पंजाबी चित्र, पहाड़ी कलम ।
[ प्रिंस स्त्राव वेल्स संग्र० सुम्बई के स्यासपालों के सीजन्य से ]

को भी ऋषगानिस्तान पर चढ़ाई करने जाने दिया था। लुधियाने से बहावलपुर सक्तर के रास्ते वह शिकारपुर तक बढ़ा ऋौर वहाँ से हार कर लौटा था। **१९७. पहला आंग्ल-बरमा युद्ध—हे**स्टिंग्स ने १८२३ ई० तक भारत का शासन किया । १८२३ से २८ ई० तक ऐम्हर्स्ट गवर्नर-जनरल रहा । उसके शासन-काल में श्रंग्रेजों ने भारत की भाड़ैत सेना से बरमा पर पहली चढ़ाई की तथा भरतपुर लिया ।

बरमी लोगों का केन्द्र मध्य इरावती काँठे में हैं। वे पहले पगू के तलाईं राज्य के अधीन थे। तलाईं उस आगनेय नृवंश [१,२ ६४] में से हैं जो बरिमयों और स्यामियों के आने से पहले समूचे परले हिन्द में फैला हुआ था [५,४ ६२; ८,३ ६२]। अठारहवीं शताब्दी के मध्य में बरमी उठे और उन्होंने पगू, स्याम का तनेतह (तनेसरीम) प्रान्त, अराकान राज्य तथा उत्तरी बरमा जीत लिये। कुछ विद्रोही अराकानी भाग कर चटगाँव में आ बसे। इन विद्रोहियों को साथ ले कर युरोपी लुटेरे मिंटो और हेस्टिंग्स के शासनकाल में चटगाँव से अराकान पर बराबर छापे मारते। ये लुटेरे अंग्रेजों के पेंटारी थे। सन् १८२२ तक मिणपुर और असम जीत कर बरमी लोग सिलहट के पूरव के कछार राज्य को जीतने लगे। तब १८२४ में अंग्रेजों सेना कछार और असम में धुसी। साथ ही कलकत्ते और मद्रास से एक अंग्रेजों फौज ने रंगून पर भी चढ़ाई की। बरिमयों ने शहर खाली कर दिया था। अंग्रेजों ने उसे ले लिया, पर रसद और वाहन न मिलने से तथा बरिमयों के छापों के कारण आगो न बढ़ सके।

इधर बरमी सेनापित महाबन्धुल चटगाँव ज़िले में घुसा श्रोर वहाँ श्रंग्रेज़ी सेना को कुचल कर श्रागे बढ़ने लगा। ढाके श्रीर कलकत्ते में तब श्रातंक छा गया। किन्तु रंगून का लिया जाना सुन बन्धुल उधर लौट पड़ा। ''ऐसे सेनापित से विशेष डरने की ज़रूरत न थी जिसने (शत्रु की) ऐसी कठिन स्थिति से लाभ उठाने की न सोची।''

कछार की तरफ से ग्रंग्रेज बरमा में न ग्रुस सके, किन्तु उन्होंने समुद्र-तट का ग्ररिक्त तनेतइ (तनेसरीम) प्रान्त दखल कर लिया, जहाँ उन्हें रसद-सामान काफी मिल गया। १ ग्राप्रैल १८२५ को दोनाबू की खड़ाई में महाबन्धुल मारा गया। उसके बाद श्रंग्रेज प्रोम तक जा पहुँचे। जाड़े में श्रंग्रेज सेनापित के राजधानी श्रावा से चोथे पड़ाव यांडबो पहुँच जाने पर सिंध हुई (२-३-१८२६)। बरमियों ने श्रासम कछार श्रारकान श्रीर तनेसरीम प्रान्त सौंप दिये।

§ १८. बारकपुर का कत्ले-म्राम मंगाल में श्रंग्रेजों के भाड़ेंत भारतीय सिपाहियों को उन दिनों बारकें न मिलती थीं, श्रपने खर्च से भोंपड़े बनाने पड़ते थे। युद्ध-भूमि तक श्रपना सामान ले जाने का प्रबन्ध भी स्वयं करना पड़ता था। वेतन ५॥) मासिक था। जब तक श्रंग्रेजी राज्य कर्मनाशा नदी (बिहार की पिंछ्यमी सीमा) तक था, वे इसमें कठिनाई न मानते थे। श्रव बारकपुर (कलकत्ते के पास) की रेजिमेंट को बरमा-युद्ध के प्रसंग में रंगून जाने का श्रादेश हुश्रा तो सैनिकों ने पहले तो समुद्र पार जाने से इनकार किया, पीछे कहा कि दूना भत्ता मिलना चाहिए। श्रंग्रेज प्रधान सेनापित ("जंगी लाट") ने परेड में देशी रेजिमेंट को गोरी भौज से घिरवा कर हुक्म दिया कि कृच को तैयार हो जाश्रो या शस्त्र रख दो। उनसे यह भी नहीं कहा कि तोपों में श्रंगूरी छुर्ग भरा है श्रोर वे छुटने को तैयार हैं। एक बार इनकार करते ही उन्हें तोपों से उड़ा दिया गया (१-११-१८-१४ ई०)।

\$१९. भरतपुर का पतन—भरतपुर के गढ़ को अंग्रेज सारी शिंक लगा कर भी न ले सके थे, इससे न केवल भारत भर के प्रत्युत पड़ोसी देशों के भी लोगों का ढारस बढ़ा था। १८१४ में जब हेिस्टिंग्स की धमकी से नेपाल के उमराव दब रहे थे तब भीमसेन थापा ने उन्हें यह कह कर प्रोत्साहित किया था कि मनुष्य का बनाया छोटा सा भरतपुर गढ़ था, अंग्रेज उसे भी न जीत सके, "हमारे पहाड़ों को तो भगवान् ने अपने हाथों बनाया है "। अमरितंह ने नेपाल दरबार को जो पत्र लिखा उसमें भी भरतपुर की चर्चा थी। अंग्रेजों को अपनी धाक बनाये रखने के लिए भरतपुर को जीतना आवश्यक लगता था। १८२५ में वहाँ का राजा रणजीतिसंह मरा और उसके उत्तराधिकार के दो दावेदार आपस में भगड़ने लगे। उनमें से किसी ने अंग्रेजों को बुलाया नहीं, फिर भी अंग्रेजों ने भरतपुर को जा घेरा और डेढ़ मास के कड़े घेरे के बाद गढ़ को ले लिया (१८-१-१८२६)। इस घटना का प्रभाव बरमा युद्ध पर भी हुआ। आवा के राजा ने भरतपुर के पतन का समाचार सुना तो सन्धि पर इस्ताचर कर दिये। अंग्रेजों के भरतपुर ले लेने से भारत के मुख्य भाग पर

उनका निर्विवाद ऋाधिपत्य स्थापित हो गया।

\$२०. नेपाल भीमसेन थापा के नेतृत्व में—१८१६ की हार के बाद नेपालियों को स्रपना स्राधा राज्य संग्रेजों को देना तथा उनका रेजिडेंट राजधानी में रखना पड़ा था। स्रंग्रेजों को स्राशा थी कि दूसरे भारतीय राज्यों



भीमसेन थापा (समकातिक चित्र)

की तरह नेपाल को भी रेजिडेंट द्वारा पडयन्त्रीं जाल फैला कर क्रमशः श्रपने चंगुल में कर लेंगे। किन्तु प्रधान मन्त्री भीमसेन थापा ने उनकी दाल न गलने दी। युद्ध में नेपालियां की जो नैतिक जीत हुई थी उसके बल पर भीम-सेन का अंग्रेज़ों के तई बर्ताव बराबर श्रमिमान-युक्त रहा। राज्य स्त्राधा रह जाने पर भी उसने उसकी ग्राधिक ग्रौर सैनिक शक्ति पहले से ऋधिक बढ़ा ली। युद्ध-

काल में ही उसने मिन्दिरों श्रीर ब्राह्मणों से श्रपनी श्रावश्यकता से श्रिधिक जागीरों श्रीर माफी जमीनों को वािष्स देने का श्रनुरोध किया था। कुछ ने देशभक्ति की प्रेरणा से कुछ ने दब कर उस श्रनुरोध को माना था। युद्ध के बाद भी वह प्रक्रिया जारी रही। विदेशी व्यापार की चुङ्की श्रीर श्रन्य श्राय-साधनों को भी बदाया गया। उस श्राय के सहारे भीमसेन ने नेपाल की सेना श्रीर शस्त्रभएडारों की संख्या श्रीर च्मता बदाई। १८१६ में १० हजार

खड़ी सेना थी, १८१६ में १२ श्रीर पीछे १५ हजार हो गई। इसके श्रितिस्त प्रतिवर्ष पुरानी सेना के एक श्रंश को विसर्जित कर नई सेना भरती की जाती थी। ऐसे निवृत्त सैनिकों की संख्या जो किसी काल भी बुलाने से फिर श्रा श्रीर शस्त्र-सिज्जित किये जा सकते, खड़ी सेना से तिगुनी थी। सैनिक गुणों में ये सैनिक श्रंग्रेजों के भाड़ित भारतीय सैनिकों से कहीं बढ़ चढ़ कर थे। १८२५ ई० में भारत के श्रंग्रेज प्रधान सेनापित ने प्रस्ताव किया कि गोरखालियों को ई० इं० कम्पनी की भाड़ित सेना में भरती किया जाय। वह प्रस्ताव यह देख कर नहीं माना गया कि गोरखालियों में देशभिक्त की ऐसी भावना है कि नेपाल से युद्ध छिड़ने पर वे श्रंग्रेजों की सेवा छोड़ श्रपने देशवासियों से जा मिलेंगे।

भीमसेन ने नेपाली सेना में बराबर यह भावना बनाये रक्खी कि हमें श्रपनी खोई हुई भूमि वापस लेनी है। भारत के दूसरे राज्यों को भी श्रपनी स्वतंत्रता के लिए उठने को वह बराबर उकसाता रहा। १८१६ में ही उसने श्रंग्रेंजों से भारत को मुक्त कराने के लिए चीन-सम्राट् से श्रनुरोध किया, १८१७ में मराठा राज्यों को उभाड़ा, फिर १८२४ में रणजीतसिंह को उकसाने का प्रयत्न किया, श्रौर श्रगले वर्ष उसके पास कुछ निश्चित प्रस्ताव भेजे।

## परिशिष्ट = बलभद्र की समाधि

नेपाली लोग छावनी को खुलंगा कहते हैं। नालापानी के पहाड़ पर उनका खलंगा था जिसे अंग्रेजों ने उस पहाड़ का नाम समभा। वह शब्द अंग्रेजी से हो कर हिन्दी में आते आते कलुंगर बन गया। देहरादून में उस पहाड़ के सामने रिस्पना रौं के बीच एक एकान्त टापू पर जिलेस्पी और

<sup>†</sup> रौ=बरसाती नदी। यह हरद्वार देहरादून प्रदेश का खड़ी बोली का शब्द है।

जलभद्र की स्मारक दो सीधी-साधी समाधें ऋंग्रेज़ों ने साथ साथ खड़ी कीं।



देहरादून में बलभद्र श्रौर जिलेस्पी की समार्थे; पीछे नालापानी का पहाड़ । श्रन्थकार द्वारा फ़ोटो ।

दक्षित तरफ की समाध के पूरव क्रोर यह लेख खुदा है—
THIS IS INSCRIBED
AS A TRIBUTE OF RESPECT
FOR OUR GALLANT ADVERSARY
BULBUDDER
COMMANDER OF THE FORT
AND HIS BRAVE GOORKHAS
WHO WERE AFTERWARDS
WHILE IN THE SERVICE
OF RUNJEET SINGH
SHOT DOWN IN THEIR RANKS
TO THE LAST MAN
BY AFGHAN ARTILLERY

श्चर्थात्—यह लेख हमारे वीर प्रतिद्वन्द्वी गढ़ के नायक बलभद्र श्चौर उसके उन बहादुर गोरखों के प्रति श्चादर का भाव प्रकट करने के लिए खोदा गया जो बाद में रण्जीतसिंह की सेवा में रहते हुए श्चफगान तोपखाने के मुकाबले में सबके सब श्चपनी पाँतों में जूकते वीरगति को प्राप्त हुए।

जैसा कि ऊपर [ \$ १५ में ] दिये विवरण से प्रकट है, नौशेरा की लड़ाई में, जिसमें बलभद्र और उसके साथियों ने वीरगति पाई, अफ़गानों का कोई तोपखाना नहीं था, रिसाला ही था। इस अंश में इस अभिलेख में थोड़ी चूक हुई है।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- १. मैस्र पर अंग्रेजों का अधिकार कब कैसे स्थापित हुआ ? उसका मराठा सात्राज्य पर क्या प्रभाव पड़ा ?
- २. वेल्जली की 'आश्रित सन्धि' का स्वरूप क्या था १ हैदराबाद के निजाम ने वैसी सन्धि किन दशाओं में की १ और बाजीराव २य ने किन दशाओं में १ गायकवाड आंर भोंसले ने कब किन दशाओं में १ होळकर ने १ शिन्दे ने कब कैसे की और कैसे उससे मुक्ति पाई १
- ३. दूसरा अंग्रेज-मराठा युद्ध किन दशाओं में हुआ १ उसका विवरण दीजिए। उस युद्ध से भारत की राजनीतिक स्थिति में क्या परिवर्त्तन हुए १
- ४. यशवन्तराव होळकर खंग्रेकों से किन दशाखों में लड़ा ? उसके युद्ध का विवरण लिखिए। भारत की राजनीतिक स्थिति पर यशवन्तराव के युद्ध का क्या प्रभाव हुआ ?
  - प्र. नेपालियों ने ऋलमोड़े से चम्बे तक के प्रदेश कब कैसे जीते ?
- ६. नेपाल ऋौर श्रंशेकों के बीच १८०१ में व्यापारिक सन्धि का प्रस्ताव किन दशाओं में हुआ ? वह प्रस्ताव सफल हुआ या विफल ? क्यों और कैसे ?
- बूसरे त्रौर तीसरे अंग्रेज-मराठा युद्ध के बीच मराठा साम्राज्य की भीतरी दशा
   कैसी रही ? कारण सहित स्पष्ट कीजिए।
- द. रराजीतसिंह और अंग्रेजों के बीच अप्रैल १८०६ में अमृतसर में जो सन्धि हुई उसका मुख्य अभिप्राय क्या था ? किन दशाओं में कैसे वह सन्धि हुई ?
- ह. रणजीतिसिंइ ने (अ) कोट-कांगड़ा (इ) कोहेन्स हीरा (उ) अटक का किला श्रीर (ऋ) पेशावर कैसे पाया ?
  - १०. नेपोलियन की भारत पर चढ़ाई की आशंका कब कैसे उपस्थित हुई ? श्रीर

कैसे दूर हुई ? श्रंग्रेजों ने नैपोलियन के मुकाबले के लिए भारतीय सेना का कब कहाँ उपयोग किया ?

५१. नेपाल श्रीर श्रंभेजों के बीच युद्ध क्यों हुत्रा ? दोनों में विवाद किस बात पर था ? उस विवाद का शान्ति से निपटारा क्यों न हो सका ?

**५२. नालापानी की लड़ाई का विवर्गा लिखिए ।** 

१३. अंभ्रेज-नेपाल युद्ध की मुख्य घटनात्रों का विवरण दीजिए।

१४. अमरसिंह थापा ने (अ) मार्च १८१५ में नेपाल दरबार को अंग्रेजों से सन्धि-प्रार्थना न करने को सलाह क्यों दी ? (इ) दिसम्बर १८१५ में प्रस्तावित अंग्रेज-नेपाल सन्धि के किस अंश पर क्या आपित की ?

१४. सन् १८०१ से १८१४ तक अंग्रेजों ने नेपाल के किस किस राज्याधिकारी को किस किस दशा में घूस दे कर खरीदने का यत्न किया ? फल क्या हुआ ? इसे देखते आप उन्नीसवीं शताब्दी आरम्भ के नेपाली चरित्र के बारे में क्या परिणाम निकालते हैं ? श्रीर अंग्रेजी राज्यव्यवहार (डिप्लोमेसी) के बारे में ?

१६. "अंभ्रेजों की इस योजना और मराठों की मनोवृत्ति की देखते हुए कहना पहता है कि यह युद्ध नहीं, बड़ा शिकार था" तीसरे अंभ्रेज-मराठा युद्ध के विषय में यह बात क्यों कही गई है ? विवरण दे कर स्पष्ट कीजिए।

१७. महादजी शिन्दे सन् १७६२ में दिल्ली से पूना क्या सन्देश ले कर आया था ! १७६५ से १८१८ ई० की घटनाओं का क्रमिक निदर्शन कर बताइए कि उस सन्देश के आदर्श के अनुसार मराठे कब कब अपना कर्त्तव्य करने से चूक गये ! और कब कब उन्होंने कर्त्तृत्र्य से ठीक उलटा आचरण किया !

्र-. बारकपुर के करलेखाम ( १८२४ ) से खंधेजों की भाड़ैत भारतीय सेना की खार्थिक मानसिक स्थिति पर क्या प्रकाश पड़ता है ?

१६. ऐतिहासिक यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि अमरसिंह थापा का इतिहास में वही स्थान है जो मेवाड़ के महाराणा प्रतापिस का। किन बातों में दोनों की समानतर है १ और किन बातों में अमरसिंह की तुलना महाराणा साँगा और महाराणा कुम्भा से की जा सकती है ?

२०. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) जमानशाह (२) राजराजेश्वरी (३) त्रमीरखाँ (४) मौनसन (५) कृष्णाकुमारी (६) १८१४-१६ के युद्ध में नेपालियों के गढ़ श्रौर शक्षास्त्र (७) जेम्स टौड (८) रणजीतिसेंह की सेना (६) महाबन्धुलः (१०) नौशेरा की लड़ाई, मार्च १८२३ (११) भरतपुर गढ़ १८०५, १८२५-२६ (१२) रणजीतिसेंह श्रौर नेपाली।

### अध्याय २

# भारत में श्रंग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त शिक्षा श्रीर कानून

( १७६६-१८३६ ई०)

\$१. भारत में अंग्रेज़ी भूमि-बन्दोबस्त और स्थानीय शासन की बुनियाद—क्लाइव श्रौर वारन हेस्टिंग्स के पहले विजयों के बाद उनके सामने देश के प्रबन्ध श्रौर जमीन के बन्दोबस्त के प्रश्न श्राये तो उन्हें कोई पद्धित न स्क पड़ी, श्रौर वे साल-ब-साल मालगुजारी को नीलाम करते रहे। कौर्नवालिस ने बंगाल बिहार श्रौर बनारस में जमीन का स्थायी बन्दोबस्त किया श्रौर शासन का ढाँचा खड़ा किया। श्रान्ध्र देश के "उत्तरी सरकारों" (तट के जिलों) में तब भी पुराने तरीके से मालगुजारी नीलाम होती रही।

सन् १७६२ ई० में कौर्नवालिस को टीपू से मलवार और वारामहाल ( सेलम कृष्णागिरि जिले ) मिले । वारामहाल का वन्दोबस्त एक फौजी अपसर को सौंपा गया । टौमस मुनरो उसका सहायक था । वेल्जली के शासनकाल में टीपू के राज्य में से कन्नड तट कोयम्बत्र और नीलगिरि कंपनी ने ले लिये ; निजाम को तुंगभद्रा के दिखन के वेल्लारि अनन्तपुर कडप जिले मिले, जो उसने अंग्रेजों को दे दिये । फिर तांजोर और आरकाट राज्य दखल किये गये । इन प्रदेशों में से अधिकांश का बंदोबस्त टौमस मुनरो ने ही किया । बाद में मद्रास अहाते के शासन का संघटन उसी को सौंपा गया, और सन् १८२० से १८२७ तक वह मद्रास का गवर्नर रहा ।

वेल्जली के ऋधीन काम सीखने वाले नवयुवकों में मौंटस्टुऋर्ट एल्फिन्स्टन, जौन मालकम ऋौर चार्ल्स मेटकाफ थे। इनके कार्यचेत्र कमशः महाराष्ट्र मालवा ऋौर दिल्ली रहे।

एल्फिन्स्टन सन् १८१६ से १८२७ तक मुम्बई का गवर्नर रहा; उसके चाद उसी पद पर मालकम ने काम किया। वेल्ज़ली ने अवध के नवाब से इलाहाबाद फर्क्खाबाद और रुहेलखंड के इलाके लिये, तथा इटावे से पच्छिम

के जमना तट के जिले शिन्दे से जीते । पहले इनका शासन बंगाल के ऋधीन रहा। १८३४ ई० से आगरे का अलग प्रान्त बना तो मेटकाफ उसका पहला गवर्नर नियत किया गया।

विलियम बेंटिंक सन् १८०३ से १८०७ तक मद्रास का गवर्नर था। वेल्लुर में सिपाहियों का एक बलवा होने पर उसे पदच्युत किया गया। सन् १८२८ में उसे भारत का गवर्नर-जनरल बना कर भेजा गया । उसके बाद एक बरस ( १८३५-३६ ई० ) मेटकाफ उस पद पर रहा । टौमस मुनरो ने मद्रास में जिस शासन-योजना का विकास किया, प्रायः उसी का श्रनुसरण एल्फिन्स्टन ने मुम्बई में किया, ब्रौर फिर उन दोनों की नीति का बेंटिंक ने समूचे भारत. पर प्रयोग किया।

§ २. दक्किन स्रोर पूर्वी भारत में रैयतवार स्रोर ज़भींदारी बन्दोबस्त-बारामहाल का मालगुजारी-बन्दोबस्त करते हुए मुनरो ने यह देखा कि वहाँ ज़मींदार नहीं हैं। उसने वहाँ सीधा किसानों से बन्दोबस्त किया। तब से उसका कुकाव रैयतुवार ऋर्थात् किसानों से सीधा बन्दोबस्त करने की तरफ हो गया।

कम्पनी हर इलाके को ऋधिक से ऋधिक दुहना चाहती थी। माल-गुजारी जितनी बढ़ सके बढ़ाई जाती ख्रौर उसे सख्ती से वस्ल किया जाता। मलवार में त्रांग्रेज ऋफसरों द्वारा ऐसा किये जाने पर वहाँ के 'राजाऋां' ऋौर नायर सरदारों ने विद्रोह किया। उस विद्रोह को कड़ाई से कुचला गया। यों धीरे धीरे मलबार से ज़मींदार प्रायः लुप्त हो गये।

तांजोर के किसान अपने मुखियों द्वारा राजा को मालगुजारी दिया करते थे। ये मुखिया पट्टकदार कहलाते ऋौर धीरे धीरे जमींदार बनते जाते थे। श्रंग्रेजों ने सीधे किसानों से बन्दोबस्त किया जिससे पहकदारों की सफाई हो गई।

श्रारकाट के इलाकों में श्रनेक छोटे सरदार थे। उनकी जागीरें पालयम श्रौर वे पालयगार कहलाते थे। ये पुराने कालों के गाँवों के मुखिया या राज्या-धिकारियों के वंशाज थे जो नवाब के श्रानिच्छक सामन्त बन गये थे। श्रानेक राजिल्लावों के बीच यही देश के वास्तविक शासक रहे थे। इनकी सामरिक.

शक्ति भी काफी थी। नवाब मुहम्मदम्रली ने इनके दमन के लिए श्रानेक बार श्रंग्रेजों से मदद ली। श्रंग्रेजों को भी इन्हें कुचल देना श्रामीष्ट था। सन् १७६६-१८०० ई० में इनकी श्रापने श्रापने गाँवों से बाहर की जमीनें जब्त करके बाकी जमीनों पर एकाएक ११७ फी सदी मालगुजारी बढ़ा दी गई। इसपर इन्होंने विद्रोह किया तो इनकी जागीरें जब्त की गईं श्रोर बहुतों को फाँसी चढ़ा दिया गया। मुनरों ने लिखा—''कोई श्रावारा राजा सिर उठायेगा तो मैं उसे ठीक कर दूँगा।" सन् १८०२-३ में बचे-खुचे पालयगारों के साथ स्थायी जमीदारी बन्दोबस्त श्रीर बाकी इलाकों में रैयतवार बन्दोबस्त किया गया।

"उत्तरी सरकारों" ऋथांत् ऋान्ध्रतट के जिलों में सन् १८०२ से १८०५ तक लौर्ड वेल्जली ने जमींदारों से स्थायी बन्दोबस्त करा दिया । वहाँ बहुत सी "हवेली" ऋथांत् राजकीय जमीनें भी थीं । उनकी चकबन्दी करके उन चकों की जमीदारियाँ नोलाम कर दी गईं । पुराने जमींदार तो पुराने स्थानीय शासक थे ऋगैर पुरानी परम्परा से चलते थे । पर इन नये जमींदारी खरीदने वालों ने केवल नफे के ख्याल से पूँजी लगाई थी, इसलिए ये किसानों से ऋधिक से ऋधिक लगान लेने लगे ।

मद्रास के श्रिधिक भागों में किसानों से सीधा बन्दोबस्त करने का उद्देश यह नहीं था कि किसानों के पास उनकी पूरी कमाई बनी रहे, प्रत्युत यह कि उपज का जो हिस्सा ज़मींदार ले जाते, वह भी कम्पनी को मिले। रैयतवार बन्दोबस्त में भी किसान को ज़मीन का मालिक न माना गया था। ईस्ट इंडिया कम्पनी खुद मालिक बन बैठी थी, श्रीर मालिक श्रपनी पूँ जी से जिस नफे की श्राशा करता है, भारत के खेतों से वह नफा वह स्वयं लेना चाहती थी। किसान उसकी दृष्टि में उसकी "रैयत" थे, जिन्हें मज़दूरी भर मिलनी चाहिए थी। इस प्रकार इस पद्धित में हाकिम किसी रैयत को जो खेत सौंप दे, उसका जिम्मा उस रैयत को लेना ही पड़ता था। बाद में नफा न होने से यदि वह खेत को छोड़ कर भागे भी, तो उसका पीछा करके उसे पकड़ा जाता। एक एक कलक्टर के लिए डेट डेट लाख किसानों के साथ बन्दोबस्त करना सम्भव न था। इसलिए छोटे श्रमले किसानों पर मनमानी करने लगे।

किसानों की दृष्टि से ज़र्मीदारी श्रीर रैयतवार दोनों बन्दोबस्त एक समान थे। एक में ज़र्मीदार ज़मीन के मालिक बन बैठे थे श्रीर दूसरे में कम्पनी; किसान दोनों दशाश्रों में मालिक के बजाय "रैयत" बन गये थे। पुराने जागीर-दार वास्तव में स्थानीय शासक थे, श्रीर जिन किसानों से वे वसूली करते थे, ज़मीन के मालिक वही थे। जागीरदारों की शासन-शक्ति श्रंग्रेंजों ने तोड़ दी। किन्तु इसके बावजूद बंगाल-बिहार में जब कौर्नवालिस ने उन जागीरदारों के साथ ज़मीन का बन्दोबस्त किया तब उसका श्रर्थ केवल यह था कि स्थानीय शासन के कार्य में से वसूली का काम उन्हें सौंपा गया जिसके बदले में उन्हें १० प्रतिशत कमीशन दिया गया। जिन लोगों के साथ बन्दोबस्त किया गया, वे प्रायः मालगुजारी वसूली को नीलामी में खरीदने वाले ठेकेदार थे। किन्तु धीरे धीरे उनका वह वसूली का ठेका ज़मीन की मिलकियत बनता गया श्रीर "नीलाम खरीदने वालों ने जो शक्तियाँ हथिया लीं, उनके कारण किसानों के पास किसी श्रधिकार की परछाँही भी नहीं बची, श्रीर खुशहाल श्रीर समृद्ध कृपक जनता दरिद्रता की सबसे निचली सतह पर जा गिरी।"

उस काल मद्रास के मालगुजारी दफ्तर (बोर्ड स्राव रेवेन्यू) ने ऐसा प्रस्ताव किया जिससे वहाँ के किसानों को उस गड्ढे में गिरने से बचाया जा सकता था। भारतवर्ष में तब तक सब जगह गाँवों की पुरानी पंचायतें बनी हुई थीं। मद्रास बोर्ड का प्रस्ताव था कि सरकार प्रत्येक गाँव की पंचायत से मालगुजारी का स्थायी बन्दोबस्त कर दे, स्त्रीर गाँव के भीतर उसका बँटवारा तथा उसकी वस्त्ली सब पंचायत पर छोड़ दे। इससे किसानों की मिलकियत भी नष्ट न होती श्रीर स्थानीय स्वशासन भी उनके हाथों में बना रहता। किन्तु मुनरों के प्रभाव से यह प्रस्ताव स्वीकृत न हो पाया, स्त्रीर मद्रास प्रान्त में जहाँ जहाँ जमींदारों से स्थायी बन्दोबस्त न हो चुका था, सन् १८२० में वहाँ स्रस्थायी रैयतवार बन्दोबस्त कर दिया गया, स्त्रीर उपज की ४५, ५०, ५५ फी सदी तक मालगुजारी तय की गई। पीछे मुनरों ने इस दर को घटा कर उपज का तिहाई कर दिया।

मुम्बई का विशाल प्रान्त तीसरे अप्रेज-मराठा युद्ध के बाद बना । वहाँ

भी अनेक जगह कृषक ही ज़मीन के मालिक थे, जो मिराशी या मिराशदार कहलाते थे। जहाँ जागीरदार थे, उनकी शक्ति तोड़ ने की भरसक चेष्टा की गई। गाँवों की पंचायतें सब जगह थीं, जो "श्रात्म-परिपूर्ण छोटे छोटे राज्य जैसी थीं।" एल्फिन्स्टन ने मालगुजारी का बन्दोबस्त तो सीधा कृषकों से कराया (१८२४-२८ ई०), पर वसूली का काम गाँव के मुखियों को सौंप दिया। इससे वे मुखिया सरकारी नौकर बन गये। पंचायतों के हाथ में कोई सामूहिक कार्य न रह जाने से वे धीरे धीरे लुप्त होती गईं।

मुम्बई प्रान्त के इस बन्दोबस्त में बहुत गलत माप और पैदावार के बढ़ाये हुए अन्दाज के आधार पर उपज की ५५ प्रतिशत मालगुजारी नियत की गई। कृपकों को भयंकर यातनाएँ दी गई; वे घर छोड़ भागने लगे। सन् १८३५ में विंगेट ने फिर ३० बरस के लिए बन्दोबस्त किया, जिसमें माप तो टीक किया गया, पर कर को दर ऊँची ही रही। किसान अपनी ज़मीनें बचाने के लिए स्दखोर महाजनों के पंजों में फँसते गये।

§ 3. उत्तर भारत और उड़ोसे का महालवार बन्दोबस्त—
आवध के नवाब के सींपे हुए इलाके सन् १८०१ में सात जिलों में बाँटे गये,
आधीर उनकी मालगुजारी एकदम २०-३० लाख रुपया वार्षिक बहा दी गई।
यह घोषणा की गई कि १० बरस बाद स्थायी बन्दोबस्त किया जायगा। सन्
१८०३ में शिन्दे से जीते हुए इलाके के ५ जिले बनाये गये और वहाँ भी
वैसी ही घोषणा की गई। उस युद्ध और मालगुजारी बढ़ाने का परिणाम सन्
१८०४ का दुर्भित्त हुआ।

मिंटो ऋौर हेस्टिंग्स दोनों ने ऋपने ऋपने शासन-काल में इन इलाकों में स्थायी बन्दोबस्त कर डालने का ऋनुरोध किया। किन्तु कम्पनी के डाइरेक्टरों ने फैसला किया कि वैसा न होगा।

यह फैसला हो जाने पर सन् १८२२ में उत्तर भारत के तथा भोंसले से जीते गये कटक प्रदेश के मालगुजारी-बन्दोबस्त के लिए यह योजना बनाई गई कि कुल जमीन-मिलिकियत की जाँच की जाय, श्रौर एक एक "महाल" पर श्रर्थात् जायदाद की एक एक इकाई पर सरकारी "जुम्मा" तय कर दिया जाय। जहाँ जमींदार हो वहाँ जमींदारों से, श्रौर जहाँ किसानों की जमीनें हों वहाँ गाँव के



सर चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली में खंकित समकालीन चित्र [ दिल्ली संग्र॰, भा॰ पु॰ वि॰ ]

मुखियों से बन्दोबस्त किया जाय। इन मुखियों का कलक्टर के रिजस्टर में नम्बर रहता, इससे ये नम्बरदार कहलाये।

यह योजना भी एक श्ररसे तक सफल न हुई । सरकार की माँग इतनी श्रिधिक थी कि किसान श्रीर जमींदार दे न पाते थे। मिल-कियत की जाँच में लोग सहयोग न देते थे। सन् १८३० में मेटकाफ ने प्रस्ताव किया कि पंचायतों को बनाये रक्खा जाय श्रीर व्यक्तिशः किसानों से बन्दोबस्त न किया जाय। सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया। सन् १८३३ में बेंटिंक ने मालगुजारी की दर घटा दी। उसके श्रनुसार रौबर्ट बर्ड ने सन् १८३३ से १८४६ तक इन इलाकों का ३० साल के लिए

बन्दोवस्त किया।

\$ 3. हिमाचल में कुली-उतार और वेगार—नेपालियों से लिये गये पहाड़ी प्रदेशों के मालगुजारी बन्दोबस्त में बेगार श्रौर "कुली-उतार" को भी मालगुजारी का श्रांश बना दिया गया। पहाड़ी प्रदेशों में दौरा करने जब कोई सरकारी श्रिधकारी श्राय, तब प्रत्येक मालगुजारी देने वाले पर स्वयं कुली बन कर श्रथवा श्रपने श्राक्षित मजदूरों द्वारा उसका बोभा ढोने दुवाने की जिम्मेदारी डाली गई, जो उन्हें बारी बारी निभानी पड़ती। जिस गाँव में से श्रिधकारी गुजरें या जहाँ डेरा डालें वहाँ के लोगों को बेगार में सब तरह का रसद-सामान भी उनके लिए मोहय्या करना पड़ता। न केवल श्रिधकारी प्रत्युत गोरे यात्री भी इस प्रथा का लाभ उठाते, श्रीर जब कोई 'साहब' पहाड़ में जाता, पचासों मजदूर एक पड़ाब से दूसरे पड़ाब तक उसका सामान—कमोड तक—सिर पर दो कर ले जाते। यो यह एक तरह की गुलामी प्रथा

मालगुजारी-बन्दोबस्त में शामिल कर दी गई।

§ ५. दिक्खनी बुन्देलखंड का मालगुज़ारी बन्दोबस्त—"सागर और नमदा प्रदेश" श्रर्थात् सागर दमोह जिलों सिहत नर्मदा का बुन्देली-भाषी काँठा सन् १८१८ में श्रंग्रेज़ी शासन में श्राया । सन् १८६१ तक उसका शासन कभी सीधा भारत-सरकार के श्रीर कभी उत्तरपिच्छिमी प्रान्त (श्राधुनिक उत्तर प्रदेश) के श्रधीन रहा । शुरू में वहाँ त्रिवार्षिक श्रीर पंचवार्षिक बन्दोन बस्त होता रहा । मराठा सरकार जितनी मालगुजारी लेती थी, श्रंग्रेज़ों ने एक-दम उससे सातगुनी कर दी । सन् १८३५-३६ में २०-वार्षिक बन्दोनस्त किया गया, पर मालगुजारी की दर तब भी मराठा दर से तिगुनी रही । फल यह हुश्रा कि "परगने मानो मुर्दा हो गये । ऐसी बरवादी हुई कि मानव जीवन के चिह्न न दिखाई देते थे ।"

§ ६. राजस्थान में अंग्रेज़ों के खड़े किये जागीरदार—१८१८ के बाद राजस्थान में अजमेर को अंग्रेज़ी शासन का केन्द्र बना कर श्रीकटर-लोनी को वहाँ का मुख्य कामदार (एजंट-जनरल) तथा टौड श्रीर मालकम को उसके अधीन 'राजपूताने' श्रीर मालवे का राजनीतिक कामदार (पोलिटिकल एजंट) नियत किया गया। शिन्दे का स्वतन्त्र राज्य इनके पड़ोस में श्रमी बना था। यह देखते हुए श्रंग्रेज़ों ने श्रपना पच्च इट करने की खातिर उन सब लोगों का श्रपने कब्जे की जायदादों पर श्रिधकार मान लिया जो पिछली श्रव्यवस्था का लाम उठा कर जहाँ तहाँ जमीनों या गाँवों के मालिक बन बैठे थे। इस प्रदेश में श्रपने श्रनेक पिटउुश्रों को श्रंग्रेज़ों ने दूसरे श्रंग्रेज़-मराठा युद्ध के बाद जागीरें श्रीर रियासतें दिलाई थीं श्रीर श्रव भी वैसा ही किया। हाड़ौती (कोटा-बूँदी) की जनता ने पहले यशवन्तराव होळकर का फिर पेंढारियों का साथ दिया था। वहाँ के लोगों का मराठा राज्यों से सम्बन्ध काट देने की दिख्य से हाड़ौती के दिक्खनी छोर का राज्य टौड ने श्रंग्रेजों के पिटु जालिमसिंह भाला को दिला कर उस प्रदेश का नाम भालावाड़ रख दिया। इसी प्रकार टोंक के नवाब श्रमीरखाँ को सिरोंज जैसे नाकेबन्दी के प्रदेश सौंपे।

§ ७. अ ग्रेज़ी शासन-ढाँचा भीर गाँव-पंचायतों का दूटना-

कौर्नवालिस का चलाया शासन-टाँचा सफल न हुन्ना था। मिंटो त्रौर हेस्टिंग्स के शासनकाल में बंगाल-विहार के जिलों के जिलों पर डाकुन्नों का स्वच्छ-द राज बना रहता था। त्रांग्रेज राजकर्मचारी देश से त्रपरिचित होने के कारण शासन त्रौर न्याय का काम न चला सकते थे।

मद्रास में ऋब शासन के पुनःसंघटन का काम भी टौमस मुनरो को सौंपा गया। मुनरो ने ये प्रस्ताव किये कि (१) गाँव-यंचायतें फिर से संघटित कर गाँवों में पुलिस का प्रवन्ध उन्हीं को सौंप दिया जाय (२) न्याय-विभाग में भरसक देशी जज नियुक्त किये जायँ और (३) कलक्टर को मजिस्ट्रेट के ऋधिकार भी दिये जायँ।

उसकी पहली बात न मानो गई । दूसरी बात ऋंशतः मानी गई ऋौर छोटे पदों पर देसियों की नियुक्ति होने लगी । तीसरी बात को कम्पनी के डाइ-रेक्टरों ने उत्सुकता से स्वीकार किया । उन्हें ऋपनी ऋामदनी से मतलब था, इसलिए मालगुजारी वस्तूल करने वाले हाकिमों के हाथ में ऋधिक से ऋधिक शक्ति देना उन्हें पसन्द था । बाद में बेंटिंक ने यह योजना समूचे भारत के लिए जारी कर दी ।

वम्बई का शासन-संघटन एल्फिन्स्टन ने किया। उसने अंग्रेजों के चलाये हुए कुल नियम-कायदों को स्मृतिबद्ध कर दिया। मुनरो की तरह उसने भी छोटे पदों पर भारतीयों को नियुक्त करने की नीति पकड़ी। उसने शिद्धा फैलाने की भी कोशिश की। उस काल की अनेक ग्राम-पंचायतें पाठशालाएँ भी चलाती थीं। उसने उन शालाओं को पुस्तकें छपवा कर देने का प्रबन्ध किया। किन्तु वे पंचायतें स्वयं लुत होने जा रही थीं।

बेंटिक ने श्रपनी गवर्नर-जनरली में मुनरो श्रीर एल्फिन्स्टन का श्रमु-सरण करते हुए भारतीयों के लिए छोटे पद खोल दिये। मालगुजारी की दर बेंटिक ने सब जगह कम की। तब तक देश के भीतरी व्यापार पर जगह जगह चुंगी लगती थी। बेंटिंक ने बंगाल से कुल चुंगी-चौकियाँ उठा दीं। समूचे भारत के रास्तों पर तब ठग लोग यात्रियों को लूटते मारते थे। बेंटिंक ने कर्नल स्लीमन को उनके उन्मूलन का काम दिया। तब तक फारसी श्रदालती भाषा थी। बेंटिक ने अंग्रेज़ी ऋौर प्रान्तीय भाषात्रों को वह स्थान दे दिया।

पिछले युगों के स्थानीय शासन में जागीरदारों के साथ साथ गाँव-पंचायतों का भी हाथ रहता था। गाँव के भीतर मालगुजारी का बँटवारा ख्रौर उगाहना, ऋपराधियों को पकड़ना ऋादि सभी सामृहिक कार्य वही करती थीं। ऋंग्रेज़ी शासन में उनके हाथ में कोई ऋधिकार ख्रौर दायित्व न रह गया, जिससे वे धीरे धीरे मिटती गईं।

\$८. नमक श्रीर अफ़ीम का एकाधिकार—कमानी ने जो भी नया प्रदेश पाया वहाँ क्लाइव की नीति का श्रानुसरण करते हुए नमक श्रीर श्रफीम के कारोबार पर श्रपना एकाधिकार रक्ला । वेंटिंक ने श्रपनी गवर्नर-जनरली में नमक पर कम्पनी का एकाधिकार मानते हुए राजस्थान की साँभर भील श्रीर साँभर जिले पर भी कब्जा किया, पर उससे मारवाड़ श्रीर जयपुर में व्यापक विद्रोह हुश्रा श्रीर एक श्रंग्रेज मारा गया । तब वह कब्जा छोड़ना पड़ा ।

§९. भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की बुनियाद — भारत के राज्य-कर्ता देश में विद्या की उन्नित करना श्रार विद्यालयों को चलाना श्रपना कर्त्त य मानते थे। जब ई० इं० कम्पनी के हाथ भारत के श्रानेक प्रान्तों का शासन श्रा गया तब उसपर भी यह जिम्मेदारी पड़ी। तदनुसार कलकत्ते में एक भादरसे' की स्थापना सन् १७८५ में श्रीर बनारस में 'पाठशाला' (संस्कृत कालेज) की स्थापना १७६१ में ही की गई थी। भारत म ऊँची शिक्षा तब तक प्राचीन भाषात्रों श्रार्थात् संस्कृत फ़ारसी श्रर्यी के वाङ्मयों द्वारा होती थी। सो उस मदरसे श्रीर पाठशाला में इन्हीं की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया।

भारत की गाँव-पंचायतें भी पाठशालाएँ चलातीं जिनमें स्थानीय भाषा से त्रारंभिक शिद्धा दी जाती थी। कोई कोई गाँव ऊँची शिद्धा देने वाली पाठशालाएँ भी चलाते थे। सन् १८३५ में देखा गया कि बंगाल में एक लाख से त्राधिक गाँव-पाठशालाएँ हैं। हमने देखा है [ऊपर ९७] कि एल्फिंस्टन ने मुम्बई में पुरानी गाँव-पाठशालात्रों को ही छुपी पुस्तकों के रूप में सहायता देना आरम्भ किया था। उसी काल बंगाल में भी कई संस्थात्रों और व्यक्तियों ने गाँव-पाठशालात्रों के लिए बँगला पुस्तकों छुपवाना आरम्भ किया।

हमने यह भी देखा है [ E, ११ § ५ ] कि रघुनाथ हिर नवलकर ने अठारहवीं शताब्दों में ही यह पहचान लिया था कि युरोप के नये ज्ञान को भारतीय जनता तक पहुँचाये बिना भारत की गित नहीं है । बंगाल में उन्नीसवीं शताब्दों के आरम्भ में राममोहन गय नामक सुधारक हुआ। (१७७४-१८३३ ई०)। उसने भी रघुनाथ हिर की बात दोहराते हुए भारतीयों के उद्बोधन का यह मार्ग बताया कि उन्हें नये युरोपी विज्ञान की शिचा अपनी देसी भाषाओं द्वारा दी जाय। राममोहन का पिछला समकालिक बालशास्त्री जांभेकर था (१८१२-१८४६ ई०)। उसने तेरह बरस की आयु में ही संस्कृत शास्त्रों का अच्छा अभ्यास कर लिया था। उसके बाद एलिंफस्टन के प्रोत्साहन से अंग्रेजी फ्रांसीसो और लातीनी सीख कर युरोप के नये गिएत और ज्योतिष का गहरा अध्ययन कर इन विषयों पर मराठों में पहले ग्रन्थ लिखे, एलिंफस्टन के चलाये शिचा-विभाग में सेवा कर जी-जान से अपने प्रांत में शिचा-प्रसार का यल किया, अपने देश के इतिहास-पुरातत्त्व की ओर भी ध्यान दिया, तथा बँगला फारसी गुजराती और कन्नड भी सीख कर मराठी में पहला साप्ताहिक और मासिक पत्र निकाला।

भारतीयों की शिचा का सच्चा मार्ग यही था। यदि इस प्रकार की शिचा बढ़ती चलती तो कुछ ही काल में भारतीयों की मोहनिद्रा टूट जाती श्रीर वे श्राँखें खोल कर यह भी देखने लगते कि हमें मुट्ठी भर विदेशियों ने हमारे ही भाइयों की सेना श्रीर हमारे ही साधनों से बाँध रक्खा है। वे श्रपनी विछली हारों के कारण को पहचान कर नई युद्ध-विद्या को भी सीखने का प्रयत्न कर सकते थे। उस दशा में श्रंग्रेजी साम्राज्य भारत में श्रिधिक काल न टिक सकता। ऐसी बात थी तो एलिंफस्टन जैसे श्रंग्रेजी साम्राज्य के स्थापक [१०, १५६ १०, १५; ऊपर ६६ १, २, ७] ने क्यों इस प्रकार को शिचा को बढ़ावा दिया? इसका उत्तर यह है कि एलिंफस्टन श्रीर उस जैसे श्रन्य श्रंग्रेज राजनेता जो भारत की देसी भाषाश्रों में नया ज्ञान लाने के श्रोर देसी भाषाश्रों द्वारा शिचा के पच्चाती थे, इस बात को भली भाँति समकते थे कि इससे भारतीयों की श्राँखें खुल जायँगी, श्रीर उनका यह श्रन्दाज था कि वैसा होने में

कम से कम चालीस पचास बरस लगेंगे; पर साथ ही उनका यह विश्वास भी था कि ४०-५० बरस में अंग्रेज़ों की भाड़ित भारतीय सेना वैसे भी यह पहचान लेगी कि अंग्रेज़ी साम्राज्य हमारे ही आसरे खड़ा है और वह स्वतन्त्र होने तथा अपने देश को स्वतन्त्र करने का जतन करेगी। मुनरो और एल्फिस्टन दोनों ने लिखा था कि हमारे साम्राज्य का आधार भारतीय सेना है, और जिस दिन वह सेना हमारी आज्ञा मानने में आनाकानी करने लगेगी, विद्रोह करने की बात दूर, उसी दिन हमें भारत से विदा होना होगा। उनका अन्दाज था कि ४०-५० बरस में ऐसी स्थित उत्पन्न हो जायगी। इस दशा में जो बात अवश्य-म्भावी है उसे करने का श्रेय अंग्रेज शासक क्यों न ले लें?

परन्तु इस बीच "विजेतात्रों की भाषा देसी त्रमलों को सिखाने की खावश्यकता से (कुछ) नये ढरें के स्कूल पैदा हो गये थे।" सन् १८१७ में डैविड हेयर नामक घड़ीसाज ने कलकत्ते में पहलेपहल एक द्रांग्रेजी स्कूल खोला था। सन् १८२३ में कम्पनी की सरकार ने शिक्ता के लिए कुछ खर्च मंजूर किया। तब दिल्ली त्रौर त्रागरे में भी कालेज खोले गये। इन स्कूलों कालेजों के तजरबे से देखा गया कि उच्च वर्ग के भारतीय द्रापने मालिकों की बोली त्रौर रंगढंग सीख कर त्रापने समाज में जो द्राधिकार के पद पा जाते हैं उससे वे बहुत खुश हैं, उन्हें द्रांग्रेजों का नया ज्ञान पाने की वैसी परवाह नहीं जैसी त्रांग्रेजों की बोली बोलते हुए त्रापने देशवासियों के बीच द्रांग्रेजों का समक्त बन खड़े होने को। यदि उनकी इस प्रवृत्ति का लाभ उठा कर भारत में क्रांग्रेजी साम्राज्य की जड़ को त्रौर टिकाऊ बनाया जा सके तो क्योंन बनाया जाय?

सन् १८३३ में कम्पनी को नया पट्टा (चार्टर) मिलने पर शिचा के सम्बन्ध में एक किमटी विठाई गई। मैकाले उसका सभापति था। भारतवासियों को कैसी शिचा दी जाय इस प्रश्न का निपटारा उस किमटी को करना था। किमिटी में कुछ ऐसे अंग्रेज थे जो संस्कृत फारसी आदि "प्राच्य" भाषाओं का अध्ययन और प्राच्य पुरातत्त्व की खोज करते थे। इनका मत था कि इन्हीं भाषाओं और इनके पुराने वाङ्मयों द्वारा भारतीय युवकों को शिचा दी जाय। इसरा पच्च अंग्रेजी शिचा वालों का था।

मैंकाले ने "प्राच्य" शिद्धा का मजाक उड़ाया श्रौर श्रंग्रेजी पद्ध का साथ दिया। पिच्छिमी विज्ञान के बजाय उसने श्रंग्रेजी भाषा साहित्य श्रौर कान्न की शिद्धा पर ही जोर दिया, श्रौर इस बात की उपेद्धा की कि देशी भाषाश्रों द्वारा भी शिद्धा दी जा सकती थी। मैकाले का उद्देश श्रंग्रेजी शासन के लिए भारतीय क्लर्क वकील श्रौर कारिन्दे तैयार करना था। साथ ही उसके ध्यान में यह बात भी थीं कि "जहाँ हमारी भाषा जायगी वहाँ हमारा व्यापार भी पहुँचेगा।" श्रन्त में श्रंग्रेजी पद्ध की जीत हुई। तब से श्रंग्रेजी स्कूलों कालेजों की स्थापना होने लगी। इसके साथ ही गाँव-पंचायतें श्रव श्रापसे श्राप छुत हो रही थीं। उनके साथ ही उनकी पुरानी पाठशालाएँ भी लुत होती गईं।

§ १०. भारत में अंग्रेज़ी कानून की बुनियाद — सन् १८३३ तक बंगाल मद्रास मुम्बई के गवर्नर श्रलग श्रलग कायदे (रेगुलेशन) बनाते थे। श्रव श्रंग्रेज़ी पालिंमेंट ने यह तय किया कि समूचे भारत के लिए गवर्नर-जनरल कानून बनाया करे। कानूनों के मसविदे तैयार करने को गवर्नर-जनरल की कौंसिल में एक श्रतिरिक्त सदस्य नियत किया गया। पहलेपहल यह पद मैकाले को हो मिला। मैकाले ने इस पद पर रहते हुए भारतीय दएड-विधान (इंडियन पिनल कोड) का मसविदा तैयार किया।

राममोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध पुकार उठाई थी। वैटिंक ने एक कायदे द्वारा उस प्रथा को रोक दिया।

११. भारत में अंश्रेज़ों को बसाने के प्रयत्न— सन् १८३३ के नये पट के अनुसार कम्पनी का व्यापार उठा दिया गया। तब से उसका काम केवल शासन रह गया। भारत में व्यापार करने तथा बसने के लिए सब अंग्रेज़ों को छूट और प्रोत्साहना दी गई। भारत की मुल्की सेवा (सिविल सर्विस) में भाग लेने वाले युवकों की शिद्या के लिए इंग्लैंड में प्रबन्ध किया गया।

मैसूर के जिस शिशु राजा को वेल्ज़ली ने स्थापित किया था, बेंटिंक ने उसे पेंशन दे कर ब्रलग कर दिया ( सन् १८३१ )। ब्रगले ५० वर्ष मैसूर का शासन ब्रांग्रेज़ों के हाथ में रहा। कछार ब्रौर कोडुगु ('कुर्ग') राज्यों की भीतरी ब्राव्यवस्था से लाभ उठा कर बेंटिक ने उन्हें ज़ब्त कर लिया। कोडुगु की पहाड़ी

भूमि ऋंग्रेज़ों के बसने के लिए उपयुक्त समभी गई। वहाँ बहुत से ऋंग्रेज़ों को काफी (कहवे) की काश्त के लिए मुफ्त ज़मीनें दी गईं जिनपर वे बस गये।

दौलतराव शिन्दे सन् १८२७ में मर गया । उसकी विधवा बायजाबाई बालक राजा जनकोजी के नाम पर शासन चलाने लगी । बेंटिंक ने चाहा कि राजा पेंशन ले कर राज्य छोड़ दे । किन्तु ग्वालियर का रेजिडेंट कैवेंडिश इस षड्यन्त्र से सहमत न हुन्ना श्रौर उसने "श्रागरे को मुम्बई से जोड़ देने का सुयोग खो दिया।"

> जयपुर त्र्यौर जोधपुर राज्यों के मामलों में भी बेंटिंक ने दखल दिया । १⊏३० से त्र्यंग्रेज़ सतलज से त्र्यागे बढ़ने की जोड़तोड़ भी करने लगे ।

#### श्रभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. कौर्नवालिस के शासनकाल में भारत में श्रंभेजों का सीधा शासन किस किस प्रदेश में था ? उन प्रदेशों में से स्थायी बन्दोबस्त कहाँ कहाँ किया गया ? बाकी प्रदेशों में मालगुजारी की कौन सी पद्धति रही ?
- २. कौर्नवालिस के स्थायी बन्दोबस्त का ऋर्थ क्या था ? जिन लोगों के साथ वह बन्दोबस्त किया गया था उनका जमीनों से सम्बन्ध तब क्या था ? ऋौर बाद में कैसा हो गया ?
- ३. मलबार कर्णाटक तिमळनाड श्रीर श्रान्ध्रदेश के किन भागों में श्रंध्रेजी शासन के शुरू में जमींदार नहीं थे ? जहाँ थे वहाँ उनकी श्रंध्रेजी शासन में क्या गित हुई ? नये जमींदार कहाँ कैसे खड़े हुए ?
- ४. 'किसानों की दृष्टि से जमींदारी और रैयतवार दोनों बन्दोबस्त एक समान थे।'' क्यों ?
- प्र. नीलाम खरीदने वालों ने जो शक्तियाँ हथिया लीं, उनके कारण किसानों के पास किसी ऋधिकार की परछाँशीं भी नहीं बची।" कैसे ?
- ६. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) मिराशदार (२) महालवार बन्दोबस्त (३) किली-उतार (४) "जहाँ हमारी भाषा जायगी वहाँ हमारा व्यापार भी पहुँचेगा ॥ ४० भारत की गाँव-पंचायतें खंग्रेजी जमाने में क्यों खौर कैसे लुप्त हो गईं ?
- ्रं भारत युरोप से ज्ञान में पिछड़ गया था इसे देखते हुए उन्नीसवीं शताब्दी में भारत के लिए शिक्षा की उचित पद्धति क्या होती ? जो पद्धति ग्रपनाई गई व हिन श्रंशों में उससे भिन्न थी ? क्यों वैसी पद्धति ग्रपनाई गई ?

### अध्याय ३

### श्रंग्रेज़ों का सिक्ख राज जीतना

( १८३०-१८४६ ई० )

§ १. मध्य एशिया में रूसी म्रोर मं ग्रेज़ म्रमदूत—हम देख चुके हैं [८,८६] कि १५वीं १६वीं शताब्दियों में रूसियों ने स्रपने देश के पूरवी भाग से मंगोलों को निकाल दिया था। उसी प्रसंग में वे ऊराल से पूरव बढ़ते गये। सन् १५८० में उन्होंने इर्तिश नदी के निचले काँ ठे में सिविर नामक कसवा दखल कर लिया। वहाँ से पूरव तरफ निर्जन वर्फाले प्रदेशों पर स्रिधिकार जमाते हुए सन् १६३६ में वे स्रोखोत्सक समुद्र तक जा पहुँचे। सिविर के नाम से इस विशाल प्रदेश का नाम उन्होंने सिविरिया रक्खा। १७वीं शताब्दी के मध्य तक उनका साम्राज्य दिखन तरफ बैकाल भील तक पहुँच गया। १६वीं शताब्दी के सुरू से वे कौकासुस ('काकेशस') पर्वत के रास्ते ईरान को दबाने लगे स्रौर उनके स्रमदूत मध्य एशिया में पहुँचने लगे। सन् १८१५ में एक रूसी व्यापारी लदाख के राजा तथा रणजीतसिंह के नाम रूसी स्रमात्य की चिट्ठियाँ ले कर स्राया।

इधर स्रंग्रेज स्रग्रदूत भी स्रव भारत से मध्य एशिया को जाने लगे। सन् १८१६ में मूरकोफ्ट नामक स्रंग्रेज पञ्जाव लदाख के रास्ते यारकन्द स्रोर बोखारा की यात्रा के लिए रवाना हुस्रा। उसके बाद कई स्रंग्रेजों ने मध्य एशिया की यात्रा की।

नैपोलियन के पतन के बाद फ्रांस श्रीर इंग्लैंड की पुरानी स्पर्द्धा समाप्त हुई, श्रीर रूस तथा इंग्लैंड में यह नई स्पर्द्धा शुरू हो गई।

\$२. सिन्धु नीचालन-योजना— सिन्ध प्रान्त उत्तरपिछ्ठिमी देशों की कुंजी है। कन्दहार ईरान के सीधे रास्ते उसमें से जाते हैं श्रौर वह समुद्र से लगा है। मुलतान-डेराजात जीतने के बाद से रणजीतिसंह उसे ले लेमे का मौका देख रहा था। शिकारपुर पर तो उसका खास दावा था। इधर

अंग्रेज भी सिन्ध पर घात लगाये हुए थे। सिन्ध नदी की पैमाइश का उन्होंने अब अच्छा बहाना बनाया। इंग्लैंड के राजा की तरफ से रणजीतसिंह को भेंट करने को एक गाड़ी और घोड़े मुम्बई मँगाये, और उन्हें सिन्ध और रावी नदियों द्वारा लाहौर भेजना तय किया। जब लेफ्टिनेंट बर्न्स इस बेड़े को ले कर सिन्ध नदी में घुसा (१८३१ ई०) तब नदी के किनारे एक सैयद ने हाथ उठा कर कहा, "सिन्ध अब गया! अंग्रेजों ने हमारी नदी को देख लिया!"

रणजीत भी अंग्रेजों की इस चाल से वेचैन हो सिन्ध की सीमा पर अपना अधिकार दृढ करने लगा। उसकी रोकथाम करने को बेंटिंक रोपड़ में उससे मिला (अक्टूबर १८३१)। रोपड़ आने से पहले वह कर्नल पौटिंजर को सेना के साथ हैदराबाद (सिन्ध) भेज चुका था। सिन्ध के अमीरों को उसने यह सिन्ध करने को बाधित किया कि वे अंग्रेजी जहाजों के लिए सिन्ध नदी को खुला रक्खें और उसमें गोदियाँ (डौक-याड ) स्थापित करें। परन्तु इसके साथ यह शर्त भी थी कि कोई जंगी सामान या बेड़ा सिन्ध में से न गुजरेगा। यह हो जाने पर रणजीतसिंह से लाहौर में कहा गया कि वह भी सिन्ध-सतलजसंगम के ऊपर सतलज में अंग्रेजी नावों के लिए वैसी ही सुविधा कर दे। उससे यह भी कहा गया कि ब्रितानवी सरकार उसे शिकारपुर जीतने की इजाज़त नहीं दे सकती। रणजीत इसपर बहुत कुँभलाया, तो भी उसने सतलज का रास्ता खोल दिया। सिन्ध के मुहाने से रोपड़ तक तब अंग्रेजी आग-बोटें चलने लगीं। मिट्टनकोट (सिन्ध-सतलज-संगम के नीचे) तथा हरि-के-पत्तन (व्यास-सतलज-संगम पर) के सामने अंग्रेज कारिन्दे इस व्यापार की देखभाल के लिए रहने लगे।

§ 2. बर्न्स की मध्य एशिया यात्रा—सन् १८३२ के शुरू में बर्न्स तीन साथियों के साथ दिल्ली से मध्य एशिया की यात्रा के लिए निकला। पंजाब अफगानिस्तान हो कर वह बोखारा तक गया और सन् १८३३ में वापिस आ कर इंग्लैंड चला गया। वहाँ उसको बड़ा स्वागत हुआ। इंग्लैंड का राजा विलियम चतुर्थ भी उससे मिला और उसकी कहानी बड़ी रुचि से सुनने के बाद बोला, "तुम्हारा जीवन बना रहे, हमारे पूरवी साम्राज्य का लाभ हो!" सन्

१८३५ में बर्न्स भारत लौट स्त्राया।

§ ४. सिक्ख राज को दिक्खन ग्रीर पिन्छम से घेरने का प्रयत्त तथा सिक्खों का लदाख जीतना—(ग्र) शाह शुजा की ग्रफगान



बर्न्स मध्य एशिया वेश में [ विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता ]

चढ़ाई—इस प्रसंग में श्रंग्रेज़ी सरकार ने शाह शुजा को फिर [१०,१९९६] श्रफगानिस्तान पर चढ़ाई करने को उकसाया श्रौर उसके लिए रुपये की मदद दी। उस उथलपुथल में कोई न कोई पन्न श्रंग्रेज़ों की शरण माँगेगा सो निश्चित ही था।

रण्जीतिसंह के तटस्थ रहे विना शाह शुजा चढ़ाई न कर सकता था, इसिलए उसने उससे सिन्ध की ग्रौर सिन्ध पार के रण्जीत के जीते सब इलाके उसे विधिवत् दे दिये। शाह लुधियाने से बहावलपुर के रास्ते सिन्ध में घुसा (१८३३ ई०) ग्रौर शिकारपुर के पास सिन्धियों को हरा कर कन्दहार

की त्र्योर बदा । रणजीतसिंह ने सोचा कि काबुल में सफल होने पर शाह का रुख शायद बदल जाय, इसलिए उसने सेनापित हरिसिंह नलवा को भेज कर पेशावर को क्रयने सीधे शासन में ले लिया।

कन्दहार पर शाह शुजा ऋोर लैबर पर हिर्सिंह को देख दोस्त-मुहम्मद ने ऋंग्रेजों से शरण माँगी। किन्तु १-७-१८३४ को उसने कन्दहार के पास शाह को हरा दिया, ऋौर तब ऋंग्रेजों को भूल गया। शाह शुजा लुधियाना लौट श्राया । उसे भगाने के बाद दोस्त-मुहम्मद ने सिक्खों के खिलाफ युद्ध-घोषणा की । वह खैबर पार तक श्राया । ११ मई १८३५ को रणजीत ने उसे प्रायः घेर लिया; तब वह लड़े बिना भाग निकला ।

इधर इसी वर्ष (१८३५) फीरोजपुर के जागीरदार के निःसंतान मरने 'पर ऋंग्रेज़ी सरकार ने उस शहर को ले कर वहाँ भारी छावनी डाल दी।

(इ) सिक्खों का लदाख जीतना—हमने देखा है किस प्रकार नेपालियों ने १८१५ में रण्जीतसिंह से अनुरोध किया था कि मिल कर भारत की स्वतन्त्रता की रच्चा करें तथा भीमसेन थाया बाद में भी वही अनुरोध करता रहा था [१०,१९६४,२०]। रण्जीत ने उनकी बात पर तब कान नहीं दिया था। पर जब अंग्रेजों ने रण्जीत को सिन्ध की छोर बढ़ने से भी रोका, तथा अपने पिट्ठू शाह शुजा द्वारा उसे पिच्छिम तरफ भी घरने का यत्न किया, तब से रण्जीत का रख बदल गया छोर वह खंग्रेजों के मुकाबले के लिए भारत के दूसरे राज्यों का सहयोग चाहने लगा। १८३३ के अन्त में उसका एक खरन्त गोपनीय पत्र नेपाल दरबार में पहुँचा। जान पड़ता है उसमें भीमसेन के १८२५ वाले प्रस्तावों की स्वीकृति थी। १८३४ में नेपाली दूत अमृतसर छाये।

गुलाबसिंह डोगरा \* साधारण सैनिक के रूप में रणजीतिंसह की सेना में भरती हुन्ना था। त्रपनी योग्यता के बल पर उसने धीरे धीरे जम्मू की जागीर प्राप्त की थी। उसके छोटे भाई ध्यानसिंह न्नौंग सुचेतसिंह भी ऊँचे पदों पर पहुँचे थे। तीनों को राजा का पद मिला था। बाद में राबी से जेहलम तक सारे पहाड़ी प्रदेश का शासन उन्हें सौंपा गया। १८३५ में गुलाबिंसह के न्नधीन कष्टवारं के सेनापति जोराबरसिंह ने तिब्बत के सबसे पिच्छमी प्रान्त लदाख या मरयुल पर चढ़ाई कर उसे जीत लिया।

प्रतीत होता है भीमसेन का प्रस्ताव यह था कि सिक्ख राज्य कश्मीर

रावी श्रीर चनाव के बीच हिमालय की तराई जिसका मुख्य नगर जम्मू है,
 डुगर कहलाती है, श्रीर उसके निवासी डागरे।

<sup>†</sup> चम्बा के उ० प० तथा जम्मू के उ० पू०, चनाब नदी के को र्नी जैसे मोड़ की दून, जो कश्मीर दून के ठीक पूरव लगी है। संस्कृत नाम—काष्ट्रवाट।

के पूरव लदाख से मानसरोवर तक तिब्बती प्रदेशों को जीत कर नेपाल के साथ श्रपनी सीमा लगा ले, फिर उसके सहयोग से नेपाल काली से सतलज तक के हिमाचल प्रदेशों को, जिन्हें १८१५-१६ में श्रांग्रेजों ने उससे छीना था, उत्तर श्रीर पूरव से चटाई कर वापिस ले ले, तथा तब भारत के श्रन्य राज्यों को भी उठने को उभाड़ा जाय। लदाख को जीतना इसमें पहला कदम था।

(3) सिन्ध के लिए होड़, खेवर पर संघर्ष — शाह शुजा के लौट ख्राने पर ख्रागे से उसकी वैसी किसी चढ़ाई से बचने की दृष्टि से शिकारपुर के शासक ने ख्रपने को रणजीतिसिंह की रत्ता में सौंपना चाहा। रणजीत के पोते नौनिहालसिंह की ख्रधीनता में पंजाबी सेना सिन्ध की सीमा पर ख्रा जुटी। तब (१८३६ ख्रन्त) ख्रंग्रेज़ों ने हस्तच्रेप कर कहा कि हैदराबाद में ख्रब से ख्रंग्रेज़ रेज़िडेंट रहेगा ख्रौर वहीं सिन्धियों के बाहरी मामलों का नियन्त्रण करेगा। रणजीत के सरदारों ने उससे ख्राग्रह किया कि ख्रंग्रेज़ों की न सुनें, लेकिन उसने सिर हिलाया ख्रौर कहा "मराठों के दो लाख भाले ( ख्रंग्रेज़ों के मुकाबले में ) कहाँ गये ?" ख्रौर फिर उस मामले को भूल जाने के लिए उसने उसी नौनिहाल के ब्याह पर, जो सिन्ध का विजेता होता, गवर्नर-जनरल को निमन्त्रित किया। गवर्नर-जनरल के बजाय प्रधान सेनापित सर हेन्त्री फेन विवाह में सिम्मिलित हुख्रा ( मार्च १८३७ )। उस ख्रवसर पर उसने पंजाब की शक्ति का ख्रन्दाज लगा लिया ख्रौर लाहौर प्रदेश का पूरा नक्शा बनवा लिया जो ख्रगले युद्ध में बहुत काम ख्राया।

हिरिसिंह ने खैबर से आगे बढ़ने को जमरूद की किलाबन्दी की। दोस्त-मुहम्मद के बेटे अकबरखाँ ने तब जमरूद पर हमला किया। ३०-४-१८३७ की लड़ाई में हिरिसिंह मारा गया और सिक्खों की हार हुई। लेकिन अफगान जमरूद को ले न सके और पीछे हट गये। रणजीत ने शीघ बड़ी कुमुक भेजी और स्वयं रोहतास तक आ गया। वह दोस्तमुहम्मद को अंग्रेजों के हाथ न जाने देना चाहता था, इसलिए उसे मना कर सन्धि की।

५५. काबुल में मंग्रेज़ वाणिज्य-दूत—मार्च १८३६ में श्रीकलैंड भारत का गवर्नर-जनरल बन कर श्रा गया था। उसने बर्न्स को श्रंग्रेज़ी 'वाणिज्य- दूत' बना कर काबुल भेजा। दोस्तमुहम्मद ने चाहा कि अंग्रेज उसे पेशावर प्रदेश रणजीतसिंह से वापिस दिला दें। बन्से ने उसे अंग्रेजों की मदद मिलने की आशा दिलाई। रणजीत ने देखा अंग्रेज अब उसे पच्छिम तरफ भी रोकना और घेरना चाहते हैं।

तभी (नवम्बर १८३७) ईरानियों ने रूसियों की सहायता से हरात को घेर लिया ख्रौर रूसी दूत विकोविच भी काबुल पहुँचा। कर्नल पौटिंजर मुस्लिम फकीर का वेश धारण कर हरात के किले में जा घुसा ख्रौर किले के रच्नकों का नेता बन बहादुरी से ईरानियों का मुकाबला करता रहा।

बर्न्स ने दोस्तमुहम्मद को त्राशाएँ तो बहुत दिलाई पर उन्हें पूरा न कर सका। कारण कि उसकी सरकार का रुख तब त्रौर ही था। वह एक भारी षड्यन्त्र पका रही थी त्रौर उसने वर्न्स को काबुल से वापिस बुला लिया।

\$ द. भीमसेन थापा की पदच्युति — हमने देखा है कि १८१६ में नेपाल का राजा बच्चा था श्रोर उसकी दादी त्रिपुरसुन्दरी राजस्थानीयं ('नायब') नियत हुई थी [१०,१९१४]। वह ऊँची प्रकृति को शालीन श्रोर समभदार स्त्री थी। उसने भीमसेन थापा को शासन-संचालन में लगातार सहारा दिया श्रोर उसपर सौम्य ढंग से नियन्त्रण भी रक्खा। १८३२ में उसकी मृत्यु हुई। राजा राजेन्द्रविक्रम तब नौजवान हो चुका था। वह मन्द्बुद्धि श्रौर दुर्वलचित्त था; उसकी जेठी रानी उसे राजकाज श्रपने हाथ ले लेने को उभाइती थी। १८०३ में दामोदर पांडे के मारे जाने श्रौर फिर रणबहादुर की हत्या होने पर [१०,१९६०,१०] भीमसेन ने पांडे वंशा को भरसक दबा कर जागीरों श्रौर राजपदों से विश्वत कर दिया था। भीम का वह कार्य श्रनुचित श्रौर श्रन्थायपूर्ण था। १८३४ में पांडे लोगों ने श्रपनी जागीरें वापिस पाने की दरखास्त दी। वे भी श्रब राजा को उभाइने लगे।

यह सब होने पर भी जून १८३७ तक भीमसेन थापा का नेपाल के

<sup>†</sup> राजा के प्रतिनिधि ( वाइसराय ) के श्रर्थ में राजस्थानीय शब्द गुप्त युग के लेखों में है।

शासन पर पूरा नियन्त्रण रहा । मई १८३७ में ही उसके भेजे दूत अमृतसर पहुँचे जहाँ उनका बड़ा स्वागत किया गया । अमरिसंह थापा का बेटा भूपाल १८१६ से ही रणजीत की सेवा में था । आगे से उसके द्वारा दोनों राज्यों की बातचीत जारी रहना तय हुआ ।

जुलाई १८३७ में राजा ने दामोदर पांडे के बेटे रण्जंग को पिता की जागीर वापिस दे दी । २४-७-१८३७ को राजा के एक बरस के किनष्ठ बेटे की बीमारी में मृत्यु हुई । तब एकाएक भीमसेन पर यह दोष लगा कर कि उसने बच्चे को विष दिलाया, उसे पदच्युत कर गिरफ्तार किया गया । उसके भतीजे मातबरसिंह को भी, जो कुछ बरस से नेपाल के चितिज में चमकने लगा था, पकड़ा गया । रण्जंग पांडे मिन्त्रनायक नियत हुन्ना । चौंतरियों न्नायं के लोगों तथा दूसरे प्रमुख लोगों ने इस प्रकार एकाएक भीमसेन की गिरफ्तारी न्नार रण्जंग की नियुक्ति का प्रतिवाद किया । तब भीम न्नीर मातबर को छोड़ा गया । राजधानी में उपस्थित सैनिकों न्नीर जनता ने उन्हें स्वागतपूर्वक उनके घर पहुँचाया । रण्जंग की जगह रघुनाथ पंडित को मिन्त्रनायक नियुक्त किया गया ।

रघुनाथ ने भीमसेन की नीति पर चलने का यत्न किया और लाहीर तेहरान तथा भारत के देसी राज्यों में अपने दूत उन्हें अंग्रेजी गुलामी के विरुद्ध उभाइने को भेजे। उसने मातबर को सम्मानित निर्वासन में पंजाब रवाना किया, इस दृष्टि से कि वहाँ वह पांडे पत्त की प्रतिहिंसा से बच कर दोनों राज्यों का सहयोग बनाये रक्खे। मई १८३८ में मातबर को लुधियाने के पास सतलज पार करते हुए अंग्रेजों ने पकड़ लिया। रघुनाथ ने जो दूत देसी राज्यों को भेजे ये उन्हें भी अंग्रेजों ने निकाल दिया। जेठी रानी की प्रेरणा से सन् १८३८ के आरम्भ में रणजंग पांडे प्रधान सेनापित नियुक्त हुआ। नेपाली सेना में यह भावना बनी हुई थी कि हमें अपनी खोई भूमि अंग्रेजों से वापिस लेनी है। रणजंग सेना का प्रिय बनने के लिए उस भावना को उभाइता रहा।

§ ७. त्रिपक्ष षड्यन्त्र—उत्तरपन्छिमी भारत के प्रश्न पर अग्रेज राजनीतिचिन्तकों में इस काल तीन विचार-धाराएँ प्रचलित थीं। एक यह कि सतलज श्रौर थर श्रंभेजी राज की बहुत श्रञ्छी सीमाएँ हैं, श्रौर यदि रूस का प्रभाव श्रफगानिस्तान तक पहुँच भी जाय तो भी सिक्खों की मैत्री पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरा विचार बर्म्स का था। वह यह कि श्रंभेजों को श्रफगानिस्तान में प्रभाव जमा कर रूस की दाल वहाँ न गलने देनी चाहिए। "वेल्जली ने श्रफगानों पर ईरान द्वारा दबाव डलवाया था, श्रब हम सिक्खों द्वारा डाल रहे हैं; क्यों न हम श्रफगानों से सीधा सम्बन्ध रक्खें ?" किन्तु लन्दन श्रौर शिमले के राजनेताश्रों को न सिक्खों से प्रेम था, न श्रफगानों से; उन्होंने एक हिम्मत की कल्पना की थी। वह यह थी कि शाह शुजा को मीरजाफर बना कर काबुल की गद्दी पर बिठाया जाय, जिससे एक ही मार में श्रफगानिस्तान श्रंभेजों के हाथ की कठपुतली बन जाय, सिन्ध शाह के नाम पर उनके काबू में श्रा जाय श्रौर पंजाब तीन तरफ से विर जाय!

परन्त रणजीतसिंह की सहमति के जिना यह कल्पना सफल न हो सकती थी। इसलिए गवर्नर-जनरल का कौंसिलर मैकनाटन, जो इस षड्यन्त्र का दिमाग था, १८३८ की गरमी में रखजीत के पास गया। शाह शुजा कई बार पहले भी ऋपनी गद्दी वापिस लेने को रणजीत से मदद माँग चुका था. श्रीर दोनों के बीच सन्धि का मसदिदा भी लिखा गया था। पर वह बात इस श्राशंका से टल गई थी कि श्रंग्रेज इस मामले में न जाने क्या रुख लें। रणजीत ने पहले समभा श्रंग्रेज़ श्रव उस योजना के लिए सहमति दे रहे हैं। किन्तु जब उसे मालूम हुन्ना कि वे इसमें सचेष्ट भाग लेंगे, न्त्रौर पंजाबी सेना के बजाय ऋंग्रेज़ी सेना ही शाह शुजा को काबुल ले जायगी, तब वह बातचीत अधूरी छोड़ चल दिया। मैकनाटन ने जब उसे सन्देश भेजा कि वह भाग ले या न ले, काबुल पर चटाई होगी ही, तब वह बड़ी ऋनिच्छा से पड्यन्त्र में शामिल हुआ। अंग्रेजों का यह आग्रह था कि चढाई दो तरफ से हो - पंजाब से त्रौर सिन्ध से, त्रौर साथ ही यह कि त्रांग्रेज़ी सेना शाह शुजा के साथ सिन्ध के रास्ते जाय। इसमें उनके दो मतलब थे, एक तो वे शाह को रगाजीत के हाथ नहीं देना चाहते थे, श्रीर दूसरे, इस बहाने सिन्ध को पूरी तरह वश में कर लेना चाहते थे। सिन्ध और पंजाब को पूरा ऋधीन किये बिना अफगा-

निस्तान पर यों चढ़ाई करने में भारी खतरा था। न केवल इन दो प्रान्तों में से किसी का विरोध अंग्रेज़ी सेना को संकट में डाल सकता, प्रत्युत दो और स्वतन्त्र राज्य—नेपाल और ग्वालियर [१०,१५९५]—भी, जिनके पास शक्त सेनाएँ थीं, अंग्रेज़ी सेना के रास्ते को पीछे से कितनी ही जगह काट सकते थे। भीमसेन थापा की पदच्युति से अंग्रेज़ों ने अपने को दूसरे खतरे से मुक्त मान लिया था।

जुलाई १८३८ तक शाह शुजा, श्रंग्रेजों श्रोर रणजीत का यह षड्यन्त्र पक गया। तब सितम्बर में श्रंग्रेजी बेड़े ने फारिस खाड़ी में घुस कर ईरानियों को हरात का घेरा उठाने को बाधित किया। लन्दन से रूस सरकार पर दबाव डाल काबुल से विकोबिच को लौटाया गया। दिसम्बर में श्रंग्रेजी सेना फीरोज़पुर में जुटो। तब मातबर को कैद से छोड़ रणजीत के पास जाने दिया गया।

§ ८. अंग्रेज़ों की अफगानिस्तान चढ़ाई—फीरोजपुर से अंग्रेज़ी सेना शाह शुजा को साथ लिये नये "जंगी लाट" (प्रधान सेनापित) सर जैन कीन की नायकता में सतलज के बायें बायें सिन्ध में घुसी। मैकनाटन और बन्से उसके साथ थे। सिंध में उस फोज के दाखिल हो जाने पर सिन्ध के अमीरों से बड़ी रकम ली गई तथा उनसे इकरार कराया गया कि आगे से वे सिन्ध में अंग्रेज़ों की 'आश्रित' सेना रक्खेंगे। खैरपुर के अमीर ने सक्खर के सामने सिन्ध नदी के बीच पथरीले टापू पर बसा बक्खर का किला अंग्रेज़ों को "उधार" दिया।

उधर शाह शुजा का बेटा तैमूर लुधियाने के श्रंग्रेज एजंट के साथ सिक्खों की रत्ता में पंजाब के रास्ते बढ़ा । नौनिहालसिंह इस सेना-टुकड़ी का नेता था । पेशावर पहुँच कर जब श्रंग्रेज एजंट श्रफगानों के साथ पड्यन्त्र करने लगा तब नौनिहाल उसके प्रत्येक षड्यन्त्र में दखल देता श्रौर उलटा श्रफगानों को उकसाता कि श्रंग्रेजी सेना से दबी नहीं । सिक्खों श्रीर श्रंग्रेजीं का यह भीतरी संघर्ष बराबर चलता रहा ।

दर्रा बोलान को पार कर अंग्रेज़ी सेना ने कन्दहार को जा घेरा। कन्दहार के किले ने काफी अग्रसा मुकाबला किया और रखजीतिसिंह ने इससे खुशी प्रकट की। रखजीत मातबर का नेपाल दरबार से समभौता कराके नेपाल-पंजाब- सहयोग को भी सचेष्ट करना चाहता या । उसका दूत ध्यानिसंह तब काठमांडू में था, जहाँ ग्वालियर बड़ोदा सातारा जोधपुर जयपुर कोटा बूँदी पन्ना और रीवाँ के दूत भी थे। पीछे बीकानेर के दूत भी लाहीर आये। आफ्रानिस्तान में आंग्रेज़ी सेना के उलभ जाने से सब सोचते थे कि भारत के लिए स्वतन्त्र होने का अच्छा अवसर है। पर नेपाल का मन्त्रिनायक अब रणजंग पांडे था, और वह चाहे इस उद्देश्य का बद बद कर समर्थन करता तो भी उसका ध्यान भीमसेन थापा से बदला चुकाने की आरेर लगा था!

श्रप्रैल में कन्दहार का पतन हुआ। श्रंग्रेजों को श्रव श्रफगानिस्तान की किठनाई दिखाई देने लगी। श्रोकलैंड रणजीतिसिंह के पास श्राया श्रोर उसे इस बात के लिए राजी किया कि श्रफगानिस्तान से श्रंग्रेजी सेना पंजाब के रास्ते लौट सके। तभी रणजीतिसिंह की मृत्यु हुई (२७-६-१८३६ ई०)। उसके बाद गजनी भी जीती गई। दोस्तमुहम्मद काबुल से भाग गया। श्रगस्त १८३६ में श्रंग्रेजी सेना ने शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बैटा दिया। तभी रूसियों ने मध्य एशिया में खीवा के राज्य पर चढ़ाई की, किन्तु वे उसमें पूरी तरह विफल हुए (नवम्बर १८३६)।

§ ९. नेपाल में आतंक-राज्य—नेपाल दरबार एक तरफ़ अपनी सेना और शस्त्रागारों में अंग्रेजों से युद्ध की तैयारी कर रहा था तो दूसरी तरफ़ अपनी शासन-नीति से अपने उन्हीं सरदारों को आतंकित कर रहा था जिनके सहयोग से ही कोई युद्ध लड़ा जा सकता था! मई १८३६ में भीमसेन पर दो बरस पुराना अभियोग फिर लगा कर राजवैद्यों को यातनाएँ दी गईं। हर कोई जानता था कि उस अभियोग में कोई तत्त्व नहीं है, तो भी राजा ने भीम को कैद में डाल दिया। उधर अंग्रेज रेजिडेंट के दबाने से राजा इतना भुक गया कि अंग्रेजों की सहायता के लिए सिन्ध पार अपनी सेना भेजने की स्वयं पेशकश की! अंग्रेजों से यों छुट्टी पा कर दरबार ने भीमसेन को अपमान और यातनाओं की धमकी दी, जिसपर उस बूढ़े महापुक्ष ने अपने गले में खुखरी मार ली जिससे नौ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई (२६-७-१८३६)। इस पशुता के प्रदर्शन के बाद दरबार अंग्रेजों के आगे और भुका और अन्त

में उसने यह ठहराव किया कि गंगा पार के भारतीय राज्यों से कोई सम्पर्क न रक्खेगा (६-११-१८३६)। पर श्रंग्रेज़ों को उसपर भरोसा न था। वे मानते थे कि नेपाल दरबार को तब किसी वचन पर टिकाना श्रसम्भव था श्रौर कि कोई श्रवसर मिलते ही दरबार ठहराव से खिसक जायगा।

\$१०. कुमार नौनिहालसिंह—पंजाब-अफगान-नेपाल-सहयोग का प्रयत्न—पंजाब में रणजीतसिंह की मृत्यु पर उसका बेटा खड़गसिंह महा-राजा तथा ध्यानसिंह वजीर बना । खड़गसिंह जितना टीला था, उसका उन्नीस बरस का बेटा नौनिहालसिंह उतना ही तेजस्वी था । राज्य की सब बागडोर नौनिहाल के हाथ चली आई । नौनिहाल को अपने दादा का अंग्रेज़ों के दबाव में आ कर अक जाना भी अख़रता था । जैसा कि हम देख चुके हैं, पठानों और सिक्खों को अंग्रेज़ एक दूसरे से लड़ावें यह उसे असहा था ।

लौर्ड कीन की सेना तब पंजाब हो कर लौटी और नौनिहाल को उसे रास्ता देना पड़ा, किन्तु अंग्रेज़ी और पंजाबी सेनाएँ एक दूसरे को शत्रु की तरह घूरती रहीं। दोस्तमुहम्मद और उसके पठान अंग्रेज़ों के विरुद्ध उठने की तैयारी कर रहे थे। नौनिहाल उन्हें मदद देने लगा। दूसरी तरफ नेपाल-पंजाब सहयोग वाली पुरानी योजना पर भी उसका ध्यान था। मातबरिसंह तब पंजाब में ही था, और लाहौर दरबार और पंजाब की सेना में उसका काफ़ी प्रभाव था। नेपाल की दशा, जैसा कि हमने देखा है, अब बिलकुल दूसरी थी। पर मातबर और नौनिहाल शायद सोचते थे कि वह शीघ सुधर जायगी। १८४० की गर्मियों में लदाल के पंजाबी शासक जोरावरिसंह ने पहले लदाल से सिन्ध की दून में नीचे बढ़ कर बाल्ती या बोलौर प्रदेश (राजधानी स्कर्टू) [७,३६९ ४,८] को जीत लिया। फिर लदाल से सिन्ध दून के साथ ऊपर बढ़ते हुए तिब्बती इलाकों को लेता हुआ वह नेपाल की तरफ बढ़ने लगा।

उधर नेपाल दरबार ने भी श्रपनी जनता श्रौर सेना तथा भारत के श्रम्य राज्यों की भावनाएँ देखते हुए श्रंग्रेज़ी राज के तई श्रपना रुख बदल लिया था। पर वह "निकम्मी बौखलाहट श्रौर निरर्थक साजिशों से श्रपने को उपहासास्पद बनाने" से श्रधिक कुछ न कर सका। चम्पारन जिले में श्रपनी सीमा से लगते ६१ गाँवों पर उसने कब्ज़ा कर लिया तथा अपने सैनिकों को उपद्रव कर रेज़िडेंसी पर आक्रमण करने के लिए उमाड़ा (२१-६-१८४०)। किन्तु जब सैनिकों ने इसके लिए लिखित आदेश माँगा तब दरबार को हिम्मत न हुई। अंग्रेज़ी सरकार को दिखाई दिया कि नेपाल से युद्ध अनिवार्य होगा और उसने लाहौर में मातवर्रांसह से बातचीत की। किन्तु मातवर शाह शुजा बन कर अंग्रेज़ी सेना को अपने देश ले जाने को तैयार न था, और अंग्रेज़ों के पास नेपाल पंजाब और अफगानिस्तान तथा संभवतः ग्वालियर से भी एक साथ लड़ने तथा अन्य भारतीय राज्यों को दबा कर रखने की शक्ति न थी। उनका तब चीन से भी युद्ध चल रहा था। उस दशा में रेज़िडेंट हौगसन ने केवल अपने रोबदाब से नेपाल के राजा को दबा कर रखाजंग पांडे को पदच्युत करा अपने अनुकुल मन्त्रिमण्डल बनवा लिया (१-११-१८४०)।

इस बीच नौनिहाल शाह शुजा शासन के भगोड़ों को शरण देता तथा दोस्तमुहम्मद को जो उठने की तैयारी में था, सहायता का भरोसा दिला रहा था। उसकी ऋौर दोस्त की चिट्ठीपत्री ऋंग्रेजों के हाथ लगी।

५ नवम्बर १८४० को महाराजा खड़गसिंह की मृत्यु हुई। नौनिहाल पिता की अन्त्येष्टि करके लौटता था कि रास्ते के एक दालान की छत गिरने से उसकी भी जान जाती रही। वह छत का गिरना "प्रायः पूर्वविचारित समक्का जाता था, पर आज तक पता नहीं चला कि कैसे हुआ "। नौनिहाल की मृत्यु से अंग्रेजों के रास्ते का बड़ा काँटा निकल गया और पंजाब विना नेता के रह गया।

तभी दोस्तमुहम्मद ने भी श्रात्मसर्मपण कर दिया श्रीर उसे कैद कर कलकत्ते पहुँचाया गया।

§११. सिक्ख सेना की शक्ति का उर्य—नौनिहालसिंह की मृत्यु पर उसकी माँ चन्दकौर राज करने लगी। रणजीत का दत्तक पुत्र शेरसिंह उसका नायब तथा ध्यानसिंह बज़ीर रहा। चन्दकौर पर अतरसिंह स्त्रौर स्त्रजीत-

<sup>†</sup> लेफ्टिनेंट-कर्नल स्टाइनबाख (१८४४)—दि पंजाब, ... १० २४।

सिंह संधांवाला नामक दो भाइयों का प्रभाव था जिनसे शेर ऋौर ध्यान की बनती न थी। इसलिए शेर ऋौर ध्यान लाहौर से हट गये ऋौर बहुत सी सेना को मिला कर उन्होंने जनवरी १८४१ में लाहौर को ऋा घेरा। चार दिन बाद समभौता हुऋा। चन्दकौर को जागीर दी गई, शेरसिंह महाराजा बना, तथा सेना का वेतन एक रूपया मासिक बढ़ गया। संधांवाले भाग कर ऋंग्रेजों की शरण में पहुँचे।

किन्तु सेना ऋब शेरसिंह के वश में न रही। वह जहाँ तहाँ जिन ऋफ्सरों ऋोर दूसरे लोगों से नाराज थी, उनसे बदला चुकाने लगी। लोग डरने लगे कि सारे पंजाब में लूट मचेगी; ऋमृतसर के व्यापारी ऋंग्रे जों की रच्चा की पुकार मचाने लगे। ऋंग्रे जों ने भी ऋवसर से लाभ उठाना चाहा। मैकनाटन ने शाह शुजा के नाम पर पेशावर ऋौर डेराजात को लेने का जतन किया। लुधियाने का ऋंग्रे ज राजनीतिक कारबारी (पोलिटिकल एजंट) महाराजा शेरिसंह की "सहायता" के लिए लाहौर पर चढ़ाई करने को तैयार हो गया। जब रण्जीतिसंह का विश्वस्त सेवक फकीर ऋजीजुद्दीन यह प्रस्ताव ले कर ऋाया तब शेरसिंह ने उसके मुँह पर हाथ रख ऋपनी गर्दन पर ऋँगुली फेरते हुए संकेत किया कि चुप रहो, ऐसी बात मुँह से निकालोंगे तो सेना मेरी गर्दन उतार लेगी!

किन्तु सेना शीघ्र शान्त हो गई श्रौर उसने कोई लूटमार न की। सिक्ख सेना भाड़े की टहू न थी; उसके श्रन्दर ऊँची भावना थी। उसकी विभिन्न टुकड़ियों की पंचायतें बन गई थीं जो श्रपने को "खालसा" या सिक्ख जनता का प्रतिनिधि श्रौर उसके हितों का रच्नक समभती थीं। श्रपने देश की स्वतन्त्रता के लिए वे सजग थीं श्रौर श्रपनी जत्थाबन्द एकता श्रौर श्रपने नियमानुर्वत्तन का उन्हें श्रिभमान था। साधारण बातों में वे नियुक्त श्रफसरों के श्रादेश मानती रहीं, पर देश के शासन में श्रपनी समभ के श्रनुसार हस्तच्चेप करने लगीं। पंजाब की यह सेना श्रिधकतर सिक्खों की थी, पर उसमें हिन्दू श्रौर मुसलिम सैनिक श्रौर श्रफसर भी काफी थे। श्रंग्रेज़ श्रौर उनके कारिंदे पंजाब की स्वतन्त्रता हरना चाहते हैं, यह विचार सेना में फैल गया था, इस

कारण उनके प्रति वह बड़ी सशंक थी।

कश्मीर में सेना ने ऋपने ऋफसर को मार डाला था। वहाँ शान्ति-स्थापना के लिए गुलाबिसंह को भेजा गया। तब से कश्मीर के शासन को भी उसने ऋपने हाथ में कर लिया। नौनिहाल की नीति पर चलते हुए उसने पठानों से मेल रक्खा और नेपाल को भी ऋपने साथ रखने का प्रयत्न किया। मई जून १८४१ में जोरावरिसंह ने सिन्ध श्रीर सतलज के स्रोतों की दूनें जीत कर मानसरोवर के पास छावनी डाल दी और हिमालय के उस पार पंजाब और नेपाल की सीमाएँ मिला दीं! मैकनाटन पेशावर लेना चाहता था; पंजाब सरकार ने गुलाबिसंह को पेशावर सौंपना तय किया।

उस काल भारत में श्रंग्रेज़ी राज की दशा बड़ी नाज़क थी। श्रफ़गानिस्तान को श्रंग्रेज़ दबा न पाये थे, वहाँ उन्हें किसी किस्म का सहयोग न
मिला था श्रीर वे देख रहे थे कि हम ज्वालामुखी पर बैठे हैं जो फूटने ही
वाला है। उस चूहेदानी में से निकल श्राने का भी कोई रास्ता न था। पंजाब
में नौनिहाल की मृत्यु के बाद भी उसी की नीति चल रही थी श्रीर पंजाब
नेपाल की सीमाएँ मिलाने का स्वप्न सफल हो गया था। चीन का युद्ध जारी
ही था। नेपाल में नवम्बर १८४० में जो श्रंग्रेज़ों के श्रनुकूल मन्त्री नियुक्त
हुए थे, पाँच मास बाद उन्हें जेटी रानी के पांडे पन्न को बढ़ावा देने से जान के
लाले पड़ गये थे। जेटी रानी का पन्न श्रंग्रेज़ों का जो विरोध करता वह
लड़कपन का ही होता, तो भी उस श्रवसर पर यदि रेज़िडेंट की हत्या जैसी
कोई घटना हो जाती तो उससे नेपाल से श्रफगानिस्तान तक श्राग भड़क
सकती थी।

इस दशा में सबसे पहले रेजिडेंट हौगसन ने बड़े धैर्य हिम्मत श्रौर कुशलता से राजा पर दबाव डाल श्रगस्त १८४१ तक फिर श्रपने श्रमुकूल संयुक्त मन्त्रिमएडल बनवा लिया। जेठी रानी रूठ कर बनारस चली, रास्ते में उसकी मृत्यु हुई (६-१०-१८४१) — उसे विष दिये जाने का संदेह किया गया था। यो नेपाल के पहलू से श्रंग्रेजी सरकार निश्चिन्त हुई। तब उसने महाराजा शेरसिंह पर दबाव डाल कर उसे मना लिया कि गुलाबसिंह

को पेशावर न दिया जाय, जोरावरसिंह तिन्वतियों को गारतोक नापिस दे दे, तथा मातवरसिंह को ऋंग्रे जों के हाथ सौंप दिया जाय । इससे पहले कि महा-राजा का हुक्म जोरावर के पास पहुँचता, ल्हासा की चीनी सेना ने पूस के जाड़े में उसे ऋा घेरा । वर्फ में ठिटुरते हुए पंजाबी ऋौर नेपाली सैनिक ऋपनी बन्दूकों के कुन्दे जला कर हाथ गरमाने लगे । जोरावर उस लड़ाई में मारा गया ऋौर नेपाल की सीमा वाली सेना तहसनहस हो गई । मानसरोवर के रास्ते में तकलाकोट से तीन मील पर तोयो गाँव में जोरावर की समाध है जिसे तिव्वती ऋब भी पूजते हैं।



जोरावरसिंह की समाध [स्वामी प्रणवानन्द जी के सौजन्य से ]

भारत का मुख्य भाग त्रांग्रेजों के त्राधीन होने त्रीर विदेशों में भी भारतीयों के त्रांग्रेजों के भाड़ित बन कर जाने से विदेशों के लोग सभी भारतीयों को त्रांग्रेजों के सेवक समभने लगे थे। इसी काल चीन से भी त्रांग्रेजों ने

† मानसरोवर के पिच्छम के तिब्बती प्रदेश का मुख्य स्थान, सिन्ध की उपरली दून में।

भारतीय सेना के बल पर युद्ध छेड़ रक्खा था। तिब्बत में पंजाबी-नेपाली सेना युसी तो चीनियों ने जाना था कि उसे भी ऋंग्रे जों ने भेजा है!

९ १२. अफगानों का उठना— अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मुख्य मुख्य शहरों में छावनियाँ डाल दी थीं तो भी देश को वश में न कर सके। वे यह आस लगा कर गये थे कि भारत की तरह वहाँ भी स्थानीय भाड़ेत सेना खड़ी कर लेंगे, पर एक भी अफगान विदेशी की सेना में भरती नहीं हुआ। दो वरस में न तो अंग्रेज देश का वन्दोवस्त कर सके, और न कोई कर उगाह सके। शिया-सुन्नियों के बीच "निफाक" फैलाने और अफगानों की भाड़े की सेना खड़ी करने की मैकनाटन की सब कोशिशों वेकार हुईं। इसके अलावा, अफगान अंग्रेजों की बड़ी फौज का तो मुकाबला न करते, पर उनकी छोटो दुकड़ियों और रसद-सामान पर बराबर छापे मारते। फलतः अफगानिस्तान को वश में रखने को बराबर भारत से सेना लानी पड़ती और भारत के खर्च पर शासन चलाना पड़ता। जब पंजाब और सिन्ध भी अंग्रेजों के भारतीय साम्राज्य में न थे, तथा नेपाल और ग्वालियर के स्वतन्त्र राज्य अपनी शक्त सेनाओं द्वारा उस साम्राज्य पर दो पहलुओं से चोट कर सकते थे, तब स्वतन्त्रता-हठी अफगानिस्तान पर यो चट़ाई कर बैठना निरी मूर्खता सिद्ध हुआ।

निष्फलता की खीभ से श्रंप्रे जों की ऐंठ बढ़ने लगी। मैकनाटन हरात श्रौर पेशावर जीतने की धुन में था। काबुल के श्रंप्रे ज श्रफ्सरों ने श्रनेक श्रफ्गान परिवारों की इज्जत खराब की। इस बात को श्रफ्गान भूलने वाले न थे। र नवम्बर १८४१ को उन्होंने बर्म्स का मकान घेर लिया श्रौर उसे सड़क पर खींच कर मार डाला। काबुल से मैकनाटन ने सहायता के लिए कन्दहार श्रौर गन्दमक सन्देश भेजे; पर गन्दमक में जो श्रंप्रे ज सेनापित था वह उलटा (३० मील पीछे) जलालाबाद हट श्राया, श्रौर कन्दहार से जनरल नौट ने सन्देश भेजा कि बरफ के मौसम में श्राना श्रसम्भव है। इस बीच काबुल के श्रंप्रे जों की रसद भी श्रफ्गानों ने छीन ली। तब ११ दिसम्बर को मैकनाटन ने दोस्तमुहम्मद के बेटे श्रकबरखाँ से यह रिध्य की कि श्रंप्रे जों को श्रफ्गानिस्तान से लौटने दिया जाय तो वे दोस्तमुहम्मद को छोड़ देंगे। श्रकबरखाँ ने श्रोल

माँगे । श्रामी यह बातचीत चलती थी कि मैकनाटन ने फिर श्राफगान सरदारों को श्राकबरखाँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश की । मैकनाटन श्रौर श्राकबरखाँ का मिलना तय हुश्रा । श्राकबर ने इन तुच्छ षड्यन्त्रों के बारे में उससे सफाई तलब की, तब दोनों गर्म हो उठे । मैकनाटन वहीं मारा गया ।

श्रन्त में जनवरी १८४२ में श्रफगानों से फिर सन्धि कर श्रपनी तोर्वे श्रौर रसद उन्हें सौंप कर, तथा १२० कैदी, जिनमें दो श्रफसर श्रौर श्रनेक



श्रमीर दोस्तमुहम्मद

स्त्रियाँ थीं, स्रक्रवरखाँ को स्रोल दे कर, स्रांग्रेजी सेना स्रौर उसके हाली-मुवाली कुल १६ हजार स्रादमी वापिस चले। एक हफ्ते में जग-दलक दरें तक पहुँचते पहुँचते सब खतम हो गये! एक घायल डाक्टर ब्राइडन बच कर उस संहार की कहानी सुनाने जलालाबाद पहुँचा।

जलालाबाद वाली सेना भी घर गई थी। फीरोजपुर से चार रेजिमेंटें पंजाब के रास्ते उसकी मदद को पेशाबर भेजी गई। पेशाबर में ग्रंप्रेजों ने सिक्ख अधिकारियों से अन्रोध किया कि हमारी सहायता

करो या खुद जलालाबाद तक बढ़ो । सिक्ख नाजिम ने अपनी रेजिमेंट के पंचों से पूछा । उन्होंने पृणा से इनकार कर दिया । सिक्खों की देखादेखी भाड़ेत भारतीय सेना भी अंग्रे जो के लिए लड़ने में आगा-पीछा करने लगी । श्रोक लैंड ने जनरल पोलक को नई कुमुक के साथ पेशावर रवाना किया और कन्दहार के जनरल नौट को अपनान युद्ध का श्राधनायक बना दिया ।

तभी श्रौकलैंड के स्थान में एलिनवरो गवर्नर-जनरल हो कर श्राया (२८-१-१८४२)। वह श्रफ़गान युद्ध को समाप्त कर ग्वालियर सिन्ध पंजाब

ख्यूक श्रीफ़ को जीतने का लच्च सामने रख कर श्राया था। इसके लिए वह ड्यूक श्रीफ़ वेलिंगटन (श्रार्थर वेल्जली) से लगातार परामर्श करता रहा। उसके श्राने के शीघ बाद श्रंग्रेज़ी सेना को गजनी भी छोड़नी पड़ी श्रीर शाह श्रुजा एक श्रफगान की गोली से मारा गया।

अप्रौत में पोलक ने खैबर पार किया और दस दिन बाद जलालाबाद पहुँच गया, जहाँ अप्रोज़ी सेना अब डट कर लड़ रही थी। एलिनबरो ने नई हारों से घबरा कर पोलक को पेशावर वापिस आने और नौट को कन्दहार से लौटने का आदेश भेजा, परन्त उन दोनों ने वे आदेश नहीं माने, कहा कि लौटने को वाहन नहीं हैं।

§ १३. पहला अफीम युद्ध—इस बीच अंग्रेज़ों का चीन से भी युद्ध चल रहा था।

चीन में पहलेपहल सोलहवीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारी पहुँचे थे ख्रीर उन्होंने मकास्रो बन्दरगाह ले लिया था। उनकी लुटेरी प्रवृत्ति देख कर चीन-सम्राट् ने स्रोर किसी बन्दर में उन्हें घुसने न दिया। स्रोलन्देज स्रोर स्रंग्रेज १७वीं सदी में वहाँ पहुँचे। १७५७ से युरोपी व्यापार के लिए चीन का केवल एक सबसे दिक्खनी बन्दरगाह काङतुङ (केंटन) नियत कर दिया गया था। परन्तु वहाँ भी वे लोग बसने न पाते थे। वे मकास्रो से खास मोसम में बिना परिवारों के काङतुङ स्राने पाते स्रोर व्यापारिक लेनदेन कर लौट जाते थे। स्रुक्त में यह व्यापार एकतरफा था। चीन से ये लोग रेशम चाय स्रादि ले जाते स्रोर बदले में कोई चीज इनके पास लाने की न होती इसलिए सोना-चाँदी ही लाते थे। धीरे धीरे ये भी कई चीजें लाने लगे जिनमें स्रफीम मुख्य थी। पीछे स्रफीम का स्रायात इतना बढ़ता गया कि १८३० ई० से चीन के निर्यात का पलड़ा हलका रहने लगा। भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी का स्रफीम के व्यापार पर एकाधिकार होने से स्रंग्रेजों को इस व्यागार में दुहरा नफा था।

चीन सम्राट्ने सन् १८३८ में श्रफीम के व्यापार को बन्द करने की कोशिश की। श्रंग्रेज व्यापारियों की सब श्रफीम जब्त कर ली गई श्रौर उनसे जमानत माँगी गई कि श्रागे से श्रफीम न लायँगे। इसपर श्रंग्रेज काङतुङ से हाङकाङ हट गये श्रौर युद्ध छेड़ दिया (१८४० ई०)। उन्होंने काङतुङ की रास्ता-बन्दी कर दी, उत्तर की तरफ बढ़ कर तट को उजाड़ा, श्रौर पाँच बंदरगाह छीन लिये। उसके बाद काङतुङ दखल कर लिया, श्रौर भाप-जहाजों से याङचे नदी में युस कर चीनी साम्राज्य के सूखे बाँस की तरह दो दुकड़े करने लगे।

श्रफगानिस्तान में मार खा कर श्रंग्रे जों ने चीन से शीघ्र सन्धि कर ली (श्रगस्त १८४२)। हाङकाङ उन्हें मिला; जब्त श्रफीम के दाम के श्रलावा वड़ा हरजाना भी उन्होंने पाया। काङतुङ से शांघाई तक पाँच बन्दरगाह व्यापार के लिए खोल दिये गये तथा उनमें रहने श्रीर खुला व्यापार करने का श्रिधकार भी मिल गया। सबसे बढ़ कर यह हुश्रा कि चीन ने चुंगी नियत करने का श्रपना श्रिधकार छोड़ दिया श्रीर श्रागे से विदेशी व्यापारियों की सलाह से हलकी चुंगी लगाना तय किया।

§ १४. पहले अंग्रेज़-अफगान युद्ध का अन्त— एलिनबरो ने अब नौट को गज़नी काबुल खैबर हो कर "लौटने" की तथा पोलक को उससे सहयोग करने की इजाज़त दे दी। पोलक ज़लालाबाद से चला और राह में अफगानों को हराते हुए उसने फिर काबुल पर अंग्रेज़ी फंडा जा गाड़ा (१६-६-१८४२)। एक दिन बाद नौट भी वहाँ आ पहुँचा। एलिनबरो के आदेश से वह गज़नी से महमूद के मकबरे के वे किवाड़ उखाड़ लाया जो सोमनाथ के मिन्दर से ले जाये गयं कहे जाते थे। अंग्रेज़ कैदियों को छुड़ाने के बाद उन्होंने काबुल का बाजार मिस्जदों सिहत लूट कर जला दिया, और तब भारत वापिस लौटे। उनके अटक पार करने पर दोस्तमुहम्मद को भी कैद से छोड़ दिया गया। फीरोजपुर में एलिनबरो ने लौटती सेना का स्वागत करने के लिए सेना का बड़ा जमाव किया था। जनवरी १८४३ में वह एकितत सेना विसर्जित हुई। "सोमनाथ के दरवाजों" का एलिनबरो ने बड़ा प्रदर्शन कराया, और भारत की हिन्दू प्रजा को यह दिखाना चाहा कि मानो उन किवाड़ों को बापिस लाने को ही अंग्रेजी सेना अफगानिस्तान गई थी और वहाँ से सफल लौटी है! पर वे किवाड़ सोमनाथ के पुराने मन्दिर के न थे। आगरे तक पहुँचने के

वाद वे वहाँ किले में डाल दिये गये।

\$ १५. सिन्ध दखल किया जाना—सिन्धियों ने श्रपने देश में श्रपने जी सेना को घुसने दिया श्रीर उसे श्रपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध का श्राधार बनने दिया था। इसका फल उन्हें श्रव पाना था।

एलिन बरो ने का बुल में अंग्रे जी सेना की सफलता होते ही सिन्ध के खिलाफ कार्य आरम्भ कर दिया। अफगान-युद्ध-काल में जेम्स आउटराम सिन्ध में रेजिडेंट था। एलिन बरो अब जिस धीं गाधाँ गी से काम लेना चाहता था आउटराम उसमें साथ न देता, इसलिए चार्ल्स नेपियर को उसके ऊपर नियुक्त कर भेजा (सितम्बर १८४२)। नेपियर ने सिन्ध के अमीरों पर नई सिन्ध मढ़ी, जिसका सार यह था कि आश्रित सेना के लिए जो रुपया वे देते हैं उसके बदले जमीन देनो होगी, और सिंध में अंग्रेजी सिक्का चलेगा। इससे पहले कि अमीर उसपर हस्ताच्य करें, वह इलाके दखल करने और इस तरह हुकम चलाने लगा मानो वही देश का शासक हो। अमीरों ने इस बीच हस्ताच्य कर दिये, पर जनता ने उभड़ कर रेजिडेंसी को घेर लिया। अमीरों की ३० हजार सेना का नेपियर ने मियानी पर ३ हजार से सामना किया (१७-२-१८४३)। उनके तोपची दल और रिसाले के नेता को वह पहले ही खरीद चुका था। उसकी जीत निश्चित थी।

इसके बाद उसने हैदराबाद को घर कर सर किया। अंग्रेज़ी सेना ने उस धनी शहर को खुल कर लूटा; अर्कले नेिपयर को उस लूट में से सात लाख रुग्ये मिले। अंग्रेज़ सारजेंटों और सैनिकों की स्त्रियाँ अमीरों के जनानों में भेजी गई, और उन्होंने उन अभागिनियों की नाकों और कानों से कीमती जेवर नोच नाच कर बिनोद किया और अपनी जेवें भरीं। सर जेम्स आउटराम ने इस लूट का एक रुपया भी छूने से इनकार किया। लेकिन नेपियर सीधा सिपाही था; उसे मक्कारी पसन्द न थी। इस धींगाधाँगी पर कुछ लोगों ने अँगुली उठाई तो उसने सीधा जवाब दिया, "हमारा भारत जीतने का " एकमात्र उद्देश रुपया था। पिछले साठ बरस में भारत से एक अरब पौंड से अधिक निचोड़ा जा चुका कहा जाता है। इसमें से एक एक शिलिंग लहू में से बीना

गया, पोंछा गया श्रीर कातिल की जेब में भरा गया है। पर चाहे कितना ही पोंछो श्रीर घोश्रो, निगोड़ा दाग तो छुटता नहीं।"

हैदराबाद लेने के एक महीना बाद नेपियर ने खैरपुर (उत्तरी सिन्ध) के अमीर को डब्बो पर हराया, और यों समूचा सिन्ध दखल कर लिया।

§ १६. ग्वालियर का अधीन होना— सिन्ध के बाद पंजाब की बारी आती। लेकिन अंग्रे ज पंजाब की तरफ बढ़ते तो उन्हें वायीं ओर से ग्वालियर की सेना का खतरा रहता। महादजी शिन्दे ने जिस सेना की नींव रक्खी थी, वह अभी तक विद्यमान थी, और सतलज के दिक्खन वही एकमात्र प्रशिच्चित सुसिज्जित भारतीय सेना थी। अंग्रें जों की हिष्ट में "ऐसी बड़ी सेना का यहाँ रहना सतलज से आने वाले शत्रु के मुकाबले को बढ़ने वाली हमारी सेना के लिए खतरनाक" था। इसिलए वे मनाते थे कि "ग्वालियर दरबार और उसकी सेना को भूकम्प निगल जाय तो अच्छा हो।" अफगान युद्ध के वक्त ग्वालियर की सेना में काफी वेचैनी थी, वह अंग्रें जों से अपनी पुरानी हारों का बदला चुकाने को उत्सुक थी, पर इस कार्य में उसका नेतृत्व करने वाला कोई न था। इस निश्चेष्टता का फल अब ग्वालियर राज्य को पाना था।

फीरोज़पुर से ऋपनी सेना को विसर्जित करते ही एलिनबरों ने खालियर पर ध्यान दिया। राजा जनकोजीराव शिन्दे [१०, २ ६१ ] की एकाएक विष दिये जाने से मृत्यु हुई (७-२-१८४३)। एलिनबरों, जो घात लगाये बैठा था, समाचार पाते ही ऋगगरा रवाना हुऋग। जनकोजीराव की ११ वर्ष की विधवा द बरस के बच्चे जयाजीराव को गोद ले कर राज करने लगी। ऋसल राजकाज दरबार के हाथ में रहा। एलिनबरों ने दरबार पर दबाव डाल ऋपने एक पिट्टू दिनकरराव राजवाडे को प्रधान नियत कराया। परन्तु दो मास बाद रानी ऋगर दरबार ने उसे हटा कर सर्वसम्मित से दादा खासगीवाला को प्रधान नियत किया। दादा योग्य शासक था। उसने सेना का सब बकाया वेतन दे डाला, युरोपी ऋगर दोगले ऋपसरों को हटा दिया तथा ऋनेक ऋग्रेज़-विरोधियों को जिन्हें गत महाराजा ने रेजिडेंट के दबाव में ऋग कर हटा दिया था, फिर से पद दिये।

एलिनबरो ने ग्वालियर के उत्तर श्रौर पूरव सेना जमा कर दरबार से मुतालबा किया कि दादा को हमारे हाथ सौंप दो। दरबार ने दब कर ऐसा कर दिया तो एलिनबरो ने उसे श्रौर दबाया। उसका उद्देश था ग्वालियर सेना को तोड़ देना श्रौर उसे विश्वास था कि ग्वालियर के "सरदार खुशी से इसमें साथ देंगे, पर हमारी सेना की सहायता या " सान्निध्य के बिना नहीं।" श्रंग्रेज़ी सेना दोनों तरफ से बदी। इधर लड़ाई की कोई तैयारी न थी, इसी से चम्बल के घाटों पर भी उसे किसी ने न रोका। मुसीबत सिर पर श्रा जाने पर ग्वालियर को सेना लड़ी। एक ही दिन (१६-१२-१८४३) ग्वालियर के उत्तर महाराजपुर तथा दिस्खन पिनयार पर लड़ाइयाँ हुई, जिनमें ग्वालियर की नेतृहीन सेना बहाहुरी से लड़ कर हारी। महाराजपुर की जीत श्रंग्रेज़ों को काफी महारी पड़ी।

सिन्ध दखल करने के कुछ मास बाद यदि ग्वालियर को भी ऋंग्रेज़ दखल कर लेते तो देशी राज्य भड़क उठते। इसिलए एलिनबरो ने संयम से काम लिया ऋौर ग्वालियर को ऋधीन राज्य बना कर सन्तोष किया।

§ १७. नेपाल में मातबरसिंह—जेटी रानी की मृत्यु के बाद १८४१ के अन्त में नेपाल के राजा ने फिर अपनी सेना अफगानिस्तान में भेजने की पेशकश गवर्नर-जनरल से की। उसके बाद नौजवान युवराज भी नेपाल की राजनीति में हाथ डालने लगा। पांडे पच्च ने, जो उस काल के वातावरण को देखते हुए भारत में अंभेजी राज के पतन की आशाएँ लगाये हुए था, उसे अपना अगुआ बनाया। राजा दुर्वलचित्त था तो युवराज पूरा पगला। जन्तुओं और मनुष्यों पर कर्रता करके उसकी वासना की तृप्ति होती थी। मार्च १८४२ में राजा ने कहा कि में युवराज को गद्दी दे स्वयं नितृत्त हो जाऊँगा। अफगानिस्तान में अग्रेजी राज के लिए खतरा मिट जाने के बाद अब यदि नेपाल दरबार की ओर से कोई गलत कार्य किया जाता तो अग्रेजों को यह लाभ ही होता कि नेपाल में दखल देने का अवसर मिलता। सो एलिनबरों ने अपने रेजिडेंट को लिखा कि नेपाल में मिन्त्रमण्डल को महारा देने की नीति अब क्रोड़ दी जाय और आवश्यकता होगी तो फीज भेजी जायगी। रेजिडेंट के

सहारा खींच लेने पर राजा ने अपने को असहाय माना और युवराज निरंकुश हो अत्याचार करने लगा। उस दशा से ऊन कर नेपाल की प्रजा ने पुकार उठाई। १२ दिन अपनी बड़ी बड़ी सभाओं में शान्तिपूर्वक विचार करने के बाद उसने राजा के सामने नियमित शासन की माँगें रक्खीं जिन्हें राजा ने स्वीकार किया (७-१२-१८४२)। जनवरी १८४३ में राजा ने छोटी रानी को शासनाधिकार सौंप दिया। परन्तु नेपाल को अपना शासन चलाने के लिए योग्य और दृढ नेता की आवश्यकता थी। सो सारे देश की पुकार के अनुसार रानी ने मातवरसिंह को नेपाल वापिस आने का सन्देश भेजा। मातवर तन शिमले में अंग्रे जों की नजरबन्दी में था, जहाँ से उन्होंने उसे वापिस आने दिया। उसके गोरखपुर पहुँचने पर सारे नेपाल में सहानुभूति के प्रदर्शन हुए और दरवार ने उसे लिवा लाने को शिष्टमरडली भेजी।

१७-४-१८४३ को काठमांड्र पहुँचने के बाद उसने सबसे पहले यह माँग की कि उसके ताऊ पर जिन्होंने भूठा श्राभियोग लगाया था उनका विचार किया जाय। सो ६ सरदारों पर श्राभियोग लगाने के बाद उन्हें फाँसी दी गई (मई १८४३)। मातबर ने मन्त्री पद नहीं लिया, पर पंजाब श्रीर श्रान्य भारतीय राज्यों के सहयोग से श्रांग्रेजों का मुकाबला करने की श्रापनी नीति प्रकट की तथा नेपाली सेना की श्रांग्रेजों से लड़ने की भावना को पुष्ट किया। वह शोध ही सेना का बहुत प्रिय बन गया।

एलिनबरों ने नेपाल पर चढ़ाई की योजना बनवा कर ड्यूक श्रौफ वेलिंगटन के पास मेजी थी। वेलिंगटन ने उसे अव्यावहारिक बताया था। इसलिए अंग्रेज़ी सरकार ने नेपाल को भीतरी षड्यंत्रों द्वारा वश में करना आवश्यक माना। रेजिडेंट हौगसन, जिसने अफगान-युद्ध-काल में अद्वितीय धैर्य श्रौर कुशलता से नेपाल में शान्ति बनाये रक्ली थी, विद्वान् श्रौर ऊँची प्रकृति का पुरुप था, जो वैसे षड्यंत्रों के लिए उपयुक्त न होता। सो एलिन-बरा ने उसे पदच्युत कर हेन्री लारेंस को, जो उसी युद्ध में पेशावर में अपनी षड्यंत्रदक्तता दिखा चुका तथा मातबर को भी वहीं से जानता था, रेजिडेंट बना कर भेजा (सित॰ १८४३)। मातबर का सगा भानजा जंगबहादुर

१८२६-४० से ऋंग्रेजों के सम्पर्क में ऋा चुका था। लारेंस उसे बढ़ावा देने ऋौर उसके द्वारा ऋपना खेल खेलने लगा।

दिसम्बर १८४३ में मातबर ने प्रधान मन्त्री बनना स्वीकार किया।
'१६ फरवरी १८४४ को अपनी चिट्ठी में एलिनबरों ने यह "आशा" प्रकट की कि नवनियुक्त मन्त्री मातबरसिंह और राजा-युवराज के बीच कोई छलपूर्ण हिंसा का कार्य होगा। "सेना मन्त्री के पद्म में है, परन्तु " कहीं मन्त्री स्वयं नष्ट न हो जाय।" एलिनबरों उस वर्ष चला गया, पर चलते वक्त उसने लारेंस को लिखा कि मेरा उत्तराधिकारी मेरी नीति जारी रक्खेगा। सो १६-२-१८४४ के सवा बरस एक दिन बाद एलिनबरों की "आशा" पूरी हुई। उस रात राजा-रानी ने प्रधानमन्त्री मातबर को महल में बुलाया, और उसके भीतर पहुँचने पर जनाने से आई गोलियाँ उसके सिर और देह में लगीं जिससे वह गिर पड़ा (१७-५-१८४५)। वे गोलियाँ जंगबहादुर ने चलाई थीं।

\$१८. पंजाब में सेना का राज और उसके विरुद्ध तैयारी— सन् १८४३ में सिक्खां ने कश्मीर के उत्तरपिन्छम गिल्गित जीत लिया। वह उनका अन्तिम विजय था। १८३५ में फीरोज़पुर में अंग्रेज़ी छावनी डाली गई थी [ ऊपर ४ (अ)]; एलिनबरो ने अम्बाला कसौली और जुतोग (शिमला) में भी नई छावनियाँ डालीं। ग्वालियर में दिनकरराव को प्रधान नियुक्त कराने के बाद उसने कोशिश करके संधांवाला सरदारों को सिक्ख दरबार में फिर ऊँचा स्थान दिला दिया। अजीतिसंह संधांवाला महाराजा शेरसिंह का घनिष्ठ मित्र बन गया। इसके बाद एक दिन (१५-६-१८४३) उसने एका-एक शेरसिंह, कुमार प्रतापसिंह, और वज़ीर ध्यानसिंह की हत्या कर डाली। ध्यान के बेटे हीरासिंह की प्रेरणा से सेना ने लाहौर का किला घेर लिया। अजीतिसंह लड़ाई में मारा गया। तब रणजीतिसिंह उसका बज़ीर बनाया गया।

एलिनबरो पंजाब पर घात लगाये बैठा ही था। वह सतलज में लाने को मुम्बई में लोहे की ऐसी नावें तैयार करवा रहा था जो पीपों (पोण्टून) की तरह भी वर्ती जा सर्कें। अप्रैल १८४४ में उसने लिखा, "मेरी अभिलाषा है कि नवम्बर १८४५ तक हमें सतलज पार न करनी पड़े ।"

त्रगले महीने त्रातरिसंह संधांवाले ने जो थानेसर में त्रांग्रे जो शरण में था, त्रपने दल के साथ फ़ीरोज़पुर पर सतलंज पार की त्रौर एक सिक्ख सन्त को तथा रण्जीतिसंह के एक दत्तक बेटे को त्रपने साथ मिला कर लाहौर की तरफ बढ़ने लगा। वज़ीर हीरासिंह ने इस संकट के त्रवसर पर खालसा पंचायत के सामने खड़े हो विनती की त्रौर उन्हें याद दिलाया कि संधांवाले त्रांग्रे जों के हथियार हैं। एक सेना तब उनके विरुद्ध बढ़ी। लड़ाई में त्रातरिसंह त्रौर उसके साथी मारे गये।

हीरासिंह राजकाज में अपने शिक्तक पंडित जल्ला की सलाह से चलता था। जल्ला विचारशील पुरुप था। पंजाब के लोकमत को जागृत करने के लिए वह प्रेस की स्थापना की बात भी सोचता था। उसका विचार था कि पंजाब की मालगुजारी का बड़ा अंश गुलाबसिंह के हाथ चला जाने से राज्य की च्रति होती है। इसलिए उसने सेना में धीरे धीरे यह विचार फैला दिया कि गुलाबसिंह से उसकी जागीरें वापिस लेनी चाहिएँ। वह दूसरे जागीरदारों की जागीरें भी जब्त करने लगा। लेकिन इस काम में उसने कुछ जल्दी की। जिन जागीरदारों की जागीरें जब्त की गहें, वे सिक्ख थे और सिक्ख सेना को उकसाने लगे। इस बीच जल्ला के मुँह से रानी जिन्दाँ के विपय में कुछ अनु-चित शब्द निकल गये। रानी के भाई जवाहरसिंह ने तब सेना को एकाएक मझका दिया। जल्ला और हीरासिंह पकड़े और मारे गये (२१-१२-१८०४)।

कुछ स्रव्यवस्था के बाद जवाहरसिंह तथा एक लालसिंह ने नया शासन वनाया। उन्होंने गुलाबिंह से समभौता कर लिया। किन्तु सेना के पंचों ने समभौते की शातें न मानीं स्रौर जम्मू पर चट्राई की। चतुर गुलाब ने दान स्रौर विनय द्वारा सेना को खुश किया स्रौर स्रपनी जागीरों का बड़ा स्रंश राज्य को सौंप दिया। उसके कुछ सैनिक लाहौर की सेना से भगड़ पड़े, तब उसने स्रपने को सेना के हाथ सौंप दिया स्रौर कैदी हो कर वह उनके साथ लाहौर तक गया। वह कैदी चाहता तो स्रासानी से वजीर बन सकता था क्योंकि सेना उसकी योग्यता स्रौर विनय की कायल थी। किन्तु गैर-सिक्ख होने के कारण उसे उनपर भरोसा न था । उसकी उपस्थिति में जवाहरसिंह बाकायदा वजीर बनाया गया (१४-५-१८४५)।

जवाहर तुच्छ स्रादमी था। सेना के प्रभाव से घवरा कर उसने दो बार सतलज पार भागने की के शिश की, पर सेना चौकन्नी थी। रण्जीतसिंह के एक स्रौर दत्तक बेटे ने स्रटक में विद्रोह किया। वह पकड़ कर लाहौर लाया गया। जवाहर ने उसे मरवा डाला। इस बात से सेना ऊव उठी। पंचों ने कहा कि ऐसी बातें राज्य में होने पायँगी तो हम सब खतरे में पड़ जायेंगे। पंचायतों की संगत जुटी स्रौर उसमें तय हुस्रा कि जवाहर को मृत्यु-दंड दिया जाय। २१-६-१८४५ को उसे खालसा संगत के सामने बुलाया गया। बहुत सा सोना स्रौर रत्न ले कर हाथी पर बैठे हुए, महाराजा दिलीप को साथ लिये वह वहाँ पहुँचा स्रौर मेंट-पूजा से पंचों को फुसलाना चाहा। तब उसे कड़ाई से कहा गया कि चुप रहो स्रौर महाराजा को एक तम्बू में बिठा दिया गया। तब पंचों की स्राज्ञा से सैनिकों ने स्रागे बढ़ कर जवाहर को गोली मार दी। इसके बाद राज्य में किसी किस्म की लूटमार या स्रव्यवस्था न हुई।

श्रव गुलावसिंह को वजीर बनने के लिए बुलाया गया, पर वह त्रास के मारे न श्राया । इसपर नवम्बर १८४५ में लालसिंह को वजीर तथा तेजसिंह को प्रधान सेनापित चुना गया ।

उधर एलिनबरो की जगह हार्डिंज गवर्नर-जनरल हो कर ब्रा गया था (१-५-१८४४) ब्रौर पंजाब के पड़ोस की छाविनयों में सेना ब्रौर सामान बराबर बढ़ाया जा रहा था। सितम्बर १८४५ में मुम्बई वाले नाव-पीपे फीरोजपुर ब्रा पहुँचे। सिक्ख जागीरदारों के साथ ब्रांग्रेज़ी सरकार के षड्यन्त्र चल ही रहे थे। सिक्खों के ब्रानेक स्वार्थों जागीरदार सदा से चाहते थे कि पंजाब में ब्रांग्रेज़ दखल दें जिससे उनकी जायदादें स्थिर हो जायँ। सतलज के पूरव के जागीरदारों ने इसी प्रेरणा से ब्रापने को ब्रांग्रेज़ां की रक्ता में सौंपा था। सतलज के पिन्छुम के जागीरदार पहले रणजीतिसंह की प्रतिभा से ब्रौर ब्राब शक्त बद्ध जनता के तेज से पराभूत रहे। वे ब्राब सोचने लगे कि सेना के नाश से ही हमारा बचाव होगा। जिन लालसिंह ब्रौर तेजसिंह को सिक्खों ने ब्रापना नेता

चुना, वे न केवल उसी प्रकार के जागीरदारों में से थे, प्रत्युत श्रंग्रेजों के षड-यन्त्र में गहरे शामिल हो कर भड़काऊ कारिन्दों का काम कर रहे थे।

\$ १९. सतलज को लड़ाइयाँ—श्रक्तूबर में हाडिंज पंजाब की तरफ रवाना हुआ। लालिंस श्रौर तेजिस ने सेना को श्रंग्रे जों की तैयारी दिखा कर ताना देते हुए पूछा—क्या तुम देखते रहोगे जब कि पंजाब को विदेशी पददिलेत करेंगे ? वीर सिक्खों ने उत्तर दिया—हम जान पर खेल कर अपनी भूमि को बचायेंगे। वे न केवल इन नीच देशद्रोहियों के बहकाने में श्रा गये, प्रत्युत युद्ध-काल में नेता की श्रावश्यकता देखते हुए उन्होंने पंचायतें बन्द कर इन्हीं के हाथ सेना की सब बागडोर सौंप दी! यां नवम्बर १८४५ में, ठीक उस वक्त जब कि श्रंग्रेज चाहते थे, सिक्खों ने युद्ध का निश्चय किया, श्रौर उनकी सेना सतलज की श्रोर बढ़ी।

शुरू दिसम्बर में हार्डिंज अप्रमाले पर प्रधान सेनापित गफ से आ मिला। अप्रमाले से अंग्रे जी सेना फीरोजपुर की तरफ बढ़ी। सिक्खों ने फीरोजपुर के ऊपर सतलज पार की। फीरोजपुर में तब केवल ७ हजार अंग्रे जी सेना थी। सिक्खों के लिए स्पष्ट रास्ता यह था कि सबसे पहले उस छावनी को छीन लेते। लेकिन लालिंसह और तेजिसंह को तो अपनी सेना को घिरवा देना अभीष्ट था। उन्होंने अंग्रे ज अफसरों को सन्देश भेजा कि डरें नहीं, और अपने सिक्खों से कहा कि इस तुच्छ सेना से क्या लड़ना, आगे बढ़ कर गवर्नर-जनरल को मारो या कैद करो! यों अपनी सेना को आगे ले जा कर फीरोजपुर से २० मील, मुदकी गाँव पर, लालिसंह ने उसके एक अंश को अंग्रे जों की बड़ी फीज के साथ टकरा दिया (१८ दिसम्बर १८४५)। गफ ने उसे धकेल दिया और तय किया कि शत्रु से लड़ने से पहले फीरोजपुर वाली दुकड़ी से मिला जाय।

सिक्ख सेना की हरावल मुदकी ऋौर फीरोजपुर के बीच फेरूशहर गाँव के गिर्द् घोड़े के सुम की शकल में पड़ी थी। २१ दिसम्बर को ऋम्बाला ऋौर फीरोजपुर की सेना ऋों के मिल जाने पर हार्डिंज ऋोर गफ ने उसपर सन्ध्या से

<sup>\* &#</sup>x27;फेल्शहर' का ऋंग्रेजी में 'फीरीजशाह' बना दिया गया है!

एक घंटा पहले हमला किया । श्रांग्रेज़ी सेना भरोसे से बढ़ी, उनकी तोपें गोले उगलने लगीं । लेकिन सिक्ख तोपों ने तेज़ी से श्रौर ठीक निशाने से जवाब दिया; तोपों के बीच से सिक्ख पदाित दृढता से बन्दूकें दागते रहे । इस मुकाबले को देख कर श्रांग्रेज़ दंग रह गये। उनकी तोपें उखड़ गईं, बढ़ते हुए दस्ते धक्के खा कर लौटे, पाँतें टूट गईं श्रौर श्रॅंधेरे में नायकों को पता न चलता कि उनके सैनिक कहाँ गये। ढेर हुई सेना जहाँ जाड़े से बचने को श्राग जलाती वहीं सिक्ख तोपों के गोले श्रा कर पड़ते। श्रंग्रेज़ उस दिन जिस धरती पर खड़े थे, उसपर उन्हें भरोसा न था। कोई रिचत सेना उनके नजदीक न थी; सिक्खों के पास दूसरी ताजी सेना तैयार थी।

गफ ग्रौर हार्डिंज ने तब भी हिम्मत कर के हमला किया ग्रौर दूसरे दिन सुबह सिक्खों को उस शिविर से धकेल दिया। किन्तु तभी सिक्ख सेना का दूसरा ग्रंश तेजसिंह की नायकता में ग्रा गया। गद्दार तेजसिंह जान बूफ कर देर करता रहा, जिससे लालसिंह वाली सेना पूर्रा पस्त हो जाय ग्रौर ग्रंगें ज फिर ग्रपनी पाँतें बाँध लें। उसके बाद भी उसने हटता से हमला न किया, ग्रौर छोटी-मोटी मुटभेड़ें करके ठीक उस वक्त भाग निकला जब कि ग्रंगें जी तोपों का गोला खतम हो चुका था ग्रौर उनकी सेना का एक ग्रंश फीरोजपुर लौट रहा था। उस वक्त यदि सिक्ख हटता से बढ़ते तो ग्रंगें जों की बाकी सेना की पूरी सफाई हो जाती।

इस लड़ाई से पता चला कि सिक्ख तोपों की मार श्रंग्रेज़ी तोपों से लम्बी, गोला ज्यादा भारी, पछाड़ कम तथा चलाने वाले श्रंग्रेज़ी चालकों से श्रिधिक होशियार थे। सिक्ख नेताश्रों की गदारी से श्रंग्रेज़ों की जीत तो हुई, पर उनकी शक्ति को लकवा मार गया। उन्होंने सिक्खों को श्राराम से सतलज पार कर नई तैयारी करने दी, तथा स्वयं दूर दूर से नई सेनाएँ श्रीर एक एक दो दो श्रफ्सर भी बुलाये। उन्हें श्रव दिल्ली श्रीर जमना के घाटों की चिन्ता लगी थी!

त्रंग्रेजों की कुमुक त्राने पर उन्होंने फीरोजपुर से हिर के-पत्तन तक मोर्चें बनाये । सिक्ख सामने सतलज के उस पार थे । सरिहन्द प्रदेश में रसद-सामान जुटाने त्रीर लाने में भी त्रांग्रेजों को दिक्कत होने लगी । तभी दस हजार सिक्ख सेना ने रणजोरिंसह के नेतृत्व में लुधियाने के सामने सतलज पार की। मेजर-जनरल हैरी स्मिथ को लुधियाना बचाने भेजा गया। रणजोर लुधियाने के सात मील पिन्छम बहोबाल पर था। स्मिथ ने दाहिने घूम कर, उससे बच कर, निकलने की कोशिश की (२१-१-१८६)। लेकिन सिक्ख उसका रास्ता काटने बढ़े। मुख्य सेना के त्राने पर स्मिथ सामना करने को पाँतें बनाने लगा। तब उसने देखा कि चुस्त सिक्खों ने उसके पिछली तरफ, रेत के टिब्बों के पीछे पीछे से, चुपके चुपके त्रपनी तोपें ला कर उसका बाँया पासा घर लिया है। "ये तोपें बड़ी फुर्तां ग्रौर ठिकाने से गोलों की घारा बहाने लगों। उनके गोलों की लगातार साँय-साँय में मुंड के मुंड गिरते सैनिकों की कराहें न सुन पड़ती थीं।" स्मिथ ने सेना को फिर क्च का हुक्म दिया। सिक्खों ने पीछा न किया, "क्योंकि उनका कोई नेता न था, या जो था वह त्रांग्रेजों की हार न चाहता था।" यह मुठभेड़ फेरूशहर की मुठभेड़ की तरह सैनिकों ने त्रपनी स्फू से की थी। उन्होंने स्मिथ की टुकड़ी का तमाम ग्रसवाव लूट लिया ग्रौर ग्रानेक ग्रांग्रेज कैंद किये।

सिक्खों के हौसले श्रव बढ़ने लगे। समूची सेना ने स्वामाधिक प्रेरणा से गुलावसिंह को बुला कर वजीर बनाया। गहार लालिंस श्रोर तेजसिंह भीतर भीतर काँपने लगे। २७ जनवरी को गुलावसिंह लाहौर पहुँचा। किन्तु वह बहुत देर से पहुँचा! रणजोरसिंह बहोवाल से सतलज के किनारे १५ मील नीचे हट गया था। लुधियाना पहुँच कर नई कुमुक के साथ हैरी स्मिथ उसके मुकाबले को निकला। श्रालीवाल श्रोर बुँदरी गाँवों पर २८ जनवरी को फिर उनकी लड़ाई हुई। रणजोरसिंह श्रपने डोगरों के साथ भाग निकला; सिक्ख तोपची श्रौर पदाति वीरता से लड़े, पर उनकी पूरी हार हुई। इस हार ने श्रवसरदर्शी गुलावसिंह का रुख बदल दिया। श्रव वह भी श्रांग्रेजों से बातचीत करने लगा। हार्डिंज ने भी देखा सिक्खों के समान वीर सुसज्जित बहुसंख्यक सैनिकों का वैसे योग्य नेता के संचालन में चले जाना खतरनाक है श्रौर उसे खरीद लेने का निश्चय किया।

हार्डिंज ने कहा कि सिक्ख सरकार को स्वीकार किया जा सकता है बशर्ते

कि वह अपनी सेना को तोड़ दे । गुलाबसिंह ने कहा सेना पर उसका वश नहीं चलता । तब यह तय हुआ कि सिक्ख सेना पर अंग्रेज आक्रमण करें और जब वह पिट जाय तब सिक्ख सरकार खुल्ल मखुल्ला उसका साथ छोड़ दे तथा अंग्रेजों को बेरोकटोक लाहौर आने दे । "सयानी नीति और बेहया गद्दारी की ऐसी अवस्थाओं के बीच सभरायाँ की लड़ाई लड़ी गई।"

शुरू फरवरी में दिल्ली से श्रंग्रे जों की गढ़तोड़ तोपें श्रा गईं, जिन्हें सिक्खों के विरुद्ध मैदान में बर्तना तय किया गया था। सिक्ख सरकार के देश-द्रोह के कारण सिक्ख सेना को रसद-बारूद भी ठीक न मिल रहा था। उनकी मुख्य सेना सतलज के पूरव सभरावाँ के मोर्चें पर जमा हुई। मोर्चाबन्दी किसी योजना या श्रादेश पर न हुई थी। "सैनिकों ने सब कुछ किया, पर नेताश्रों ने कुछ नहीं किया था। हिम्मती दल श्रोर मेहनती हाथ बहुत थे, पर चलाने वाला दिमाग कोई न था।" मध्य श्रोर बायें पासे में प्रशिच्चित सैनिक श्रीर श्रच्छी मोर्चाबन्दी थी; दाहिना पासा नदी की रेत में था, जहाँ मोर्चें बनाना कठिन था, श्रोर वहीं श्रानियमित सेना तेजसिंह के नेतृत्व में "रहने दी गई या जान बूक्त कर रक्खी गई थी।" श्रंग्रे जों ने उसी पासे पर सबसे जोर की चोट लगाना तय किया।

१० फरवरी को प्रातःकाल के ऋँधेरे ऋौर गहरी धुन्ध में ऋंग्रेज़ी सेना चुपचाप बढ़ी। सिक्ख फटपट तैयार हुए। सूर्योदय के साथ ही ऋंग्रेज़ी तोप-खाने ने मुँह खोला ऋौर तीन घंटे बौद्धार करता रहा। सब वेकार। सिक्ख "दमक के बदले दमक ऋौर ऋाग के बदले ऋाग लौटाते हुए" निडर डटे रहे।

दूर की गोलाबारी से कुँछ न बनता देख श्रंग्रेजी सेना का बायाँ पासा हमले के लिए बढ़ा श्रोर शत्रु के बढ़े हुए मोचों श्रोर खन्दकों में जा श्रुसा। गदार तेजिसिंह पहला हमला होते ही भागा श्रोर सतलज पार करते हुए पुल के बीच की एक नाव डुबाता गया। तब श्रंग्रेजों का दाहिना पासा भी बढ़ा, श्रोर बार बार धकेला जा कर भी बढ़ता ही रहा। सख्त मुकाबले के बावजूद उन्होंने खाई कूद कर धुसबन्दी पर चढ़ कर शत्रु की तोपों को छीन लिया। तो भी लड़ाई खतम न हुई। सिक्ख पाँतों में सब जगह छेद हो जाने पर भी उनकी

अप्रकेली दुकेली तोपें जहाँ तहाँ चलती रहीं, और उनकी पाँत के मध्य में वीर पुरुष डटे रहे जो चप्पा चप्पा जमीन के लिए ज्रुक्तते । गोलों की मार के बीच धुसबन्दी पर बेधड़क खड़े अनेक सिक्ख तलवार घुमा कर अपने तोपिचयों को दिखाते कि किधर गोरों के भुरुषड जमा हैं । धीरे धीरे सब मोर्चे ले लिये गये और सिक्ख सेना नदी की तरफ धकेली गई । पर अन्त तक 'एक भी सिक्ख ने समर्पण न किया या शरण न माँगी । वे भौंहें ताने और वेहखी दिखाते धीरे धीरे टहलते हुए हट जाते या अकेले अकेले शत्रु-दल से लड़ते हुए निश्चित मौत पाते । पराजितों के अदम्य तेज को देख विजेता चिकत रह जाते; उनके शस्त्र उनपर वार करते रक जाते । परन्तु (अंग्रेज़) नेताओं की प्रतिहिंसा तृप्त न हुई थी, या कृटनीति अपना हिसाब न चुका पाई थी । लाशों के ढेरों के बीच खड़े हो उन्होंने तोपखाने को और आगे—करीब सतलज के अन्दर तक—बढ़े चलने का आदेश दिया, जिससे कि वह सेना जो इतने दिन तक उनकी शिक्त की अवहेलना करती रही थी, पूरी तरह नष्ट हो जाय।''

त्रंग्रेजी सेना सतलज पार कर पंजाब में घुसी । त्रमृतसर की तरफ ग्रमी २० हजार सिक्ख सेना ग्रौर थी; पर उसकी पंचायती शक्ति टूट चुकी थी ग्रौर दरबार ने त्रंग्रेजों से सुलह कर ली। सेना ने दरबार की यह बात मान ली कि वजीर गुलाब संह लाहौर में सिक्ख राज रखते हुए जैसी चाहे सुलह करे। पंजाब सरकार ने ग्रंग्रेजों को सतलज-ब्यास का द्वाबा तथा डेट करोड़ रुपया हरजाना देना मान लिया।

गुलाबसिंह की त्राकांचा पंजाब का वजीर बनने की थी। हार्डिंज ने देखा कि वह वजीर बन जाय तो बची-खुची सिक्ख सेना के सहारे त्रब भी पंजाब में हट राज्य खड़ा कर लेगा। इसलिए उसने उसे सिक्खां से त्रलग करना तय किया। लाहीर दरबार डेट् करोड़ में से पचास लाख की रकम ही दे पाया था। बाकी एक करोड़ के बजाय त्रांग्रेजों ने व्यास से सिन्ध तक का पहाड़ी प्रदेश ले कर उसमें से काँगड़ा त्रौर हजारा जिले त्रपने पास रख कर बाकी ७५ लाख में गुलावसिंह को बेच दिया, त्रौर उसे महाराजा का पद दिया।

देशद्रोही लालिसंह वजीर बनाया गया। वह ऋौर उसके साथी बची-

खुची सिक्ख सेना के मुकाबले में भी न टिक पाते इसलिए उन्होंने दिलीपसिंह के बालिग होने तक श्रंग्रेजी सेना की पंजाब में रख लिया श्रोर श्रंग्रेज रेजिजेंट को दरबार का मुखिया बना कर पूरा शासन सौंप दिया।

\$२०. नेपाल में राणाशाही का उदय—मातबरसिंह की हत्या के बाद नेपाल में फिर फतहजंग चौंतिरिया के प्रधान-मिन्तित्व में संयुक्त मिन्तिमंडल बना । श्राभिमानसिंह राणा, गगनसिंह खवास श्रीर दलमंजन पांडे श्रन्य मन्त्री थे । सेना का कार्य जंगबहादुर को सौंपा गया, पर उसे बाजाब्ता मन्त्री पद नहीं मिला । गगनसिंह पर रानी की विशेष कृपा थी ।

जिस निर्वृण्ता से जंगबहादुर ने अपने मामा की हत्या की उसे देख अंग्रे जों का उसपर भरोसा बढ़ गया। उसे उन्होंने शस्त्रास्त्र दिये और उसके द्वारा अपनी नीति को चिरतार्थ करने के लिए उसका मार्गदर्शन किया। १४ सितम्बर १८४६ को रात १० बजे गगनसिंह अपने घर में पूजा करता था कि खिड़की में से एक गोली ने आ कर उसका काम तमाम कर दिया। यह भी जंग का काम था। पर क्रुँकलाई हुई रानी ने दूसरों पर सन्देह किया और उलटा जंग से ही सलाह ली कि क्या किया जाय। उसकी सलाह से उसने उसी रात राजा और सब सरदारों को काठमांड़ के कोट में बुलाया। किसी को पता न था कि हम क्यों बुलाये गये हैं इसलिए सब निहत्थे आये, पर जंग ने अपनी सेना बाहर तैयार रक्खी। इसके बाद उसने रानी को उभाड़ा और ऐसा वाता-वरण पैदा किया जिससे वह अपनी सेना का उपयोग कर सके। वोरिकशोर पांडे नामक युवक को गगनसिंह की हत्या के सन्देह में अभियुक्त बना कर रानी की आजा से हथकड़ी बेडी पहना कर वहाँ लाया गया था।

राजा ने रानी को समभाने का यत्न किया कि श्रिमियुक्त को सफाई का श्रवसर देना चाहिए, पर वह न मानी। विवाद बढ़ा तो राजा वहाँ से चुपचाप चला गया। जंगबहादुर ने तब रानी को श्रीर उभाड़ा श्रीर रानी ने श्रिमियुक्त को वहीं मारने का हुक्म दिया। फतहजंग चौंतरिया तथा श्रिमिमान राणा ने कहा इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जंगबहादुर ने दोनों मन्त्रियों से श्रामह किया कि रानी की बात मानें, पर उन्होंने कहा कि श्रिमियोग का ठीक ठीक

विचार होना चाहिए श्रौर श्रभियोग सिद्ध हो तभी दण्ड मिलना चाहिए। रानी तब उनपर भी बिगड़ी श्रौर वीरिकशोर पर स्वयं तलवार चलाने को तैयार हुई। दोनों मिन्त्रयों श्रौर जंग ने उसे रोका। तब वह ऊपर की मंजिल को चढ़ी; वे उसके पीछे पीछे जाने लगे। उसके ऊपर जाते ही जंगबहादुर के सैनिकों ने गोलियाँ चलाई श्रौर फतहजंग को वहीं गिरा दिया। उसके बाद वहाँ उपस्थित ३० श्रौर सरदारों तथा उनके १०३ श्रमुचरों का उन्होंने वहीं संहार कर दिया, जिनमें जैथक पर श्रंग्रे जों को हराने वाला रणजोर्रिसह थापा [१०,१ ११४] श्रोर उसके दो भाई भी थे। जंगबहादुर प्रधान मन्त्री श्रौर प्रधान सेनापित बन बैटा।

ढेद मास बाद उसने १३ त्रोर सरदारां का, जो मुख्यतः वसनैत वंश के थे, वध किया । दिसम्बर में राजा बनारस भाग गया । जंगबहादुर ने तब रानी को भी भगा दिया । राजा ने नेपाल तराई पर चदाई की, जो विफल हुई । त्रागले वर्प जंगबहादुर ने राजा को पदच्युत कर पगले युवराज सुरेन्द्रविक्रम को गद्दी दे दी (१२-५-१८४७) । राजा ने फिर चटाई की त्रोर कैद हुत्रा । सुरेन्द्रविक्रम से जंग ने कुछ काल बाद सनद लिखवा ली कि जंग के वंश में प्रधान मन्त्री पद स्थिर कर दिया गया । जंग ने यह नियम बाँधा कि उसके बाद उसके भाई कम से शासन करेंगे त्रौर फिर सब भाइयों के बेटे त्रायुक्रम से । उसने त्रापने को महाराजा त्रौर राणा कहना भी शुरू किया । इसलिए उसकी चलाई पद्धित राणाशाही कहलाई ।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. सिक्ख राज्य ऋंग्रेजों द्वारा पूरव दिक्खन ऋौर पिच्छिम से कैसे किस कम से घेरा गया ?
- २. भीमसेन थापा की पंजाब-नेपाल-सहयोग योजना क्या थी ? वह कब कैसे कहाँ तक चिरतार्थ हुई ?
- ३. श्रफगानिस्तान पर १८३६ में श्रंप्रोजों ने जो चढ़ाई की उसके लिए पड़ोस के.. किस किस शासक से क्या क्या पड्यन्त्र किया ? उस चढ़ाई से वे क्या कुछ सिद्ध कर लेना चाहते थे ?

ु कुमार नौनिहालसिंह कौन था ? उसके विचारों श्रौर श्रादशों के बारे में श्रीप क्या जानते हैं ?

- ४. श्रफगानों के स्वतन्त्रता-युद्ध १८३६-१८४१ ई० का विवरण लिखिए श्रौर उसकी भीतरी प्रेरणाश्रों को स्पष्ट कीजिए।
- ६. बाजीराव २य ने १८०३ में पूने में श्रंग्रेजी सेना बुलाई, शाह शुजा ने १८३६ में काबुल में। श्रंग्रेजी सेना के महाराष्ट्र में श्रोर श्रफगानिस्तान में जाने के बाद जो घटनाएँ हुई उनकी तुलना कीजिए। उस तुलना से उन्नीसवीं शताब्दी के मराठों श्रीर श्रफगानों की मनोकृत्ति में क्या श्रम्तर प्रकट होता है ?
- ७. पंजाब में सिक्ख सेना की शिक्त का उदय कैसे हुआ ? कब से कब तक वह - शिक्त बनी रही और कैसे टूटी ? उस बीच सिक्ख सेना ने अपनी शिक्त का उपयोग कैसे किया सो मुख्य घटनाओं का विवरण दे कर स्पष्ट कीजिए।
  - ८. सन् १८४४-४६ की सतलज को लड़ाइयों का विवेचनात्मक विवरण दीजिए।
- अंभयानी नीति त्रीर देहया गद्दारी की ऐसी त्र्यवस्थात्रों के बीच सभरावाँ की
   लड़ाई लड़ी गई ?" कीन सी वे त्र्यवस्थाएँ थीं, स्पष्ट कीजिए ।
- १०. कोट का करले-स्राम किन दशास्त्रों में कैसे हुस्ता ? उस करले-स्राम के पीछे क्या योजना थी ? उसका नेपाल स्त्रीर भारत के इतिहास पर क्या प्रभाव हुस्ता ?
- ११. निम्नलिखित के बारे में ख्राप क्या जानते हैं—(१) सिन्धु-नौचालन योजना १८३१ ई० (२) वन्से (३) ओरावरसिंह (४) ख्रफीम युद्ध १८४०-४२ ई० (५) हैदराबाद (सिन्ध) की लुट १८४३ ई० (६) कश्मीर की बिकी-खरीद १८४६ ई० (७) मातवरसिंह।
- ५२. 'सिक्ख जागीरदार तथा ५ज ब में खंधे जी राज की स्थापना' इस विषय पर छोटा लेख लिखिए।
  - ५३. सिक्खों ने लदाख, बोलौर, गिल्गित कब किन दशाओं में जीते ?
- १४. खंश्री जों ने ग्वालियर पर १८४३ ई॰ में चढ़ाई क्यों और किन दशायों में की ? उसका परिशाम क्या हुआ ?
- ५५. निम्निलिखित हत्यात्रों या मृत्युत्रों का भारत में श्रंशेजी साम्राज्य के विस्तार पर किस प्रकार क्या प्रभाव हुन्ना ?---
  - (१) नारायगाराव पेशवा ३०- १७७३ ई०।
  - (२) कृष्णाकुमारी, उदयपुर; साधु देवनाथ, दीवान इन्द्रराज, जोधपुर; श्रमर-चन्द सुराणा, बोकानेर; १८१५ ई० ।
  - (३) नीनि शंलसिंह ४-१९-१८४० ई०।
  - (४) नेपाल की जेठी रानी ६-१०-१=४१ ई०।

- (४) जनकोजीराव शिन्दे ७-२-१८४३ ई०।
- (६) महाराजा शेरसिंह, कुमार प्रतापसिंह, वजीर ध्यानसिंह, १५-६-१८४३ ई० ।
- (७) मातबरासेंइ, १७-४-१=४४ ई०।
- (=) गगनसिंह, १४-६-१=४६ ई०।
- (६) कोट का हत्याकांड, १४-१५ सित० १८४६ ई०।

### ऋध्याय ४

# खँडहरों को सफाई

\$?. खँडहरों की सफाई—भारतीय राज्य चोटें खा खा कर खँडहर बन चुके थे; उन खँडहरों की सफाई करना बाकी था। ग्रंग्रेज ग्रंब भारत की जमीन ग्रीर साधनों से नफा कमाने को ग्रंधीर हो रहे थे। सिन्ध जीतने पर कपास का एक ग्रंच्छा च्रेत्र उनके हाथ ग्रा गया था। किन्तु पंजाब बराड ग्रोर नागपुर की कपास भी उन्हें ललचा रही थी। नीलगिरि ग्रीर कोडुगु ('कुर्ग') में काफी की तथा विहार-बंगाल में नील ग्रीर पाट (जूट) की खेतियाँ करा के ग्रंग्रेज पूँजीपित नफा कर रहे थे। ग्रंवध की जमीन भी वैसे व्यवसाय के लिए उन्हें लुभाती थी। कुमाऊँ ग्रीर शिमले में उन्होंने नई बस्तियाँ बसाई ग्रार बगीचे लगाये थे। नेपाल ग्रीर कश्मीर को देख कर भी उनके मुँह में पानी भर ग्राता था।

त्रंग्रेजों के हाथ में त्राव नये यन्त्र श्रीर साधन भी त्रा गये थे जिनके द्वारा वे समूचे भारत को शीघ पूरा दखल कर लेने की सोचते थे। सन् १८१३-१४ में स्टिफन्सन ने लोहे की पटरी पर दौड़ने वाला एंजिन बना दिखाया था त्रीर १८२५-३० में इंग्लैंड में पहली रेलगाड़ी चल पड़ी थी। तभी त्राम्पीयर नामक फ्रांसीसी ने बताया कि बिजली से चुम्बक शक्ति का काम लिया जा सकता है, त्रीर इस त्राधार पर १८३६ ई० में मौर्स नामक त्रामरीकी ने दूरलेखन (टेलीग्राफी) की ईजाद की। भाप से चलने वाले जहाज (स्टीमर) फ्रांस त्रीर ग्रमरीका में उन्नीसवीं शताब्दी के त्रारंभ से ही जारी थे, त्रीर

हम देख चुके हैं कि सिन्ध स्त्रौर पंजाब के युद्धों में उनका प्रयोग हुन्ना था। लोहे के तारों स्त्रौर पटरियों से स्त्रब सारे भारत को कसा जा सकता था।

इस दशा में सन् १८४७ के ब्रारम्भ में डलहौजी को हार्डिंज का उत्तराधिकारी बना कर भेजा गया। उसने कहा, मैं हिन्दुस्तान की ज़मीन को समथर कर दूँगा, ब्रोर ब्राते ही खँडहरों की सफाई में लग गया।

§ २. दूसरा अंग्रेज़-सिक्ख युद्ध — सिक्ख राज्य के एक बार काबू आते ही अंग्रेज़ उसपर अपना शिकंजा कसने और मुसलमानों को सिक्खों के विरुद्ध उभाइने लगे। रणजीतिसिंह के विश्वस्त मन्त्री फकीर अजीजुद्दीन का भाई न्रद्दीन दरवारियों में से एक था। उसके द्वारा रेजिडेंट ने दरवार में अपना पच्च हट करके रानी जिन्दाँ को लाहीर से शेखूपुग हटा दिया। वे अंग्रेज़ अफसर, जो पंजाबी हाकिमों की "सहायता" के लिए सीमान्त के जिलों में भेजे गये थं, पिन्छिमी पंजाब की लड़ाकू मुस्लिम जातियों से पड्यन्त्र करने लगे। इस प्रकार एडवर्ड स ने सिन्ध कॉ ठे के टिवाणों को तथा ऐबट और निकल्सन ने हजारा जिले के हजारियों को उभाइना शुरू किया।

रणजीतिसंह के काल का मुलतान का शासक दीवान सावनमल ग्रांर उसका वेटा मूलराज सिक्ख राज्य के योग्यतम शासकों में से थे। मूलराज के शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। ग्राव उससे शासन ले लेने के लिए एक काहनसिंह ग्रार दो ग्रांग्रे जों को भेजा गया। इसपर मुलतान में बलवा हो गया (१६-४-१८४); ग्रांग्रे जों के साथ गये हुए रक्तक सैनिक मुलतानियों से जा मिले। उस इलाके के हिन्दू सिक्ख मुस्लिम सभी मूलराज के मंडे के नीचे जमा होने लगे। महारानी जिन्दाँ ने भी उसे पत्र भेज कर उत्साहित किया। रेजिडेंट करी ने न्रहीन की सहायता से महारानी को कैद कर बनारस भेज दिया। सिक्ख सैनिक इसपर ज्रुब्ध हो उठे। लेकिन उन्हें स्फता न था कि क्या करें। वे कहते, "हमारी महारानी निर्वासित हो गईं, दिलीपसिंह ग्रांग्रेजों के हाथ में है, लड़ें तो किसके लिए ? किन्तु यदि मूलराज चढ़ाई करे तो हम सरदारों ग्रीर ग्राफसरों को पकड़ कर उससे जा मिलेंगे।" इससे प्रकट है कि वीर ग्रीर स्वाधीनताप्रेमी सिक्ख ग्रपना कोई नेता न होने से किंकर्त्वयिमूट थे।

मुलतान के बलवे को दबाने के बजाय करी उसके बहाने लाहौर दरबार को दबाने लगा। उसने दरबार से कहा, बलवे को दबात्रो, नहीं तो पंजाब को दखल किया जायगा। उधर एडवर्ड्स सिन्धसागर दोत्राब के कबीलों को ले कर मूलराज से लड़ने लगा। दरबार की तरफ से सरदार शेरसिंह को मूलराज के विरुद्ध भेजा गया, पर उसकी सेना मूलराज से जा मिली (१४-६-१८४८)।

शेरसिंह का पिता चतरसिंह हिरिपुर-हजारा में हाकिम था। इसी काल ऐवट ने हजारियों को भड़का कर उसे घिरवा दिया था। इस दशा में शेरसिंह उत्तर की तरफ गया और उसने सिक्खों की ओर से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की। काबुल के अमीर दोस्तमुहम्मद ने सिक्खों को सहायता देने की सिन्तु लाहौर दरबार अब भी रेजिडेंट के काबू में रहा, और उसकी सेना अन्त तक अंग्रेजों के हाथ में रही।

त्रंग्रे ज प्रधान सेनापित गफ लाहौर से शेरिसंह के विरुद्ध बढ़ा। शेरिसंह के पास उससे कम सेना थी। चनाव के घाट रामनगर पर पहली मुठभेड़ हुई जिसमें किसी पत्त की जीत न हुई। डेढ़ मास बाद जेहलम के काँ ठे में चिलियाँ-वाला पर शेरिसंह ने गफ को बुरी तरह हराया (१३-१-१८४६)। तब वह स्रंग्रे जी सेना के गिर्द घूम कर लाहौर की तरफ बढ़ने लगा, जहाँ गुलाविसंह भी उससे स्रा मिलने को उद्यत था। उधर दोस्तमुहम्मद के पठान भी युद्ध की गित-विधि को देख रहे थे। गफ ने सिक्ख सेना का पीछा किया स्रौर गुजरात पर उन्हें स्रा पकड़ा। यदि सिक्ख वहाँ शेरिसंह को योजना पर लड़ते तो गफ की शायद फिर हार होती स्रौर वह पठानों स्रौर सिक्खों के बीच धिर जाता। किन्तु स्रपने साथी सरदारों का बहुमत शेरिसंह को मानना पड़ा स्रौर गुजरात पर सिक्खों की हार हुई (२२-२-१८४६)। तब वे फिर पीछे मुड़े। स्रंग्रेज़ी सेना ने उनका पीछा किया। मणिकस्राला (जि॰ रावलिंडी) पहुँच कर सिक्खों ने स्रात्म-समर्पण कर दिया (१२-३-१८४६)।

उधर नौ मास तक बहादुरी से लड़ने के बाद मूलराज भी जनवरी में सम-र्यण कर चुका था। महारानी जिन्दाँ ने बनारस से भाग कर नेपाल में शरण ली। डलहोजी ने पंजाब दखल कर लिया (२६-३-१८४६), श्रीर तीन श्रफसरों का एक बोर्ड पंजाब के शासन के लिए नियत किया । बाद में बोर्ड के बजाय श्रकेले जीन लारेन्स को चीफ किमशनर बनाया गया । इन लोगों ने पंजाब को बहुत शीघ्र निःशस्त्र करके शान्त कर दिया, श्रीर सबसे श्रद्भुत बात यह की कि कुछ ही बरसों में स्वाधीन हित सिक्खों को भाइत सिपाही बना लिया । 🙏

§ २. दूसरा अप्रेज़-बरमा युद्ध—बरमा तट के अराकान और तनेतई (तनेसरीम) प्रदेश सन् १८२५-२६ से अप्रेज़ों के अधीन हो चुके थे। उनके बीच का पगू प्रान्त ले लेने से बंगाल की खाड़ी का समूचा तट उनके हाथ आ जाता। यह भी ख्याल था कि पगू में सोने की खानें हैं। इसलिए डलहौज़ी ने सन् १८५२ में उसे छीन लिया। वह घटना जो कि उस काल के एक अमरीकी राजनेता के शब्दों में "छीनाखसोटी की कहानी" है, संद्येप में इस प्रकार है।

दो अंग्रेजी नावों के कप्तानों ने बरमा के समुद्र में तीन बंगाली माँ भियों को मार डाला । रंगून के बरमी न्यायालय ने इसपर उन्हें १७१ पौंड जुरमाने की सजाएँ दीं । भारत सरकार ने इसपर बरमा राज्य से ६२० पौंड हरजाना तलब किया, और उसे वस्ल करने के लिए दो जंगी जहाज मेज दिये । बरमा के राजा ने हरजाना देना मान लिया । तब अंग्रेजी जहाज के नायक ने कहा कि मेरे आदिमियों का रंगून के शासक ने अपमान किया है और बरमा के राजा का बड़ा जहाज छीन लिया । वह बात खतम हुई तो डलहौजी ने इस चढ़ाई के खर्चे का एक लाख पौंड तलब किया, और उसके न मिलने पर पग् प्रान्त दखल कर लिया ।

§ ४. कलात पर आधिपत्य—सिन्ध प्रान्त की पन्छिमी सीमा पर लगा कलात का पठार है जहाँ बहुई लोग रहते हैं। १८५४ ई० में भारत की श्रंग्रेज़ी सरकार ने कलात के खान से सिन्ध की जिसके श्रमुसार खान ने श्रंग्रेज़ों से पूछे विना किसी विदेशी राज्य से सम्बन्ध न रखना श्रौर श्रपने राज्य में श्रंग्रेज़ी सेना रखना मान लिया। फारिस-खाड़ी पर श्रंग्रेज़ों का नियन्त्रण १८वीं शताब्दी से चला श्राता था। १८५३ से उन्हें उस खाड़ी को सन राष्ट्रों के व्यापार के लिए खोलना पड़ा। किन्तु अन्न पंजान सिन्ध और कलात अंग्रेजों के अधीन होने से दूसरा कोई राष्ट्र उस खाड़ी पर उनसे अधिकः प्रभाव न जमा सकता था।

\$५. जिन्तयाँ और दखल—भारतवर्ष को "समथर" बनाने की नीति कम्पनी के डायरेक्टर सन् १८३४ में ही निश्चित कर चुके थे और उसके अनुसार कई छोटी छोटी रियासतें राजाओं के निःसन्तान मरने पर जन्त कर ली गई थीं। महाराष्ट्र में एक "इनाम कमीशन" जाँच कर रहा था, जिसने ३५ हजार "इनामों" (जागीरों) में से प्रायः २१ हजार को जन्त करवाया। अब उसी तरह महाराष्ट्र में सातारा, बुन्देलखंड में जैतपुर तथा उड़ीसा में सम्भलपुर रियासतें जन्त की गई। १८५१ ई० में बिठूर में बाजीराव (२य) चल बसा; उसने नानासाहब धोंधोपन्त को गोद ले रक्खा था। डलहौजी ने उसे बाजीराव वाली पेंशन देना स्वीकार न किया।

सन् १८५३ में निजाम से बराड ले लिया गया। नजर तो उसके समूचे राज्य पर थी, पर वह इस वक्त बच गया। उसी बरस भाँसी के राजा के मरने पर उसकी विधवा लच्मीबाई के गोद लिये बेटे को गद्दी नहीं दी गई। उसके बीस दिन बाद नागपुर में भी वही बात हुई। वहाँ के राजा के रत्न-श्राभूषण भी नीलामी के लिए कलकत्ते भेजे गये श्रीर हाथी-घोड़े सब मांस के मूल्य पर नीलाम कर दिये गये। श्रवध का नवाब वाजिदश्रली शाह १८४७ ई० में गद्दी पर बैठा था। वह श्रपनी सेना की कवायद पर बहुत ध्यान देने लगा। १३ फरवरी १८५६ को उससे राज ले कर उसे कलकत्ते में नजरबन्द किया गया। इसके बाद डलहोजी भारत की बागडोर कैनिंग को दे कर इंग्लैंड चला गया।

सातारा के राजा और नानासाहब ने श्रपने एलची लन्दन भेजे। नानासाहब ने इस विषय में कुछ और भी सोच लिया था। भाँसी की रानी लदमीबाई ने कहा, "मेरा भाँसी देंगा निहं।" लदमीबाई बनारस में एक मराठा परिवार में पैदा हुई और बचपन में नाना की बहन की तरह बिठूर में पली थी। वह भारतीय जागृति के श्रप्रदूत और भारत की युरोपियों से हार के कारण पर सबसे पहले विचार करने वाले रघुनाथ हरि [६,११६५] के भतीजे की पत्नी थी।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

- 9. ''हिन्दुस्तान की जमीन को समथर कर" देने के लिए डलहीज़ी ने क्या क्या कार्य किये ?
  - २. दूसरा अंग्रेज-सिक्ख युद्ध किन दशाओं में कैसे हुआ ?
  - ३. श्रंधेजों ने बरमा का पगू प्रान्त कैसे लिया ?

### अध्याय प्र

## पह्ला स्वाधीनता-युद्ध

§ १. स्वाधीनता-युद्ध का विचार और श्रायोजन—भारतीय राज्यों के नेता सो बरस से श्रंथ जों की सामरिक शक्ति को देख देख काँपते श्रौर उससे हार पर हार खाते रहे थे। पर श्रंथ जों की वह शक्ति भारतीयों की ही भाड़ैत सेना पर खड़ी थी [ ६, ८ § ६, ७ ]। इस सरल सीधे सत्य को जो बराबर उनकी श्राँखों के सामने था [ ६,११९४ ], भारत के नेता कभी न देखते अश्रन्त में सौ बरस बाद उनमें से कुछ की श्राँखों खुलीं श्रौर उन्होंने इसे देखा पहचाना। यों उनकी श्राँखों खुल रही थीं कि ऊपर से डलहौजी की मार पड़ी, जिससे देश के बहुतेरे नेताश्रों को श्रपने साथ लेने का श्रवसर उन्हें मिला। जो भी हो, इस सत्य को पहचान लेना ही भारत के पहले स्वाधीनता युद्ध की ब्रिटिशाद शी।

इस पहचान से प्रेरणा पा कर स्वाधीनता-युद्ध को चलाने का मंकल्य पहलेपहल शायद विटूर में नानासाहब ग्रौर उसके मन्त्री श्रजीमुल्ला के बीच पैदा हुन्ना। लन्दन में श्रजीमुल्ला श्रौर सातारा के एलची रंगो बापूजी ने इस विषय पर परामर्श किया था। श्रजीमुल्ला श्रांग्रेजी श्रौर फ्रांसीसी दोनों भाषाएँ बोल सकता था। लन्दन से यूरोप घूमता हुन्ना वह भारत लौटा। श्रंग्रेजों का तब रूसियों से कीमिया में युद्ध चल रहा था (१८५४-५६ ई०); इसलिए श्रजीमुल्ला ने समभा भारत के उठने का यह श्रच्छा श्रवसर है। उसके भारत पहुँचने के बाद सन् १८५५ में उसने श्रौर नाना ने तथा रंगो बापूजी ने भारत

के तमाम राज्यों को स्वाधीनता-युद्ध में शामिल होने के लिए निमन्त्रण भेजे । दिल्ली में बादशाह बहादुरशाह श्रौर बेगम जीनतमहल, कलकत्ते में नवाब वाजिदश्रली शाह तथा उसका वजीर श्रलीनकीखाँ श्रादि उनकी योजना में सिम्मिलित हो गये।

प्रस्तावित युद्ध के नेता श्रां ने देश भाइयों को सम्बोधित कर लिखा "भाइयों, हम खुद ही विदेशी की तलवार श्रपने बदन में घोंपते हैं।" इसलिए उन्होंने श्रांश जों की तमाम भारतीय सेना को श्रपनी तरफ मिलाने की कोशिश की श्रीर दूर दूर तक गुप्त रूप से प्रचारक भेजे। इन प्रचारकों में से फैजाबाद का मोलवी श्रहमदशाह श्रांगे चल कर मुख्य नेता श्रों में से हुश्रा। श्रंभ जी सरकार के बहुतरे मुलाजिम, पुलिस तथा श्रांभ जों के बावचीं भिश्ती श्रादि भी संबदन में मिलाये गये।

सन् १८५५-५६ में अंग्रेज़ों का ईरान से भी युद्ध चलता था। ईरानियों ने हरात को घेरा, जिसके जवाब में अंग्रेज़ों ने बुशहर बन्दर ले कर उन्हें घरा उठाने को वाधित किया। मई १८५६ में ईरान ने सन्धि की और तब अंग्रेज़ी सेना वहाँ से सीधे चीन की चढ़ाई के लिए जाने लगी। काबुल के अमीर दोस्त- मुहम्मद से भी आंग्ल-सिक्ख युद्ध के बाद १८५५ और १८५७ ई० में सन्धियाँ की गईं।

सन् १<u>८५३ से कम्पनी की भारतीय सेना में नये किस्म के कारतूस च</u>ले थे जिनकी टोपी दाँत से काटनी पड़ती थी। जनवरी १८५७ में कलकते के पास बारकपुर छावनी के सिपाहियों को दमदम के कारखाने के एक मेहतर से मालूम हुआ कि उन्हें गाय और सुअर की चर्बी से चिकना किया जाता है। इस खबर ने देश भर में फैले अङ्गारों को एकाएक सुलगा दिया।

३१ मई १८५७ ई० सारे भारत में एक साथ उठने का दिन नियत किया गया था। यह बात केवल छावनियों के नेता <u>श्रों को माल्म थी</u>; बाकी लोगों ने उनकी श्राज्ञा पालने का प्रण किया था। मार्च में नाना श्रोर श्रजीमुल्ला "तीर्थयात्रा" के लिए निकले श्रीर दिल्ली श्रम्बाला लखनऊ कालपी में श्रपने संघटन को देखते तथा प्रकट रूप से श्रंग्रेज श्रफसरों से दिल खोल कर मिलते

हुए बिठूर लौट स्त्राये।

§ 2. मंगल पांडे और मेरठ का बलवा—छाविनयों के अन्दर विप्लव के नेताओं ने बड़ी कोशिश की िक कारत्सों के मामले से सिपाही भड़ कें नहीं और ३१ मई तक शान्त रहें। लेकिन धर्मान्धता ने सिपाहियों को बेकाबू कर दिया। फरवरी में बारकपुर की एक पलटन ने उन कारत्सों को बर्च ने से इनकार किया। उसी पलटन के मंगल पांडे नामक सिपाही ने २६ मार्च को पाँत के आगे कृद कर अपने साथियों को धर्म-युद्ध के लिए ललकारा, और तीन अफसरों को वहीं ढेर कर दिया। मंगल पांडे को फाँसी दी गई और बारकपुर की दो पलटनें तोड़ दी गईं। अलीनकीखाँ ने बड़ी होशियारी से बंगाल की छाविनयों में अपना संघटन फैलाया था, और ये दोनों पलटनें उस संघटन में शामिल थीं। इनके अब निहत्थे हो बैठने से बंगाल के संघटन की कमर टूट गई। मंगल पांडे के नाम से आगामी युद्ध में अंग्रेंज सभी क्रान्तिकारी सिपाहियों को पांडे कहने लगे।

मेरठ के रिसाले में ५५ सिपाहियों को चर्बी वाले कारत्स न छूने के अप्रपाध में दस दस साल की सजाएँ दी गईं। उनके साथियों ने पहले तो निश्चित तिथि तक शान्त रहना तय किया, लेकिन जब वे शहर में से जाते थे तब शहर की स्त्रियों ने उन्हें ताने दिये कि तुम्हारे भाई तो कैद में गये और तुम मिक्लियाँ मार रहे हो! उन्होंने उसी रात (६ मई) दिल्ली में नेताओं को खबर भेजी और दूसरे दिन बलवा करके दिल्ली को चल दिये। गोरी फौज के अप्रसरों को भी यह न सुभा कि तोपखाने से उनका पीछा करें।

दूसरे दिन वे दिल्ली पहुँचे। वहाँ कोई गोरी फौज न थी। अंग्रेज़ अफसर एक देसी सेना को ले कर उनके मुकाबले को आये तो वह सेना भी विद्रोहियों से जा मिली। वे अफसर मारे गये और तार-बाबू पंजाब के कुछ स्थानों को ही खबर दे पाया था कि काट दिया गया। लाल किले में पहुँच कर विद्रोहियों ने सम्राट् बहादुरशाह से कहा कि हमारा नेतृत्व कीजिए। बहादुरशाह और वेगम जीनतमहल ने देखा कि अब ३१ मई तक रुके रहना असम्भव है, इसलिए उन्होंने स्वाधीनता की घोषणा कर दी। किले के पास बड़ा शस्त्रागार था; उसके भीतर नौ ऋंग्रेज़ थे। उन्होंने उसे सौंपने के बजाय बारूदलाने में ऋगग लगा कर ऋपने साथ २५ विद्रोहियों ऋौर ऋनेक शहरियों को भी उड़ा दिया। उसके बाद भी शस्त्रागार में बहुत बन्दूकों थीं जो विद्रोहियों के हाथ ऋगईं। शस्त्रागार पर ऋधिकार हो जाने के बाद बाकी सभी देसी पलटने विद्रोहियों से मिल गईं। १६ मई तक दिल्ली से ऋंग्रेज़ी राज के सब चिह्न मिट गये।

\$ 2. दबाने की पहली चेष्टाएँ—मेरठ पलटन के इस उतावले कार्य से युद्ध की योजना गड़बड़ा गई, श्रौर श्रंग्रेजों को सँभलने का मौका मिल गया। उत्तर भारत की देसी पलटने प्रायः सब "पुरिवयों" श्रूश्यीत् श्रवध वालों की थीं। ये सब विश्वव के संघटन में श्रा गई थीं। विप्लव शुरू होते ही ये सब से पहले गोरी पलटनों पर हमला करतीं। इस दृष्टि से युद्ध की योजना में पंजाब सबसे नाजुक कड़ी था, क्योंकि एक तो वह पुरिवयों के श्रपने घर से दूर था श्रौर दूसरे उत्तर भारत की प्रायः सब गोरी सेना पञ्जाब में जमा थी। श्रंग्रेजों को पहले खबर मिल जाने से पञ्जाब की पुरिवया पलटने खतरे में पड़ गई।

१३ मई को मियाँमीर (लाहौर) की देसी सेना को परेड के वक्त तोपखाने श्रौर गोरे रिसाले से घेर कर शस्त्र रखवा लिये गये। उसी दिन फीरोज-पुर की पलटन ने बलवा कर दिया, श्रौर फीरोजपुर के महत्त्वपूर्ण नाके को शत्रु के हाथ छोड़ वह दिल्ली को चल दी!

२१ मई को पेशावर की पलटन से शस्त्र रखवाये गये, ऋौर उसके बाद पेशावर के उत्तर होती-मर्दान की पलटन पर चढ़ाई की गई। इस पलटन के लोगों ने भागना चाहा, तब उन्हें पकड़ पकड़ कर तोपों के मुँह पर बाँध उड़ा दिया गया या सिन्ध नदी में बहा दिया गया।

उधर गवर्न र-जनरल कैनिंग ने दिल्ली की खबर पाते ही जंगी लाट को, जो शिमले में था, फौरन दिल्ली पर चढ़ने का हुक्म दिया। जंगी लाट स्रम्बाला

\* हमारे देश में दिशास्त्रों की गिनती मध्यदेश से है [१,२०१;४,२०४]। ठेठ हिन्दी प्रदेश के पूरव सबसे पहले स्रवध पहता है, इसी से वहाँ के निवासी पुरविये कर्लाते हैं



'उन्हें ··· तोपों के मुँह पर बाँध उड़ा दिया गया।' ( पृ० ७५७ ) एक हसी चित्रकार द्वारा श्रांकित समकालिक चित्र

पहुँचा, पर जनता द्वारा पूरा बहिष्कार होने से रसद न जुटा सका । इस दशा में पिटयाला नाभा श्रोर जींद के राजाश्रों ने उसकी सहायता की । वे तीनों सिक्य राजा जिनके इलाके जमना श्रोर सतलज के बीच पड़ते थे, श्रंग्रेजों के कारण ही श्रपनी हस्ती को कायम समभते थे । पहले वे रण्जीतसिंह से बचने को श्रंग्रेजों की शरण गये थे, फिर श्रांग्ल-सिक्ख युद्धों में श्रपने भाइयों के विदद लड़े थे । श्रव उनकी सहायता से श्रंग्रेजी सेना रास्ते की ग्रामीण जनता को बीमत्स यातनाश्रों से मारती हुई दिल्ली की तरफ बही ।

मंग्<u>ठ वाली गोरी फौज भी उससे मिलने को बद</u>ी। इससे पहले कि वे मिल पायँ, ३० मई को दिल्ली के क्रान्तिकारियों ने मेरठ वाली फौज पर हमला किया। क्रान्तिकारियों का बाँयाँ पासा तोपें छोड़ कर पीछे हटने को बाधित हुआ। लेकिन जब गोरे तोपों पर कब्जा करने बढ़े तब तोपों के बीच छिपे एक क्रान्तिकारी ने पलीता लगा कर अपने साथ बहुत से गोरों को भी उड़ा दिया।

ईरान का युद्ध तभी समाप्त हुया त्रौर त्रंग्रोजों ने चीन से भगड़ा छेड़ लिया था। कैनिंग ने स्रव चीन जाती फीज को लौटा लिया। लखनऊ के चीफ किमशनर हैन्री लौरेंस ने 'रेज़िडेंसी' की किलावन्दी शुरू की। उसी प्रकार कानपुर के सेनापित हीलर ने एक किला बनाया। हीलर ने उसके स्रलावा नानासाहव से मदद माँगी। नाना कानपुर स्राया स्रौर हीलर ने खजाने की रज्ञा का काम उसे सौंप दिया!

§ थ. विष्लव का फूटना—(१) दो आर-रुहेलखंड और अवध— ३१ मई से १० जून तक रुहेलखंड दोश्राव श्रोर श्रवध के हर जिले में सेना श्रोर प्रजा ने स्वाधीनता की घोषणा कर बहादुरशाह का हरा फंडा फहराया श्रोर श्रंग्रेजी राज के चिह्न मिटा दिये। रुहेलखंड में बहादुरखाँ ने नये शासन का संघटन किया, इलाके की रक्ता के लिए स्वयंसेवक भरती किये श्रीर बरेली की पलटन को बख्तखाँ के नेतृत्व में दिल्ली भेज दिया।

कानपुर में श्रंथ्रे जों ने नये किले में शरण ली, श्रौर नाना ने ६ जून से उसका मोहासरा शुरू किया। इलाहाबाद किले में कुछ सिक्ख सेना थी। क्रान्तिकारियों की उसे समभाने की सब कोशिशों बेकार हुईं श्रौर उस किले पर श्रंग्रेजी मंडा फहराता रहा । बनारस के श्रासपास विद्रोह होने पर ४ जून को बनारस की देसी सेना से शस्त्र रखवाने की कोशिश की गई। लेकिन उन्होंने मुकाबला किया श्रौर इलाके में फैल गये। बनारस के राजा तथा सिक्ख सैनिकों की सहायता से शहर पर श्रंग्रे जों का श्रधिकार बना रहा।

श्र<u>वध में केवल लखनक शहर हे</u> श्री लौरेंस के <u>हाथ में</u> बना रहा। स्वाधीनता के प्रचारक श्रहमदशाह को फाँसी की सजा सुना कर फैजाबाद जेल में रक्खा गया था। उसे क्रान्तिकारियों ने फाँसी की कोठरी से निकाल कर श्रपना नेता बनाया। दोश्राब-रहेलखंड में श्रनेक जगह श्रीर श्रवध में प्रायः सब जगह युद्ध के नेताश्रों ने श्रंग्रे जों को कैद कर रखने के बजाय व्यक्तिगत रूप से श्रपने घरों में शरण दी श्रीर लखनक या बनारस पहुँचा दिया। ये श्रंग्रे ज हलाकों के जानकार थे श्रीर इन्होंने गोरी सेना के साथ शीघ लौट कर क्रान्ति के दबाने में बड़ी मदद की।

- (२) विहार-बंगाल—बिहार-बंगाल में उत्तेजना काफी थी। तो भी बिहार का संघटन उतना मजबूत न था, इसी से ठीक समय पर वहाँ कुछ न हुआ। कलकत्ते में १४ जून को बारकपुर की एक श्रीर पलटन से शस्त्र रखवा लिये गये श्रीर १५ जून को वाजिदश्रलीशाह श्रीर श्रालीनकीखाँ को किले में कैंद कर दिया गया।
- (३) राजस्थान-बुन्देलखंड—नसीराबाद ( श्रजमेर ) की पलटन २८ मई को ही विद्रोह कर दिल्ली की तरफ चल दी । भाँसी की रानी श्रोर बाँदे का नवाब ठीक समय पर उठे । ग्वालियर में कम्पनी की सेना ने १४ जून को विद्रोह कर जयाजीराव शिन्दे से कहा कि हमारा नेतृत्व करो श्रोर श्रागरा दिल्ली कानपुर पर चट्टाई करो । "शिन्दे के लिए बदला लेने का बहुत ही बिट्टिया मौका था । यदि वह इस सेना के साथ श्रपनी मराठा सेना को भी ले कर निकलता तो श्रागरा श्रीर लखनऊ एकदम ले लिये जाते " इलाहाबाद किले का घेरा पढ़ जाता श्रीर " विद्रोही बनारस के रास्ते कलकत्ते पर जा पहुँचते ।" लेकिन शिन्दे श्रपने गद्दार दीवान दिनकरराव राजवाडे से प्रभावित हो विद्रोहियों को टालता रहा श्रीर वह सेना वहीं खाली बैठी रही।

मक की पलटन ने विद्रोह कर इन्दौर की रेजिडेंसी पर हमला किया। होळकर की ऋपनी सेना भी उनसे मिलना चाहती थी, पर होळकर भी उसी तरह टालता रहा। प्रजा ने इन राजाऋों को उभाइने की कोशिश की, पर ये लोग न उठे।

नसीराबाद श्रीर नीमच की पलटनें ५ जुलाई को श्रागरे पर श्रा टूटीं । श्रंग्रे जों ने किले में शरण ली। भरतपुर राजा की सेना क्रान्तिकारियों के मुकाबलें को भेजी गई। उन लोगों ने कहा—हम स्वयं विद्रोह न करेंगे, क्योंकि हमारे राजा का हुक्म नहीं है, पर श्रपने इन भाइयों पर गोली न चलायेंगे। ऐसा ही चर्ताव जयपुर जोधपुर की सेनाश्रों ने भी किया। स्पष्ट है कि राजस्थान में प्रजा श्रोर सेना सब जगह स्वतन्त्र होने को तत्पर थी, पर जिनसे वह नेतृत्व श्रीर संचालन की श्राशा करती थी उन्होंने घोखा दिया।

(४) पंजाब और नेपाल—जालंधर और फिलौर की पुरिवया पल-टनों पर अंग्रेजों को सन्देह न हुआ था। ६ जुन को ये विद्रोह कर लुधियाने की तरफ वहीं। लुधियाने के अंग्रेजों ने सतलज का पुल तोड़ दिया और नामे की सिक्ख सेना के साथ घाट पर सामना किया। तो भी क्रान्तिकारियों ने नदी पार कर ली, गोरों और सिक्खों को भगा दिया और लुधियाने पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहाँ उनका कोई नेता न होने से वे दिल्ली चले गये। यदि वे लुधियाने पर कब्जा बनाये रखते तो पज्जाब से दिल्ली जाने वाली कुमुक का रास्ता काट सकते, तथा पटियाला नाभा और जींद के देशद्रोहियों पर पीछे, से चोट कर सकते।

सिक्खों को ऋपनी स्वतन्त्रता गँवाये ऋाठ ही बरस वीते थे, पर उनके देश को काबू रखने वाली ऋंग्रेजों की सेना का बड़ा छांश जब विद्रोह कर चला गया तब भी उन्होंने सिर न उठाया। वे पिछली हार से पस्तिहिम्मत हो गये थे, ऋोर ऋब उनके सामने ऋंग्रेजों ने क्रान्तिकारियों को जैसे कुचला उससे उनपर ऋंग्रेजों की संघटित शक्ति का ऋातंक ऋौर भी जम गया। उनके सरदार पहले से ही विश्वासघाती थे। ऋंग्रेजों ने १८४८ ई० में पंजाबी मुसलमानों को सिक्खों के विरुद्ध उभाड़ा था; ऋब चूँ कि युद्ध का नेता बहादुरशाह था इसलिए

सिक्खों को मुसलमानों के विरुद्ध उभाड़ा ! सरहद्दी मुस्लिम कबीले इस वक्त चढ़ाई न करें इसलिए मुल्लों को घूस दे कर उनमें प्रचार करने भेजा । यों पंजाब के बीर लोग लज्जास्तद रूप से बेबदूफ बनते रहे। इसके अलावा जौन लौरेंस ने पंजाब के जिलों से ६ प्रतिशत सूद पर कम्पनी के लिए ऋण उठाया। लोगों ने काफी दबाब पड़ने पर अपना रूपया दिया, लेकिन जब एक बार दे दिया तब उनका स्वार्थ अंग्रें ओं के साथ वँघ गया।

नेपालियों के बारे में श्रंग्रेंजों ने सोचा कि वे इस श्रवसर से न चूकेंगे। जंगवहादुर को भी डर लगा कि उसकी सेना थिद्रोह करेगी। वैसा ही होता प्रतीत हुश्रा। नेपाल के श्रनेक सरदारों ने सोचा कि श्रपनी खोई हुई स्वतन्त्रता को वापिस लेने का श्रच्छा श्रवसर है। वे सेना में भरती हो गये श्रीर जंग जब सेना ले कर श्रंग्रेंजों की मदद को जा रहा था, तभी उन्होंने उसका काम तमाम करने की तैयारी की। किन्तु उनका भेद खुल गया श्रोर वे फाँसी चढ़ाये गये।

- (५) दिक्खन—दिक्खन में विस्व संघटित रूप से नहीं हुआ। श्रंशेंजों ने पहलेपहल भारतीय सेना मद्रास में ही भरती की थी और वह प्रायः तिलंगों अर्थात् आन्ध्रों की थी। क्रान्ति के नेता तिलंगों तक नहीं पहुँच सके। हैदराबाद की प्रजा और सेना में जून-जुलाई में बड़ी उत्तेजना रही; लेकिन निजाम के वज़ीर सालारजंग ने उसे दबा कर बरावर श्रंशेंजों का साथ दिया। नागपुर की पलटन १३ जून को उठना चाहती थी, पर उससे पहले ही मद्रासी सेना ने वहाँ पहुँच कर उसे दबा दिया। इसी तरह मुम्बई की पलटन की दशा हुई। कोल्हापुर बेलगाँव और जबलपुर में जुलाई अगस्त सितम्बर में विद्रोह हुए जो दबा दिये गये। रंगो बापूजी को भागना पड़ा, उसके लड़के को फाँसी दी गई। दिक्खनी महाराष्ट्र में सन् १८५८ तक कुछ विफल चेष्टाएँ होती रहीं।
- § ५. इलाहाबाद श्रीर कानपुर का पतन—श्रम्वाले श्रीर मेरठ
  वाली श्रंग्रेजी सेनाएँ ७ जून को दिल्ली के पास श्रा मिलीं। एक गोरखा पलटन
  भी उनसे श्रा मिली थी। दिल्ली के पास बुन्देल-की-सराय पर क्रान्तिकारियों से
  उनकी गहरी लड़ाई हुई। उसके बाद सेनापित बर्नार्ड ने दिल्ली के पिन्छम की

टेकरी पर डेरा लगा दिया।

पंजाब श्रोर बंगाल में क्रान्तिकारी संघटन टूट जाने श्रीर बिहार के फिल-हाल चुप रहने से श्रंग्रेज दिल्ली श्रीर बनारस से श्रापनी कार्रवाई श्रुरू कर सके । बनारस से सेनापित नील इलाहाबाद की तरफ बढ़ने लगा । रास्ते के गाँवों में श्राम रास्तों पर टिकटिकियाँ खड़ी कर उसके सैनिक निहत्थे श्रादिमियों को फाँसी चढ़ाते जाते । इसके बाद उन्होंने श्राम श्रीर नीम के पेड़ों से टिकटिकियों का काम लिया । फाँसी चढ़ने वालों के श्रंगों से श्रंग्रेजी प्रश्रेर ६ श्रंकों की शकलें बना कर वे बिनोद करते । यातना देने की कला के कई नये तरीके उन्होंने ईजाद किये । श्रादमी की गर्दन में लकड़ियाँ बाँध कर जला देना, श्रुवियों के केशों श्रार कपड़ों में श्राग लगा कर तमाशा देखना श्रीर समृचे गाँवों को घेर कर श्राग लगा कर तमाम प्राणियों सिहत भून देना, ये उस श्रंग्रेजी सेना के बिनोद के कुछ तरीके थे ।

११ जुन को नील इलाहाबाद पहुँचा ख्रौर किले पर ख्रंग्रेज़ी मंडा देख चिकत हुआ। ४०० सिक्खों नि उस मंड की रज्ञा की थी। पर नील को उन सिक्खों पर क्या भरीसा था १ उसने फौरन गोरों को किले के भीतर रख कर सिक्खों को गाँव जलाने भेज दिया। एक हफ्ते की लड़ाई के बाद उसने इलाहाबाद शहर पर ख्रिथिकार करके उसी तरह के कार्य किये। कानपुर में विरे हुए ख्रंग्रेज तब उसे मदद के लिए पुकार रहे थे। किन्तु उसके सब पैशाचिक कृत्यों के बावजूद देहाती जनता दबी न थी ख्रौर इसीलिए वह समय पर कानपुर न पहुँच सका।

कानपुर के अंग्रेजों ने निराश हो २५ जून को शस्त्र रख दिये। नाना-साहय ने उन्हें प्रयाग पहुँचाने के लिए नावों का प्रबन्ध कर दिया। सतीचौरा घाट पर उन्हें दिदा करने को अज़ीमुल्ला तथा नाना के भाई बालासाहय उपस्थित थे। तभी नील के जुल्मों से पीडित लोग, जो कानपुर में जमा हो रहें थे, बदले की पुकार मचाने लगे। ज्योंही नावें चलीं कि वे लोग उनपर टूट पड़े। नाना के पास यह खबर पहुँची तो उसने आज़ा दी कि स्त्रियों और बच्चों को बचाया जाय। १२५ स्त्रियाँ-बच्चे जो वहाँ थे, बचा कर नज़रबन्द रक्खे गये श्रीर पुरुष सब पंक्ति में खड़े कर मार डाले गये।

कानपुर की लड़ाई खतम होते ही लखनऊ पर क्रान्तिकारियों का द्वाव बढ़ा श्रौर २६ जून को हेन्री लौरेंस ने चिनहट गाँव पर उनसे हार कर रेज़ि-ड़ेंसी में शरण ली। क्रान्तिकारियों ने वाजिद्श्रली शाह के नाबालिंग बेटे को श्रवध का नवाब घोषित किया। उसकी माँ हज़रतमहल उसके नाम पर शासन चलाने लगी।

तभी सेनापित हैवलौक जो ईरान से लौटा था, मुख्य अप्रसर नियत हो हलाहाबाद पहुँचा, और गाँवों को घर कर जलाता हुआ कानपुर की तरफ बटा । नाना की सेना को हरा कर उसने फतहपुर में प्रवेश किया और उस शहर को लूटने के बाद जिंदा भून दिया । खबर पा कर नाना खुद मुकाबले के लिए बटा । तभी अंग्रेजों के कुछ जासूस पकड़े गये जिनसे यह भेद खुला कि बीबीगढ़ की कोठी में नजरबन्द अंग्रेज स्त्रियाँ चोरी से इलाहाबाद खबरें भेजती रही हैं । इस बात से तथा फतहपुर की घटना से उत्तेजित कुछ सैनिकां ने नाना की इजाज़त बिना उन सब को मार कर पड़ोस के कुएँ में फैंक दिया\*। एक सख्त लड़ाई में नाना को हराने के बाद १७ जुलाई को हैवलौक ने कानपुर में प्रवेश किया। नाना फतहगढ़ (फरुखाबाद) की तरफ हट गया।

**§ ६. दिल्ली का पतन**—इस बीच दिल्ली के बाहर भी कड़ी लड़ाई जारी थी। पंजाब से जौन लौरेंस च्रंग्रेज़ों को बराबर नई कुमुक भेज रहा था। शहर के भीतर शस्त्रों के कारखाने खुले थे जिनमें तत्परता से काम हो रहा था। बाद-शाह ने एक ऐलान निकाल कर स्वाधीन भारत में गोहत्या की मुमानियत कर दी।

१२ जून से क्रान्तिकारियों ने बाहर निकल कर श्रंग्रेज़ी फौज पर हमले शुरू किये। लेकिन उनमें योग्य नेता की कमी थी। शुरू में शाहजादे सेनाश्रों के नेता बनाये गये। वे नेतृत्व तो क्या करते, उलटा उनकी उच्छुंखलता से शहर में श्रव्यवस्था मची रहती। इस दशा में बरेली के सेनापित बख्तख़ाँ की श्रोर सब की निगाहें लगी थीं। २ जुलाई को वह दिल्ली पहुँचा श्रीर बादशाह

<sup>\*</sup> इन स्त्रियों की बेइजजती श्रीर श्रंगच्छेद किये जाने की श्रानेक कहानियाँ बना ली गई थीं जो जाँच से सब निर्मूल सिद्ध हुईं।

द्वारा प्रधान सेनापित नियत किया गया । <u>बख्तखाँ ने तमाम</u> जनता को शस्त्रबद्ध होने का त्र्यादेश दिया । ३ जुलाई की परेड में २० हजार सेना दिल्ली में मौजूद थी । त्र्यगले रोज खुद बख्तखाँ ने टेकरी पर हमला किया । ६ से १४ जुलाई तक वहाँ सख्त लड़ाई होती रही ।

बख्तखाँ योग्य स्त्रीर वीर सेनापति था, परन्तु साधारण कुल का । उस' युग के भारतीय नेतृत्व को ऊँचे कुल की पैदाइश से त्रालग करके न देख सकते थे। इसी से बख्तखाँ के त्रादेश पूरी तरह न माने जाते। जो लोग भाड़े के सिपाही होने की दशा में किसी भी गोरे के हुक्म पर जान देने को भी दौड़ पड़ते थे वही स्वाधीन होने पर ऋपने नेता के ऋादेश मानने में ननु-नच करते! यदि जयाजीराव शिन्दे जैसा कोई नेता क्रान्तिकारियों को मिल जाता तो युद्ध की गति कुछ स्प्रौर ही हो जाती। इस दशा में उदारचेता बहादुरशाह ने स्रनेक भारतीय राजात्रों के पास इस ब्राशय का पत्र ब्रापने हाथ से लिख कर भेजा-"मेरी यह ख्वाहिश है कि तमाम हिन्दोस्तान आजाद हो जाय। इसके लिए जो क्रांतिकारी युद्ध शुरू किया गया है वह तब तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कोई ऐसा शख्स जो कौम की मुख्तलिफ ताकतों को संघटित कर एक ब्रोर लगा सके श्रौर जो श्रपने को तमाम कौम का नुमाइन्दा कह सके, मैदान में श्रा कर ं इस क्रान्ति का नेतृत्व ऋपने हाथों में न ले ले । ऋंग्रेज़ों को निकाल दिये जाने के बाद अपने निजी फायदे के लिए हिन्दोस्तान पर हकूमत करने की मुभमें ज़रा भी ख्वाहिश नहीं है। ऋगर ऋाप राजा लोग ऋागे ऋाने को तैयार हों तो में तमाम शाही ऋष्टितयार ऋापके किसी ऐसे संघ के हाथ सौंप दुँगा जिसे इस काम के लिए चुन लिया जाय।"

इस बीच पंजाब से नई सेना श्रौर तोपखाना ले कर निकल्सन दिल्ली श्रा रहा था। बख्तलाँ ने उसका रास्ता काट कर तोपें छीनने का निश्चय किया श्रौर नजफगढ़ की श्रोर बढ़ा (२५ श्रगस्त)। वहाँ पहुँचने पर नीमच वाली पलटन ने बरेली वाली पलटन के पास डेरा डालना स्वीकार न किया श्रौर बख्तलाँ की श्राज्ञा न मान कर एक पड़ोसी गाँव में डेरा डाला! निकल्सन ने उन्हें श्रलग पड़ा देख हमला किया। नोमच वाली पलटन वीरता से लड़ती





र्इ समूची काटी गई। वह वीरता किस काम की थी ? इसके बाद ऋंग्रेज़ी सेना ने बढ़ कर ऋाक्रमण करना शुरू किया। १४:

सितम्बर को उन्होंने दिल्ली के परकोटे पर हल्ला बोला । गोले-गोलियां की बौछार के बीच कश्मीरी दरवाजे का एक हिस्सा उड़ा कर निकल्सन के नेतृत्व में उनके तीन दस्ते भीतर घुस गये। भीतर भी चप्पा चप्पा ज्ञमीन के लिए लड़ाई जारी रही। एक तंग गली में अच्राशः खून की धारा बह गई और निकल्सन सहित अंग्रे जों के तीन नेता गिर गये। सेनापित विल्सन ने लौटना तय किया। "लौटना!" घायल पड़े निकल्सन ने चीख कर कहा—"लौटने की बात की तो मुक्तमें अब भी इतना दम है कि विल्सन की जान ले लूँगा!" क्रान्तिकारियों का एक दल दिल्ली छोड़ कर प्रान्त में फैल गया; दूसरा दल दस दिन तक उसी तरह डट कर लड़ता रहा। जब तीन-चौथाई शहर लिया जा चुका तब बख्तखाँ ने सम्राट् से कहा कि आप मेरे साथ निकल चलें, हम इलाके में युद्ध जारी रक्खेंगे। लेकिन बादशाह के एक सम्बन्धी ने बादशाह को घोखा दे कर पकड़वा दिया। वही आदमी हडसन नामक अंग्रेज़ के हाथ अनेक शाहजादों को पकड़वाता रहा। बादशाह आर बेगम जीनतमहल रंग्न भेजे गये, शाहजादे मार डाले गये।

इसके बाद कत्ले-श्राम श्रौर बलात्कार की बारी श्राई। एल्फिन्स्टन के शब्दों में श्रंग्रेजों ने "नादिरशाह को निश्चय से मात कर दिया।" पुरुष स्त्री बच्चे की कोई तमीज न थी। "सब श्रोर मुदों का बिछीना बिछा हुश्रा था। हमारे घोड़े इन्हें देख कर डर से बिदकते थे।" श्रपनी इज्जत बचाने को कुश्रों में कूदने वाली स्त्रियों के कारण श्रनेक कुएँ पट गये। यातना देने के कई नये तरीके बरते गये—जैसे जिदा श्रादमी को संगीनों से दबा कर घीमी श्राँच पर भूनना या तों वे के जलते दुकड़ों से दाग कर मारना श्रादि। श्रीर शर्म के साथ यह दर्ज करना पड़ता है कि इन कामों में सिक्ख गोरों का साथ दे रहे थे। गुरु नानक के श्रन्यायियों का इतना पतन श्रारचर्यजनक प्रतीत होता है। लेकिन एक बार जब मनुष्य गुलामी स्वीकार कर ले श्रीर भाड़े का सिपाही बन जाय तब उसे किसी भी सीमा तक गिराया जा सकता है।\*

\*/ १८५७ की क्रान्ति को दबाने में श्रंश्रे जों का साथ देने वाले सिक्ख किस श्रंश तब

तीन दिन की खुली लूट के बाद बाकायदा एक "लूट-दफ्तर" (प्राइज़ एजेंसी) कायम किया गया जिसने दिल्ली को पूरी तरह उजाड़ डाला।

इधर अवध में भी गहरा युद्ध जारी था। २० जुलाई को लखनऊ रेजि-डेंसी पर क्रान्तिकारियों ने पहला हमला किया। हेन्री लौरेंस गोली का शिकार हुआ। नील को कानपुर में छोड़ हैवलौक गंगा पार कर लखनऊ रवाना हुआ। लेकिन उस प्रदेश की समूची प्रजा अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी थी और तीन बार कोशिश करने पर भी हैवलौक गंगा से आगे न बढ़ सका। इसके अलावा, उसने गंगा पार की तो नाना बिट्टूर को वापिस ले कर कानपुर की तरफ बढ़ा, और तभी खबर आई कि बिहार में भी विद्रोह भड़क उठा है। २५ जुलाई को पटने में पीरअली नामक नेता को फाँसी दी गई, जिसपर दानापुर की पलटन विद्रोह कर शाहाबाद जिले में जगदीशपुर के राजा कुँवरसिंह के यहाँ चली गई, और उस अस्सी बरस के बूढ़े राजा ने आरा शहर पर हमला किया था। १२ अगस्त को हैवलौक कानपुर वापिस आ गया; १७ को उसने नाना के सेनापित तात्या टोपे को हराया। तब उसने कुमुक के लिए कलकत्ते सन्देश भेजा। इस बीच कुँवरसिंह को अंग्रेजों ने जंगलों में भगा दिया था और नेपाल का जंगबहादुर पूरवी अवध पर चढ़ाई करने पर क्रान्तिकारियों द्वारा पीछे धकेल दिया गया था।

लखनऊ के भीतर भी क्रान्तिकारियों की वही दशा रही जो दिल्ली में.। बहादुरी थी, किन्तु नियमानुवर्त्तन का तथा सञ्चालन की एकस्त्रता का ग्रामाव था। क्रान्तिकारियों की तोपों ने एक बार रेजिडेंसी की दीवार में इतना बड़ा छेद कर दिया कि समूची सेना भीतर घुस सकती थी; पर किसी ने उससे लाभ न उठाया। केवल तीन सैनिकों ने भीतर घुसने की कोशिश की; ग्रीर उन तीन ने चाहे निकल्सन से बढ़ कर वीरता दिखाई, तो भी सामूहिक चेष्टा के बिना वह वीरता किस काम की थी?

सतलज के पूरव या पिन्छम के थे, यह महत्व का प्रश्न है जिसपर प्यान नहीं दिया गया। सतलज पूरव के सिक्ख दूसरे आंग्ल-मराठा युद्ध के काल से आंग्रेजों का साथ दे रहे थे। आंग्ल-सिक्ख युद्धों में भी वे आंग्रेजों की तरफ थे। छ इ दशाब्दियों की भाइत वृक्ति के बाद उनका ऐसा पतन स्वाभाविक था।

नई कुमुक के साथ १५ सितम्बर को आउटराम कानपुर पहुँचा। अब हैवलोक के बजाय उसे मुख्य अफसर नियत किया गया था। हैवलोक जब मुख्य अफसर नियत हो कर आया था तब नील ने उसके प्रति कुछ गुस्ताखी की थी। हैवलोक ने उसे लिखा, "यदि सार्वजनिक हित में बाधा पड़ने का डर न होता तो मैं तुम्हें कैद कर लेता।" उसके बाद नील रूठ नहीं गया, प्रत्युत सच्चे दिल से सहयोग देता रहा। आउटराम ने आ कर देखा कि हैवलोक यदि लखनऊ की तरफ नहीं बढ़ सका तो इसमें उसका कुछ दोष न था। इसलिए उसने पहला आदेश यही दिया कि "मैं वीर हैवलोक को अपने पद का अधिकार सौंपता हूँ; लखनऊ का मोहासरा उठने तक मैं स्वयंसेवक की तरह उसके अधीन काम कहँगा।" अंग्रेज अपने सार्वजनिक बर्ताव में व्यक्तिगत भावों को किस प्रकार नियन्त्रित कर लेते हैं!

श्रव हैवलोंक, श्राउटराम श्रोर नील तीनों गंगा पार कर २३ सितम्बर को लखनऊ के पास श्रा निकले । दो दिन बाद वे शत्रु की पाँतों में से रास्ता काटते हुए रेजिडेंसी में जा पहुँचे । लेकिन वे खुद श्रपने साथियों की तरह मोहासरे में फूँस गये। नील उस लड़ाई में मारा गया।

\$9. लखनऊ और भाँसी का पतन—भारत में नान्ति शुरू होते ही इंग्लैंड से गोरी सेनात्रों त्रौर त्रानुभवी सेनापितयों की कुमुक रवाना की गई थी। ऐसे दो सेनापित कौलिन कैम्बल ग्रौर ह्यू रोज ग्रब कलकत्ता ग्रौर मुम्बई पहुँच गये थे। कैम्बल कलकत्ते से जंगी बेड़े के साथ चल कर रे नवम्बर को कानपुर पहुँचा। उधर दिल्ली से एक ग्रंग्रेज सेनापित दोग्राब में नील से बढ़ कर ज़ल्म करता हुन्ना कानपुर त्राया। कानपुर से कैम्बल लखनऊ गया ग्रौर १४ नवम्बर को रेजिडेंसी की तरफ बढ़ने लगा। १० दिन की सख्त कशमकश के बाद, जिसमें मकानों के एक एक कमरे ग्रौर एक एक सीढ़ी के लिए लड़ाई होती रही, वह रेजिडेंसी का उद्धार कर सका। शहर तब भी कान्तिकारियों के हाथ रहा।

कैम्बल जिस दिन लखनऊ पहुँचा, उसी दिन तात्या टोपे ने कालपी का गढ ले लिया और उसके बाद कानपुर के अंग्रेज नायक को घेर कर "अंग्रेजी

सेना से उसकी छावनी उसका सामान श्रौर मैदान सब कुछ छीन कर" शहर ले लिया । कैम्बूल को लखनऊ से लौटना पड़ा । कानपुर वापिस ले कर उसने तात्या को कालपी भगा दिया ।

श्रव श्रवध रहेलखंड दोश्राव श्रीर बुन्देलखंड कान्ति के मुख्य चेत्र थे। इसलिए कैम्बल ने एक सेनापित को कानपुर से इटावे के रास्ते दोश्राव में भेजा; दो श्रांग्रेज सेनापित श्रीर तीसरा जंगवहादुर पूरव से लखनऊ की श्रार बढ़े; श्रीर ह्यू रोज मुम्बई से मऊ (इन्दौर के पास) श्रा कर बुन्देलखंड की तरफ चला।

लखनऊ में मौलवी ग्रहमदशाह ने कोशिश की कि श्रंग्रेजी सेना के श्रवध तक पहुँचने से पहले श्राउटराम की दुकड़ी का सफाया कर दे। "श्रहमद्शाह महान जनान्दोलन श्रौर बड़ी सेना दोनों का नेतृत्व करने के योग्य था!" लेकिन वह भी वख्तखाँ की तरह साधारण कुल का था, श्रौर उसके श्रादेश पूरी तरह माने न जाते। एक बार तो उसके प्रतिस्पिधयों ने वेगम हज़रतमहल को बहका कर उसे कैद तक करा दिया। बाद में छुटने पर उसके साथ वेगम खुद भी मैदान में श्राई, लेकिन उसी श्रसंघटित रूप से काम होता रहा।

कैम्बल दोत्राव से फिर लखनक यूमा । पूरव से त्राने वाली तीनों सेनाएँ मार्च १८५८ में उससे त्रा मिलीं। ६ से १५ मार्च तक लखनक शहर में वैसी ही लड़ाइयाँ हुई जैसी सितम्बर में दिल्ली में हुई थीं; त्रार वाद में वैसे ही ब्रात्याचार। हज़रतमहल ब्रीर ब्राहमदशाह ने मोहासरे में से निकल कर युद्ध जारी रक्खा।

श्रंग्रेज़ी सेनाएँ जब श्रवध पर चढ़ाई कर रही थीं, तब कुँवरसिंह श्राज़म-गढ़ ले कर बनारस की तरफ बढ़ा । शत्रु का श्राधार काटने की उसकी इस कोशिश से कैनिंग को, जो इलाहाबाद में था, चिन्ता हुई । लेकिन कुँवरसिंह इसे छोड़ कर जगदीशपुर चला गया, जहाँ रास्ते के एक घाव से उसकी मृत्यु हुई ।

मऊ से चल कर, चन्देरी श्रौर सागर लेते हुए ह्यू रोज काँसी की तरफ बढ़ा। एक श्रंग्रेज सेनापित ने तभी जबलपुर से सागर के रास्ते बाँदा पर चढ़ाई की। लच्मीबाई ने काँसी के चौगिर्द इलाके को वीरान कर दिया था, लेकिन ग्वालियर श्रौर श्रोरछा राज्यों की सहायता के कारण रोज को रसद की तकलीफ न हुई । २० मार्च को वह भाँसी के सामने पहुँचा; २४ को रानी ने लड़ाई शुरू की । तात्या टोपे रानी की मदद के लिए बढ़ा; लेकिन रोज ने उसे हरा कर भगा दिया । सख्त लड़ाई के बाद ३ श्रप्रैल को श्रंग्रेजी सेना एक भारतीय गद्दार की मदद से भाँसी के गढ़ में जा घुसी । लच्मीबाई १०-१५ साथियों के साथ निकल भागी, श्रौर पीछा करने वालों को काटते गिराते कालपी जा पहुँची । बाँदा श्रौर महोबा के सर हो जाने पर बाँदे का नवाब श्रलीबहादुर भी वहीं श्रा पहुँचा । भाँसी लेने के बाद श्रंग्रेजों ने उसे भी न केवल पूरी तरह लूटा, प्रत्युत रघुनाथ हिर के काल से चले श्राते पुस्तकालय श्रादि [ ६,११६६ ] को जला कर राख कर दिया ।

लखनऊ श्रीर भाँसी के पतन के बाद क्रान्तिकारी दो चेत्रों में बँट गये, एक तो कानपुर के उत्तर का श्रवध-रुहेलखंड का चेत्र जहाँ नानासाहब श्रीर श्रहमदशाह नेतृत्व कर रहे थे, श्रीर दूसरा उसके दिक्खन का बुन्देलखंड के उत्तरी छोर पर कालपी का चेत्र जहाँ लच्मीबाई, तात्या टोपे श्रीर बाँदा का नवाब इकट्टे हुए थे।

§ ८. अवध रहेलखंड की पिछली कशामकश — लखनऊ के पतन के बाद कान्ति के नेताश्रों ने श्रपने साथियों के नाम श्रादेश निकाला, "खुले मैदान में दुश्मन का सामना मत करो, निदयों के घाटों पर पहरा रक्खो, दुश्मन की डाक काटो, रसद रोको श्रीर चौकियाँ तोड़ दो। फिरंगी को चैन न लेने दो।" यह एक दो हारों से खत्म होने वाला युद्ध नहीं था। नानासाहब, हजरतमहल श्रीर श्रहमदशाह मैदान में थे। दिल्ली का एक शाहजादा फीरोज भी वहीं श्रा पहुँचा था। कैम्बल ने उन्हें उत्तरपिच्छिम घकेलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसका एक साथी सेनापित मारा गया। शाहजहाँपुर को ले कर कैम्बल रहेलखंड की तरफ बढ़ा जो बहादुरखाँ के नेतृत्व में श्रव तक स्वाधीन था। ५ मई को बहादुरखाँ सहित सब नेता बरेली में घिर गये, लेकिन शहर सर होने तक सभी निकल गये। श्रहमदशाह ने फिर शाहजहाँपुर ले लिया, श्रीर कैम्बल ने उसे वहाँ घेरा तो नाना, हजरतमहल श्रीह फीरोज मदद को पहुँच

उसे बचा लाये। ५ जून को अवध के एक गद्दार जमींदार ने अहमदशाह की छल से हत्या करके उसका सिर अंग्रेज़ी डेरे में पहुँचा दिया। एक अंग्रेज़ ऐतिहासिक के शब्दों में "मौलवी अहमदशाह सचा देशभक्त था। उसने किसी निहत्ये की हत्या से अपनी तलवार पर धब्बा न लगाया था। संसार के वीर और सच्चे लोगों में उसका नाम आदर के साथ याद किया जाना चाहिए।"

मौलवी ग्रहमदशाह की घृणित हत्या से श्रवध में युद्ध की श्राग श्रौर भड़क उठी। क्रान्तिकारी दल घाघरा के उत्तर श्रयोध्या के सामने नवाबगंज पर इकट्ठे हुए श्रौर फिर लखनऊ पर चढ़ाई करने की सोचने लगे। एक श्रंग्रेज सेनापित ने उनपर हमला किया। श्रवध की समथर भूमि छापामार युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, तो भी वह युद्ध साल भर जारी रहा।

१ नवम्बर १८५८ को इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने श्रपने ऐलान से ईस्ट इंडिया कम्पनी का श्रंत कर भारत का शासन सीधा श्रपने हाथों में लें लिया। बेगम हजरतमहल ने उसके उत्तर में ऐलान निकाला, "हमारी प्रजा को इसपर एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम्पनी के कानून, कम्पनी के श्रंग्रेज मुलाजिम, कम्पनी का गवर्नर-जनरल श्रौर कम्पनी की श्रदालतें " सब ज्यों की त्यों बनी रहेंगी।" श्रवध के क्रान्तिकारी श्रौर छह महीने तक उसी तरह लड़ते रहे। "वे बिना रसद के जहाँ चाहें जा सकते थे, क्योंकि लोग सब जगह उन्हें भोजन पहुँचा देते थे। वे बिना पहरे के श्रपना श्रसवाब जहाँ चाहें छोड़ सकते थे। उन्हें सदा श्रपनी श्रौर श्रंग्रेजों की स्थित का ठीक पता रहता था, क्योंकि लोग उन्हें घंटे घंटे पर सूचना देते रहते थे।" श्रप्रैल १८५६ तक यो युद्ध चलता रहा। श्रंत में श्रवध के ६० हजार स्त्री-पुरुष-बच्चे नेपाल-तराई में धकेल दिये गृत्रेक। जंगबहादुर ने वहाँ श्रंग्रेजी सेना को भी घुसने दिया। श्रनेक लोग शस्त्र फेंक कर वेश बदल कर लौट श्राये; श्रनेकों ने "हार मानने की श्रपेक्षा नेपाल के जंगलों में भूखों मर जाना पसन्द किया।" हजरतमहल को नेपाल में शरण मिली। नाना श्रन्तर्धान हो गया।

§ ९. लक्ष्मीबाई भीर तात्या टोपे—कालपी में तात्या टोपे, लच्मी-बाई श्रीर श्रलीबहादुर के श्रतिरिक्त नानासाहब का भतीजा रावसाहब तथा बुन्देलखंड के अनेक सरदार जमा हुए थे। डेट मास के अवकाश में वे अपना एक नेता न चुन सके। तात्या टोपे, जिसमें अंग्रेज़ों की दृष्टि से "सच्चे सेनापित के स्वामाविक गुण मौजूद थे", बहुत ही साधारण कुल में पैदा हुआ था—वह बाजीराव के दानाध्यन्न का बेटा था। लन्दमीबाई स्त्री थी, और सो भी सिर्फ



महारानी लच्मीबाई
[ महारानी के भतीजे स्व॰ श्री गोविन्द चिन्तामण ताम्बे के सौजन्य से ]

२२ बरस की लड़की!
ये लोग इसी पसोपेश में
रहे कि ह्यू रोज़ कालपी
की तरफ बढ़ श्राया।
लच्मीबाई ने तब दक्खिन
बढ़ कर कांच पर उसका
मुकाबला किया, लेकिन
उसे रोक न सकी श्रीर
रोज ने कालपी भी ले
ली (२४ मई १८५८)।
कान्तिकारी नेता बच
कर निकल गये।

इसके बाद एक नई योजना के अनुसार ग्वालियर की सेना और प्रजा को अपनी ओर मिलाने के लिए तात्या गुप्त रूप से ग्वालियर गया। उसके लौटने पर

२८ मई को सबने जयाजीराव शिन्दे के पास पत्र भेजा, "हमारे श्रौर श्रपने पुराने सम्बन्ध को याद कीजिये। हमें श्रापसे सहायता की श्राशा है, जिससे हम दक्खिन की श्रोर बद सकें।" सहायता देने के बजाय शिन्दे सामना करने निकला; पर उसकी सेना क्रान्तिकारियों से श्रा मिली, श्रौर वह आगरे की आपेर भाग गया। यों ग्वालियर का नया आधार दक्लिनी क्रान्ति-कारियों के हाथ आ गया।

ग्वालियर में दरबार करके रावसाहब को पेशवा तथा तात्या को उसका सेनापित नियत किया गया। उन्होंने पेशवा के सब पुराने सामन्तों से अनुरोध किया कि उसके भड़े तले इकड़े हो अपनी गुलामी के बन्धन काट लें। लच्मीबाई ने चाहा कि सेना को तुरन्त तैयार कर मैदान में लाया जाय। पर रावसाहब को अभी पेशवाई पाने की दावतों और उत्सवों से छुट्टी न थी! इतने में स्रूरोज १७ जून को ग्वालियर पर आप पहुँचा। ग्वालियर राज्य की सेना कम्पनी की सेना के सामने न ठहर सकी। तो भी लच्मीबाई ने बिखरी सेना को इकड्ढा किया और मुकाबले के लिए डट गई। दो दिन तक वह "अलौकिक वीरता" से लड़ती रही। दूसरे दिन शत्रु भीतर घुस आये और रानी उनके बीस धर गई। शत्रु की पाँतों को चीर कर रानी ने दूसरे क्रान्तिकारियों से मिलने की कोशिश की। गोरे सवारों ने उसका पीछा किया। उनमें से अनेक को काट गिराने के बाद उसने स्वयं वीर गति पाई।

रावसहब श्रीर श्रलीबहादुर के साथ तात्या टोपे ग्वालियर से निकल दिक्यन जाने की कोशिश करने लगा । उसका लच्य मराठा राजधानियाँ—इन्दौर नागपुर बड़ोदा—श्रीर ठेठ महाराष्ट्र था । श्रंग्रेजी सेनाएँ उसे श्रागे पीछे से घेरने को दौड़ती रहीं । पहले वह राजस्थान को मुड़ा । टोंक का नवाब उसके मुकाबले को श्राया; पर नवाब की सेना तोपों सहित तात्या से श्रा मिली, श्रीर वह मेवाड़ श्रा निकला । वहाँ उसकी तोपें छिन गईं, श्रीर तीन सेनाश्रों से बच कर चम्बल पार कर वह भालरापाटन पहुँचा । भालावाड़ का राजा मुकाबले को श्राया, लेकिन उसकी सेना भी तात्या की चुम्बक शक्ति से खिच गई, श्रीर राजा को ३२ तोपें तथा १५ लाख रुपया देना पड़ा । वहाँ से तात्या सीघे इन्दौर को बढ़ा, पर इन्दौर के प्रायः ११० मील उ० पू० राजगढ़ से उसे मुझना पड़ा । छह सेनापित उसे घेरने को दौड़ते रहे । कहीं वह सब कुछ गँवा देता, तो कहीं फिर नई सेना नया खजाना श्रीर नया तोपखाना पा लेता । श्रन्त में लिलतपुर में वह पाँच तरफ से घिरता मालूम हुश्रा, लेकिन उस घेरे को

तोड़ कर, तीन सेनाश्चों के पीछा करने के बावजूद होशंगाबाद पर नर्मदा पार कर श्रक्त्वर में नागपुर श्चा निकला! यदि एक साल पहले महाराष्ट्र में पेशवा का सेनापित श्चा गया होता तो शायद दशा श्चौर ही होती। लेकिन श्चब उसे नागपुर से कोई मदद न मिली। वह बड़ोदे की श्चोर बढ़ा; फिर राजस्थान को लौटा श्चौर छह महीने उसी तरह लड़ता रहा। श्चन्त में श्चलवर के पास एक विश्वासघाती ने उसे धोखे से पकड़वा दिया (७-४-१८५६)।

\$ १०. विफलता का कारण — भारत के पहले खाधीनता युद्ध को अंग्रेजों ने सिपाही विद्रोह नाम दिया और यह दिखाने का जतन किया कि यह धार्मिक अन्धविश्वास पर चोट लगने से उमड़े हुए सैनिकों का प्रयत्न था। पर घटनाओं से प्रकट है कि अन्बाला-दिल्ली से बनारस तक भारत के 'मध्य-देश' की समूची जनता उठ खड़ी हो कर इस युद्ध में भाग ले रही थी, तथा बिहार बुन्देलखंड राजस्थान और दिक्खन की जनता भी भाग लेने को बेचैन थी। दिल्ली और लखनऊ में जिस तरह एक एक मकान की एक एक कोठरी के लिए लड़ाई हुई, बनारस से कानपुर तक और कानपुर से लखनऊ तक जनता ने जिस तरह अंग्रेजी सेनाओं का रास्ता रोका, अम्बाले से दिल्ली चढ़ने वाली अंग्रेजी भीज का जिस तरह बहिष्कार किया, तथा अंग्रेजों ने जिन पाशिवक तरीकों से बदला ले कर अपने दिल की कसक निकाली और जनता को दबाने की चेष्टा की, उस सब से प्रकट है कि यह समूची जनता का स्वाधीन होने के लिए संघर्ष था।

राज्यों की जिन्तियों से उभड़े हुए कुछ राजा नवाब लोग इस युद्ध में भाग ले रहे थे इससे भी इसके स्वरूप में कोई अन्तर नहीं पड़ता। यदि जनता अपनी स्वतन्त्रता के लिए बेचैन हो कर न उठी होती तो उन लोगों को चूँ करने की हिम्मत न हुई होती और वे पुकारते भी तो उनकी पुकार बहरे कानों पर पड़ती र ग्वालियर इन्दौर भरतपुर टोंक भालावाड़ आदि राज्यों की घटनाओं से उलटा यह प्रकट है कि जनता तो वहाँ भी उठने को तैयार बैठी थी, पर राजाओं नवाबों ने धोखा दिया। और जिन राजाओं ने साथ दिया, उन्होंने स्वाधीनता की सच्ची प्यास से दिया और इसीलिए वे अन्त तक—सफलता की

कोई आशा न रह जाने पर भी—लड़ते रहे। बहादुरशाह को कोई नया अपमान सहना नहीं पड़ा था। लच्मीबाई जिस वातावरण में पली थी उसमें उसे बचपन से ही ऊँची भावनाएँ मिली थीं, और जिस कुल में उसका विवाह हुआ उसमें भारत की सर्वप्रथम जागृति की परम्परा चली आती थी।

श्रान्धिवश्वास से थोड़े ही सैनिक उभड़े श्रीर उभड़ कर उन्होंने क्रान्ति हु युद्ध को हानि ही पहुँचाई । श्रिधिकांश सैनिक चर्बी वाले कारत्सों की बात जानते हुए भी न केवल निश्चित तिथि तक चुप रहे, प्रत्युत उसके बाद श्रंग्रेज़ी शस्त्रभंडारों से छीने हुए उन कारत्सों का युद्ध में बराबर उपयोग करते रहे । श्रीर यह तो निश्चित ही है कि इस युद्ध की तैयारी कम से कम १८५५ से हो रही थी, जब कि कारत्सों की बात जनवरी १८५७ में ही सामने श्राई ।

तब भारतीय जनता का यह पहला स्वाधीनता-युद्ध विफल क्यों हुआ ? जिन्होंने इसे सिपाही-विद्रोह मान रक्खा है, उनका उत्तर है कि सिक्ख गोरखाली ख्रोर तिलंगे इसमें शामिल नहीं हुए । बेशक, यदि ख्रंग्रेजी फीज के सिक्ख और तिलंगे तथा नेपाल के गोरखाली सिपाहियों को भी क्रान्तिकारी मिला सके होते तो ख्रंग्रेजों के लिए इस क्रान्ति को दबाना अपस्मव हो गया होता । किन्तु दिल्ली से बनारस तक का प्रदेश फांस या जर्मनी के बराबर है । उसकी सारी जनता जब उठी थी, ख्रोर राजस्थान बुन्देलखंड बिहार ख्रीर महाराष्ट्र की जनता भी उसके साथ उठने को तैयार थी, तब उस प्रदेश को बाहर की किसी भी शक्ति का बाहर की किसी भी शक्ति का बाहर की कराव सकना चाहिए था, यदि उसके भीतर कोई त्रिट न रही होती।

वह भीतर की त्रुटि भी घटनाश्रों के विवरण से प्रकट है। इस समूचे क्षियाधीनता-युद्ध में संचालन की एकस्त्रता नहीं थी, युद्ध की सुविचारित योजना नहीं थी, प्रत्येक सेना-दल श्रीर जनता को कालानुसार उसके निश्चित कार्य का श्रादेश देने वाली कोई श्रधिकारी शक्ति नहीं थी, यथेष्ट नेतृत्व नहीं था। श्रंग्रेज़ों के हाथ बिकी हुई भारतीय सेना के बड़े भाग को क्रान्तिकारियों ने श्रपनी तरफ मिला लिया था, किन्तु उस सेना के ठीक ठीक संचालन का उपाय नहीं किया था।

तो क्या भारतीयों में सेना-संचालन की योग्यता नहीं थी ? यह प्रश्न श्राने पर हमारा ध्यान बख्तलाँ, मौलवी श्राहमदशाह, लच्मीबाई श्रीर तात्या टोपे की श्रोर जाता है। उनके चिरतों से स्चित है कि उनमें ऊँचे दर्जें की सामिरक प्रतिभा सहज ही विद्यमान थी। पर उस प्रतिभा को ठीक प्रशिच्या श्रीर विकास का श्रवसर न मिला था, तथा उन प्रतिभाशाली व्यक्तियों को यथेष्ट श्रिधकार सौंप कर उनसे पूरे युद्ध का संचालन श्रुरू से नहीं कराया गया था। इस युद्ध का श्रायोजन करने वालों ने भारत में श्रंग्रेज़ों की सामिरिक शक्ति के इस एक तत्त्व को ठीक पहचान लिया था कि वह शक्ति भारतीय सैनिकों से ही बनी है, पर दूसरे इस तत्त्व [६,८ ९ ७] की श्रोर उनका ध्यान नहीं गया था कि युरोपी सेना-संचालन नये किस्म का है, वह बड़ा नियमित श्रीर सुश्लंखल है, वैसा सञ्चालन करने के लिए उपयुक्त प्रतिभा वाले व्यक्तियों को उचित शिक्षण श्रीर श्रभ्यास का श्रवसर मिलना चाहिए, तथा उस प्रकार के श्रभ्यस्त व्यक्तियों द्वारा ही सेना का संचालन होना चाहिए। इस तत्त्व को न पहंचानना श्रीर हमके श्रनुकूल श्राचरण न होना भारत के पहले स्वाधीनता-युद्ध की विफलता का श्रमस कारण था।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

79. भारत के पहले स्वाधीनता-युद्ध की तह में क्या विचार था ? उस युद्ध का संकल्प विचार श्रीर श्रायोजन किन लोगों ने कब कैसे किया ?

रि/पहला स्वाधीनता-युद्ध निश्चित तिथि से पहले क्यों छिड़ गया ? वैसा होने

से युद्ध की सफलता पर क्या प्रभाव पड़ा ?

३. भारत के विभिन्न प्रान्तों में पहला स्वाधीनता-युद्ध त्रारम्भ करने के लिए विप्लव किस प्रकार किस कम से फूटा ? उससे कान्ति की शक्ति कहाँ कितनी प्रकट हुई।

४. भारत के पहले स्वाधीनता-युद्ध को श्रंप्रेजों ने कैसे किस कम से दबाया ?

४. कान्तिकारियों द्वारा कानपुर में १८४७ में नजरबन्द की गई श्रंग्रेज स्त्रियों का चोरी चोरी शत्रु को समाचार भेजना पकड़े जाने पर क्या कार्रवाई की गई ? क्या कार्रवाई उचित होती ?

६. लखनऊ श्रौर माँसी के पतन के बाद सन् १८५८ में भारतीय क्रान्तिकारी किस स्थिति में थे ? उसके बाद उन्होंने युद्ध का संचालन किस योजना पर किस प्रकार किया ? ४०. भारत का पहला स्त्राधीनता-युद्ध विफल्त क्यों हुन्ना ? विवेचनापूर्व क लिखिए।

### ऋध्याय ६

## कम्पनी-राज में भारत की आर्थिक सामाजिक दशा

\$ १. कम्पनी के शासन में भारतीय किसान—एक व्यापारी क्रिली ने हमारे देश को जीत लिया श्रीर किसानों से उनकी जमीन की मिल-कियत भी छीन ली। व्यापारी श्रपना धन्धा नफे की खातिर ही करते हैं। उन व्यापारियों ने भारतवर्ष की भूमि श्रीर जनता को श्रपने कारोबार का साधन बना डाला ) "हर हिन्दुस्तानी के बारे में यही समभा जाता (था) कि वह ईस्ट इंडिया कम्पनी की कमाई करने को पैदा हुश्रा प्राणी है।"

हमने देखा है कि रैयतवारी पद्धित में खेती का नफा जमीन के मालिक की हैिस्यत से कम्पनी ले लेती थी; किसानों को खाली मजदूरी मिलती थी। लेकिन बहुत बार उनकी मजदूरी भी खेती से न निकलती; तब वे खेत छोड़ना चाहते, पर उन्हें छोड़ने न दिया जाता, जिसका यह ऋर्थ था कि वे बँधे हुए गुलाम बन गये थे। इस दशा में या तो कर्ज़ ले कर या यातनाऋों से बाधित हो कर ही वे लगान दे पाते थे। मद्रास प्रान्त में लगान की वस्तूली के लिए जो यातनाएँ तब प्रचलित थीं, उनका ब्यौरा एक सरकारी रिपोर्ट में यी दिया गया है—

"धूप में खड़ा रखना; भोजन या हाजत के लिए न जाने देना; किसानों के मवेशियों को चरने न जाने देना; " मुर्गा बनाना; श्रॅंगुलियों के बीच डंडियाँ डाल कर दबाना; चमौटी, चाबुक की मार, " दो नादिहन्दों के सिर टकराना या दोनों को पीठ की श्रोर से केशों से बाँध देना; शिकंजे में कसना, गर्धे या भैंस की पूँछ से केश बाँध देना, इत्यादि।"

ऐसी यातनाएँ कब तक सही जातीं ? धीरे धीरे उनका स्थान ऋण ने ले लिया। "वे रैयत जो पहले समृद्ध थे, जमीन पर पूँजी लगा सकते थे, " अपनी उपज को जब तक अच्छे दाम न मिलें रोक रखते थे, अपन भारी सुर वाले ऋण में डूब" गये।

पहले, किसान न केवल श्रपनी जमीनों के मालिक थे, प्रत्युत माँक के भीतर सरकारी मालगुजारी का बँटवारा श्रीर वस्तो उनकी पंचायतें ही करती थीं। श्रव ये काम तुच्छ सरकारी कारिन्दे करने लगे, श्रौर क<u>िसान का काम केवल ह</u>क्म बजाना रह गया । इस पद्धित का परिणाम यह हुश्रा कि "हर श्रादमी श्रपनी नजरों में गिर गया श्रौर सदा के लिए ताबेदारी में फँस गया । श्रात्म-निर्भर ईमानदार व्यक्ति वाली मर्दानी चाल उसकी न रही । श्रपने से बड़े की कृपा या त्यौरी की परवा न कर सम्मान से सीधा खड़ा होना उसके लिए श्रसंभव हो गया।"

इस दशा में भी यदि खेती जारी रही तो इस कारण कि "भूख से लाचार हो कर किसान खेती करने को बाधित होता था।"

§ 2. कारीगरों की दशा—कम्पनी का पुराना "व्यापार" [६,६ ९२] मी सन् १८३३ तक जारी रहा । उस "व्यापार" के लिए अब मालगुजारी में से हीं पूँजी बचा ली जाती थी, इसलिए उस पूँजी से जो माल खरीद कर इंग्लैंड भेजा जाता था, उसके बदले में कुछ न आता था । यह पूँजी व्यापारी रेजिडेंटों की कोठियों में बाँट दी जाती थी । रेजिडेंट लोग खास दिन पर पड़ोस, के जुलाहों की हाजिरी तलब करते और उन्हें रुपया अगाऊ दे देते । माल की दर रेजिडेंट तथ कर देते, जुलाहा न माने तो उसके घर पर पहरा बिठा दिया जाता । माल लाने में देरी हो तो चमीटी लिये चपरासी भेजा जाता जिसका खर्चा जुलाहे पर पड़ता था । रेगुलेशन बनाया गया था कि जो जुलाहा कम्पनी से अगाऊ ले, वह और किसी को माल न दे । जमींदारों और किसानों को हुक्म था कि व्यापारी रेजिडेंटों और उनके कारिंदों से अदब से बरतें और उन्हें जुलाहों के घर पहुँचने में बाधा न दें। सन् १८१३ से कम्पनी के सिवाय दूसरे अंग्रेजों को भी भारत में व्यापार करने की इजाजत मिल गई । ये खानगी व्यापारी चमीटी और शिकंजे का प्रयोग और भी खुल कर करते । यो पलाशी के बाद से अंग्रेजों ने व्यापार का जो नया तरीका निकाला था, वह सन् १८३३ तक जारी रहा ।

§ 3. कारीगरी का नाश—गुलामी की ये यातनाएँ भोगने के बादः भारतीय कारीगरी को अब सर्वनाश का सामना करना था। भारत का विदेशी व्यापार अब पूरी तरह अंग्रेजों के द्दाथ में था। अठारहवीं शताब्दी से ही वे भारतीय माल को अपने देश में घुसने से रोकने लगे थे [६, ११ § ८]। नैपो-लियन ने युरोप के सब बन्दरगाहों को अंग्रेजी माल के लिए बन्द कर दिया था।

त्रव से अंग्रेजों ने अपने कारखानों का फालतू माल भारत पर लादना शुरू किया। तो भी "सन् १८१३ तक भारतीय कपड़ा इंग्लैंड में अंग्रेजी कपड़े से अ०-६० फी सदी कम दाम पर भी नफे में विक सकता था। तब उस पर ७०-८० फी सदी चुंगी या सीधी रोक लगा दी गई। ऐसा न होता तो पेसली और मांचेस्टर की मिलें शुरू में ही बन्द हो जातीं और फिर भाप की शक्ति से भी न चल सकतीं।"

इसके बाद चौथाई शताब्दी तक भारत में श्रांग्रेज़ी कपड़े पर २॥ फी सदी चुंगी रही, श्रौर ब्रितानिया में भारतीय पर १० से १००० फी सदी तक । सन् १८१६-१७ में भारतीय जुलाहों ने श्रपने देश की जनता को पहनाने के बाद १६६ लाख रुपये का कपड़ा बाहर भेजा। १८४६-४७ तक वह सारा निर्यात गायब हो गया, उलटा ४ करोड़ का कपड़ा इंग्लैंड से भारत को श्राया। तिर्यात दाका श्रौर मुशिंदाबाद की समृद्ध बस्तियाँ उजड़ गई। दाके की श्राबादी डेंद लाख से ३० हजार रह गई श्रौर उसे जंगल श्रौर मलेरिया ने श्रा घेरा।

कोई कोई भारतीय कारीगरी इस संहार के बीच भी डटी रही। मारवाड़ और गुजरात में रंगिबरंगी चुनिरयाँ तैयार होती थीं। लड़ कियाँ अपनी चपल अँगुलियों से कपड़े में गाँठें बाँध कर उसे एक रंग में रँगतीं, फिर नई गाँठें बाँध कर दूसरे रंग में; इस तरह एक कपड़े पर कई रंग चढ़ाये जाते और वह कपड़ा 'बाँधणी' कहलाता। भारत के ऐसे रेशमी 'बाँधणी' (हमाल) फ्रांसीसियों को बहुत भाते और सन् १८५७ तक उनका व्यापार चमकता रहा। "यह भारत की मरती कारीगरियों में से अनित्म थी।"

सन् १८४० तक कलकत्ते श्रीर मुम्बई में श्रच्छे जहाज बनते थे। मुम्बई के पारिसयों ने इस व्यवसाय में नाम कमाया था। लेकिन इंग्लैंड में सन् १६५१ से १८४६ तक ऐसे "नाविक कानून" रहे कि इंग्लैंड में जो माल श्राये वह श्रंग्रेजी जहाजों में ही श्राय। जिन देशों के साथ इंग्लैंड की बराबरी। की संधियाँ थीं, उनमें भी श्रंग्रेजी जहाजों को सुविधाएँ थीं। उन सुविधाश्रों से बिखत होने के कारण भारत में जहाज बनाने का काम जारी न रहा।

"भारत के जो लोग दस्तकारी से खाली होते गये, वे मुख्यतः कृषि में

[883

गये।" यों जमीन पर बोक्त बढ़ता गया श्रीर जंगलों श्रीर चरागाहों वाली जमीनें भी खेती में लगाई जाने लगीं।

§ ४. खिराज तथा राष्ट्रीय ऋग्—भारतवर्ष को जीतने श्रीर काबू रखने का सब खर्चा तथा श्रपने व्यापार के लिए बचाई जाने वाली प्ँजी तो ई० इं० कम्पनी ने भारत से वस्ली ही, उसके श्रलाबा भारतीय सेना को जब श्रमें को के स्वार्थ के लिए मिस्र जावा बरमा श्रफगानिस्तान चीन श्रीर ईरान मेजा तब उसका खर्चा भी भारत से लिया। श्रकेले श्रांग्ल-श्रफगानिस्तान युद्ध के लिए भारतीय जनता को १५ करोड़ ६० देना पड़ा। दूसरी तरफ, सन् १८५७ की भारतीय क्रान्ति को दबाने के लिए जो गोरी सेना विलायत से श्राई उसकी इंग्लैंड से चलने से छह महीने पहले तक की तनखाई तथा इंग्लैंड की छावनियों में भारतीय सेवा के नाम से जमा सेना की १८६० तक की तनखाई भी भारत ने दीं।

इन सब खर्चों बचत श्रौर श्रंग्रेज हाकिमों की भारी तनखाहों के बावजूद कम्पनी के समूचे शासन-काल में सरकारी व्यय से श्राय श्रिष्ठिक हुई। परन्तु ब्रितानवी सरकार का जो नियन्त्रण-वर्ग (बोर्ड श्राव कंट्रोल) लन्दन में था [ ६,१०६८ ], उसका खर्चा श्रौर कम्पनी की पूँ जी पर डिविडेंड या मुनाफा भी भारत की जनता को देना पड़ता था। जिस साल सरकारी श्रामदनी खर्चें से कम हुई, या जब जब उसमें से मुनाफा देने की गुंजाइश न रही, तब तब कंपनी भारत के नाम पर श्रृण लेती गई श्रौर उससे श्रपना मुनाफा पूरा करती रही। उस श्रृण का सूद भारतीय जनता पर पड़ता गया। यों कम्पनी के शासन में हर साल लगभग २०-२५ लाख पौंड इस लन्दन के खर्चे श्रौर मुनाफे के लिए भारत से इंग्लैंड को जाता रहा। यह कुल मालगुजारी का लगभग के होता था। श्रंग्रेज हाकिम श्रौर व्यवसायी जो श्रपनी निजी बचत भेजते वह श्रलग थी। इस खिराज की खातिर भारत पर जो श्रृण लदता गया, वह सन् १८५८ सें ६६५ लाख पौंड था।

यह खिराज सोने चाँदी के रूप में नहीं, प्रत्युत माल के रूप में प्रतिवर्ष जाता रहा। हमने देखा है कि ईस्ट इंडिया कम्पनी पहले मालगुजारी में से बचत करके उससे कपड़ा खरीद कर विलायत भेजती थी। पीछे जब भारत के कारीगरों से खरीदने को कुछ न रहा, तब अन्न के रूप में यह जाने लगा। दूसरे देशों को भारत जितना माल भेजता उतना ही उनसे मँगाता भी था। पर इंग्लैंड को वह "न्नायात से निर्यात की श्रिधिकता द्वारा खिराज देता" रहा। एक तो दस्तकारी की चीजों को अन्न दे कर खरीदना ही दरिद्रता का कारण था, दूसरे यह गुलामी का कर भी भारतीय जनता अन्न में चुकाने लगी। एक स्पष्ट-वादी श्रंग्रेज के शब्दों में (हमारी पद्धति स्पञ्ज के समान है जो गंगा-तट से सब अच्छी चीजों को चूस कर टेम्स-तट पर जा निचोड़ती है।" इस पद्धति का एक ही परिणाम हो सकता था—दुर्भिन्, बार बार दुर्भिन्।)

§ ५. गोरे कृषिव्यवसायी और भारतीय कुली—उक्त कारणों से देश में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या होती गई जो किसी भी शर्त पर मजदूरी करने को तैयार होते। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरू से अनेक गोरे भारत में खेती-बाड़ी में पूँजी लगा कर उन सस्ते मजदूरों से लाभ उठाने लगे। बंगाल-बिहार में वे नील की खेती कराने लगे। सन् १८१३ से भारत में गोरी बस्तियाँ बसाने की बाकायदा कोशिशों होने लगीं। कोडुगु (कुर्ग) और नीलिगिरि में काफी और सिनकोने की काशत के लिए गोरों को माफी जमीनें दी गई। नेपाल के अंग्रेज रेजिडेंट ने वहाँ के कश्मीरी व्यापारियों द्वारा चीन से चाय की पौद मँगवा कर काठमांडू रेजिडेंसी के बगीचे में रोपी। उसमें हिमालय के एक साधारण पौधे की कलम लगाने से भारतीय चाय का पौधा तैयार हुआ जो उस बगीचे में खूब पनपा। १८३१ तक यह परीच्चण सफल होने पर असम और कुमाऊँ में तथा पीछे कांगड़े में भी चाय की खेती के लिए गोरों को माफ़ी जमीनें दी गई।

श्रपने देश में श्रनेक खनिजों की तरफ भारतीयों का ध्यान न गया था। बर्दवान प्रदेश की कोयले की खानें पहलेपहल १८१४ ई० में श्रंग्रेजों ने ब्रिदवानी श्ररू की।

गोरे कृषिव्यवसाथियों के लाभ के लिए "प्रतिज्ञाबद्ध कुली प्रथा" चलाई गई, जिसमें मजदूर पाँच बरस मजदूरी करने का ठहराव कर देते श्रीर उस ठह-राव से भागना फीजदारी श्रपराध बना दिया गया था। भूखे मरते बेकारों को सब्ज बाग दिखा कर उनसे ठहरावों पर श्रॅंगूठा लगवा कर इन व्यवसायियों के दलाल उन्हें ले जाते थे। एक बार ऐसे ठहराव में जो मजदूर फँस गया उसे ५ साल बाद कोई चारा न होने से फिर ठहराव करना पड़ता। ये मजदूर कुली कहलाते श्रौर यह कुली प्रथा गुलामी का नया रूप थी।

निलहे गोरे, किसानों पर पाशविक जुन्म करते । बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक 'नीलदर्पण' में उन जुल्मों का चित्रण किया । सन् १८५६-६० में निलहों के विरुद्ध किसानों ने एक साथ विद्रोह किया । उसके बाद से नील की खेती घटने लगी और उसमें कुछ सुधार हुए ।

सोलह्वीं सदी से युरोपी लोग अपने अमरीका आदि के उपनिवेशों में जलील मेहनत का काम लेने के लिए अपरीका के लोगों को पकड़ ले जाते थे। उन्नीसवीं सदी के शुरू तक अमरीकी उपनिवेश तो अपरीकी गुलामों से पट चुके थे और उनमें काम की तलाश करने वाले गोरे मजदूर भी काफी पैदा हो चुके थे। पर मारिशस त्रिनिदाद गियाना जैमेका आदि के खाँड पैदा करने वाले और अनेक दूसरे गोरे उपनिवेशकों का काम अभी गुलामों के बिना न चल सकता था। भारत के गोरे कृषिव्यसायियों के तजरबे से इन उपनिवेशों के गोरों को भी अब मालूम हो गया कि "स्वतन्त्र हिन्दुस्तानी हब्शी गुलाम से सस्ती जिन्स था" जिससे १८२३ में अंग्रेजी पार्लिमेंट ने कानून बना कर अंग्रेजी उपनिवेशों में "प्रतिज्ञाबद्ध कुलियों" को ले जाना नियमित कर दिया। अंग्रेज ऐतिहासिकों का कहना है कि सन् १८३३ के लगभग अंग्रेजों का अन्तरात्मा गुलामी प्रथा के विरुद्ध जाग उठा और उस प्रथा को उठाने के कानून बनाये गये। पर वह तभी जागा था जब गुलामों से सस्ते भारतीय कुलियों को धारा साल-ब-साल अंग्रेजी उपनिवेशों में नियम से पहुँचने लगी थी।

§ ६. भारत में अंग्रेज़ी उपनिवेशों का न पनपना—भारत में गोरों को बसाने की कोशिशों सफल न हुई, क्योंकि अंग्रेज "अपना अन्तिम जीवन

<sup>†</sup> कैप्टेन कोलम्बो (१८०३)—स्तेव कैचिंग इन इंडियन श्रोशन (भारतीः समुद्र में गुलाम फाँसना ), पृ० १००।

भारत में जिताना न चाहते" थे। उसका भी कारण यह था कि वे भारत में अपना समाज न खड़ा कर सके—वे भारतीयों का न तो अप्रमरीका के मूल बाशिन्दों की तरह संहार कर सके, और न उन्हें अप्ररीकियों की तरह इतना रोंद सके कि भारत में स्वतन्त्र युरोपी समाज पनप सकता। ऐसा वे न कर सके इसका मूल कारण यह था कि भारतीय उनका कुछ न कुछ प्रतिरोध करते ही रहे—सी बरस के युद्धों में हारते हुए भी वे कुछ न कुछ मुकाबला करते ही रहे, जिससे प्रत्येक युद्ध के अन्त में अंग्रेजों को सबक मिलता कि उन्हें और अप्रिक दवाना खतरनाक होगा।

§७. नमक का एकाधिकार—कम्पनी ने अपने शासन-काल में नमक पर बराबर एकाधिकार रक्खा, और "उत्पादन के खर्चे पर ३०० या २५० फी सदी का जालिमाना कर" लगाती रही । फलतः इंग्लैंड में जहाँ सन् १८५२ में नमक का भाव ३० शिलिंग प्रति टन था, वहाँ भारत में २१ पौंड प्रति टन था । इसी से इंग्लैंड से भारत को नमक का आयात भी होता रहा ।

भारत ऋपना वार्षिक खिराज चुकाने को ऋायात से ऋषिक जो निर्यात मेजता था, उसे ढोने वाले जहाज वापसी यात्रा में खाली न ऋायँ इसलिए किसी बहुत सस्ती वस्तु से उन्हें भरना होता था। यों इंग्लैंड से भारत को नमक लाना ऋावश्यक था। नमक के एकाधिकार का ऋारम्भ तो ऋंग्रेजों की न्यापार के नाम पर लूट से हुऋा था [ ६, ६ § ४ ], पर ऋब ऋंग्रेजों की भारत को निचोड़ने की जो पद्धति स्थापित हुई उसका ऋावश्यक जुज बन कर वह कम्मनी के शासन के बाद भी जारी रहा।

\$८. नहरें और रेलपथ—गंगा-जमना दोश्राव श्रंग्रेजों के हाथ श्राने पर गवर्नर-जनरल मिंटो के शासन-काल में उनका ध्यान उसकी पुरानी नहरों की तरफ गया । हेस्टिंग्स के काल से जमना की नहरों का पुनरुद्धार किया जाने लगा । श्रीकलैंड के शासन में गंगा नहर की खुदाई शुरू की गई श्रीर सन् १८५७ का युद्ध छिड़ने तक उसपर काम जारी था ।

जमना की नहरों का सफल पुनरुद्धार होने से कावेरी-कोलरून की पुरानी नहरों की तरफ भी ध्यान गया । उन नहरों के पुनरुद्धारक सर आर्थर कौटन ने पीछे गोदावरी श्रीर कृष्णा के मुहानों में भी श्राणीकट बना कर नहरें निकालीं। सिन्ध श्रीर पंजाब जीतने के बाद मुलतान-सिंध की पुरानी नहरों की भी रज्ञा को गई।

सन् १८४५ से भारत में रेलपथ बनाने का ऋयोजन चला। ईस्ट इंडियन श्रीर ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला नामक ऋंग्रेजों की रेल-कम्पनियों ने सरकार की सहायता से काम जारी किया। ईस्ट इंडियन रेलवे का चेत्र कलकत्ते से दिल्ली-कालका तक ऋौर ग्रेट इंडियन पेनिन्शुला का मुम्बई से फाँसी हो कर दिल्ली तक था। सरकार ने इन कम्पनियों से यह टहराव किया कि इनकी पूँजी पर ५% से जितना कम मुनाफा होगा, उतना भारत सरकार देगी, ऋौर यदि ऋधिक होगा तो ऋधिक ऋंश का ऋाधा सरकार लेगी। सन् १८५८ तक पाँच ऋौर कम्पनियाँ इन्हीं शतौं पर खड़ी हो गई।

§ ९. अ ग्रेज़ी सरकार का कम्पनी से भारत को खरीदना— इंग्लैंड के कारखानेदारों को ईस्ट इंडिया कम्पनी का एकाधिकार अखरता था। वे चाहते थे कि कम्पनी हटाई जाय तो सब अंग्रेज खुल कर भारत में अपने व्यापार के लिए सुविधाएँ पायँ और बस भी सकें। सन् १८५३ में इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा। मार्च १८५८ में पार्लिमेंट ने "भारत में विशेषतः पहाड़ी जिलों " में युरोपी बस्तियाँ बसाने और मध्य-एशिया में व्यापार-इद्धि के उपाय सोचने को" एक किमटी बैठाई। यह आन्दोलन चल ही रहा था कि भारत के स्वाधीनता-युद्ध के कारण कम्पनी को हटाने का बहाना मिल गया।

एलिनबरों के शब्दों में ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारतवर्ष गिरवीं था। ब्रितानवी सरकार ने उसे दाम दे कर छुड़ा लिया। लेकिन वे दाम उसने श्रपने पास से नहीं दिये। कम्पनी की पूँजी का मूल्य १२० लाख पौंड लगाया गया, जिसे धीरे धीरे भारत ने जुकाया। सन् १८७४ में इसमें से ४६ लाख पौंड बाकी रहा जो भारत के ऋग्ण में शामिल कर दिया गया। उसके सिवाय कम्पनी का ६६५ लाख पौंड कर्जा तो भारत पर डाला ही गया। यों ईस्ट इंडिया कम्पनी के बजाय भारतवर्ष लन्दन के उन महाजनों के हाथ गिरवी रक्खा गया जिन्होंने इस भारतीय ऋग्ण के ऋग्णपत्र खरीदे।

\$ १०. भारत का घोरतम पतन—उन्नीसवीं शताब्दी में समूचे भारतीय राष्ट्र ने पहली बार अपने को पूर्ण पराधीनता की दशा में अनुभव किया। वह भारत के घोरतम पतन का काल था, जब कि भारतीयों की विदेशी आधिपत्य को रोकने की प्रत्येक चेष्टा विफल हुई थी, और जनता का समूचा जीवन विदेशी के नियन्त्रण में चला गया था। भारतीयों की इन लगातार हारों के मूल कारण पीछे दिखाये जा चुके हैं [ ६,११६९४,५ ]। यहाँ हमें यह देखना है कि उन्नीसवीं शताब्दी के पहले साठ बरसों का तजरबा उनपर और क्या प्रकाश डालता है।

जनता में राजनीतिक चैतन्य का न रहना या मन्द पड़ जाना, विदेशी का मुकाबला करने की हिम्मत टूट जाना और विदेशी का उपकरण बनने में घृणा न अनुभव करना [ ६,८ ६ २ ], भारत के इस पतन का एक मूल कारण था। गंगा-काँठे उड़ीसा आन्ध्र तिमळनाड गुजरात और सिंध जैसे प्रान्तों की, जिनमें १७वीं शताब्दी के पुनर्जीवन का प्रभाव दिखाई न दिया था [६,११६९], बात छोड़ दें। खास महाराष्ट्र की हम अफगानिस्तान से तुलना करें। महाराष्ट्र में सन् १८०३ में जैसे बाजीराव १म के पोते बाजीराव २य के बुलाने से अंग्रेजो सेना आई, वैसे ही अफगानिस्तान में १८३६ में अहमदशाह अब्दाली के पोते शाह शुजा के लिवा ले जाने से गई। उसके बाद दोनों प्रदेशों में जो घटनाएँ घर्टी, उनमें कितना अन्तर है! अफगान अपने देश में विदेशी सेना को देख नहीं सके, न विदेशी के भाड़त सैनिक बने। उस सेना को बुलाने वाला अहमदशाह अब्दाली का पोता था तो क्या, उसे उन्होंने कुत्ते की मौत मार दिया और तब तक चैन न ली जब तक उसकी लाई सेना को निकाल न दिया। यहाँ मराठे इसी कारण किंकर्तव्यविमूद हो कर बैठ गये कि स्वयं उनके पेशवा या नेता ने ही देशद्रोह किया था।

सन् १८०३ के दूसरे आंग्ल-मराठा युद्ध से ले कर १८४८-४६ के दूसरे आंग्ल-सिक्ख युद्ध तक केवल एक आंग्ल-नेपाल युद्ध के सिवाय प्रत्येक युद्ध में नेतृत्व का अभाव यो निताओं का विश्वासघात ही भारतीयों की हार का मुख्य कारण हुआ और पर्येक युद्ध में नेतृहीन सेना वीरतापूर्वक लुड़ी। माधवराव

पेशवा ने १७६६-७२ ई० में जब भारत की सब शक्ति को एकमुख करके भारत से श्रंग्रेजों को निकालने के लिए लगाने का यत्न किया था, श्रौर फिर १७६२ में जब शाहत्रालम ने वैसा ही करने का सन्देश दे कर महादजी को पूने भेजा था, तब से वह विचार स्पष्ट रूप से भारत के लोगों के सामने था। यशवन्तराव होळकर ने १८०४-०५ में तथा ऋमरसिंह और भीमसेन थापा ने १८१४-१५ में फिर भारतीय राज्यों के नेता श्रों को उस श्रादर्श के लिए उठाने का यत्न किया. पर उन लोगों ने ग्रापने ग्रापने निकटवर्त्ती निजी स्वार्थ के सिवाय कुछ न देखा। रगाजीतसिंह श्रौर मराठा राज्य उस श्रवसर पर उठते तो श्रपने को श्राने वाली विपत्ति से बचा सकते । १८४१-४२ में जब अफगानों ने अंग्रेजों की बड़ी सेना काट डाली, तब फिर पंजाब नेपाल ग्रीर ग्वालियर राज्य के लिए उठ कर त्रपने को त्राने वाली विपत्ति से बचाने का बहुत ही त्राच्छा त्रावसर था। पर नौनिहाल की मृत्यु के बाद पंजाब का कोई नेता न था, नेपाल की बागडोर एक तुच्छ दुर्बलचित्त राजा के हाथ में थी श्रौर ग्वालियर राज्य के नेता भी बदहांश सोये हुए थे। हम देख चुके हैं कि १८५७ के स्वाधीनता-युद्ध के बीच भी किस प्रकार अनेक प्रदेशों की जनता उठना चाहती थी, पर वह जिनसे नेतृत्व की श्राशा करती वही लोग धोखा देते रहे।

√ ज्ञान में पिछड़ जाना भारतीयों की हार का एक ऋौर कारण था, सो भी हमने देखा है। साथ ही यह भी देखा है कि नये ज्ञान को अपनाने की योग्यता का ऋभाव न था, यदि ध्यान चला जाय तो वे नई बात को शीघ सीख लेते थे। सन् १७६३ में जैसे मीर कासिम के मुंगेर के कारखाने की बनी बनदूकें त्रांग्रेज़ी बन्दूकों से त्राच्छी निकली थीं [ ६,११९३ ] वैसे ही १८४५ में फेर्क्शहर की लड़ाई में सिक्खों की तोपें हर बात में श्रांग्रेज़ी तोपों से बढिया निकलीं [ १०,३ § १६ ] इसी प्रकार युद्ध में सेना-संचालन की योग्यता या सामरिक प्रतिभा का भी भारतीयों में अभाव न था। आंग्ल-नेपाल युद्ध में अमरसिंह थापा श्रीर उसके साथियों का सेना-संचालन श्रंग्रेज़ों के सेना-संचालन से पिछड़ा न 👣 । दसरे त्र्यांग्ल-सिक्ख युद्ध में जिस शेरसिंह का गफ ने सामना किया, उस काल के ग्रन्य श्रंग्रेज़ सेनानायकों का मत था कि युद्धकला में वह गफ से श्रधिक कुराल था। तात्या टोपे की सामरिक प्रतिभा को देख कर तो उस काल के श्रेष्ठ
युरोपी सेनानायक दाँतों तले उँगली दबाते थे। परन्तु इस प्रकार राष्ट्र में योग्यता
श्रीर प्रतिभा के रहते हुए भी उस योग्यता श्रीर प्रतिभा को यथास्थान लगाने वाला
नेतृत्व नहीं था--जिन लोगों के हाथ में राष्ट्र की श्रार्थिक राजनीतिक शक्ति थी वे
स्वार्थिलस श्रीर बदहोश थे। यही भारत के इस घोर पतन का मूल कारण था।

इस कारण जिस गुलामी और दरिद्रता में भारतीयों को फँसना पड़ा, उसका प्रभाव उनके चरित्र पर पड़े बिना न रह सकता था। तो भी पहले स्वाधीनतायुद्ध के जमाने तक भारत के साधारण लोगों का चरित्र उतना गिरा न था। ठगी प्रथा को उखाइने वाले कर्नल स्लीमैन ने लिखा था, "मैंने ऐसे सैकड़ों मौके देखे जब एक हिन्दुस्तानी की सम्पत्ति स्वाधीनता जीवन सब एक भूठ बोलने से बच सकते थे, पर उसने न बोला।"

श्रेश. समाज-सुधार और ज्ञान-प्रसार के पहले प्रयत्न कुछ विचारशील भारतीयों ने अपने देश की दुर्दशा के कारणों पर विचार किया और इस परिणाम पर पहुँचे कि भारतीयों के धर्म-कर्म और समाज-संघटन में सुधार और नये ज्ञान के प्रसार द्वारा ही अपने राष्ट्र को जायत किया जा सकता है। बंगाल के राममोहन राय और महाराष्ट्र के बालशास्त्री जांभेकर का उल्लेख हो चुका है [१०,२६६]। राममोहन ने धार्मिक सामाजिक सुधार के लिए ब्राह्म समाज' की स्थापना की। बालशास्त्री ने भी समाज-सुधार के प्रयत्न किये। भारत के पुराने ज्ञान के साथ युरोप के नये ज्ञान का समन्वय करके भारत की देशी भाषाओं में उसे उपस्थित करने को दोनों ने भारत के जागरण का विशेष मार्ग माना। इसी काल (१८६८) से बँगला में अखबार भी निकलने लगे। गर्वनर-जनरल हार्डिञ्ज के शासन-काल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बंगाल में शिचा फैलाने की विशेष चेष्टा की और अच्छे पाठ्य-प्रन्थ तैयार किये।

त्रंग्रेज़ी राज्य की स्थापना के बाद मराठों की जो पहली पीढ़ी त्र्याई उसमें बाळशास्त्री जांभेकर के त्रातिरिक्त गोपाल हरि देशमुख नामक सुधारक श्लीर विचारक हुन्त्रा (१८२३-१८६२)। गोपाल हरि का पिता ऋन्तिम पेशवा के सेनापित बापू गोखले की सेवा में रहा था, जिससे गोपाल का ध्यान बचपन से ही मराठा राज्य के पतन की दशाश्रों की तरफ गया। उसने भारत में गहरे धार्मिक सामाजिक राजनीतिक उलटफेर की श्रावश्यकता देखी श्रीर २६ बरस की ही श्रायु में बड़ी पैनी श्रीर विचारमथक शैली में 'लोकहितवादी' नाम से मराठी में श्रपने पूरे थिद्धान्त प्रकाशित किये (१८४६ ई०)। श्रंग्रेज़ी राज से पैदा हुई भारत की दरिद्रता को दूर करने के लिए उसने स्वदेशी व्यवसाय स्थापित करने स्वदेशी वस्तुश्रों के बत्तने श्रीर श्रंग्रेज़ी माल के बहिष्कार का रास्ता पहलेपहल बताया। पर ऐसा नहीं प्रतीत होता कि लोकहितवादी का ध्यान भारत की पराधीनता के उस सीधे कारण—भारतीयों के श्रंग्रेज़ों के भाड़ित बनने—की श्रोर भी गया हो, जिसे तभी उसका समवयस्क नानासाहब श्रीर उसके साथी पहचान रहे थे।

महाराष्ट्र श्रौर बंगाल के श्रन्य श्रानेक लोगों ने भी, जिनका प्रायः मैकाले पद्धित से पहले वाले श्रंग्रेजों के शिक्ता-प्रसार के प्रयत्नों से सम्बन्ध था, इस काल बड़े उत्साह से युरोप के नये विज्ञान सीख कर मराठी बँगला श्रौर हिन्दी में वैज्ञानिक प्रन्थ लिखे। इनमें बापूदेव शास्त्री का गणित विषयक हिन्दी ग्रन्थ (१८५० ई०) मार्के का है। भारतीय भाषाश्रों में वैज्ञानिक वाड्यय की यह धारा श्रच्छी चलती दिखाई दी। पर दूसरी श्रोर मैकाले की शिक्तापद्धित में श्रंग्रेजी साहित्य श्रौर कानून की शिक्ता पर तथा भारतीयों के श्रंग्रेजी बोलना-लिखना सीखने पर जोर दिया जा रहा था, जिससे वे श्रंग्रेजों के श्रच्छे उपकरण बन सकें। कम्पनी के ऊँचे श्रिधिकारियों के श्रादेश से सन् १८५७ में लन्दन युनिवर्सिटी (विद्यापीठ) के नमूने पर श्रंग्रेजी के माध्यम से परीक्ताएँ लेने वाली युनिवर्सिटीयाँ कलकत्ता मद्रास श्रौर मुम्बई में स्थापित की गई। भारतीय भाषाश्रों में विज्ञान-बाड्यय की जो धारा चली थी, शिक्ता में श्रंग्रेजी का महस्व क्रमशः बढ़ते जाने से वह कुछ दूर जा कर छीज गई।

'लोकहितवादी' के स्वदेशी की मुकार उठाने के पाँच बरस बाद कावसजी नानभाई दावर ने मुम्बई में कातने बुनने की पहली नये ढंग की चक्की (मिल) खड़ी की (१८५४ ई०)।

<sup>· §</sup> १२. भारत-विषयक अध्ययन का उदय— बंगाल एशियाटिक

सोसाइटी की स्थापना [ ६, १० § २ ] के बाद से युरोपियों का भारत-विषयक अध्ययन तेज़ी से बढ़ा । उस संस्था की स्थापना से पहले सन् १७६७ में कोदों नामक फ्रांसीसी ने पहलेपहल यह पहचाना था कि संस्कृत यूनानी और लातीनी भाषाएँ सगोत्र हैं । कोल्ब्रुक ने संस्कृत व्याकरण गणित ज्योतिष आदि पर तथा चार्ल्स विल्किन्स ने भारत के पुराने लेखों पर ध्यान दिया । भारतीय पंडित अपने पुराने लेखों को पढ़ते न थे; पर यत्न करते तो सातवीं शताब्दी से इधर के लेखों को पढ़ सकते थे । सन् १७८५ में विल्किन्स ने बंगाल का एक पाल अभिलेख तथा राधाकान्त शर्मा ने अशोक की दिल्ली वाली लाट पर का बीसलदिव चौहान का लेख [ ७, ६ § ६ ] पढ़ लिया । उसके बाद विल्किन्स ने गया के पास का एक मौखरि अभिलेख पढ़ डाला, जिससे गुप्त युग की लिपि आधी पहचानी गई।

सन् १८०२ में नैपोलियन के एक अंग्रेज कैदी से श्लीगल नामक जर्मन ने पैरिस में संस्कृत सीखी। श्लीगल का समकालिक फ्रांसीसी फ्रांज बौप था। इन दोनों ने संस्कृत की ईरानी तथा युरोपी भाषाओं से तुलना कर तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की नींव डाली। इन भाषाओं के तुलनास्मक अध्ययन से जाना गया कि इन्हें बोलने वाली जातियों के धर्म-कर्म देवगाथाओं प्रथाओं और संस्थाओं में भी बड़ी समानता थी, और यों आर्य नृवंश का पता चला। यह उन्नीसवीं शताब्दी की सबसे बड़ी खोजों में से एक थी। उक्त तुलनात्मक अध्ययनों से सन् १८४० के लगभग यह विचार जगा कि मानव समाज का कम-विकास होता आया है। यह विचार हमारी आधुनिक विचारपद्धित की प्रमुख आधार-शिला है।

ऋठारहवीं सदी में युरोपियों ने भारत के जो नक्शे बनाये थे, वे सब ऋंदाज़ से थे। ऋब सन् १८०२ में लैम्बटन को मद्रास की "आधार-रेखा" मापने पर लगाया गया, जिससे भारत की पैमाइश वैज्ञानिक ढंग पर शुरू हुई।

सिंहल में काम करने वाले टर्न मामक अंग्रेज ने इसी काल पालि बौद्ध वाङ्मय की स्त्रोर युरोपियों का ध्यान खींचा। तिब्बत की यात्रा करने वाले हुनगारवी विद्वान् सोमा-दि-कौरोस ने तिब्बतो बौद्ध वाङ्मय का आँर नेपाल के रेजिंडेंट होगसन ने संस्कृत बौद्ध वाङमय का पता दिया। सन् १८३४ तक इलाहाबाद किले की अशोक की लाट पर का समुद्रगुप्त का लेख पूरा पढ़ा गया जिससे गुप्त युग की लिपि पूरी जानी गई। साँची
भारहुत वेरूल आदि के अभिलेखों की छापों का इस बीच संग्रह किया गया
था। पंजाब में सेनापित वेंतुरा [१०,१९१६] ने एक-दो पुरानी "ढेरियाँ"
(भीटे) खुदवा कर स्तूपों के अवशेष निकाले थे, तथा बन्से आदि यात्रियों ने
पंजाब और अफगानिस्तान से पुराने सिक्कों का संग्रह किया था। भारत के
विभिन्न स्थानों में अशोक के जो अभिलेख हैं, उनकी छापों के मिलान से जेम्स
प्रिन्सेप ने पहचान लिया कि उनमें से बहुत से एक ही हैं। उस लिपि के कुछ
अच्चर गुप्त लिपि की सहायता से चीन्हे गये। अफगानिस्तान से पाये गये सिक्कों
में अनेक यूनानियों के थे। उनके एक तरफ यूनानी लेख हैं, दूसरी तरफ उन्हीं
के प्राकृत अनुवाद। यूनानी की सहायता से प्राकृत लेख पढ़े गये और यों धीरे
धीरे मौर्य युग की ब्राह्मी लिपि सन् १८३७ तक समूची पहचान ली गई।
यों भारतीय इतिहास के पुनरुद्धार की नींव पड़ी जिससे भारतीय राष्ट्र आज

उन्नीसवीं शताब्दी के युरोप पर प्राचीन भारतीय आदशों का सीधा प्रभाव भी हुआ । जर्मन महाकवि गेटे (१७४६—१८३२ ई०) ने कालिदास की शकुन्तला को पृथ्वी और अन्तरित्त के माधुर्य का सार कहा, और शकुन्तला के नमूने के प्रक्रमपूर्ण रसमय जीवन का आदर्श युरोपी साहित्य में चला दिया । गीता और मनुस्मृति के विचारों को अनेक जर्मन दार्शनिकों ने अपनाया।

ग्रभ्यास के लिए प्रश्न

9. "वे रैयत जो पहले समृद्ध थे … अव भारी सूद वाले ऋण में डूब" गये। "भूख से लाचार हो कर किसान खेती करने को बाधित होता था।" ई॰ इं॰ कम्पनी के शासन्भों यह दशा कैसे आई?

२, "हर श्रादमी श्रपनी नजरों में गिर गया · श्रात्मिनर्भर ईमानदार व्यक्ति वाली मुदीनी चाल उसकी न रही।" उन्नीसवीं शताब्दी के भारत में यह दशा कैसे

पैदा हुई ?

३. पलाशी युद्ध के बाद से १८३३ ई० तक भारत में श्रंग्रेजों का वाणिज्य-ज्यापार किस तरीके से होता था ? भारत की पुरानी कारीगरी का नाश उन्नीसवीं शताब्दी में किस प्रकार हुआ ?

- प्र. श्रंप्रेज लेखक के इस कथन की व्याख्या की जिए—"हमारी पद्धित स्पंज के समान है जो गंगा-तट से सब श्रन्छी चीजां की चूस कर टेम्स तट पर जा निचीड़ती है।"
- ६. "स्त्रतन्त्र हिन्दुस्तानी हब्शी गुलाम से सस्ती जिन्स था।" क्यों ? त्रीर ऐसा होने के क्या परिणाम हुए ?

७. भारत में चाय की खेती का आरम्भ कब कैसे हुआ ?

=. भारत में अंग्रेजी उपनिवेशों की स्थापना के लिए कब कौन से प्रयत्न किये गये ? वे सफल क्यों न हुए ?

🛩 ६. श्रंग्रेज़ो शासन में भारत में इंग्लैंड से प्रतिवर्ष नमक का श्रायात क्यों होता

रहा.?

१०. "ईस्ट इंडिया कम्पनी के हाथ में भारत गिरवी था।" उससे छुटा कैसे ?

११. सन् १८०० से १८४६ तक कब कब किस किस ने भारत के मुख्य राज्यों के नेताओं को एक साथ उठ कर स्वतन्त्र होने का यत्न करने को पुकारा? या कब एक साथ उठने के अच्छे अवसर आये? वे कैसे विफल हुए?

**भैर. भारत में स्वदेशी की पुकार पहलेपरल कब किसने** उठाई ?

W १३. भारत की पुरानी लिपियाँ कैसे पढ़ी गई ?

१४. श्रार्य नृवंश का पता पर्लेपहल कैसे मिला ?

१५. निम्नर्लिखित पर टिप्पणी लिखिए—(१) फेब्सहर की लड़ाई में सिक्खों की तोपें (२) 'लोकहितवादी' (३) बापूरेव शास्त्री।

## ऋध्याय ७

# विक्टोरिया युग

( १८५८—१६०१ ई० )

§ १. विकटोरिया युग—युरोप की विश्व प्रभुता—विक्टोरिया का प्रशासन इंग्लैंड में सन् १८३७ से उसफी मृत्यु—१६०१—तक रहा। वह ख्रंग्रेज़ी साम्राज्य के चरम उत्कर्ष का युग था। १८७६ में विक्टोरिया ने महारानी के बजाय सम्राज्ञी पद धारण किया। वह एक नई लहर का सूचक था जिसकी तह में यह विचार था कि युरोपी लोगों की प्रभुता समूचे विश्व पर छा जायगी और

छा जानी चाहिए । इंग्लैंड ने साम्राज्य बनाने में युरोप के दूसरे देशों से कैसे वाजी मार ली थी सो हमने देखा है। नैपोलियन की ऋन्तिम हार के धक्के से सँभल कर फ्रांस सन १८३० से फिर साम्राज्य की तलाश करने लगा। उसने तुर्की साम्राज्य का त्रालजीरिया त्रौर चीन साम्राज्य का हिन्दचीन प्रदेश जीत लिया श्रीर मुएज नहर बना कर मिस्र में प्रभाव जमाया । इतालिया श्रीर जर्मनी १६वीं शताब्दी के मध्य तक टुकड़ों में बँटे हुए थे । सन् १८६० के बाद ये दोनों राष्ट्र संघटित हुए, श्रौर तब ये भी साम्राज्य श्रौर उपनिवेशों की खोज करने लगे। श्रमरीका महाद्वीप के पुराने बाशिंदों का युरोप वालों ने संहार ही कर डाला श्रीर उनकी जगह पर श्रपने नये राष्ट्र खड़े कर लिये थे। श्रफरीका का तट युरोपियों के त्राधीन था त्रीर यह स्पष्ट था कि यदि वे भीतर घुसें तो वहाँ उनका मुकाबला करने वाला कोई न होगा । उत्तरी श्रफरीका नाम को तुर्की के साम्राज्य में था। एशिया महादेश में भारत जैसा पुरानी सभ्यता वाला देश न केवल युद्ध और राजनीति में प्रत्युत शिल्प और व्यापार में भी युरोप के मुकाबले में पस्त हो चुका था, श्रौर चीन ईरान श्रौर तुर्की बार बार पछाड़ खा चुके थे। युरोप के राष्ट्रों को ऋव यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि शीध्र ही समूचे संसार पर उनकी प्रभुता हो जायगी। इस विश्वास के साथ वे एक दूसरे से होड़ करते हुए पुराने खोखले राज्यों पर गिद्धों की तरह अत्पटने लगे। प्रशिया के राजा ने प्रायः सब छोटी छोटी जर्मन रियासतों को ऋधीन कर सन् १८७१ में जर्मन सम्राट् का पद धारण किया । उसी की नकल पर इंग्लैंड की महारानी १८७६ में भारत-सम्राज्ञी बनी।

भारत में विक्टोरिया के सीघे प्रशासन का काल यों दो श्रंशों में बँटता है, पहला १८५८ से ७६ तक, दूसरा १८७६ से १६०१ तक। इंग्लैंड के मंत्रि-मंडल में १८५८ से एक भारत-सचिव भी नियुक्त किया जाने लगा। उसकी सहायता को एक समिति (कौंसिल) रहती। भारत का गवर्नर-जनरल राज-स्थानीय (वाइसराय) भी कहलाने लगा। १८५८ से ७६ तक ये राजस्थानीय हुए—

कैनिंग १८५८-६२, एल्गिन १८६२-६३,

लौरेंस १८६४-६९, मेयो १८६९-७२, नौर्थब्रुक १८७२-७६।

श्रीर सम्राज्ञी विक्टोरिया के ये-

लिटन १८७६-८०, रिपन १८८०-८४, डफरिन १८८४-८८, लैंसडौन १८८८-१४, एल्गिन १८२४-६६, कर्जन १८६६-१६०५।

§ २. सन् ५७ के बाद का नीतिपरिवर्त्तन—सन् १८५७ के भार-तीय क्रान्ति-युद्ध के तजरबे से ऋंग्रेज शासकों ने ऋपनी शासन-नीति को कई ऋंशों में बदल दिया।

- (१) उन्होंने गोरी फौज की संख्या बढ़ा दी श्रौर देसी की घटा दी, तथा यह निश्चय किया कि श्रागे से तोपखाने में देसियों को न लिया जाय। सन् १८५६ में भारत की सेना में २६० हजार देसी श्रौर ४५ हजार गोरे थे; सन् १८६१ में १२० हजार देसी श्रौर ७६ हजार गोरे रक्खे गये। श्रागे यही श्रनुपात रहा। इसके साथ ही हथियार कानून बना कर भारतीय जनता को निहत्था किया गया।
- (२) भारत में गोरी बस्तियाँ बसाने की कोशिश फिर जारी की गई। ऐसी बस्तियाँ किसी क्रान्ति-काल में हिन्दुस्तानियों को दबा रखने में सहायक होतीं। श्रासम श्रीर नीलगिरि में गोरों को माफी जमीनें दी गई।
- (३) देसी रियासतों को तोड़ने से क्रांति का प्रवाह उमड़ा था और उस प्रवाह के बीच ग्वालियर हैदराबाद श्रादि बची हुई रियासतों ने बाँध का काम दिया था। श्रातः श्राब निश्चय किया गया कि श्रागे से देसी रियासतों का ऊपरी रूप न बिगाड़ा जाय, पर "भीतर से श्रांग्रेजों की देखरेख जितनी पक्की हो सके, रक्खी जाय।" इसी उद्देश से सुराष्ट्र राजस्थान श्रीर श्रान्य स्थानों में राजकुमारों श्रीर जागीरदारों के लिए स्कूल खोले गये जिनमें उन्हें बचपन से ही श्रांग्रेजी प्रभाव में रक्खा जा सके।
- (४) क्रान्ति के गुप्त संघटन का ख्रंग्रेजों को कुछ पता न चला था। अन्य उन्होंने पुलिस और खुिफिया पुलिस का पक्का संघटन किया।

- (५) क्रान्ति-युद्ध में मुसलमानों ने विशेष भाग लिया था। मेथो के काल से मुसलमानों को रियायतें दे कर राष्ट्रीय ब्रान्दोलनों से खींचे रखने की नीति चलाई गई।
- (६) रेलपथ बना कर भारत को लोहे के डंडों में जकड़ लेने की कोशिश की गई। मेयो के शब्दों में "भाप-जहाज और रेलपथ इंग्लैंड को हर साल भारत पर अपनी गिरिफ्त इटतर करने में समर्थ बना रहे हैं।" "कार्यच्चम पुलिस, रेलपद्धित के विकास और सेना के हाथ में नई राइफलों द्वारा भारत १८७० ई० में पहले से कम खर्चीली सेना द्वारा काबू में रक्खा जा सकता है।" इसके अलावा सन् १८६६ में सुएज नहर के खुल जाने से युरोप से भारत का रास्ता बहुत छोटा हो गया। इस नहर को फ्रांसीसी इिज्जिनयर दिल्लेसेप ने खोदा। उसने १८५४-५६ ई० में एक कम्पनी खड़ी की जिसके लिए तुर्की के सुलतान से नहर की जमीन ६६ साल के ठेके पर ले ली। तुर्की के सुलतान, मिस्र के खदीव (राज-प्रतिनिधि) तथा फ्रांसीसी महाजनों ने कम्पनी के हिस्सों का मुख्य भाग खरीदा। पीछे १८७५ ई० में अंग्रेजों ने खदीव के सब हिस्से तथा और भी हिस्से खरीद लिये।
- (७) सन् १८३३ से गवर्नर-जनरल की शासन-सिमित में एक कानून-सदस्य के शामिल होने से वही विधान सिमिति (लेजिस्लेटिव कौंसिल) बन जाती थी। सन् १८५३ से उसमें हर बड़े प्रान्त का एक अप्रसर और दो-चार और व्यक्ति शामिल किये जाने लगे थे। अब सन् १८६१ से उसमें गवर्नर-जनरल के पसन्द किये ६ से १२ तक सदस्य, जिनमें आधे गैरसरकारी होते, रक्खे जाने लगे। प्रान्तों में भी वैसी विधान-सिमितियाँ बनीं।
- (८) थोड़ा-बहुत स्थानीय स्वशासन भारतीयों को दिया गया । १८७५-७६ में मुम्बई श्रौर कलकत्ता नगरों को स्वशासन दिया गया । १८८१ में प्रान्तीयः सरकारों को सब नगरों गाँवों को स्वशासन देने का श्रिधिकार दे दिया गया ।
- § ३. कृषक-स्वत्व कानून—ग्रंग्रेजों के जमीन-बन्दोबस्त से भारतीय किसान कैसे श्रपनी सम्पत्ति से विश्वत होते गये, सो हमने देखा है । कौर्नवालिसः का यह उद्देश न था । किन्तु श्रंग्रेजी कानून की दृष्टि में जो मालगुजारी देता

्वही जमीन का मालिक था, क्योंिक इंग्लैंड में १८वीं शताब्दी के आरम्भ से ही जागीरदार ज़मीन के पूरे मालिक बन चुके थे। भारत में भी उस कानून के प्रयोग से ठेकेदार ज़मीन के मालिक और किसान निरे जोते बनते गये। इससे जनता में घोर कष्ट और असन्तोष फैलने लगा। सन् ५७ के बाद अंग्रेज शासकों ने उस असन्तोष को शान्त करने का कुछ यत्न किया। भारतीय परम्परा को थोड़ा-बहुत बचाने के लिए उन्होंने यह कल्पना की कि जमींदारों के स्वामित्व के साथ साथ किसानों के भी "दखीलकारी" या "मौरूसी" स्वत्व हैं, और इसके अनुसार सन् १८५६ से १८७३ तक कानून बनाये। किन्तु उन कानूनों से किसानों को कुछ राहत न मिली। जमींदारों और किसानों के सम्बन्ध जिन रिवाजों के अनुसार थे, वे अब टूट रहे थे। कानून की सहायता से अपनी आमदनी से निश्चिन्त हो जाने से जमींदार शहरों में बस रहे थे। इस दशा में रिपन ने अपने शासन-काल में किसानों को उनके स्वत्वों का एक अंश वापिस दिलाने की फिर कोशिश की। उसके प्रस्तावित कानून डफरिन के काल में स्वीकृत हुए।

सन् १८६१ में मध्य प्रान्त (नागपुर वर्धा जबलपुर सागर त्रादि के प्रदेश) की रचना करके वहाँ नया ज़मीन-बन्दोबस्त शुरू किया गया। उस प्रान्त में मराठा युग से मालगुजार चले त्राते थे, जिन्हें किसानों से बन्दोबस्त करने, कर वसूल करने, तालाब त्रादि बनवाने तथा किसानों को बेदखल करने के भी त्राधिकार थे, पर ज़मीन को बेचने या रहन रखने के त्राधिकार न थे। वे वास्तव में मालगुजारी वसूल करने वाले कर्मचारी थे, जिनके पद वंशानुगत हो गये थे। त्रांगेज हाकिमों ने श्रव उन्हें जमीन का मालिक मान लिया त्रीर उनकी माल-गुजारी इतनी बढ़ा दी कि वे भी किसानों का लगान बढ़ाये बिना न रहें।

रैयतवारी इलाकों के लिए सन् १८५५ में ही कम्पनी के डायरेक्टरों ने यह मान लिया था कि "सरकार का हक लगान नहीं, भूमिकर है"— अर्थात् जमीन के मालिक किसान ही हैं। इसके अनुसार १८६४ में भारत-सचिव ने आदेश दिया कि उपज में से लागत-खर्च काट कर वास्तविक आय पर ही कर लगाया जाय और वह उस आय के आधे से अधिक न हो। किन्तु इस आदेश

पर श्रफसरों को चलाने के लिए कोई कानून नहीं बना। जहाँ एक एक कलक्टर डेट् डेट् लाख किसानों से बन्दोबस्त करता श्रीर बिना कारण बताये मालगुजारी बट़ा सकता था, तथा जहाँ किसान को उसके विरुद्ध न्यायालय में श्रपील करने का श्रिषकार भी न था, वहाँ इस श्रादेश का श्रमल में श्राना श्रसम्भव था। जमींदारी इलाकों के जमींदारों पर सरकार ने जो बन्धन लगाये, रैयतवारी इलाकों के श्रपने श्रफसरों पर वे नहीं लगाये। परिणाम यह हुश्रा कि "५० की सदी मालगुजारी सिर्फ कागजी सलाह रही। व्यवहार में समूचा लगान (श्रर्थात् मालिक का हक) लिया जाता रहा श्रीर श्रनेक बार मुनाफे का श्रंश भी।"

सन् १८६० में ठेठ हिन्दुस्तान में घोर श्रकाल पड़ा। सरकारी जाँच से मालूम हुश्रा कि श्रकाल श्रनाज की कमी से नहीं, प्रत्युत जनता में श्रनाज खरीदने की शक्ति न होने से हुश्रा। तब यह प्रस्ताव किया गया कि समूचे भारत में स्थायी बन्दोबस्त कर दिया जाय, "जिससे जमीन-मालिकों के स्वार्थ श्रंग्रेजी राज की स्थिरता में गड़ जायँ" श्रीर श्रकाल न पड़ें। इसपर श्ररसे तक विचार होता रहा। श्रन्त में सन् १८८३ में भारत-सचिव ने इसका निषेध कर दिया। सन् ५७ के क्रान्ति-युद्ध के बाद जनता की खुशहाली की खातिर सरकार श्रपनी श्राय छोड़ने को तैयार थी; पर बाद में जनता ने बराबर शान्तिमय प्रवृत्ति दिखलाई तो वैसे त्याग की ज़रूरत न रही।

\$ ४. वलीउल्लाही और नामधारी—१८वीं शताब्दी में त्रार्थिक समानता की पुकार उठाने वाले शाह वलीउल्लाह का उल्लेख हो चुका है [६,११ ई ५]। उसके सम्प्रदाय में १६वीं शताब्दी त्रारम्भ में बरेली का सैयद श्रहमदशाह प्रमुख व्यक्ति हुन्ना। श्रुमें जो ने उसके श्रीर उसके साथियों के मजहबी जोश को सिक्ख राज्य के विरुद्ध फेर दिया। सन् १८२६ में दिल्ली से बड़ा दल ले कर सिन्ध कन्दहार के रास्ते श्रहमदशाह पेशावर पहुँचा, श्रीर सीमा पर सिक्खों से लड़ता हुन्ना १८३१ में मारा गया। उसके श्रानेक श्रानुयायी सीमा पर ही रह गये। १८५७ के क्रान्तियुद्ध में दिल्ली प्रदेश के वलीउल्लाहियों की तरह उन्होंने भी भाग लिया। १८६३ में उन्होंने फिर सीमा पर लड़ाई छेड़ी। तभी यह पता चला कि उत्तर भारत में जगह जगह उनके

गुप्त केन्द्र हैं। तब कई षड्यन्त्र के मुकदमे चला कर उनके नेताश्रों को जेल भेजा गया। २०-६-१८७१ को बंगाल का चीफ जिस्टिस कचहरी की सीढ़ियों पर मारा गया। ८-२-१८७२ को झंडमान जेल का निरीक्त् ए कर लौटते हुए गवर्नर-जनरल मेयो को एक पठान ने मार डाला। इसके बाद यह लहर ठंडी पड़ गई।

श्रंत्रों ने इन वलीउल्लाहियों को वहाबी कह कर भारतीय मुसलमानों की दृष्टि में गिराने का यत्न किया। १८वीं शताब्दी में श्ररब में श्रब्दुल वहाब नामक सुधारक हुआ था, जो खुदा के स्थान में मुहम्मद की उपासना को बुरा कहता श्रीर जिसके श्रनुयायियों ने मुहम्मद की कब्र उखाड़ फैंकी थी। श्रंग्रेजों का यह मिध्या प्रचार इतना सफल रहा कि श्रब तक भारत के इतिहासों में इन मुस्लिम कान्तिकारियों को वहाबी कहा जाता है!

वलीउल्लाहियों के मुख्य नेतात्रों ने ऋपनी विचार-परम्परा जारी रखने के लिए सन् १८६७ में देवबन्द (जि॰ सहारनपुर) में एक मदरसा (विद्यालय) स्थापित किया।

इसी काल लुधियाना जिले में गुरु रामिसंह नामक सिक्ख सुधारक ने श्रंग्रेजी राज से पूरा श्रसहयोग करने का प्रचार किया । रामिसंह के श्रनुयायी नामधारी या कूके कहलाये । सन् १८७१-७२ में कूकों ने श्रपने प्रदेशों से श्रंग्रेजी राज के सब चिह्न मिटा देने का प्रयत्न किया । गुरु रामिसंह को कैद कर बरमा भेजा गया श्रीर बहुत से कूके कैदी तोपों के मुँहों पर बाँध कर उड़ा दिये गये।

\$4. भारत अंग्रेज़ी पूँजीशाही के शिकंजे में हमने देखा है कि भारत की मालगुजारी में से ५ की सदी नके की गारंटी पा कर अंग्रेज़ पूँ जी-पतियों ने रेल-कम्पनियाँ खड़ी की थीं। नके की गारंटी के कारण उन्होंने अत्यंत किजलखर्ची से लाइनें बनवाई। जब कभी हिसाब में गबन के कारण उन्हें घाटा हुआ, तब भी उन्हें ५ की सदी नका तो अपने बेहोश मालिक भारतीय किसान की तरक से दिलाया ही गया। मेयो के काल से कम्पनी-रेलों के अति-रिक्त सरकारी रेलें भी जारी की गईं।

भारत की पराधीनता से लाभ उठाने का दूसरा तरीका इसकी आयात-

चुंगी के नियंत्रण द्वारा था। सन् ५७ के बाद की आर्थिक किटनाई में कैनिंग ने आयात पर थोड़ी सी चुंगियाँ बढ़ा दीं। िकन्तु अंग्रेज व्यापारियों के दबाव से उसे वे चुंगियाँ दो बरस में ही घटानी पड़ीं। अगले "दस वर्ष में भारत का व्यापार बढ़ा, पर आयात-चुंगी की आय घटी। उस आय की मात्रा उपहासास्पद थी।" स्ती धागों के आयात पर ३६ की सदी और कपड़े के आयात पर ५ की सदी चुंगी थी। उस काल तक कातने-चुनने की एक दर्जन मिले मुम्बई में और २-३ कलकत्ते में खुल चुकी थीं। लंकाशायर के ब्यापारियों को इतने से भी चिढ़ थी। सन् १८७५ में नौर्थब्रुक पर दबाव डाला गया कि इस ५ की सदी चुंगी को भी हटा दे। तब नौर्थब्रुक ने इस्तीफा दे दिया।

भारतीय दस्तकारी का नाश होने पर बेकार जनता की सस्ती मजदूरी से भी अंग्रेज पूँजीपितयों ने लाभ उठाया । मेयो को आशा थी कि "भारत की सस्ती मजदूरी अंग्रेज व्यवसायी के कर्तृत्व के लिए नया चेत्र उपस्थित करेगी।" चाय काफी सिनकोना जुट और नील की काश्त की सफलता का उल्लेख कर उसने कहा कि हमें जंगलों खानों और समुद्र की मछलियों पर भी ध्यान देना है, और इसलिए उसने जंगल भूगर्भ तथा समुद्री पर्यवेच्हाओं (सर्वे) के महकमे खोले। जिन कारबारों में अंग्रेज़ों की पूँजी लगी थी, उनकी पूँजी का नफा हर साल भारत से बाहर जाता।

भारत के खर्चे पर श्रंश्रेज़ों के हित के श्रनेक काम तथा भाइत भारतीय सेना द्वारा श्रंशेज़ी साम्राज्य को बढ़ाने की चेष्टाएँ विक्टोरिया के राज में कम्पनीर राज से कई गुनी श्रिधिक की गईं। वह भारत को लूटने सा सब से सीधा तरीका था। उनके कारण भारत का ऋण बढ़ता गया। सन् १८६५ में भारत से इंग्लैड तक समुद्र के भीतर पनडुब्बा तार लगाया गया श्रीर उसका सारा खर्चा भारत पर डाला गया। सन् १८५८ में कम्पनी की १२० लाख पौंड पूँजी श्रीर ६६५ लाख पौंड ऋण भारत का ऋण बना दिया गया था। विक्टोरिया के राज के पहले १६ सालों में वह ऋण दूना हो गया। उसके सद श्रीर इंग्लैंड में भारत-सरकार के खर्चे के नाम पर भारत को १८७० के बाद १६ से २ करोड़ पौंड वार्षिक का माल श्रायात की श्रपेचा श्रिधक इंग्लैंड भेजना पड़ता। श्री

विक्टोरिया के राज के १२ बरसों में भारत से धन की वार्षिक निकासी चौगुनी हो गई ऋौर इस धारा की पूर्ति के लिए जनता के कर का बोभ ५० फी सदी बढ़ गया, जिसमें नमक-कर ही विभिन्न प्रान्तों में ५० से १०० फी सदी तक बढ़ा।

भारत न केवल कपड़ा श्रौर श्रन्य कारीगरी की चीजें श्रन्न दे कर खरीदता, प्रत्युत श्रपना यह खिराज भी श्रन्न श्रौर कच्चे माल से चुकाता। श्रमाज का निर्यात इस श्ररसे में वार्षिक ३० से ८० लाख पौंड मूल्य का हो गया। तेलहन श्रौर कच्चे चमड़े का निर्यात भी इसी तरह बढ़ा। तेलहन की खली सर्वोत्तम खाद होती है, इसलिए उसका निर्यात "जमीन की उपजाऊ शिक का निर्यात" था। कच्चे चमड़े के निर्यात का बढ़ना चमारों के कारबार के हास का सूचक था।

यह पद्धित हमारे देश में इस रूप में श्रंग्रेजी जमाने के अन्त तक जारी रही। जाड़े के मौसम में गाँवों श्रोर मंडियों में अनाज का चुस्त चालान दिखाई देता। वह स्वतन्त्र व्यापार नहीं, प्रत्युत गरीव किसानों का अपना पेट काट कर गुलामी का खिराज देना होता था। इसिलए अकाल के सालों में भी वह "व्यापार" वैसो ही चुस्ती से चलता रहता। विदेशी व्यापार सब हुंडियों द्वारा होता है। भारत के जो व्यापारी माल बाहर भेजते, वे उन व्यापारियों से दाम पा कर हुंडियाँ दे देते जिन्होंने बाहर से माल मँगाया होता। लेकिन चूँ कि मँगाया हुआ माल हर साल भेजे हुए माल से कम होता, इसिलए माल मँगाने वालों से भेजने वालों को पूरा मूल्य नहीं मिलता था। उस कमी के लिए लन्दन में भारत-सिचव हुंडियाँ निकालता, जिनका भुगतान भारत के खजानों से हो जाता था।

९६. भारत द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य-वृद्धि—भारत के क्रान्ति-युद्ध के कारण भारत से सेना चीन जाते जाते रोकी गई थी। क्रान्ति-युद्ध समाप्त होते ही सन् १८६० में वह भेजी गई श्रीर भारत के खर्च से दूसरा अप्रीम-युद्ध लड़ा गया जिससे अंग्रेजों ने चीन के बन्दरगाहों पर अधिकार जमा लिया।

न्यूजीलैंड के मूल निवासी मावरियों के सरदारों से सन् १८४० में संधि कर श्रंग्रेजों ने वहाँ बसना शुरू किया था। मावरियों ने देखा कि श्रंग्रेज उन्हें गुलाम बना डालेंगे तो ऋपना एक संघ बना कर ऋंग्रेज़ों के हाथ जमीन बेचनाः बन्द कर दिया। तब सन् १८६०-६१ में भारत से वहाँ सेना भेजी गई ऋौर दस बरस में मावरियों को कुचल दिया गया।

सन् १८६५ में भूटान से युद्ध हुत्रा जिससे (१) भूटान की तराई या "दुत्रार" त्रं श्रंग्रेजों को मिले श्रौर (२) भूटान श्रौर सिकिम के बीच श्रंग्रेजी पच्चर घुस गया, जिसमें हो कर तिब्बत का सीधा रास्ता जाता है। दुत्रारों के प्रदेश में श्रव चाय-बागान हैं।

सन् १८६७ में ब्रितानिया ने ऋबीसीनिया से युद्ध किया। तत्र मुम्बई से एक सेना ऋबीसीनिया भेजी गई।

मेयो ने सन् १८७१-७२ में पूरवी सीमा के लुशाई पहाड़ियों के विरुद्ध सेना भेजी। दूसरी तरफ उसने ईरान की पूरवी सीमा, सीस्तान के दिक्खनी छोर से समुद्रतट के ग्वादर शहर तक, श्रांकित करा दी, जिससे कलात के साथ साथ लासवेला रियासत भी श्रांग्रेजी प्रभावचेत्र में श्रा गई। मेयो ने उनमें दस्तंदाजी करने को एक श्राफसर भेजा।

मलाया प्रायद्वीप में श्रंग्रेज़ १८वीं शताब्दी के श्रन्त से हस्तचेप कर रहे थे। सन् १८७४-७५ में भारत से फौज भेज कर उन्होंने सिंगापुर के उत्तर पेरक रियासत को धर दबाया। उससे पड़ोस की रियासतें भी वश में श्रा गईं।

\$ ७. दूसरा आंग्ल-अफगान युद्ध — सन् १८७६ में उमड़ी साम्राज्य-लोलुपता की नई भोंक में ब्रितानिया के अमात्यों ने तय किया कि मध्य एशिया में रूस के साम्राज्य से अपनी सीमा भिड़ा दी जाय । यों दूसरा आंग्ल-अफगान युद्ध हुआ ।

श्रफगानिस्तान के श्रमीर दोस्तमुहम्मद के मरने पर उसका बेटा शेरश्रली गद्दी पर बैटा था ( १८६३ ई॰ ) । सन् १८६६ तक वहाँ घरेलू लड़ाई चलती रही, पर श्रन्त में शेरश्रली सफल हुश्रा । भारत के श्रांग्रेज शासक उस काल

<sup>†</sup> हिमालय के भीतर जाने के घाट या रास्ते जो हिमालय के द्वार हैं, इस प्रदेश में होने से यह दुश्रारों का प्रदेश कहलाया।

भारतीय राज्यों में इस्तन्नेप न करने की उस नीति पर चल रहे थे जिसे उन्होंने ्सन् १८५७ के तज़रबे से ऋपनाया था। इसलिए गवर्नर-जनरल लौरेंस ने उस भगड़े में दखल न दिया। पर उधर इसी बीच रूसी साम्राज्य भारत के नज़दीक पहुँच रहा था। सन् १८४६ में ऋंग्रेज़ों ने जब पंजाब जीता था, तभी रूसियों ने उत्तरी कास्पी सागर से सीर नदी के मुहाने अर्थात अराल सागर तक जीत लिया था। १८५४ ई० में उन्होंने बलकाश के दक्लिन ईली का काँठा ले िलिया था। सन् १८६४ से ६८ तक उन्होंने ईली श्रीर सीर के मुहानों के दिक्खन, फरगाना का एक ऋंश तथा बोखारा की समूची उज़बक सल्तनत, जिसमें ताशकन्द श्रौर समरकन्द भी थे, जीत ली । लौरेंस ने इसपर यह प्रस्ताव किया कि रूस और इंग्लैएड अपने अपने प्रभाव-चेत्र बाँट लें और रूस यदि उस रेखा से स्रागे बढ़े तो युद्ध हो । इसके स्रनुसार रूस ने स्रफगानिस्तान की तरफ वंद्धु नदी (त्र्यामू दरिया) को त्र्यपनी सीमा स्वीकार किया । इसके बाद सन् १८७३ में रूसियों ने कारपी के पूरवी तट से बढ़ते हुए खीवा सल्तनत को, जो वंद्ध के मुहाने पर ऋौर इसलिए उस नियत सीमा से प्रायः ६०० मील उत्तर थी, जीत लिया। पर इस काल तक ब्रितानवी राजनेता ऋपनी नई जगी साम्राज्य-लोलुपता में ऋहस्तच्चेप की नीति को भूल रहे थे। लन्दन से भारत-सचिव ने वाइसराय नौर्थब्रुक को लिखा कि हरात स्त्रीर कन्दहार में स्त्रंग्रेज एजेंट रक्खे जायँ। नौर्थब्र क को सो न जँचा ऋौर उसने इस्तीफा दे दिया। तब उन्होंने लिटन को भारत का वाइसराय बना कर भेजा।

लिटन ने कलकत्ते से सीधे अम्बाले आ कर अमीर शेरअली के पास सन्देश भेजा कि काबुल में अंग्रेज रेजिडेंट रखना अभीष्ट है, और हरात में तो अंग्रेज कारिंदा रखना हो होगा। इस बातचीत के दौरान में ही वह अफगानिस्तान को घेरने भी लगा। अफगानों के देश की दिक्खनपूरवी सीमा सिबी है, जिसके उत्तरपच्छिम, बोलान दरें के उस पार, शालकोट ('कोइटा') \* का खुला

<sup>\*</sup> शालकोट नाम का पहला घ्रंश मिट गया, श्रीर पिछला श्रंशेजी में 'कोइटा' या 'क्वेटा' बन गया। 'कोइटा' स्टेशन पर पहले बिश्वयुद्ध तक शालकोट नाम लिखा रहता था।

पठार मानो ग्रफगान किले का दिक्खनी बुर्ज है। दर्ग बोलान तक कलात की सीमा थी। कलात लासवेला ग्रौर वलोचिस्तान में ग्रंग्रेजी कारिंदे दस्तन्दाजी कर ही रहे थे। दिसम्बर १८७६ में कलात ग्रौर लासबेला के खानों तथा बलोच सरदारों से एक सिन्ध पर हस्ताचर करा लिये गये जिससे ग्रंग्रेजी सेना को बोलान के रास्ते 'कोइटा' में धुसने का मौका मिला ग्रोर ग्रंग्रेज "वस्तुतः कलात के मालिक बन गये।" पूरव तरफ लिटन ने कावग्नारी को कोहाट से कुर्म दून में धुसने को भेजा, ग्रोर उत्तरपूरव तरफ कश्मीर के महाराजा को शस्त्र दे कर उभाड़ा कि वह चितराल के रास्ते के दर्रे काबू कर ले। उसने गिलगित में ग्रंग्रेजी एजेंसी स्थापित कर ली, ग्रौर कश्मीर के दिवालिये राज के खर्च पर वहाँ तक तार की पाँत पहुँचा दी। उसी के शब्दों में उसका "लच्च ग्रफगान शिक्त को कमशः खंडित ग्रौर कमजोर करना था।"

युद्ध की इन तैयारियों के बीच विक्टोरिया के सम्राज्ञी बनने के उपलच्च में १ जनवरी १८७७ को दिल्ली में दरबार किया गया। तभी मद्रास श्रौर मैंसर प्रान्तों में घोर दुर्भिच्च था, जिसमें बरस भर में ५० लाख मनुष्य भूख से तिइप तइप कर मरते हुए यह दिखा गये कि श्रांग्रेजी साम्राज्य की नींव उनकी लाशों पर थी।

श्रंग्रेज़ो श्रोर रूसी साम्राज्यों के बीच श्रफगानिस्तान ईरान श्रोर तुर्की साम्राज्य थे। मिस्र से मोरको तक समूचा उत्तरी श्रफरीका पहले तुर्की साम्राज्य में ही था; बलकान प्रायद्वीप, पिन्छुमी एशिया, श्ररव श्रोर ईराक भी तब उसके श्रधीन थे। इस काल बलकान प्रायद्वीप के युरोपी राष्ट्रों ने तुर्क साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। उनकी सहायता को रूसी सेना कुस्तुन्तुनिया के दरवाजों पर श्रा पहुँची। रूस का कुस्तुन्तुनिया ले लेना श्रंग्रेजों के सुएज़ मार्ग के लिए खतरनाक होता, इसलिए उन्होंने श्रपना बेड़ा दरे-दानियाल में ला घुसेड़ा श्रीर तुर्की के सुल्तान से यह कह कर कि हम रूस से तुम्हारा बचाव करेंगे, गुप्त सन्धि की, जिसका सार यह था कि तुर्क साम्राज्य का एशियाई प्रदेश ब्रितानवी प्रभावचेत्र बन जायगा श्रीर तुर्की साम्राज्य का चिप्रोस ('साइप्रस') द्वीप श्रंग्रेजों को मिलेगा। श्रंग्रेजों ने माल्ता द्वीप में हिन्दुस्तानी फीज मो मँगा ली। जर्मनो की

मध्यस्थता से दोनों साम्राज्यों के बीच युद्ध होता होता रुका श्रीर बर्लिन में युरोपी राष्ट्रों की 'कांग्रेस' हुई (जून-जुलाई १८७८)। तुर्क साम्राज्य की बन्दरबाँट करना उस कांग्रेस का मुख्य उद्देश था। श्रारम्भ में ही प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधियों से यह ऐलान करने को कहा गया कि हम कोई गुप्त सिध करके नहीं श्राये हैं। ब्रितानवी मन्त्री डिजरायली श्रीर सालिस्बरी ने वैसा ऐलान कर दिया। पर कुछ दिन बाद ही उनका भेद खुल गया। उनकी इस करतूत से खीभ कर फांसीसी प्रतिनिधि सभा छोड़ जाने लगा। तब एक श्रीर गुप्त सिध द्वारा फांस को मनाया गया, जिसका सार यह था कि (१) फांस यदि तुर्क साम्राज्य का त्यूनिस प्रान्त दबा ले तो ब्रितानिया श्रापत्ति न करेगा (२) मिस्र के श्रार्थिक नियन्त्रण में फांस का श्राधा हिस्सा रहेगा श्रीर (३) सीरिया में षड्यन्त्र करने का एकाधिकार फांस को रहेगा।

माल्ता में हिन्दी सेना देख कर रूसियों ने सोचा उस सेना को अपने घर के नजदीक काम दिया जाय। इसलिए जिस दिन बर्लिन में सन्धि-सभा शुरू हुई, उसी दिन ताशकन्द से जनरल स्तोलतौफ ने काबुल को कूच किया। शेर-अपली ने रूस से सन्धि कर काबुल में रूसी रेजिडेंट रखना मान लिया, पर बर्लिन की सन्धि हो जाने पर स्तोलतौफ काबुल से लौट गया।

उसके लौट जाने पर लिटन अफगानिस्तान पर टूट पड़ा। अंग्रेज़ी सेना तीन तरफ से बट़ी। एक टुकड़ी ने खैबर से बट़ कर जलालाबाद ले लिया, दूसरी ने कुर्रम के गस्ते घुस कर पैवार घाटा छीन लिया, और तीसरी ने शालकोट से कूच कर कन्दहार जीत लिया। शेरअली तुर्किस्तान भाग गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई। उसके बेटे याकूबग्वाँ ने २६-५-१८७६ को गन्दमक पर सन्धि की जिसके अनुसार अफगानिस्तान ने (१) अपनी विदेश-नीति अंग्रेज़ों को सौंप दी (२) काबुल में अंग्रेज़ रेज़िडेंट तथा हरात आदि नाकों में अंग्रेज कारिन्दे रखना माना और (३) पैवार घाटे सहित कुर्रम दून, 'कोइटा'-पिशीन, थल-छेटियाती और सिबी के इलाके अंग्रेजों को दे दिये। यह भी तय हुआ कि कन्दहार में अंग्रेज़ी सेना जाड़े तक ठहरेगी, बाकी इलाकों से लौट जायगी। गन्दमक की सन्धि से अफगानों की स्वतन्त्रता समाप्त हुई; वे अंग्रेज़ों के रिच्ति

बन गये श्रौर उन्होंने श्रापने देश के दिक्खन-पूरवी जिते, जिनकी जनता शुद्ध पठान है, श्रंग्रेजों को दे दिये।

लेकिन विदेशी सेना को अपने देश में देखना अफगान फिर बरदाशत नहीं कर सके । ३-१-१८७६ को विद्रोह कर उन्होंने रेजिडेंट कावग्नारी को मार डाला। इसपर सेनापित रौबर्ट स कुर्रम से शुतुरगर्दन घाटा पार कर चारासिश्राब पर अफगानों को हराते हुए काबुल आया और फौजी कचहरी बैटा कर ८७ अफगानों को फाँसी दिला दी। याकूबखाँ को नज़रबन्द कर मेरठ मेजा गया। फाँसियों से अफगान फिर भड़के और रौबर्ट स को घेर लिया। कन्दहार से स्टिवर्ट ने आ कर उसे घेरे से निकाला। परन्तु अब अंग्रेजों ने अपने को फँसा पाया। वे सारे अफगानिस्तान को जीत न सकते थे और वहाँ कोई शासन खड़ा किये विना लौटते तो १८४२ वाली घटनाएँ दोहराई जातीं। कन्दहार उन्होंने एक कटपुतले शासक के हाथ सौंप दिया था, पर बाकी इलाकों के लिए कोई शासक मिलता न था। लिटन ने रौबर्ट स को आदेश मेजा कि "कावुल पहुँचते ही हमें उस चूहेदानी से निकालने का ढंग सोचना।" इस बीच शेरअली का भतीजा अब्दुर्रहमान, जो तब तक रूसी तुर्किस्तान में शरणागत था, अफगानिस्तान आया। लिटन ने उस "जंगल के बीच इस मेढें" को पा कर लैर मनाई। तभी लिटन का उत्तराधिकारी बना कर रिपन को भारत भेजा गया।

हरात शेरश्रली के बेटे श्रायूबलाँ के काबू में था। रिपन गन्दमक की सिन्ध में से श्रफगानिस्तान में श्रंग्रेज कारिन्दे रखने की शर्त हटा कर, वाकी शतों को रखते हुए, श्रब्दुर्रहमान को श्रफगानिस्तान देने को तैयार था। श्रब्दुर्रहमान भी इतने से सन्तुष्ट था। उनकी बातचीत चल ही रही थी कि श्रायूब ने कन्दहार पर हमला कर जनरल बरोज को माईवन्द पर करारी हार दी (२७-७-१८८०)। रिपन ने तब रौबर्ट्स को कन्दहार भेजा श्रोर बाकी सेना काबुल से लौटा लो। रौबर्ट्स ने श्रायूब को हरा दिया। सन् १८८१ के श्रुह्फ में श्रंग्रेजी सेना कन्दहार भी खाली कर श्राई। श्रब्दुर्रहमान ने तब कन्दहार श्रीर हरात भी जीत लिये।

दूसरे ऋांग्ल-ऋफगान युद्ध के सिलिसिले में सिबी तक रेलपथ पहुँचा

दिया गया।

§ ८. मिस्र पर अंग्रेज़ी शिकंजा—िमस्र के जिस खदीव के शासन-काल में सुएज नहर खुली थी, उसने अपनी फिजूलखर्जी से बड़ा कर्ज कर लिया था। उसने सुएज नहर के अपने हिस्से अंग्रेज़ों के हाथ वेच दिये और सन् १८७६ में अपने देश की मालगुजारी भी अपने फ्रांसीसी और अंग्रेज उत्तमणों के हाथ गिरवी रख दी। फ्रांस और इंग्लैंड के शासन के विरुद्ध मिस्तियों ने सन् १८८२ में अरबी पाशा के नेतृत्व में विद्रोह किया। फ्रांसीसी सरकार ने खर्च से और फ्रांसीसी खून बहुत गिरने से घवरा कर हार मान ली, तब अंग्रेज़ों ने भारत के खर्च पर और भारत से सेना भेज कर उस विद्रोह को कुचल दिया। तब से मिस्र पर अकेले बितानिया का नियन्त्रण रहने लगा, नाम को तुर्की का आधिपत्य और खदीव का शासन बना रहा।

सूदान श्रीर सोमाली देश भी मिस्र के श्रधीन थे। यहाँ तभी 'महदी' के नेतृत्व में विद्रोह हुश्रा। मिस्री फीजें महदी के मुकाबले में हारीं श्रीर उनके साथ का श्रंग्रेज़ी तोपखाना छिन गया। जनरल गौर्डन को तब सूदान की राजधानी खातू म पर भेजा गया, लेकिन वह ११ हजार फीज के साथ कैंद हो गया। सन् १८५४ के श्रन्त में उसे छुड़ाने को फिर चट़ाई की गई, पर इस सेना के खातू म पहुँचने के दो दिन पहले सब कैंदी मार डाले गये। श्रंग्रेज़ों ने सूदान तट के सुश्राकीम श्रोर सोमाली तट के ज़ैला, वर्वरा श्रादि गढ़ों में भारतीय सेना डाल कर सन्तोप किया।

§ ९. रूस-अफगान-सीमा-निर्ण्य—सन् १८८४ में रूसियों ने मर्व शहर जीत लिया जो अफगान सीमा से १५० मील पर है। इसपर अंग्रेज फिर बिदके। अन्त में यह ठहरा कि रूसी और अंग्रेज प्रतिनिधियों का सम्मिलित आयोग हरीरूद से आमू दरिया तक अफगानिस्तान की सीमा आंकित कर दे। यह आयोग सीमा पर पहुँचा तो रूसियों और अफगानों की छीन भपट जारी थी। रूसियों ने मर्व के सौ मील दिक्खन पंजदेह बस्ती अफगानों से छीन ली। इसी बोच भारत में रिपन की जगह डफरिन आ गया था और अमीर अब्दुर्रहमान उससे रावलिंडी में मेंट कर रहा था। डर था कि अफगान रूसियों को रोकेंगे तो रूसी हरात पर हमला करेंगे । कोइटा में डफरिन ने भारी सेना जना की श्रौर श्रव्दुर्रहमान से पूछा कि हरात की रच्चा के लिए सेना भेजी जाय । श्रव्दुर्रहमान नहीं चाहता था कि श्रंग्रेजी सेना श्रफगानिस्तान में घुसे । इसलिए रूसी दक्खिन तरफ जहाँ तक बढ़ना चाहते थे वह सीमा उसने स्वयं मान ली ।

- § १०. तीसरा आंग्ल-बरमी युद्ध फांस के हिन्दचीन ले लेने से वह बरमा राज्य का पड़ोसी बन गया था। श्रंग्रेज़ों के शिकंजे से बचने के लिए बरमा के राजा ने फांस जर्मनी और इतालिया से व्यापारिक सिधयाँ कीं। मन्दाले में फांसीसी बैंक और फांसीसी रेल खोलने की योजना बनी। श्रंग्रेज़ी सरकार ने फांस पर दबाव डाल कर उसे तोड़ दिया। उसके बाद नवम्बर १८५५ में इरावती से श्रंग्रेज़ी वेड़ा ऊपर बढ़ा और दस दिन में उत्तरी बरमा को जीत लिया। बरमा के राजा को कैद कर रत्नागिरि भेजा गया। परन्तु देश जीतने के बाद अंग्रेज़ बरमा से सेना और पुलिस खड़ी न कर सके, और कई बरस तक बरमी लोग छापामार युद्ध करते रहे। भारत की सेना और खर्च से ही श्रंग्रेजों ने बरमा को दबाये रक्खा।
- \$ ११. राणाशाही की दूसरी पीढ़ी—नेपाल के जंगबहादुर की सन् १८७६ में मृत्यु होने पर उसके दो भाई बच्चे थे—रणोद्दीप श्रौर धीरशमशेर । रणोद्दीप तब नेपाल का प्रधान मन्त्री श्रौर धीरशमशेर प्रधान सेनापित बना । डेट् बरस बाद युवराज त्रैलोक्यिकिम ने राणाशाही का श्रन्त कर स्वतन्त्र होने का प्रयत्न किया, पर वह सफल नहीं हुश्रा श्रौर उसकी मृत्यु हुई (१८७८)। सन् १८८१ में फिर ५५ सरदारों ने मिल कर उठने की कोशिश की, पर वे भी पकड़े श्रौर मारे गये श्रौर उनके ब्राह्मण सहयोगी नेपाल से निर्वासित किये गये। १८८४ में धीरशमशेर चल बसा।

त्रांग्ल-नेपाल युद्ध के बाद से साम्राज्यिलप्त त्रांग्रेज गोरखाली सैनिकों पर घात लगाये बैठे श्रौर उन्हें श्रपनी भाड़ित सेना में भरती करने को तरसते थे [१०,१५२०]। पर जंगबहादुर द्वारा नेपाल में श्रपना पिट्ढू शासन खड़ा कर लेने पर भी उनकी वह श्राकांचा तृप्त न हुई थी। जंग श्रपनी सेना की सेवा श्रंग्रेजी साम्राज्य के लिए सौंपने को सदा तैयार रहता, पर श्रंग्रेजों को

उस रूप में नेपाली सेना पर भरोसा न था। वे चाहते थे अपनी भाड़ेंते भारतीय सेना में नेपाली सैनिकों को सीधे भरती कर सकें। जंगबहादुर का बड़ा बेटा जगतजंग इसके विरुद्ध था। रणोदीप के बाद जगतजंग की ही प्रधान मंत्री बनने की बारी थी। उत्तराधिकार के कम में धीरशमशोर का सबसे बड़ा बेटा छुठे और दूसरा तीसरा दसवें बारहवें स्थान पर थे। वास्तविक दशा में उनकी बारी शायद कभी न आती। धीर के बेटों का स्वार्थ यों जंगबहादुर के बेटों को निपटा देने में था, और अंग्रेज़ी सरकार का सहारा पाने के लिए वे उसे नेपाल में खुली सेना-भरती करने देने को तैयार थे। इस दशा में २५-११-१८५५ की रात उन्होंने अपने चाचा रणोदीप की, जो उन्हें बड़े स्नेह और भरोसे से अपने पास बिटा कर बात कर रहा था, एकाएक हत्या कर डाली और उसके और जंग के बेटों का भी काम तमाम कर दिया। धीर का बड़ा बेटा बीरशमशेर प्रधान मन्त्री बना।

रणोदीप की हत्या बीर के दो छोटे भाइयों खड्गशमशेर श्रीर चन्द्र-शमशेर ने स्वयं गोली मार कर की थी। दो बरस बाद इन्होंने अपने भाई बीर को भी निपटाने का यत्न किया, पर इनका भेद खुल गया। बीर ने खड्ग को कैद में डाला श्रीर चन्द्र को सावधान कर छोड़ दिया। सन् १८८८ में बहुत से नेपाली निर्वासितों ने नेपाल तराई पर चढ़ाई की। उन्होंने कहा हम राजा को कैद से छुड़ा कर राणाशाही वाली सनद रद्द करायेंगे। पर उन्हें हार कर लीटना पड़ा।

इसके बाद १६०० ई० तक बीरशमशेर ने निर्विध्न शासन किया। उसकी मृत्यु पर उसका भाई देवशमशेर प्रधान मन्त्री बना। देव के विचार प्रगतिशील थे। वह नेपाल में प्रजा-प्रतिनिधियों की शासन-परिषद् स्थापित करने की बात भी करता था। वह कुछ ही मास शासन कर पाया था कि उसके सगे भाई चन्द्रशमशेर ने एक दिन उसे धोखे से पकड़ कर कैद कर लिया, श्रौर स्वयं प्रधान मन्त्री बन बैठा।

जंगबहादुर ने अंग्रेजी साम्राज्य के सहारे छुल और हत्या से शासन हथियाने का जो नमूना चलाया था, उसके वंश के लोगों का आपसी बर्ताव भी उसके साँचे में ढले बिना नहीं रह सकता था। श्रीर रणोदीप के तजरबे के बाद चूँिक उस पद्धित में प्रत्येक प्रधान मन्त्री को भी डर रहने लगा कि किसी भी दिन एकाएक मैं श्रपने सर्वस्व से हाथ धो सकता हूँ, इसिलए वह श्रपने शासन-काल में श्रधिक से श्रधिक धन प्रजा से चूस कर नेपाल के बाहर जमा करने श्रीर श्रंप्रेजी सरकार को प्रसन्न रखने के लिए श्रिधिक से श्रिधिक तत्पर रहने लगा।

§ १२. सोमान्तों पर अग्रसर नीति का नया दौर—सन् १८८५ में रूसी खतरे के नाम पर जो श्रांतिरिक्त सेना खड़ी की गई उसे स्थायी कर के श्रागे बीस बरस तक भारत-सरकार ने सीमान्तों पर श्रग्रसर नीति जारी रक्खी । डफरिन के शासन-काल में सिन्ध-काँठे का रेल-पथ तैयार हुश्रा, श्रफ्गान कबीलों श्रोर चितराल के मामलों में दखल दिया जाने लगा, श्रोर गिलगित ले लेने की योजना बनी । बरमा के जीते जाने से लुशाई चिन प्रदेश चारों तरफ से घर गये।

लैन्सडोंन के शासन-काल में श्रफगान कबीलों के भगड़ों से लाभ उठा कर भोब प्रदेश श्रंग्रेजी संरत्नण में लिया गया, मिणपुर श्रौर लुशाई के विद्रोह दबा कर लुशाइयों को निःशस्त्र किया गया, चितराल ने श्रपनी विदेश-नीति श्रौर सीमाश्रों की रत्ना भारत सरकार को सौंप दी, गिलगित में श्रंग्रेज श्रफसर विठाया गया, तथा गिलगित के उत्तर तरफ हुआ श्रौर नगर पर चढ़ाई कर उन्हें भी श्रधीन किया गया। इसी काल रूसी पामीर जीतने लमे, इसिलए पामीर के सीमा-निर्णय के लिए मिश्रित श्रायोग बैठाया गया। इस बीच सरहदी रेलपथ दर्श बोलान के पार कोइटा श्रौर चमन तक, जो श्रफगानिस्तान की जमीन में था, पहुँच गया। तभी भारत सरकार ने चीन तिब्बत श्रौर श्रफगानिस्तान से सीमा-निर्णय किया। चीन के सीमा-निर्णय से कचीन प्रदेश श्रौर शान रियासतें श्रंग्रेजों की रिक्ति हो गईं श्रौर तिब्बत के सीमा-निर्णय से सिकिम पूरी तरह श्रंग्रेजी श्राधिपत्य में श्रा गया। श्रमीर श्रब्दुर्रहमान ने मोहमन्द श्रफरीदी वज़ीरी श्रौर भोब इलाकों श्रौर चमन पर, जो सब पठान प्रदेश हैं, श्राधिपत्य छोड़ दिया, तथा चितराल दीर बाजौर श्रौर स्वात में

दखल न देना स्वीकार किया । उसने कहा, "ब्रितानिया श्रफगानिस्तान का कोई दुकड़ा चाहता नहीं, तो भी उड़ाने का कोई मौका चूकता नहीं; रूस की बनिस्वत इस दोस्त ने ज़्यादा ले लिया है।" उसने यह भी कहा कि कबीलों के इलाकों में युद्ध हुए बिना न रहेगा।

यह भविष्यवाणी लैन्सडौन के उत्तराधिकारी एल्गिन के शासन-काल में ही पूरी हो गई। सन् १८६५ के शुरू में चितराल में विद्रोह हुन्रा। गिलगित से एक श्रंग्रेजी दुकड़ी वहाँ भेजी गई, पर वह भी घर ली गई। नव मलाकन्द श्रीर गिलगित से दो बड़ी फीजों भेज कर चितराल फिर जीता गया । इसी वर्ष ऋंग्रेजों ने क़र्रम नदी की दिक्खनी शाखा टोची की दन पर भी कब्जा कर लिया ख्रीर चितराल में छावनी रखना तथा वहाँ तक सड़क श्रीर थाने बनाना तय किया । इससे सन् १८६७ में टोची से स्वात तक समूचा मीमान्त भड़क उठा । मलाकन्द से एक ग्रंग्रेज सेनापति स्वातियों के खिलाफ तथा पेशावर से दूसरा अफ़रीदी-तीराह में बुसा । सन् १८५७ के बाद से भारत में यही सबसे कठिन युद्ध हुत्रा । तीराह की चढ़ाई से ब्रफरीदी दवे नहीं, ब्रौर उन्होंने किर दिखा दिया कि पठान अपने इलाके में विदेशी सेना को देख नहीं सकते । इसीलिए एल्गिन के उत्तराधिकारी कर्जन ने खेवर कुर्रम श्रौर बज़ीरिस्तान से धीरे धीरे सेना लांटा ली ग्रौर वहाँ स्थानीय लश्कर खंड किये। १६०१ ई० में कर्जन ने उत्तरपच्छिमी इलाकों को पंजाब से ब्रालग कर सीमा-पान्त बना दिया, पर कोइटा से भोब तक के पठान प्रदेश उससे भी खलग कर तथाकथित बलोचिस्तान में रक्ले । १६०१ में ही श्रमीर श्रब्द्रहमान चल वसा ऋौर उसका बेटा हवीबुल्ला गदीनशीन हुआ।

\$ १३. टकसालों का बन्द किया जाना और धिनिमय का नियन्त्रण—हमने देखा है कि वाइसगय नौर्थब क के इस्तीफा देने का एक कारण यह भी था कि वह बिलायती कपड़े पर से चुंगी हटाने को अन्याय समकता था। लिटन आते ही उस चुंगी को हटा देता, पर तभी चाँदी का भाव गिरने तथा मद्रास में घोर दुर्भिन्न होने से भारत सरकार की आय बहुत गिर गई जिससे उसे स्कना पड़ा। तब भारत-सचिव ने उसे लिखा कि भारत में "पाँच और

मिलें काम जारी करने वाली हैं"—मानो कोई बंड़ा अनर्थ होने वाला हैं श्रीर सन् १८७६ में, जब आंग्ल-अफगान युद्ध जारी था, और दिक्खन में सन् १८७७ तथा उत्तर भारत में सन् १८७८ के दुर्भिन्नों के प्रभाव बाकी थे, लिटन ने ३० नंबर तक के कपड़े पर से चुंगी हटा कर भारतीय आय का वह स्रोत सुखा दिया। सन् १८८२ में रिपन ने नमक और शराब को छोड़ सब चीजों का आयात बिना चुंगी के कर दिया। डफरिन और लैन्सडौन के शासन में सामरिक खर्च की बढ़ती के कारण १८६४ में फिर सब आयात पर ५% चुंगी लगाई गई, पर साथ ही भारतीय मिलों के २० नंबर से ऊपर के कपड़े पर भी उतनी ही चुंगी बैटा दी गई। लंकाशायर के ब्यवसायी इतने से सन्तुष्ट न हुए; इसलिए १८६६ में बिदेशी और भारतीय बारीक और मोटे सभी कपड़े पर ३६% चुंगी कर दी गई।

एक तरफ द्याय के इस स्रोत का बिलदान किया जाता था, तो दूसरी तरफ द्यंग्रेजी साम्राज्य-लोलुपता के युद्धों का बोभ भारत पर पड़ता था । द्यांग्ल-द्यफगान-युद्ध के खर्च का है तथा मिस्न-युद्ध के खर्च का है से कम ब्रितानिया ने दिया; बाकी सब भारत पर पड़ा।

इस बीच दुनिया में चाँदी की उपज श्राधिक होने से सन् १८७० से रुपये का भाव गिरने लगा था। उससे पहले १६वीं शताब्दी में रुपये का भाव बराबर दो शिलिंग था। रुपया सस्ता होने से उपज के दाम बढ़े श्रीर भारत के व्यापार-व्यवसायों को कुछ स्फूर्ति मिली। बन्दोबस्त-श्रफ्सरों ने उसी हिसाब से मालगुजारी बढ़ा दी, इसलिए सरकारी श्राय में कुछ फरक नहीं पड़ा। भारत को चाँदी की मन्दी से कोई कष्ट न होता, उलटा लाभ ही था। प्रन्तु भारत ब्रितानिया को हर साल जो खिराज देता था, उसका हिसाब ब्रितानिया चाँदी में गिनने को तैयार न था, बहु उसे सोने के दिसाब से ही लेता रहा। इससे कठिनाई बढ़ी। इस दशा में सन् १८७० में लिटन ने प्रस्ताव किया कि रुपये का टकसालना परिमित कर उसका दाम बढ़ाया जाय। यदि जनता को श्रापनी चाँदी टकसालों में ले जा कर मनचाही मात्रा में रुपये बनवाने का श्राधिकार

रहता तो चाँदी श्रौर रुपये के दाम एक ही सतह पर रहते। किन्तु यदि जनता के

लिए टकसालें बन्द कर दी जायँ तो कम-ज़्यादा संख्या में रुपया बना कर सरकार रुपये का दाम ज़्यादा या फम कर सकती थी। लिटन इसी ढंग से रुपये का दाम बढ़ाना चाहता था। लेकिन रुपया सस्ता होने पर जो टैक्स बढ़ाये गये थे, वे रुपये को मँहगा करके फिर घटाये न जाते । यों लिटन का उद्देश था जनता से धोखे से ऋधिक कर वसूल करना । वितानवी सरकार ने वैसा करने की स्वीकृति न दी। डफ़रिन ने फौजी खर्च की खातिर भारत का कर्ज बढ़ाया, जिससे विनिमय की दर भारत के खिलाफ त्रौर गिरी। तब उसने फिर लिटन वाले प्रस्ताव को दोहराया, पर वितानवी सरकार ने फिर स्वीकृति न दी। लैन्सडौन ख्रौर एलिंगन के काल में उजाड़ फौजी खर्च की खातिर कर्ज और बढ़ गया; और रुपये का भाव गिरते गिरते १३ १ पेनी पर पहुँच गया । तब सन् १८६३ से १८६६ तक भारत-सरकार ने ब्रितानवी सरकार की सहमित से टकसालें बन्द कर दीं, श्रौर "११ त्राने के सच्चे रुपये को १६ त्राने का भूठा रुपया बना कर करदाता से धोखे से ४५ फी सदी अधिक कर वसूल करना" शुरू किया। तब से रुपया संकितिक सिक्का रह गया। उसमें अपने मूल्य के बराबर की चाँदी न रही, श्रीर उसका मूल्य पौंड के मूल्य पर निर्भर हो गया । भारत की मुद्रा के नियन्त्रण द्वारा भारतीय जनता के सनूचे ऋार्थिक जीवन को वशु में रखने का यह नया साधन अंग्रेज़ी सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

श्रेबोध जनता ने समका, हमारी किस्मत के फेर से मन्दी श्रा गई है
श्रीर हमें पहले जितनी ही मालगुजारी देने के लिए श्रिधिक श्रमाज वेचना
पड़ता है! उसे क्या मालूम था कि यह मन्दी सरकार की ही लाई हुई थी, जो
इस ढंग से दस-बारह करोड़ वार्षिक का श्रमाज किसानों से इस कारण श्रिधिक
वस्त्ल करने लगी थी कि उसे श्रब विलायत को इतना खिराज श्रिधिक देना पड़ता
था। सन् १८६७-६८ से १६०१-२ तक भारत की कुल मालगुजारी रुपयों में
प्रायः उतनी ही रही, पर पौंडों में ६४२ई लाख से ७६३ई लाख हो गई—श्रोर
ये वर्ष वे थे जब सारे देश में लोग दुभिन्नों से तड़प तड़प कर मर रहे थे।

रुपये का दाम बढ़ने से लाखों किसानों के कर्ज भी बढ़ गये— "भारत के गरीब कर्ज़दार वर्ग के गले में बँधी पत्थर की चक्की का बोक्स बढ़ गया" श्रौर "उन समृद्ध वगों को लाभ हुआ जो जनता की मुसीबत पर जीते हैं।" और लाभ हुआ उन अंग्रेज नौकरों और व्यवसायियों को जो भारत से अपनी वचत या लाभ इंग्लैंड को भेजते थे। "पर यह लाभ भारतीय करदाता के खर्च पर— भारत में हर कर्ज को बढ़ा कर" हुआ। भारत के गरीबों की वचत चाँदी के तुच्छ गहनों के रूप में थी। "भारत सरकार के प्रस्ताव का अर्थ (था) गरीबों की उस बचत का है जब्त कर लेना। रुपये का दाम कृत्रिम रूप से बढ़ने से किसानों के चाँदी के कँगने और बाजूबन्द लागत से कम पर बिकने लगे। यो एक कलम की मार से सरकार ने गरीबों का असल धन छीन लिया, जिससे कि वह अपने कर्ज (खिराज) को सुविधा से चुका सके।"

करों की इस चौमुखी वृद्धि के ग्रालावा सन् १८७५ से १६०५ तक भूमिकर में साधारणतया ५० फी सदी वढ़ती हुई, श्रौर जमीन के मामलां में ग्रामलों का हस्तचेप कान्नों द्वारा ग्राधिकाधिक बढ़ाया गया। सन् १८७५ में भारत-सचिव सालिस्बरी ने लिखा था, "भारत का खून चूसना यदि जरूरी है तो नरतर उन ग्रंगों पर लगाना चाहिए जहाँ खून ज़्यादा है।" लेकिन यह सलाह ग्रामल में नहीं ग्राई, ग्रौर कर का बोक्त किसानों पर ही पड़ता रहा। १६वीं सदी के ग्रान्त में भारत के निर्यातों ग्रौर ग्रायातों का ग्रांतर करीव दो करोड़ पौंड़ वार्षिक रहा। यह खिराज ग्रानाज के रूप में ही जाता रहा। भारतीय जनता की हालत तब यह थी कि देहात में मज़दूरी की दर दो ग्राना रोज थी ग्रौर "भूखे रहना बहुत कुछ ग्रादत बन गया था।"

९ १४. भारत द्वारा ब्रितानवी साम्राज्यवृद्धि का नया दौर— हमने देखा है कि सन् १८८२-८४ में श्रंग्रेज स्दान को जीत न पाये थे। १८६६ में सेनापित किचनर ने मिस्र से नील के काँठे में ऊपर बढ़ कर समूचे स्दान को ले लिया। स्दान के उपरले हिस्से में फशोदा पर फ्रांसीसी सेना थी; वह श्रंग्रेज़ी सेना को बढ़ती देख हट गई, जिससे इंग्लैंड फ्रांस का युद्ध होता होता टला। स्दान के साथ सोमाली देश भी श्रंग्रेज़ों ने लेना चाहा, पर वहाँ एक मुद्धा ने उनका सामना किया जो १८६६ से १६२० ई० तक लड़ता रहा। उसके मुकाबले को सिक्ख सेना वहाँ रक्खी गई। सन् १८६४-६५ में जापान ने चीन साम्राज्य को हरा कर तैवान (फौरमोसा) द्वीप ले लिया। चीन की यह कमज़ोरी देख युरोपी राष्ट्र "चीनी तरब्ज की फाँकें काटने" लगे। चीन साम्राज्य का ८० फी सदी प्रदेश उन्होंने य्रपने "प्रभावचेत्रों" में बाँट लिया (१८६६)। य्रंग्रेज़ों ने सबसे बड़ी फाँक ली—याङचे नदी का समूचा काँठा य्रंग्रेज़ी प्रभावचेत्र माना गया। य्रपने देश की यह लांछना देख कर चीन में एक दल खड़ा हुय्रा जिसने युरोपियों को मार कर चीन से निकालना य्रपना ध्येय बनाया। ये य्रपने को 'ई हो तुय्रान' कहते; य्रंग्रेज़ी में इनके नाम का य्रनुवाद 'बौक्सर' (घूँ सेबाज़) किया जाता। इन 'घूँ सेबाज़ों' से बदला चुकाने को सन् १६०० में व्रितानिया रूस ग्रौर जर्मनी की सेनाएँ एक साथ चीन पर य्रा चट्टी। व्रितानवी सेना भारत की ही थी। चीन को हराने ग्रौर ग्रनेक बर्बर कार्य करने के बाद इन्होंने उसे एक ग्रुरब स्पया हर्जाना देने ग्रौर चीन के ग्रानेक शहरों में इन राष्ट्रों की सेना रखने को बाधित किया। हर्जाने के बदले में कई बन्दरगाहों की ग्राय गिरवी रक्खी गई।

ईरान की खाड़ी को १८५३ में श्रंग्रेजों को सब राष्ट्रों के जहाजों के लिए खोलना पड़ा था [१०, ४१४], तो भी वे वहाँ के तुर्क श्ररब श्रोर ईरानी सरदारों के भगड़ों में एकमात्र मध्यस्थ होने का—श्रयात् उस खाड़ी के श्राधिपत्य का—दावा करते थे। १८६८ में फ्रांस ने श्रोमन के सुलतान से मस्कत के ५ मील दिक्खनपूरव बन्दर जिस्सा ठेके पर ले लिया। यह खबर पाते ही कर्जन ने कलकत्ते से बेड़ा भेजा श्रोर सुलतान के महल पर गोलाबारी की धमकी दे कर फ्रांसीसियों का ठेका रद्द करा दिया। सन् १६०० में इस का वैसा ही प्रयत्न विफल हुश्रा। उसी वर्ष जर्मनी ने श्रयनी बर्लिन-बगदाद रेलवे योजना के लिए ईरान खाड़ी पर कोवैत के शेख से जमीन लेनी चाही, पर श्रंग्रेजों ने लेने न दी।

हम देख चुके हैं कि दिक्खनी श्राफरीका में श्रोलन्देजों का उपनिवेश "केप कौलोनी" नैपोलियन के काल में श्रांग्रेजों ने छीन लिया था [१०,१६ १२]। वहाँ के श्रोलन्देज उपनिवेशकों ने, जो बोश्रार कहलाते हैं, तब उत्तर हट कर श्रोरांज श्रीर नाताल उपनिवेश वसाये। श्रांग्रेजों ने नाताल भी ले लिया, तब वे वाल नदी के पार जा बसे। श्रोरांज श्रीर त्रांसवाल पर भी श्रांग्रेजों ने श्राधिपत्य कर लिया, पर भीतरी शासन में बोश्ररों को स्वतन्त्रता रही। सन् १८८५ में दिक्खनी त्रांसवाल में सोने की खानें निकल श्राई, तब बहुत से श्रंग्रेज भी वहाँ जा बसे। १८६५ में उन श्रंग्रेजों ने पड्यंत्र कर त्रांसवाल पर कब्जा करने की कोशिश की। बोश्ररों ने तब युद्ध टाना श्रौर १८६६ ई० में नाताल श्रौर केप कोलोनी पर चढ़ाई कर श्रंग्रेजों को खदेड़ने लगे। उस दशा में भारतीय सेना बहाँ भेजी गई, जिसने लेड़ीस्मिथ का गढ़ बोश्ररों के हाथ न जाने दिया श्रौर नाताल को बचाया। यह युद्ध सन् १६०१ तक चलता रहा। उसी बीच महारानी विक्टोरिया की मृत्यु हुई। श्रंत में समूचे दिक्खनी श्रफ़रीका पर श्रंग्रेजों का श्राधिपत्य हो गया।

\$ १५. नच जागरण का उदय—हमने देला है कि भारत के लोग युरोपियों से लगातार हार कर भी जब अपनी हार के कारणों की श्रोर न देल दूसरी बातों में उलके रहते, तब रघुनाथ हिर नवलकर ने यह देला-समभा था कि ज्ञान में पिछुड़ जाना हमारी हारों का मूल कारण था [ ६,११५५ ]। उसी रघुनाथ हिर की परम्परा वाले कुछ व्यक्तियों ने पहलेपहल यह भी देला कि भारत को अंग्रेजों ने भारतीय सेना द्वारा ही वश में कर रक्या है [ १०,४ ५५; १०,५ १ ] और उस सेना को जगा कर क्रान्ति का पहला युद्ध लड़ा। उस युद्ध में भारत की जायित के एक और अग्रदृत शाह वली उल्लाह के अनु-यािययों ने भी खुल कर योग दिया।

श्रंग्रेज़ों की पहली शिचा-पद्धित से जिन भारतीयों की श्राँखें खुलीं उनमें से भी कइयों का ध्यान श्रपने देश की दशा की श्रोर गया था। राममोहन राय, वाळशास्त्री जांभेकर, गोपाल हिर देशमुख श्रोर ईश्वरचन्द्र विद्यासागर इन्हीं में से थे। इन्होंने समाज-सुधार श्रोर देसी भाषाश्रों द्वारा ज्ञान-प्रसार को भारत को उठाने का मुख्य मार्ग माना। राममोहन श्रोर गोपाल हिर ने यह भी कहा कि इस प्रकार देश के उन्नत होने पर स्वतन्त्रता भी प्राप्त होगी, पर उसे उन्होंने दूर की वस्तु माना था। गोपाल हिर ने स्वदेशी कारबार के विकास श्रोर विदेशी-वस्तु-चहिष्कार को भी देश की उन्नति का एक उपाय बताया था।

पर ऋधिकतर लोगों ने ऋंग्रेज़ी शिक्ता निजी लाभ के लिए पाई थी।

श्रीर मैकाले की शिचा-पद्धति ज्यों ज्यों बढ़ती गई त्यों त्यों उस शिचा द्वारा जनता की भाषात्रों में ज्ञान पहुँचाने की बात बिसरती गई। सन् ५७ के क्रांति-युद्ध की विंफलता से देश में जो गहरी पस्तिहम्मती छा गई, उससे अंग्रेज़ी शिचा पाये हुए अमला-वकील-वर्ग को, जो अंग्रेज़ी राज को अटल मानता और जिसकी हैिसियत उस राज के कारण ही थी, विशेष बढावा मिला। उस वर्ग की कई ऐसी संस्थाएँ, जो ऋंग्रेजों से पदों ऋूौर ऋधिकारों की भीख माँगा करती थीं, सन् ५७ से पहले ही खड़ी हो गई थीं। कान्तियुद्ध के विफल होने के बाद ऋंग्रेज़ों के इशारे पर उस वर्ग के कुछ मुसलमानों ने श्रपने सहधर्मियों में यह लहर चलाई कि मुसलमान ऋंग्रेजी शिक्ता पाने ऋौर ऋंग्रेजों से सहयोग करने में पिछड़े न रहें । सन् ५७ में जब समूचा रहेलखंड ऋंग्रेज़ों से लड़ रहा था, तब वहीं एक सैयद ग्रहमद ग्रंग्रेजों को बचाने में लगा था। वही सैयद ग्रहमद इस नई लहर का नेता था, श्रीर उसने सन् १८७७ में वाइसराय लिटन से जो कि तब मुस्लिम अफगानों की स्वतन्त्रता हरने के प्रयत्न में लगा था, अलीगढ़ मुस्लिम कालेज की नींव रखवाई! हमने देखा है कि वलीउल्लाहियों ने क्रान्तियुद्ध विफल होने के बाद भी श्रंग्रेज़ी राज से मुठभेड़ जारी रक्खी श्रौर श्रपना मदरसा देवबन्द में स्थापित किया था। भारतीय मुसलमानों में देवबन्द त्र्यौर त्र्यलीगढ की विचारधारात्रों का संघर्ष चलता रहा । नामधारियों के उठने से भी प्रकट हुत्रा कि भारत के स्वाधीनतावादियों ने हार न मानी थी।

यों क्रान्तिकारी भावना १८५६-६० के बाद भी बुक्ती नहीं। उसे फिर से जगाने व्यापक रूप देने ग्रौर साथ ही १८५७-५६ की हार के कारणों को समक्त कर ठीक उपाय करने का पहला दृढ प्रयत्न काठियावाड़ (सुराष्ट्र) के स्यानन्द सरस्वती (१८२४-१८८३) ने किया। द्यानन्द का पहला नाम मूलगंकर था। वह बचपन से चिन्तनशील था। १३ बरस की ग्रायु में शिवरात्रि का जागरण करते हुए शिवलिंग पर चूहे को कूदता देख वह हिन्दू धर्म के उपस्थित रूप के बारे में सेच में पड़ गया था। उसका ध्यान ग्रपने देश की दुर्दशा की ग्रोर गया। उसे संस्कृत की गहरी शिचा मिली, पर ग्रंग्रेजी से ग्रस्थूता रहा। २२ वर्ष की ग्रायु में वह घर छोड़ प्रकाश की खोज में निकल

पड़ा । कुछ काल भटकने के बाद १८४७ में उसे नर्मदा के किनारे विद्वान् महागष्ट्र साधुत्रों की संगत मिली जिनमें से एक ने उसे संन्यास-दीज्ञा दी । १८५५ में गढ़वाल जाने का संकल्प कर वह हरद्वार आया जहाँ एक बूढ़े संन्यासी के सामने उसने अपने प्रश्न रक्खे । तब यह तय हुआ कि वह उस संन्यासी के पंजाबी शिष्य प्रज्ञाचन्तु स्वामी विरज्ञानन्द के पास मथुरा जा कर उन प्रश्नों को सुलभायगा । विरज्ञानन्द (१७६७-१८६८) के अनेक शिष्यों ने तीसरे आंग्ल-मराठा युद्ध में और उसके बाद बज और उत्तरी राजस्थान में अंग्रेजों से टक्कर ली थी । पर गढ़वाल से उतर कर द्यानन्द मथुरा के बजाय कानपुर चला गया, और दस मास उसके आसपास धूमने के बाद मार्च १८५७ में नर्मदा प्रदेश को रवाना हुआ । अगले तीन वधों के अपने भ्रमण



स्त्रामी दयानन्द

श्रीर कार्य का व्यीरा उसने कभी किसी को नहीं दिया, पर जान पड़ता है वह १८५५ या ५६ में क्रान्ति-संघटन के सम्पर्क में श्रा चुका था श्रीर उसके कार्य से रामे- श्वरम् तक घूमा। क्रान्तियुद्ध की समाप्ति पर श्रक्टूचर १८६० में वह विरजानन्द के पास मथुरा पहुँचा। श्रद्धाई वर्ष तक वे गुरु-शिष्य देश की दशा पर विचार करते रहे। श्रन्त में १८६३ में विरजानन्द ने गुरुदिक्त्णा रूप में दयानन्द से

यह वचन ले कर उसे विदा किया कि वह अपना जीवन लोककल्याण के लिए लगा देगा। अगले बीस बरस वह अनथक घूमता कार्य करता रहा, और अन्त में विष दिया जा कर शहीद हुआ।

दयानन्द ने राममोहन श्रीर गोपाल हरि की तरह यह तो पहचाना ही कि भारत के पुनर्जागरण के लिए गहैरे धार्मिक सामाजिक संशोधन की तथा युरोप के सब नये ज्ञान श्रीर शिल्प को अपना लेने की श्रावश्यकता है। धार्भिक सामाजिक संशोधन के लिए उसने गोपाल हरि को साथ ले कर 'श्रार्यसमाज'

स्त्री स्थापना की । इसके स्रातिरिक्त उसने यह भी सोचा कि भारत को स्रापनी भाषात्रों में नये ज्ञान का विकास करने, स्रापने राष्ट्रीय स्रादशों के परिपालन स्रोर राष्ट्रकर्मी तैयार करने के लिए राष्ट्रीय शिद्धापद्धित खड़ी करनी होगी तथा नया विज्ञान सीखने में ब्रितानिया के उठते हुए प्रतिद्वन्द्वी जर्मनी से सहायता मिलेगी। इस दृष्टि ने उसने स्रापने कच्छी शिष्य श्यामजी कृष्ण वर्मा को स्रारंप भेजा। सन् ५७ की हार से हार न मानते हुए उसने खुल कर कहा— कोई कितना ही करे, परन्तु जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि उत्तम होता है । । । । । । । । । विदेशों से सामरिक ज्ञान पाने के लिए देश में जिम्मेदार स्रोर दृढ क्रान्तिकारी संघटन खड़ा करना स्त्रावश्यक था। श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा शायद द्यानन्द के राजस्थानी शिष्य कृष्णिसंह बारहट ने सबसे पहले वैसे संघटन की नीव डाली। उनका चेत्र पच्छिमी भारत रहा। देश गहरा सोया हुस्ता स्त्रोर स्वत्रा से प्रस्त था, इस कारण बहुत धीरे धीरे उनका कार्य स्त्रागे बढ़ा।

बाळशास्त्री जांभेकर का शिष्य दादाभाई नवरोजी (१८२४-१६१७) द्यानन्द का समवयस्क था। उसने पहलेपहल ग्रपने देश की ग्रार्थिक दशा ग्रीर दिद्वता के कारणों को ठीक ठीक समभ्त कर उनपर प्रकाश डाला। इसी काल महेन्द्रलाल सरकार ने बंगाल में भारतीय विज्ञान-परिपद् की स्थापना की (१८७६) तथा बंगाली साहित्यकार बंकिमचन्द्र चटर्जी ग्रोर मराठी लेखक विष्णुशास्त्री चिपळ णुकर ने भी स्वाधीनता के ग्रादर्श की खुल कर घोषणा की। बंकिम ने लिखा-—"स्वदेशरूचा " समस्त जगत् के हित का उपाय है। परस्पर के ग्राक्रमण से सबके " ग्राधःपतित होने पर कोई परस्वलोलुप पापिष्ठ जाति ग्राधकार हथिया ले तो पृथ्वी से धर्म ग्रीर उन्नति लुप्त हो जायेंगे।" चिपळ णुकर ने लिखा—"हमारी प्रस्तुत गरीबी का मुख्य कारण " विदेशी राज है "। ग्रंग्रेजों के मालिक बन बैठने से पहले यह देश सम्पन्न था ग्रीर मुस्लमानों का प्रशासन, जिसे जुल्मी कहा जाता है, ग्राज के सुधरे प्रशासन से सौ गुना ग्रच्छा था।" (बंकिम ने वारन हेस्टिंग्स के काल के बंगाल में छापामार लड़ाई लड़ने वाले संन्यासियों के चिरत से

कहानी बना कर आनन्दमठ नाम से स्वतन्त्रता के योद्धाओं का आदर्श



बंकिमचन्द्र ( १८३८-१८४ ई० )

श्रंकित किया (१८८२)। उस मठ के साधुत्रां से उसने काली-वन्दना के बहाने मातृभूमि की वन्दना वन्दे मातरम्' गीत से कराई। वंकिम की चलाई लहर की हलकी प्रतिष्वनि श्रन्य भारतीय भाषाश्रों में भी हुई। वंकिम के साथी प्रमथनाथ मित्र ने वंगाल में पहलेपहल क्रांति-टोलियों की नींय डाली 🕽

संन्यासी सुधारकों श्रीर साहित्यिकों की चलाई यह लहर सन् ५७ का सा विस्फोट फिर न पैदा कर दे, ऐसी श्राशंका श्रंग्रेज शासकों को हुई। उन्होंने सोचा

भारत की राजनीतिक त्राकांचाएँ प्रकट करने का नेतृत्व त्रांग्रेजों पर निर्भर त्रांग्रेज़ी बोलने वाले वकील वर्ग के हाथ में रहे तो इस लहर का बल टूटता रहेगा। इस हिट से वाइसराय डफरिन की प्रेरणा से इटावे के भूतपूर्व कलक्टर ह्यूम ने, जो सन् ५७ में वहाँ से त्रोढ़नी त्रोढ़ कर बच निकला था, दिसम्बर रक्ष्य में "इंडियन नेशनल कांग्रेस" की स्थापना कराई। ह्यूम का कहना था कि "वितानवी साम्राज्य को भविष्य में त्राचुएण बनाये रखने के लिए" कांग्रेस जैसी संस्था की, जो भारतीय जनता में "बढ़ती हुई (साम्राज्यविरोधी) शक्तियों को निकाल देने के लिए सुरच्चा-कपाटी का काम करे, उस काल बड़ी त्रावश्यकता थी," त्रान्यथा "मयानक कांति का खतरा था।" बकौल डफरिन कांग्रेस के इन "भारतीय नेतात्रों के सामने यही त्रादर्श था कि भारत की विदेशी हमलों से " रच्चा ब्रितानवी सेना ही करती रहे; पर भीतरी मामलों का प्रबन्ध उन्हें गोरों की दस्तन्दाजी के जिना सौंप दिया जाय।" उनका "त्राग्रामी पच्च भी त्राधिक से त्राधिक प्रांतीय कौंसिलों का सुधार ही माँगता था।"

पर इसके साथ स्वाधीन राष्ट्रवाद की लहर भी चलती रही। श्यामजी कृष्ण वर्मा के ऋतिरिक्त चिपळ णकर के साथी विल गंगाधर टिळक और भा०-५२

बंगाली संन्यासी विवेकानन्द (१८६३-१६०२) ने १८८५ के बाद उसे जारी रक्खा 🔎

मैकाले शिक्षापद्धित में अंग्रेज़ी साहित्य और कान्न की शिक्षा का जितना महत्त्व था, स्वाधीन राष्ट्रवाद की लहर में नये विज्ञान के उपार्जन और उसे अपनी भाषाओं में दर्ज करने पर उतना ही बल दिया जाता था। इस प्रेरणा से अनेक भारतीयों ने नये विज्ञानों का उपार्जन किया और उस केत्र में स्वतंत्र चिन्तन की ऊँची योग्यता दिखाई। १८६०-६५ के बीच इन विद्वानों के ज्ञान और चिंतन के पहले फल मराठी बँगला और हिन्दीं में प्रकट हुए, जिनमें इतिहास के क्षेत्र में शंकर बालकृष्ण दीक्तित, हरप्रसाद शास्त्री और गौरीशंकर अभिन्ना की कृतियाँ मार्के की थीं। सबसे बढ़ कर, इसी प्रसंग में नवम्बर १८६४ में जगदीशचन्द्र वसु ने संसार भर में पहलेपहल बिना तार के बिजली की लहर चला दिखाईनं। वह महान् आविष्कार था। भारत के लोग अपने पराभव के स्पष्ट कारणों को भी न देखते और उन्हें दूर करने के उपाय न करते थे, इससे युरोपियों ने यह परिणाम निकाला था कि भारतीय अपनी आँखों के सामने की वस्तुस्थिति को नहीं देख सकते, केवल दार्शनिक कल्पनाएँ कर सकते हैं। १८६४-६५ की इन वैज्ञानिक कृतियों से इस कल्पना की गलती पहलेपहल प्रकट हुई।

सन् १८६६-६७ में भारत में व्यापक दुर्भिन्न फैला, जिसमें करीब १० लाख आदमी मरें। उस दुर्भिन्न के बीच भी सीमान्त का खर्चीला युद्ध चलता रहा, और १४ करोड़ रुपये का अनाज इंग्लिस्तान गया। उसी साल मुम्बई में पहलेपहल प्लेग आई। जनता में घोर असंतोप था और वह अंग्रेज़ी शासन को ही अपने इन कष्टों का कारण अनुभव करने लगी थी। सरकारी अफसरों ने लोग के कारण लोगों के रहनसहन में दस्तन्दाजी को तो लोग और भी खीभे, और पूने में दो अंग्रेज़ मारे गये। तब सर्कार ने दमन शुरू किया; टिळक को डेट साल की कैद दी गई। श्यामजी को भारत छोड़ भागना पड़ा।

<sup>†</sup> देखिए परिशिष्ट ६।

सन् १६०० में दयानन्द के शिष्य मुंशीराम (१८५७-१६२६) ने राष्ट्रीय शिचा की नींव डालने के लिए पंजाब में एक 'गुरुकुल' की स्थापना की । दो बरस बाद वे इस संस्था को हरद्वार के पास कांगड़ी गाँव में ले ऋाये। जैसा कि कहा जा चुका है [१०, ६§११] सन् १८५४ से भारतीय व्यवसायी नये कल-कारखाने भी स्थापित करने लगे थे।

१९६. विधान-समिति तथा पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून—सन् १८६२ में अंग्रेजी पार्लिमेंट ने भारतीय विधानसमिति कानून (इंडियन कॉसिल्स ऐक्ट) बनाया। उसके अनुसार बड़े प्रान्तों की विधानसमितिओं में सदस्यों की संख्या बढ़ा कर २०-२१ कर दी गई, और उनमें आधे गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा कर २०-२१ कर दी गई, और उनमें आधे गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा कर २०-२१ कर दी गई अग्रेर उनमें आधे गैर-सरकारी सदस्यों के पर नामज़द किये जाने लगे। केन्द्रीय कौंसिल के १० गैर-सरकारी सदस्यों में से ४ प्रान्तीय कौंसिलों से चुन कर आने लगे। बहुपच्च सब जगह सरकारी सदस्यों का ही रहा। पहले जब कोई नया कर लगाना हो तभी अर्थसिचिव कौंसिल में प्रस्ताव लाता था। अब से आय-व्यय की वार्षिक कृत (बजट) पेश होने लगी, पर सदस्य उसपर विचार ही प्रकट कर सकते थे, उनके मत न लिये जाते थे। सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया।

सन् १६०० में पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून बनाया गया। उसका प्र उद्देश यह था कि किसानों की जमीनें गैर-किसान महाजनों के हाथ न जाँय। पर उसमें किसान की परिभाषा यह न थी कि जो खेती करे, प्रत्युत किसान जातें कबीले और फिरके गिना दिये गये थे, और वह भी इस प्रकार कि प्रायः सभी मुसलमान और ईसाई 'किसान' थे, पर खेत-मजदूरी करने वाले हिन्दू अञ्चत भी 'किसान' न थे। यो जिस जात-पाँत को भारतीय सुधारक अपने समाज से निकालना चाहते थे, अप्रेजों ने उसे आर्थिक जीवन में भी गाइ दिया। मुसलमानों में जो अप्रेजों पर आश्रित जमींदार-अमला-वकील वर्ग था, वह इस कानून से 'किसान' बना रहा। यो इस कानून का स्पष्ट परिणाम यह होने को था कि मुस्लिम किसानों को हिन्दू महाजनों से अग्रुण न मिले, अग्रुणदाताओं की संख्या घट जाने से उन्हें अप्रुण महगा मिले, और उनकी जमीनें मुस्लम जमीं-

दार-श्रमला-वकील वर्ग के हाथ तेजी से जाती जायँ। सन् १८५७ के बाद से श्रंग्रेजों की भाड़ैत सेना की भरती मुख्यतः पंजाबी किसानों में से होती थी। वे किसान एक ऐसे वर्ग के वश में रहें जो ऋंग्रेज़ों की कृपा से ही पनपे, यह इस कानून का ग्रमल उद्देश था।

# परिशिष्ट ६

जगदीशचन्द्र वसु श्रीर बेतार की बिजली श्राज के समय जगत् के दैनिक जीवन में विना तार के चलने वाली बिजली का बड़ा महत्त्व है। उसके ब्राविष्कार की कहानी संद्गेप में यों है।

सन् १८६४ में ऋंग्रेज गांगतज्ञ क्लार्क मैक्सवेल ने हिसाव लगा कर बताया कि बिजली की भी लहरें होती होंगी, जो प्रकाश की लहरों की तरह श्राकाश (ईथर) में हो कर चलती होंगी। उसके बाद १८८७ में जर्मन वैज्ञानिक हेर्द्भ ने एक यन्त्र बना कर उससे विजली की लहरें उठा कर दिखा दीं। वे लम्बी लहरें थीं, जिन्हें एक छोर से उठा कर दूसरे छोर पर पकड़ना सुगम न था, तो भी हेर्क़ के त्राविष्कार ने दुनियाँ में हलचल मचा दी 🗸 हर्क़ के काम को जगदीशचन्द्र वसु ने त्रागे बढ़ाया त्रीर त्रपने यन्त्र से बहुत छोटी तरंगें उठाई जिनकी लम्बाई है इंच थी।)

जब यह सिद्ध हो गया कि विजली की लम्बी छोटी तरंगें होती हैं जो स्राकाश में चलती हैं तब यह सोचा जाने लगा कि उन तरंगों को यदि पकड़ा जा सके तो उनके द्वारा धातु के तार के बिना भी सन्देश भेजे जा सकेंगे । यह काम भी पहलेपहल जगदीशचन्द्र ने किया। सीसे की कच्ची धात के टुकड़े पर तार लगा कर उससे उन्होंने अपने यन्त्र से आकाश द्वारा भेजी बिजली-तरंग पकड़ी । पकड़ने वाले यन्त्र को उन्होंने कृत्रिम चत्तु कहा, क्योंकि चतु जैसे प्रकाश-तरंग को पकड़ती है वैसे यह बिजली-तरंग को पकड़ता था। नवंबर १८६४ में उन्होंने प्रेसिडेंसी कालेज कलकत्ते के प्रांगण में यह परीच्चण कर दिखाया । श्रपने साथी श्रध्यापक प्रकृत्तचन्द्र राय के कमरे से विजली-तरंग

उठाई । उस कमरे का दरवाजा वन्द रक्खा, उसपर जगदीश के पुराने श्रध्या-पक फादर लाफों पहरा देते रहे । श्रागे श्रध्यापक पेडलर के कमरे में एक पिस्तौल भरा रक्खा था । प्रफुल्लचन्द्र के कमरे से उठाई गई विजली की लहर ने उस पिस्तौल को चला दिया ।

तभी रूसी वैज्ञानिक पोपोव श्रौर इतालवी मार्कोनी भी ऐसे परीक्षणों में लगे थे। पोपोव ने कहते हैं ७ मई १८६५ को रूसी वैज्ञानिकों की एक सभा में श्रपने यन्त्र से विना तार के बिजली का सन्देश भेज दिखाया। मार्कोनी १८६५ की गर्मियों में पहलेपहल वैसा कर सके। जगदीशचन्द्र भी उस वर्ष श्रपने यंत्र से बरावर विना तार के विजली-सन्देश भेज कर दिखाते रहे। उनका यंत्र श्रौर सब यंत्रों से श्रच्छा था यह बात उस वर्ष (१८६५) इंग्लैंड की वैज्ञानिक पत्रिका 'इलेक्ट्रोशियन' में कही गई थी। उसी वर्ष ब्रितानवी जंगी बेड़े के प्रधान



जगदीशचन्द्र वसु
( १८५८-१६३७ )
[ वसु विज्ञानमन्दिर कलकत्ता,
श्री ख्रात्माराम कानोडिया के
सौजन्य से ]

सेनापित सर हेन्री जैक्सन ने उस यंत्र को ग्रंपैने वेड़े में लगवा लिया था। ५-२-१८६७ को वैज्ञानिक पित्रका 'इलेक्ट्रिक इंजीनियर' में छुपा था— ''वसु की विद्युत्-तरंग पकड़ ने के यंत्र की युक्ति तथा सब यंत्रों में उसका शीर्प स्थान होना " ग्रत्यन्त चामत्कारिक है। ग्राश्चर्य है कि इस यंत्र के निर्माण-कौशल को उन्होंने कभी छिपाया नहीं, पृथ्वी के लोगों को उससे काम लेने ग्रौर ग्रामदनी करने में कोई बाधा नहीं है।" पर मार्कोनी ने ग्रपनी ईजाद १८६६ में इंग्लैंड जा कर 'पेटंट' करा ली, ग्रर्थात् उसपर ग्रपना स्वत्त्व सरकारी दफ्तर में दर्ज करवा लिया, ग्रौर उस स्वत्व को एक ग्रंग्रेज कम्पनी को कुछ शतों

पर दे दिया, जिसने इससे करोड़ों रुपये पैदा किये। गुलाम भारत अपने-वैज्ञा-निक के आविष्कार से कोई लाभ न उठा सका।

वसु ने अपने आविष्कार का विवरण पहले बँगला में लिखा था। बाद

में यह प्रश्न उठने पर कि बेतार बिजली का पहला ऋाविष्कारक कौन है, उन्हें युरोप जा कर ऋपने लेख का ऋनुवाद देना पड़ा। उस बारे में सन् १६२१ में उन्होंने लिखा —" ः इस विषय की ऋदालत विदेश में है। वहाँ वाद-प्रतिवाद केवल युरोपी भाषा में ही यहीत हो पाता है। (हमारे) राष्ट्रीय जीवन के लिए इससे बढ़ कर क्या ऋपमान हो सकता है ?" ः

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

१. सन् १८५७ के तजरबे से भारत के श्रंभेज शासकों ने श्रपनी शासननीति में क्या परिवर्त्तन किये ?

२. श्रंग्रेजों के किये जमीन-बन्दोबस्त से भारतीय किसान श्रापने स्वत्वों से कैसे विश्वत हुए ? उन्हें उनके स्वत्व वापिस दिलाने के लिए १६वीं शताब्दी उत्तरार्ध में कब क्या यत्न किये गयं ? फल क्या हुआ ?

वलीउल्लाही कौन थे ? १६वीं शताब्दी में उनके कार्यों का परिचय दीजिए ।

४. उन्नीसवीं शताब्दी उत्तरार्ध में श्रंभेज पूँजीपतियों ने भारत का विदोहन ( एक्स्प्लीयटेशन ) कैसे किया ? उसका विवरण दीजिए।

४. विक्टोरिया युग में भारत के साधनों द्वारा त्रितानवी साम्राज्य की वृद्धि कैसे हुई ? विवरण दीजिए।

६. दूसरा श्रांग्ल-श्रफगान युद्ध किन दशाश्रों में हुश्रा ? उसका परिगाम क्या हुश्रा ?

७. मिस्र श्रंशे जों के नियन्त्रण में कब कैसे आया ?

्. भारत की टकसालें किन दशाओं में क्यों जनता के लिए बन्द की गई ? उस बन्दिश का परिगाम क्या हुआ ?

ह. नेपाल में रागाशारी का विकास कैसे हुआ। ? उससे नेपाली जनता के जीवन

पर क्या प्रभाव हुआ ? श्रीर अंप्रेजी साम्राज्य की क्या लाभ हुआ ?

१०. सन् १८६७ का उत्तरपिच्छिमी सीमान्त का युद्ध किन दशाओं में कैसे हुआ ? उसका परिणाम ?

१९. सन् १८५७ के बाद भारत में स्वाधीन राष्ट्रवाद की लहर फिर कब कैसे चली ? उसमें ऋं∤ ≰ंडियन नैशनल कांग्रेस की लहर में क्या ऋन्तर था ?

्रेनर. बिना तार के बिजली-सन्देश भेजने का आविष्कार किन दशाओं में कब कैसे हुआ ?

<sup>†</sup> चाहचन्द्र भट्टाचार्य (१६४३)—जगदोशचन्द्रेर ब्रान्स्कार ।

१३. सन् १६०० के पंजाब भूमि हस्तान्तरण कानून का स्वरूप श्रीर् श्रमिप्राय स्पष्ट की जिए।

१४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) गुरु रॉमिसिंह (२) सर सैयद खाँ (३) न्यूजीलैंड में खंग्रेजी उपनिवेश स्थापित होना (४) सिंगापुर पर खंग्रेजी ख्राधिपत्य-स्थापना (५) दूसरा ख्रफीम युद्ध (६) "वडाबी" (७) "चीनी तरवूज की फाँकें काटना" (६) श्यामजी कृष्ण वर्मा (६) ख्रानन्दमठ।

### अध्याय ८

## क्रान्तिकारी दलों का उदय

( १६०१-१६२० ई० )

११. क्रान्त-टोलियों की नींच पड़ना—हमने देखा है कि १६वीं शताब्दी के अन्तिम अंश में स्वाधीन राष्ट्रवादी विभिन्न प्रान्तों में क्रान्तिकारी टोलियाँ संविटित करने लगे थे। पिक्छिमी भारत में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनका बीज बाया था। महाराष्ट्र राजस्थान पंजाब आदि में एक अभिनव-भारत-सिमिति की अनेक शाखाएँ स्थापित हुई। बंगाल में प्रमुथ मित्र ने संघटन आरम्भ किया था। १६०० ई० के बाद वहाँ सखाराम गरोश देउस्कर (१८६८ १९६२) और वारीन्द्र घोष ने भी उसे बढ़ाया। देउस्कर महाराष्ट्र थे, पर बँगला में लिखते थे। वारीन्द्र पहले बड़ोदे में थे। पंजाब में तभी स्वामी रामतीर्थ के साथियों शिष्यों ने भी वैसे संघटन में भाग लिया। श्यामजी ने युरोप जा कर पहले लन्दन से फिर पैरिस से अपने विचारों और संघटन को फैलाना जारी रक्खा। उन्हें वहाँ काठियावाड के सरदारसिंह राखा और मुम्बई की श्रीमती कामा का सहयोग मिला। इन्होंने विदेशी क्रान्तिकारियों से भी सम्पर्क बनाये। श्यामजी से छात्रवृत्तियाँ पा कर नासिक के विनायक सावरकर और दिल्ली के हरदयाल युरोप गये। हरदयाल के लौटने पर पंजाब का संघटन और बढ़ा।

§ २. फारिस-खाड़ी और तिब्बत पर चढ़ाई—साम्राज्य-लिप्सा की जो नई लहर ब्रितानिया में सन् १८७६ से उठी थी, उसका वेग १६०५ तक बना रहा। सन् १६ द में वाइसराय कर्जन खुद फारिस-खाड़ी में गया और वहाँ के मुख्य शहरों में श्रंग्रेज़ 'व्यापार-दूत' स्थापित कियें रिशान की भूमि में मिट्टी के तेल का पता मिला था। उसे निकालने का एकाधिकार श्रंग्रेज़ों ने ले लिया।

चीन के बोदे साम्राज्य का तिब्बत पर ऋधिकार दीलादाला था। पिच्छिमी तिब्बत में सोने की खानें हैं। १६०३ में कर्जन ने कर्नल यंगहरबैंड के ऋधीन एक सेना उत्तरी बंगाल से तिब्बत की चढ़ाई के लिए भेजी, जो तिब्बत के धनी मन्दिरों को लूटती हुई ३-८-१६०४ को ल्हासा जा पहुँची। तिब्बत का शासक दलाई लामा वहाँ से भाग गया था। उसके प्रतिनिधि ने सन्धि करके तिब्बत की विदेशी नीति ऋंग्रेजों को सौंप दी। ग्यांचे में ऋंग्रेज "व्यापार-दूत" ऋौर यातुङ ऋौर गारतोक में व्यापार-निरीक्तक रखना भी स्वीकार किया।

\$2. वंग-भंग—पुरातच्च-विभाग की स्थापना कर्जन का एक श्रव्छा कार्य मा, श्रन्यथा "इस छोकरे से राजनीतिचारी" की याद उसके दमन के कार्या श्रीर इतराये दिमाग के भाषणों से की जाती है। सन् १९०४ में उसने युनिवर्सिटियों पर सरकारी नियन्त्रण बढ़ाने को एक कान्न जारी किया श्रीर फिर बंगालियों की जागती हुई राष्ट्रीयता की दबाने के लिए श्रक्त्बर १९०५ में वंगाल को तोड़ कर पूरवी बंगाल श्रीर श्रसम का एक तथा पिन्छमी बंगाल श्रीर विहार का दूसरा प्रान्त बना दिया, जिससे बँगला-भाषी च्रेत्र दो दुकड़े हो गया।

इसके जवाय में स्वदेशी बस्तुय्रों के प्रचार योग के प्रवेश की प्रचार योग की प्रवेश की माल के बहिष्कार का त्रान्दोलन बंगाल में शुरू हो कर सारे भारत में फैल गया। बहिष्कार त्रान्दोलन के संचालक 'गरम दल' के कहलाते त्रीर उनके मुकाबले में कांग्रेस के नेता 'नरम दल' के। टिळक, त्र्यरिवन्द घोष विधिनचन्द्र पाल त्रादि गरम दल के त्रगुत्रा थे। उनके त्रुवन्दोलन से स्वाधीनताबादी संघटन को पुष्टि मिली। स्वदेशी व्यवसायों राष्ट्रीय शिक्षणालयों त्रीर कान्तिकारी टोलियों की स्थापना त्रीर विस्तार उस संघटन के मुख्य रूप थे। इस लहर को विश्व-परिस्थित ने भी पनपाया।

सन् १६०४ में रूस त्रौर जापान का युद्ध हुत्रा जिसमें जापान ने रूस को पछाड़ दिया। युरोप की विश्व-प्रभुता के विचार को इससे ज़ोर का धक्का लगा। १८६६ तक जापान भी एशिया के दूसरे राष्ट्रों की तरह था। तब से १८ ३० उसने युरोप के विज्ञान शिल्प और ऋार्थिक राजनीतिक संघटन को समक्त कर ऋपनाना ऋारम्भ किया था। जापान की इस जीत से एशिया के देशों में विजली की लहर सी दौड़ गई। अ

हरद्वार गुरुकुल में ऋब ऋाधुनिक विज्ञान की शिक्ता भी हिन्दी में दी जाने लगी। उसकी देखादेखी बंगाल में भी "जातीय शिक्ता परिषद्" स्थापित हुई, जिसका जादवपुर (कलकत्ता) में स्थापित किया शिक्त और इंजिनीयरिंग विद्यालय हमारे देश में उस प्रकार की श्रेष्ठ संस्था रही है। १६०६ में वारीन्द्र ने विवेकानन्द के भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त से मिल कर 'युगान्तर' पत्र जारी किया जो खुल कर स्वाधीन राष्ट्रवाद का प्रचार करने लगा। ढाके ऋौर कलकत्ते में ऋगुशीलन समितियाँ स्थापित हुई (१६०६)। ऋगले दो बरस में ढाका समिति की ५०० शाखाएँ बंगाल ऋौर उत्तर भारत में खड़ी हो गई। इन समितियों में युवक व्यायाम ऋौर स्वाध्याय के लिए जुटते थे। पुलिनविद्वारी दाम ढाका ऋगुशीलन समिति के मुख्य संचालक थे। इस लहर की जड़ में यह विचार था कि देनें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए " फिरंगी की कृपा से मिले ऋधिकारों पर हम थूकेंंगे; हम ऋपनी मुक्ति स्वयं पायेंगे 🗗' युरोप में श्यामजी छौर उनके साथियों ने इसका विशेष यत्न किया कि भारत के योग्य युवकों को समर-विज्ञान की ऊँची शिक्ता मिल सके।

कला वाद्यय और विज्ञान में भी इस जागृति ने मौलिक कृतियों को उत्पन्न किया। उन्नीसवीं शताब्दी में पहाड़ी कलम [ ६,११ ६ ७ ] का अन्त होने के बाद से भारतीय कलाकारों की प्रतिभा पाश्चात्य शैली के सामने पराभूत सी रही थी। रिवद्मा नामक केरल चित्रकार ने पिच्छमी शैली में भारतीय कल्पनाओं को प्रकट करना चाहा, पर उनकी रचनाएँ भही हुई थीं। सन् १६०३-४ में अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने नई चित्रण-शैली का विकास किया जो विदेशी शैलियों की अनेक बात अपना, लेने पर भी पूरी तरह भारतीय रही। रिवदमां के शिव' और अवनीन्द्र के शिष्य नन्दलाल वसु के शिव' की तुलंग से उन्नीसवीं शताब्दी के पिछले अंश और सन् १६०५-५ की भारतीय मनो वृत्तियों का अन्तर मानो आँखों के सामने आ जाता है। रवीन्द्रनाथ ठाकुर के

बँगला श्रौर सुब्रह्मएय <u>भारती के तमिल</u> गीतों में उसी नई लहर की गूँज थी। भारती ने गाया-हम नाचेंगे, हम गायेंगे, हम त्राज स्वतन्त्र हैं। टिळक की वाणी मराठी वाङ्मय में जो नई जान फूँक रही थी, उसकी प्रतिध्वनि भारत की ऋन्य भाषाऋों में भी सनाई देती । विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे (१८६४-१६२६ ) ग्रौर गोविन्द सखाराम सरदेसाई (१८६५-) की मराठा इतिहास कतियों के पहले ग्रंश १८६७-१६०२ के बीच प्रकट होने लगे थे। बीसवीं शताब्दी की पहली चौथाई में उनकी परम्परा जारी रही । इन दो ऐति-हासिकों ने इतिहास का गहरा मनन करके स्पष्ट किया कि युरोपियों के मुकाबले में मराठों ऋौर ऋन्य भारतीयों के लगातार हारने के मल कारण क्या थे। जगदीशचन्द्र वसु ग्रौर प्रकुल्लचन्द्र राय (१८६१-१९४४) ने १८ सौ नव्वेत्र्यों में जो मौलिक वैज्ञानिक खोज ग्रारम्भ की थी उसे स्वदेशी ग्रान्दोलन के वातावरण से पुष्टि मिली। जगदीशचन्द्र ने विद्यत्-तरंगां-विपयक खोज को श्रागे बढ़ाने के साधन श्रपने पास न देखते हुए वनस्पति के जीवन पर ध्यान दिया श्रौर उस च्रेत्र में भी वैसी ही गहरी खोजें कीं। प्रफुल्लचन्द्र ने प्राचीन भारतीय रसायन-शास्त्र का मूल्य त्र्याँका त्र्यौर इतिहास टटोला। श्रीनिवास रामानुजन् (१८८७-१६२०) ने इसी अवधि में गिएत की ऊँची खोजें कीं।

\$4. श्रांग्ल-रूसी समभीता—जर्मनी श्रव प्रवल राष्ट्र हो उठा था। उससे हार कर फांस ने सन् १८६३ में रूस से स्थायी मैत्री की सिन्ध कर ली। जर्मन व्यवसायी दुनिया के बाजारों में श्रंग्रेज़ा को पछाड़ने लगे श्रौर जर्मन राजनेता विश्व-साम्राज्य के सपने देखने लगे। तुर्की के सम्राट् से मैत्री करके उन्होंने बर्लिन से बगदाद तक रेलपथ बनाने की योजना की। इससे श्रंग्रेज श्रत्यन्त श्राशंकित हो उठे श्रौर फांस श्रौर रूस से श्रपना पुराना वैर भूल कर मैत्री की सिन्धयाँ कर लीं (१६२५-०७)। इनके श्रनुसार ब्रितानिया श्रौर फांस ने स्थाम को तथा ब्रितानिया श्रौर रूस ने ईरान को श्रपने प्रभाव-चेत्रों में बाँट लिया। उत्तरी ईरान रूस का श्रौर दिस्खनी श्रंग्रेज़ों का प्रभाव-चेत्र माना गया। इस बँटवारे से "ईरान का गला घोटना" शुरू हुश्रा। चीन साम्राज्य में से तिब्बत श्रंग्रेज़ों का श्रौर मंगोलिया रूसियों का प्रभावचेत्र माना गया।

**§ ६. मोर्ले मिटो सुधार और दमन**—वंग-भंग के एक महीना बाद कर्जन ने भारत से विदा ली; उसका उत्तराधिकारी मिटो आया । जौन मोर्ले तब भारत-सचिव था । मोर्ले और मिटो ने 'दाहिने हाथ से दमन और बाएँ हाथ से शमन' का रास्ता पकड़ा ।

मिंटो ने एक भाषण में स्चना दी कि भारतीयों को कुछ स्वशासनाधिकार दिये जायँगे, श्रौर साथ ही मुस्लिम रईसों को इशारा किया कि वे
विशेष श्रधिकार माँगें। इशारा पाते ही श्रागाखाँ श्रादि कुछ जने उसके पास
यह प्रार्थना ले कर पहुँचे (१-१०-१६०६) कि यदि देश के निर्वाचित प्रतिनिधियों को कुछ श्रधिकार देने हों तो मुसलमानों को श्रलग प्रतिनिधि चनने
दिया जाय। मिंटो ने इससे सहमित प्रकट की श्रौर उसके इशारे पर मुस्लिम
लीग स्थापित की गई, जिसका पहला ध्येय था "भारतीय मुसलमानों में ब्रितानवी
सरकार के प्रति राजभिक्त के भाव बढ़ाना"। सन् १६०७ में पंजाब में श्रजीतिसह
श्रौर लाजपतराय ने भूमि हस्तान्तरण कानून के बारे में किसानों को जगाने का
यत्न किया। उन्हें कैद कर ६ मास बरमा में रक्खा गया। राष्ट्रीय श्रान्दोलन के
उग्र होने पर नरम दल श्रान्दोलन का साथ न दे सका। दिसम्बर १६०७ में
सूरत में कांग्रेस हुई; वहाँ दोनों दलों में मारपीट हो गई। गोपाल कृष्ण गोखले
के नेतृत्व में नरम दल का कांग्रेस पर कब्जा रहा; गरम दल श्रलग हो गया।

तिमळनाड में चिदम्बरम् पिल्ले ने एक स्वदेशी जहाज कम्पनी चलाई थी, जिसके जहाज तिमळ तट ग्रीर सिंहल के बीच चलने लगे थे। १६०८ में सरकार ने चिदम्बरम् को जेल भेज कर कम्पनी यह कह कर तोड़ दी कि वह राजनीतिक उद्देश से चलाई गई है। कलकत्ते के एक ग्रंग्रेज मिजस्ट्रेट ने एक युवक को बेंतों की सज़ा दी। खुदीराम वसु नामक युवक ने मुजफ्फरपुर में बम द्वारा उस मिजस्ट्रेट को दगड देने का यत्न किया (२०-४-१६०८)। इस मामले में वारीन्द्र श्रीर उनके कई साथी पकड़े गये। टिळक को खुदीराम के पत्त में लिखने पर छह बरस की कैद मिली। तभी प्रेस जब्त करने का कानून बना, बंगाल के श्राश्वनीकुमार दत्त श्रादि नौ नेता निर्वासित किये गये, श्रीर श्रानुशीलन सिमितियाँ गैरकानूनी करार दी गई। तब से वे ग्रस काम करने लगीं।

सन् १६०६ में अंग्रेजी पार्लिमेंट ने भारतीय शासन का नया कानून बनाया। उसके अनुसार केन्द्रीय और प्रान्तीय विधान-समितियों की सदस्य-संख्या बढ़ाई गई, यद्यपि निर्वाचित बहुमत कहीं न किया गया और निर्वाचना-धिकार सम्पत्ति पर रक्खा गया। साथ ही मुसलमानों के प्रतिनिधि अलुग चुनने की तजबीज की गई। विधान-समाएँ मुख्यतः राष्ट्र के आर्थिक और संजनीतिक जीवन को निर्यमित करती हैं। इस कार्य के लिए साथ साथ रहने



वाल गंगाधर टिळक ( १८५६–१६२० ) [ श्री हरि विट्ठल तुलमुले के सीजन्य से ]

वाले लोगों को अपने साम्प्रदायिक विश्वासों के आधार पर अलग अलग प्रतिनिधि चुनने का यह अर्थ था कि मज़हबी विश्वासों के अन्तर को जनता के आर्थिक राजनीतिक जीवन में भी फैलाया जाय, जिससे भारतीय जनता में पक्की दराइ पड़ जाय। (केन्द्रीय और प्रान्तीय शासन-समितियों में भी एक-एक दो-दो भारतीय सदस्य रखना तय हुआ ) उस काल लौर्ड रिपन जैसे अंग्रेज़ राजनेताओं को भी सन्देह था कि शासन-सिमितियों में भारतीयों को लेने से कैसे काम चलेगा। धीरे

धीरे उन्होंने देख लिया कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों को तरह 'नरम' हिन्दुस्तानी नेतात्रों को भी श्रंग्रेज श्रपना उपकरण मजे में बना सकते हैं।

इन सुधारों का प्रभाव कान्ति , ग्रान्दोलन पर नहीं पड़ा। दमन के कारण अनेक क्रान्तिकारियों को देश छोड़ना पड़ा। केरल के चम्पकरामन् पिल्लै ने १६०८ में युरोप की राह ली। सन् १६०६ के अन्त में पंजाब में धरपकड़ हुई। अजीतिसंह तब अपने साथी सूफी अम्बापसाद और शुजाउलहक के

साथ ईरान भाग गये। वहाँ उन्होंने ईरान पर आती अंग्रेज़ी और रूसी प्रभुता के विरुद्ध ईरानियों को जगाने की कोशिश की। दिल्ली के हरदयाल भी विदेश भागे, और मिस्र पहुँच कर वहाँ के युवकों में स्वाधीनता के विचार फैलाने लगे। विनायक सावरकर युरोप से भारत लौटते हुए पकड़े गये। सन् १६१०-११ में बंगाल के अतिरिक्त नासिक सातारा ग्वालियर और तिर्वेवली में क्रान्तिकारी पड्यन्त्रों के मुकदमें चले। इससे (महाराष्ट्र और तिमळनाड के क्रान्ति आन्दोलन ठंडे पड़ गये और कलकत्ते के चौगिर्द भी शान्ति हो गई,) पर पूरवी बंगाल की स्थिति में कोई फरक नहीं पड़ा। हरदयाल मिस्र से युरोप पहुँचे, और वहाँ से अमरीका-प्रवासी पंजाबी मज़दूरों में क्रान्ति के बीज बोने को रवाना हुए।

देसी भाषात्रों की उन्नति का प्रयत्न भी जारी रहा । सन् १६१० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई । उसी वर्ष गुंटूर में आन्ध्र युवक सम्मेलन ने माँग की कि भारत का भाषानुसार प्रान्त-विभाजन होना चाहिए।

\$9. वंग-भंग का रद्द होना—नवम्बर १६१० में मिटो की जगह हार्डिझ वाइसराय बन कर आया। सन् १६११ के अन्त में सम्राट् जौर्ज (५म) ने भारत आ कर दिल्ली दरबार में वंग-भंग को रद्द करने की घोषणा की। असम और बिहार-उड़ीसा के प्रान्त बंगाल से अलग किये गये, तथा भारत की राजधानी कलकत्ते से दिल्ली बदली गई।

सन् १६११-१२ में पूरवी बंगाल को छोड़ भारत के सब प्रान्तों में ऊप्री शान्ति बनी रही। १६११ में उत्तरी श्रफरीका में तुर्क साम्राज्य का त्रिगेली (लिबिया) प्रान्त इतालिया ने घर दबाया। १६१२ में तीन बलकान राष्ट्रों ने मिल कर तुर्क साम्राज्य के युरोप वाले श्रंश को मुक्त कराया। भारत के मुसल-मानों में इससे बेचैनी फैली श्रौर कुछ लोग घायल तुकों की शुश्रूषा के लिए तुकीं गये।

२३ दिसम्बर १६१२ को हार्डिञ्ज ने शाही जुलूस के साथ दिल्ली में प्रवेश किया। चाँदनी चौक में उसके हाथी पर बम फेंका गया जिससे वह बाल बाल बचा। क्रान्तिकारी दल ने मानो यह सूचना दी कि वंग-भंग के रह होने से वह शान्त नहीं हो गया । इस घटना से दिल्ली षड्यन्त्र का मामला चला, जिसमें पूरवी बंगाल और उत्तर भारत के क्रान्ति-दलों का परस्पर संबंध प्रकट हुआ । उन्हें जोड़ा था रासविहारी वसु ने जो पकड़े नहीं गये ।

श्री. दिक्खन अफरीका सत्याग्रह—दिक्खन श्रफरीका में जो शर्तक मारतीय कुली' गये [१०,६६५], उनमें से बहुत से शर्त से छूटने के बाद यहीं बस गये थे। दुकानदारी श्रीर श्रन्य धन्धों से भी वहाँ बहुत से हिन्दुस्तानी गये थे। युरोपियों को उनका स्वतन्त्र हो कर वहाँ बसना श्रखरता था। उन्होंने कानून बना कर खास इलाकों में हिन्दुस्तानियों को व्यापार करने जमीन लेने श्रीर धुसने तक से रोक दिया ईसपर १६१३ में मोहनदास करमचन्द गान्धी के नेतृत्व में हिन्दुस्तानियों ने सत्याग्रह किया। २५०० श्रादमी श्रांसवाल से नाताल में धुसे; उनके नेता गिरफ्तार किये गये; जगह जगह इड़तालें हुईं। श्रन्त में वहाँ की सरकार की श्रोर से जनरल स्मट्स ने गान्धी से समभौता किया श्रीर कानून में कुछ रहोबदल किया।

§ ९. कोमागाता मारू — श्रंग्रे जों की फीज श्रीर पुलिस की नौकरी में बहुत से पंजाबी बरमा मलाया श्रीर चीन जाते ये। इनके साथी-संगी दूसरे धन्धों के लिए भी वहाँ जाने श्रीर बसने लगे। श्रमरीका के पिन्छिमी तट के राज्यों में तब नई जमीनें श्राबाद हो रही थीं। मेहनती पंजाबी मलाया श्रीर चीन से वहाँ पहुँचने लगे। वहाँ वे खेती की मजदूरी से फी श्रादमी पाँच सात रुपया रोजाना कमा लेते थे। १६११ में हरदयाल श्रीर सोहनसिंह भखना श्रादि के यत्न से सानफ्रांसिस्को में इन्हीं लोगों में एक 'गद्र दूल' स्थापित हुश्रा।

कैनेडा की सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिससे भारतीय मजदूरों का वहाँ जाना प्रायः असम्भव हो जाय । अंग्रेज़ी साम्राज्य में भारतीयों की कैसी दुर्गति है यह दिखलाने को पंजाब के बाबा गुरुदत्तसिंह ने जापानी जहाज कोमागातामारू किराये पर लिया और हाङकाङ से पंजाबी अमियों को उसमें ले कर वंकोवर पहुँचे (२३-५-१६१४)। दो मास तक वह जहाज वंकोवर बन्दर पर खड़ा रहा, पर कैनेडा सरकार ने भारतीय अमियों को अपनी जमीन पर पैर नहीं रखने दिया और अन्त में एक जंगी जहाज गोलाबारी के लिए भेज कर

लौटने को बाधित किया।

\$१०. चोन को कांति, तिब्बत में अंग्रेज़ी दस्तन्दाजी—सन् १६१२ में चीन में क्रान्ति हो कर साम्राज्य के स्थान में गण्राज्य स्थापित हुग्रा। इससे पहले कि नया प्रजातन्त्र समूचे चीन-साम्राज्य में पैर जमा सके, रूसियां श्रीर श्रंग्रेजों ने उसकी फाँकों काट लीं। मंगोलिया का रूस की तरफ का बड़ा भाग चीन से श्रलग हो कर "बाहरी मंगोलिया" बन गया। श्रंग्रेजी सरकार ने भारत से तिब्बत श्रीर श्रसम की सीमा की श्रवोर जाति के प्रदेश पर चढ़ाई कर उसे हथिया लिया, तथा १६१३-१४ में तिब्बत के मुख्य भाग को श्रपना रिच्चत बना लिया। तब से तिब्बत में भारत की डाक-तार चलने लगी।

चीन की जाग्रति का एक ऋौर परिणाम यह हुआ कि १६१३ से भारत से चीन को अपनीम जाना बिलकुल बन्द हो गया।

पहला विश्व-युद्ध — सन् १६१४ में रूस फांस और ब्रिता-निया का, जी अपने को "मित्र राष्ट्र" कहते थे, जर्मनी से युद्ध ठन गया। जर्मन सेना फांसीसी सेना को ढकेलती हुई पैरिस के ६० मील तक जा पहुँची, किन्तु वहाँ फांसीसी डट गये। अपरीका के जर्मन उपनिवेशों (केन्या आदि) पर अंग्रेजों ने भारत से चढ़ाइयाँ कीं। युद्ध शुरू होंते ही अंग्रेजी पार्लिमेंट ने निश्चय किया कि भारतीय सेना से इस युद्ध में पूरा काम लिया जाय और उसका पूरा खर्च भी भारत ही उठाय। इसके अनुसार युद्ध के शुरू के महीनों में दो लाख से ऊप्र भारतीय सेना बाहर भेजी गई।

पैरिस की ऋोर विफल हो कर जर्मन ऋक्तूबर-नवम्बर (१६१४) में इंग्लिश चैनल की ऋोर बढ़े। तट से २० मील तक वे पहुँच गये, पर तट को न पा सके। वहाँ उनकी बाद जिस सेना ने रोकी, उसकी हरावल सिक्खें की थी। जैसा कि बाद में एक जर्मन विद्वान् ने लिखा, "फ्रांस की खन्दकों की दीवारें जिन बालू के बोरों से बनीं थीं वे बंगाल की चटकलों (जूट-कारखानों) में तैयार हुए थे, उन बोरों के पीछे से जो सैनिक गोलियाँ दागते थे, वे भारतीय थे।

त्रक्त्वर में तुर्की जर्मनी के पत्त में भिल गया। भारतीय मुसलमान इसरे भड़क न उठें ऐसा खटका हुन्ना, पर श्रंग्रेजों ने निजाम श्रौर श्रागाखाँ रे घोषणाएँ निकलवा कर तथा उप्रपत्थी मुसलमानों को नजरबन्द कर उन्हें शीघ्र शान्त कर दिया, श्रौर पीछे तो भारतीय मुस्लिम सेना को खास तुकों के साथ भी भिड़ाते रहे। श्रूरव इराक फिलिस्तीन श्रौर सीरिया तब तक तुर्क साम्राज्य में थे, श्रौर मिस्र पर भी तुकों का नाम का श्राधिपत्य था। भारत से तुरन्त एक सेना इराक (मेसोपोतामिया) को श्रौर एक मिस्र को मेजी गई। पहली सेना ने बसरा ले लिया। दिक्खनी ईरान में भारतीय सेना बढ़ाई गई, श्रौर कोइटा-नुश्की रेलपथ को ठीक ईरान की सीमा पर दुजदाप (ज़हीदन) तक पहुँचाने की योजना की गई।

फरवरी १६१५ में तुकों ने सुएज पर चढ़ाई की। वह विफल हुई, उलटा ऋप्रैल में 'मित्र सेना' दरे-दानियाल में बुसी। गालीपोली पर तुकों ने उसे रोके रक्खा।

बसरा वाली भारतीय सेना बगदाद के २५ मील तक जा पहुँची । वहाँ से तुकों ने उसे/पीछे ढकेला श्रौर कुत-उल-श्रमरा पर श्रा कर चारों तरफ से घेर लिया । जनवरी १९१६ में गालीपोली से श्रंग्रेज़ी सेना को हटना पड़ा श्रौर ऋष्रैल में कुत में घिरी सेना ने हथियार रख दिये । पर १९१७ में श्रंग्रेज़ी भारतीय सेना ने कुत को वापिस ले कर बगदाद भी जीत लिया । यो सारा इराक तुर्क साम्राज्य से छिन गया ।

ॳ तभी रूस की प्रजा श्रीर सेना के भीतर क्रान्ति का उजाल श्रा रहा था। १५ मार्च १६१७ को जार (रूस-सम्राट्) ने गद्दी छोड़ दी श्रीर रूसी नरम दल के नेता करेंस्की ने गणराज्य स्थापित किया। लेकिन रूसी किसानों मज़दूरों श्रीर सैनिकों का गरम दल (बोल्शेविकी) इससे सन्तुष्ट न हुश्रा, श्रीर लेनिन के नेतृत्व में ७-११-१६१७ की क्रान्ति में उन्होंने सदियों की गुलामी से मुक्ति पाई। १५-१२-१६१७ को उन्होंने जर्मनों से सन्धि कर ली। न

श्रमरीिकयों ने 'मित्र राष्ट्रों' को युद्ध-खर्च के लिए बड़ा कर्ज दिया था। उनके हारने से वह रकम डूब जाती; इसिलए श्रप्रैल १६१७ में श्रमरीका भी उनकी तरफ से युद्ध में उतरा।

लौरेन्स नामक ऋंग्रेज कर्नल ऋरव फिरकों के ऋन्दर तुकों के विरुद्ध

षड्यन्त्र कर रहा था। उसने ऋरबों को तुर्कों से भिड़ा दिया, ऋौर ऋरबों के संरच्चक बन कर ऋंग्रेज़ों ने नवम्बर दिसम्बर १९१७ में फिलिस्तीन भी ले लिया।

रूसी साम्राज्य के टूटने पर मार्च १६१८ में जर्मन काले सागर श्रौर कोंकामुस पर श्रा पहुँचे, श्रौर तुर्क ईरान में बुस कर भारत की श्रोर बढ़ने लगे। इधर दुड़दाप तक रेलपथ तैयार हो चुका था। इस दशा में श्रंग्रेज़ भारतीय सेना को ले कर ईरान को रौंदते हुए जर्मनों तुकों के मुकाबले को बढ़े। कुछ काल के लिए उन्होंने बाकू भी ले लिया।

सन् १६१८ में लाखों की संख्या में ताज़ी श्रमरीकी सेना के फ्रांस में श्राने से जर्मन पत्त दवने लगा। तभी फ्रांस ने तुर्की का सीरिया प्रान्त जीत लिया। ३० श्रक्टूबर १६१८ को तुर्की ने हथियार रख दिये। तब ११ नवम्बर को जर्मनी ने भी हथियार रक्खे।

भारत से कुल १२ लाख ब्रादमी, जिनमें प्रलाख योद्धा थे, इस युद्ध के विभिन्न मोचों पर गये। किन्तु इनका काम सिर्फ सैनिक मजदूरों का था। ब्राफ्सरों की माँग ब्राने पर भारत में कई सामरिक विद्यालय खोले गये ब्रीर उनमें कलकत्ता वम्बई के गोरे व्यापारियों के लड़कों को सिखा कर २२ हजार ब्राफ्सर तैयार किये गये। भारत से युद्ध में भेजे गये ढोर-डंगर ब्रीर सामान को कोई हद न थी।

इस युद्ध के बीच भारत का सामरिक खर्च २ से ३ करोड़ पौंड वार्षिक होता रहा । उस काल भारत सरकार की कुल मालगुजारी वार्षिक १० करोड़ पौंड से कम थी । दिसम्बर १६१५ में भारत में पहला युद्ध-ऋण उठाया गया । उसके बाद तो कई युद्ध-ऋण लिये गये।

प्रत्येक सरकार जो कागजी मुद्रा या दूसरी सांकेतिक मुद्रा चलाती है, उसकी खातिर सोने का रिच्चत भंडार रखती है। भारत में टकसालें बन्द होने पर भारत का एक 'स्वर्ण मान भंडार' तथा एक 'कागज मुद्रा भंडार' लन्दन में रक्खा गया था। युद्ध-काल में इन भंडारों में से १३ करोड़ पौंड ब्रितानवं सरकार को उधार दिये गये। यदि ब्रितानिया हारता तो भारत में चलने वाले कागजी नोट निरे कागज रह जाते।

मार्च १६१७ में भारत-सरकार ने त्रितानिया को युद्ध की खातिर १० करोड़ पौंड दान" दे दिया। सितम्बर १६१८ में ४६ करोड़ पौंड का श्रीर "दान" देना तय हुन्ना। ये रकमें भारत में ही ऋणों द्वारा उटाई गईं। ऋणा उटाने में काफो ज़ार-जबरदस्ती की गई। उन ऋणों से धनियों ने तो सूद पैदा किया, पर गरीब करदातान्त्रों पर ३० बरस के लिए १० करोड़ वार्षिक सूद का बोक बढ़ गया।

खर्च की दिक्कत के कारण सन् १६१७ में सरकार को विलायती करड़े पर भी ७ रे फी सदी चुंगी लगानी पड़ी। वैसे भी युद्ध के कारण भारत के व्यवसायों को कुछ बढ़ावा मिला। यो तो भारत ने सब तरह की रसद-सामग्री ब्रितानिया की मदद का भेजी, पर यहाँ लोहे की कीलों पेंच कमानियाँ तार के रस्से जैसी साधारण वस्तुएँ भी तैयार न हो सकती थीं। अप्रेज शासकों ने देखा कि भारत में व्यवसायों को न पनपने देने की उनकी पुरानी नीति युद्ध जैसे काल, में घातक हो सकती है, और तब से भारतीय पूँजीपतियों को अपने साथ लेनें की नीति पकड़ी।

पहले विश्वयुद्ध-काल की क्रांति-चेष्टाएँ—युद्ध छिड़ते ही श्रम्पीन के मिरतीय गदर दल ने अपने सदस्यों को भारत भेजना प्रारम्भ किया। सबसे पहले आने वालों में एक युवक कर्जारसिंह था, जिसने अमरीका में वायुयान-इंजिनियरी सीखी थी। सरकार ने इन आगन्तुकों की नजरबन्दी के लिए भारत-प्रवेश अध्यादेश (इंग्रेस इंद्र इंडिया और्डिनांस) निकाला।

सितम्बर १६२४ में ही हर्द्याल दूरताम्बूल पहुँचे और गदर दल का तरुग तुर्क दल से सम्बन्ध जोड़ा। यह तरुग तुर्क दल १६०५ में खड़ा हुआ था, और तुर्कों को मजहब की श्रृङ्खलाओं से मुक्त कर राष्ट्रीयता के आधार पर शिक्तशाली राष्ट्र बनाना चाहता था। भारत से जो मुस्लिम युवक १६११-१२ में तुर्की गये थे, वे भी इन तरुग तुर्कों के आदशों से प्रभावित हुए थे। तुर्की से हरदयाल जर्मनी गये, जहाँ जर्मन युद्ध-विभाग की देखरेख में एक "भारतीय राष्ट्रीय दल" काम करने लगा था। वीरेन्द्र चहोपाध्याय, चम्पकरामन पिल्ली, हरदयाल, तारुकनाथ दास, इरकतुल्ला आदि इसके प्रमुख कार्यकर्ता थे।

श्रमरीका से डेट् दो हजार गदर दल वाले सितम्बर श्रक्तूबर १९१४ में



हरदयाल ( १८८४-१६३६ ई॰ ) [स्वीडन में लिया गया चित्र, श्री हनुमन्तसहायजी के सीजन्य से ]

भारत त्राये। रास्ते में चीन श्रीर मलाया की पंजाबी सेना में क्रांति के विचार फैलाते हुए इनमें से जो बच कर पंजाब पहुँच जाते, वे भारत की छावनियों में वही काम करते। इनका एक केन्द्र स्थाम में रहा। स्याम की उत्तरी सीमा पर तब जर्मन इंजिनियर रेलपथ बनवा रहे थे, जिसमें पंजाबी मजदूर काम करते थे। उस रेलपथ से बरमा चढ़ाई करने की योजना थी, जिसे ग्रमरसिंह नामक पंजाबी इंजिनियर ने बड़े उत्साह से हाथ में लिया।

ग<u>दर दल की श्रोर से</u> कर्त्तारसिंह श्रार विष्णु गर्गेश

पिंगले, रासविहारी वसु का पता निकाल कर बनारस पहुँचे। वहीं बंगाल के क्रान्तिकारी नेता भी आये और कार्यक्रम निश्चित हुआ। तभी आली आहमद सिद्दीकी और हकीम फायम आली, जिन्हें तरुण तुकों से प्रेरणा मिली थी, रंगून पहुँचे, और गदर दल से मिल कर काम करने लगे। बंगाल की क्रांति-टोलियाँ खूब सुसंघटित थीं, पर सेना को अपने साथ मिला कर उठने की बात उन्होंने कभी सोची न थी, न सेना से उनका सम्पर्क था। पंजाब और राजस्थान के क्रांतिकारियों के सम्पर्क में आ कर रास विहारी और उनके साथी शाचीन्द्रनाथ सान्याल ने क्रांति में भारतीय सेना के महत्त्व को जहाँ खूब समफ लिया, वहाँ

पंजाब श्रौर राजस्थान के क्रान्ति-दलों का बंगाल के दलों के साथ सम्बन्ध भी जोड़ दिया । रासिंद्वारी स्वयं पंजाब जा बैठे ।

इसके बाद बन्नू पेशावर से सिंगापुर तक तमाम सेना श्रों में क्रांतिकारी कमीं पहुँच गये, श्रीर सब सेना श्रों की भीतरी हालत उन्होंने जान ली। भारत में तब गोरी फौज कुल १५ हजार थी। रंगून श्रीर सिंगापुर की पल्टनों में सरकार को कुछ गड़बड़ दीख पड़ीं। रंगून की "बलोची" (पिच्छम पंजाबी) पल्टन में से २०० श्रादमी कैद किये गये श्रीर सिंगापुर की पंजाबी पल्टन की बदली कर दी गई।

फी<u>रोजपु</u>र श्रौर रावलिपंडी में तब भारत के सबसे बड़े शस्त्रागार थे।

२१ फरवरी १६१५ को उनपर श्रीर लाहीर के शस्त्रागार पर देसी पल्टनें हमला करतीं, श्रीर उसके बाद जहाँ तहाँ देसी सेना उठ खड़ी होती। फरवरी में ही पंजाब पुलिस को इस मामले की भनक मिली। १६ फरवरी को शस्त्रागारों पर गोरी फौज का पहरा लगा दिया गया, श्रीर लाहीर श्रमृतसर में क्रांतिकारी ऋड्डां पर पुलिस ने छापे मारे। उन छापों में हथियारों के ग्रातिरिक्त तिरंगे राष्ट्रीय मंडे श्रीर ऐलाने-जंग भी पकड़े गये। इससे देसी सेना की



कर्तारसिंह [देशभक्त यादगार जलंधर के सौजन्य से ]

हिम्मत टूट गई। लेकिन २१ फरवरी को सिंगापुर की सेना ने टापू पर ऋधिकार कर ही लिया। ऋंग्रेज़ी जंगी जहाजों ने ऋग कर सात दिन बाद टापू वापिस लिया। पंजाब में जोरों की धरपकड़ हुई और "भारत रचा कानून" जारी किया गया। कांतिकारियों ने सोचा उनके ऋपने दल के पास शस्त्र काफी होते तो वे स्वयं शस्त्रागारों पर पहला हमला कर देते। इसलिए उन्होंने कोशिशों जारी रक्लीं। कर्तारिसंह ऋौर पिंगले छाविनयों के बीच पकड़े गये। उन्हें फाँसी चढ़ाया गया। इसके बाद इंग्लिस्तान से बहुत सी नई गोरी फीज भारत मँगा ली गई। ऋगों से भारतीय सेना बाहर भेजी जाती और गोरी भारत में रक्खी जाती।

श्रमेरिका से गदर दल के नेता रामचन्द्र ने ३० हजार राइफलों श्रौर जर्मन त्रप्रसरों के साथ एक जर्मन जहाज को जावा भेजने का प्रबन्ध किया था । वह जहाज १ जुलाई १६१५ को सुन्दरबन में पहुँचता । बंगाली क्रांति-कारियों की योजना थी कि-बालेश्वर ग्रौर चक्रधरपुर पर बंगाल-नागपुर रेलवे के तथा देवघर के पास ऋजय नदी पर ईस्ट इंडियन रेलवे के पुलों को उड़ा कर बरसात में वे बंगाल पर कब्जा लेंगे श्रीर जर्मन श्रफसर उन्हें सामिरिक शित्ता देने लगेंगे। पर वे शस्त्र ग्रमरीकी सरकार ने पकड़ लिये। पीछे ग्रंग्रेजों को इस भेद का पता भिलने पर कलकत्ता दल के नेता यतीन मुखर्जी श्रौर उनके साथी बालेश्वर के पास एक जंगल में खंदकों में लड़ते हुए मारे गये (६-६-१६१५)। यतीन के साथी नरेन्द्र भट्टाचार्य तथा रासविहारी वसु भारत से निकल गये। इन्होंने शांघाई ख्रौर जावा के जर्मन दूतों ख्रौर चीनी क्रांतिकारियों के सहयोग से फिर शस्त्र भेजने की चेष्टाएँ कीं, पर विफल । दिसम्बर १६१५ के बाद फिर कोई कोशिश नहीं हुई। सन् १६१५ से १७ तक इन कोशिशों के फलस्वरूप अनेक मुकदमे चले। पंजाब और बंगाल में सैकड़ों आदिमियों को फाँसी और कालापानी मिला त्रार कई हजार नजैरवन्द किये गये। इसके बाद पूरवी बंगाल के सिवाय भारत के सब प्रान्तों में मुर्दनी छा गई। पूरवी बंगाल में जो १६०६ से १९१९ तक लगातार संघर्ष चलता रहा, श्रौर वहाँ के क्रान्तिकारियों ने पंजाब राजस्थान तक पहुँच कर वहाँ के क्रान्ति-दलों को सुगठित किया, इसका

श्रेय श्रनुशीलन समिति के पुलिनबिहारी दास श्रीर उनके श्रन्य साथी नेताश्रीं को था।

सन् १६१५ में एक जर्मनतुर्की-हिन्दी प्रतिनिधि-मंडल का गुल
भी पहुँचा। महेन्द्रप्रताप, श्रोबेदुल्ला
श्रोर बरकतुल्ला इसमें शामिल थे।
इन्होंने श्रारजी श्राजाद हिन्द
सरकार स्थापित की श्रोर श्रफगानों
को भी उटाने की कोशिण की।

\$१३. किसान जागरण, कांग्रेस-लीग समभीता—सन् १९११ में बंगाल के कुछ जिलों में पहलेपहल "रैयृत समितियाँ" खड़ी हुई थीं।

सन् १९१३ से मेवाड़ के वीजोल्याँ प्रदेश के किसानों ने लाग वेगार श्रादि के विरुद्ध संवर्ष छेड़ा



पुलिनबिहारी दास [ श्री रवीन्द्रमोहन सेन के सीजन्य से ]

था। पीछे युद्ध-ऋगा वसूलने की कोशिश होने पर उनका संघर्ष गहरा हो गया। राजस्थान के कुछ क्रान्तिकारियों को मेवाड़ ऋजमेर की सीमा पर टाडगढ़ में कैद कर रक्खा गया था, जहाँ से वे निकल भागे थे। उन भागे हुऋों में से एक ने विजयसिंह पथिक नाम घरके १६१६ से बीजोल्याँ के किसान संघर्ष का नेतृत्व किया।

क्रान्तिकारियों की कोशिशों वेकार हुईं थीं, पर उनके बलिदानों से देश में कराह उठी जिससे दूसरे लोग भी कुछ करने को वेचैन होने लगे। अप्रैल १६१६ में टिळक ने पूने में 'स्वराज्य-संघ' की स्थापना की। दिसम्बर १६१६ में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरम और गरम दल में मेल हो गया, और मुसलिम लीग ने भी उनके साथ मिल कर शासन-सुधारों की नई माँग तैयार की । इस योजना में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को मान लिया गया ।

गान्धी १६१५ के शुरू में भारत चले ब्याये थे। १६१७ में उन्हें बिहार के लाग चम्पारन के निलहे [१०,६९५] गोरों के जुल्मों की जाँच करने ले गये। वहाँ उन्हें जिले में न शुसने का हुक्म मिला, पर वे सत्याग्रह करके शुसे, जाँच हुई, ब्रौर निलहों ने इंग्लिस्तान का रास्ता लिया अपितज्ञाबद्ध कुली प्रथा की जाँच के लिए गान्धी ने ब्रापने मिन्ने को फिजी मेजा। उसके बाद उन्होंने घोपणा की कि यदि वह प्रथा न उटाई जायगी तो वे सत्याग्रह शुरू करेंगे। तब हार्डिझ के उत्तराधिकारी चेम्मफोर्ड ने उस प्रथा को उटा दिया (१६२०)। सन् १६१८ में खेड़ा ब्रोर ब्राह्मदाबाद के किसानों ब्रौर मजहरों के क्ष्रों को दूर करने के लिए भी गान्धी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया। उसी वर्ष वे इन्होंर में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापित हुए। हिन्दी भारत की राष्ट्रभापा होगी, यह विचार दयानन्द के काल—१८०३-७४—से चल रहा था, किन्तु ब्राविड-भापी प्रान्तों में भी हिन्दी का प्रचार कभी हो सकेगा यह सन्दिग्ध था। गान्धी ने इन्दार में "दिक्खन भारत हिन्दी प्रचार" की नींव डाल दी।

\$१४, मोंटेगू-चेम्सफोर्ड सुधार ग्रीर जिलयाँवाला कत्छे-श्राम—१६१५ की क्रान्ति-चेष्टा द्याने के साथ ही भारत के शासकों ने समभ लिया कि ग्रीर शासन-सुधार देने होंगे, ग्रीर उन सुधारों की रूपरेखा मार्च १६१६ में बना ली। २० ग्रागस्त १६१७ को भारत-सचिव मींटेगू ने घोषणा की कि भारत में ग्रंग्रेज़ी साम्राज्य के ग्रान्तर्गत उत्तरदायी शासन धीरे धीरे स्थापित करना ग्रंग्रेज़ी सरकार का लच्च है। उस जाड़े में मींटेगू भारत ग्राया ग्रीर नये वाइसराय चेम्सफोर्ड के साथ देश में घूमा।

तभी राउलट नामक जज की ऋष्यच्ता में एक किमटी क्रान्तिकारियों को दबाने के उपाय सुभाने को बिठाई गई। सन् १६१८ में राउलट किमटी ने जो रिपोर्ट दी उसका सार यह था कि/न्यायालय में विचार किये विना नज़रबन्द करने के जो विशेष ऋधिकार युद्ध-काल में भारत-रच्चा कानून द्वारा सरकार ने ले लिये थे, वे स्थायी कर दिये जायँ। इसके ऋमुसार केन्द्रीय विधान-समिति में दो कानूनों के मसविदे पेश किये गये। गांधी ने उन कानूनों के शान्तिमर

उल्लंघन की घोषणा की। ६-४-१६१६ को समूचे देश में हड़तालें और प्रदर्शन हुए। गान्धी मुम्बई से पंजाब जाते हुए गिरफ्तार कर मुम्बई वापिस भेजे गये। इसपर श्रहमदाबाद वीरमगाम श्रीर निष्ठियाद में दंगे हो गये। श्रमृतसर में श्रान्दोलन के नेता गिरफ्तार हुए तो जनता ने कुछ सरकारी इमारतें जला दीं श्रोर ५ श्रांत्र जों को मार डाला। कस्र (जि॰ लाहौर) श्रीर गुजराँवाले में भी वैसी घटनाएँ हुई। बात यह थी कि युद्ध-काल में पंजाब में भरती कराने श्रीर युद्ध-स्मृण उठाने में जो ज़्यादितयाँ की गई थीं उनसे जनता चिदी हुई थी श्रीर मीका पाते ही उसका गुरसा उवल पड़ा।

पंजाब में सोर तिथि का चलन है, श्रीर नया वर्ष वैशाख-संक्रान्त (१३ श्रिप्रेप्रेल) को गुरू होता है। उस उत्सव के दिन श्रमृतसर की घनी बस्ती के बीच जिल्याँवाला बाग नामक तंग मैदान में सन्ध्या को सभा हो रही थी। जनरल डायर ने सी देसी सिपाहियां श्रीर ५० गोरों के साथ उस बाग के एकमात्र दरवाजे को रोक लिया श्रीर निहत्थी भीड़ पर गोलियों की बौछार शुरू की, जिससे ४०० श्रादमी मरे श्रीर डेट हजार घायल हए। घायलों को वहीं कराहता छोड़ कर वह चला गया।

१५ अप्रैल से पंजाब में फीजी राज घोषित किया गया जो ११ जून तक जारी रहा। इस बीच जनता से सब बाहन छीन लिये गये और दो से अधिक आदिमियों के इकट्ठा चलने की मनाही कर दी गई। अमृतसर की एक गली में लोगों को पेट के बल रेंगाया गया। लगभग हजार आदिमियों पर फीजी अदालतों में मुकदमे चले, फाँसी और कालापानी की सजाएँ खुले हाथों दी गई। खुली टिकटिकियाँ लगा कर लोगों को उनपर नंगा बाँध कर बेंत लगाये गये। गाँवों पर इवाई जहाजों से बम बरसाये गये। रेलगाड़ियाँ जनता के लिए शुरू में ही रोक दी गई भी। बाहर से कोई आदिमी पंजाब न जा सकता था, और न पंजाब की खबर बाहर जा गती थी।

पंजाय की गाड़ियाँ खुलते ही कांग्रेर की ह्योर से एक किमटी जाँच के लिए वहाँ गई। यह जाँच ह्यभी जारी थी कि मौटे एनचेम्सफोर्ड योजना कानून बन गई। उसका सार यह था कि केन्द्रीय ह्यौर प्रान्ते प विधान-सभाक्रों में

निर्वाचित बहुमत होगा, निर्वाचन साम्प्रदायिक ग्राधार पर होगा । केन्द्रीय सभा की सम्मित को मानना या न मानना गवर्नर-जनरल की इच्छा पर निर्मर होगा । प्रान्तीय सभाग्रों का शिच्चा ग्राबकारी ग्रादि विषयों पर नियन्त्रण रहेगा, जो 'हस्तान्तरित' कहलायेंगे; उन्हें चलाने वाले मंत्री उन सभाग्रों के चुने हुए होंगे। बाकी विषय, जैसे ग्रमनचैन की रच्चा ग्रादि, गवर्नरां के हाथ में 'रिच्ति' रहेंगे।

इसके बाद युद्ध-काल के सब नजरबन्द तथा श्रिधिकांश क्रान्तिकारी कैदी भी छोड़ दिये गये।

५१५. मध्य एशिया में दस्तन्दाज़ी तथा अफगानिस्तान का स्वतन्त्र होना—सन् १६१८ में जर्मनों से छुट्टी पाते ही फ्रांसीसियों ग्रीर श्रंग्रेज़ों ने रूसी गद्दारों पोलैंड स्रोर इस्तोनिया द्वारा रूस पर चट्टाइयाँ शुरू करवाईं। इंग्लिस्तान ने इन चढ़ाइयों पर १० करोड़ पौंड खर्च किया। १६२० के अन्त तक रूसी क्रान्तिकारियों ने इन सब शत्रत्रों को मार भगाया । उन्होंने एशिया में रूमी ज़ार-साम्राज्य के ब्रान्तर्गत जो देश थे उनकी जनता को भी पुकार कर कहा था कि ऋपने यहाँ लं कतन्त्र स्थापित कर लो, तथा तुर्की ईरान चीन ऋौर श्रफगानिस्तान के बारे में जारशाही रूस के इंग्लिस्तान से जो गुप्त श्रीर प्रकट समभौते थे, उन्हें प्रकाशित श्रौर रद्द कर दिया था। इसपर ताशकन्द में एक तुर्किस्तान गणराज्य उठ खड़ा हुन्ना, पर साथ ही बोखारा की सल्तनत भी स्वतन्त्र हो खड़ी हुई थी। ऋंग्रेज़ों ने भारत से मध्य एशिया में दखल दे कर वहाँ के बड़े ज़मींदारां श्रीर कठमुल्लां को उभाड़ कर क्रान्ति को रोकने की चेष्टा को । कोइटा नुरुकी दुज्दाप रेलपथ से उन्होंने भारतीय सेना को ईरान में धुसेड़ कर दुज़्दाप से मशहद तक ईरान की पूर्वी सीमा के साथ साथ सेना-चौकियाँ स्रौर मशहद में बड़ा फ़ौजी झड़ा बना लिया। मशहद से एक तरफ वे बोखारा की राजनीति में दखल देने लगे, दूसरी तरफ ईरान की उत्तरी सीमा. के साथ ऋश्काबाद तक ऋपनी सेना चौिकयाँ बैठा लीं।

भारत से १९१५ में भागे क्रान्तिकारियों में से नरेन्द्र भट्टाचार्य ने अपना नाम मानवेन्द्रनाथ राय रख कर पहले मेक्सिको में शरण ली थी, फिर रूस पहुँच कर वहाँ के क्रान्तिकारियों से सहयोग आरम्भ किया था। रूसी क्रांकि

के नेतात्रों ने ऋब राय को मध्य एशिया भेजा। तुर्की के साम्राज्य को ऋंग्रेज श्रीर उनके साथी जिस प्रकार रोंद रहे थे उससे खीभ कर भाड़ेत भारतीय सना के बहुतेरे पंजाबी मुस्लिम सैनिक अब अंग्रेजों की सेवा छोड़ तुर्की की तरफ से लड़ने के लिए भाग रहे थे। राय ने इन भगोड़ा दलां को इक्ट्रा किया, श्रौर रूसी क्रांति-सेना की सहायता से इन्हें त्र्यौर ईरानी देशभक्तों को शस्त्रसिंज्जत कर छापामार दल तैयार किया । इस दल की कार्रवाई से अंग्रेज़ों को अर्शकाबाद से मशहद तक की ख्रपनी सेना-चोकियाँ उठानी पड़ीं, जिससे कास्पी सागर के पूर्वी तट के बन्दरगाह ग्रस्त्रा वान से, जिसका नाम क्रान्ति के बाद कास्ना बंदस्क (= लाल बस्ती) रख दिया गया था, मर्व तक का रेलपथ मुरिन्नित हो गया, श्रीर उसके द्वारा मिट्टी का तेल श्रीर श्रन्य युद्ध-सामग्री मध्य एशिया को क्रांति-सेना के पास त्रासानी से पहुँचने लगी । ईरानी क्रान्तिकारियों ने इस बीच ईरानी जनता को भी ख्रांग्रेजी कब्जे के विरुद्ध उभाइ दिया था, जिससे खुरासान ( मशहद प्रदेश ) में अंग्रेज़ो सेना को रसद मिलना दूभर हो गया, स्रोर मशहद से दुज्दान तक की चौिकयों पर भी छापे पड़ने लगे। स्रांग्रेज श्रपने भाड़ैत भारतीय सैनिकां के हाथ राइफल से ऊँचा कोई शस्त्र ग्रौर सेना का कोई ऊँचा पद न देते थे। इस छापामार दल के रूसी ग्राफसरों ने इन्हें मशीन-गनों ऋौर तोपों का उपयोग भी सिखाया, इनके हाथ में सब प्रकार के शस्त्रास्त्र श्रीर इन्हें योग्यतानुसार ऊँचे से ऊँचे पद सींपे, तथा सदा इनसे भाई का सा बर्त्ताव किया। इस बात की चर्चा इन मैनिकों के उन साथियों में भी पहुँचने लगी जो तब तक अंग्रेज़ी सेवा में थे, जिससे और और लोग अंग्रेज़ी सेवा से भाग क्रांति-दल में आ मिलने लगे। इस दशा में स्थानीय जनता के असहयोग श्रीर छापामारों की कार्रवाई से परेशान हो कर तथा श्रपनी भाड़ैत भारतीय सेना को छूत से बचाने के लिए ऋंग्रेजों ने मशहद से दुब्दाप तक की ऋपनी चौकियाँ भी समेट लीं। पर इसके बाद भी उन्होंने चितराल श्रौर गिलगित से बोखारा के क्रांति-विरोधियों के पास शस्त्रास्त्र भेजना जारी रक्खा। बोखारा सल्तनत के बड़े इमामों ने मध्य एशिया के सब मुल्लों द्वारा जनता को उभाइने ·का यत्न कर क्रांतिकारियों के विरुद्ध जिहाद की पुकार उठाई थी। दूसरी

तरफ, तुर्किस्तान के क्रांतिकारियों ने किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त कर अपनी जमीनों पर पूरे अधिकार का और स्वतन्त्रता का वचन दिया था। जनता ने और उसके साथ गाँवों के छोटे मुल्लों ने भी क्रान्ति का साथ दिया और बोखारा की सल्तनत समाप्त हुई।

इधर तरु<u>गा ग्रफगानों की स्वतन्त्रता-भावना भी जाग उठी</u> थी। ग्रंग्रेजों का भित्र ग्रमीर हवीबुल्ला मारा गया (२०-२-१६१६) ग्रीर उसका वेटा ग्रमानुल्ला गही पर वैठा था।

मध्य एशिया में होता परिवर्त्तन छोर भारत में छशान्ति देख ग्रमानुल्ला ने सोचा यह स्वाधीन होने का ग्रच्छा ग्रवसर है, ग्रोर सीमा प्रान्त के पटान प्रदेश वाधिस लेने के लिए खैबर पर चढ़ाई कर दी-(३-५,१६१६)। वजीरिस्तान के पटानों ने भी विद्रोह किया। ग्रंग्रेजों ने जलालाबाद ग्रोर काबुल पर हवाई जहाजों से बम गिराये तथा खेबर ग्रोर चमन की तरफ से ग्रफगान प्रदेश में घुसना शुरू किया। तब २८ मई १६१६ को ग्रमानुल्ला ने सन्धि की प्रार्थना की। सन्धि की बातचीत ग्रदाई बरस चलती रही। ग्रन्त में ग्रंग्रेजों ने देखा, ग्रब वे ग्रफगानिस्तान को दबाये रखना चाहें तो वहाँ क्रान्तिमार्गी रूस का प्रभाव ग्रोर बढ़ेगा, इसलिए उसे विदेशी सम्बन्धों में पूरी स्वतन्त्रता दे दी (२२-११-१६२१)।

## अभ्यास के लिए प्रश्न

र्स सन् १६०४-०५ में जापान के इस से जीतने का इतिहास में क्या महत्त्व है ? उस जीत का प्रभाव भारत पर एशिया के अन्य देशों पर तथा विश्व पर क्या हुआ ?

- २. सन् १६०७ में भारतीय राजनीति में जो गरम श्रीर नरम पत्त थे, उनकी दिष्ट में क्या श्रन्तर था ? दोनों पत्तों का विकास कैंसे हुश्रा था ? १६०७ में उनके नेता कौन थे ?
  - ३. सन् १६०७ का आंग्ल-ह्सी सममौता क्या था ? किन दशास्त्रों में वह हुआ ?
- ४. साम्प्रदायिक निर्वाचन का श्रांथे क्या है ? उसमें क्या बुराई है ? भारत में वह पद्धति कब कैसे चली ?
  - ५. ईरान के मिट्टी-तेल का एकाधिकार श्रंग्रेजों के हाथ पहलेपहल कब कैसे गया?
  - ६. तिब्बत में श्रांग्ल प्रभाव कब कैसे स्थापित हुन्ना था ?

% पहले विश्व-युद्ध में "फ्रांस की खंदकों में जो बालू के बोरे थे वे भारतीय जूट के थे, उनके पीछे से जो सैनिक गोलियाँ दागते थे वे भारतीय थे।" क्यों ? भारतीय सैनिक जर्मनों से लड़ने क्यों और किन दशाओं में गये थे ? पहले विश्व-युद्ध में भार-तीय सैनिकों ने अंग्रेजों की और क्या क्या सेवा की ?

√-, सन् १६१० में विश्व इतिहास में कीन सी बड़ी घटना घटी ?

ं र्र. पड़ले विश्वयुद्ध में भारतीय कान्तिकारियों ने भारत को स्वतन्त्र कराने की जो चेष्टाएँ की उनका विवरण लिखिए।

१०. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) अनुशीलन समिति (२) सखाराम गणेश देउस्कर (३) सुत्रह्मरूप भारती (४) चिदरम्बरम् पिल्ले (४) अवनीन्द्र-नाथ ठाकुर (६) खुदीराम वसु (८) अजीतिसंह (७) कोमागाता मारू (६) अरव वाला कर्नल लारेंस (१०) यतीन्द्र मुखजां (११) कर्नारिसंह (१२) पुलिनबिहारी दास (१३) चम्पारन में गांधी (१४) राउलट कान्न (१५) दिक्खन भारत में हिन्दी प्रचार (१६) जिलियाँवाला बाग (१७) अफगानिस्तान का स्वतंत्र होना।

११. मीटेंगू-चेम्सफोर्ड भारत-शासन-विधान की उपरेखा क्या थी ? किन बातों ने खंग्रेजी सरकार को वे शासन-सुधार देने का इरादा करने को प्रभावित किया था ?

१२. मध्य एशिया में रूसी क्षांति का प्रभाव रोकने के लिए श्रंग्रेजों ने भारत से क्या क्या कार्रवाइयाँ कीं ? परिणाम क्या हुआ ?

93. अफगानिस्तान ने अपनी विदेशी नीति अंग्रेजों को कव कैसे सींप दी थी ? कब कैसे उसे उस अंश में स्वतन्त्रता मिली ?

## अध्याय ६

## गांधी युग

( १६२०—१६४१ ई० )

\$ १. खिलाफत और असहयोग—विश्व-युद्ध में श्रंग्रेजों श्रौर उनके मित्रीं ने तुर्की साम्राज्य को तोड़ कर श्ररव को उससे श्रलग कर दिया श्रौर उसके इराक फिलिस्तीन सीरिया प्रान्तों को घर दवाया ही था, श्रव वे ठेठ तुर्की को भी दवा रहे थे। भारतीय मुसलमान १६वीं सदी से तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। खलीफा के साम्राज्य को टूटता देख वे सुज्ध होने

लगे । गान्<u>धी ने उन्हें सरकार से व्ययहयोग करने की सलाह दी । एक भारतीय</u> खिलाफत किमटी बन गई, जिसने मई १६२० में क्रंग्रेज़ी सरकार से क्रमहयोग की घोषणा की ।

दिसम्बर १६१६ में अमृतसर में कांग्रेस की बैठक हुई थी जिसने कांग्रेस को जनता की संस्था बनाने के लिए उसका नया संविधान बनाने का काम गांधी को सौंपा था। गांधी ने कांग्रेस को खिलाफत ब्रान्दोलन का साथ देने श्रीर सरकार से श्रमहयोग करने की सलाह दी। टिळक को यह पसन्द न था कि खिलाफत का साम्प्रदायिक ज्ञान्दोलन भारत के राष्ट्रीय ज्ञान्दोलन के साथ टाँका जाय। पर १-८-१६२० को टिळक चल बसे। सितम्बर में कलकत्ते में कांग्रेस के विशेष ग्राधिवेशन में ग्रांग्रेज़ी विधान-सभाग्रों स्कूल-कालेजां ग्रौर त्र्यदालतों का बहिष्कार तय हुत्रा । विदेशी कपड़े का बहिष्कार होने पर स्वदेशी मिलों का कपड़ा काफी न होगा, इसलिए हाथ की कताई-बुनाई को बढ़ावा देने का निश्चय हुन्ना। दिसम्बर में गान्धो का बनाया नया संविधान भी, जिसमें कांग्रेस के प्रान्त भरसक भाषानुसार रक्खे गये थे, स्वीकार किया गया। कांग्रेस का ध्येय तब से "श्रंग्रेज़ी साम्राज्य के भीतर स्वशासन पाने" के बजाय "शांति-मय <u>त्र्रीर उचित उपायों द्वारा स्वराज पाना" हो</u> गया। नये संविधान त्र्रीर कार्यक्रम से कांग्रेस जनता की देशव्यापी संस्था बनने लगी। कांग्रेस की पुकार पर सरकारी स्कूलों कालेजों के विद्यार्थी उन्हें छोड़ने लगे त्र्यौर राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुई। ऋदालतें खाली तो न हुईं, पर उनका रोब जाता रहा। विधान-सभात्रों में कांग्रेसी नहीं गये। ऋसहयोग का ऋंतिम रूप कर-बन्दी होगा यह सब के मन में था। उसकी तैयारी के लिए ३० जून तक कांग्रेस के एक करोड़ सदस्य तथा स्वराज्य-कोश में एक करोड़ रुपया जमा करना तय हुन्ना।

जुलाई १६२१ में कराची में खिलाफत सम्मेलन में घोषणा की गई कि मुसलमानों के लिए श्रंग्रेज़ी फौज में रहना हराम है। कांग्रेस ने विदेशी कपड़े का पूरा बहिष्कार करना तय किया। उस प्रसंग में स्वयंसेवक घर घर से विदेशी कपड़ा इकट्ठा कर उसकी होली जलाते। सरकार ने ज़ोर का दमन जारी किया। कराची घोषणा की खातिर मुस्लिम नेता गिरफ्तार किये गये, तब कांग्रेस कार्य

समिति के त्रादेश से देश भर में सभाएँ कर यह बात दोहराई गई (िक किसी भी भारतीय का त्रांग्रेज़ी सरकार की नौकरी करना राष्ट्रीय गौरव त्रौर राष्ट्रहित के विरुद्ध है।

नवम्बर में प्रान्तीय कांग्रेस सिमितियों को सामृहिक सत्याग्रह करने का अधिकार दिया गया । सुनी हुई तहसीलों या जिलों में करबन्दी करना उस सत्याग्रह का मुख्य ग्रंश होता । इसके बाद दमन ग्रीर बढ़ा । दिसम्बर तक प्रायः ३० हजार सत्याग्रही जेलों में बन्द हो चुके थे ।

सन् १६२१ के अन्त में अहमदाबाद में कांग्रेस हुई, जिसमें अगले संघर्ष के लिए महात्मा गांधी को अधिनायक नियत किया गया। वे स्रत जिले के बारडोली तालुके में कर-बंदी की तैयारी कर रहे थे। १ फरवरी १६२२ को उन्होंने वाइसराय रीडिंग को, जिसने अप्रैल १६२१ में चम्सफोर्ड से कार्यमार लिया था, लिखा, "में आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप देश की आंहिसात्मक हलचल में " सरकार की तटस्थता की घोषणा कर दें।" यदि आप सात दिन के भीतर ऐसी घोषणा कर देंगे तो में तब तक के लिए सत्याग्रह मुलतवी कर दूँगा, जब तक सारे कैदी छूट कर नये सिरे से विचार न कर लें।"

यों गान्धी अब अपने साथी कैदियों को छुड़ाने को उत्मुक तथा सत्याग्रह मुलतवी करने को उनके साथ विचार करने को तैयार थे। विदेशी सरकार उनके इस भुकने से लाभ क्यों न उठाती और भला अपने विरुद्ध की जाती तैयारी में तटस्थ कैसे हो जाती ? और वह भी उस दशा में जब कि उसके लिए ज्यादितयाँ करके—खास कर स्त्रियों पर बलात्कार करके—जनता को भड़का देना बहुत ही सुगम था? वही हुआ। वह हफ्ता बीतते बीतते गोरखपुर जिले के चौरीचौरा स्थान में उसी प्रकार भड़काई हुई जनता ने कुछ पुलिस को थाने में खदेड़ कर उस थाने को आग लगा दी। गान्धों ने इसपर सामृहिक सत्याग्रह बन्द कर दिया। १३ मार्च को गान्धी गिरफ्तार किये गये। उन्हें ६ साल की कैद दी गई।

§२. साम्प्रदायिक विद्वेष का उभड़ना—खिलाकत त्रान्दोलन द्वारा मुसलमानों की साम्प्रदायिक भावनाएँ त्रांग्रेजी शासन के विरुद्ध उभाई।

गई थीं; श्रांग्रेजों ने श्रव उन्हीं को फेर कर राष्ट्रीय श्रान्दोलन से टकरा दिया। इस काम में पंजाब का नथा मुस्लिम जमींदार वर्ग जो श्रोंग्रेजी कान्त से ही खड़ा हुश्रा था [१०,७५१६] उनका विशेष सहायक हुश्रा। पंजाब की नई विधानसमा में उस वर्ग की प्रधानता थी; उसका नेता फजले-हुसेन नथे विधान के श्रानुसार मिनिस्टर बना था। उसने सरकारी नौकरियों के भी सम्प्रदाय-वार बँटवारे की नीति चलाई। सितम्बर १६२२ में मुलतान में हिन्दू-मुस्लिम दंगा हुश्रा। खिलाफत श्रीर कांग्रेस के नेता उसे शान्त न कर सके। उसके बाद फिसाद बदता ही गया श्रीर सभी प्रान्तों में दंगे होते रहे।

इस बीच खिलाफत का विचित्र हंग से अन्त हो गया। तुकीं के मुलतान ने ठेठ तुकीं का स्मिना प्रान्त यूनान को देना मान क्रिया था। अंग्रेजों फांसीसियों का जंगी वेड़ा तुकीं को घेरे पड़ा था, यूनान तो उनकी कठपुतली था। यूनानियों ने स्मिना लेना चाहा तो तरुण तुकीं ने कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में उनका सामना किया, अंकरा में राष्ट्रीय विधान-सभा बुला कर तुर्क गणराज्य की नींव डाल दी, और रूस से गोला बारूद की सहायता पा कर यूनानियों को मार भगाया (अक्तूबर १६२२)। तुकीं का मुलतान तब अंग्रेजों की शरण में भाग गया। राष्ट्रीय विधान-सभा ने उसके भतीजे को खलीफा बनाया, पर उसे कोई राजनीतिक अधिकार नहीं दिया। 'मित्र राष्ट्री' ने तुकीं से सन्धि कर अपनी सेनाएँ हटा लीं (अक्तूबर १६२३)।

इसके बाद भारत से आगाखाँ और लन्दन में भारत-सचिव की कौंसिल के सदस्य अमीरश्रली ने तुर्की के प्रधान मन्त्री को लिखा कि "निर्वाचित प्रति-निधियों की शक्ति कम करने को हम नहीं कहते, पर खलीफा की शक्ति मुसलमानों के मजहबी मुखिया के रूप में शरीश्रत के अनुसार अनुस्ए रक्खी जाय।" कमाल अतातुर्क ने तुर्क राष्ट्र-सभा में यह दिखाते हुए कि इन हिन्दुस्तानी मुसलमानों की चिट्ठी अंग्रेज़ी में आई है, कहा, "आगाखाँ अंग्रेज़ों का खास कारिंदा है" और उसके द्वारा अंग्रेज़ों ने तुर्की को कमजोर बनाने की यह नई चाल चली है। ऐसे कारिंदों द्वारा वे तुर्की के भीतरी मामलों में दस्तन्दाज़ी न कर सकें, इस हिंदे से तुर्क गण्रराज्य ने खिलाफत को मिटा देने का निश्चय किया। ४ मार्च १६२४ को प्रातः दो वजे पहरेदारों ने खलीका को जगा कर गद्दी पर बिटाया। तव उसको संविधान-सभा का ख्रादेश सुनाया, ख्रीर उसके ख्रमुसार उसे गद्दी से उतार कर निर्वासित कर दिया। उसी दिन तुर्क मंत्रिमंडल में से धर्माधिकारी पद, तमाम मज़हवी मकतब ख्रीर काज़ियों की कचहरियाँ उटा दी गईं। ख्रगले वर्ष ईरान ने तुर्की का ख्रमुसरण किया। ख्रफगानिस्तान में ख्रमीर ख्रमानुल्ला ने भी वही राह पकड़ी।

५-२-१६२४ को गान्धी को जेल से छोड़ दिया गया । उन्<u>हांने साम्प्रदायि</u>क समभौते के लिए अनेक कोशिशें कीं: पर बेकार । वे उन्हीं मुस्लिम नेताओं से समिमीते की वातें करते रहे जिनकी हैिसयत ऋंग्रेज़ी शासन की बदौलत ही बनी थी ऋौर जिनका स्वार्थ उस शासन को तथा उसकी खातिर हिन्द-मुस्लिम कलह को बनाये रखने में था ! जब वे इन लोगों से विधान-सभान्रों के स्थानों श्रीर सरकारी पदों के हिन्दुश्रों मुसलमानों में बँटवारे श्रादि के बारे में मोलभाव करते, तब एक तो अंग्रेजों के इन कारिन्दों का गौरव बढ़ता, दूसरे मानो जनता को यह बताया जाता कि स्वराज्य का तत्त्व ये स्थान स्त्रीर पद ही हैं तथा इनकी सम्प्रदाय-वार बाँट में कोई ऋनुचित लज्जास्पद बात नहीं है। यो गान्धी के साम्प्रदायिक एकता के इन प्रयत्नों से उलटा साम्प्रदायिक किचिकिच बढती गई । दिसम्बर १६२४ में मुस्लिम लीग की बैठक में खिलाफतियों--- ऋर्थात् श्रंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम श्रान्दोलन को जारी रखना चाहने वालों-की हार माँगने वाली संस्था के रूप में खड़ी हुई। खिलाफत के कई नेता भी उसमें जा मिले । १६२६ में हिन्दू-मुस्लिम दंगे त्राति पर पहुँच गये। उसके बाद युवक श्रार मज़दूर त्रान्दोलन उठने से साम्प्रदायिक उन्माद कुछ उतरने लगा।

§ 3. "स्वराज" पश्च—१६२२ के ब्रान्त में चित्तरंजन दास ने कांग्रेस में "स्वराज पत्न" खड़ा किया, जिसने विधान-सभाक्रों में जो कर "मीतर ने ब्रासहयोग" करना तय किया। जो लोग १६२० में विधान-सभाक्रों में गये 1, उनमें से बंगाल के सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने मिनिस्टर बन कलकत्ता नगर को वशासन के ब्राधिक ब्राधिकार देने का कानून बनवाया था। उससे लाभ उठा

कर स्वराजियों ने कलकत्ते का शासन ऋपने हाथ में ले लिया। १६२५ में स्वयं कांग्रेस ने विधान-सभाद्यों के लिए चुनाव लड़ना तय किया, पर भीतर जा कर लगातार विरोध किया जाय कि ऋवसर ऋनुसार विरोध ऋौर सहयोग, इस प्रश्न पर कांग्रेसियों में विवाद बना रहा।

\$2. बीसवीं शताब्दी में अंग्रेज़ी पूँजीशाही द्वारा भारत का विदोहन — हमने देखा है कि महायुद्ध काल में ग्रंग्रेज़ों ने भारत में व्यवसाय स्थापित करने की ग्रावश्यकता ग्रनुभव की थी। युद्ध के बाद जापान ने ग्रपना व्यापार बहुत बढ़ा लिया। भारत के कृपिप्रधान होने का लाभ तब इंग्लैंड के बजाय जापान को मिलने लगा। इस दशा में सन् १६२२ से भारत सरकार ने ग्रपनी ग्रायात-चुंगी नीति बदली, ग्रौर व्यवसायों के संरच्चण के लिए एक टैरिफ बोर्ड (ग्रायात-चुंगी समिति) नियुक्त की। भारतीय कपड़ा-मिलों की उपज पर सन् १८६४ से जो उपज-चुंगी (एक्साइज ड्यूटी) चली ग्राती थी [१०,७ १३] वह १६२५ में हटाई गई। भारत में पूँजी लगाने वाले ग्रंग्रेज़ व्यवसायियों ने भारतीय पूँजीपितयों को साथ लेना ग्रुरू किया। उन्होंने देखा कि वैसा करने पर भी "ग्रंग्रेज़ों का पुराना नियन्त्रण ज्यों का त्यों बना रहता है, क्योंकि हिन्दुस्तानी ग्रपने मुनाफे भर से संतुष्ट हो जाते हैं, उन्हें प्रबन्ध में भाग लेने की इच्छा नहीं होती।"

इस बात को छोड़ कर अंग्रेजी साम्राज्य और पूँजीशाही द्वारा विक्टो-रिया-युग में भारत के विदोहन-शोषण की जो पद्धति चल गई थी वह बीसवीं शताब्दी में भी जारी रही। १८६३-६६ में जैसे रुपये का विनिमय-मूल्य बढ़ाया गया था, वैसे ही १६२७ में फिर १ शिलिंग ४ पेनी से १ शि० ६ पेनी किया गया। १६२५ ई० तक भारत के आयात से निर्यात की अधिकता, जो भारत के खिराज को स्चित करती थी, वार्षिक ६७ करोड़ रुग्ये के लगभग अर्थात् नादिरशाह की लूट [६,७ १०] से कुछ अधिक रहने लगो थी।

§ ५. अकालो और अन्य सत्याप्रह—सन् १९१४ में विदेशों से
जो सिक्ख भारत में विश्वव करने आये थे उनके विषय में अंग्रेज़ों ने सिक्ख
गुरद्वारों के महन्तों से घोषणा करवा दी थी कि वे धर्मद्रोही हैं । १९२० में

जेलों से छूटने पर उन्हों ने गुरहारों के सुधार के लिए संघर्ष खड़ा किया। यह सुधार चाहने वाले सिक्ख अपने को अकाली कहने लगे। १६२१ से २४ तक एक न एक प्रश्न को ले कर वे अहिंसात्मक लड़ाई चलाते रहे। उनके ज़त्थे लाठियों की मार और गोलियों की बौछार के सामने भी डटे रहते। इस संघर्ष के संचालन के लिए उन्होंने "शिरोमिण गुरहारा प्रबन्धक समिति" बना ली थी, जो गैरकानूनी करार दी गई, तो भी गुप्त रूप से संघर्ष चलाती रही। १६२५ में सरकार ने गुरहारा कानून बना कर गुरहारों को सिक्खों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ सौंप दिया, तब यह संघर्ष शान्त हुआ। अकाली सत्याग्रह के नमूने पर देश में अनेक छोटे मोटे सत्याग्रह हुए। १६२८ में बारडोली के किसानों ने बह्मभभाई पटेल के नेतृत्व में लगान की बढ़ती के विरुद्ध सत्याग्रह किया जो सफल हुआ।

\$ द. क्रांति-दलों का फिर उठना, युवक श्रीर मजदूर जागरण — बीजोल्याँ का किसान ग्रान्दांलन [१०,५ ६१३] इस बीच बराबर चलता
रहा था। उससे सारे राजस्थान में जागृति हुई। विजयसिंह पिथक ग्रांर उनके
साथियों ने 'राजस्थान सेवा संघ' खड़ा कर उसके द्वारा जगह जगह किसानों
को संघटित किया। कई राजाग्रां टिकानेदारों (जागीरदारों) को उनके कार्य
से भीतरी सहानुभृति थी। किसानों ग्रांर टिकानेदारों के बीच विवाद ग्राने पर
राजस्थान सेवासंघ वाले प्रायः समफौता कराने का यत्न करते, पर ग्रंग्रेजी
शासन के विरुद्ध खड़ा होने की भावना जगाते। ग्रंग्रेजी सरकार ने ग्रानेक
रियासतों में ग्रंग्रेज हाकिम भेज कर इस लहर को कुचलने का यत्न किया,
सितम्बर १६२२ में 'भारतीय राज्यों में ग्रासन्तोपविरोधी रज्ञा कानृन' बनाया
ग्रौर ग्रानेक स्थानों पर जलियाँवाला वाग से ग्राधिक विनोने कांड रच। १६२३
के ग्रांत तर्क सेवा-संघ के संघ मुख्य कमीं पकड़ लिये गये; उसके बाद भी जनता
से टाकरे होते रहे।

पंजाब के "गद्र" दल के कुछ लोग जहाँ श्रकाली संघर्ष के पीछे थे, वहाँ कुछ ने समृहवादी (कम्यूनिस्ट)। रूसी क्रांति से प्रेरणा पा कर

<sup>†</sup> कम्यूनिज़म का मूल सिद्धान्त यह है कि उत्पत्ति के साधन व्यक्तिगत संपित न

"िकरती" किसान संघटन के लिए प्रचार ग्रारम्भ किया । मानवेन्द्रनाथ राय ने रूम में रहते हुए भारतीय क्रांतिचेष्टा को रूसी क्रांति की दिशा में फेरने का यत्न ग्रारम्भ किया । बंगाल के क्रांतिदलों ने ग्रापने को १६२१-२२ में पुनः संघटित किया ।

रास्विहारी वस के १६१५ के साथी शचीन्द्रनाथ सान्याल ने युक्तप्रांत (उत्तर प्रदेश) ग्रोर पंजाब में ग्रयने संघटन को "हिन्दुस्तान प्रजातंत्र मंडल" नाम से पुनर्जीवित कर उसका ग्रनुशीलन-समिति [१०, ८ १४] से सम्बन्ध जोड़ा। मंडल का उद्देश्य था "भारत के संयुक्त जनपदों का संघ प्रजातंत्र स्थापित करना।" उसके नेताग्रों ने यह भी सोचा कि २०-२५ बरस बाद फिर बड़ा युद्ध होगा, उस काल ग्रंग्रेजों की भारतीय सेना को ग्रयनी ग्रोर मिलाने के लिए पहले से ग्रयने ग्रादमी उसमें भेजने होंगे, ग्रौर उस सेना के संचालन के लिए क्रांतिकारी युवकों को ग्रभी से शिचा दिलानी होगी। इसके लिए उन्होंने विदेशों में यत्न ग्रारम्भ किया। रास्विद्वारी के प्रयत्न से जापान सरकार ने उनके दल द्वारा भेजे गये युवकों को ऊँची सामरिक शिचा देना मान लिया।

इस बीच बंगाल में कुछ युवकों ने त्रास के कार्य शुरू कर दिये। सरकार को दमन का मौका मिल गया। २५-१०-१६२४ को बंगाल सरकार ने एक ग्रथ्यादेश (ग्रार्डिनांस) निकाल कर एकाएक नज़रबन्दियाँ शुरू कीं। युक्तप्रांत में हि॰ प्र॰ मंडल वालों ने भी त्रास के कार्य किये, जिससे उनके मुख्य केन्द्र पकड़े गये ग्रौर सामरिक शिद्धा वाली योजना गड़बड़ा गई।

सार्वजनिक जीवन में भी कांग्रेसी श्रौर क्रांतिकारी श्रादशों का टाकरा होने लगा। कांग्रेस का ध्येय भी स्वराज था, पर उसका श्रर्थ किया जाता— 'सम्भव हो तो श्रंग्रेज़ी साम्राज्य के भीतर, श्रावश्यक हो तो बाहर।" क्रांतिकारी पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। उसके लिए सदा शान्तिमय साधनों तक परिमित रहना

हो कर समूह ( कम्यून ) की सम्पत्ति हों, इसलिए उसे समूहवाद कहना चाहिए। समूह-यान शब्द और बेहतर होगा।

<sup>\*</sup> पंजाबी 'किर्त' संस्कृत 'कृति' का रूप न्तर है। किरती = किर्तवाला, कर्मकर, श्रमी, मजदूर।

भी उन्हें न जँचता था। समभौतों से हिन्दू-मुस्लिम समस्या मुलभाने के बजाय व संयुक्त निर्वाचन चाहते थे। इन उद्देशों से हि॰ प्र॰ मएडल वालों ने १६२५ में "स्वाधीन भारत संघ" की ग्रौर १६२६ में लाहौर में "नौजवान भारत सभा" की स्थापना की। उसकी देखादेखी समूचे देश में युवक सभाएँ स्थापित होने लगीं। तभी ग्रानेक मजदूर-संघटन भी खड़े हुए।

"१६२७ के मध्य से दिगन्त पर फिर प्रकाश त्राने लगा।" शिंडंग की जगह त्र्रार्वन वाइसराय हो कर त्र्रा चुका था (त्रप्रेल १६२६)। उसने घोपणा की कि भारत को नये शासन-सुधार देने के लिए एक त्र्रायोग (कमीशन) की नियुक्ति होगी। उसके ऋध्यत्त् का नाम साइमन होने से वह साइमन कमीशन कहलाया। दिसम्बर १६२७ में कलकत्ते में एक एकता-सम्मेलन हुत्रा, श्रांर मुस्लिम लीग ने उसकी बात मान कर विधान-सभात्रों में मुसलमानों के लिए मुर्चित स्थान रहने की शर्त्त पर संयुक्त निर्वाचन मान लिया। तभी कांग्रेस ने ऋपने मद्रास ऋधिवेशन में यह मन्तव्य पारित किया कि पूर्ण स्वतन्त्रता भारतीय जनता का ध्येय है। पर इसके साथ ही भारत का सर्वसम्भत संविधान-मसविदा बनाने के लिए सर्व-दल-सम्मेलन बुलाना तय किया, श्रीर यह प्रकट था कि वह पूर्ण स्वतन्त्रता वाला मसविदा न बनायगा। गान्धी ने कहा पूर्ण स्वतन्त्रता वाला मन्तव्य जल्दबाजी में विना सोचे-समके पारित किया गया है।

१६२८ में श्रिषिकतर नजरबन्द छोड़ दिये गये। फरवरी १६२८ में साइमन कमीशन भारत श्राया। जहाँ जहाँ वह गया, जनता ने उसके बहिष्कार के प्रदर्शन किये। प्रदर्शनकारियों पर स्थानेक जगह लाठियों की मार पड़ी। उसके जवाब में क्रान्तिकारियों ने लाहीर में एक श्रंग्रेज श्रफसर को मृत्युदराड दिया। समूहवादियों (कम्यूनिस्टों) के कार्य के कारण उस वर्ष मजदूरों में बड़ी जायति दिखाई दी। वर्ष के श्रन्त में कलकत्ते में कांग्रेस का श्रिष्वेशन हुश्रा जहाँ क्रान्तिमागियों ने फिर पूर्ण स्वाधीनता को ध्येय मनवाना चाहा। पर गान्धी के

<sup>\*</sup> सुभाषचन्द्र वसु (१६२४)—इं। हयन स्ट्रगल (भारतीय संघर्ष) पृ० १६४।

कहने से यह तय हुआ कि अंग्रेजी सरकार यदि एक बरस में भारत को साम्राज्य के भीतर उपराज्य (डोमीनियन) पद न दे तो कांग्रेस पूर्ण स्वाधीनता को लच्य बना कर करबन्दी शुरू करेगी।

१६२६ में भारत भर के ३१ मजदूर नेता ह्रों पर मेरठ में तथा भगतसिंह ह्यादि हि॰ प्र॰ मण्डल के कुछ कर्मियों पर लाहीर में मुकदमा चलाया गया। लाहीर के ह्यभियुक्तों ने राजनीतिक कैदियों से मनुष्योचित व्यवहार की



यतीन्द्रनाथ दास
[ यतीन दास का यह एकमात्र
चित्र खुफिया पुलिस ने हवालात
में लिया था। फोटो लेते वख्त
यतीन ने अपना मुँद कुछ बनाया
श्रीर हिला दिया था।—श्री
किरण दास के सीजन्य से।

माँग पर भूख-हड़ताल शुरू की, जिसमें यतीन्द्रनाथ दास ने ६२ दिन के अनशन के बाद प्राण त्याग दिये (१३-६-१६२६)। तभी वरमा में राजनीतिक केंदी भिक्खु विजय का १६४ दिन के अनशन के बाद देहान्त हुआ (१६-६-१६२६)। इन बलिदानों से देश में नई लहर उमड़ आई। भगतिंसह और यतीन दास दोना उन युवकों में से थे जो १६२४ में सामरिक शिचा के लिए जापान भेजे जाने वाले थे। भगतिंसह सन् १६०६ में भारत से भागे हुए क्रान्तिकारी अजीतिंसह का भतीजा था।

दिसम्बर १६२६ में गान्धी अर्विन से यह जानने को मिले कि अंग्रेजी सरकार भारत को अपने साम्राज्य के भीतर उपराज्य पद देने को तैयार है कि नहीं। वे खाली हाथ लौटे। तब उस मास के अन्त में लाहौर में

कांग्रेस ने भारत की पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना लच्य घोषित किया। उसने यह भी कहा कि स्वाधीन भारत अंग्रेज़ी सरकार द्वारा भारत के नाम पर लिये गये अपृण को निष्यच्च जाँच कराये विना स्वीकार न करेगा।

§ ७. अफगानिस्तान में राजकान्ति—ग्रफगानिस्तान का श्रमीर

श्रमानुल्ला श्रपने देश के उन मागों को स्वतन्त्र कराने को बेचैन था जिन्हें श्रंग्रेजों ने दूसरे श्रांग्ल-श्रफगान युद्ध में दबा लिया था। उसने यह प्रयत्न श्रारम्भ किया कि उन इलाकों के पठान श्रांग्रेजों की सेना में भरती न हों। तब श्रंग्रेजों ने श्रमानुल्ला के सुधारों के विरुद्ध श्रपने काग्निरों द्वारा श्रफगानों के साम्प्रदायिक मावों को उमाड़ा, श्रीर उसी कर्नल लारेंस को जिसने तुकों के विरुद्ध श्ररबों को उमाड़ा था, श्रफगानिस्तान भेज वहाँ विद्रोह करा दिया (१६२८)। श्रमानुल्ला को देश छोड़ मागना पड़ा। पेशावर के एक होटल में काम करने वाले बच-ए-सक्का श्रर्थात् भिश्ती के बेटे ने काबुल की गद्दी हथिया ली। किन्तु छह मास के भीतर वहाँ फिर विद्रोह हुश्रा श्रीर सरदार मादिरखाँ काबुल जीत कर नादिरशाह नाम से गद्दी पर बैठा। उसने श्रपने देश में दढ श्रीर प्रगतिशील शासन स्थापित किया श्रीर धीरे धीरे सुधार करने की नीति श्रपनाई, पर उसे श्रंग्रेजों से दब कर चलना पड़ा।

/§८. नमक सत्याग्रह श्रोर गोलमेज सम्मिलनी—र्६ जनवरी

को समूचे भारत में महात्मा गांधी की लिखी पह स्वाधीनता-घोषणा पढ़ी गई—

"स्वाधीन होना, श्रापने श्रमों का फल भोग करना श्रीर जीवन की श्रावश्यक वस्तुएँ पाना भार-तीय जनता का श्रपरिहार्य श्रिषकार है। यदि कोई शासन जनता को इन श्रिषकारों से वंचित कर पीडित करता है, तो जनता का श्रिषकार है कि उसे बदल दे या उखाड़ दे। " श्रंग्रेज़ी शासन ने भारत के लोगों को न केवल उनकी स्वाधीनता से वंचित किया, प्रत्युत जनता के विदोहन-शोषण पर श्रपनी नींव डाली है श्रीर भारत को श्रार्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक श्रीर श्राध्यात्मक पहलुश्रों से उजाड़ डाला है।

स्रार्थिक रूप से भारत को उजाइ दिया गया





है। हमारी जनता से हमारी आय के अनुपात से बेहिसाव मालगुजारी वस्ली जाती है। हमारी श्रोसत आय दैनिक सात पैसा है; श्रोर हम जो भारी कर अदा करते हैं, उनमें से २० फी सदी किसानों से ली जाने वाली जमीन-माल-गुजारी से श्रोर ३ फी सदी नमक-कर से श्राता है, जिसका कड़ा बोक्त प्रायः गरीवों पर पड़ता है।

ग्राम-व्यवसाय ं निष्ट कर दिये गये हैं, जिससे किसान बरस में चार मास वेकार रहते हैं, श्रीर दस्तकारी के ग्राभाव में उनकी बुद्धि कुंटित होती है।

श्रायात-निर्यात-चुंभी श्रीर मुद्रा-पद्धित को इस प्रकार चलाया गया है कि किसानों पर श्रीर बोफ लदें । श्रायात-चुंभी की दरों से वितानवी कारखानेदारों का स्पष्ट पच्चपात प्रकट है। "शासन श्रत्यन्त फिज्लखर्ची से (चलता है)। विनिमय-दर को श्रीर भी मनमाने ढंग से चलाया जाता है, जिससे देश से करोड़ों रुपये बाहर बहा करते हैं।

राजनीति में भारत का पद कभी इतना गिरा नहीं रहा जितना श्रंग्रेज़ी राज में । मुधारों से जनता को कोई श्रमल राजनीतिक शक्ति नहीं मिली। हममें से बड़े से बड़ों को विदेशी के श्रागे भुकना पड़ता है। हमें श्रपने विचार प्रकट करने श्रीर परस्पर मिलने की स्वतन्त्रता नहीं है "। (हमारी) शासन की प्रतिभा मार दी गई है "।

हमारी कृष्टि को द्वाते हुए श्रंग्रेजी शिच्ना-पद्धति हमें श्रपनी परिस्थिति से उखाइने की कोशिश करती श्रोर श्रपनी जंजीरों से चिपटे रहना सिखाती है।

हमें निहत्था करके आध्यात्मिक रूप से नामर्द बना दिया गया है, और हमारे देश पर कब्जा किये बैठी विदेशों सेना द्वारा "हमें यह मुक्ताया जाता है कि हम स्वयं अपने देश और अपने घर-द्वार की "रज्ञा नहीं कर सकते। हमें विश्वास है कि यदि हम इस अमानुषी शासन को सहायता देना और कर देना बन्द कर दें और उत्तेजित किये जाने पर भी हिंसा के लिए न उभड़ें तो इसका अन्त निश्चित है "।"

गांधी के १६२१ के साथी खिलाफती नेतास्रों ने, जो स्रब मुस्लिम लीगीथे, मुसलमानों से कहा कि इस संघर्ष में न पड़ो। पर जमियतुल-उलमा-ए- हिन्द त्र्यर्थात् मुस्लिम धार्मिक विद्वानों की संस्था ने संवर्ष में जी जान से साथ दिया। मुस्लिम लीग त्र्यंग्रेजी-पटों की संस्था थी, जमियतुल-उलमा पुराने दरें के विद्वानों की संस्था जिसे वलीउल्लाही देशभक्तों ने स्थापित किया था।

गांधी सत्याग्रह के पहले श्रिधनायक नियत हुए । उन्होंने सबसे पहले मैमक कानून तोड़ना तय किया, क्योंकि एक तो वह कर गरीबों के लिए स्वयं श्रिमिशाय था, श्रीर दूसरे भारत का वार्षिक खिराज इंग्लिस्तान तक पहुँचाने की कल का वह जरूरी पुजा था [१०,६९७]। गान्धी ने सूरत जिले के समुद्रतट के दांडी गाँव में नमक कानून तोड़ना तय किया, श्रीर उसके लिए १२-३-१६३० को ७६ साथियों के साथ श्रहमदाबाद के श्रिपने साबरमती श्राश्रम से पैदल रवाना हुए। ६-४-१६३० को उन्होंने दांडी में मुट्टी भर नमक चुगा श्रीर वह संकेत पाते ही भारत भर में नमक-कानून तोड़ा गया। जगह जगह गिरफ्तारियाँ हुई श्रीर जनता पर गोलियाँ चलीं।

उधर बंगाल के एक त्रासवादी दल ने १८ अप्रैल की <u>रात को चटगाँ</u>व में फौजी शस्त्रागार को लूट लिया । उसी रात बंगाल में नया अध्यादेश चलाया गया, और ब्रंगाल के क्रांतिकारी नेताओं ने, जो १६२८ में जेलों से छुटे थे, अपने को फिर नज़रबन्द पाया।

२२ अप्रैल को पेशावर में जनता के जुल्स को गोलियों की मार से हटाने की के शिश की गई। वीर पठान गोली खा कर गिरते गये, पर पीछे न हटे। चारसदा के खान अब्दुलगफ्फार खाँ जिन्हें वलीउल्लाहियों के सम्पर्क से जन-सेवा की प्रेरणा मिली थी, उन पठानों के नेता थे। उस प्रसंग में गढ़वाली सैनिकों को निहत्थी जनता पर गोली दागने को कहा गया। चन्दनसिंह के नेतृत्व में उन सैनिकां ने वैसा करने से इनकार किया। उन्हें फौजी कानून से सजाएँ दी गईं। पीछे पेशावर शहर को फौज के हाथ दे



खान श्रब्दुलगफ्कार खाँ [श्री नवीन गान्धी के सौजन्य से]

दिया गया।

उधर गांधी ने सूरत जिले में धरासना के सरकारी नमकघर पर 'धावा' मारना तय किया । इसपर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । इसके बाद विभिन्न प्रान्तों में अनेक कानूनों को तोड़ना और अंग्रेज़ी माल का वहिष्कार जारी रहा। गुजरात में बारडोली ऋोर बोरसद के ऋौर कर्णाटक में उत्तरी कन्नड तट के किसानों ने मालगुज़ारी देना बन्द कर दिया। बंगाल के मेदिनीपुर जिले में भी कर-चन्दी हुई । बंगाल में विदेशी कपड़े का त्रायात साल के त्रान्त में ६५ फी सदी तक गिर गया । जिन इलाकों में कर-बन्दी हुई थी, वहाँ समूचे गाँवों को घेर कर पीटना लूटना जलाना, अश्लील अत्याचार, किसानों से वक्षली न होने पर जिस किसी राही से उसका माल छीन लेना ऋौर उससे कहना कि ग्रामक किसान से वसूल कर लो-ऐसे तरोकों से शासन चलाया गया । बोरसद में ३० वर्गफट का एक पिंजरा १८ कैदियों के लिए हवालात का काम देता । दिनरात में केवल एक बार वह खोला जाता । बारडोली में गिर-फ्तार किसानों को नपुंसक बनाने का डर दिखाया जाता। भारतीय पुलिस श्रौर सेना विदेशी के कहने पर ऐसे कार्य क्यों करती रही ? बात यह थी कि साधारण पुलिस त्रौर सेना के दिल में काफी सहानुभूति थी, पर राष्ट्र के नेता इतनी दूर तक जाने को तैयार न थे कि उन्हें नौकरी छोड़ देने को कहते, श्रौर यदि उनका ग्राधिकांश नौकरी छोड़ देता तो उससे उत्पन्न परिस्थिति की जिम्मे-दारियाँ उठा लेते।

इस वीच सरकार ने भारत से ७३ व्यक्तियों को विभिन्न प्रान्तों श्रौर रियासतों का प्रतिनिधि कह कर लन्दन भेजा, श्रौर वहाँ पार्लिमेंट के १३ सदस्य इन लोगों के साथ शासन-सुधारों के विषय में बातचीत करने लगे । युरोप में बराबरी की हैसियत से खुली बातचीत मेज़ के चोगिर्द गोल दायरे में बैठ कर की जाती है, इसलिए यह गोलमेज़-सम्मिलनी कहलाई। १६-१-३१ को पहली गोलमेज सम्मिलनी को विसर्जित करते हुए ब्रितानिया के प्रधान मन्त्री ने नये शासन-विधान की रूपरेखा यों प्रकाशित की—भारत का केन्द्रीय शासन संघीय विधान-सभा के प्रति, जिसमें प्रान्तों श्रौर रियासतों के प्रतिनिधि होंगे, श्रंशतः

जिम्मेदार होगा; श्रंशतः इसलिए कि सामरिक श्रौर वैदेशिक तथा वित्तीय साख के मामलों में संघ-सभा का नियन्त्रण न चलेगा; श्रौर प्रान्तों को भीतरी मामलों में पूरी स्वतन्त्रता दी जायगी।

इसके बाद कांग्रेस कार्य-समिति के सब सदस्य छोड़ दिये गये। गान्धी श्रीर श्रिविंन की बातचीत चली श्रीर दोनों का समफौता हो गया। कांग्रेस ने संघ के ध्येय को माना, गोलमेज़-सिम्मलनी में श्रपना प्रतिनिधि भेजना स्वीकार किया, तथा सत्याग्रह श्रीर श्रंग्रेज़ी माल का बहिष्कार बन्द किया। सरकार ने सत्याग्रह-विरोधी श्रध्यादेश मुकदमें सजाएँ श्रीर जिन्तयाँ रह कीं। पर गांधी ने राष्ट्र-नेता रूप में नहीं, एक पच्च के नेता रूप में बात की। कान्तिकारी कैदियां श्रीर नजरबन्दों की तो बत्त दूर, उन सैनिकों को भी छुड़ाने की चर्चा तक उन्होंने न की जिन्होंने सत्याग्रही जनता पर गोली चलाने से इनकार किया था।

मार्च १६३१ में कराची में कांग्रेस की बैठक हुई। उससे ठीक पहले २३ मार्च को भगतांवह और और उसके साथियों को फाँसी लगी। "उस काल भगतांवह का नाम भारत में उतना ही प्रसिद्ध और प्रिय था जितना गान्धी का।" कराची कांग्रेस ने गान्धी-अर्विन समभौता स्वीकार किया, और भारत के ऋण की निष्पन्न जाँच की माँग की। उसने जनता के मूल अधिकारों के विषय में भी अपना मन्तव्य प्रकाशित किया जिसमें कहा गया कि समाज में अधिकतम आर्थिक समानता लाना कांग्रेस का ध्येय होगा तथा उसका अनुसरण करते हुए बड़े से बड़े पद का वेतन ५०० मासिक से अधिक न रक्खा जायगा। कांग्रेस के १५-१६ प्रतिनिधि गोलमें अस्मिलनी में लेने को अंग्रेज सरकार तैयार थी, पर कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि जुना। गांधी ने मुस्लिम लीग के नेता मुहम्मदअली जिना से इस आशा से पहले की तरह मोलभाव शुरू किया कि सम्मिलत माँग तैयार कर सकें। मुभाषचन्द्र

<sup>†</sup> पष्ट'भि सीतारामय्या ( ১६३५ )—हिस्टरी श्रीफ़ दि कांश्रेस ( कांश्रेस का इतिहास ) पृ० ५६७।

वसु श्रौर दो राष्ट्रवादी मुसलमानों ने गांधी से कहा कि ऐसा व्यर्थ प्रयत्न करके राष्ट्र-विरोधियों की हैसियत बढ़ावें नहीं, प्रत्युत संयुक्त निर्वाचन के लिए राष्ट्रवादी हिन्दू-मुसलमानों की संयुक्त माँग दृढता से उपस्थित करें। पर गान्धी तब उनकी बात का महत्त्व नहीं समभ सके।

तभी द्यर्विन से विलिंग्डन ने शासनभार लिया और समभौते की शर्तें टूटने लगीं । गान्धी गोलमेज-सम्मिलनी में गये तो वहाँ भारतीय प्रतिनिधियों से एकमत माँग कराने के उनके सब जतन बेकार हुए । तब उन्हें ऋपनी भूल दिखाई दी। उन्होंने कहा-"मैंने पहले ( सम्मिलनी के ) सदस्यों की सूची पर विचार न किया था। ऋब देखता हूँ, वे राष्ट्र के चुने हुए नहीं, सरकार के चुने हुए हैं। भारत में जैसे पच हैं उनकी तुलना में इसमें कुछ ग्रत्यन्त स्पष्ट रिक्त स्थान हैं। " भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का स्वरूप ही समभौता न होने का कारण है।" राष्ट्रवादी मुस्लिमों का कोई प्रतिनिधि वहाँ न था। कांग्रेस की तरफ से हिन्दू-मुसलमानों की अच्छी मगडली वहाँ गई होती और उसने संयुक्त निर्वाचन त्र्यादि की संयुक्त माँग रक्खी होती तो वैसी दशा न होती। पर वहाँ जो हिन्दू मुस्लिम त्राञ्चत त्रादि दलों के "प्रतिनिधि" बना कर भेजे गये थे व 'स्वराज्य' के लामों के बँटवारे पर दुनियाँ के सामने अप्रनथक किचिकच करते रहे । अन्त में अंग्रेज प्रधान मन्त्री राम्से मैकडौनल्ड ने उन भगडती विल्लियों के बीच ऋपने को बन्दर रूप में पेश किया। गान्धी ने उस कार्रवाई को 'लाश चीरना' कहा । हिन्दुग्रों ग्रौर ग्रक्नूतों के बीच पचर ठोक देने की मैकडौनल्ड की कोशिश को देखते हुए उन्होंने कहा—"क्या ऋळूत सदा श्रक्रूत बने रहेंगे ? श्रक्नुतपन जिन्दा रहे इससे तो मैं हिन्दुत्व का मर जाना पसन्द करूँगा। यदि मुभ्न त्र्यकेले को भी इसका मुकावला करना पड़ा तो जान तक दे कर करूँगा।"

२८-१२-१६३१ को गान्धी व्यपिस मुम्बई पहुँचे। तब तक समभौता दूट चुका था। कांग्रेस ने फिर नमक-सत्याग्रह तथा अंग्रेजी माल का बहिष्कार चलाना तय किया। विलिंग्डन ने एकाएक दमन से उसे कुचलने का यत्न किया। गान्धी भी फिर जेल भेजे गये (४-१-१६३२)। आन्दोलन का

संचालन गुप्त रूप से होने लगा । गुजरात के किसान इस बार नहीं उठे, पर बंगाल में जनता-संघर्ष के साथ त्रास-प्रतित्रास जारी रहे । मई १९३२ में मुम्बई में हिन्दू-मुस्लिम दंगा शुरू हुआ जो छह सप्ताह चला । उससे आन्दोलन की रीद टूट गई ।

इस बीच अगस्त में राम्से मैकडौनल्ड की "साम्प्रदायिक पंचाठ " प्रकाशित हुई । उसमें अञ्चूतों के लिए पृथक निर्वाचन मी था। गान्धी ने उसके विरोध में अपनी प्रतिज्ञानुसार आमरण उपवास शुरू किया। तब पूने में हिन्दू नेताओं का सम्मेलन हुआ, जिसमें उस पृथक निर्वाचन को अंशतः बदल देने की बात सबने मान ली। सरकार ने भो उसे मान लिया।

तव तक सत्याग्रह त्रान्दोलन बहुत कुछ कुचला जा चुका था, पर बंगाल में संघर्ष बाद पर था। उसे दबाने को वहाँ सेना मेजी गई त्रीर मेदिनी-पुर दाका चटगाँव त्रादि जिलों में प्रायः सैनिक शासन स्थापित किया गया।

मई १६३३ में गान्धी ने फिर उपवास शुरू किया; तब उन्हें जेल से छोड़ दिया गया। उन्होंने सत्याग्रह को तीन मास के लिए स्थिगित करा के विलिंग्डन से समभौते की बात करनी चाही, पर विलिंग्डन ने इनकार किया। तब गान्धी ने यह तय किया कि सामृहिक सत्याग्रह बन्द कर व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी रक्खा जाय। अगस्त के शुरू में उन्हें फिर एक साल की कैद दी गई। उन्होंने फिर अनशन किया और २३ अगस्त को छोड़ दिये गये। उन्होंने कहा, में साल भर अपने को कैदी मानूँगा, और तब तक केवल हरिजन ( अळूत )-सेवा करूँगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह भी कुछ देर बाद ठंडा पड़ गया। अप्रैल १६३४ में गांधी ने देश को सत्याग्रह बन्द करने की सलाह दी। कांग्रेस ने उसे मान कर विधान-सभात्रों के चुनाव लड़ना तय किया। तब उसके सामने साम्प्रदािशक पंचाठ पर अपना मत देने का प्रश्न आया। कांग्रेस ने कहा वह उसे न स्वीकार करती, न ठुकराती हैं! इसका यह अर्थ था कि कांग्रेसी नेता

<sup>\*</sup> पंचाठ = पंच का निर्णाय। यर सुन्दर कश्मीरी शब्द भारत के संविधान में हिन्दी में श्रपना लिया गया है।

साम्प्रदायिक निर्वाचन को बुरा मानते हुए भी वैसा कहने को तैयार न थे ।

\$९. सन् १९३५ का शासन-विधान ग्रीर कांग्रेस का ग्रंग्रेज़ी साम्राज्य से सहयोग—१६३५ में भारत-शासन का नया विधान ग्रंग्रेजी पालिमेंट से स्वीकृत हुग्रा। इसके ग्रनुसार कहने को भारत के विभिन्न प्रान्त ग्रीर रजवाड़े ग्रपने भीतरी मामलों में स्वतन्त्र होने को थे ग्रीर उन्हीं का संघ भारत-सरकार होती। भारतवर्ष की संघ-प्रजातन्त्र रूप में कल्पना पहलेपहल सन् १६२३-२४ में हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र मंडल वालों ने की थी [ ऊपर १६ ] किन्तु उस संघ की इकाइयाँ भारत के परम्परागत जनपद (भाषा-प्रदेश) होते। ग्रंग्रेजों के प्रस्तावित इस संघ में ग्रंग्रेजी प्रान्त ग्रीर रजवाड़े ज्यों के त्यों रहते तथा संघ की विधान-सभा में प्रान्तों की प्रजा के ग्रीर रजवाड़ों के राजाग्रों के प्रतिनिधि होते। उस विधान-सभा का शासन पर पूरा नियन्त्रण न होता—समर-नीति ग्रीर विदेश-नीति का चलाना तथा भारत की वित्तीय साख वनाये रखना गवर्नर-जनरल के संरित्तित कार्य होते। भारत की वित्तीय साख कायम रक्खी जाती लन्दन के उन महाजनों के हित में जिनके हाथों में भारत गिरवी था। उनकी दृष्टि में वह साख तभी तक रहती जब तक भारत ग्रपना सालाना खिराज देता चलता।

संघ के प्रान्त कहने को स्व-शासित होते, पर उनमें भी गवर्नरों के विशेष अधिकार थे, तथा मुख्य भृत्य-वृन्दों की नियुक्ति तथा उस नियुक्ति की शतें निश्चित करना अंग्रेजी सरकार के भारतसिचव के हाथ में था, और उनकी तनखाहें संरिच्चित कर दी गई थीं। १६१६ के संविधान में कुल ७० लाख आदिमियों को मत देने का अधिकार था; इसमें ३६० लाख को दिया गया। सम्प्रदायों के अनुसार पृथक् निर्वाचन जारी रक्खा गया; असम और बंगाल में गोरे व्यापारियों को उनकी संख्या से बहुत अधिक स्थान दिये गये। छोटे सम्प्रदायों का संरच्चक अंग्रेज गवर्नरों, को बनाया गया। संघ अथवा प्रान्तों की विधान-सभाएँ अंग्रेज व्यापारियों के अहित का कोई काम करें तो उसे रह करने के विशेष अधिकार गवर्नरों और गवर्नर-जनरल को दिये गये। भाषाजनपद-आन्दोलन की बात अंशतः मान कर सिन्ध और उड़ीसा पृथक् प्रान्त बनाये

गये। पहले सिन्ध मुम्बई प्रान्त के अन्तर्गत था और उड़ीसा बिहार के साथ टॅका होता था। अप्रैल १६३६ में विलिंग्डन के स्थान में लिनलिथगो वाइसराय बन कर आया।

१६३७ के शुरू में नई प्रान्तीय विधान-सभाग्रों के चुनाव हुए । युक्त-प्रान्त विहार मध्यप्रान्त उड़ीसा मद्रास श्रोर मुम्बई में, जहाँ बहुसंख्यक जनता हिन् है, कांग्रेस का बहुमत आया। मुस्लिम लीग आपने को कांग्रेस के मुकाबले में मुसलमानों की प्रतिनिधि संस्था कहती थी। पर बिहार उड़ीसा श्रौर मध्यप्रान्त के मुस्लिम स्थानों में से उसे एक भी न मिला, सब जगह स्वतन्त्र प्रतिनिधि चुने गये । युक्तप्रान्त मद्रास त्र्यौर भुम्बई के मुस्लिम स्थानों में से प्रायः त्राघे लीग ले सकी। सीमाप्रान्त में ३८% त्रौर त्रांसम में ३५% स्थान कांग्रेस को मिले। सीमाप्रान्त में जहाँ ८२% स्थान मुसलमानों के लिए रिचत थे, मुस्लिम लीग एक भी न पा सकी। सिन्ध विधान-सभा के ६० स्थानी में से कांग्रेस ८ ले पाई, लीग एक भी नहीं। वहाँ मुख्य दल ग्रल्लावख्श का था जो पूर्णतः राष्ट्रवादी थे; पर उनके दल का भी ऋकेले बहुमत न हुआ। पंजाब को विधान-सभा में १६२१ से ऋंग्रेज़ों के खड़ किये हुए जमींदार वर्ग की प्रमुखता थी। उनमें मुस्लिमों के त्रातिरिक्त कुछ हिन्दू सिक्ख भी थे, त्रातः उन्होंने ऋपने दल का नाम 'एका-वादी' (यूनियनिस्ट) रक्खा था । राष्ट्रवादियों ने १६२१ से १६३६ तक पंजाबी किसानों को जगा कर उस वर्ग के सकाबले में खड़ा करने की कोई चेष्टा न की थी, ऋतः ऋव भी उसकी प्रमुखता बनी रही।

बंगाल की स्थिति सबसे पेचीदा थी। बंगाल प्रान्त जैसा बना हुन्ना था उसकी जनसंख्या ५४३% मुस्लिम थी; उसकी विधान-सभा के २५० स्थानों में से २६ गोरे न्नीर न्नारों व्यापारियों को दिये गये थे। पूर्वी बंगाल के किसान प्रायः मुस्लिम थे न्नीर उनके एक नेता इस वख्त फजलुल-हक थे। हक ने चाहा कि कांग्रेस उनके साथ मिल मुस्लिम द्वेत्रों में भी उम्मीदवार खड़े करे। बंगाल कांग्रेस के मुख्य नेता सुभाषचन्द्र वसु तब जेल में थे, न्नीर केन्द्रीय कांग्रेस के बंगाली राष्ट्रवादियों से पटती न थी, क्योंकि बंगाली प्रायः क्रोन्तिवादी थे। इस दशा में कांग्रेस ने हक का साथ नहीं दिया। चुनाव होने

पर ११७ मुस्लिम स्थानों में से २६ हक के "क्रुपक प्रजा पत्त्" को मिले, ४० मुस्लिम लीग को तथा ४१ स्वतन्त्र व्यक्तियों को । कांग्रेसी ख्रोर उनके साथी ७८ चुने गये। हक ने तब फिर कांग्रेस के साथ सम्मिलित मन्त्रिमएडल बनाने का प्रस्ताव किया. पर कांग्रेस-नेताद्यों ने उसे फिर नहीं माना। तब हक ने मुस्लिम लीग ख्रीर गोरों से मिल कर मन्त्रिमएडल बना लिया।

श्रप्रैल १६३७ से बरमा को भारत से श्रलग किया गया तथा भारत के प्रान्तों में नये मिन्त्रिमएडल बने । कांग्रेस पत्त ने पहले मिन्त्रि-पद लेने से इनकार किया, पर जुलाई में छह प्रान्तों में कांग्रेसी मिन्त्रिमएडल स्थापित हुए। पीछे मीमाप्रान्त में भी कांग्रेसी बहुमत हो गया श्रौर कांग्रेसी मिन्त्रिमएडल बना, तथा श्रसम में कांग्रेस का सम्मिलित मिन्त्रिमएडल बन गया। सिन्ध में भी अल्लाबख्श ने कांग्रेस से मिन्त्रिमएडल बनाने के लिए सहयोग माँगा, पर उन्हें सहयोग नहीं मिला।

कांग्रेस ने अपने शासन में किसानों को राहत देने की तथा नशावन्दी की कोशिशों कीं। न केवल सब सरकारी कामकाज प्रत्युत युवक-युवितयों की शिचा भी अंग्रेज़ी में ही चलती रही। प्रान्तीय 'स्वशासन' के भीतर अग्रेज़ी सरकार द्वारा संविदित नियुक्त ग्रांर संचालित पुराने मृत्यवृन्द का ढाँचा बना ही था। उसकी भारी तनखाहां पेंशनों में प्रान्तों की ग्रामदेनी का बड़ा ग्रंश निकल जाता था। वह मृत्यवृन्द पिछली शताब्दी के भारतीय राज्यों के भीतर की ग्रंग्रेज़ी ग्राक्षित सेना की तरह प्रान्तीय स्वशासन की भीतर से रेट्र मार सकता था। मिन्त्रिगण यदि उस भृत्य-वृन्द में से राष्ट्र-पच्चपातियों को पहचान कर उन्हें महत्त्व के स्थानों पर बिठाने का, उनके द्वारा किन्हीं राष्ट्रीय ग्रादशों को चरितार्थ करने का ग्रोर उस भृत्यवृन्द में से निचले ग्रोर गरीव वर्ग को ग्रपनी तरफ मिलाने का प्रयत्न करते तो उनकी ग्रीर गवर्नरों की ग्रापेच्तिक शक्ति की परख होती। पर वैक्ष कोई प्रयत्न नहीं हुन्ना। यह प्रकट था कि कांग्रेसी मन्त्री ग्रपने शासन में इस भृत्यवृन्द की शक्तिशाली बनते जाते। महात्मा गांधी इस बात की ग्रोर बरावर ध्यान खींचते रहे। किन्दु मजहबी दंगों में कांग्रेसी मन्त्रियों ने की ग्रोर बरावर ध्यान खींचते रहे। किन्दु मजहबी दंगों में कांग्रेसी मन्त्रियों ने की ग्रोर बरावर ध्यान खींचते रहे। किन्दु मजहबी दंगों में कांग्रेसी मन्त्रियों ने

गोरी फोज तक बुलाई ख्रोर उस फोज से जनता पर गोलियाँ तक चलवाई ! उसके ख्रितिरिक्त किसान छोर मजदूर ख्रान्दोलनों को काबू करने के लिए भी कांग्रेसी मन्त्रिमएडलों ने ख्रंग्रेज़ी सरकार के दमन-यन्त्र से काम लिया, जिसके कारण वे उस सरकार पर ख्रिषिक निर्भर होते गये। इस ख्रविध में मुस्लिम लीग ने कांग्रेसी मन्त्रिमएडलों के विरुद्ध बराबर ख्रान्दोलन जारी रक्खा।

युक्त प्रान्त त्र्यौर विहार में जो क्रान्तिकारी कैदी थे, उन्हें कांग्रेसी मन्त्रि-मगडलों ने त्र्यारम्भ में ही छोड़ दिया था, पर बंगाल में मुस्लिम लीग मन्त्रि-मगडल ने उन नजरबन्दों को स्वयं न छोड़ा जो १६३० से जेलों में थे। देश भर में उन्हें छुड़ाने के लिए जोर की पुकार उठी, तब वे छोड़े गये।

फरवरी १६३८ में सिन्ध में श्राल्लाबक्श मिन्त्रमण्डल बनाने में सफल हुए । उन्होंने स्थानीय स्वशासन की संस्थात्रों में संयुक्त निर्वाचन चला दिया जो कि कांग्रेसी प्रान्तों में भी नहीं हुन्ना था। सिन्ध में मुस्लिम लीग भी खड़ी हुई श्रीर श्रालाबख्श पर बहुत दबाव डाला गया कि उसमें सम्मिलित हो जायँ, पर वे सिद्धान्त से न टले। कांग्रेस पच्च ने तब भी यह कह कर उनका साथ न दिया कि मुसलमानों में उनका श्रानुसरण नहीं है। सच बात यह है कि श्रंग्रेजों के इशारे पर चलने वाले मुस्लिम श्राल्लाबख्श के साथ न थे, श्रीर उन प्रतिगामी मुस्लिमों का श्राल्लाबख्श जैसा सामना करने को तैयार थे, कांग्रेस को वैसा करने में भिभक्त थी। कांग्रेस-नेतात्रों की उस भिभक्त के कारण मुस्लिम लीग श्रीर शोख होती गई।

१६३८ में सुभाषचन्द्र वसु कांग्रेस के ऋध्यत्त थे। १६३६ में वे फिर उस पद के लिए खड़े हुए और गांधी के विरोध के बावजूद चुने गये। किन्तु उन्हें शीघ्र बाद त्यागपत्र देना पड़ा और कांग्रेस से निकाल दिया गया। ऋपनी पहली ऋध्यत्त्ता में उन्होंने वैज्ञानिक मेघनाद साहा की प्रेरणा से देश के सामने यह विचार रक्खा कि देश के ऋार्थिक जीवन के विकास की योजना विचार-पूर्वक बनाई जाय। उसके लिए उन्होंने कांग्रेस की ऋोर से एक योजना-समिति जवाहरलाल नहरू को प्रमुखता में नियुक्त की।

§ १०. रजवाड़ों में जन-जागृति—अन् १६३०-३३ के नमक

सत्याग्रह श्रौर श्रन्य संघर्ष का प्रभाव देसी राज्यों पर भी हुश्रा था श्रौर श्रिधिकांश राज्यों में 'प्रजामएडल' या वैसी श्रन्य संस्थाएँ स्थापित हो गई थीं। १६३१ में कश्मीर की जनता श्रपने श्रिधिकारों की माँग कर उठ खड़ी हुई। वह जनता ६१% मुस्लिम थी श्रौर कश्मीर का महाराजा हिन्दू, श्रातः श्रंग्रेज़ों के कारिंदों ने थोड़ा जतन करके जनता के उस श्रान्दोलन को साम्प्रदायिक रूप दे दिया। तभी श्रलवर राज्य की मेय प्रजा में भी श्रान्दोलन चला। उसकी जड़ में मेय कृपकों की बेचैनी तथा समूचे मेवात प्रदेश को, जो पंजाब के साथ टँके हुए गुडगाँवा जिले तथा श्रलवर श्रौर भरतपुर रियासतों में वँटा हुश्रा था, एक करने की श्राकांत्वा थी। पर मेव भी नव-मुस्लिम थे श्रोर श्रलवर का राजा श्रौर जागीरदार हिन्दू, श्रातः उनके श्रान्दोलन को भी श्रंग्रेज़ी राजनीतिक विभाग के कारिन्दों ने श्रासानी से साम्प्रदायिक बना दिया।

प्रान्तों में कांग्रेसी मन्त्रिमएडल बन जाने पर तथा यह बात सामने श्राने पर कि भारतीय संघ में रजवाड़ों के प्रतिनिधि भी होंगे, सब रजवाड़ों में फिर ज़ोर की लहर चली। मैसूर श्रीर त्रावकोर में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए संघर्ष चला । उड़ीसा राजस्थान पंजाब और काठियावाड़ की रियासती प्रजा ने बुनियादी श्रिधिकारों के लिए लड़ाई छेड़ी। १६३६ में राजकोट जयपुर श्रीर उड़ीसा की रियासतों के संघर्ष ने उत्कट रूप धारण किया श्रीर हैदराबाद में जनता के मूल धार्मिक ऋधिकारों के लिए ऋार्यसमाज ने सत्याग्रह छेड़ा। राजकोट के त्र्यान्दोलन में गांधी त्र्यौर वल्लभभाई पटेल ने स्वयं भाग लिया, पर श्रंग्रेज़ी सरकार ने मुस्लिम लीग को उनके मुकाबले खड़ा कर श्रान्दोलन की विफल कर दिया । उड़ीसा की रियासतों से प्रजा को हजारों को संख्या में प्रवास करना पड़ा । हैदराबाद का सत्याग्रह सफल हुआ। जयपुर और अन्य रजवाड़ों में किये गये सत्याग्रह ब्रान्ततः विफल हुए; मार्च १६३६ में गांधी ने उन्हें स्वयं बन्द कर दिया । महाराष्ट्र में ऋौंध के राजा ने स्वयं उत्तरदायी शासन स्थापित किया त्रौर गाँव-पंचायतों की नींव पर राज्यसंस्था खड़ी करने की केशिश की। कश्मीर का त्र्यान्दोलन सीमाप्रान्त के खान ब्रब्दुलगफ्फारखाँ के प्रभाव से १६३६ में शुद्ध राष्ट्रीय बन गया। जोधपुर स्त्रादि कुछ राज्यों में १६४०-४१

तक भी श्रान्दोलन चलता रहा।

नेपाल के प्रधान मन्त्री चन्द्रशमशेर [१०,७ ११ ] ने १६२६ तक शासन किया था। १६१०-११ में नेपाल के राजा ने तथा चन्द्र के भाई देव-शमशेर ने स्वतन्त्र होने की चेष्टा की, पर वे हारे । चन्द्र ने प्रजा में किसी को चूँ भी करते पाया तो कुचल दिया; ग्रापनी स्त्री पर भी चौकसी रक्खी! कहते हैं, उसने ग्रपने २९ बरस के शासन में ५० करोड़ रुपया श्रपने सात वेटों के लिए नेपाल के बाहर जमा किया, भीतर उन्हें जो जागीरें दीं सो ऋलग। नवम्बर १९२६ में उसकी मृत्यु पर उसका भाई भीमशमशेर उत्तराधिकारी हुन्ना। वह शासन में कुछ सुधार करना चाहता था, पर १६३२ में उसकी विष से मृत्यु हुई, स्त्रोर सबसे छोटा भाई युद्धशमशेर प्रधान मन्त्री बना। १६३८ में नेपाल के भीतर त्रौर बाहर प्रजा का त्रान्दोलन उठा। पटने में नेपाली प्रजापरिषद् स्थापित हुई जिसका ध्येय था महाराजा की छत्रच्छाया में उत्तरदायी शासन स्थापित करना । शुक्रराज शास्त्री ने काठमांडू में गीता का प्रवचन कर भाषण-स्वतन्त्रता का ऋधिकार सिद्ध करना चाहा। उन्हें छह बरस की कैद मिली। **श्चक्तू**बर १६४० में नेपाल में बहुत सी गिरफ्तारियाँ कर एक मुकदमा चलाया गया, जिसके त्रांत में शुक्रराज सहित चार व्यक्तियों को मृत्यु, १३ को स्राजीवन कैद ऋौर २८ को ६ से २० बरस तक की कैद का दएड दिया गया। २६-१-१६४१ को शुकराज श्रीर धर्मभक्त को फाँसी दी गई, उनके दो साथी गोली से मारे गये। इन चारों की लाशों पर यह विज्ञापन चिपका कर कि नेपाल में विद्रोहियों की ऐसी गति होती है २४ घंटे प्रदर्शन किया गया !

§११. गांधी युग में सामाजिक सांस्कृतिक प्रगति—गांधी युग में सामाजिक सुधार को बड़ा बढ़ावा मिला। अञ्चलपन को मिटाना तो गांधी के कार्यक्रम का मुख्य अंश ही था। उसके अतिरिक्त हजारों आदिमियों के जेल का पानी पी आने से भी हिन्दुओं की खूतछात बहुत कुछ घटी। स्त्रियों ने भी. आन्दोलन में भाग लिया, जिससे उनपर लगे हुए निरर्थक सामाजिक बन्धन टूटने लगे।

गृद्वाल-कुमाऊँ में बेगार श्रौर कुली-उतार [ १०, २ १४ ] के विरुद्ध

सन् १६२१ भर ज़ोर का त्रान्दोलन चला। त्रालमोड़ा ज़िले में वागेश्वर में माध-संक्रान्ति के दिन लोग सरयू में स्नान करते हैं त्रीर बड़ा मेला लगता है। जनवरी १६२२ में वहाँ हजारों पहाड़ी किसानों ने इकट्ठे हो कर प्रण किया कि त्रागे से हम वेगार त्रीर कुली-उतार न देंगे, त्रीर वहीं इकट्ठे हुए पटवारियों ने कुली-उतार विषयक सब कागज सरयू में बहा दिये। यों सौ बरस से चली त्राती वह गुलामी की प्रथा समात हुई।

गान्धी युग में चन्द्रशेखर वेंकटरामन (१८८८ ) बीरुबल साहनी (१८६१-१६४६), मेघनाद साहा (१८६३-१६५६), स्त्येन्द्र वसु, होमी भाभा ग्रादि वैज्ञानिकों ने ऊँची मौलिक खोजें की । भाभा के सिवाय इन सब वैज्ञानिकों की मानसिक जाग्रित १६०५-११ के स्वदेशी ग्रान्दोलन में हुई थी। मेघनाद साहा ने श्रनुशीलन-समिति में रह कर प्रेरणा तथा प्रफुल्लचन्द्र राय से शिच्चा पाई थी। रामन, साहा, वसु श्रौर भाभा की खोजें ज्योतिमौंतिकी (astrophysics) या गणित के च्लेत्र में थीं जिनसे उस काल उगती हुई परमाशुभौतिकी की जड़ें पड़ीं।

गान्धी युग के स्रारम्भ में स्रनेक राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना से यह स्राशा लगी थी कि उनसे राष्ट्रीय शिचा की उन्नित स्रोर देशी भाषात्रों में ऊँचे वाड्यय के विकास में सहायता मिलेगी। वह स्राशा विफल हुई। १६३७ में रामन की वैज्ञानिक खोज का उल्लेख करते हुए महात्मा गान्धी ने कहा कि इस प्रकार की खोजें जब तक भारतीय भाषात्रों में दर्ज न हों तब तक भारत की जनता को क्या लाभ, श्रोर कि मैंने जब राष्ट्रीय शिचा के कार्यक्रम को स्थानाया था तब मुक्ते स्राशा थी कि उसके द्वारा यह होगा, पर मेरे साथियों ने इसे समक्ता नहीं, मेरी सुनी नहीं। गौरीशङ्कर हीराचन्द स्रोक्ता (१८६३–१६४७), वामनदास वसु (१८६७–१६३१), काशीप्रसाद जायसवाल (१८८१–१६३७) स्रादि विद्वान् जिन्होंने भारतीय दृष्टि से इतिहास तथा भौतिक स्राधिक सामाजिक परिस्थित के स्रध्ययन को दयानन्द-बंकिम युग वाली या १६०५ वाली जागरण की लहर में शुरू किया था स्रोर इस युग में भी बहुत कुछ स्त्रागे बढ़ाया, वैसे स्रध्ययन को संघटित रूप से चलाने के लिए स्रतुरोध करते

रहे, पर उनकी पुकार उक्त वातावरण में बहरे कानों पर पड़ी। ऋपने इतिहास का ठीक ऋध्ययन ऋौर ठीक रूप में प्रस्तुत होना हिन्दू-मुस्लिम समस्या ऋौर ऋन्य ऋार्थिक सामाजिक समस्याऋों को सुलभाने में भी सहायक होता, पर इस बात को भी देश के नेताऋों ने नहीं देखा। धीरे धीरे सब राष्ट्रीय विद्यापीठ मिट यां मुरभा गये।

दिन्दी लेखक प्रेमचंद (१८८०-१६३६) की कहानियाँ गांधी युग की विशेष उपज हैं। प्रेमचंद को मुख्यतः किसान जागरण से प्रेरणा मिली। बँगला किय रविन्द्रनाथ (१८६१-१६४१) स्रोर बँगला कहानी-लेखक शरच्चन्द्र चटजीं की कृति स्वदेशी स्त्रान्दोलन में शुरू हुई थी, इस युग में भी जारी रही। किव नजरूल इस्लाम का पद बँगला साहित्य में रवीन्द्र से दूसरे दर्जे पर माना गया। वे गांधी युग के किव हैं, पर उनकी प्रेरणा शुद्ध क्रान्तिकारी है। गुजराती में स्वयं गांधी की बड़ी देन है। उन्होंने उसमें नई जानदार शैली चला दी।

चित्रकला की जो ठाकुर शैली खदेशी ख्रान्दोलन के साथ उठी थी, उसके प्रवर्त्तक ख्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर का स्वयं यह कहना था कि गान्धी युग में ख्रा कर उसकी कल्पनाख्रों में धुंधलापन ख्राने लगा।

## अभ्यास के लिए प्रश्न

खिलाफत और असर्योग आन्दोलन कैने चते ? कैसे समाप्त हुए ?

२. श्रात्योग श्रान्दोलन की विफलता के बाद साम्प्रदायिक विद्वेष केंसे उभड़ा, १६२० के श्रान्त में कैसे शान्त हुआ ?

३. उन्नीसवीं शताब्दों में श्रंशेज शासकों की नीति भारत में नये कल-कारखाने न पनपने देके की थी। उन्नीस सौ बोसों में वह नीति क्यों किन दशाश्रों में बदली ?

े अर्थ "हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र मंडल" का संघटन कब किसने किया ? उसका उद्देश्य श्रीर कार्य-पद्धित क्या थी ? अपनी प्रस्ताचित पद्धित पर मंडल क्यों न चल सका ? वह किस अंश में सफल, किसमें विफल हुआ ?

/४. २६ जनवरी १६३० को महात्मा गान्धी ने भारत के लोगों से स्वतन्त्रता की जो शपथ लिवाई, उसमें श्रंश्रेजी राज पर कीन से मुख्य श्रभियोग लगाये गये थे ?

६. सत् १६३० में चते सत्याम्-संघर्ष में १६३० से १६३४ तक क्या उतार-चढ़ाव

हुए ? अन्त् में बह कैसे समाप्त हुआ ?

- √७. सन् १६३१ में महात्मा गान्धी ने संयुक्त निर्वाचन की माँग के लिए आश्रह क्यों न किया ? गोल-मेज सम्मिलनी में जा कर उन्होंने अपनी भूल किस अंश में परचानी?
- =. १६३५ के शासन-विधान की रूपरेखा खंकित की जिए। बंगाल में १६३७ में सुस्लिम लीगी मंत्रिमगुडल क्यों किन दशाओं में बना ?
- ्र हैं निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए (१) यतीन दास (२) बच्च-ए-संक्रा (३) साइमेंन क्रमीशन (४) चन्द्रनिसंह गढ़वाली (५) गान्धी-स्रितिन सममौता (६) काजी नजरल-इस्लाम (७) सन् १६२९ वाले राष्ट्रीय विद्यापीठ (६) शरच्चन्द्र चटजां (६) हैदराबाद सत्याग्रह् १६३६-३६ (१०) कश्मीर का राष्ट्रीय स्नान्दोलन (१९) शुकराज शाकी (५२) कुली-उतार का स्नन्त (९३) चन्द्रशेखर वेंकटरामन।

## अध्याय १०

## त्राज़ाद हिन्द का उदय

( १६३६-१६४७ ई० )

\$ १. जापान और चीन—बीसवीं शताब्दी के गुरू में जागत जापान ने देखा कि रूस ग्रौर इंग्लिस्तान ग्रपना साम्राज्य फैलाते हुए चक्की के दो पाटों की तरह उसकी ग्रोर बढ़े ग्रा रहे हैं। उसने उन्हें रोकना तय किया और पहले इंग्लिस्तान से मैत्री रख रूस से युद्ध किया। पहले विश्वयुद्ध में भी उसने इंग्लिस्तान से मैत्री रख कर ग्रपने पड़ोस के समुद्रों में जर्मनी द्वारा ग्राधकृत टापू ग्रोर बन्दरगाह छीन लिये। किन्तु इस ग्रविध में उसने बराबर यह श्रनुभव किया कि उसका ग्रसल मुकाबला इंग्लिस्तान से ही होगा। जापान की ग्राबादी बहुत घनी है। पर वहाँ के लोगों के लिए बाहर जा कर बसने को जो स्वामाविक स्थान हैं वे सब प्रायः ग्रंग्रेजों ने रोक रक्खे हैं, जिनमें वे गोरों के सिवाय दूसरों को श्राने नहीं देते। ग्रंग्रेजों की शक्ति यदि जापान के सिर पर ग्रा कर मँडराती थी तो एशिया के दूसरे देशों के सोये होने के कारण। एक ग्ररसे तक जापान उन देशों के जागरण की उत्सुकता से राह देखता रहा।

१६११ में चीन में क्रान्ति होने पर त्राशा हुई कि चीन के बन्दरगाह युरोपी शिकंजे से शीव छुटकारा पायेंगे । पर वहाँ प्रतिकान्ति हुई, स्रानेक सेना-सरदार ऋलग ऋलग प्रान्तों को दबोच बैठे और चीनी राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए उसमें जो भीतरी संशोधन ऋपेद्यित था उसकी प्रगति रुक गई। रूस में क्रान्ति हो कर समृहवादी शासन स्थापित होने पर चीनी क्रान्ति के प्रवर्त्तक सुँ-यत-सेन ने अपने साथियों को उससे सहयोग करने श्रौर उसी मार्ग पर चलने का उपदेश दिया । १६२७ में चीनी क्रान्तिकारी फिर उठे ख्रीर सेना-सरदारों से प्रदेश छुड़ाते तथा याङचे नदी पर के ऋंग्रेज़ों के दबाये हुए बन्दरगाहों को स्वतन्त्र करते दक्खिन से उत्तर को बढ़े। यों जब ये समूचे चीन को स्वतन्त्र श्रीर एक करने वाले थे, तभी उनमें फूट पड़ गई स्त्रीर उनके एक नेता चियाङकाई शेक ने समूहवादियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। पंजाबी 'गदर' दल के कुछ कर्मी चीन में श्रंग्रेज़ों के भाड़ित पंजाबी सैनिकों में प्रचार करते हुए चीनी क्रान्ति-कारियों से सहयोग कर रहे थे। चियाङ ने उन्हें ऋंग्रेज़ों के हाथ सौंप दिया। चियाङ का प्रशासन घीरे घीरे स्वाथीं पूँ जीवितयों का भ्रष्ट शासन बनता गया जो अपने देश की दशा में कुछ मुधार न कर सका। चीन के इस घरेलू युद्ध में दस बरस तक कोई निर्ण्य न हुआ। समूहवादियां ने माओचेतुंग के नेतृत्व में दक्लिन से उत्तरपन्छिम की यात्रा की त्र्योर उत्तरपन्छिमी प्रान्तों में पैर जमा कर वहाँ ऋपना ऋलग शासन खड़ा कर लिया।

जापान ने जब देखा कि चीन के अपने को अंग्रेजी शिकंजे से छुड़ा सकने के कोई लच्चण नहीं हैं, तब उसने सोचा कि क्यां न उसे अपने नियंत्रण में ले ले। १६३१ में उसने मंचूरिया पर अधिकार कर लिया। फिर १६३७ में उसकी ठेठ चीन से लग गई। जापानी सेनाओं के चीन की दीवार लाँघने पर समृहवादियों ने चियाङ से अनुरोध किया कि घरेलू युद्ध बन्द कर मिल कर उनका सामना करें। वैसा ही हुआ। जापान ने चीन का पूरवी भाग बहुत सा ले लिया, तो भी वह समूचे चीन को न ले सका और युद्ध में उलम गया। अनेक जापानी राजनेता अपनी उस विफलता से खीम कर अचरज करते थे कि अंग्रेज जब भारत को आसानी से अधीन रक्खे हुए हैं तब हम

चीन को क्यों नहीं श्राधीन कर पाते । पर श्रांग्रेजों को भारत में ज़ैसी भाड़ित सेना. मिल गई थी, वैसी चीन में जापानियों को न मिली थी।

श्रेर. युरोप में युद्ध — १६१६ में कुचला गया जर्मन राष्ट्र १४ वरस बाद ब्रांडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में फिर शक्तिशाली हो उठा ख्रोर युरोप में जर्मनभापी प्रदेशों को धीरे धीरे मिलाने लगा। प्रकट था कि इसके बाद वह पिच्छमी युरोप के दूसरे राष्ट्रों से विश्व-साम्राज्य में ख्रपना हिस्सा माँगेगा। इस ख्रंश में इतालिया की दशा भी उसके समान थी, इसलिए उन दोनों की सहयोग-सिन्ध हो गई। होलेंड फ्रांस ब्रितानिया पर जर्मनी यदि चोट करता तो इन देशों का दिक्खनपूर्वी एशिया के ख्रपने साम्राज्यों पर नियन्त्रण ढीला पड़ जाता ख्रोर उन्हें वहाँ से खदेड़ने में जापान को सुविधा होती, इसलिए जापान भी जर्मनी का सहयोगी बना।

जर्मनी को फिर उठता देख ब्रितानिया और क्रांस ने १६३६ में उसके विरुद्ध रूस से सहयोग-सिंध की चेष्टा की, पर सफल न हुए। उलटा रूस और जर्मनी ने परस्पर अनाक्रमण-सिंध कर ली। जर्मनो ने पोलैंड से अपना डान-जिंग बन्दरगाह वापिस माँगा और न मिलने पर उसपर चढ़ाई कर दी (२-६-१६३६)। ब्रितानिया और फ्रांस ने जर्मनी से युद्ध की घोषणा की। दो सप्ताह में जर्मनों ने पोलैंड को कुचल डाला और रूस ने पोलैंड के रूसीभाषी प्रदेश तक, जिसे कि पोलैंड ने सन् १६१६-२१ में अंग्रेजों फ्रांसीसियों की सहायता से द्योच लिया था [१०,८ ६१५], बढ़ कर जर्मनी से अपनी सीमा मिला दी।

श्रंग्रेजी सरकार ने युद्ध शुरू होने से पहले ही एक तरफ मिष्ट्र श्रौर इराक में श्रौर दूसरी तरफ सिंगापुर में श्रपने सुम्राज्य की रज्ञा के लिए भारतीय सेना को भेज दिया था। उसने भारत श्रौर जर्मनी के बीच भी युद्ध की घोषणा कर दी, श्रौर भारत सरकार ने युद्ध-स्थित को लज्ञ में रख कर कुछ श्रध्यादेश (श्रौर्डिनांस) निकाले। इसके प्रतिवाद में कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने नवम्बर १६३६ में पदत्याग कर दिया श्रौर प्रान्तों के श्रंग्रेज गवर्नरों ने शासन श्रपने हाथ में ले लिया।

१६४० को गर्मियों में जर्मनों ने पिन्छम मुँह फेरा स्त्रीर विजली की तेज़ी

से बद्ते हुए हौलैंड बेलिजयम श्रीर फांस को दखल कर लिया। श्रंग्रेज़ी साम्राज्य की जो सेना फांस-बेल्जियम की मदद को गई थी वह पिटती मार खाती हुंकिर्क बन्दरगाह से उलटे पाँव निकल भागी। फ्रांस की स्थल-सेना युरोप में श्रेष्ठ श्रीर उसकी श्रयनी सोमा पर बनाई हुई दुर्ग-पंक्ति श्रभेग्र मानी जाती थी। उसके दह जाने से ब्रितानिया पर जर्मनों की चदाई का हरदम खतरा दिखाई देने लगा। इतालिया भी तब जर्मनी की तरफ से युद्ध में कृद पड़ा। जापान ने पूर्वी एशिया में फांस श्रीर हौलैंड के उपनिवेशों—हिन्दचीन श्रीर हिन्द-द्वीपों;—में विशेपाधिकार प्राप्त कर लिये।

\$2. पाकिस्तान की माँग, भारतीय कांग्रेस में मतभेद ग्रीर मिंकितिक श्रमहयोग—भारत में मुस्लिम लीग ने मार्च १६४० में यह माँग पेश की कि भारत के उत्तरपिन्छिमी श्रौर उत्तरपूर्वी भाग को, जहाँ की जनता में मुसलमान श्रिषक हैं, शेप भारत से श्रलग कर दिया जाय। उस प्रस्तावित मुस्लिम देश को वे कुछ श्ररसे से 'पाकिस्तान' कहने लगे थ। यह नाम श्रौर यह विचार कई बरस पहले इंग्लैंड की कैम्ब्रिज युनियसिंटी में उपजा था। पंजाव श्रफ्तगानिस्तान कश्मीर के नामों के पहले श्रंग्रेजी श्रक्तरों को जोड़ कर पाक शब्द गदा गया था, श्रौर 'इंग्लैंड में बने' उस फ्सादी विचार को १६३५-३६ में प्रांतों के कांग्रेसी शासन के काल में उग्र रूप दिया गया था। श्रव खुल कर यह माँग की गई। स्पष्ट था कि इसके पीछे प्रेरणा श्रंग्रेजों की ही थी।

कांग्रेस ने श्रंग्रेजों के युद्धोद्योग से श्रासहयोग दिग्वाने को श्रापने मंत्रि-मएडलों से इस्तीफे तो दिला दिये, पर सेना के भरती-द्वेत्रों श्रीर कारखानों में युद्धोद्योग रोकने की कोई चेण्टा उससे न बन पड़ी। जो क्रांतिकारी श्रीर समूहवादी वैसी चेण्टा करते, वे नजरबन्द किये गये। बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी

<sup>†</sup> सुमात्रा से इरियान (न्यू गिनी) तक के द्वीपों को युरोपो लोग इन्दोनीसिया या इंसुलिन्दिया कहते हैं, जिसका शब्दार्थ है हिन्द-द्वीप। हिन्दी में वरी शब्द बहुवचन में बर्ता जाना चाहिए, अथवा हिन्द-द्वीप वली कर्ना चरिए।

जो १६२४ के जेलों में गये हुए १६२८ में श्रौर फिर '३० में गये हुए '३८ में | निकले थे, यों '४० में फिर भीतर पहुँच गये | जनता में बड़ी वेचैनी थी कि जब विदेशों में ब्रितानवी साम्राज्य ऐसी मार खा रहा है, तब भी भारत में उसका दमनचक श्रोर हिन्दू-मुस्लिम विद्वेष उभाड़ने की शरारत जारी है, श्रौर उसे हम रोक क्यों नहीं पाते |

दूसरी तरफ, फ्रांस के पतन के बाद अंग्रे जी माम्राज्य का अन्त निकट त्राता देख भारत के उन वर्गों में दूसरी तरह की बेचैनी फैली जिनकी सब शिजा-दीना अंग्रेजी की थी और जिनकी समाज में हैिसयत उस शिना की या श्रंशेजो राज्यपद्धति की बदौलत थी। कांग्रेस की कार्यममिति में भी यह मनो-वृत्तियों का भेद प्रकट हुन्ना । जून-जुलाई १६४० में कार्यसमिति ने यह घोषणा की कि ब्रितानिया यदि भारत की स्वतन्त्रता को सिद्धान्ततः मान ले ब्यौर फिल-हाल केन्द्र में मब पत्नों की मिली-जुली ( "राष्ट्रीय") सरकार ग्रौर प्रान्तों में भी उत्तरदायी मरकारें फिर से स्थापित कर दे, तो कार्यमिति युद्धोद्योग में पूरी सहायता देगी। यह घोषणा चुर्गजगोपालाचारी द्यौर जवाहरलाल नहरू की प्रेरणा से की गई। महात्मा गांधी श्रीर खानु शुब्दुलगफ्दारखाँ इसपर कार्य-सिमिति से त्रालग हो गये। त्रांग्रेज़ी सरकार ने इस घोषणा के उत्तर में कहा कि वह भारत को स्वशासन देने ऋौर केन्द्र में सर्व-पद्म सरकार बनाने को तैयार है यदि भारत के विभिन्न पन्न पहले द्यापस में एकमत हो जायँ। साथ ही उसने मुश्लिम लीग का रुख और उम्र करा दिया! कांग्रेसी और मुश्लिम लीगी नेताओं का वाग्युद्ध त्रागे दो साल तक बराबर चलता रहा जिसके फलस्वरूप १६४१ में देश में साम्प्रदायिक दंगों की बाढ आई रहो।

जनता की त्रोर से प्रतिरोध की बराबर माँग थी, इसलिए महात्मा गांधी ने ग्रंग्रेजों के युद्धोद्योग से सांकेतिक रूप से ग्रसहयोग प्रकट करने को व्यक्तिगत सत्याप्रह चर्लाया। उसमें भाग लेने वाले कहीं सड़क-हाट पर यह नारा लगा कर कि युद्ध में मदद देना पाप है, गिरफ्तार हो जाते। पर उनके इतना करने से भी दुनिया को यह पता मिलता रहा कि भारत के राष्ट्रवादी युद्ध में श्रंग्रेजों के साथ नहीं हैं, श्रीर श्रंग्रेजों के इस दोंग की कि वे दुनिया की स्वतन्त्रता के

लिए लड़ रहे हैं, कलई खुलती रही।

इसी बीच सुभाषचन्द्र वसु देश के बाहर से स्वतन्त्रता का युद्ध चलाने के विचार से २६-१-१९४१ को एकाएक गायब हो गये श्रीर श्रंग्रेज़ां के कड़े पहरे में से निकल कर श्रफगानिस्तान श्रीर रूस के रास्ते जर्मनी जा पहुँचे।

\$थ. जर्मनी की रूस पर चढ़ाई—१६४०-४१ के जाड़े श्रीर '४१ के वसन्त में जर्मनों ने पूर्वी युरोप के प्रायः सब देशों पर श्राधिपत्य कर लिया। उत्तरी श्रफरीका के इतालवी साम्राज्यान्तर्गत लिविया (त्रिपोली) देश से मिस्त में युस कर वे सुएज नहर से श्राधी राह तक पहुँच गये। रूस श्रीर जापान में भी इस वीच श्रानक्रमण-सन्धि हो गई थी। इसके बाद जब यह जान पड़ता था कि जर्मनी श्रीर उसके साथी श्रंग्रेजी साम्राज्य की गरदन पर पच्छिमी एशिया में श्रान्तिम चोट करेंगे, तब २२ जून १६४१ को हिटलर ने रूस पर एकाएक चढ़ाई कर दी। ब्रितानिया श्रीर रूस के बीच इससे हठात् मैत्री हो गई। संयुक्त राज्य श्रमरीका जो श्रव तक ब्रितानिया को युद्धसामग्री नकद दामों पर दे रहा था, श्रव उधार भी देने लगा श्रोर युद्ध में उतरने की तैयारी करने लगा। रूस श्रीर ब्रितानिया ने मिल कर ईरान को धर दबोचा श्रीर उसे दो हिस्सों में बाँट वहाँ श्रपनी सेनायें डाल दीं, जिससे इस रास्ते दोनों का सम्बन्ध बना रहे। भारत के समृहवादी जो श्रव तक कहते थे कि ब्रितानिया साम्राजिक युद्ध कर रहा है, श्रव कहने लगे कि वह 'लोक-युद्ध' में लगा है, श्रतः वे जलों से छोड़े गये श्रीर श्रंग्रेजी सरकार से सहयोग करने लगे।

§ 4. पूर्वी एशिया में युद्ध — श्रमरीका को युद्ध में श्राता देख जापान ने पहल की श्रीर ७-१२-१६४१ को युद्ध में कृद प्रशान्त महासागर के बीचों- बीच हवाई द्वीप के पर्ल बन्दरगाह पर जो श्रमरीकी जंगी वेड़ा जापान पर चढ़ने को खड़ा था उसे एकाएक डुवा दिया। श्रमरीका श्रीर पिच्छिम-युरोपी राष्ट्रों के श्रधीन पूर्वी एशिया के देशों — फिलिपीन, हाङकाङ, हिन्दचीन, हिन्द-दीपावली, मलाया—पर उसने एक साथ चढ़ाई की। मलाया-सिंगापुर को बचाने को बितानिया ने श्रपने सबसे बड़े दो युद्ध-पोत भेजे, जो माना जाता था कि डुवाये ही नहीं जा सकते। जापानी वैमानिकों ने श्रपने विमान

सहित उनपर गिर कर अपने प्राणों की आहुित देते हुए उन्हें आन की आन में ड्रवा दिया और जापानी सेना सिंगापुर और मलाया में उतर उन्हें ले कर बरमा की ओर बढ़ी। १६४२ की गर्मियों तक उसे भी ले कर वह भारत के दरवाज़े तक आ पहुँची। मलाया और वरमा की लड़ाइयों में अंग्रें जो की भाड़ेंत भारतीय सेना के अनेक दस्ते जापानियों से जा मिले और उस सेना का मुख्य अंश कैद हुआ। युरोपी राष्ट्रों की जो धाक एशिया के देशों में दो शताब्दियों से बैठी हुई थी, जापानियों ने उसे धूल में मिला दिया।

§ ६. स्राज़ाद हिन्द फीज की नींच पड़ना-पहले विश्वयुद्ध में जापानी ऋंग्रेजों के मित्र थे, ऋौर रासविहारी वसु जब जापान पहुँचे तब ऋंग्रेजों ने उन्हें जापान से माँगा था। पर जापानियों ने रासविहारी की देशभक्ति स्त्रीर वीरता से मुग्ध हो कर ग्रौर यह जानते हुए उन्हें शरण दी थी कि वितानवी साम्राज्य से एक दिन हमारा भी टाकरा होने को है। रासविहारी चीनी क्रान्ति-कारियों के भी सम्पर्क में रहे; १६२३ में ही उनका यह ब्रान्दाज था कि चार वर्ष बाद चीन वाले ऋंग्रेजों के शिकंजे से मक्त होने के लिए बड़ा संवर्ष करने वाले हैं । उस संघर्ष के सफल न होने पर वे जापान के ऋंग्रेजों के विरुद्ध उटने की राह देखने लगे । उस ग्रवसर से पूरा लाभ उठाने के लिए उन्होंने पूर्वी एशिया में स्वतन्त्र-भारत-संघ स्थापित किया । रासविहारी के कुछ अन्य साथी भी पूर्वी एशिया में इस संघ की ख्रोर से कार्य करने ख्रा गये। उनमें श्रनुशीलन समिति के सदस्य प्रकुल्ल सेन जो संन्यासी हो कर सत्यानन्द पुरी नाम से स्याम में त्रा बैठे तथा गदर दल के प्रीतमसिंह ज्ञानी प्रमुख थे। १६३७ में रासविहारी ने तोकियों में एक सम्मेलन किया जिसमें ये सब उपस्थित हुए, श्रीर सबने स्त्रागामी स्वतन्त्रता-युद्ध के बारे में श्रपना मार्ग निश्चित किया।

दूसरे विश्वयुद्ध में जापान के पड़ते ही इन्होंने जापान सरकार से कहा कि श्रापके श्रिधकार में जो देश श्रायँ, वहाँ भारतीयों को शत्रु प्रजा न मान कर भित्र प्रजा माना जाय, श्रीर उनमें से तथा श्रंग्रेजों के भाड़ैत उन भारतीय सैनिकों में से जो कैंद हों, स्व॰ भा॰ संघ को श्रपनी श्राजाद हिन्द फौज खड़ी

करने दिया जाय। जापान मरकार ने यह मान लिया श्रीर स्व॰ भा॰ संघ को मित्र सरकार का सा पद दे दिया। पूर्वी एशिया के ३० लाख भारतीयों की यों न केवल जान माल इज्जत सुरिच्चत हो गई, प्रत्युत उन्हें ऐसी स्वतन्त्रता श्रीर प्रतिष्ठा मिली जैसी पहले श्रपने जीवन में कभी न मिली थी। जापानी



रासिबहारी वसु ( १८८४—१६४४ ई० ) [ श्री जितेन्द्रनाथ सान्याल के सीजन्य से ]

सेना की दुकड़ियों के साथ स्व० भा० संघ के प्रचारक भारतीय सैनिकों से सम्पर्क करने जाने लगे। इस कार्य में भी सत्यानन्द पुरी श्रीर प्रीतमिंस ज्ञानी ने प्रमुख भाग लिया।

प्रीतमसिंह ने दिसम्बर १६४१ में उत्तरी मलाया में कैंद हुए कतान मोहनसिंह को आजाद हिन्द फीज खड़ी करने की प्रेरणा दी और काम सींपा। जनवरी १६४२ में मोहनसिंह ने आजाद हिन्द फीज के दो पहले जल्थे बना कर एक को बरमा मोर्चें पर मेजा और दूसरे को मलाया के भारतीय सैनिकों में प्रचार के लिए रक्खा। आजाद हिन्द फीज के शिच्चक सब भारतीय थे जो अब अधेजी के बजाय हिन्दुस्तानी आदेश-शब्दों से अपनी सेना को चलाते थे।

सेना के रूप में उसके प्रत्येक महकमें का संघटन किया गया। उस सेना में श्रारम्भ से ही यह विचार भरा जाता कि सब हिन्दुस्तानी भाई भाई श्रीर मानव स्वतन्त्रता के पूरे श्राधिकारी हैं, तथा खानपान श्रादि में जात-पाँत का कोई भेद नहीं रक्खा जाता रहा।

१५-२-१६४२ को सिंगापुर में श्रंग्रेज़ी सेना ने श्रात्मसमर्पण किया। जापानियों ने श्रंग्रेज़ों को भारतीयों से श्रलग कर कैदी बनाया श्रौर भारतीय सैनिकों की एक सभा कर उनसे कहा कि उनके साथ हारे हुए शत्रु का सा नहीं प्रत्युत भाइयों का सा वर्ताव किया जायगा, श्रौर उन्हें मोहनसिंह के जिम्मे सौंप दिया। मोहनसिंह ने तब उनमें से श्रा० हि० फौ० के लिए स्वेच्छा-सैनिक भरती

शुरू की । श्रंग्रेज़ कैदी शिविरों का प्रबन्ध भी जापानियों ने श्रा० हि० फौ० को सौंप दिया ।

मार्च १६४२ में तोकियो में फिर एक भारतीय सम्मेलन किया गया। सत्यानन्द पुरी श्रोर प्रीतमसिंह ज्ञानी उसमें जाते हुए विमान-दुर्घटना के शिकार हुए। जून १६४२ में बंकोक में फिर एक बड़ा भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन हुश्रा। उसने स्व० भा० संघ द्वारा भारत की स्वतन्त्रता का युद्ध जारी रखने का समर्थन किया, संघ के सभापति रासविहारी वसु की सहायता के लिए नई कार्यसमिति नियत कर दो, मोहनसिंह को श्रा० हि० फौ० का प्रधान सेनापति नियुक्त किया, श्रीर श्रपने युद्ध के संचालन के लिए सुभाषचन्द्र वस को जर्मनी से बुलाना तय किया। सम्मेलन ने यह घोपणा की कि भारत एक श्रीर श्रविभाःय है; यह निश्चय भी किया कि संघ जापान सरकार से युद्धसामग्री की जो सहायता लेगा वह उधार रूप में होगी। इस सम्मेलन के बाद स्व० भा० संघ की शाखाएँ समूचे पूर्वी एशिया में फैल गईं। सब जगह वे भारतीयों की भलाई के सब काम करतीं, उनमें शिचा फैलातीं तथा श्रात्मसम्मान भ्रातृभाव श्रीर राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के भाव जगातीं।

\$9. किएस पेशकरा ग्रीर 'भारत छोड़ों' घोषणा—इधर भारत में ग्रंग्रेज़ों के दमनचक्र के मुकाबले में स्वर्य फुँछ न कर पाने से जनता की खीभ दिन-व-दिन बढ़ती गई। १६४०-४१ से ग्रनाज ग्रीर ग्रन्य ग्रनेक वस्तुग्रों के यातायात विकी ग्रीर मूल्य पर नियन्त्रण कर सरकार उन्हें युद्ध क्तें त्रों में भेजने को खरीद रही थी। जनता को ग्रज्ञवस्त्र कठिनाई से मिलता। कांग्रेस ने कराची ग्रधिवेशन (१६३१) में यह घोपणा की थी कि ग्रंग्रेज़ों ने भारत पर मनमाने ढंग से जो श्रृण लाद दिया था, स्वतन्त्र होने पर भारत उसकी निष्पच्च जाँच करायगा ग्रीर उचित ग्रंश को ही स्वीकार करेगा। किन्तु ग्रंग्रेज़ी सरकार ग्रव जाँच का मौका दिये विना ही भारत के सिर थोपे उस श्रृण को स्वयं वस्त्र कर उसी के मूल्य से भारत से ग्रज्ञ ग्रीर युद्ध-सामग्री खरीद रही थी; जब वह श्रृण पूरा वस्त्रा जा चुका तब भारत से श्रृण रूप में रसद-सामान खींचती रही। इस जबरदस्ती चुकाये गये ग्रीर जबरदस्ती लिये

गये ऋण के मूल्य का माल जनता से खरीदने को विशाल संख्या में कागजी नोट छापे गये, जिनकी बाद से वस्तुत्रों के दाम बदते गये। भारत में चलने वाले कागजी नोटों के पीछे भारत का जो स्वर्ण-भएडार था, वह पहले से ही लन्दन में रक्खा गया था और अब युद्धसामग्री की खरीद में खर्चा गया। यों युद्ध में अंग्रेज यदि हारते तो भारत में चलने वाले ये कागजी नोट निरे कागज को कीमत के रह जाते। जापानियों के बरमा पहुँचते पहुँचते अंग्रेजी सरकार ने उनकी चदाई की आशंका से बंगाल से जनता के काम आने वाले धान के भंडार हटा लिये। उड़ीसा बिहार मद्रास और पूर्वी युक्तप्रान्त से भी अब-भंडार और सामान हटाने और पुली रेलमागी बिजलीघरों पानीकलों आदि को तोड़ कर हट आने की योजनाएँ हाकिमा के पास भेजी जा रही थीं, जिनमें पीछे रहने वाली जनता को क्या कष्ट होगा इसकी तिनक भी परवा न की गई थी।

यह सब चलता था कि मार्च १६४२ में ब्रितानिया का दूत स्टैंफर्ड किप्स भारत के नेता श्रों से बात करने दिल्ली श्राया । उसकी पेशकश यह थी कि भारत के नेता जापान के विरुद्ध युद्ध में पूरा सहयोग दें तो युद्ध के बाद भारत को ब्रितानवी साम्राज्य में उपराज्य (डोमोनियन) पद दिया जायगा श्रोर श्रमी केन्द्र में सर्व-पन्न सरकार बना दी जायगी । पर भारत की जनता श्रंग्रेज़ी साम्राज्य को बचाने के लिए जापानियों से लड़ने को तैयार न थी। श्रतः गान्धी किप्स की पेशकश को दिवालिया बैंक की बाद की तारीख की हुंडी कह कर बातचित में सामिलित होने से इनकार कर दिल्ली से चले श्राये । पर जवाहरलाल नहरू श्रीर उनके विचार के वे नेता जो श्रंग्रेज़ों की हार श्रीर जापान-जर्मनी की जीत की श्राशंका से चिन्तित थे तथा जिनका गान्धी से मतभेद जुलाई १६४० से प्रकट हो चुका था, बातचीत करते रहे । श्रंग्रेज़ों सरकार ने देखा कि उन नेताश्रों के साथ होने से भी वह भारत की जनता से युद्ध में उससे श्राधिक सहयोग न पा सकेगी जितना वह जुंर-जुल्म से ले ही रही है, इसलिए बातचीत का सिलसिला तोड़ दिया।

इसके बाद गान्धी की प्रेरणा से मई में कांग्रेस की प्महासमिति ने यह घोषणा की कि श्रंग्रेज भारत छोड़ चले जायँ—वे भारत में बने रहेंगे तो जापानी उन्हें निकालने के नाम पर भारत पर चढ़ाई कर सकते हैं। प्रशासत की श्रपनी बैठक में उसने जनता को पुकारा कि इस घोषणा को चिरतार्थ करने को संघर्ष छेड़ दे। मुख्य नेता तो श्रगले सवेरे तक पकड़ लिये गये, पर जनता जगह जगह उठ खड़ी हुई। श्रनेक स्थानों पर प्रदर्शन करते हुए वह गोलियों की मार से भी नहीं टली श्रौर सभी जगह उसने छातियों पर गोलियों फेलीं। श्रंग्रेज़ों के युद्धोद्योग में बाधा पहुँचाने को उसने यातायात संचार-साधनों श्रौर युद्ध-सामग्री को नष्ट करने का मार्ग पकड़ा। पूर्वी युक्तप्रान्त श्रौर विहार में तथा बंगाल के मेदिनीपुर ज़िले में संघर्ष का सबसे श्रधिक ज़ोर रहा। पूर्वी युक्तप्रान्त से श्रसम-बरमा सोमान्त तक जाने वाली श्रवध-तिरहुत रेलवे उस काल युद्ध की दृष्टि से सबसे महत्त्व की प्रणाडी थी। उसे जनता ने उखाड़ फेंका। जनता श्राशा कर रही थी कि बरसात बाद जापानी श्रौर श्राजाद हिन्द फीज भारत पर चढ़ाई करेंगे, इसलिए श्रक्तूबर नवम्बर तक संघर्ष पूरे ज़ोर पर रहा। उसके बाद थीरे धीरे वह ढीला पड़ता गया।

\$८. ऋा० हि० फी० में संकट खड़ा होना—ग्रगस्त १६४२ की भारत की घटनाओं के समाचार मलाया पहुँचने पर मोहनसिंह ने एक नया दल भारत से सम्पर्क करने को बरमा मोर्चे पर भेजा। सीमा पर पहुँचने पर इस दल का एक व्यक्ति जो मोहनसिंह का ऋति विश्वस्त था, ग्रा० हि० फी० के ऋत्यन्त गोपनीय कागज लिये हुए श्रंगेजों से जा मिला। जापानी इसके बाद आ० हि० फी० के साथ बर्त्तने में कुछ सावधानी करने लगे।

शुरू श्रक्त्यर में श्रां हिं फीं की सब इकाइयों का श्रगुश्रा दल बरमा भेजा गया जिससे वह नवम्बर-दिसम्बर में श्राने वाली बड़ी सेना के लिए प्रवन्ध कर रक्खे। पर इधर मोहनसिंह श्रीर उनके साथियों ने कई छोटी बातों को ले कर जापानियों से बिगाड़ ली। जापानी जंगी जहाज जब सिंगापुर से श्रा॰ हिं॰ फीं को बरमा ले चलने को तैयार खड़े थे, तब मोहनसिंह ने सेना को चलने का श्रादेश न दिया श्रीर स्व॰ भा॰ सं॰ की कार्यसमिति ने इस्तीफा दे दिया। रासिवहारी ने कहा कि मैं उन सब छोटी उलभानों को सुलभा दूँगा श्रीर मोहन सिंह से श्राग्रह किया कि सेना के कुछ मुख्य श्रप्तसरों को मेरे पास मेजो तो मै

उन्हें स्थिति को पूरी तरह समभा दूँ। पर मोहनसिंह ने किसी भी अप्रसर को उनसे मिलने न दिया। इसपर स्व॰ भा॰ संघ के सभापित की हैसियत से रास-विहारी ने मोहनसिंह को जो सेनापित ('जनरल') का पद दिया था, वह छीन कर मोहनसिंह की गिरफ्तारी का आदेश दिया। मोहनसिंह ने पहले से ही वैसी आशंका से अपने साथियों को कह रक्खा था कि आ़ हि॰ फौ॰ को तोड़ देना। सो उन लोगों ने अपने शस्त्र इकट्ठे कर रख दिये, बिल्ले जला दिये, सैनिक रिजा बन्द कर दी और अपने को युद्ध-कैदी बनाने के लिए पेश किया। जापानियों ने उन्हें कैदी बनाने से इनकार किया।

१६४१-४२ के पाँच महीनों में जापानियों ने दक्लिनपूरवी एशिया से चार शताब्दी पुरानी पिच्छमी युरोप की प्रभुता उखाड़ फेंकी थी। किन्तु एशिया में युरोपी शक्ति की धुरी ऋंग्रेज़ों का भारतीय साम्राज्य था, जिसके किनारे पहुँच कर वे रुक गये थे। अंग्रेज और अमरीकी उस वक्त जापान के मुकाबले को तैयार न थे। भारत के पूर्वी सीमान्त से भी कभी कोई वड़ा शत्रु ऋा सकता है यह बात ख़ंबे जो ने कभी सोची भी न थी। १६४२ की गर्भियों में वे बंगाल उड़ीसा त्रान्ध्र त्रौर तिमळ तट तथा ग्रसम से लखनऊ तक के प्रदेश को छोड़ कर भाइखंड से राजस्थान तक मध्यमेखला के पहाड़ी प्रदेशों में छापेमारी लड़ाई की योजनाएँ बना रहे थे। भारतीय समद्र में भी उनका कोई प्रबल वेड़ा न था जिससे अंग्रेजों को अपने अफरीकी साम्राज्य के लिए भी ऐसा खतरा दिखाई दिया कि उन्होंने मदगस्कर द्वीप में, जो जर्मनों के वशंवद फ्रांसी-सियों के हाथ में था, अपनी सेना उतार दी ( मई '४२ ) । अमरीकियों ने पहली मार खाते ही अपने महान् कारखानों से अमित युद्धसामग्री बनाना शुरू कर दिया था। इसे ले कर प्रशान्त महासागर के एक एक टापू को जीतते हुए जापान तक पहुँचना उनके लिए एक रास्ता था । पर केवल इससे वे जापान को इरा न सकते यदि भारत से भी श्रांग्रेज़ों के पैर उखड़ गये होते तथा यहाँ की भाइत सेना श्रीर खेतों लानों कारखानों की उपज उन्हें प्राप्त होने के बजाय ठनके विरुद्ध खड़ी हो गई होती।

अपने देश से ५००० मील पर भारत की सीमा पर पहुँच कर जापानियों

को भी दिखाई दिया कि भारतीयों के पूरे सहयोग के बिना व भारत के २००० मील के फैलाब में आगे बहते नहीं जा सकते। भारतीय क्रान्तिकारियों ने जापान और भारत का वैसा सहयोग स्थापित कर १६४२ में ही भारत पर चट्ने का यत्न किया, जब कि भारत की जनता भी उनकी राह देख रही थी। पर वह दुर्लभ अवसर उन्हें इस कारण चूकना पड़ा कि वे आ० हि० फौ० के संघटन और संचालन के लिए भी उन लोगों पर निर्भर थे जो कल तक अंग्रेज़ों के भाड़ित थे और जो ऐन मौके पर डगमगा गये कि कहीं हम जापानियों के भी हथियार न बन जायँ! १६२३-२४ में भारतीय क्रान्तिकारियों ने जापान से सम्पर्क करके जो तैयारी शुरू की थी [१०,६६६], यदि तुच्छ त्रास और पदर्शन के कायों में पड़ कर उसे बिगाड़ न लेते, तो एक तो अब उनके पास अपने अनुभवी सेनानायक तैयार होते—भगतसिंह और यतीन दास इस वक्त आजाद हिन्द फौज का संचालन कर रहे होते—और दूसरे, जापानी राजनेताओं और भारतीय क्रान्तिकारियों ने इस प्रकार एक दूसरे के उद्देश्यों को समभा हुआ और आपसी सब समस्याओं को मुलभाया हुआ होता कि अब वे यों रुकने को विवध न होते।

§९. मा० हि० फी० का पुनःसंघटन और आज़ाद हिन्द सरकार की स्थापना—मलाया में हारी अंग्रेजों की भारतीय सेना में जगन्नाथ भोंसले, लोकनाथन, अनिल चटजीं आदि कई अफसर मोहनसिंह से जेठे थे, जो आ० हि० फी० के विघटन के विरोधी थे। रासविहारी ने इनकी सहायता से फरवरी १६४३ तक नई आ० हि० फी० खड़ी कर ली। उक्त नायकों के आतिरिक्त शाहनवाजखाँ, मुहम्मद जमान कियानी और एहसान कादिर ने इस बार के संघटन में प्रमुख भाग लिया। नई फीज में दनादन भरती होने लगी। अप्रैल १६४३ से लद्दमी स्वामिनाथन ने स्त्रियों का एक जत्था बनाना शुरू किया, जिसे लड़ाई और परिचर्या दोनों की शिन्ना दी जाने लगी। बाद में वह भाँसी-रानी जत्था कहलाया।

त्रपनी दलती त्रायु त्रौर २७ बरस से देश के बाहर रहने के कारण राष्ठविहारी के लिए इस सेना का नेतृत्व करना शक्य न था, इसलिए उन्होंने भार-भूष सुभाषचन्द्र वसु को जर्मनी से बुलाया । सुभाष फिर अपनी जान हथेली पर लिये एक जर्मन पनडुब्बों से मदगस्कर और फिर जापानी पनडुब्बों से पिनाङ पहुँचे । तोकियो हो कर वे सिंगापुर वापिस आये जहाँ रासविहारी ने उन्हें स्वतन्त्र भारत संघ का नेतृत्व सौंपा; तब से वे 'नेताजी' पद से प्रसिद्ध हुए । २१ अक्तूबर १८४३ को सिंगापुर में, जिसके नाम में प्राचीन भारतीय उपनिवेश सिंहपुर की याद बनी है, स्व० भा० संघ का बड़ा सम्मेलन जुटा कर आरजी आजाद हिन्द सरकार की स्थापना की घोषणा यों को गई—'' च्यूँकि हिन्दुस्तान के सब नेता जेलों में हैं आर देश के भीतर लोग '' निहत्थे हैं, अतः अब पूर्वी एशिया के स्वतन्त्र भारत संघ का कर्त्त व्य है कि वह आरजी आजाद हिन्द सरकार बना ले । आरजी सरकार को इसका हक है और वह इसकी माँग करती है कि हिन्दुस्तानी उसके तहूँ बफादार रहें । '' वह भारत के लोगों को भरोसा दिलाती है कि उन्हें '' समान अधिकार प्राप्त होंगे '' हम हिन्दुस्तान के लोगों का आवाहन करते हैं कि हमारे भंडे के नीचे इकट्ठे हों ''।'' सुभाषचन्द्र ने आरजी सरकार के प्रमुख रूप में शपथ ली । चार दिन बाद आजाद हिन्द सरकार ने बितानिया और अमरोका के विरुद्ध की घोषणा की।

श्रेश्याल दुर्मिश्न—१६३६ में सुभाप कांग्रेस से निकाले गये थे प्र बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस में उन्हीं का बहुपत्त था। कांग्रेस के ग्रध्यत्त ने बंगाल कांग्रेस को स्थिति कर नई प्रान्तीय कांग्रेस खड़ी करने का जतन किया। तब बंगाल में दो कांग्रेसें हो गई ग्रीर विधान-सभा के कांग्रेसी सदस्य भी दो टांलियों में बँट गये। उधर फजलुल-हक की भी मुस्लिम लीग से बहुत दिन न पटी। दिसम्बर १६४१ में हक ने सुभाप के बड़े भाई शरचन्द्र की सहायता से नया सम्मिलित मन्त्रिमण्डल बनाया। शरत् को इसके शीघ बाद भारत सरकार ने नजरबन्द कर दिया। १६४२ में ग्रंग्रेज बरमा से हटते हुए ग्रराकान का सब ग्रनाज नष्ट करते ग्राये थे, फिर बंगाल से भी उन्होंने सब ग्रज्ञ-भंडार हटा लिये। ये बंगाल की स्थित बड़ी नाजुक हो गई। मार्च १६४२ में गवर्नर ने हक को इस्तीफा देने को बाबित किया ग्रीर उसके बाद धींगाधांगी से मुस्लिमलीगी मन्त्रिमण्डल स्थापित किया। प्रान्त में ग्रनाज पहले ही कम था,

जो था उसे भी भ्रष्ट मिन्त्रिमएडल के कुपापात्र नफाखोरों ने रोक कर बहुत महँगा कर दिया। त्राजाद हिन्द सरकार की त्रोर से सुभाषचन्द्र वस ने बरमा त्र्रौर स्याम का चावल बंगाल भेजने का प्रस्ताव किया। किन्तु त्र्रंग्रेजी सरकार ने वह न माना त्र्रौर ३५ लाख त्र्रादमी भूख से तड़प कर तथा १२ लाख बीमारी से मरने दिये।

बंगाल की तरह सिंध में भी गवर्नर ने श्रक्त्वर १६४२ में श्रक्लाबख्श को प्रधानमन्त्री पद से हटा कर मुस्लिमलीगी मन्त्रिमएडल स्थापित कराया। सात मास बाद श्रक्लाबख्श की हत्या की गई। पीछे उनके भाई मौलाबख्श ने राष्ट्रवादी मुस्लिमों का पक्त बनाया, पर उन्हें भी कांग्रेस पक्त का समर्थन न मिला।

बंगाल दुर्मित्त की चर्चा फैलने से भारत में ऋंग्रेजी राज की बड़ी बदनामी हुई तो लिनलिथगों को वापिस बुला कर भारत के तत्कालीन प्रधान सेनापित वेवल को गवर्नर-जनरल बनाया गया। वेवल ने ऐसा उपाय किया कि बंगाल के गाँवों से भूखे मरते लोग कलकत्ते न ऋाने पायँ।

\$ ११. आंज़ाद हिन्द फींज की भारत चढ़ाई— आ० हि० फौ० की बागडोर थामते ही सुभापचन्द्र ने उसे 'चलो दिल्ली' का मन्त्र और 'जय हिन्द' का नारा दे कर रवाना किया और स्वयं भी रंगून आ टिके। बरमा के जापानी सेनापित के साथ उन्होंने तय किया कि आ० हि० फौ० अपने सेनानायकों के मातहत रहेगी और उसका नियमन अपने फोजी कानून से होगा, जापानी सेना के साथ वह भारत के जिस जिस अंश को मुक्त कराती जायगी उसपर तिरंगा फहरायगा और उसका शासन मेजर-जनरल अनिल चटर्जी करेंगे। उन्होंने और उनकी प्रेरणा से जापानी सेनापित ने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि भारत की भूभि पर कोई भी सैनिक लूटमार या बलात्कार करने लगे तो उसे फौरन गोली मार दी जाय।

१६४२-४३ में अप्राप्ति युद्धसामग्री और सेना भारत में बराबर जुट रही थी। '४३ में जापानी बेड़े और वायु-बेड़े को प्रशान्त के मोर्चे पर जाना पड़ा और वरमा पर लगातार हवाई मार पड़ती रही जो बड़ी चढ़ाई को तैयारी थी। अंग्रेज-अप्रारीकियों की समूची पूर्वी एशिया की चढ़ाई का संचालन लुई मींटबाटन कर रहा था। उनकी मुख्य सेना असम के पूर्वी छोर से इरावती दून में उतर कर म्यितचीनः ('म्यितिकना') से रंगून तक रेलपथ के साथ बढ़ने को थी। मिएपुर, लुशाई-चिन और अराकान से दूसरी सेनाएँ उसका साथ देने को थीं। इस चढ़ाई के लिए जब पूर्वी असम में पूरी सेना जुट गई, और विमानों से एक अंग्रेजी सेना म्यितचीनः के जंगल में उतर चुकी, तब मार्च १६४४ में आजाद हिन्द और जापानी सेना ने मिएपुर पर चढ़ाई की। उनका लच्च मिएपुर से ब्रह्मपुत्र पहुँच कर असम वाली सम्ची सेना को पीछे से घर लेना था।

मिणपुर नदी की दून में दिक्खन से उत्तर बद्ते हुए जायानी सेना तथा शौकत अली मिलिक के आदेश में आ० हि० फो० की दुकड़ी विशनपुर ले कर इम्फाल के पास तक पहुँच गई। दूसरे जत्थे मम्घरसिंह और अजमगिसह के नेतृत्व में मिणपुर राज्य के उत्तर घूम कोहिमा पर आ डटे। मु० ज०



सुभाषचन्द्र वसु सिंगापुर में लियः गया चित्र

कियानी की ब्रिगेड ने तभी पूरव से हमला किया।
मिणिपुर राज्य को यो घरने में उनका तुरत का
लच्च यह था कि वहाँ जो १३ लाख भारतीय सेना
पूरे साज-सामान के माथ थी, उसे हरा कर ग्रा॰
हि॰ फा॰ में मिला लिया जाय।

शाहनवाज्ञ के मातहत एक ब्रिगेड को स्रायकान श्रीर चिन पहाड़ों का मोर्चा सौंपा गया, जिससे मिणपुर में लड़ती सेना का पीछे का रास्ता सुरिच्चत रहे। प्रेमिसंह रत्ड़ी के नेतृत्व में इसके पहले जत्यं ने कलादन नदी की दून से भाड़ित श्राप्तीकी सेना को मार भगाया श्रीर चटगाँव पहाड़ी जिले में तिरंगा फहरा दिया। चिन मोर्चा सबसे कठिन था। लुशाई श्रीर चिन एक ही नृवंश के लोग हैं। चिन श्रंग्रेजों का पच्च लिये हुए थे। स्तिहंद ('चिन्दिवन') नदी पर कलेव के

श्रापने श्राह्वे से चिन पहाड़ों के भीतर तक श्रा० हि० फौ० को श्रापना रसद-बारूद सिर पर दो कर ले जाना पड़ता था। उस दशा में वे कई बार जंगली घाम खा कर गुज़र करते रहे, पर मोर्चा हाथ से न जाने दिया।

इम्फाल को आजाद हिन्द श्रीर जापानियों ने चार मास घरे रक्ला । श्रंग्रे जों ने भी वहाँ अपनी पूरी शक्ति लगा दी । एक पूरे सेना-विभाग को उन्होंने विमानों से कुमुक रूप में ला उताग । अन्त में मूसलाधार वर्षा से घेरने वालों को हटना पड़ा । उस वर्षा से सड़कों के वह जाने पर, रसद के विना, कीचड़ मच्छर मिक्लियों से भरे जंगलों में से, शत्रु विमानों की लगातार मार में, ज्वर पेचिश श्रोर घावों से पीडित श्राजाद हिन्द दस्ते जब पैदल वादिस लौटे, तब श्रनेक बार शत्रु ने पर्चे फेंक कर उन्हें हथियार रखने का सन्देश दिया, पर वे अपने नेताजी के श्रादर्श से नहीं टले।

\$१२. इरावती की लड़ाइयाँ—सुभाप श्रपनी सेना को मोर्च पर भेजने के बाद उसके लिए खर्चा जुटाने श्रौर श्राजाद हिन्द सरकार को हर पहेलू में पृष्ट करने में जी-जान से लग गये थे। उनकी पुकार पर श्रनेक भागतीयों ने श्राना सर्वस्व दे दिया। हबीब नामक सेठ ने करोड़ से श्रिधिक की श्रपनी सब सम्मत्ति दे दी। श्राजाद हिन्द सरकार ने एक राष्ट्रीय बैंक खोला जिसे मुक्त भारत में चलाने को मुद्रा निकालने का बाम दिया। सब मिला कर श्राजाद हिन्द सरकार ने द करोड़ ह० श्रपनी सेना श्रौर श्रन्य कायों के लिए जमा किया। सितम्बर १६४४ में सुभाप श्रपनी लौटती सेना से येऊ में मिले। सेना में तब भी पूरा उत्साह था श्रौर नई भरती जारी की गई।

उधर जिस श्रंश जी सेना के दस्ते मार्च १६४४ में उत्तरी बरमा में उतरे थे, वह जनवरी १६४५ में मध्य बरमा पहुँच रही थी, जहाँ मन्दले के सामने इरावती पिन्छम घूम कर छिंदिं से मिलने को भुकती है। श्राक्याब श्रौर रामरी द्वीप में भी श्रंश जी सेना उतर चुकी थी। इस दशा में श्रा० हि० फौ० के दूसरे विभाग (डिवीजन) को इरावती घाटों की रह्मा सींपी गई। शाहनवाज, प्रेम सहगल श्रौर गुरबख्शसिंह दिल्लों यहाँ उसके प्रमुख नायक थे। श्रपनी लड़ाई का श्राधार उन्होंने पोपा पहाड़ी पर रक्खा जो इरावती के निचले घुमाव में महत्त्व का नाका है। २६ फरवरी को जब शत्रु के अभिम दस्ते पोपा के पूरव मित्थिला ( "मिकतिला" ) पर पहुँचे, तब तक मुभाष वहीं थे। जैसा कि उन्होंने कहा, इस लड़ाई का अभिप्राय यह था कि "आ़ हि॰ फौ॰ के शहीद अपनी वीरता की ऐसी कहानी और परम्परा छोड़ जायँ कि आने वाली पीटियाँ उसपर अभिमान कर सकें।" बरमा के आकाश पर तब शत्रु का पूरा राज था। अंग्रेजी सेना दिन में विमानों तोपों टंकों के संहारे बट्ती और रात को कँटीले तारों में विरी रहती। जापानी और आजाद हिन्द सेना दिन में खेतों जंगलों में खुकती और रात को बिना रोशनी के चल कर छोटे शस्त्रास्त्र से शत्रु पर हमले करती।

५-३-१६४५ को ब्रांग्रेजों ने मित्थिला ले लिया । जापानी एक माम नक उसे वापिस लेने को हमले करने रहे । मित्थिला चले जाने के बाद मध्य बरमा में प्रतिरोध जारी नहीं रह सकता था, पर जापानियों ने बरमा के पहाड़ी प्रदेश-श्राराकानयोमा श्रार पगुयोमा-में श्रन्त तक लड़ना तय किया । श्रांग्रेजों ने अपने शासनकाल में बरमियों को कभी सेना में स्थान न दिया था: जापानियों ने उन्हें पहलेपहल ग्राविनक युद्धकला की शिक्ता दी थी। मार्च १६४५ में बरमी जनरल श्रों मां को जायानियां ने बरमी सेना के साथ श्रराकानयामा के मोर्चे पर भेजा । श्रौं सां श्रपनी सेना के साथ थ्येत्म्यो पहुँच कर जापानियों पर उलट पड़े ! जापानियां ने उनका विद्रोह दवाने को आ० हि० फी० से महायता माँगी, पर ग्रा० हि० फौ० ने वरिमयों पर शम्त्र चलाने से इनकार किया । वरिमी विद्रोह से बरमा में जावानी प्रतिरोध की कमर ट्रट गई, पर इस दशा में भी मित्थिला पोपा और मग्बे के मोचों पर वे और आ॰ हि॰ फो॰ अप्रैल तक लड़ते रहे। त्रान्त में जब शत्रु ने मित्थिला के सौ मील दक्खिन बढ़ कर उन्हें वर लिया, तब वे पीछे हटं। कुछ दस्ते शत्रु की पाँतों को चीरते निकल गये, कुछ ने बीर गति प्राप्त की, श्रीर कुछ ने श्रान्तिम गोली चुकने तक लड़ कर इसलिए हथियार रक्ले कि ह्या॰ हि॰ फौ॰ की कहानी भारत पहुँच जाय। लौटती आ॰ हि॰ फौ॰ को आँ सां ने पूरी सहायता दी।

जापानी सेना का एक ऋंश पगृयोमा में चला गया जहाँ वह जुलाई

श्रन्त तक लड़ता रहा। शेप सेना को मौलम्यें ('मोलमीन') हटने का श्रादेश मिला। २३-४-१६४५ को उन्होंने रंगृन खाली किया। सुभाप भाँसी-रानी जिल्थे की बरमा वाली सैनिकाश्रों को उनके घर पहुँचा कर, शेप को श्रौर प्रेमिंस रत्ड़ी के श्रादेश में ६०० सैनिकों के "जाँबाज" जल्थे को साथ ले कर तथा ५००० के एक दस्ते को मे० जन० लोकनाथन के श्रादेश में श्रंग्रें जों के श्राने तक रंगृन में व्यवस्था ग्लने का भार दे कर २४ श्रप्रैल की रात वहाँ से चले। सिताङ नदी से पहले ही उनकी सब सवारियाँ शतु-विमानों ने नष्ट कर दीं; तब मोलम्यें तक वे पैदल गये। रंगून छोड़ते हुए उन्होंने कहा था—"हम श्रपनी लड़ाई के पहले दीर में हार गये हें" श्रमी हमें कई दौरों में लड़ना है।" सो वे नई लड़ाई की तैयारी में बंकोक श्रौर मलाया में वहाँ की श्रा० हि० फो० को तैयार करते रहे। युरोप में ७-५-१९४५ को जर्मनों ने हथियार रख दिये, तो भी सुभाप का कहना था कि "पूर्वी एशिया के युद्ध का श्रम्तिम परिणाम चाहे जो हो, वह युद्ध लम्बा श्रौर कड़ा होगा।" प्रशान्त के एक एक टापू में जापानी श्रन्तिम दम तक लड़ रहे थे।

मिण्पुर कोहिमा से लौटा त्रा० हि० फौ० का पहला विभाग प्यंमन्नः ("प्यिनमना") में था। उममें जे। बीमार न थे, उनका 'च् ' जत्था बना कर कर्नल ठक्करिसंह के त्रादेश में रक्या गया था। शत्रु के रंगृन ले लेने तक वह लड़ता रहा। त्रान्त में ठक्करिसंह त्रापने हजार योद्धात्रों के साथ पूरव हट कर शत्रु-गांतो त्रोंर पहाड़ों जंगलों में से रास्ता काटते मोलम्यें जा निकले त्रीर वहाँ से बंकोक। वे लोग शुरू १८४४ से चलने लगे थे, २७-५-१९४५ को बंकोक पहुँचे। मलाया से मिण्पुर हो कर बंकोक तक उनकी युद्धयात्रा की कहानी सामिर्क इतिहास में त्रान्टी है।

\$ 1.3. दूसरे विश्व-युद्ध का अन्त—जर्मनी से युद्ध समाप्त होने पर जूस १६४५ में कांग्रेस कार्यसामित जेलों से छोड़ दी गई श्रीर वाइसराय वेवल ने घोषणा की कि वह श्रानी शासन-समिति भारत के राजनीतिक पत्तों के नेताश्रों से बनाने को तैयार है, वशर्ते कि वे पूर्वी एशिया के युद्ध में सहयोग दें श्रीर कि उस समिति में सवर्ण हिन्दुश्रों के प्रतिनिधि रूप में कांग्रेस के श्रीर

मुसलमानों के प्रतिनिधि रूप में मुस्लिम लीग के बरावर प्रतिनिधि होंगे। इस ख्राधार पर भारतीय नेताओं से बातचीत करने को वेवल ने शिमले में उन्हें बुलाना तय किया। इसपर मुभाषचन्द्र वसु ने सिंगापुर रेडियो पर कांग्रेसी नेताओं से कहा कि कांग्रेस वा अपने को केवल सवर्ण हिन्दुओं का प्रतिनिधि मान कर और युद्धोद्योग में सहायता का वचन दे कर शिमला सम्मिलनी में जाना आहमहत्या के ममान होगा, और कि यदि कांग्रेसी नेता वैसा करेंगे तो भी पूर्वी एशिया के भारतीय आज़ाद हिन्द सरकार के अधीन युद्ध जारी रक्खेंगे ही। इसपर भी कांग्रेस के नेता शिमला सम्मिलनी में शामिल हुए ही। फल भी कुछ न निकला, क्योंकि मुस्लिम लीग ने आग्रह किया कि शासन-मिति में जो मुसलमान लिये जाय वे उना के आदमी हो। अग्रेजी सरकार को कांग्रेस का सहयोग लेने की गरज होती तो मुस्लिम लीग से वैमा आग्रह न करवाती; उसे केवल यह देख लेना और दिखा देना था कि कांग्रेस अपनी हार मान कर कहाँ तक भुकने को तैयार है।

जुलाई के पहले सप्ताह में वितानिया में निर्वाचन हुए। विन्स्टन चर्चिल इस युद्ध में प्रधानमन्त्री रहा था श्रोर पहले विश्व-युद्ध में भी वितानिया को जिताने में उसका बड़ा हाथ था। पर वितानिया के लोग युद्धजनित श्रवस्थाश्रों से थक श्रीर ऊब चुके थे, उन्होंने चर्चिल पक्ष को हटा कर बड़े बहुमत से मजदूर पक्ष को पदाधीन किया।

उधर अमरीकियों ने सीधी लड़ाई से ऊब कर परमाणु बम नामक अत्यन्त संहारक अस्त्र का प्रयोग शुरू किया। सब पदार्थ परमाणुओं से बने हैं यह स्थापना प्राचीन भारतीय आर युनानी दार्शनिकों ने की थी। उनका विचार था परमाणु के खंड नहीं हो सकते। पर हमारे सांख्य दार्शनिकों का कहना था कि परमाणु भी गुणों या शक्तियों का समुच्चय है। आधुनिक वैज्ञानिक १६वीं शताब्दी के अन्त तक परमाणु को अखंड्य तथा पदार्थ और शक्ति को भिन्न भिन्न मानते रहे। पर तब उन्हें इसके प्रमाण मिले कि परमाणु भी विद्युत्-शक्तिकणों का समुच्चय है। उन शक्तिकणों को अलग करने के परीचण होने लगे। १६३६ में युद्ध शुरू होते होते जर्मन वैज्ञानिक औटो हान

को परमासु में प्रथित शक्तिकसों के विशरस में सफलता मिली। एक एक परमागु में शक्ति का विशाल समुच्चय है। हान ने हिटलर से कहा कि` हमें त्रागे परीक्त एंंं के लिए साधन जुटा दीजिए तो दो वर्ष में परमागु-विशरण से छुटनेवाली इस शक्ति को जोत कर इससे चलनेवाला वम तैयार कर देंगे। पर हिटलर को जल्दी थी; हान छह मास में परमाग्रु वम तैयार करने का वचन देते तो हिटलर को साधन जुटाना मंजूर था, नहीं तो नहीं! हान की एक यहूदी शिष्या इस खोज में उनके साथ थी। जर्मनी में यहूदियों का दमन चल रहा था जिससे उसे देश छोड़ना पड़ा। स्रंग्रेज-स्मरीकियों ने उसके ज्ञान का लाग उठाया। जर्मन परीच्च एशाला स्रों में जब बमवर्षा के कारण काम न हो सका तभी क्रमरीका ने ऋपने वैज्ञानिकों को खुले हाथ सहायता दे कर उन्हें परीच्चगों पर जुटा दिया । २ दिसम्बर १६४२ को इतालवी वैज्ञानिक ऐनरिको फेमीं ने शिकागो की परीच्च एशाला में काम करते हुए परमा एए-विशरगए-जनित शक्ति को नियन्त्रित कर उससे काम लेने का रास्ता दिखा दिया। उस दिन से परमाग्रशक्ति युग का आरम्भ हुआ। अमरीकियों ने उस शक्ति का पहला उपयोग संहारक बम तैयार करने में किया । उन बमों द्वारा जो विस्फोट-परम्परा चनती वह बड़े च्लेत्र में सभी प्राणियों को नष्ट या पंगु कर देती। ५ श्रीर ६ त्रागस्त १६४५ को त्रामरीकियों ने जापान के दो नगरों—हिरोशिमा त्रीर नगानाकी--पर वैसे बम फेंक उन्हें मटियामेट कर दिया।

त्र्यमरीकी मंचूरिया पर भी क्रिधिकार न कर लें इस डर से रूम ने जारान से युद्ध छेड़ मंचूरिया पर चट्राई की ( ६-५-४५ )। निरीह जनता का संहार होते देख १५-८-१६४५ को जापान ने हथियार रख दिये। ऋगले दिन सुभापचन्द्र सिंगापुर से बकोक ब्राये। जापान से यह घोषणा को गई कि १८-८-४५ को तोकियो त्राते हुए तैवान (फीरमोसा) द्वीप में विमान गिरने। से उनकी मृत्यु हुई।

युद्ध में चीन श्रंग्रेजों का भित्र रहा था। पर हाङकाङ से जापानी सेना हटते ही श्रंप्रेजों ने वहाँ भर श्रापनो सेना डाल दो कि चीनी श्रापने उस चन्दरगाह को वापिस न ले लें। हिन्दचीन ख्रीर हिन्दद्वीपों से जापानियाँ

के हटने पर वहाँ के राष्ट्रवादियों ने, जिन्हें जापानियों ने ऋपने शासन में श्रच्छी युद्ध-शिच्चा श्रौर जातं वक्त शस्त्रास्त्र दे दिये थे, श्रपना गण-राज्य स्थापित कर स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी। ये देश पहले फ्रांस श्रौर हौलैंड के श्रधीन थे। श्रंग्रेज़ों ने इनमें तुरंत भाड़ैत भारतीय सेना भेजी जिससे कि वह फ्रांस ब्रौर हौलैंड की सेनाएँ वहाँ पहुँचने तक नये गण्राज्यों को कुचल दे या दवाये रक्खे। फ्रांस ग्रीर हौलैंड स्वयं जर्मनी द्वारा रींदे जा चुके थ, पर श्रव वे श्रमरीका से पाये शस्त्रास्त्रों द्वारा श्रपना साम्राज्य वापिस लेना चाहते थे। हिन्द-द्वीपों में जो भारतीय सेना भेजी गई उसमें से कुछ वहाँ के देशभक्तों से जा मिली, श्रौर कुछ को जब उनपर गोली चलाने को कहा गया तब उसने . स्त्रासमान की स्रोर गोलियाँ चलाईं। वहाँ संघर्ष जारी रहा। त्रितानिया की "समाजवादी" मजदूर सरकार ने जिस तत्परता से हाङकाङ को हथियाया श्रौर हिन्दचीन ऋौर हिन्दद्वीपों में युरोपी सात्राज्य बनाये रखने को भाड़ेत. भारतीय सेना भेजी, उससे सप्ट हुन्ना कि इंग्लिस्तान के मजदूर नेता भी दूसरे श्रंग्रेजों से किसी तरह कम साम्राज्यलिप्सु नहीं हैं। उनके समाजवाद का केवल यह ऋर्थ है कि साम्राज्य की लूट को ब्रितानिया के मजदूर भी पूँजीपतियों के वरावर भोगं।

दूसरे विश्व युद्ध में भारत सरकार प्रतिवर्ष कई द्यारव रुपया युद्ध पर खर्च करती रही। इसके द्यतिरिक्त ख्रंग्रेजों ने भारत पर थोपा हुद्या द्यपना ४६६ करोड़ रु० का ऋग् चुका लिया तथा १७३० करोड़ रुपये का माल ऋग् रूप में जवरदस्ती ले लिया। वह भारत का स्टर्लिंग (पींड) पावना कहलाया।

\$ १४. नीसेना-विद्रोह—ग्राजाद हिन्द फीज के जो नायक ग्रंग्रेजों के हाथ पड़, उन्हें उन्होंने मैनिक कानून से दएड देने की तैयारी की। उसे देख जनता में उनके पक्त में ग्रानायास लहर उमड़ पड़ी, जिससे स्थान स्थान पर प्रदर्शन हुए ग्रीए उन्हें लुड़ाने की महँग की गई। नवम्बर १६४५ में दिल्ली के लाल किले में ग्रा० हि० फीजियों का पहला मुकदमा शुरू हुग्रा। उससे ग्रा० हि० फी० सम्बन्धी घटनाएँ जैसे जैसे प्रकाश में ग्राई, वैसे वैसे देश में वह लहर उत्कट होती गई। कलकत्ते में विद्यार्थी ग्रीर मज़दूर प्रदर्शनकारी

गोलियां की बौछार से भी पीछे न हटे। अन्य शहरों में भी वैसे प्रदर्शन होने लगे। १६४२ के बाद यह जनता का दूसरा उत्थान था। आ़ हि॰ फी॰ के नायकों में मुस्लिम अधिक थे। भारत के अनेक कैदी-शिविरों में आ़ हि॰ फीजियों को लाने के बाद अंग्रेज़ों ने उनमें फिर से हिन्दू-मुस्लिम भेदभाव खड़ा करने की जी तोड़ कोशिशों की; सब वेकार। इन बानों का भारत की मुस्लिम जनता पर भी प्रभाव हुआ। इसलिए जनता के इस उत्थान में हिन्दू मुस्लिम सब दिल से साथ थे जिससे साम्प्रदायिक विद्वेप फैलाने का कृतिम आन्दोलन फीका पड़ गया। अन्त में जनवरी १६४६ में पहले तीन अभियुक्तों को नाम की सजा दे कर छोड़ दिया गया। किन्तु और मुकदमे चलते रहे, और ११ फरवरी को एक अभियुक्त को सात साल की सजा मुनाई जाने पर कलकत्ते में फिर संघर्ष गुरू हुआ जो सात दिन चला।

उसी प्रसंग में १८ फरवरी को मुम्बई में भारतीय ने सैनिकों ने शान्तिमय विद्रोह किया। उन्होंने जंगी जहाजों पर से श्रंथेजी फंड उतार कर कांग्रेस श्रौर मुस्लिम लीग के फंड पहरा दिये, श्रौर श्रा० हि० फंजियों को छोड़ने तथा हिन्दद्वीपों से भारतीय सेना लौटाने की माँग की। नौ-सेना का विद्रोह कलकत्ता विशाखापट्टन मद्रास श्रौर कराची में भी फैल गया; वायुसेना का कुछ श्रंश भी उसमें सम्मिलित हुश्रा; मुम्बई में तीन लाख मिल-मजदूरों ने सहानुभृति में हड़ताल की। हड़तालियों को दबाने को भारतीय सेना बुलाई जाती तो वह भी उनसे मिल जाती इसलिए गोरी सेना से हड़तालियों पर गोलियाँ चलवा कर २५० को मारा गया। कराची में हड़ताली नौसैनिकों को दबाने का यत्न किया गया तो उन्होंने भी श्रपने जहाजों से गोलाबारी श्रारम्भ की।

सेना श्रीर जनता के इस एक साथ उत्थान को श्रागे मार्ग दिखाने वाले कोई मैनिक-राजनीतिक नेता भारत में न थे। यां १६वीं शताब्दी के भारत में नेतृत्व के श्रभाव की जो कमजोरी बार बार प्रकट हुई थी [१०,६५१०], वह श्रव फिर वैसे ही स्पष्ट रूप में दिखाई दी जैसे १८५७ में राजस्थान में दी थी [१०,५५४(३)]। कांग्रेस श्रीर मुस्लिम लीग दोनों के नेताश्रों ने केवल एक बार सहमत हो कर इस उत्थान की निन्दा की। कांग्रेस के नेताश्रों ने भारत को स्वतन्त्र कराने के लिए सेना को अपने साथ लेने की कभी कल्पना न की थी [१०,६६८] । सो अब उन्होंने और उनकी देखादेखी मुस्लिम लीग के नेताओं ने नौसैनिकों से अनुरोध किया कि आत्मसमर्पण कर दें, जिसपर २३ फरवरी को नौ-सैनिकों ने हड़ताल समाप्त कर समर्पण कर दिया । पर आजाद हिन्द फौज की जिस ख़ूत ने उन्हें जगाया था वह आगे और फैलती ही गई । अगले महीनों में जबलपुर में सेना के लेखकों और बिहार में पुलिस के छोटे कर्मचारियों ने हड़तालें कीं।

तभी कश्मीर में नया त्र्यान्दोलन चला। कश्मीर राज्य गुलाबिन है को सन् १८४६ में त्र्यान गहारी के पुरस्कार में तथा ७५ लाख रूपया नजराना दे कर मिला था [१०,३५१७]। कश्मीर के नेता शेख द्र्यवहुल्ला ने कहा, ७५ लाख रूप से कश्मीरी जनता की पीढ़ी-दर-पीढ़ी को कोई खरीद नहीं सकता, द्र्यार महाराजा द्र्यव कश्मीर छोड़े। द्र्यवहुल्ला को इसपर जेन दी गई।

\$ १५. अ अ जो का भारत छोड़ने का संकल्य मारत में श्रंग्रेजी राज की नींव भाइत भारतीय सेना पर पड़ी थी. [६,८,५; १०,२,६; १०,५,५ १,१०], भारत के बाहर भी श्रंप्रेजी साम्राज्य उसी के जोर पर खड़ा हुआ। था [१०,१६९७; १०,३६६८,१३; १०,४६३; १०,७६६,७,८,१०,१२,१४; १०,८६९७; १०,११,१५; ऊपर ६२]। सेना श्रोर पुलिस में श्राजाद हिन्द फीज की छूत फैल जाने से १६४६ में वह नींव हिल गई। यदि इसके बाद भी श्रंप्रेज भारत में बनें रहतें तो कभी श्रकस्मात् वह विद्रोह में उन सबके एक साथ फॅस जाने का खतरा होता। इसलिए उन्होंने भारत छोड़ने का इरादा किया। १८ फरवरी को भारतीय नौसेना की हहताल शुरू हुई थी; १६ फरवरी को वितानिया के प्रधानमन्त्री ऐटली ने पार्लिभेंट में कहा कि त्रितानवी मन्त्रिमण्डल के प्रतिनिधि भारत जा कर वहाँ के नेताश्रों से भारत को स्वतन्त्रता देने के बारे में बातचीत करेंगे।

भारत के पिन्छम तरफ अफरीका में और दिक्खनपूरव तरफ आस्ट्रे लिया में अंग्रेजों के बड़े उपनिवेश हैं। अफरीका के करोड़ों मूल निवासियों पर कई लाख गोरे प्रभुत्व जमाये हुए हैं। आस्ट्रेलिया का चेत्रफल समूचे भारतवर्ष से पौने दो गुना है, पर उसमें गोरे उपनिवेशकों की ब्राबादी एक करोड़ भी नहीं है । बाकी देश खाली पड़ा है, फिर भी ग्रंग्रेज वहाँ गोरों के सिवाय ग्रीर किसी को बसने नहीं देते । जापान से भारत तक एशिया का भूभाग संसार के सबसे घने बसे भागों में से है। इस भूभाग के देश यदि शक्त वन खड़ हों तो ब्रास्ट्रे लिया में गोरों का एकाविकार बना नहीं रह सकता ऋौर ऋफरीका में उनका साम्राज्य भी ज्यों का त्यों बना नहीं रह सकता । इस दशा में भारत से हट जाने का निश्चय कर लेने के बाद भी श्रांग्रे जो का स्वार्थ इसमें था श्रांर है कि जब तक बने एशिया के ये देश उठने न पायँ, इनमें मारकाट मची रहे श्रौर इनकी प्रगति में बाधाएँ पड़ती रहें । ब्रितानबी मन्त्रि-प्रतिनिध्मएडल इसी नीति पर चला । उसने साम्प्रदायिक ग्राधार पर राजनीतिक शक्ति बाँटने की किचिकिच को फिर जगाया, साथ ही श्रंग्रेज शासक श्रपने नीच के हिन्द श्रौर मुस्लिम श्रमलों में विद्वेप उभाइने लगे । उनकी इस शरारत को रोकने का एकमात्र उपाय नौंसेना-विद्रोह जैसी श्रौर घटनाश्रां को उपस्थित करना था, जिससे वे स्वयं फँस जाने के डर से भारत का ऋधिक विगाड़ किये विना यहाँ से हट जात । पर जैसा कि हमने देखा है भारत की सेना श्रौर जनता चाहे इसके लिए तैयार थी, तो भी देश में ऐसे कोई नेता न थे जो उसका निदेशन-संचालन कर सकते । भारत के सार्वजनिक जीवन के जो नेता थे उनसे तो उलटा श्रंग्रोजों ने श्रपना खेल खूब खेलवाया ।

\$ १६. सन् १९४६ के निर्वाचन—१६४५-४६ के जाड़े में विधानसभात्रों के नयं चुनाव भी हुए। मुस्लिम-बहुल प्रान्तों में से सीमाप्रान्त में
गुद्ध कांग्रेसी बहुमत रहा। पंजाब में मुस्लिम स्थानों में से ७३ मु० लीग ले
गई त्रार २० पुराने 'एकाबादियों' को मिले—उग्र सम्प्रदायवादी मु० लीग में
चले गये त्रार बाकी एकाबादियों में बचे। हिन्दू स्थान इस बार सब कांग्रेस ने
जीत लिये। १७५ की सभा में कांग्रेसी एकाबादी त्रार त्रकाली मिला कर
६३ थे, त्रातः उन्होंने सम्मिलित मन्त्रिमेण्डल बनाया। सिन्ध में कुल ६० सदस्यों
में से राष्ट्रवादी मुस्लिम त्रीर कांग्रेसी मिला कर ३०, मु० लीगी २७ तथा
युरोपी ३ त्राये। त्रांग्रेज गवर्नर ने लीगियों त्रीर युरोपियों का सम्मिलित मन्त्रि-

मगडल बनवाया । मार्च १६४६ में लीग दल में एक की घटी हो जाने से वह मिन्त्रिमण्ल हार गया, तब भी गवर्ननर ने उसे बनाये रक्खा । बंगाल में ११३ मु० लीगियों के मुकाबले में स्वतन्त्र मुस्लिम केवल ६ ऋाये; वहाँ लीगियों ऋौर युरोपियों का मिला कर बहुपत्त रहा । हिन्दू-बहुल प्रान्तों में सब जगह कांग्रेस को बहुमत मिला; पर उनके मुस्लिम स्थानों में मु० लीगी पहले से ऋषिक चुने गये । दिसम्बर १६४६ में सिन्ध में फिर निर्वाचन कराया गया, तब वहाँ मु० लीगी बहुमत ऋाया ।

६१७. ब्रितानवी मन्त्रि-प्रतिनिधिमगुडल—मार्च १६४६ में तीन श्रंग्रेज मन्त्रियों का प्रतिनिधिमएडल, जिसमें किप्स भी था, भारत श्राया । उसने शिमले में ऋपने साथ बात करने को कांग्रेस ऋौर मु० लीग के नेताओं की सम्मिलनी बुलाई । यह बात तीनों पन्न कहते थे कि भारत के भावी संविधान का निश्चय चुने हुए प्रतिनिधि करें, पर मु० लीग की माँग यह थी कि मुस्लिम-बहुल प्रान्तों की ऋलग संविधान-सभा बने । कांग्रेसियां ऋौर लीगियां के सहमत न होने पर ऋंग्रेज़ प्रतिनिधिमण्डल ने १६ मई को ऋपना निर्णय दिया। उसका सार यह था कि (१) भारत का संविधान प्रान्तीय विधान-सभाग्रों के सदस्यों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मिल कर बनायेंगे; (२) भारत का संघ होगा जिसके हाथ में देश की रचा विदेश-नीति ब्रीर संचारसाधन रहेंगे: (३) शासन के बाकी सब कार्य स्वायत्त प्रान्तों श्रीर रजवाड़ों के श्रथवा उनके मंडलों के हाथ में रहेंगे, जिनका संविधान उनके प्रतिनिधि इन तीन मंडलां में बँट कर बनायेंगे-एक ऋसम-बंगाल मंडल, दूसरा पंजाब-सिन्ध-बलोचिस्तान-सीमाप्रान्त मंडल, तथा तीसरा शेष भारत का मंडल; (४) रजवाड़े अपनी इच्छानुसार किसी मंडल में सम्मिलित हो सकेंग, या स्वतन्त्र या ब्रितानवी साम्राज्य के अन्तर्गत रह सकेंगे; (५) इन मंडलों में बने संविधान के ऋनुसार प्रान्तीय निर्वाचन होने के बाद कोई प्रान्त ऋपनी विधान-सभा के निश्चय द्वारा एक मंडल से निकल कर दूसरे में जा सकेगा; ये मंडल यह भी निश्चय करेंगे कि इनका अपना कोई साभा संविधान हो या न हो; (६) भारत की संविधान-सभा ऋौर ब्रितानिया के बीच सन्धि द्वारा हुए निश्चय के अनुसार ब्रितानिया उसे शक्ति सौंप देगा:

(७) जब तक नये संविधान बनते हैं तब तक के मध्यवत्तीं काल के लिए गवर्नर-जनरल की शासन-समिति कांग्रेस मु० लीग श्रौर श्रन्य राजनीतिक संस्थाश्रों के प्रतिनिधियों से बनेगी।

गांधी ने कहा-इन प्रस्तावों में इस दुखी देश का दुःख दूर करने का बीज है। मु० लीग ने इन्हें स्वीकार कर लिया ऋर्थात् उसकी पाकिस्तान की पुकार का यही ऋर्थ था कि वह भारत-संघ के भीतर उत्तरपन्छिमी ऋौर उत्तर-पूर्वी प्रान्तों की पूरी स्वायत्तता चाहती थी। पर कांग्रेस कार्यसमिति ननु-नच करती रही. क्यांकि उसे डर था कि उत्तरपच्छिमी श्रौर उत्तरपूर्वी संविधानमंडलों का मुस्लिम बहुपन्न असम और सीमाप्रान्त के कांग्रेसी बहुमत को दबा कर उनके लिए ऐसा संविधान न बना दे जो उनकी इच्छा के प्रतिकृल हो, श्रीर उसे इसका भरोसा न था कि उसके बाद भी उन प्रान्तों में कांग्रेसी विचार के लोग त्रपनी विधान-सभात्रों में बहुमत करके उन मंडलों से निकल सकेंगे । इसके त्रातिरिक्त मध्यवर्त्ती सरकार के विषय में भी कांग्रेस कार्यसमिति मोलतोल करती रही। उस विषय पर भी उसका ऋौर लीग का समभौता न होने पर ऋंग्रेज प्रतिनिधिमंडल ने ऋपनी पंचाठ यों दी कि केन्द्रीय शासन-समिति में ५ कांग्रेसी हिन्दू, ५ मु० लोगी तथा ४ अन्य सदस्य होंगे जिनमें से एक कांग्रेसी हरिजन होगा । मु॰ लीग ने इस निर्णय को भी मान लिया; कांग्रेस ने नहीं माना, पर कहा कि हम संविधान-सभा में जायेंगे ऋौर प्रान्तों का मंडलों में बाधित रूप से वॅटवारा नही मानेंगे । मानो उसे न मान कर त्रांग्रेजां की इच्छा-विरुद्ध कोई सविधान बना कर चला सकने की शक्ति कांग्रेसी नेता ग्रों के हाथ में थी! अंग्रेज प्रतिनिधि-मंडल यह घोषणा करके कि कांग्रेस के न मानने की इस दशा में सरकारी अप्रसरों की शासन-समिति बनेगी, जून के अपनत में वापिस चला गया। कांग्रेस के नेतात्रों ने वाइसराय वेवल से मोलभाव द्वारा उक्त योजना में थोड़ा फेरफार करवाने का जतन जारी रक्खा। वे अपनी एकाध छोटी मोटी बात मनवाने में सफल हुँए तो मु॰ लीग ने समूची योजना को दुकरा दिया श्रीर घोषणा कर दी कि केन्द्र में श्रकेली कांग्रेस की सरकार बनी तो हम 'सीधी चोट' करेंगे। इसके बाद श्रगस्त में कांग्रेस ने समूची योजना को मान लिया श्रौर उसकी श्रोर से जवाहरलाल नहरू ने केन्द्रीय सरकार बनाना स्वीकार किया।

१६४५-४६ के जाड़े में आज़ाद हिन्द लहर ने हिन्दू-मुस्लिम एकता का अनूठा वातावरण पैदा कर दिया था। इधर तीन मास तक भारत के नेता अंग्रेज़ नेताओं के साथ बैठ कर स्वराज्य से प्राप्य शक्ति को साम्प्रदायिक आधार पर वाँटने की जो चर्चा और उसके बाद किचकिच करते रहे, उससे यह वाता-वरण नष्टं हो गया। जून १६४६ से फिर साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गये।

श्रूरे. अं अंजों का भारत को तोड़ कर जाना—एक त्रोर नहरू ने जिना की मिन्नत त्रारम्भ की कि नु॰ लीग भी केन्द्रीय सरकार में सम्मिलित हो जाय; दूसरी त्रोर १६ त्रगस्त से लीग 'सीधी चोट' लगाने लगी। कलकत्ते में जहाँ हसन सहरावदीं की प्रमुखता में मु॰ लीगी मंत्रिमंडल था उस दिन हड़ताल मनवाने के नाम पर लीगी स्वेच्छासेवकों के भेस में गुंडों के दल सरकारी वाहनों और साधनों के साथ निकल पड़े। लूटमार बलात्कार त्राग, लगाना दिन-दहाड़े चल पड़ा। ये सब कार्य त्रात्यन्त पाशविक ढंग से किय गये। मुस्लिम लीगियों ने जैसा किया, हिन्दुत्रां ने भी पीछे 'संघटित' हो कर उसका वैसा ही जवाब दिया। तब पुलिस त्रीर फीज ने उन्हें दवाया। दोनों सम्प्रदायों के गरीबों पर मार पड़ी। त्राठ दिन तक संहार चलता रहा। शहर की नालियाँ लाशों से इँध गई। वाइसराय वेवल ने प्रान्तीय "स्वशासन" में दखल देने में श्रसमर्थता प्रकट करते हुए एक ग्रंगुली न हिलाई।

कलकत्ते की सड़कों पर जमा खून श्रमी धुला न था कि २ सितम्बर १६४६ को कांग्रे सी नेताश्रों ने केन्द्रीय सरकार में मन्त्रिपद सँमाले । श्रक्तूबर में पूर्वी बंगाल के नोश्राखाली कोमिल्ला जिलों में लूटमार शुरू हुई । १५ श्रक्तूबर को मु० लीग के प्रतिनिधि भी केन्द्रीय सरकार में सम्मिलित हुए, पर उन्होंने संविधान-सभा के बहिष्कार का श्रपना निश्चय न बदला श्रीर दंगे उभाइना जारी रक्खा । दिल्ली के पास ही मेवात प्रदेश में मुस्लिम मेवों श्रीर हिन्दू श्रहीरों जाटों की लड़ाई शुरू हो गई जिनमें केन्द्रीय मन्त्री श्रीर सरकारी श्रफसर विभिन्न पत्तों को भीतर भीतर से उभाइते श्रीर शस्त्रास्त्र देते । पूर्वी बंगाल से

भगाई कुछ स्त्रियाँ बिहार में देखी गई तो वहाँ भी दंगे फूटे जिन्हें कांग्रेसी सरकार ने सैनिक कार्रवाई कर शीव दबा दिया। बिहार की प्रतिक्रिया रावल-विंडी श्रीर हजारा जिलों में हुई।

ध्वतं समभौते के लिए नहरू श्रीर जिना को लन्दन बुलाया गया, पर वहाँ भी वे समभौता न कर सके । श्रांग्रेज प्रधानमंत्री ऐटली ने घोषणा की कि भारत की जनता के एक बड़े भाग के प्रतिनिधियों—श्रार्थात् मु॰ लीगियां—के सहयोग विना यदि कोई संविधान बनेगा तो उसे श्रांग्रेजी सरकार न मानेगी। इधर केन्द्रीय मंत्रिमंडल के लीगी मन्त्री श्रपने कांग्रेजी साथियों से सीधे मुँह बात भी न करते। फरवरी में श्रार्थमन्त्री लियाकतश्रलीखाँ ने नये साल के श्राय-व्यय की जो कृत तैयार की उसमें पूँजीपतियों के मुनाफे पर काफी कर वैटा दिया। श्राधिकतर पूँजीपति हिन्दू थे, वे इससे घवड़ा उठे। दंगों को श्रंग्रेज हाकिम उभाइ रहे थे, वाइसराय वेवल की भी उनमें शह प्रतीत होती थी। श्रंग्रेज चले जायँ तो शान्ति हो जायगी यह भी दिखाई देता था। इस दशा में कांग्रेसी नेता किसी भी मूल्य पर श्रंग्रेजों श्रीर मुस्लिम लीगियों से खुटकारा पाना चाहने लगे। ऐटली ने उन्हें सान्त्वना देते हुए लुई मोटबाटन को भारत का श्रन्तिम वाइसराय बना कर भेजने की घोषणा की। उसका लच्च था भारत के ऊवे हुए नेताश्रों से जल्दी विभाजन मनवा लेना।

पंजाब में 'एकावादी'-कांग्रेसी सम्मिलित मिन्त्रमण्डल के विरुद्ध मु॰ लीग बराबर ख्रान्दोलन कर रही थी, जिसे गवर्नर छोर ख्रंग्रेज छमले शह दे रहे थे। पंजाब कांग्रेस तब भी ख्रापसी भगड़ों में उलभी थी। इस दशा में ३-३-१६४७ को मुख्य मन्त्री खिजरहयातखाँ को इस्तीफा देना पड़ा छोर लीगी मिन्त्रमण्डल बना। उसी दिन से पंजाब में दंगे शुरू हो गये। प्रमार्च को कांग्रेस कार्यसमिति माँग की कि पंजाब का विभाजन कर पश्चिमी मुस्लिम-बहुल ख्रंश से पूर्वी हिन्दू-बहुल ख्रंश को ख्रलग किया जाय। बंगाल में बसे हुए मारवाड़ी हिन्दू पूँजीपतियों ने वंगाल-विभाजन की माँग उठाई, जिसका कांग्रेस-नेताछों ने समर्थन किया। १६०५ में बंग-भंग से स्वदेशी ख्रान्दोलन उठा था, ख्रब स्वयं कांग्रेसी नेताछों ने

वंग्-भंग की माँग की ! उन्होंने अब समक्त लिया था कि भारत का विभाजन तो हम रोक सकेंगे नहीं, इसलिए देश का जितना अधिक अशं हमें मिल सके इतना अच्छा। मई जून १६४६ में वे मु० लीग की इतनी माँग भी मानने को तैयार न थे कि भारत-संघ के भीतर मुस्लिम-बहुल प्रान्तों को स्वायत्तता दी जाय। पर सात महीनों की 'सीधी चोट' से, जिसमें निरी गुंडई के सिवाय कुछ, न था, वे देश का बँटवारा मानने को भुक गये।

२४ मार्च को मौंटबाटन ने शासनसूत्र सँभाला । उसने कांग्रेस की नई माँग पर कान दिया और अंग्रेज़ों से भारत को शीघ छुड़वा देने का भरोसा दिलाया बशर्त्ते कि वे भारत का विभाजन मान जायँ। कांग्रेस और मु० लीग के नेताओं ने तब मौंटबाटन की पंचाठ मान ली। कांग्रेस नेताओं ने देश का और मु० लीग नेताओं ने बंगाल पंजाब का विभाजन माना। इसे विधिवत् करने के लिए कुछ रस्मी कार्रवाइयाँ तय की गईं। गान्धी तब बंगाल में थे। मौंटबाटन ने उन्हें बुला कर खबर दी कि वल्लभभाई पटेल, जवाहरलाल नहरू और राजगोपालाचारी देश का विभाजन मान चुके हैं तो उनके मुँह से निकला—सर्वनाश हो गया! अप उनसे कुछ करते न बना।

विभाजन काल में मध्य पंजाब में मारकाट न हो इसके लिए 'दूध की राखी बिल्ली' के सिद्धान्त के अनुसार एक अंग्रेज सेनापित के आदेश में सीमासेना रक्खी गई। सीमाप्रान्त का बहुमत १६४६ के चुनाव में मु॰ लीग के विरुद्ध प्रकट हो चुका था, पर पिच्छिमी पंजाब के भारत से अलग हो जाने पर सीमाप्रान्त भारत में कैसे रहता ? अतः वहाँ फिर जन-मत लेना तय हुआ। अब्दुलगफ्फारखाँ ने कहा कि मत इस प्रश्न पर न लिया जाय कि

<sup>\*</sup> तारकनाथ दास (१६५०)—'ऐन ऐग्जाइल्स ब्यू' (निर्वासित का मत), दि पीपुल (ग्रंग्रेजी साप्ताहिक), दिल्ली, ३-६-१६५०। जैसा कि डा॰ दास ने बताया है, उन्होंने यह बृत्तान्त श्रमरोकी विदेश विभाग के श्राधिकारियों द्वारा दर्ज समकालिक विवरण के श्राधार पर लिखा है। 'सर्वनाश हो गया' ये हिन्दी शब्द गान्धीजी के मुँह से सुन कर श्रमरीकियों ने ज्यों के त्यों दर्ज किये हैं।

हम भारत के साथ रहें कि पाकिस्तान के, प्रत्युत इसपर कि पाकिस्तान में जायँ कि अलग पख्तूनिस्तान (पठान-देश) में रहें । उनकी किसी ने न सुनी। इसके अतिरिक्त अंग्रेज गवर्नर और अमले बराबर मु॰ लीग का पक्त ले रहे थे, इसलिए पठानों ने मतगण्ना का बहिष्कार किया। बंगाल में भी शरचन्द्र वसु ने प्रस्ताव किया कि बंगाल एक राज्य बना रहे और वह पीछे चाहे तो भारत या पाकिस्तान के साथ मिल जाय। जिना ने यह प्रस्ताव मान लिया, गान्धी ने भी इसे असीसा, पर कांग्रेस कार्यसमिति ने न माना।

निश्चित रस्मों को पूरा करके १५ अगस्त १६४७ तक अंग्रेजों का भारत छोड़ना तय हुन्ना । पाकिस्तान का गवर्नर-जनरल इंग्लिस्तान के सम्राट् ने जिना को बनाया, भारत में वह पद कांग्रेस नेतात्रों के त्रानुरोध पर मौंटबाटन को ही सौंपा गया, क्योंकि ऋंग्रेज गवर्नर-जनरल के द्वारा वे रजवाड़ों के राजाऋों को श्रपने प्रभाव में लाना चाहते थे। पाकिस्तान के हिन्दू श्रौर भारत के मुस्लिम श्रमलों को छूट दी गई कि वे चाहें तो दूसरे देश की सेवा में चले जायँ। पर पाकिस्तान की हिन्दू जनता से कांग्रेसी नेता अन्त तक कहते रहे कि अपने स्थान पर डटे रहो । १०-११ ऋगस्त को जब पच्छिमी पंजाब से हिन्दू ऋौर पूरवी पंजाब से मुश्लिम पुलिस सेना श्रीर श्रमले हटाये जाने लगे तब वहाँ की श्रस-हाय निहत्थी हिन्दू श्रौर मुस्लिम जनता पर बड़े श्रधिकारियों मुस्लिम लीगी श्रौर कांग्रेसी नेतात्रों तथा सरकारी श्रमलों द्वारा उभाड़े श्रौर शस्त्र पाये हुए गुंडों के दल टूट पड़े श्रीर श्रपने सहधर्मी पुलिस श्रीर सैनिकों की सहायता से उसे हजारों की संख्या में घेर कर मारने जलाने लगे । जहाँ अंग्रेज सेनापित की सीमा-सेना थी, वहाँ शेखू पुरे में १५००० स्त्रीर गुरदासपुर जिले की शकरगढ़ तहसील में २०००० स्नादमी एक स्थान में यों घेर कर मारे गये। जलती बस्तियों की इस मारकाट के बीच १५ श्रगस्त १६४७ को कांग्रेसी नेता श्रों को दिल्ली ख्रौर मुस्लिस लीगी नेता ख्रों को कराची की राजगद्दी पर बिठा 🖟 कर श्रंग्रेज भारत छोड़ चले गये। कुछ बड़े श्रंग्रेज श्रधिकारी इन नये गदी पर बैठने वालों को सहारा देने तथा इनसे अपना कार्य करवाने को रह गये।

\$ १९. अंग्रेज़ी राज के लेनदेन का हिसाब तथा उसकी विरासत—भारतीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतन्त्रता का लच्य अपनाने पर भारत के ऋंग्र की निष्मच जाँच की माँग की थी [१०, ६ १ ८], पर अंग्रेज़ों ने दूसरे विश्वयुद्ध में भारत की जनता से न केवल वह सारा ऋग्र प्रत्युत १७ अरब ३० करोड़ का और माल भी उधार वस्त्ल लिया था [ऊपर १९७,१३]। भारत को छोड़ते हुए यहाँ के सब अंग्रेज़ कर्मचारियों की जीवन भर की तनखाहों पेन्शनों का हिसाब उस उधार में से काट देने की उन्होंने भारत के नये शासकों से माँग की, जिसे इन्होंने चूँ किये विना मान लिया। भारत में अंग्रेज़ों की जो सम्पत्ति अंग्रेज़ी राज में मुफ्त जागीरें पा कर और भारतीय जनता के विदोहन से बनी थी [१०,२ ११;१०,६ ११,५,६ १९,५,७ १९,५,५], उसे भी ज्यों का त्यों बनाये रखने का नये शासकों ने वचन दिया।

महात्मा गान्धी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेता कहा करते थे कि श्रंग्रेजी ज्ञमाने का "शासन श्रत्यन्त फ़िजूलखर्ची से चलता है" श्रोर कि हमारे हाथ में उसके श्राने पर बड़े से बड़े सरकारी कर्मचारी का वेतन ५०० मासिक से श्रिष्ठक न रक्खा जायगा [१०, ६ ६ ६]। श्रव उन्होंने उस बात को भी छोड़ दिया श्रीर श्रंग्रेजी शासन का ढाँचा ज्यों का त्यों बनाये रखना तय किया। वेशक, रुपये का मृल्य १६३१ की श्रपेत्ता १६४७ में बहुत गिर चुका था। पर जनता की श्रामदिनयाँ उसी श्रनुपात से नहीं बढ़ी थीं। युद्ध-काल में श्रंग्रेजों के युद्धोद्योग में सहायता देने वाले ठेकेदारों व्यवसायियों चोरवाजारियों श्रीर वड़े सरकारी कर्मचारियों के हाथ में खूब पैसा श्राया था, श्रीर उसी से वस्तुश्रों के दाम बढ़े थे। शासन का खर्चा घटाने से दाम फिर घटते। पर नये शासकों ने वैसा न कर श्रपने को जनता के बजाय श्रिष्ठक पैसे वाले वर्ग में रख लिया, जिससे युद्ध-काल वाली महंगी टिकी रही।

१६३६ में ऋंग्रेज़ी सरकार से ऋसहयोग करने से ले कर १६४६ के निर्वाचनों तक कांग्रेस के नेता यह भी कहते रहे थे कि ऋंग्रेज़ी राज के जो भारतीय कर्मचारी जनता को पीडित करते हैं, शासन हाथ में ऋाने पर उन्हें हम दएड देंगे। ऋंग्रेज़ों से भारत का शासन-सूत्र पाते हुए उन्होंने उस वचन

से भी टलने का निश्चय कर लिया।

श्रंग्रेजी जमाने के शासन-टाँचे में कोई गहरा परिवर्त्तन श्रथवा राजकर्म-चारियों की छाँट करने को टढ शक्ति की श्रावश्यकता होती। देश के शासन का श्रान्तिम श्राधार जनता की भावनाश्रों के बाद श्रपनी सेना होती है। भरोसे की सेना होने से शासन के दूसरे विभागों में परिवर्त्तन भी सुकर होता। उस काल श्राजाद हिन्द फौज वालों की देशभक्ति श्रीर तजरवे तथा उस फौज का जैसा प्रभाव भारतीय सेना पर पड़ा था उससे लाभ उठा कर भारत की नई राष्ट्रीय सेना खड़ी करने का बढ़िया सुयोग दिखाई देता था। पर देश के नेताश्रों ने उससे श्राँखें फेरे रक्खीं। १६४६ के निर्वाचनों तक में उन्होंने श्रा० हि० फौज की लोकप्रियता से लाभ उठाया था। प्रान्तीय कांग्रेसों ने तब श्रनेक शिविर खोल दिये थे जिनमें श्रा० हि० फौ० वालों से स्वयंसेवकों को शिचा दिलाई श्रीर श्रभ्यास कराया जाता। किन्तु शासन हाथ में श्राता दिखाई देने पर उन्होंने उनसे भारत की सेना को शिचा दिलाने श्रीर उसका नव-संघटन कराने का संकल्प नहीं किया, श्रोर भारत की नई सेना में श्रंग्रेजी राज वाली सेना की परम्परा बनाये रखना तय किया।

## अभ्यास के लिए प्रश्न

१. जापान दूसरे विश्व-युद्ध में क्यों पड़ा ?

२. सन् १६४० में जर्मनों के हौलैंड फ्रांस जीत लेने से (क) दिक्खनपूरवी एशिया पर क्या प्रभाव हुआ ? (ख) भारतीय कांग्रेस में कैसा मतभेद खड़ा हुआ ?

३. जापानी १६४२ में भारत-सीमा तक कैसे पहुँचे ? श्रंग्रेजी सरकार ने उनके भारत चढ़ श्राने की श्राशंका से १६४२ में उनके मुकाबले की क्या योजना बनाई थी ?

🏎 श्राजाद हिन्द फौज की नींव कैसे पड़ी ?

- ४. किप्स पेशकश क्या थी ? श्रंभेजी सरकार ने उस पेशकश को क्यों लौटा लिया ?
- ६. आजाद हिन्द फौज १६४९-४३ में भारत को मुक्त कराने क्यों न आ सकी ? उसके उसी वर्ष न आ सकने का इतिहास पर क्या प्रभाव हुआ ? क्या दशाएँ होतीं तो वह १६४२ में आंग्ल-अमरीकी कमजोरी का लाभ उठा सकती ?
  - ५०. सन् १६४३ का बंगाल दुर्भिन्न मनुष्य-निर्मित कहा जाता है। क्यों ?

श्राजाद हिन्द फौज की भारत चढ़ाई का विवर्ण लिखिए।

ध. भारत-सीमा से लौटने के बाद बरमा में त्राजाद हिन्द फीज ग्रीर जापानियों के त्रांग्ल-श्रमरीकियों से युद्ध का संज्ञिप्त वृत्तान्त लिखिए।

१०. ब्रितानिया की मजदूर सरकार ने १६४५-४७ में ब्रितानवी साम्राज्य बनाये रखने में कहाँ तक तत्परता दिखाई ? प्रमाग सहित लिखिए।

११. सन् १६४६ का नौसेना विद्रोह किन दशात्रों में हुन्ना ? क्यों शोघ समाप्त हुन्ना ? उसका फल क्या हुन्ना ?

√13. श्रंप्रेजों ने १६४० में भारत क्यों छोड़ा ? श्रीर क्यों तोड़ा ?

भिरे. भारत का विभाजन कैसे हुआ ? मुस्जिम लीग ने उसे पहले किस रूप में माँगा था ? उस माँग के अनुसार कार्य क्यों नहीं हुआ ? कांग्रेसी नेताओं ने विभाजन कैसे मान लिया ?

१४. निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए—(१) मुँयत सेन (२) चियाङ काइ शेक (३) सन् १६४० का व्यक्तिगत सत्याप्रइ या सांकेतिक श्रसहयोग (४) फाँसी-रानी जत्था (४) पौंड पावना (६) परमाणु बम (७) पख्तूनिस्तान (८) १६४२ की भारत छोड़ो' पुकार श्रीर संघर्ष (६) श्रंप्रेज मजदूर नेताश्चों का समाजवाद।

## ११. ऋभिनव भारत पर्व

( १६४७— )

## ऋध्याय १

## अंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार में खिएडत भारत का गणराज्य

§१. विभाजन के पहले प्रत्यक्ष परिणाम—(म्र) जनोच्छेद— विभाजन काल में पंजाब श्रौर पड़ोसी प्रान्तों में जो जनोच्छेद शुरू हुश्रा वह बाद के महीनों में भी चलता रहा। अमृतसर फीरोजपुर के पिन्छम की समूची श्रीर सिन्ध की श्रधिकांश हिन्दू जनता जो शताब्दियों के मुस्लिम शासनों में वहाँ टिकी रही थी इन महीनों में उखड़ गई; उसी प्रकार पूरवी पंजाब की समूची श्रौर उनके पास-पड़ोस की बहुत सी मुस्लिम जनता भी। मारकाट श्रौर बलात्कार के तरीकों में मनुष्य ने पशुत्रों को मात कर दिया। प्रायः दस लाख त्र्यादमी मारे गये जिनकी लाशें सड़कों पर श्रीर बस्तियों में महीनों सड़ती रहीं। लगभग १ ने करोड़ मनुष्य दोनों राज्यों से उखड़ कर बेघरबार हो गये। इनके उखड़ने के कारण दोनों राज्यों का ऋार्थिक सामाजिक दाँचा जड़ से हिल गया। पच्छिम से स्राने वाले हिन्दुस्रों में ऋधिकांश शहरी व्यापारी स्रोर बुद्धिजीवी थे। इधर से जाने वाले मुसलमान प्रायः मज़दूर कारीगर वर्ग के थे। उत्तरी राजस्थान के बहादुर मेव कृपकों को राजपूत जागीरदारों ने उखाड़ डाला, उनकी जमीनें वीरान हो गईं। इस जनोच्छेद में गरीबों श्रौर भत्ने खादिमयों पर ही ऋधिक मार पड़ी। वंगाल में इस काल मारकाट उतनी नहीं हुई, पर वहाँ भी लाखीं लोग बेंघरबार हुए। सन् १६५० के पहले महीनों में पूरवी बंगाल श्रौर पड़ोस के प्रान्तों के बीच भी इसी तरह लाखों की संख्या में लोगों की ब्राने जाने वाली धाराएँ चलीं। पूरवी बंगाल से चलने वाली धारा तब से पाकिस्तान की भीतरी दशा के अनुसार कभी कभी बीच में रुक जाती और कभी फिर जारी हो जाती है।

(इ) कश्मीर का भगड़ा-भारत के रजवाड़े अंग्रेज़ों की कठ-पुतलियाँ थे। ऋंग्रेजी सेना के चले जाने पर उनकी कोई टेक न रही ऋौर उनमें से ऋधिकांश ने विभाजन से पहले ही ऋपनी भूमि-स्थिति के ऋनुसार भारत या पाकिस्तान में मिलना मान लिया। कश्मीर के राजा ने ऋपनी स्थिति को न समभा और स्वतन्त्र रहने की सोची। उसने ऋपनी उत्तरपच्छिमी सीमा के गिलगित प्रदेश का फौजदार बना कर एक ग्रंग्रेज को भेजा। पाकिस्तान ने १५ अप्रगस्त के बाद कश्मीर के सब रास्ते रोक कर माल का जाना बन्द कर दिया श्रौर राज्य की दक्खिनी सीमा पर धावे शुरू किये। राजा ने तब जनता का सहयोग लेने के लिए शेख अब्दुल्ला को जेल से छोड़ा। अक्तूबर में गिलगित के अग्रीज फीजदार ने विद्रोह कर वह इलाका दबा लिया। तभी अग्रेज और श्रमरीकी सा**इ**सिक सेनानायकों के नेतृत्व में पाकिस्तानी धावामार राज्य की पच्छिमी सीमा से घुसे ऋौर रास्ते की वस्तियों में लूटमार मचाते हुए दोमेल. तक, जहाँ जेहलम और कृष्णगंगा का मेल होता है और मुजफ्फराबाद की बस्ती है, बेरोकटोक बढ़ स्त्राये । उसे लूट जला कर वे ठेठ कश्मीर दून के द्वार बारामूला तक पहुँच गये। वहाँ प्रत्येक घर का कोना कोना लूटने श्रौर प्रत्येक युवती के धर्पण में लग जाने से उनकी बाद हक गई। कश्मीर के राजा ने श्रपने राज्य को भारत में मिलाने का सन्देश भेजा श्रीर जन-नायक श्रब्दुल्ला ने भी भारत से सहायता माँगी। भारतीय सेना ने विमानों से श्रीनगर उतर कर शीघ ही धावामारों को बारामूला के भ्रागे ऊरी तक धकेल दिया। वह उन्हें समूचे राज्य से भी शीघ्र निकाल देती, पर तभी मौंटबाटन की घेरणा से भारत के मन्त्रियों ने इस मामले को ले कर "संयुक्त राष्ट्र संघ" की सुरचा सिमिति में फ़रियाद की (१-१-१६४८)।

"संयुक्त राष्ट्र संघ" दूसरे विश्वयुद्ध के बाद विजेता राष्ट्रों ने मिल कर बनाया है। उसका ध्येय संसार के सब राष्ट्रों की प्रतिनिधि-संस्था बनना है। परन्तु युद्ध की समाप्ति से पहले ही विजेता 'मित्र' राष्ट्रों में आपसी ईर्ध्या आरम्भ हो गई श्रौर रूस को पिन्छिमी राष्ट्र श्रर्थात् श्रमरीका ब्रितानिया फांस श्रपना प्रतिद्वन्द्वी मानने लगे। सुरत्ता सिमित संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यसमिति है श्रौर उक्त चार तथा चीन ये पाँच बड़े राष्ट्र उसके स्थायी सदस्य हैं, दूसरे सदस्य बारी से चुने जाते हैं। पाँच बड़े राष्ट्रों में से कोई एक भी सुरत्ता सिमिति के किसी निश्चय का प्रतिषेध कर सकता है, श्रर्थात् उसका कोई भी निश्चय इन पाँचों की सहमित होने पर ही कार्यान्वित होता है। ऐसी दशा में बड़े राष्ट्रों की श्रापसी खींचातानी रहते हुए भी संयुक्त राष्ट्र संघ उनके लिए एक दूसरे पर श्रंकुश तथा शान्ति-रत्ता में सहायक का काम देता है। उसमें बहुमत श्रंग्रेज-श्रमरीकियों श्रौर उनके पिछलग्गुश्रों का ही है। श्रारम्भ में तो एशिया श्रफरीका के छोटे राष्ट्र उन्हीं के इशारे पर चला करते थे।

मई १६४८ में सुरचा-सिमिति ने कश्मीर मामले की जाँच श्रौर उस बारे में समभौता कराने के लिए एक श्रायोग नियुक्त कर दिया जिसमें श्रिधिक-तर श्रमरीकी श्रौर उनके साथी थे जो कश्मीर पहुँच कर वहाँ की सामरिक राजनीतिक स्थिति की जाँच करने लगे।

१६४८ में कश्मीर का युद्ध मन्द गित से चलता रहा। गिलगित के दिक्लिनपूरव स्कर्टू [७,३\\$४,८,१०] के गढ़ में कश्मीर की सेना नौ मास तक लड़ती रही, पर उसके पास कोई रसद कुमुक या ख्रादेश भी न पहुँचने से १५ ख्रगस्त १६४८ को उसे समर्पण करना पड़ा। १-१-१६४६ से भारत सरकार ने युद्ध थामने की सन्धि कर ली।

भारत की इस फरियाद को कि पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण किया है श्रीर श्राक्रमक को वहाँ से हटाया जाय, राष्ट्र-संघ ने श्रममुना किये रक्ता। उलटा कश्मीर श्रायोग की देखरेख के बीच पाकिस्तान-श्रिधकृत इलाके में श्रीर सेना श्राती गई। श्रायोग ने यह मुक्ताव दिया कि कश्मीर की सारी जनता का मत इस बारे में लिया जाय कि वह भारत में सम्मिलित होना चाहती है कि पाकिस्तान में, श्रीर कि इस जनसत के प्रबन्ध के लिए एक श्रमरीकी सेनापति को पंच बनाया जाय। उस पंच की नियुक्त हो गई (मार्च १६४६) श्रीर उसने जनमत के प्रबन्ध के लिए कई हजार श्रमरीकी सेना

कश्मीर में लाने की तैयारी की । इधर भारत पाकिस्तान के श्रिधकारियों ने एक बार श्रापस में मिल कर बातचीत करना तय किया तो श्रायोग ने उनका मिलना रोक दिया, तथा श्रायोग के श्रिधकारियों की श्रानेक श्रमुचित करत्तें श्रीर श्रीनगर से पाकिस्तान को चोरी से कीमती माल पहुँचाने की कोशिशों पकड़ी गईं। भारत सरकार ने तब देखा कि श्रमरीका का श्रमिप्राय बिल्लियों के भगड़े में बन्दर बन कर स्वयं कश्मीर को इड़पने का है, श्रीर ऐसी पंचाठ को नहीं माना (मार्च १६५०)। तब सुरच्चा-समिति की श्रोर से मध्यस्थ भेज कर टालमटोल की जाती रही। राष्ट्र-संघ के इस रुख को देखते हुए कश्मीर के लोकनेताश्रों ने निश्चय किया कि कश्मीर की जनता श्रपने भाग्य का निर्णय स्वयं कर ले श्रीर इस उद्देश से १६५१ में वहाँ की सब वयःस्थ प्रजा का मत लें कर संविधान-सभा का निर्वाचन कराया।

इस सभा ने १६५२ में यह निश्चय किया कि कश्मीर में श्रंग्रेज़ों द्वारा स्थापित राजवंश [१०,३ § १६] न रह कर निर्वाचित सदरे-रियासत होगा। १६५३ में श्रनेक प्रमुख श्रमरीकियों ने कश्मीर के मुख्य मन्त्री शेख श्रब्दुल्ला को बहकाया कि संविधान सभा द्वारा कश्मीर के 'स्वतन्त्र राज्य' होने का निश्चय करा लें तो उसे श्रमरीका से भरपूर सहायता मिलती रहेगी। श्रब्दुल्ला के इस बहकाव में श्रा जाने पर साथी मन्त्रियों ने उनका साथ छोड़ दिया जिससे श्रब्दुल्ला को इस्तीफ़ा देना पड़ा। तब बख्शी गुलाम मुहम्मद मुख्य मन्त्री नियुक्त हुए श्रीर शेख श्रब्दुल्ला को श्रमरीकी पड़यन्त्र में लिस होने के कारण नज़रबन्द किया गया (६-५-१६५३)। संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मामला उसी तरह लटकता श्रा रहा है। इस बीच कश्मीर की संविधानसभा पूरा संविधान बना चुकी, कश्मीर के भारत के श्रन्तर्गत होने का निश्चय कर चुकी श्रीर उस संविधान के श्रनुसार कश्मीर में नये चुनाव भी हो चुके हैं है

(उ) गान्धी की हत्या—महात्मा गान्धी के साथ उनके मुख्य अनुयायी साथियों का मतमेद १६४० से शुरू हो कर १६४० तक कैसे बढ़ता गया था सो हमने देखा है [१०,१०,१६३,७,१७,१८]। श्रगस्त १६४७ के बाद गान्धी श्रपने को श्रकेला श्रनुभव करते हुए श्रन्य साथियों को दूँ दने लगे। भारत के विभाजन को रह कराना श्रीर पंजाब-सिन्ध में होते हुए जनोच्छेद को रोकना उनका ध्येय था। पंजाब के रास्ते में दिल्ली को भी दंगों से प्रस्त देख वे वहाँ एक गये। जनवरी १६४८ तक उन्होंने दिल्ली श्रीर पास-पड़ोस में ऐसी दशा ला दी कि वहाँ से उखड़े हुए मुसलमान वापिस श्रा कर रह सकें श्रीर बेखटके घूम सकें। तब वे पच्छिमी पंजाब जाने की तैयारी करने लगे जिससे वहाँ से उखड़ कर श्राये हुए हिन्दु श्रां को वापिस ले जा कर बसाने का उपाय कर सकें।

किन्तु देश के बहुत लोगों को यह धारणा थी कि हिन्दू मुस्लिम विद्वेष उभाइ ने श्रीर देश के विभाजन की सारी जिम्मेदारी गान्धी पर ही थी। ऐसे लोगों के एक दल ने गान्धी की हत्या का षड्यन्त्र किया, जिसकी सूचना सरकार को २०-१-१६४८ के लगभग मिली। ३०-१-१६४८ को प्रातः गान्धी ने श्राजाद हिन्द फ़ौज के नेता शाह-नवाज को दिल्ली से रावलिंडी इस श्रिभियाय से रवाना किया कि मेरे पिन्छुमी पंजाब श्राने से पहले उचित तैयारी कर रक्खें। पर उसी दिन सन्ध्या को सरकार को पूर्व-सूचना मिली होने के बावजूद गान्धी की हत्या हो गई।

(अट) रजवाड़ों का मज्जन— अनेक रजवाड़ों के १६४७ में ही भारत में मिल जाने की बात कही जा चुकी है। पर कुछ राजाओं ने जब स्वयं यह न देखा कि हमारे पीछे अब कोई टेक नहीं है तब उनकी प्रजा उठ खड़ी हुई। जूनागढ़ उड़ीसा टिहरी-गढ़वाल आदि में इस तरह की लहरें चलीं। टिहरी की प्रजा राजकीय दफ्तरों पर कब्जा करने लगी तो राजा ने अपनी पुलिस को उसे रोकने मेजा, पर पुलिस भी प्रजा से जा मिली। भारत के गृहमन्त्री वल्लभभाई पटेल ने काठियावाड़ राजस्थान मध्य भारत और पूर्वी पंजाब की छोटी छोटी रियासतों के और उसी प्रकार त्रावंकोर और कोचि का संघ बना कर उनके राजाओं में से एक एक का राजप्रमुख नियत होना उनसे मनवा लिया; बाकी बहुत सी रियासतों को प्रान्तों में मिला दिया। विनध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश की छोटी छोटी रियासतें मिला कर दो

प्रान्त बना दिये।

हैदराबाद के निजाम ने एक अरसे तक स्वतन्त्र रहने का और पुत्तगाली सरकार से गोवा बन्दरगाह खरीद लेने का भी यत्न किया। रजाकार
नाम के उम्र साम्प्रदायिक मुस्लिम दल ने वहाँ के शासन पर अधिकार कर
हिन्दू प्रजा पर, जो भारत में मिलना चाहती थी, अत्याचार आरम्भ किये।
अप्रेमेज और पाकिस्तानी उनके पास छिपे छिपे और नभपथ से शस्त्रास्त्र
पहुँचाने लगे। उस दशा में भास्कर ज्यम्बक रण्दिवे के नेतृत्व में वहाँ के
समूहवादियों ने किसान प्रजा को उभाइ कर निजाम और जागीरदारों का
शासन उखाइ अपनी पंचायतें स्थापित करना शुरू किया। तब बितानवी
सरकार का यह एख हो गया कि भारत सरकार मले ही हैदराबाद को
ले ले। १२ सितम्बर १६४८ को भारत सरकार ने हैदराबाद पर चढ़ाई कर
वहाँ रजाकार गुंडई का अन्त किया, और हैदराबाद भी भारत-संघ में
सम्मिलित हुआ।

(ल्) पल्तून संघर्ष — हमने देखा है कि भारत का विभाजन निश्चित होने पर सीमाप्रान्त के पठानों ने चाहा था कि उनके प्रदेश को ग्रालग स्वतन्त्र इकाई बनने दिया जाय [१०,१०५१८]। पाकिस्तान की स्थापना के सात दिन बाद ही गवनर-जनरल जिना ने सीमाप्रान्त के कांग्रेसी मन्त्रिमराइल को, जिसके मुख्य मन्त्री ग्राब्दुलगफ्फारखाँ के बड़े भाई डा० खानसाहब थे, पदच्युत कर दिया। जून में श्राब्दुलगफ्फारखाँ को जेल में डाला गया। श्रागस्त १६४८ में चारसहा में उनके लाल कुतीं वाले श्रानुयायियों की एक सभा को जिलयाँवाला बाग की तरह घेर कर पुलिस श्रीर सना ने ३०० श्रादमियों को मार डाला श्रीर उनके घर जला दिये। पर पख्तून श्रान्दोलन इससे दबा नहीं। सीमाप्रान्त श्रीर तथाकथित बलोचिस्तान के पठान प्रदेश [१,१ ६ ५ व दूसरे श्रांग्ल-श्रफगान युद्ध में श्रंग्रेजों ने श्रफगानिस्तान से ही छीने थे [१०,७ ६ ७]। इसलिए तथा उनके साथ बनता श्रीर भाषा की एकता के कारण श्रफगानिस्तान को भी पख्तूनों के इस संघर्ष में खुली सहानुभूति है। बनवरी १६५४ में श्रब्दुलगफ्कारखाँ को जेल से छोड़ा

गया । उनका पख्तूनिस्तान भाषा-जनपद को पाकिस्तान के भीतर स्वायत्त इकाई बन्नवाने का स्नान्दोलन स्रब (स्नागस्त १९५७) भी जारी है।

ने विदा ली श्रीर श्रेप्रेजी सरकार ने च० राजगोपालाचारी को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया। भारत का संविधान बनाने के लिए जिस सभा को श्रंग्रेज जनरल बनाया। भारत का संविधान बनाने के लिए जिस सभा को श्रंग्रेज जुनवा गये थे उसने "भारत को प्रभु लोकतन्त्रात्मक गण-राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को "न्याय "स्वतन्त्रता श्रीर समता प्राप्त कराने "तथा उनमें " बन्धुता बढ़ाने के लिए" नवम्बर १६४६ में नया संविधान "श्रङ्गीकृत " श्रीर " श्रात्मार्पित" किया। उसके श्रनुसार २६ जनवरी १६५० से भारत गणराज्य बना श्रीर संविधान सभा ने नये संविधान के श्रनुसार जुनाव होने तक श्री राजन्द्रप्रसाद को श्रार्जी राष्ट्रपति जुना। पर संविधान सभा ने भारत के गणराज्य को श्रंग्रेजी "राष्ट्रपरिवार" का उपराज्य बनाये रखना ही तय किया।

नये संविधान की नींव प्रजा की राजनीतिक समता श्रौर स्वतन्त्रता के मूल श्रिधकारों पर रक्खी गई । उसमें प्रत्येक वयःस्थ भारतीय को मताधिकार दिया गया । तो भी उसमें "निवारक निरोध" श्रिथीत् न्यायालय से विधिवत् जॉच किये विना नजरबन्द किये जाने का विधान श्रिथीत् राउलट कानुन [१०,८१४] का तत्त्व श्रौर शासक जब चाहें तब जनता का श्रापस में मिलना रोक देने का विधान भी रहा ।

भारत का जो रूप ग्रंग्रेजों ने बना दिया था, रजवाड़ों के मज्जन के ग्रांतिरिक्त वह वैसा ही रक्खा गया। यहाँ तक ि ग्रंग्रेजी काल के ग्रुक्त प्रान्त को नया नाम उत्तर प्रदेश देते हुए यह ख्याल रक्खा गया कि उस नाम का पुराना ग्रंग्रेजी संचेप (यू० पी०) ज्यों का त्यों रहे! स्वराज्य पाने के बाद भारत को पुराने भापा-जनपदों के संघृका रूप देने का ध्येय जो १६२० से सामने था, वह चिरतार्थ नहीं हुन्ना। यो एकभाषी प्रान्त न बनने से प्रान्तों के शासन ग्रीर शिचा में ग्रंग्रेजी की प्रधानता बनी रही। भारत संघ की भाषा हिन्दी मानी गई, पर संघ में भी राजकाज की भाषा कम से कम ग्रंगले १५

. बरस तक श्रांगरेजी रक्खी गई।

श्रंग्रेज़ी जमाने में भारत के जिन प्रान्तों में बड़े जमींदार श्रादि थे, श्रंग्रेज़ों ने उनमें विधान-सभाश्रों के दो दो सदन श्रौर उपरले सदनों में जमींदारों श्रादि का प्रतिनिधित्व रक्खा था। कांग्रेसी सरकार यद्यपि जमींदारी-उन्मूलन को श्रपना ध्येय कहती, तो भी उन्हीं प्रान्तों में नये संविधान में भी दो दो सदन रक्खे गये, भले ही उपरले सदनों में धन के श्राधार पर प्रति-निधित्व नहीं रहा। राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के सब राज्यों की विधान-सभाश्रों तथा केन्द्रीय संसद् के सब सदस्यों के मतों द्वारा करने की विधि रक्खी गई।

श्रंग्रेजों का छोड़ा हुआ पुराना शासनयन्त्र नौकरतन्त्र श्रोर न्यायपद्धित भी ज्यों की त्यों रही। उसे, पुराने श्रमलों के श्रिधकारों श्रोर वेतनों श्रादि को तथा श्रंग्रेजी जमाने में बनाई या पाई हुई सम्पत्ति श्रोर श्रंग्रेजों के छोड़े हुए निहित स्वार्थों को ज्यों का त्यों बनाये रखने पर संविधान का सब से श्रिधक जोर है। श्रंग्रेज श्रिधकारी जो बड़े बड़े वेतन लेते थे, नये भारतीय श्रिधकारियों के वेतन भी उसी पैमाने पर रक्खे गये। रजवाड़ों का मज्जन हो गया, पर उनके राजाश्रों को लगातार निजी थैलियाँ देश की मालगुजारी में से देना नियत हुआ। हमने देखा है कि बहुत से रजवाड़े देशद्रोह के लिए श्रंग्रेजों के दिये हुए पुरस्कार थे। उस पुरस्कार को नये संविधान ने जारी रखा।

§ 3. भारत के पड़ोस से हटते हुए पिच्छम-युरोपियों का संघर्प—( अ ) भारत-समुद्र पर अधिकार बनाये रखने के अंग्रेज़ों के पहले उपाय—भारत के विभाजन में सफल हो जाने से अंग्रेज़ों ने माना कि हम एशिया में अपना साम्राज्य अंशतः बचाये रख सकते हैं। सिंहल में भी कुछ शास्त-सुधार उन्हें देने पड़े तो भी वहाँ उन्होंने अपनी स्थल और जलसेना रक्खे रक्खी। मालदिव द्वीपों को उन्होंने सिंहल से अलग कर अपनी सीधी रखा में ले लिया। सबसे बढ़ कर उन्होंने हिन्द महासागर और प्रशान्त महासागर के बीच की स्थल की गरदन को, जिसके दिक्खनी छोर पर सिंगापुर का द्वीप है, अपने हाथ रखना तय किया। इस प्रयोजन से उन्होंने नवम्बर

१६४७ में नेपाल के राणा तथा भारत की नई कांग्रेसी सरकार से सिन्ध कर त्राठ बटालियन गोरखाली भाईत सैनिकों को नेपाल श्रौर भारत से भरती कर ले जाने का श्रिधकार पा लिया। मलाया श्रौर सिंगापुर को उन्होंने इस तथा गोरी सेना द्वारा दबाये रखने का यत्न किया। मलाया की जनता में स्थानीय निवासियों के श्रातिरिक्त श्रव वहाँ बसे हुए चीनियों का बहुत बड़ा तथा भारतीयों का भी यथेष्ट श्रंश है। उन चीनियों का एक दल युद्ध-काल में जापानियों से मुठभेड़ करता रहा था। श्रव उसी के नेतृत्व में मलाया के कान्तिकारी दल ने स्वतन्त्रता का युद्ध छेड़ दिया। पिछले नौ बरस में इन्हें कुचलने के लिए श्रंग्रेजों ने एक तरफ नये से नये संहारक श्रस्त बरते, तो दूसरी तरफ उत्तरी किलमन्थन (बोर्नियों) से मनुष्यमांस खाने वाले द्याक नामक जंगिलियों को ला कर जंगलों में छोड़ा कि इन क्रान्तिकारियों को खा जायँ साथ ही मलाया की जनता जो इन्हें सहायता देती थी उसे यहाँ तक दबाय। कि जुलाई १६५३ में श्रादेश निकाला कि कोई परिवार सात दिन से श्रिधक का चावल श्रपने पास न रक्खे जिससे क्रान्तिकारियों को सहायता न मिले। पर यह सब करके भी वे मलाया के स्वतन्त्रता-संघर्ष को कुचल नहीं पाये।

(इ) बरमा फिलिस्तीन हिन्दद्वीपों से युरोपियों का हटना—
ग्रंग्रेजों ने सोचा था मलाया के साथ शायद बरमा को भी ग्रंधीन रख सकें,
पर १६४७ के ग्रन्त में उन्हें वहाँ से हटना पड़ा। बरमा को छोड़ते हुए उन्होंने
उसके साथ यह ठहराव किया कि वहाँ ब्रितानवी सामरिक प्रतिनिधिमंडल
रहेगा जो बरिमयों को सामरिक शिक्षा देगा तथा जिसकी मार्फत ही बरमी
सरकार युद्ध-सामग्री खरीदेगी। इस ठहराव से रुष्ट हो कर बरमी समूहवादियों
ग्रौर कुछ राष्ट्रवादियों ने विद्रोह किया (ग्रंप्रैल-जुलाई १६४८)। बरमा सरकार
को यों उलभा देख अंग्रेजों ने भी वहाँ मारकाट बढ़ाने का उपाय किया। बरमा
के दिक्खनपूरवी भाग में करेन लोग रहते हैं जो ग्रंपिकतर ईसाई बन चुके हैं।
ग्रंग्रेजों ने ग्रंपने शासन-काल में उनमें बरिमयों के विरुद्ध भाव भरे थे। दूसरे
विश्व-युद्ध में तुलक नामक ग्रंग्रेज कर्नल को करेनों को जापानियों के विरुद्ध
उभाइने के लिए गुप्त रूप से मेजा गया था। उसी तुलक ने ग्रंब कलकत्ते में

बैठ कर करेनों को उभाइने का षड्यन्त्र किया जिससे अगस्त १६४५ में वे लोग नई बरमा सरकार के विरुद्ध उठ खड़े हुए और वैसे ही धिनौने कार्य करने लगे जैसे भारत में मुसलिम लीगियों ने कराये थे। करेन प्रदेश में तेल के सोते और रांगे की खानें हैं जिनके ठेके अंग्रेज कम्पनियों के पास थे। सो उस प्रदेश को बरमा से अलग कर लेना इस बिद्रोह का उद्देश था, और इसके लिए आस्त्रेलिया से रास्त्रास्त्रों के जहाज गुप्त रूप से बरमा तट पर लाये जा रहे थे। बरमा सरकार ने तुलक के साथियों को पकड़ लिया और भारत-स्थित ब्रितानवी राजदूत से माँग की कि तुलक को कलकत्ते से हटाया जाय। उसने भारत सरकार को इस बारे में कुछ न कहा, क्योंकि उसने देखा कि भारत का शासन तब तक अंग्रेज राजदूत के इशारे पर ही चल रहा था। बरमा में ये विद्रोह बरसों चलते रहे। १६५१ से बरमा सरकार उनपर कात्रू पाने लगी, पर उनका प्रभाव अभी तक बाकी है।

१६४८ में अंग्रेजों को पिन्छुमी एरि।या में फिलिस्तीन को भी छोड़ना पड़ा। उसकी कहानी विचित्र हैं। वहाँ प्राचीन काल में यहूदी लोग रहते थे जो उस काल में ही वहाँ से बिखर कर अनेक देशों में फैल गये थे। १६वीं शताब्दी में युरोप के यहूदियों में यह आन्दोलन चला कि हम फिर अपने पुराने देश में बस कर अपनी भाषा और कृष्टि को पुनर्जावित करें। चूँकि एशिया में बितानिया की शक्ति तब सबसे अधिक थी, इसलिए उन्होंने माना कि उसकी सहायता से ही हम अपना देश वापिस पा सकते हैं। इस दृष्टि से पहले विश्व-युद्ध में जर्मन यहूदियों तक ने भीतर भीतर बितानिया का साथ दिया। युद्ध के बाद फिलिस्तीन अंग्रेजी सरकार के हाथ आया तो उसने वहाँ यहूदियों को बसाने की अपनी नीति की घोषणा की। उसका लच्च था स्थानीय अरब मुस्लिमों की बहुसंख्या के मुकाबले में इन अल्यसंख्यक यहूदियों को खड़ा करते हुए अपने साम्राज्य की जड़ें जमाना। पर यहूदी लोग जो फिलिस्तीन में अपना स्वतन्त्र राष्ट्र खड़ा करना चाहते थे, अंग्रेजों के कठपुतली बनने को तैयार न हुए। उनका अंग्रेजी शासन के साथ संवर्ष होने लगा। कमशः वह संघर्ष इतना बढ़ा कि दूसरे विश्व-युद्ध में जब जर्मनी का अधिनायक हिटलर

यहूदियों का उन्मूलन करने में लगा था तब भी फिलिस्तीन के यहूदी अंग्रेजों से सहयोग करने के बजाय उनके विरुद्ध त्रास-संघर्ष करते रहे, और अंग्रेज उन्हें भारतीय या अरब सेना द्वारा दबाते रहे। अन्त में १६४८ में अंग्रेजों ने जब देखा कि उस देश को छोड़ना ही होगा तब पड़ोस के कई अरब देशों पर उनका दबदबा था, और उन्होंने फिलिस्तीन का इस प्रकार विभाजन किया कि यहूदियों और अरबों का भगड़ा जारी रहे जिससे अंग्रेज कभी एक कभी दूसरे पद्म का साथ दे कर पिछ्मी एशिया में अपने स्वार्थों को सुरिच्ति रख सकें। यहूदियों के नये देश का नाम इजराइल हुआ।

मलाया में अंग्रेजों के टिके होने से हिन्दचीन या विएतनम में फ्रांसीसियों और हिन्दद्वीपों में ख्रोलन्देजों को सहारा मिलता रहा । दोनों देशों के राष्ट्रवादी १६४५ में जापानियों के वहाँ से हटने के बाद से स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे, पर युरोपी शासक १६४६ तक ख्रंग्रेजों को भाड़ित भारतीय सेना का सहारा पा कर और उसके बाद ग्रमरीकी शस्त्रास्त्र-सहायता पा कर उन्हें दबा रखने का जतन करते रहे । ऋन्त में २७-१२-१६४६ को हौलैंड ने हिन्दद्वीपों को ख्रात्मप्रभुता सौंपी उनके साथ यह ठहराव करते हुए कि वे हौलैंड के राष्ट्रपरिवार में रहेंगे।

(उ) चीनो लोकतन्त्र का उत्थान—१६३७ से ४५ तक चीन के स्मूह्वादी पन्न श्रीर राष्ट्रीय पन्न (कुश्रोमिङताङ) ने मिल कर काम किया था। युद्ध-समाप्ति पर राष्ट्रीय पन्न के नेता चियाङकाईशेक ने श्रमरीका से पाये शस्त्रास्त्रों के सहारे फिर समूह्वादियों को कुचलने का यत्न किया। उस दशा में समूह्वादी लोकसेना उत्तरपिन्छमी चीन के श्रपने श्राधार से प्रायः पैदल श्रोर खाली हाथ ही मंचूरिया को बढ़ी श्रीर वहाँ चियाङ की सेना से ही उसके शस्त्रास्त्र श्रीर वाहन छीनती हुई श्रपनी शक्ति बनाती गई। मंचूरिया ले कर वह ठेठ चीन में उत्तर से दिन्दिन बढ़ी। यदि भारत में श्रमंत्र श्रपनी भाइत सेना के साथ होते तो वे उसके द्वारा इस लोक-सेना के रास्ते में कहीं न कहीं श्रवश्य श्राड़े श्राये होते। पर वह दशा श्रव नहीं थी। चीनी लोकसेना के हाथ जैसे जैसे जो प्रदेश श्राते गये वैसे वैसे उनमें किसानों को

जमींदारों से मुक्त कर ज़मीनों की मलकीयत दो गई, स्थानीय जनता की सिमितियों द्वारा पुराने राजकर्मचारियों के कार्य के लेखे की जाँच करवा उनमें से जिन्होंने जनता को लूटा या पीडित किया था उन्हें यथोचित दएड या शिचा दी गई, श्रीर भ्रष्टाचार श्रीर व्यभिचार की सफाई होती गई। सारा चीन यों उस जनसेना के अधिकार में श्रा जाने पर १ श्रक्त्वर १९४६ को चीनी लोकतन्त्र की स्थापना हुई।

चियाङकाईशेक अपनी सेना के बचे श्रंश के साथ तैवान (फ़ौरमोसा) भाग गया। १६४८ में वहाँ की जनता उसके शासन के विरुद्ध उठी। तब उसने २० हजार तैवानियों को मौत के घाट उतार दिया।

मंगोलिया मंचूरिया श्रौर ठेठ चीन को श्रपने शासन में लाने के बाद चीन की लोकतन्त्री सरकार ने शिङ्कियाङ श्रर्थात् सीता-तारीम काँ ठे पर ध्यान दिया। वहाँ के श्रनेक डाकृ सरदारों को श्रंग्रेज़-श्रमरीकियों ने सहायता दे कर लोकसेना के सामने खड़ा किया। पर लोकसेना ने उस प्रदेश पर भी श्रिधि-कार कर लिया श्रौर बहुत से कजाक लुटेरों श्रौर श्रमरीकियों ने लदाख श्रौर ल्हासा के रास्ते कश्मीर श्रोर दार्जिलिङ पहुँच कर शरण ली। कश्मीर में उन ''शरणाधियों' के पास १९५२ तक श्रमरीकी नेता पड्यन्त्र करने श्राते रहे।

चीनी लोकसेना की बाद से तिब्बत में वेचेनी फैलने लगी। वह चीनी श्राधिपत्य में होता हुआ भी १६०४-१३ से अंग्रेजों की भारत सरकार का रिच्तित था तथा वहाँ भारतीय डाक-तार चलते और कुछ नगरों में भारतीय ब्यापार-दूत थोड़ी सेना के साथ रहते थे [१०, ८ १० २, १०]। भारत की कांग्रेसी सरकार ने यह मानते हुए कि अंग्रेजों के जिन स्वायों की खातिर यह व्यवस्था की गई थी, उनकी रच्चा करते चलना हमारा भी कर्चव्य है, एक अंग्रेज को ही तिब्बत में अपना प्रतिनिधि बना कर रक्खा था! जुलाई १६४६ में भारत सरकार का गुप्तचर-निदेशक (डिरेक्टर औफ इंटेलिजेंस) परामर्श के लिए अमरीका भेजा गया। अमरीका ने तिब्बत को स्वतन्त्र मानने का प्रस्ताव किया तथा दलाई लामा ने अपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर दूसरे राष्ट्रों से सहायता माँगी।

दिसम्बर १६४६ में भारत सरकार ने चीन की नई सरकार को वहाँ की सरकार मान लिया। फिर भी लन्दन में भारतीय ब्रितानवी श्रौर श्रमरीकी श्रिधकारी तिब्बत को "बचाने" के लिए परामर्श करते रहे श्रौर भारत सरकार का विदेशी विभाग श्रमरीकी सरकार को तिब्बत विषयक पूरी सूचनाएँ देता रहा। तिब्बती सेना को सहारा देने को श्रनेक श्रंग्रेज-श्रमरीकी भारत के रास्ते तिब्बत गये। उधर जनवरी १६५० में चीन सरकार ने तिब्बत सरकार को सन्देश भेजा कि दोनों के भावी सम्बन्धों पर बातचीत करने को श्रपने प्रतिनिधि पेकिङ भेजें। फरवरी में वे प्रतिनिधि लहासा से भारत के रास्ते चीन को चले, पर भारत श्रा कर रुक गये। इस बीच तिब्बत को "बचाने" की कार्रवाइयाँ जारी रहीं।

१४ जनवरी १६५० को कोलम्बो में ब्रितानवी राष्ट्रपरिवार के राष्ट्रों की सिमलनी यह विचार करने को हुई कि दिक्खनपूरवी एशिया में लोकतन्त्री चीन के प्रभाव की बाद को कैसे रोका जाय । वहाँ यह तय हुआ कि द० पू० एशिया के देशों की आर्थिक दशा सहायता और सहयोग द्वारा सुधारी जाय जिससे वे समूहवाद की ओर आकर्षित न हों। इसे कोलम्बो कार्यक्रम कहा गया और इसमें भाग लेने वाले राष्ट्रों के प्रतिनिधि तब से वराबर मिला करते हैं। भारत भी इनमें शामिल है। मई १६५० में अमरीकियों ने मनीला में चीन के विरुद्ध सामरिक कार्रवाई करने को अनेक राष्ट्रों की सम्मलनी बुलाई; उसमें भी भारत के प्रतिनिधि गये।

ये कार्रवाइयाँ तथा तिब्बती दूतों को हिलते न देख स्त्रक्त्यर १६५० में चीन सरकार ने अपनी लोकसेना को तिब्बत पर चढ़ने का ख्रादेश दिया। उसी वक्त, जैसा कि हम देखेंगे, चीनी स्वयंसेवक सेना कोरिया के युद्ध में भी उलभी थी। जाड़े के ढाक्छों। ख्रीर हिमवर्षा के बीच किसी सेना का तिब्बत चढ़ना असम्भव लगता था, सो स्त्रमरीकियों ने माना कि चीनी भाँसा दे रहे

<sup>†</sup> ढारू = बरफ़ीली हवा। यह हरद्वार प्रदेश का शब्द है जहाँ जाड़े में हिमात्तर से वैसी हवा रोज रात को नियम से बहती है।

हैं। किन्तु उसी जाड़े में चीनी लोकसेना ने तिब्बत में प्रवेश किया श्रौर वहाँ श्रुनेक श्रंग्रेज-श्रमरीकी षड्यन्त्री पकड़े; कुछ भारतीय सेना की सहायता से भाग श्राये।

्रेह५१ के मध्य तक शिङ्कियाङ श्रौर तिब्बत अंग्रेज-श्रमरीकी पड्यन्त्र-जाल से पूरी तरह मुक्त किये गये।

( ऋ ) नेपाल में राणाशाही का ढहना—नेपाल के प्रधान मन्त्री युद्धशमशेर [ १०,६ ९१० ] ने संघर्ष से थक कर ख्रौर जमाने का रुख देखते हुए दिसम्बर १६४५ में इस्तीफा दे दिया। तब भीमशमशेर के बेटे पद्म-शमशेर को राणों की तीसरी पीढ़ी में जेठा होने से वह पद मिला। नेपाल की जनता ऋब शासन-सुधारों के लिए खुली माँग करने लगी। पद्म भी ऋपने पिता की तरह सुधार करना चाहते श्रीर उन्होंने जून १६४७ में एक सुधार-समिति बनाई तथा भारत की नई कांग्रेसी सरकार से विधान के दो पंडित उसमें भाग लेने को बुलवाये। कानून के इन पंडितों ने जो शासन-योजना बनाई उसके श्रनुसार राणा वंश का ही व्यक्ति प्रधानमन्त्री होता श्रीर वह चाहे जब शासन-विधान को स्थगित कर सकता, पर उसके साथ कुछ जनता के प्रतिनिधि मन्त्री भी रहते । जनवरी १६४८ में वे सुधार घोषित किये गये । पर इस बीच पद्म की ऋपनी स्थिति कठिन हो गई थी। उनके चचेरे भाई-चन्द्रशमशेर के सात बेटे-उनके रास्ते में श्राड़े श्राये थे, क्योंकि उनके बड़े निहित स्वार्थ नेपाल की दशा ज्यं की त्यों बनाये रखने में थे [१०.६६१०]। मार्च १६४८ में पद्म दिल्ली गये, प्रकटतः यह देखने को कि भारत की नई सरकार से उन्हें क्या सहायता मिल सकती है। महीना भर वे वहाँ रहे, पर वहाँ उन्हें किसी ने न पूछा । ऋषैल '४८ में पद्मशमशेर ने निरारा हो नेपाल लौटे बिना इस्तीफा दे दिया। तत्र चन्द्रशमशेर के जेठे बेटे मोहन ने नेपाल का शासन हाथ में लिया । सुधार-योजना रही की टोकरी में फेंक दी गई।

उधर चीन में लोकतन्त्र स्थापित होने से राणाशाही को खतरा दिखाई देने लगा। तब १६५० के आरंभ में भारत-स्थित अमरीकी और अंग्रेज़ दूतों ने मोहनशमशेर से मिल उन्हें सहायता का आश्वासन दिया। फरवरी १६५० में

मोहन ने दिल्ली की यात्रा की। वहाँ भारत के नये राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री ने उनका बड़ा स्वागत किया, और भारत सरकार ने उनसे यह सिध की कि नेपाल विदेश से जो शस्त्रास्त्र मँगायगा, भारत उनके लिए खुली राह देगा। वे शस्त्र नेपाल की प्रजा को कुचलने को बर्तें जाने को थे।

पर नेपाल की प्रजा भी इस बीच क्रान्ति के लिए उमड़ रही थी। भारत में निर्वासित नेपालियों में से तीन सौ क्रान्तिकारियों को भारत-सरकार ने राणा सरकार के हाथ पकड़वा दिया। तो भी नवम्बर १६५० में जब कि चीनी लोकसेना तिब्बत पर चढ रही थी, नेपाल की प्रजा उठ खड़ी हुई, ऋौर भारत में निर्वासित नेपालियों के दलों ने आज़ाद हिन्द फौज में प्रशिचित नेपाली सैनिकों ख्रौर सेनानायकों के नेतृत्व में कई ख्रोर से रियासत पर चढ़ाई की । नेपाल के कैदी राजा ने काठमांडू के भारतीय दूतावास में फिर दिल्ली में शरण ली। भारत-सरकार ने तब बीचबिचाव किया, जिससे राणों स्त्रौर प्रजा के नेतात्र्यां का सम्मिलित मन्त्रिमएडल बनाना तय हुत्रा, श्रीर फरवरी १६५१ में राजा त्रिभुवनवीरविकम ने वापिस आ कर शासन की अध्यक्तता श्रपने हाथ ली। पर राणाशाही को बचाये रखने का अर्थ गुंडई को वैधानिक पद देना था, क्यों कि राणाशाही का ऋर्थ ही यह था कि राणा परिवार का सबसे सफल गुंडा प्रधानमन्त्री हो [१०,३§२०; १०,७§११]। लोकतन्त्र में राणाशाही की कलम लगाने की चेष्टा विफल हुई । कुछ मास बाद ही प्रजा-नेता मन्त्रियों में से एक की हत्या की चेष्टा की गई, जिसमें राणा परिवार के कुछ व्यक्ति पकड़े गये। इसके बाद राजा ने सेना का नियन्त्रण श्रपने हाथ ले लिया, मोहनशमशेर ने विदा ली ऋौर राजा ने प्रजा-नेताऋों में से ऋपने मन्त्री चुने।

(ल्.) कोरिया का युद्ध — विश्व-युद्ध के अन्त में रूषियों ने जापा-नियों को कोरिया से निकाल दिया और स्थानीय जनता को ललकारा कि उठो और अपने देश को सँभालो । पीछे आपसी ठहराव के अनुसार उन्होंने ३८° उ० अद्यांश रेखा के दक्खिन का कोरिया का आधा भाग अमरीकियों को सौंप दिया । दक्खिन कोरिया पर अमरीकी आधिपत्य स्थापित होते ही आदेश ्निकाला गया कि राजभाषा श्रंग्रेज़ी होगी श्रौर श्रन्तिम निर्ण्य श्रमरीकी श्रिधि-कारियों द्वारा होंगे । रूसी कुछ काल बाद उत्तर कोरियाइयों को शासन सौंप हट गये । श्रगस्त १९४८ में श्रमरीकी भी दिक्खन कोरिया को गणराज्य बना कर हट गये।

उत्तर श्रौर दिक्खन कोरिया में देश को एक करने की बातचीत होती रही। उत्तर कोरिया सरकार को अन्त में ऐसा लगा कि अमरीकियों के प्रभाव से दिक्खन के शासक अयुक्त अइंगे लगा रहे हैं। जून १६५० में उत्तर कोरियाई सेना ने दिक्खन कोरिया पर चढ़ाई की जो भारत की सितम्बर १६४८ की हैदराबाद पर चढ़ाई की तरह थी। उस चढ़ाई से प्रकट हुआ कि उत्तर कोरिया वाले आधुनिक युद्ध-संचालन में जहाँ पारंगत हो चुके हैं वहाँ दिक्खन वाले अपनी रचा स्वयं करना नहीं सीखे और अमरीकियों पर निर्भर हैं। जापान से अमरीकी सेना तुरत कोरिया में आ उतरी। उसके बाद अमरीका ने संयुक्त-राष्ट्र-सुरच्चा-सिमित में यह मामला रक्खा और सिमित ने उत्तरी कोरिया को आक-मक घोषित कर सब राष्ट्रों से दिक्खन कोरिया की सहायता का अनुरोध किया। भारत को कश्मीर के मामले में सुरच्चा-सिमित के न्याय के ढंग का काफी बुरा अनुभव हो चुका था और उत्तर दिक्खन कोरिया के विवाद का भारत सरकार ने कुछ भी अध्ययन न किया था, तो भी इन मामलों में भारत सरकार ने फीरन अमरीका का समर्थन किया।

विश्व-युद्ध में जापान से लड़ने वाले अमरीकी सेनापित मैकार्थर के अधीन कोरिया के लिए संयुक्त-राष्ट्र सेना बनी। भारत सरकार ने अपनी जनता का रख देखते हुए उसमें भारतीय सेना दल तो नहीं पर शुश्र्या दल भेजा। उत्तर कोरियाई कोरिया के लगभग दिन्खनी छोर तक पहुँच रहे थे जब कि मैकार्थर उस नई सेना के साथ युद्ध में उतरा। उत्तरी कोरिया के गाँवों विस्तयों पर अन्धाधुन्ध वममारी की गई, स्प्रीर जब सुरज्ञा-सिमिति में सोवियत संघ ने प्रस्ताव रक्खा कि वैसी बममारी न की जाय तब भारत ने भी उसका विरोध किया।

मैकार्थर ३८° श्रद्धांश रेखा पर पहुँचने के बाद जब उत्तरी कोरिया

को भी जीतने को तैयार हुन्रा, तब चीन ने कहा कि उस दशा में हम उसे रोकेंगे। मैकार्थर के मंचृिरया की सीमा पर की यालू नदी पर पहुँचने पर चीनो स्वयंसेवक सेना युद्ध में उत्तरी न्नीर उसे फिर रें श्रे श्रा तक ठेल ले गई। संयुक्त राष्ट्र सेना जहाँ नये से नये शस्त्रास्त्रों से लैस थी, वहाँ चीनी स्वयंसेवकों के हाथों में प्रायः पहले विश्व-युद्ध काल के हथियार थे। पर चीनी जनता की सेना त्रापने देश की रन्ता के लिए जान हथेली पर रक्खे लड़ रही थी, इसलिए पिन्छिमी सेना उसे हरा न सकी। सन् १६५१ में युद्ध में जिच पड़ी रही। त्रामरीकियों ने उत्तरी कोरिया के गाँवों भोंपड़ों पर बुरे से बुरे संहारक न्नस्त्र फेंके, पर फिर भी वे न्नागं न बद सके, क्योंकि चीनी जनता ने न्नपने हाथों से श्रम कर मोर्चे के पीछे दस दस मील तक बड़ी सुरंगें बना दी थीं जिनमें उनके युद्धवाहन न्नाते रहते, न्नोर फिर मोर्चे पर जो न्नामने सानने की लड़ाई होती उसमें न्नमरीकी उनका सामना न करते।

मैकार्थर के यालू से धकेले जाने के बाद से ग्रमरीकी शक्ति की धाक ट्रंने लगी, बाद की जिन्न से वह श्रौर ट्रंटती गई। तब भारत सरकार छोटी बातों में ग्रमरीकी मत की उपेचा करने लगी ग्रौर उसने युद्ध में बीचिबचाव का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में रक्ता। १६५३ के मध्य में जा कर युद्धित्राम की सिन्ध हो सकी। युद्ध को निपटाने के लिए जो शान्ति-सम्मेलन होने को था, उसमें भारत को स्थान देना एशिया ग्रौर युरोप के प्रायः सब राष्ट्रों को ग्रभीष्ट था, पर श्रमरीका ने वैसा न होने दिया। युद्ध थमते ही दोनों पच्चों के कैदियों को लौटाना पहली बात होती। पर श्रमरीकियों ने कहा कि हमारे हाथ में जो कैदी हैं वे श्रपने देश को वापिस नहीं लौटना चाहते, "स्वतंत्र जगत्" में रहना चाहते हैं। श्रन्त में यह तय हुश्रा कि कैदियों के शिविरों में उनके श्रपने देश वाले उनसे मिल कर उन्हें समभा सकें ग्रौर तब प्रत्येक कैदी की इच्छानुसार उसे मेजा जाय। तटस्थ राष्ट्रों का एक कैदी-पिवर्तन श्रायोग बनाया गया श्रौर कैदियों को थाती रूप में भारतीय सेना के हाथ सौंपा गया। इस प्रसंग में भारतीय सेना ने देखा कि दक्तिन कोरिया के कैदी-शिविरों में गुंडों के गुट्ट हैं, जिन्हें श्रमरीकी सेना के श्रधिष्ठान से श्रादेश मिलते हैं, श्रौर जो किसी भी

कैदी के अपने देश जाने की इच्छा प्रकट करने का रुख लेते ही उसे अत्यन्त पाशिवक तरीकों से डराते हैं। अमरीकियों का अभिप्राय उन्हें दिक्खिन कोरिया या तैवान की सेना में गुलाम सैनिक बना कर रखने का था। इस दशा में कैदियों का जैसे तैसे निपटारा कर तटस्थ राष्ट्र आयोग फरवरी १६५४ में विसर्जित हो गया। उसके बाद दिक्खन कोरिया के साथ अमरीका ने सामरिक सहायता टहराव कर लिया, जिससे उत्तर दिक्खन कोरिया के मिलने की बात आज तक नहीं हो पाती।

(ए) उत्तरी हिन्दचीन की मुक्ति-हिन्दद्वीपों की तरह हिन्दचीन श्रथवा विएतनाम के क्रान्तिकारी संघटन विएतमिल ने भी जापानियों के हटने के बाद फ्रांसीसी साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था। ब्रितानवी "समाजवादी" सरकार ने पहले भारतीय भाड़ित सेना उन्हें दबाने को भेजी। १६४६ में उस सेना के लौट स्त्राने से विएतिमञ को कुछ राहत मिली, पर स्त्रमरीका से पाये हुए शस्त्रास्त्र द्वारा तथा उत्तरी ग्रफरीका के ग्रपने साम्राज्य ग्रौर पञ्चिमी जर्मनी के श्रिधिकृत प्रदेश से खड़ी की हुई भाड़ेत सेना द्वारा फ्रांसीसी उसे कुचलने का यत्न करते रहे। विएतमित्र का ऋधिक जोर हिन्दचीन के उत्तरी सीमा-प्रान्तों में था, जो चीन के साथ लगे हैं। चीन में लोकतन्त्र की स्थापना के बाद उसे वहाँ से शस्त्रास्त्र की सहायता मिलने लगी। सितम्बर १६५३ में विएतमिञ सेना फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह हरा कर समूचा उत्तरी हिन्दचीन लेते हुए स्याम की सीमा तक जा पहुँची । ऋषैल १६५४ में उसने दियें-बियें-फू नामक स्थान में फ्रांस के श्रेष्ठ सेनापतियों द्वारा संचालित बड़ी सेना को ऋा धेरा ! तव फ्रांस ने सन्धि की बात की, जिसके लिए जेनेवा ( स्विटज़रलैंड ) में चीन सहित १६ राष्ट्रों की सम्मिलनी हुई। कोरिया और हिन्दचीन दोनों की समस्याश्चों पर उसमें विचार हुआ। अन्त में जुलाई १६५४ में यह समभौता हुआ कि फ्रांसीसी १७° उ० श्रचांश रेखा के उत्तर का सारा प्रदेश विएतमित्र को दे कर हट जायेंगे तथा दो बरस बाद उत्तरी श्रौर दिक्खनी विएतनाम में चुनाव हो कर सारे देश का एक शासन खड़ा होगा। भारत ने जेनेवा की इस सम्मिलनी में तथा उत्तरी दक्खिनी विएतनाम के बीच शान्ति-स्थापना के निरीक्षण के लिए

तटस्थ राष्ट्रों का जो त्रायोग बना उसमें विशेष भाग लिया।

भारत की फ्रांसीसी बस्तियों में भी स्वाधीनता के लिए संवर्ष इस बीच जारी था। १९५४ में फ्रांस ने उन्हें भी भारत को सौंप दिया।

दिक्खनी विएतनाम में इसके बाद श्रमरीका ने दिक्खनी कोरिया की तरह श्रपनी रिच्चत सरकार स्थापित कर (श्रक्त्वर १६५५) उससे उत्तरी विएतनाम के साथ चुनावों की बात करने से भी इनकार करा दिया, जिससे उस देश के दो टुकड़े भिल कर एक नहीं हो पाये।

(ऐ) ईरान का उठने का प्रयत्न श्रोर प्रतिकान्ति—श्रंग्रेजों ने भारतीय सेना के बल पर ही फारिस खाड़ी के प्रदेशों को वश में किया श्रौर वहाँ के मिट्टी के तेल पर एकाधिकार पाया था [१०,७ १४; १०,८ १२]। १६५१ में ईरानी मजलिस (लोकसभा) ने प्रधानमन्त्री मुसद्दिक की प्रेरणा से ग्रपने तैलकूपों को राष्ट्र की सम्पत्ति बनाना तय किया। वितानिया में तब भी ग्रपने को समाजवादी कहने वाली मजदूर पद्म की सरकार थी। उसने ईरान-खाड़ी में जंगी जहाज भेज तथा ईरान की सीमा के पास ग्रदव देशों में विमानों से छतरी सेना उतार ईरानियों को डराना चाहा, पर ईरानी श्रपने प्रधानमन्त्री मुसद्दिक के नेतृत्व में इन बन्दरघुड़ कियों से नहीं डरे। श्रंग्रेजों को ईरान के तैलकूप तथा फारिस-खाड़ी पर की श्रवादान की तैल-शोधनी छोड़ जाना पड़ा।

उसके बाद वे ऐसी चेष्टा में लगे कि ईरानी स्वयं तेल न निकाल सकें श्रीर शोधनी को न चला सकें, उन्हें बाहर के किसी देश से इस कार्य में सहायता न मिल सके, तेल निकाल कर साफ कर भी लें तो उसे बाहर पहुँचाने के लिए जहाज न पा सकें। श्रांग्रेज कम्पनी ईरान सरकार को तेल की श्राय में से कुछ श्रंश देती थी। जब तक ईरानी स्वयं नये सिरे से सारे कारोबार को चला न लें तब तक के लिए उनकी वह श्राय बन्द हो गई। उस किठनाई के काल में देश श्रीर मजलिस के भीतर के श्रनेक पद्यों को मुसहिक के विरुद्ध श्रंग्रेज श्रीर उनके साथी उभाइने भी लगे।

समूहवादी देशों के बाहर की दुनिया का मिट्टी-तेल का सारा कारबार:

पर्व ११

बितानिया श्रमरीका श्रीर पिन्छम-युरोपी देशों की कुछ थोड़ी सी कम्पनियों के एकाधिकार में है। ईरान ने श्रपना तेल का कारबार चलाने के लिए एशियाई राष्ट्रों से सहयोग माँगते हुए कहा कि पिन्छम-युरोपी कम्पनियों का एका-धिकार तोड़ हम श्रापको सस्ता तेल देंगे। दूसरी तरफ पिन्छमी एका-धिकारी श्रीर उनकी सरकारें ऐसा जतन करने लगीं कि ईरान श्रपने तेल को स्वयं साफ न कर पाय श्रीर उसके श्रथवा श्रन्य कन्चे तेल की शोधिनयाँ फारिस-खाड़ों से दूर ऐसे स्थानों में खोल ली जायँ जो श्रागामी युद्ध में सोवियत संघ की पहुँच के बाहर रहें। इस दशा में भारत सरकार ने नवम्बर १६५१ में श्रीर बाद श्रमरीकी श्रीर बितानवी तेल-कम्पनियों के साथ उन्हें मुम्बई के पास श्रीर विशाखापटन में शोधिनयाँ खोलने की श्रमधारण सुविधाएँ देते हुए ठहराव कर लिये। जैसा कि हम देखेंगे इन टहरावों में भारत के श्रपने हितों स्वदेशी की नीति श्रीर जनता के लाम का भी बिलदान किया गया।

मुसिहक ने ऐसा प्रयत्न भी किया कि ईरान के शासन में शाह का पद सांविधानिक राजा का ही हो। सेना में कुछ बड़े अधिकारी मुसिहक के कुछ शाह के पक्ष में थे। दूसरे पक्ष ने अमरीकी शस्त्रास्त्र की सहायता पा कर अगस्त १६५३ में शाह की आजा से मुसिहक को कैद किया। उन्हें तीन बरस की कैद दी गई। ईरान और अमरीका के बीच परस्पर सामरिक सहायता को सिन्ध हुई। १६५४ में ईरान ने अंग्रेज फ्रांसीसी ओलन्देज और अमरीकी कम्पनियों के एक समवाय को फिर अपने तेल का ठेका दे दिया। उस ठेके की शतें गुप्त रक्खी गई। उसी बरस सेना के ६०० अधिकारी कैद किये गये, जिन्हें फाँसी और लम्बी कैदों की सजाएँ दी गई।

(अ) अरब देशों और अफरीका में उद्बोधन और संघर्ष— मिस्र और खुदान को अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना द्वारा ही जीता और दबा कर रक्खा था [१०,७ §§ ८,१४]। अक्तूबर १६५१ में मिस्र ने ब्रितानिया को सूचना दी कि जिस पुरानी सन्धि के अनुसार सुएज नहर की रज्ञा के लिए अंग्रेज़ी सेना रहती है, उसे बदलना होगा। जनवरी १६५२ में मिस्र को जनता अपने देश पर अंग्रेज़ों के नियन्त्रण के विरुद्ध उभइ पड़ी। काहिस और अन्य स्थानों में प्रदर्शन श्रीर उपद्रव हुए जिनमें श्रंग्रेजी सम्पत्ति की काफी चृति हुई। पीछे श्रंग्रेजों के दवाव से मिस्र के शाह फाइक की सरकार ने उन उपद्रवों में भाग लेने वालों को कड़े दएड देना श्रारम्भ किया। २३ जुलाई १६५२ को मिस्री सेना के कुछ नेताश्रों ने, जो श्रपने को क्रान्तिकारी समिति रूप में संघटित कर चुके थे, शाह का महल घरवा लिया। शाह को देश छोड़ भागना पड़ा। उसकी सब सम्पत्ति ज़ब्त की गई। उसके साथियों पिछली सरकारों के भ्रष्ट श्रिवकारियों श्रीर उन पुराने राजनेताश्रों को भी जिन्होंने श्रपने पद का दुरुपयोग किया था न्यायालयों में विचार कर दएड दिया गया। मिस्र के किसान जो फ़लाह कहलाते हैं बहुत ही दिलत दशा में थे। उन्हें जमीदारों से मक्त कर ज़मीनों का स्वत्व दिया गया।

प्रायः एक वर्ष तक अपने देश को इन भीतरी संशोधनों द्वारा शक्त बनाने के बाद क्रान्ति के नेता आं ने सुएज चेत्र की अंग्रेजी सेना के विरुद्ध छापेमारी का संघर्ष छेड़ा। नवम्बर १९५३ में सूदान में अंग्रेजी शासकों की योजनानुसार चुनाव हुए, जिनमें सूदान का मिस्र के साथ संगम चाहने वाले पच्च की पूरी जीत हुई। जनवरी १९५४ से ठेठ अप्रव के यमन राज्य के साथ भी अप्रदन की सीमा पर अंग्रेजों की मुठभेड़ चलने लगी, जो तब से अब ( अगस्त १९५७) तक बीच बीच में रक कर चलती ही है।

दिसम्बर '५३ से जुलाई '५४ तक दिक्लनपूरवी एशिया में पिन्छम-युरोपी साम्राज्य को जो धक्का लगा उससे मिस्र में सुएज़ से श्रंग्रेज़ी सेना को उठाने के संघर्ष को श्रीर बल मिला। श्रन्त में जुलाई-श्रक्त्वर १६५४ में श्रंग्रेज़ों ने मिस्र से यह सिन्ध की कि सुएज़ से श्रंग्रेज़ी सेना २० मास में उठा ली जायगी।

दूसरे विश्व-युद्ध में अंग्रेजों ने पूरवी अफरीका के अपने उपनिवेशों से भी पहलेपहल भाड़ित फ़ोज खड़ी की और भारत-वरमा-सीमा पर जापानियों और आज़ाद हिन्द फ़ौज से उसे लड़ाया था। अफरीकी सैनिकों में भाड़ित वृत्ति दस बरस भी न टिंकी; युद्ध में दूसरे मनुष्यों के मुकाबले में डट कर खड़े होने से उनका मनुष्यताभिमान जाग उठा। जिन अफरीकियों ने यों रास्त्रास्त्र चलाना सीख लिया था उन्हों ने ऋपने देश लौट कर क्रान्ति का बीज डाला। पूरवी ऋफरीका के केन्या उपनिवेश के किकियु लोगों में मुउ मु नाम का क्रान्तिकारी संघटन खड़ा हो गया। ऋक्तूबर १६५२ में उसने गुलामी के विकद्ध संघर्ष छेड़ा। ऋग्रेज शासकों ऋौर उपनिवेशकों ने उसका भयंकर दमन किया। १६५३ में ऋग्रेज सेनाधिकारी ऋपने सैनिकों को प्रति किकियु को हत्या के लिए ५ से १० शिलिंग इनाम देते थे। ऋक्तूबर १६५५ तक ११ हज़ार मउ मउ मारे जा चुके ऋौर ६० हज़ार कैद थे। मलाया के क्रान्तिकारियों की तरह वे ऋभी कुछ दवे प्रतीत होते हैं।

भारत में श्रंग्रेज़ी राज्य के ढहने के बाद से दिक्खन-श्रफरीका के युरोपी उपिनवेशक भी श्रपने भिवष्य के बारे में शंकित हैं। वहाँ की सरकार ने श्रफरीकियों को दबा कर रखने तथा वहाँ बसे भारतीयों को निकालने के उद्देश से पार्थक्य (श्रपार्थाइड) नीति श्रपनाई है, जिससे गैर-युरोपी नियत सेत्रों में ही रह पाते श्रीर उनका सारा जीवन नियन्त्रित रहता है।

(औ) दिक्खनपूरवी एशिया और बगदाद की सामिरिक सिन्धियाँ
—सन् १२४ में अमरीका ने सोवियत संघ के मुकाबले के लिए युरोपी
राष्ट्रों के साथ सामिरिक गुट्ट बनाया जिसे उत्तर-अतलान्तिक-सिन्ध-संघटन
कहा गया। विभिन्न देशों में अपने फौजी अड्डे रखने और उन देशों को
अपने साथ सामिरिक गुट्टों में मिलाने की अमरीकी नीति तब से जारी है।
१६५१ में अमरीका ने जापान को आंशिक स्वतन्त्रता देते तथा वहाँ अपने
फौजी अड्डे रखने की शर्त करते हुए उससे सिन्ध कर ली। जैसा कि हमने
देखा है, १६५० के अन्त में मैकार्थर के यालू से धकेले जाने के बाद से भारत
सरकार छोटी मोटी बातों में अमरीका की उपेक्षा करने की हिम्मत करने लगी
थी। सो जापान वाली उस सिन्ध पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किये।

१६५२ के अन्त में स्याम से गुप्त ठहराव कर तथा बरमा की प्रभुता की विडम्बना करते हुए अमरीकियों ने चियाङकाईशेक की कुछ सेना स्याम द्वारा बरमा के चीन से लगे सीमाप्रान्त में घुसेड़ दी, जो वहाँ लूटमार करती और अफीम के व्यापार को उभाड़ उसपर चुंगी वस्त्तती हुई रहने लगी।

१ § ३ त्रौ ] त्रांग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खिएडत भारत का गणराज्य ६२७ स्याम के रास्ते त्रामरीकी उसे शस्त्रास्त्र पहुँचाते ।

कोरिया में विफल होने के बाद १६५२-५३ के जाड़े में ही अमरीकियों ने पाकिस्तान में ऋडू बनाने की बातचीत शुरू की। १९५३ के ऋक्तूबर-दिसम्बर में अमरीका और पाकिस्तान की सामरिक सहायता सन्धि हो गई। यह सन्धि वेल्ज़ली की ब्राश्रित सन्धियों [ ६,१० ९४; १०,१ ९६,५ ] की तरह है: अन्तर केवल इतना है कि उस ज़माने के भारतीय राज्य जो अंग्रेज़ों से संचालित सेनाएँ रखते वे उनका सारा खर्चा स्वयं उठाते थे, अब अमरीका श्रपने श्राश्रितों को शस्त्रास्त्र श्रौर खर्चे की "सहायता" देता है। वह "सहायता" व्यवसायों में पिछड़े हुए एशियाई राष्ट्रों की समूची अर्थनीति को पथभ्रष्ट कर त्रमरीकियों के हाथों में कर देती है त्र्यर्थात् उसके द्वारा एक तो देश के लिए उपयोगी व्यवसाय पनपने के बजाय ऋमरीकियों के युद्धोद्योग के लिए अपेद्मित व्यवसायों में जनता की शक्ति और देश के साधन लग जाते हैं, दूसरे, देश अपनी अर्थनीति में आत्मिनर्भर होने के बजाय अमरीका पर आश्रित हो जाता है। पाकिस्तान के साथ श्रमरीका की यह सन्धि होने पर भारत सरकार की त्राँखें खुलीं त्राँर उसने त्रापनी विदेश-नीति का रुख बदला कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से जो अमरीकी निरीच्चक थे, भारत के आग्रह पर उन्हें हटाना तय हुआ। ध्यान रहे कि १६५३ में कश्मीर में भी अमरीकी पड्यंत्रों का मंडाफोड़ हुन्रा था, त्रौर उसी वर्ष ईरान के शाह से भी सामिरकः सहायता-सिंध कर अमरीकियों ने वहाँ मुसद्दिक को गिरवाया था।

तुर्की अतलान्तिक सागर से दूर है, तो भी वह उत्तर अतलान्तिक-सन्धि-संघटन में है। फरवरी १९५४ में पाकिस्तान ने तुर्की के साथ सामारिक सहयोग की सन्धि कर ली जिससे वह अतलान्तिक संघटन में जुड़ गया।

फ्रांस श्रौर विएतिमञ्ज के बीच समभौता होने के बाद विएतिमञ्ज की प्रभाव-वृद्धि रोकने के लिए पित्रम्बर १६५४ को मनीला में श्रमरीका ब्रिता- निया फ्रांस श्रास्त्रेलिया न्यूज़ीलैंड फिलिपीन स्याम श्रौर पाकिस्तान इन श्राठ राष्ट्रों ने दक्लिनपूरवी-एशिया-सन्ध-संघटन के ठहराव पर हस्ता ज्ञर किये। इन श्राठ राष्ट्रों में से पाँच युरोपी हैं। प्रकट है कि इस सन्ध का उद्देश द०

पू॰ एशिया में पिन्छम-युरोपी साम्राज्य को बचाये रखना है। १९५४ में स्त्रमरीका ने दक्खिनी कोरिया स्त्रौर तैवान के साथ भी सामरिक सहयोग सन्धियाँ कीं।

फरवरी १६५५ में तुर्की श्रौर ईराक ने बगदाद में परस्पर सामरिक सहायता का ठहराव किया जो बगदाद ठहराव कहलाया । श्रप्रैल में ब्रितानिया श्रौर सितम्बर श्रवत्वर में पाकिस्तान श्रौर ईरान भी उसमें सम्मिलित हो गये। श्रव श्रमरीका भी उसकी श्रार्थिक सामरिक समितियों में भाग लेने लगा है। स्पष्टतः इस ठहराव का उद्देश पिन्छमी एशिया में श्रंग्रेज-श्रमरीकी प्रभाव बनाये रखना है।

(श्रं) पंच शील और बांदुङ सम्मेलन — चीन में लोकतन्त्र स्थापित के बाद से श्रमरीका घोषणा कर रहा था कि उसे तोड़ देना उसका ध्येय है। एशियाइयों को एशियाइयों से लड़ा कर एशिया पर श्रपना दबदबा बनाये रखने की नीति की भी वह खुली चर्चा कर रहा था। १६५१ में भारत के कुछ पुराने स्वदेशी श्रान्दोलन श्रोर गान्धी युग वाले राष्ट्रकर्मी, जो श्रव शासन में सम्मिलित न थे, चीन की दशा देखने गये। उन्होंने लौट कर बताया कि गत दो वपों में चीन में कितना वास्तिवक सुधार हुश्रा है श्रीर वह कैसी उन्नित की दशा में चल पड़ा है। उन्होंने यह श्रान्दोलन भी चलाया कि भारत तटस्थता श्रीर शान्ति की नीति श्रपनावे। शासक पत्त (कांग्रेस) ने पहले तो श्रपने सदस्यों को उस श्रान्दोलन से दूर रहने को कहा, पर पीछे सारे देश की माँग पर उसने स्वयं वही मार्ग पकड़ा।

सन् १९५२ में भारत के इन शान्ति आन्दोलकों ने पुकार उठाई कि नवम्बर १९४० की वह त्रिपच सन्धि जिसके अनुसार मलाया और हाङकाङ में ब्रितानवी साम्राज्य की सेवा के लिए गोरखाली भाड़ित सैनिकों को भारत और नेपाल से अंग्रेज भरती कर ले जाते हूँ [ ऊपर (ग्र)], रह की जाय । भारत-सरकार ने पहले इसपर टालमटोल की, पर १९५३ में अपने को उस सन्धि से मुक्त करा लिया जिससे भारत की जमीन पर से अंग्रेजों के लिए भाड़ित सैनिकों की भरती बन्द हुई। नेपाल से वैसी भरती अभी (१९५७) तक १ § ३ ऋं ] ऋंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खिएडत भारत का गणराज्य ६२६

जारी है, क्योंकि नेपाल के शासक ऋपने उन भाइत सैनिकों की जीविका के लिए दूसरा कोई काम दूँ द नहीं पाते। ऋौर उन नेपाली भाइत सैनिकों को भारत ऋभी तक रास्ता देता है।

भारत के पड़ोसी बरमा का ऋपनी सेना के प्रशिक्त्य तथा शस्त्रास्त्र खरीदने के लिए श्रंग्रेज प्रतिनिधिमएडल रखने का ठहराव जिपर (इ) ] जनवरी १६५४ में समाप्त हुआ। बरमा ने फिर वैसा ठहराव नहीं किया और त्रपने सेनानायकों को कहीं भी शिक्षा देने तथा किसी भी देश से शस्त्रास्त्र खरीदने की स्वतन्त्रता पा ली। इसके बाद १६५५ में उसने ऋपनी सीमा में भुसे हुए चियाङकाईशेक के सैनिकों को भी निकाल बाहर किया। जनवरी १९५४ में स्रमरीकी उप-विदेशमन्त्री ने स्रपनी संसद् में स्पष्ट कहा कि एशिया पर ऋपना दवाव बनाये रखना ऋमरीका की नीति है। दूसरे विश्व-युद्ध के अन्त में केवल अमरीका के पास परमाशु बम थे। १६४६ तक रूस ने भी वैसे बम तैयार कर लिये, जिससे एशिया को दबाने के लिए अमरीका के उस ऋस्त्र का प्रयोग करने पर ऋंकुश लग गया । किन्तु दोनों महादेशों तथा ब्रितानिया में परमाणु-ग्रस्त्र बढ़ाने की होड़ लग गई। उद्जन परमाणु सब परमासुत्र्यों से हलका है। उसके चरण ( fusion ) से पैदा होने वाली शक्ति भारी परमाणुत्र्यों के विशरण (fission) से जनित शक्ति से कहीं श्राधिक होती है। रूसी श्रीर श्रमरीकी वैज्ञानिकों ने उदजन का तरण भी कर लिया और उससे छूटने वाली शक्ति को वर्तने वाले अत्यन्त संहारक बुम बनाये । ऋमरीकियां ने प्रशान्त महासागर के उन टापुत्रों में जिनका शासन उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्रोर से युद्ध के बाद जापान से ले कर थाती रूप में सींपा गया था, मार्च अप्रैल १६५४ में उदजन बमों के परीक्षण किये। ऐसे परीक्तगां से अनेक ऐसे तत्त्व वायुमंडल में छूटते हैं जो प्राणिमात्र के स्वास्थ्य के लिए गहरा खतरा उपस्थित करते हैं।

१६५० से '५३ तक नये चीन की शक्ति तथा श्रमरीका का एशिया में बर्ताव देख श्रीर श्रमरीका के पाकिस्तान से सामरिक सन्धि कर लेने के बाद भारत सरकार ने श्रपनी विदेश-नीति बदली श्रीर चीन के साथ पूरा समभौता करते हुए तिब्बत के बारे में उससे सन्धि की ( २६-४-१६५४ ) जिससे उसने तिब्बत पर चीन का पूरा श्राधिपत्य माना । इस सन्धि में दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रादेशिक पूर्णता श्रोर प्रभुता का श्रादर करने, एक दूसरे पर श्रानाक्रमण, एक दूसरे के भीतरी मामलों में श्रहस्तचेप, एक दूसरे को समान मानने श्रोर लाभ पहुँचाने, तथा शान्तिपूर्वक साथ साथ रहने की नीति की घोषणा की । दो मास बाद चीन के प्रधान-मन्त्री चौ-एँ-लाइ भारत श्राये श्रोर तब दोनों देशों के प्रधान-मन्त्रियों ने उक्त "श्रन्तरराष्ट्रीय पंच शील" के श्रमुसार श्रपनी विदेश-नीति को चलाने के संकल्प की संयुक्त घोषणा की ।

हमने देखा है कि जुलाई १६५४ में फ्रांस ने उत्तरी हिन्दचीन से ख्रौर ब्रितानिया ने सुएज से ख्रपनी सेनाएँ हटाना माना था। ख्रगस्त १६५४ में हिन्दद्वीपों ने ख्रोलन्देज राष्ट्रपरिवार से ख्रपने को ख्रलग कर लिया ख्रौर पीछे उस ऋण को मानने से भी इनकार कर दिया जो ख्रोलन्देजों ने ख्रपने शासन में उनके नाम डाला था। भारत में ख्रगस्त १६५४ में गोवा को मुक्त करने के लिए संघर्ष छिड़ा।

भारत बरमा श्रौर हिन्दद्वीप के प्रयत्न से श्रप्रैल १६५५ में जावा के बांदुङ नगर में एशिया श्रफरीका के २६ राष्ट्रों का सम्मेलन हुश्रा जिसमें उन सबने श्रपने को तथा श्रन्य राष्ट्रों को पिच्छिम-युरोप के उपनिवेश की स्थिति से पूर्णतः मुक्त करने तथा संसार में शान्ति स्थापित करने के श्रपने संकल्य की घोषणा की।

े मलाया के लम्बे संघर्ष के कारण त्रांग्रेजों को वहाँ भी कुछ शासनमुधार देने पड़े । जुलाई १६५५ में उनके त्रानुसार पहले चुनाव होने पर
जिस पत्त का बहुमत त्राया उसने स्वतन्त्रता की माँग की । ३१ त्रागस्त १६५७
को त्रांग्रेजों ने उसे एक प्रकार की "स्वतन्त्रता" दे दी ।

भारत में मई १६५५ में सर्व-पन्नीय गोवा-विमोचन समिति बनी, जिसने वहाँ सत्याग्रही भेजना श्रारम्भ किया। पर जुलाई में कांग्रेस-पन्न उस समिति से श्रलग हो गया श्रीर पीछे कांग्रेसी सरकार ने सत्याग्रहियों के गोवा में घुसने पर स्वयं रोक लगा दी, क्योंकि श्रमी वह इस युद्ध के लिए तैयार न थी।

एशियाई श्रफरीकी राष्ट्रों के स्वतन्त्रता का मार्ग श्रपनाने पर पच्छिमयुरोपी राष्ट्र उन्हें शस्त्रास्त्र वेचने में शत्तें लगाने लगे । तब सितम्बर १६५५
में मिस्र श्रीर सीरिया ने पूर्वी युरोप के चेकोस्लोवाकिया से शस्त्र खरीदने का
ठहराव किया । भारत के प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नहरू ने जुन १६५५ में
सोवियत सङ्घ की यात्रा की ; दिसम्बर-जनवरी १६५५-५६ में सोवियत सङ्घ के
प्रधानमन्त्री ने भारत की यात्रा की ।

पञ्छिमी एशिया के जुरदान राज्य में श्रंग्रेज़ों ने पहले विश्व-युद्ध के बाद १६२१ से एक श्ररम सेना-दल खड़ा किया था। उस सेना के श्रफ्सर प्रायः सब श्रंग्रेज रहे। १६३६ से उसका प्रधान सेनापित जौन ग्लुम था जो ग्लुम पाशा नाम से प्रसिद्ध था। सन् १६५४ की फ्रांसीसियों श्रंग्रेजों की हारों के बाद से जुरदान में सेना के श्रंग्रेज श्रफ्सरों को हटाने की माँग उठी। जुरदान के शाह ने पहले उस माँग को दबाया और दिसम्बर १६५५ में जुरदान को बगदाद सन्धि में सम्मिलित करना चाहा। तब वहाँ की प्रजा उठ खड़ी हुई। न केवल जुरदान बगदाद सन्धि में सम्मिलित न हुश्रा, प्रत्युत मार्च १६५६ में ग्लुम श्रीर उसके साथी श्रंग्रेज श्रफ्सरों को भी विदा होना पड़ा। पर श्रप्रैल १६५७ में श्रमरीका ने शाह को 'सहायता' दे कर वहाँ लोक-पन्न को फिर दबा दिया।

त्रप्रैल १९५६ में सिंहल के चुनावों में प्रगतिशील पक्त का बहुमत त्राया । उसने सिंहल से ग्रंप्रेजों के जलसैनिक श्रौर नभसैनिक श्राहु हटाने के ग्रपने संकल्प की घोषणा की, जिसके श्रनुसार ब्रितानिया नई सन्धि कर उन श्राहुों को श्रव हटा रहा है।

मिस्र के पूर्वी युरोप से व्यापार-सम्बन्ध बढ़ाने पर पिन्छम-युरोपी राष्ट्रों ने उसपर त्रार्थिक दबाव डालना शुरू किया। तब जुलाई १६५६ में मिस्र ने त्रांग्रेजों फ्रांसीसियों की सुएज नहरू कम्पनी [१०,७ १ र] को एकाएक त्र्यपने राष्ट्र की सम्पत्ति बना लिया। त्र्यक्त्वर में इजराइल फ्रांस त्रौर ब्रितानिया ने सुएज पर चढ़ाई की। मिस्रियों को पीछे हटना पड़ा, पर उन्होंने छापामार युद्ध के लिए तैयार हो कर पिन्छमी एशिया में श्रंग्रेजी तेल-कम्पनियों की नल-पाँत

जगह जगह तोड़ दी और सुएज में जहाज हुवा कर उसका रास्ता बन्द कर दिया। दूसरे विश्वयुद्ध के काल से खास अरब में अमरीकी कम्पनियाँ तेल निकालती हैं और उनकी भी बड़ी नल-पाँतें वहाँ से भूमध्यसागर तक फैली हैं। अरब छापामारों द्वारा उनके उड़ाये जाने से अपनी बड़ी हानि देख अमरीका न केवल युद्ध से अलग रहा, प्रत्युत उसने तीनों आक्रमकों को रोकने के लिए दबाव डाला। संयुक्त-राष्ट्र-संघ ने आक्रमकों को हट जाने को कहा। वहाँ भारत ने भी दढता से मिस्र का पन्च लिया। अन्त में उन्होंने अपनी सेनाएँ सुएज से हटा लीं।

सन् १६५४ से भारत ने विश्व-राजनीति में जो तटस्थता और शान्ति की नीति अपनाई है उससे उसकी संसार भर में प्रतिष्ठा बढ़ी है। बांदुङ सम्मेलन एशिया अफ़रीका के नये उत्थान का प्रतीक बन गया। पर पिछ्ठम-युरोपी देशों ने गत चार सौ वपों में एशियां अफ़रीका पर अपना जो सामरिक आर्थिक बोद्धिक शिकंजा कसा था, वह अभी पूरा नहीं ट्टा है।

§ ४. "भारत पर अमरीकी परछाँहीं" \* — स्वदेशी श्रर्थात् श्रपने देश को श्रार्थिक पहलू में श्रात्मिनर्भर बनाने का श्रादर्श भारतीय देशभक्तों के सामने १८४६ से था [१०,६९११]। १६३८ में सुभापचन्द्र वसु ने कांग्रेस की योजना-समिति इसी उद्देश्य से बनाई [१०,६९६]। श्रंग्रेजों ने भारत में मुफ्त जमीनें पा कर, भारत की लूट की पूँजी लगा कर तथा भारतीय मजदूरों का विदोहन-शोपण कर जो बहुत से कारोबार खड़े कर लिये थे [१०,२९११; १०,६९५; १०,७९९२,५], देश के स्वतन्त्र होने पर उनकी क्या स्थिति होगी यह प्रश्न भी उस योजना-समिति के सामने श्राया। तब उसने इस बारे में कहा—"भारत में श्रंग्रेजी जमाने में कृषि खिनज श्रीर श्रीद्योगिक धन्धों में विदेशी पूँजी लगने से उन विदेशियों का भारत के श्रार्थिक-राजनीतिक

<sup>\*</sup> ल॰ नटराजन् (१६५२)—ग्रमेरिकन शैडो ग्रोवर इंडिया (भारत परं ग्रमरीकी परस्त्राहीं) २य संस्करण १६५६ से इस परिच्छेद का शिर्षक ग्रीर बहुत से तथ्य तथा उद्धरण लिये गये हैं।

जीवन पर ऋंशतः नियन्त्रण हो गया है जिससे राष्ट्र का ऋार्थिक विकास रुका ऋौर पथभ्रष्ट हुआ है। " ये विदेशी धन्धे " विशेष कर वे जिनमें देश की दुर्लभ प्राकृतिक सम्पद् का उपयोग होता है, राज्य द्वारा युक्त मुद्रावज़ा दे कर ले लिये जाने चाहिएँ।" यों स्वराज्य मिलने पर विदेशी धन्धों के राष्ट्रीयकरण का ऋादर्श देश के सामने था।

पहले विश्व-युद्ध के बाद भारत में पूँ जी लगाने वाले ऋंग्रेजों ने बड़े भारतीय प्ँजीपतियों के साथ क्यों कर गठबन्धन किया था, सो हम देख चुके हैं [ १०,६९४ ] । दूसरे विश्व-युद्ध के बाद जब ऋमरीकी पूँजी विदेशों में जाने लगी तब ये भारतीय पूँजीपति उसके साथ मिल उसे भी भारत में लाने का जतन करने लगे । पर अमरीकियों ने दबाव डाला कि भारत अपनी राष्ट्रीयकरण नीति बदले तब अमरीकी पूँजी आयुगी। इस दशा में दिसम्बर १६४७ में प्रधानमन्त्री ज० नहरू ने कहा कि हमारी सरकार "विदेशी पुँजी और शिल्पीय (टेकिकल) सहायता का स्वागत करेगी।" तभी बंगाल के मुख्य मन्त्री विधानचन्द्र राय ने ऋमरीका से लौट कर कहा कि ऋमरीकी भारत में पँजी लगाने को तैयार हैं बशर्ते कि उन्हें भारत सरकार की राष्ट्रीयकरण नीति श्रौर श्रौद्योगिक भगड़ों को निपटाने की नीति से सुरच्चा पाने की तसल्ली हो जाय। फरवरी १६४८ में श्री नहरू ने संसद् में घोषणा की कि "यथाशक्य विद्यमान व्यवसायों का राष्ट्रीयकरण न होगा।" भार्च अप्रैल में अमरीकियों की तसल्ली कराने के लिए भारतीय मज़दूर-संघटनों के हजारों कमीं जेलों में डाले गये-इनमें पचहत्तर बरस बूढ़े सोहनसिंह भखना जैसे देशभक्त भी थे [१०,८९६]। ६-४-१६४८ को संसद् ने यह व्यवसाय-नीति संकल्य पारित किया कि केवल रेलें ग्रौर शस्त्रास्त्र-कारखाने सरकारी स्वत्व में रहेंगे, बिजली पर राज्य का नियन्त्रण रहेगा, दस बरस तक ऋौर कोई राष्ट्रीयकरण नहीं होगा। इसकी व्याख्या में कहा गया कि भारत-सरकार ने "विदेशी पूँजी श्रौर चतुराई का स्वागत करने की बुद्धिमत्ता पहचान ली है।" इस वर्ष भारत-सरकार ने ग्रमरीकी श्रीर श्रंग्रेंज फीलाद-सलाहकार रक्खे, तीन श्रमरीकी कम्मनियों को व्यावसायिक पर्यवेत्ताएँ सौंपी । तो भी नई श्रमरीकी पूँजी भारत में लगने को न ग्राई।

१६४६ में ग्रमरोकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम ग्रपने "नुक्ता ४ कार्य-क्रम" के अनुसार भारत की सहायता को तैयार हैं। अप्रमरीका के इस कार्यक्रम का उद्देश यह है कि अमरीका को "अपने व्यवसायों और युद्ध के लिए श्रपेत्वित कच्चा माल जिन देशों में पाया जाता है उनके जीतने श्रौर शासन करने का भार उठाये बिना वह प्राप्त होता रहे।" इसके लिए उन देशों के खेतों श्रौर खानों की उपज बढाने में श्रौर उस उपज को बन्दरगाहों तक लाने के परिवहन-साधनों में अमरीकी अपनी पूँ जी लगाते हैं। उन देशों का ध्यान उस कच्चे माल के उत्पादन पर ही लगा रहे, ऋपने ऋन्य व्यवसायों का विकास वे न करें, यह भी नुक्ता ४ कार्यक्रम का ऋंश है। ऋमरीका को ऋन्न की तो आवश्यकता नहीं, क्योंकि वहाँ भरपूर अन्न होता है। पर उसे भारत की जुट श्रौर तेलहन तथा श्रभ्रक धाऊ ( मेंगनीज ) श्रादि दुर्लभ खनिज चाहिएँ। १६४८ में स्रमरीकियों का कहना था कि "हमारी स्राठ स्रावश्यक जिन्सें केवल भारत से त्रातीं, पन्द्रह श्रीर का ८०% भारत से ही त्राता है।" धाऊ फौलाद बनाने के लिए लोहे में मिलाई जाती है, इसलिए उसका बड़ा महत्त्व है। १६४७ में त्रामरीका ने वह मुख्यतः भारत से ही खरीदी, पर सोवियत संघ से जहाँ प्रति डालर २० सेर के भाव खरीदी, वहाँ भारत से ३८ सेर के भाव ! यह 'ला दही' श्रीर 'ले दही' का फरक था । भारत कच्चा माल ही पैदा करते रहे और व्यवसायों में श्रात्मनिर्भर न हो तो श्रमरीका को उसका माल यों सस्ता मिलता रहे। तो भी नुक्ता ४ कार्यक्रम से अपरीकी पूँजी के भारत ह्याने की ह्याशा होने पर भारत के शासक उसकी ह्यगवानी करने लगे।

१६४६ में प्रधानमन्त्री ने एक अप्रमरीकी को अपना व्यावसायिक सलाहकार नियुक्त किया, दो अप्रमरीकी कम्पनियों को बिजली-सामान के कार-

<sup>†</sup> धाऊ जबलपुर मंडला मांडारा जिलों की खदानों से निकलती, श्रौर उस प्रदेश के हिन्दी-भाषी श्रौर मराठी-भाषी दोनों श्रंशों में इसी नाम से परिचित है। इस जानकारी के लिए मेरे मित्र ब्यौहार राजेन्द्रसिंह जी को धन्यवाद।

खानों के लिए पर्यवेचाएँ सौंपीं, एक को बिहार श्रीर उत्तरप्रदेश में ५० करोड़ रुपये के नलकूप लगाने का श्रौर एक को बिजली-तार कारखाना खोलने श्रौर बीस साल तक सरकार का सलाहकार रहने का ठेका दिया। ४-३-१९४९ को उन्होंने कहा - शस्त्रकारखानों परमागु-शक्ति स्त्रौर रेलों के सिवाय राष्ट्रीयकरण की बात ऋनिश्चित काल के लिए टल गई, "कुछ वस्तु श्रों का राज्य द्वारा प्रबन्ध या- त्राप उसे वैसा कहना चाहो तो-राष्ट्रीयकरण होगा ; अन्यों को, चाहे वे बुनियादी घुंडी-व्यवसाय हों तो भी हम दस बरस तक न छुएँगे, इसका यह द्रार्थ नहीं कि दस के बाद छुएँगे ही।" फिर ६ ब्राप्रैल को संसद् में घोपणा की-"विद्यमान विदेशी कारबारां पर कोई ऐसे बन्धन लगाने का " सरकार का इरादा नहीं जो भारतीय कारबारों पर न लगें। " विदेशी कारबारियों को नफा कमाने की पूरी इजाजत होगी "नफा बाहर भेजने की सुविधाएँ जारी रहेंगी "।" जुलाई १६४६ में विदेशी कारबारों को संरच्चण-चुंगी में भी देसियों से समानता दी गई। विदेश से श्राने वाले माल पर संरच् ए-चुंगी इसलिए लगाई जाती है कि जनता को वह माल भले ही महँगा मिले, पर नये उठते देसी व्यवसाय पनप सकें। बड़े ऋमरीकी पूँ जीपतियों को वह सुविधा देने का यह ऋर्थ था कि भारत की जनता पर बोक डाल ऋौर देसी व्यवसायियों की हानि कर उन्हें ऊँचा नफा कमाने का ऋवसर दिया गया । फिर २१-८-१६४६ को उन्हें श्रीर भरोसा दिलाते हुए प्रधानमन्त्री ने कहा-"धुंडी व्यवसायों को पहले राज्य-स्वत्व में लेने की योजना रहने तथा त्रानेक कांग्रेसी नेतात्रों के त्राब तक चिल्लाने के बावजूद हमने उनके बारे में कुछ नहीं किया, श्रौर उस विचार को कम से कम दस बरस के लिए मुलतबी कर रहे हैं।" संसद् के अप्रेल १६४८ के संकल्प के अनुसार जो यह नियम था कि घुंडी-व्यवसायों की कम्पनियों में ५१% पूँजी भारतीय हो, सितम्बर १६४६ में सरकार ने उसे भी ढीला, कर दिया।

भारत के इतना भुकने पर श्रमरीका ने पहली कृपा यह की कि उसे श्रपनी रेलों के सुधार के लिए विश्व-बैंक से २००० करोड़ डालर श्रम् ४% सूद पर दिला दिया। विश्व-बैंक न्यूयौर्क में है श्रीर उसपर श्रमरीकियों का नियन्त्रण है। युद्ध के बाद ऋंग्रेजी सरकार ने उसके ४० करोड़ डालर कि हिस्से भारत को लिवा दिये थे, जिनके मूल्य में से ८ करोड़ दिया जा चुका है। वहाँ से जो ऋग्ण मिलता उसपर ऋनेक बन्धन रहते ऋौर बैंक-ऋधिकारियों की देखरेख में ही उसका विनियोग किया जाता है। सो इस ऋगा से ऋमरीका में ही रेल-एंजिन खरीदे गये, जो जर्मन जापानी ऋौर ब्रितानवी एंजिनों से दूने दामों के थे। सितम्बर १४६ में बैंक ने भारत को ७२ लाख का दूसरा ऋगा ट्रैक्टर खरीदने को दिया, वे ट्रैक्टर भी वहीं खरीदे गये ऋौर बहुत से निकम्मे निकले।

दिसम्बर १६४६ में नई दिल्ली में हिन्द-ग्रमरीकी सम्मिलनी हुई । उसमें ग्रमरीकियों ने कहा कि भारत सरकार बाजाब्ता ठहराव करे तब हम ग्रपनी पूँजी यहाँ लगायँ। केवल प्रधानमन्त्री की घोषणात्रों पर वे कैसे भरोसा करते, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार ग्रपने घोषित ग्रादशों से पूरा पलट गया, वह फिर न पलट जायगा इसका क्या पता ?

भारत-सरकार इसके बाद और अकती गई। जून १६५० में वित्तमन्त्री ने घोषणा की कि १-१-१६५० के बाद डालर-त्तेत्र से ला कर भारत में लगाई हुई पूँजी और उसके पुनर्विनियुक्त नफे को उसके खामी जब चाहें भारत से वापिस ले जा सकेंगे। मार्च १६५३ में उस पूँजी के बढ़े हुए बाजार-मूल्य के लिए भी यह सुविधा दी गई। भारत का धाऊ का भंडार छीजता देख १६४८ में सरकार ने उसके निर्यात की सीमा नियत कर दी थी, १६५० में वह फिर हटा दी।

दिसम्बर १६५० में भारत सरकार ने देश के अन्न-कष्ट को देखते अमरीका से २० लाख टन अनाज लम्बे उधार पर माँगा। २८ दिस० १६५० को उसके नुक्ता ४ कार्यक्रम अनुसार सहायता पाने के लिए टहराब किया। इस टहराब की शातें ये हैं कि अमरीका जिस कार्य के लिए सहायता देगा, उसमें भारत सरकार भी अनुकूल रकम लगायेगी; उस कार्य के लिए आने वाले अमरीकी विशों के लिए दफ्तर-खर्च मार्गव्यय आदि भी देगी; भारत किसी और देश से जो शिल्पीय सहायता ले या माँगे उसकी सूचना अमरीका को देगा, इत्यादि । इस ठहराव श्रौर बाद में किये हुए इसके परिशिष्टों से श्रमरीकी 'विज्ञों' को भारत-सरकार के विभिन्न महकर्मों को श्रपनी श्रमीष्ट दिशा में चलाने श्रौर श्रपना हथियार बनाने का साधन मिल गया । उनका वास्तविक उद्देश भारत को श्रपने व्यवसाय-विकास के मार्ग से हटा कर वह कच्चा माल पैदा करने में लगाये रखना है "जिसपर श्रमरीका की शान्तिकालीन श्रर्थव्यवस्था श्रीर युद्धकालीन शक्ति निर्भर" † है । १६५२ के श्रन्त तक भारत में नुक्ता ४ वाले ११४ श्रमरीकी विज्ञ थे, जिनमें से प्रत्येक का ऊपरी खर्चा १०००० वार्षिक भारत देता था। यह भी देखा गया कि "हमारे पास श्रपने प्रशिच्चित विज्ञ" उनसे बेहतर थे, श्रौर "श्रनेक (श्रमरीकी) विज्ञों की रिपोर्टों का कोई कियात्मक उपयोग न था, श्रमेक भारत की दशा समक्तने में श्रसमर्थ थे।" \* श्रनेक जास्सी भी करते।

१६४८-४६ में भारत से अमरीका को धाऊ का निर्यात १॥ लाख टन था। १६५३-५४ में इन विज्ञों के कार्य की बदौलत १० लाख टन हो गया। उस वर्ष अमरीका-सरकार ने अपने देश में घटिया धाऊ जिस भाव खरीदी, भारत की बिद्या उससे आधे भाव पर ली। १६५४ में भारतीय धाऊ का भाव २०% और गिरा कर उसने अगले युद्ध की दृष्टि से अपना भएडार भरा। यों अमरीका नुक्ता ४ में जो "सहायता" भारत को देता है, उससे भारत की अर्थनीति को वश में करने के अतिरिक्त हजारों गुना नका कमाता है। वह "सहायता" मछली पुकड़ते के काँटे पर लगाया हुआ सतुआ है।

रैं६ मार्च १९५१ को भारत सरकार ने अमरीका के साथ "परस्परं मुरत्ता सहायता कार्यक्रम" के अनुसार ठहराव किया। इस कार्यक्रम में अमरीका उन देशों को शस्त्र बेचता या उधार देता है जो समूहवादी देशों से युद्ध की तैयारी में उसके साथी बनना मानें। जून १५१ में अमरीका ने भारत

<sup>†</sup> स्रमरीका के विदेशी कार्य-निदेशक हैरोल्ड स्टासन की दिसम्बर १६५३ की उक्ति, नटराजन पृ० १०३ पर उद्धृत।

<sup>\*</sup> भारत के कृषि-मंत्री के आर्थिक परामर्शदाता डा॰ स॰ र॰ सेन की आगस्त १९५२ की उक्ति, वहीं पृ॰ १०२ पर उद्धृत।

को अन्न उधार देना माना । अमरीका में तब अन्न के जो दाम थे, उनसे ११६% अधिक दामों पर २६% सूद पर, बदले में दुर्लम युद्धोपयोगी कच्चा माल देने की शर्त पर वह अन्न मिला । उसका आधा अमरीकी जहाजों में ही लाने की शर्त भी थी, आधे से अधिक उनमें आया, और अमरीकी जहाजों ने तब अपना दुवाई-भाड़ा एकाएक २६ गुना कर दिया।

श्चक्त्वर '५१ में जब कि ईरान अपने तेल को पच्छिमी एकाधिकारियों के चंगुल से ख़ुड़ाने को जी-जान से लड़ रहा था, भारत सरकार ने दो अमरीकी श्रीर एक ब्रितानवी कम्पनी से भारत में तेल-शोधनियाँ खोलने की बातचीत शुरू की [ऊपर १३ ऐ]। उनसे शोधनियाँ खोलने श्रौर तेल की खोज के लिए बंगाल-बिहार की पर्यवेचा करने के ठहराव ग्रमाधारण शतों पर किये गये । इन कम्पनियों को ७५% विदेशी पृँजी लगाने की इजाज़त श्रौर १० के बजाय २५ वर्ष तक राष्ट्रीयकरण न होने का वचन दिया गया, बाद भी होगा तो "उचित मुत्रावजा" दे कर । दूसरी तरफ ये जब चाहेँ स्त्रपना कारबार समेट पूँजी वापिस ले जा सकतीं ख्रीर नफा तो बाहर भेज ही सकती हैं। इनके लिए कच्चे तेल और यन्त्र-सामान के श्रायात पर हलकी चुंगी श्रार श्रन्य **ऋनेक मुविधाएँ दी गईं।** यह भी ठहरा कि ये ऋपनी उपज भारत में उसी भाव वेच सकेंगी जिसपर विदेश से त्राने वाला माल विकता होगा, त्रार्थात् भारतीय उपभोक्ता को देश में ये शोधनियाँ होने का कोई लाभ न होगा, श्रौर श्रमरीकी पूँजीपति श्रपने पूँजी-विनियोग की वदौलत भारत की जनता से प्रति वर्ष ऊँचे मुनाफे रूप में खिराज वसूल कर अपने देश भेजते रहेंगे। प्रत्येक देश अपने तट पर माल ढोने का काम अपने जहाजों के लिए रिच्चत रखता है। पर इन शोधनी-कम्पनियों से जो ठहराव किये गये उनके स्त्राधार पर ये भारत के एक बन्दरगाह से दूसरे तक तेल ले जाने से भी भारतीय जहाजों को वञ्चित रखती हैं।

इस सबसे बढ़ कर पते की बात यह कि १६४८ में एक अप्रमरीकी कम्पनी को भारत सरकार ने भारतीय कोयले से तेल निकालने के कारबार की सम्भाव्यता जाँचने का काम सौंपा था। उसकी विवरणी के आधार पर १८-६-५१ को संसद् में सूचना दी गई कि कोयले से तेल निकालने का कारखाना भारत में लाभ के साथ खोला जा सकता, श्रौर पृँजी पर ११% नफा कमाते हुए मोटर-पेट्रोल तथा विमानों का गैसोलीन । प्रि पाई श्रौर । प्र पाई प्रति गैलन पेदा किया जा सकता है। यह व्यवसाय पूरा भारतीय साधनों पर निर्भर होता श्रौर इससे देश का शुद्ध श्रार्थिक विकास होता। किन्तु विदेशियों के लाभ के लिए इसे मुलतजी रक्खा गया। मुम्बई श्रोर विशाखापटन में तेल-शोधनियाँ खोलने में श्रमरीकियों का यह श्रमिप्राय भी था कि इससे "तेल-शोधनियों का फारिस-खाड़ी के पूरव विखरना हो जायगा जो युद्ध-हिट से उपयोगी होगा। " युद्ध की दशा में शोधित तेल ले जाने वाले जहाजों को पनडु विवयों का डर इससे बहुत घट जायगा। यह ठहराव इसका भी नया प्रमाण है कि विशव-युद्ध होने पर भारत श्रमरीका की तरफ होगा।" \*\*

बंगाल-बिहार की तेल-पर्यवेद्धा के लिए इन कम्पनियों से जो ठहराव किये गये उनकी शर्तें गुप्त रक्ली गई हैं।

जनवरी १९५२ में नुक्ता ४ कार्यक्रम के अनुसार पहला "हिन्द-अम-रीका-शिल्प-सहयोग ठहराव" हुआ । जून १९५२ से देश की व्यापारी संस्थाएँ इन ठहरावों के विरुद्ध पुकार उठाने लगीं । एक गान्धीवादी नेता ने कहा— भारत-सरकार ने अपना समूचा शासनयन्त्र अमरीका के हाथ सौंप उसका विज्ञापक कारिन्दा बन जाना मान लिया है, अमरीकी अधिकारी भारत के कानून से भी मुक्त रहते हुए भारत में स्वेच्छ्या घूम सकेंगे; "यह अमरीकियों के लिए पहले भारत में व्यापारी बन फिर भारत का राजनीतिक कर्क्ता धर्चा बन जाने का और भारत के लिए गुलामी का पट्टा है।" पर नहरू सरकार अपने पथ से न टली। नवम्बर में उसने एक और वैसा ठहराव किया; १९५३ में तेल-शोधनियों और तेल-खोज के और ठहराव किये। अप्रैल १९५३ में संसद्

<sup>\*</sup>न्यूयौर्क टाइम्स १-१२-१६५१ की टिप्पणी, वहीं पृ॰ ८०-८१ पर उद्धृत । † कि॰ घ॰ मशस्वाला की उक्ति, साप्ताहिक 'दिल्ली टाइम्स' १४-६-१६५२ में उद्धृत ।

में बताया गया कि अमरीका से जो अन्न उधार आया है उसमें से १० लाख बुराल ऐसा है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं है। फिर भी मई '५३ में भारत के प्रधानमन्त्री ने अमरीका से तीन बरस के लिए २० करोड़ डालर वार्षिक सहायता माँगी, और अमरीकियों की तसल्ली कराने को कहा कि भारत में समूहवादियों की जो थोड़ी-बहुत स्थित बनी है सो इस कारण कि हिटलर का रूस से युद्ध होने पर अंग्रेज़ी सरकार ने भारतीय समूहवादियों को बढ़ावा दिया था। अक्तूबर १६५३ में एक अंग्रेज़ आलोचक ने लिखा—"भारतीय कांग्रेस ने अंग्रेज़ों के जाने के बाद अनेक विषयों में मत बदला है" भारत का राष्ट्रीयकरण नीति से पीछे हटना भी वैसी ही तेज़ी से हुआ है। स्वराज्य के बाद का राष्ट्रीयकरण का प्रलाप मर चुका है। शक्त भारतीय आमोद्योगों की उन्नति का मार्ग बताने को बुलाये।

जैसा कि हमने देखा है, जब पाकिस्तान ने भारत का अनुसरण कर अक्तूबर-दिसम्बर १९५३ में अमरीका के साथ परस्पर-सुरज्ञा-सहायता टहराव कर लिया, तथा साथ ही कोरिया और हिन्दचीन में अमरीकी शक्ति की धाक टूट गई, तब भारत-सरकार ने मुश्किल से आँखें खोलीं। पर उसके बाद भी २४-१२-५३ को उसने भारतीय रेलों के सुधार के लिए तीसरा शिल्प-सहयोग टहराव किया, और उसके अनुसार जापानी एंजिनों से दूने से अधिक दाम के अमरीकी एंजिन खरीदे और बंगाल में तेल-खोज के लिए अमरीकी कम्पनी से नया ठहराव किया जिसकी शतें गुप्त रक्खीं।

इस बीच यह देखा गया था कि भारत में लगी श्रमरीकी पूँजी ब्रितानवी पूँजी से भी श्रिधिक धन बाहर खींच ले जाती है। १६४७-४८ में ब्रितानवी-नियन्त्रित भारतीय कम्पनियों का नफा जहाँ ६'८% था वहाँ श्रमरीकी-नियन्त्रित

<sup>†</sup> न्यूयौर्क १६-४-४३ का समाचार, श्रमृत बाजार पत्रिका, इलाहाबाद, १=-४-

<sup>\*</sup> नटराजन पृ० ६५-६६ पर उद्धृत।

का २१'३%, श्रौर व्यापार में लगी श्रमरीकी पूँजी का ४१'३%। १६५०-५१-५२ में भारत में लगी श्रमरीकी पूँजी का नफा क्रमशः ५२%, ३६% श्रौर ३३% हुश्रा था। यह भी देखा गया कि भारत के श्रपने बहुतेरे शिल्प-विज्ञान-विज्ञ वेकार बैठे हैं या गलत स्थानों पर लगाये गये हैं। ऐसा भी हुश्रा कि किसी श्रमरीकी "विज्ञ" ने भारत के वेकार बैठे विज्ञ से योजना तैयार करवा के यहाँ की सरकार को दी।

इस दशा में भारतीय वैज्ञानिकों ने भी श्रपनी सरकार को जगाने के लिए पुकार उठाई। २६-१२-५३ को मेघनाद साहा ने कहा—"भारत सरकार ने देश की श्रद्भुत प्राकृतिक सम्पद् के विकास का कार्य सात साल में कुछ नहीं किया " श्रपने देश के वैज्ञानिकों श्रौर शिल्पियों में से श्रिधिकांश का उपयोग नहीं कर पाई। " यह जिच टूटनी चाहिए, जनता की भीतरी शक्ति को संघटित करने के मार्ग निकलने चाहिएँ।" श्रगले दिन चं० वें० रामन ने कहा—"हमें श्रंग्रेज़ी शासन से विरासत में पाये श्रपने श्रात्मचुद्रता-भाव से छुटकारा पाना होगा। हमारी दृष्टि में मन्त्री तो भारतीय होने चाहिएँ, परन्तु सब प्रकार की समस्याश्रों पर हम विदेशी विज्ञों का मार्गदर्शन माँगते हैं बजाय श्रपनी भीतरी शक्ति का विकास करने के। " बड़ी इमारतें खड़ी करना, महंगी यन्त्रसामग्री श्रौर उसे लगाने को महंगे विज्ञ श्रौर फिर उनकी गलतियाँ सुधारने को नये महंगे विज्ञ बाहर से मँगाना, यह " न होना चाहिए।" '

किन्तु वैज्ञानिकों की पुकार भी बड़े मिन्त्रियों ने एक कान से सुन कर दूसरे से निकाल दी। साहा ने कोयले से तेल निकालने के कारखाने की फिर याद दिलाई थी, जिसपर विचार करने को मई १९५४ में सरकार ने समिति नियुक्त की। उस समिति ने रिपोर्ट दी कि वैसा कारखाना तुरत खुलना चाहिए। वह रिपोर्ट भी दबा कर रख दी गई। इस बीच अंग्रेज़-श्रमरीकी तेलकम्पनियों से श्रौर ठहरावों के लिए बातचीत की जाती रही। भारत ने विश्व-बैंक से जो छह श्रुग्ण श्रब तक श्रौसत ४३% सूद पर पाये हैं, उनके

कारण ग्रमरीकी व्यापारियों का हमारी ग्रार्थनीति पर काफी नियन्त्रण है। सितम्बर १६५५ में संसद् की ग्रान्दाज्ञ-समिति ने जो विवरणी पेश की, उससे पता चला कि मशीन-ग्रीजारों के कारखाने का काम जिन स्विस विज्ञों को तथा विशाखापटन बन्दरगाह का काम जिन फ्रांसीसी विज्ञों को सरकार ने सौंपा था, उनसे भी धोखा खाया है।

भारत के सूत्रधार १६४७ के बाद अपने देश को अमरीकियों के हाथ जैसे सौंपते गये, उससे भारत अमरीकी गुलामी में फँस गया होता यदि १६५४ में उसका शित्तशाली पड़ोसी चीन उसके साथ पंच शील के आधार पर सिन्ध कर उसे बचा न लेता। उसके बाद भारत ने चीन रूस और पूरवी युरोप के देशों से व्यापार-सिन्धयाँ भी कीं। १६५५ में भारत सरकार ने सोवियत-संघ से मध्यप्रदेश के भिलइ नामक स्थान में फौलाद-कारखाना तथा मुम्बई के पास शिल्प-संस्था खोलने के लिए उधार-सहायता पाने का ठहराव किया। फिर १६५६ में सोवियत ने भारत को व्यवसाय-विकास के लिए २५% सूद पर ५५ करोड़ रू० का ऋण १२ वर्ष के लिए देने की पेशकश की, जिसकी तफसील की बात अभी (अगस्त-सितम्बर १५७ में पुनर्जीवित किया गया है। या अब भारत के नेता दोनों पत्तों से सम्बन्ध रखते और सहायता लेते हुए अपन्ने देश को सुरित्तत मान रहे हैं।

हुए भूमि-स्वत्व-सुधार और भूदान राष्ट्रीय त्रान्दोलन का मूह्य पहारा देश के किसान थे। स्वराज्य त्राने पर उनकी न्याय पाने की माँग की उपेद्धा न की जा सकती थी। जमीन को जोतने बोने वाला जब तक जमीन का स्वामी न हो त्रौर उपज बढ़ाने में त्रपना लाभ न देखे तब तक देश की त्राधिक शक्ति भी जाग नहीं सकती। इसलिए देश के नेतात्रों के हाथ में शासन त्राने पर उन्हें सबसे पहले भूमि-स्वत्व-सुधार की त्रोर ध्यान देना पढ़ा।

कुमाऊँ-गद्वाल को छोड़ कर उत्तर प्रदेश में जमींदारों के नीचे आठ प्रकार के काश्तकार थे। वहाँ जमींदारी-उन्मूलन कानून १६५० में पारित हो

कर १-७-१६५२ से लागू हुआ। जमींदारों की जो 'सीर' अर्थात् बाप-दादा से चली त्राती त्रौर 'खदकाश्त' ज़मीन थी वह उनके पास रहने दी गई स्रौर उसके वे 'भूमिधर' कहलाये । बाकी जमीन राज्य ने ऋणपत्रों के रूप में उसके लगान का दस गुना मुत्रावजा दे कर ले ली। उस ज़मीन को जीतने बोने वाले जिन काश्तकारों ने लगान की दस गुनी उसकी कीमत दे दी वे 'भूमिधर' वन गये। जब तक कीमत न दी वे 'सीरदार' रहे। भूमिधर श्रीर सीरदार दोनों सरकार को लगान देते हैं, पर भूमिधर सीरदार से आधा देता है। इस पद्धति से सरकार सब किसानों को भूमिधर त्र्यर्थात् भू-स्वामी बनाने का जतन कर रही है।

प्रकट है कि इस पद्धति में पुराने ज़मीदारों ने ऋधिक से ऋधिक जमीन को ऋपनी सीर ऋौर खुदकाश्त बनाये रखने की कोशिश की, ऋौर उसके लिए कानून या ज़ोर-ज़बरदस्ती से जितने किसानों को वेदखल कर सके, किया। इस प्रक्रिया में ऋनेक जगह ज़मींदारों किसानों के संघर्ष भी हुए। यदि व्यक्ति की त्राधिकतम ज़मीन की सीमा नियत की गई होती तो ऐसा कम होता, पर सरकार इस बारे में टालमटोल करती रही । दूसरे, बहुतेरे बड़े जमींदारों की जायदादें उन्हें अंग्रेज़ी राज की सेवा की बदौलत, बहुतों को १८५७-५६ में किये देशद्रोहों के पुरस्कार रूप में मिली थीं। उनका मुत्रावजा गद्दारी का पुरस्कार था जो जनता से वसूल कर दिया गया। ऋंग्रेज़ी जमाने के जमींदार इस पुरस्कार को पा कर जनता के ऊपर नया धनिक वर्ग बन खड़े हो गये। जो भी हो, जमींदारी उत्मुलन से कुछ सधार वो हुआ ही। जमींदारों किसानों के बीच के बिचवानिये इसके द्वारा लुप्त हो गये।

सन् १६५३ तक भारत के प्रायः सब राज्यों में इसी नमूने के भूमि-स्वत्व-सुधार कानून बन चुके, कुछ में बन रहे थे। केवल एक कश्मीर में श्रिधिकतम भू-सम्पत्ति की सोमा नियत कर उससे श्रिधिक सब जमीन जमीदारों से बिना मुत्रावजा ले कर किसानों को बाँटी गई, जिससे कश्मीरी जनता में नया जीवन जाग उठा । वह उत्साह से वैयक्तिक श्रीर सामृहिक प्रयत्न से श्रपनी दशा सुधारने लगी श्रीर जान दे कर भी श्रपनी भूमि की रज्ञा को तैयार हुई।

जमीन की चकबन्दी ऋर्थात् छोटी छोटी खेत सम्पत्ति को इकट्ठा करना दूसरा सुधार था। इसमें पंजाब सबसे ऋागे रहा।

भारत के योजना-मन्त्री ऋर्यशास्त्री गुलजारीलाल नन्दा के कथनानुसार भूमि-स्वत्व-सुधार के कानून बड़ी मन्द गित से बने, उन्हें कार्य में परिण् त करने को यथेष्ट शासन-प्रबन्ध नहीं किया गया; वे कानून स्वयं भीतर से कमजोर हैं। "विद्यमान भू-सम्पत्ति की ऋधिकतम सीमा नियत करने का विधान बहुत थोड़े राज्यों में बना; जहाँ बना है वहाँ भी उसके चरितार्थ होने में न के समान प्रगति हुई।" यों "भूमि-होन खेत-मजदूरों के लिए " (उन विधानों द्वारा) कुछ नहीं किया जा सका" †।

हमने देखा है किस प्रकार तेलंगाना में समूहवादियों की प्रेरणा से किसानों ने स्वयं भूमि-स्वत्व-सुधार आरंभ कर दिया था [ऊपर § १ ऋ ]। अन्य राज्यों में भी सरकार को टालमटोल करते देख वे स्वयं कार्य आरम्भ न कर दें इसका खतरा था। इस दशा में महात्मा गान्धी के अनुयायी विनोशा भावे ने जमींदारों से उनकी फालत् भूमि का दान माँगना आरम्भ किया, जिसे भूदान-यज्ञ कहा गया। १८-४-१६५१ से उन्होंने तेलंगाने से ही अपनी भूदान-यज्ञ की पैदल यात्रा आरम्भ की। तब से आज तक उनकी वह यात्रा जारी है। भारत के प्रायः सब राज्यों में वे घूम चुके और लाखों एकड़ भूमि जमा कर चुके हैं जिसे भूमि-होन खेत-मजदूरों में बाँटा जा रहा है।

४ ६. पाँच बरसो योजनाएँ—मुभाषचन्द्र वमु ने कांग्रेस से योजना-समिति नियुक्त करवा के उसके द्वारा ऋार्थिक उन्नति का कार्यक्रम जन्न पेश कराया [१०,६६६], तन से वह ऋादर्श देश के सामने था। १६४४-४५ में भारत के बड़े ऋौर छोटे व्यवसायियों तथा गान्धीवादियों ने ऋपनी ऋपनी योजनाएँ निकालीं।

† कांग्रेस महासिमिति को दी विवरणी; प्रेस ट्रस्ट श्रीफ इंडिया का ३१-८-१६५७ का समाचार।

दूसरे विश्वयुद्ध में श्रंग्रेजों ने भारत से १७ श्रर्य ३० करोड़ रुपये का ऋण जनरदस्ती वस्ता था [१०,१० \$ \$७,१२]। उस ऋण को वस्ताते हुए जनता को सान्त्वना देने को उन्होंने यह चर्चा छेड़े रक्खी कि युद्ध के बाद जब वह धीरे धीरे चुकाया जायगा तब उससे भारत को समृद्धि देने वाले श्रमुक श्रमुक कार्य किये जायेंगे श्रीर उन कार्यों के नक्शे भी बनाये। ये कार्य मुख्यतः श्रमेक निदयों पर उनके मैदान में उतरने के स्थानों के निकट पहाड़ी प्रदेशों में बाँध श्रीर ताल बनाने के हैं, जिससे उन निदयों में श्राने वाली बादों को रोका जा सके श्रीर उनसे सिंचाई के लिए नहरें तथा उनके प्रपातों से बिजली निकाली जा सके। ये सब नक्शे श्रीर योजनाएँ कांग्रेसी शासन को श्रंग्रेजी शासन से उत्तराधिकार में मिलीं श्रीर इनपर कार्य श्रारम्भ ह्या।

सन् १६५१ में भारत सरकार ने १६३८ वाले विचार को पुनर्जीवित कर भारत के लिए पाँच-चरसी योजनां बनाना तय किया। १६५२ में वह योजना भारतीय संसद् द्वारा पारित हुई। इस योजना की अवधि अप्रैल १६५१ से मार्च १६५६ तक थी। केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें इस अवधि में अपनी मालगुजारी में से तथा ऋगा ले कर जितनी रकम उत्पादक कायों में लगाने को थीं वह सब इसमें गिन ली गई, तथा जितने युद्धोत्तर निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुके थे वे सब सम्मिलित कर लिये गये। उन कार्यों में से भाइखंड और वंगाल में दामोदर दून के बाँच आदि, उड़ीसे में महानदी पर हीराकुद का बाँच तथा सतलज के शिवालक में प्रवेश के स्थान पर, जहाँ वह कोहनी की सी आकृति बनाती है उससे टीक पहले, भाखरा का बाँच उल्लेखनीय हैं।

योजना बनाने से यह लाभ हुआ कि कौन कार्य देश की दृष्टि से पहले होना चाहिए कौन पीछे इसपर विचार किया गया और सब निर्माण-कार्यों में एकस्त्रता आ गई। शिचा स्वास्थ्य आदि सामाजिक सेवाओं पर शासन इस अविध में जितना खर्चा करता वह भी उत्पादक कार्यों में लगने वाली पूँजी के रूप में गिना गया। योजना के दो उद्देश्य माने गये, एक तो देश की उपज बढ़ाना, तथा दूसरे उपज के बँटवारे में विषमताओं को भरसक दूर करना।

यह कृता गया कि इस पाँच-बरसी योजना में २० अप्रव ६६ करोड़

रु० की पूँजी शासन द्वारा उत्पादक कार्यों में लगाई जायगी, जिसमें से ६२२ करोड़ की कृषि सिंचाई और शिक्त (विद्युत्) उत्पादन के और ४६७ करोड़ की परिवहन और संचार (रेल तार बन्दरगाह आदि) के आयोजनों पर, १७३ करोड़ की व्यवसायों पर, तथा ३४० करोड़ की सामाजिक सेवाओं पर लगेगी। व्यवसायों में से (१) कोयला (२) लोहा और फौलाद (३) खनिज तेल (४) जहाज (५) विमान तथा (६) टेलिफोन-तार और वेतार विजली का सामान इन छह के लिए सरकार की विशेष जिम्मेदारी मानी गई। बाकी व्यवसाय खानगी चेत्र में गिने गये।

देखना चाहिए कि इस राजकीय पूँजी-विनियोग में ४४'५% कृषि पर, २४% परिवहन पर और केवल ८ ३% व्यवसायों पर करना तय किया गया। १९४४-४५ वाली योजनाओं में व्यवसायों को प्रथम स्थान दिया गया था। गान्धीवादी योजना में भी, जो ग्रामों पर केन्द्रित थी, कृषि पर ३२'८%, परिवहन पर ११'२% और व्यवसायों पर ३६'५% विनियोग सोचा गया था। पर १९५१-५२ में भारत अमरीकी परछाँईों में ग्रस्त था, और अमरीकियों का कहना था कि अपक-व्यवसाय (अंडर-डेवलप्ड) देशों को कृषि पर ही ध्यान देना चाहिए। सो इसका प्रभाव हमारी योजना पर भी पड़ा। और तो और, २१ अरव ६० की विनियोग-योजना बनाते हुए यह भी किसी ने न देखा कि लोहे-फौलाद के नये कारखाने की आवश्यकता हमारे देश को होगी। १९५३ में जा कर वह आवश्यकता देखी गई; तब एक जर्मन कम्पनी से उसके लिए ठहराव किया गया, और रूरकेला (उड़ीसा) में वह कारखाना खोलना तय हुआ। पिछे सोवियत सरकार के सहयोग से भिलह में और एक अंग्रेज कम्पनी द्वारा आसनसोल के पास दुर्गापुर में भी फौलाद कारखाने खोलने के ठहराव हुए।

१६५०-५१ में भारत के समूचे राष्ट्र की सारी आय ६० आरब ६० कृती गई थी। खिएडत भारत की आबादी ३५ करोड़ ६६ लाख है। यों प्रति मुंड वार्षिक आय २५२) हुई। उत्पादक कार्यों में पूँजी का विनियोग आय बढ़ाने का मुख्य उपाय है। आशा की गई कि पहली पाँच-बरसी योजना

के अन्त में १९५५-५६ में भारत की आय एक खरब ६० हो जायगी। भारत की आबादी प्रतिवर्ष १३% बढ़ रही है। यों १९५५-५६ तक प्रति मुंड आय में १०३% वृद्धि हो कर उसके २७८) तक पहुँच जाने की आशा लगाई गई।

१६५३ में यह देखा गया कि योजना के २ई वर्ष जारी रहने के बावजूद देश में वेकारी बढ़ ही रही है। तब २१६ करोड़ की ऋौर पूँजी का विनियोग ऐसे छोटे कार्यों में करना तय किया गया जिनसे लोगों को जल्दी काम मिल सके। यों पूरी योजना २२८५ करोड़ की हो गई।

पहली योजना की समाप्ति पर योजना-श्रायोग ने उसका जो सिंहावलोकन किया है, उसका सार यों है। कुल राजकीय विनियोग २२८५ करोड़
के बजाय १६६० करोड़ रु० का ही हो सका, जिसमें विदेशी सहायता १८८
क० थी। इस श्रविध में खेती की उपज-वृद्धि २६ ८%, मिल-कपड़े की
३७ २% तथा दोचाकियों (बाइसिंकलों) की ४२६% हुई। राष्ट्रीय श्राय
वृद्धि १७ ५% तथा प्रति मुंड श्राय वृद्धि १० ५% हुई। किन्तु राष्ट्रीय श्राय
की वृद्धि मुख्यतः १६५३-१६५४ में दो श्रव्छी मानसूनों के कारण श्रव्छी
फसलें हो जाने से हुई; बाद खेती-उपज में घटी हुई। नवम्बर १६५५ में
भारत के वित्तमन्त्री ने बताया कि पहली योजना की श्रविध में ४०-५० लाख
नये रोजगार रचे गये, पर उसी बीच देश की श्रमि-संख्या ६० लाख बढ़ी,
जिससे ४०-५० लाख नये वेकार हुए। में यों वेकारी को पहली योजना किसी
तरह न घटा सकी, श्रीर सबसे श्रधिक वेकारी भूमिहीन खेत-मजदूरों में है।
१६५४-१६५५ की सरकारी पर्यवेचाश्रों के श्रनुसार भारतीय खेत मजदूर की
प्रति व्यक्ति वार्षिक श्राय १०४) है; वे वर्ष में ७३ दिन पूरा काम पाते हैं,
श्रीर उनमें से ४५% श्रुण-प्रस्त हैं।

राष्ट्रीय श्रायवृद्धि के विषय में विचारणीय यह है कि वह कहाँ तक वस्तुतः जनता के हाथ में श्राई या केवल बड़े धनियों की श्राय-वृद्धि है। देश की श्रर्थ-शक्ति बड़े श्रंश में विदेशियों के हाथ में है, फिर भी विदेशी

<sup>†</sup> हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, दिल्ली, ३-११-४४। भा०--६०

पूँजी को श्रीर निमन्त्रित किया जा रहा है। श्रुपने वैज्ञानिकों श्रीर शिल्पियों की योग्यता इस श्रविध में बहुत कुछ बेकार रही। वे वैज्ञानिक "देश की श्रावश्यकताएँ समक्तते हैं, पर राजनीतिक नेताश्रों श्रीर बड़े व्यापारियों के बारे में वह बात नहीं कही जा सकती"।

ऐसी योजना की सफलता जनता के हार्दिक सहयोग तथा ईमानदार योग्य और लगन वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रबन्ध पर निर्भर होती। जनता का सहयोग जनता के यह अनुभव करने पर निर्भर है कि हमारे श्रम का लाभ वस्तुतः ओर न्यायपूर्वक हमें मिलेगा। कर्मचारि-चृन्द ईमानदार और लगन वाला न हो तो करोड़ों की पूँजी बरबाद कर सकता है। अंग्रेज़ी जमाने का शासन-टाँचा ज्यों का त्यों चला आने से दुर्भाग्य से भारत का सरकारी कर्मचारि-चृन्द वैसा ही है। इसीलिए १६४७-५६ के सरकारी कायों में बहुत अधिक गवन और बरबादी हुई है।

२१-१२-५४ को लोकसभा ने यह संकला पारित किया कि भारत की ग्राथ-नीति का लच्य समाजवादी नमूने का—ग्राथीत् धनी निर्धन के बहुत कम भेद वाला—समाज है। इधर १६.६ से दूसरी योजना भी चालू हो गई है जिसमें ३४ ग्राय राजकीय विनियोग का लच्य तथा व्यवसाय-ग्रद्धि पर भी ध्यान है।

समाजवादी लद्द्य के बारे में यह जानना चाहिए कि जैसा हमारे "समाज में घन का ऋत्यन्त स्थूल ऋसमान बँटवारा है" वैसा उन देशों में भा नहीं जो ऋपना लद्द्य समाजवाद नहीं कहते। एक छोर हमारे खेत-मजदूर की छाय ना कि पा० मासिक, दूसरी छोर हमारे राष्ट्रपति का वेतन १०,००० मासिक! दूसरे, ऋंग्रेजी साम्राज्य-काल की लूट से विदेशियों और उनके साथी भारतीयों ने जो बड़ी बड़ी सम्पत्तियाँ यहाँ बना लीं, उन्हें छूने

<sup>†</sup> श्रंभेज वैज्ञानिक जे॰ डी॰ बर्नाल की उ.कि, भारत सरकार के निमन्त्रण पर भारत की विज्ञानशालाएँ देखने के बाद। हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड, दिल्ली १७ -१२-५४।

<sup>\*</sup> डा॰ विधानचन्द्र राय के शन्दों में । हि॰ स्टैंडर्ड, २२-५-५५ ।

तक की हिम्मत हमने श्रमी तक नहीं दिखाई । साम्राजिक लूट के सामने घुटने टेक कर समाजवाद खड़ा नहीं हो सकता । तीसरे, विदेशी पूँजी भारत में पहले ही श्रनुपात से श्रिधक है, सरकार उसे श्रीर बढ़ा रही है । यह समाजवाद से ठीक उलटी बात है । विदेशी पूँजीपितयों के साथ भारत के बड़े पूँजीपित श्रीर बड़े श्रमले मिल कर हमारी सारी श्रथंनीति का नियन्त्रण करते हैं । चौथे, जैसा कि दूसरी पाँच-बरसी योजना का ढाँचा बनाने वाले श्रथंशास्त्रियों ने कहा है, हमारे देश में 'श्रनुरूप (शासन-) संघटन का श्रमाव विकास के बड़े कार्यक्रम में गम्भीरतम बाधक' है, "विद्यमान शासन-यन्त्र की सहज शासन-प्रवन्ध-विषयक कठिनाइयाँ कार्यक्रम श्रायोजन में सबसे वड़ा बाधक सिद्ध होंगी" तथा "कार्यक्रम शासन-संघटन " बिना कृषि श्रीर प्रामन्यवसायों का उचित विकास तो विशेष कर श्रसम्भव सा होगा।"\*

हमारी सरकार दाय-कर (•एस्टेट-ड्यूटी) धन-कर श्रौर व्यय-कर के जिरये धनियों के फालतू धन में से कुछ, लेते हुए असमानताएँ घटाने का जतन कर रही है। इस प्रकार वसूला हुश्रा धन यदि राष्ट्र के सच्चे हितेषी सेवकों द्वारा राष्ट्र के हित में विनियुक्त हो तो समाजवाद की दिशा में कुछ प्रगति हो सकती है। किन्तु भारत का विद्यमान राजकर्मचारि-हन्द जैसा है उसके हाथ में जा कर इस धन का राष्ट्रीयकरण न होगा, नौकरशाहीकरण होगा।

§ ७. कांग्रेस शासन की दशाब्दी—सन् १६४७ से खिएडत भारत के प्रान्तों और केन्द्रीय संघ का शासन कांग्रेस पत्त के हाथ में था ही। १६५१-५२ के जाड़ों में नये संविधान के अनुसार पहले निर्वाचन हुए। उनमें भी अधिकतर प्रान्तों में कांग्रेस का शुद्ध बहुपत्त आया, और पिटयाला-और-पूर्वी-पंजाब-रियासत-संघ के सिवाय सभी जगह वह अपने मिन्त्रमएडल बना सकी। कुल दिये गये मतों में से ४३°/ कांग्रेस के पत्त में पड़े। विरोधी मत अनेक पत्तों में बँट जाने के कारण प्रभावशाली नहीं हुए। निर्वाचनों के बाद राजेन्द्रप्रसाद फिर राष्ट्रपति तथा जवाहरलाल नहरू फिर प्रधानमन्त्री चुने

गये। पूर्वी-पंजाब-रियासत-संघ में भी फरवरी १६५४ से कांग्रेस पद्म का शासन स्थापित हो गया। नवम्बर १६५६ में, जैसा कि हम देखेंगे, राज्यों का पुनः-संघटन हो कर बहुत कुछ भाषानुसार राज्य बने। फरवरी-मार्च १६५७ में सारे भारत में दूसरी बार चुनाव हुए। इनमें केरल में समूहवादियों का बहुमत आने से उनकी सरकार बनी, बाकी सब राज्यों और संघ में फिर कांग्रेसी सरकारें बनीं, तथा फिर वही राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री चुने गये। यो कांग्रेस पद्म का शासन एक दशाब्दी चल चुका है और अभी आगे भी चलेगा। उसके कुछ कायों का ब्यौरा पीछे दिया गया है; यहाँ अन्य पहलुओं का सिंहावलोकन करना है।

हमने देखा है कि भारत के नेता श्रों ने भारत की सेना को श्राजाद हिन्द फीज की परम्परा पर खड़ा करने के बजाय उसी साँचें में ढालना श्रौर उसी परम्परा पर खड़ा करना तय किया था जिसे क्लाइव श्रीर उसके साथियों ने बनाया था [ १०,१० § १६ ]। स्थल सेना के बड़े नायक १६४७ से ही षच भारतीय हो गये, किन्तु बड़े अफ़सरों और सैनिकों के वेतन आदि का श्चन्तर श्रग्रेजों की भाईत भारतीय सेना वाला ही जारी रक्ला गया। उस सेना के नायक बनने के लिए शिचा भारत में ही दी जाने लगी। पर वह शिचा पाने वाले युवकों को ईस्ट इंडिया कम्पनी की भाड़ैत सेना का इतिहास त्रपना इतिहास कह कर पटाया जाता है, उस सेना द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य फैलाने के प्रयत्नों पर ऋभिमान करना और उसका मुकाबला करने वाले देशभक्तों को शत्रु कहना सिखाया जाता है ! कान्होजी आंग्रे [ ६,७ § ६ ] को वे चांचिया कह कर, यशवन्तराव होळकर श्रौर श्रमरिंह थापा को शत्रु कह कर श्रीर नानासाहब श्रीर तात्या टोपे को विद्रोही कह कर याद करते हैं! भारतीय सेना की बहुतेरी इकाइयों के नाम श्रंग्रेज़ी जमाने वाले चले श्राते हैं, श्रीर वे इकाइयाँ श्रंग्रेजों की सेवा में लड़ी हुई श्रपनी पुरानी लड़ाइयों के बरस-दिन श्रव भी मनाती हैं। जनवरी १६५५ में पूने के पास खडकवासला में भारत के नये सेना-विद्यालय की ७ करोड़ ६० की लागत से बनी इमारत खोली गई। वह दूसरे विश्व-युद्ध में श्रंग्रेज़ी साम्राज्य की सेवा करते मारे गये भारतीय भाड़ित सैनिकों की यादगार है, श्रीर उसमें लुई मौंटबाटन के लाञ्झन, जो भारत के श्रांग्रेज जलसेनापति पिज़ी ने भेंट किये, स्थापित किये गये!

१६४७ के बाद नई बात इतनी हुई कि भारत बितानिया के अलावा श्रमरीका से भी शस्त्रास्त्र खरीदने लगा श्रौर भारतीय सेनाधिकारी प्रशिक्ता पाने को स्मारीका भी भेजे जाने लगे। भारत स्रांग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार में है, इसलिए भारत के सेनाधिकारी ऋंग्रेज सेनाधिकारियों के साथ बराबर परामर्श करते हैं. भारतीय जलसेना की टुकड़ियाँ ब्रितानवी जलसेना के साथ अभ्यास करती हैं। भारत का मुख्य जलसेनापित अभी तक अंग्रेज़ है। भारत के रत्ता-संघटन के ६२ मर्मस्थान ग्रभी तक विदेशी श्रिधिकारियों के हाथ में हैं। † श्रंग्रेज़-श्रमरीकियों के लिए भारतीय सेना श्रीर शस्त्रास्त्र-कारखानों के सब मर्म खुले हैं। भारत के प्रधानमन्त्री के साथ भारतीय नुभसेना के विमान में जा कर एक अमरीकी नमसेनाधिकारी ने लदाख के सीमा-प्रदेश के उस वक्त फिल्म-चित्र ले लिये जब कि ग्रमरीकी एक ग्रोर पाकिस्तान से ग्रौर दूसरी त्रोर शेख ऋब्दुङ्का से षड्यन्त्र कर रहे थे! दिसम्बर १६५३ में पाकिस्तान श्रौर श्रमरीका का सामरिक सहयोग पक्का हो जाने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पुकार उठाई कि भारत के शस्त्रास्त्र-कारखानों में ब्रितानिया से शस्त्रास्त्र के त्र्यालेख्य (डिजाइन) न मँगा कर स्वयं बनाने चाहिएँ, तथा बारूद के लिए जो भारी रसायन बाहर से त्र्याते हैं उन्हें देश में बनाना चाहिए। वह पुकार भी अरूएय-रोदन हुई। इसके बाद मार्च १९५४ में भी त्रमरीकी नभसेनाधिकारी भारत में प्रशिक्ता दे रहे थे। फरवरी १६५५ में भारत में जल-पर्यवेद्या (हाइड्रोग्राफिक सर्वे ) का दक्तर खोला गया, जिसका उद्देश यह है कि समुद्र श्रीर बड़ी नदियों के तटों धाराश्रों श्रादि में होते परिवर्त्तनों का लगातार पता रक्खा जाय । तच यह सूचना दी गई कि इस पर्यवेत्ता के स्त्राधार पर कुछ नक्शे भारत में बनेंगे, स्त्रीर बाकी पूरा ब्यौरा लंदन भेजा जाता रहेगा, जिससे ब्रितानवी जलसेनाधिष्ठान अपने नक्शों को

श्रद्यानुरूप बनाये रख सके !

यों एक स्रोर जहाँ हम श्रंग्रेजी परम्परा बनाये रखने श्रीर श्रंग्रेजी जलसेना की यों सेवा करने का जिम्मा उठाये हुए हैं, वहाँ दूसरी श्रोर हमने स्रपनी श्राजाद हिन्द फौज की देशभिक्त श्रीर प्रशिक्षा से देश की रक्षा की मजबूत नींव डालने का काम न ले कर उसे नष्ट होने दिया। १६५३-५४ में दिल्ली शहर में दो हजार श्रा० हि० फौ० वाले भक्षीवाले (भक्षी या टोकरी में सामान ढोने की मजदूरी करने वाले) बन कर रोटी कमाते थे, पंजाब में १० हजार तथा राजस्थान श्रीर गढ़वाल-कुमाऊँ में भी हजारों वैसे व्यक्ति थे। न केवल इन्हें श्रपनाया नहीं गया, प्रत्युत बिहार में जिन पुलिस वालों ने १६४६ में हड़ताल की थी [१०,१० १४] उनपर मुकदमा चलता रहा श्रीर उन्हें कांग्रेसी शासन में दएड दिये गये! जिन चन्द्रनसिंह ने १६३० में सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार किया था [१०,६ ६ वि उन्हें स्थानीय चुनाव में इस कारण खड़ा नहीं होने दिया गया कि वे फोजी कान्न में सजायापता थे!

श्रग्रेज-श्रमरीकियों की विदेश-नीति का भारत के स्पष्ट विरुद्ध होना दिसम्बर १६५३ तक हठात् प्रकट हो जाने के बाद भी हमारा शासन उनके युद्धोद्योग में चुपके चुपके सहायता करता रहता है। दिसम्बर १६५४ में मुम्बई में एक चुंगी-निरीक्तक ने पूर्वी से पिच्छिमी एशिया को शस्त्र ले जाते दो श्रमरीकी जहाज रोक लिये; दिल्ली से विदेश-विभाग के एक बड़े श्रिधकारी को भेज कर उन्हें छुड़ा दिया गया! नवम्बर १६५५ में कजकत्ते के बन्दरगाह से मलाया को युद्ध-सामग्री जाना जारी था।

श्रंग्रेजी जमाने के सेना-ढाँचे की तरह शासन का ढाँचा भी ज्यों का त्यों बना है। विदेशी शासन के लिए श्रपने देसी कर्मचारियों में जनता-पीडन देशद्रोह श्रीर स्वार्थ-साधन की भावनाएँ जगाता श्रावश्यक था। उन भावनाश्रों को जिन्होंने खुल कर दिखाया था ऐसे लोगों को जब देसी सरकार दएड न दे पाई श्रीर उलटा ऊँचे पद दिये, तब उन्होंने नई सरकार की कमजोरी श्रीर श्रपने पुराने श्रंग्रेज मालिकों की शक्ति का परोच्न प्रभाव देख लिया श्रीर वे

श्रौर भी शोख श्रौर उद्दरड हो गये । एक तो उनके द्वारा श्रग्रेज़ श्रौर उनके साथी जब चाहें हमारे शासन की रेट मार सकते हैं। दूसरे, शासन में यों चापलूस जमानासाज तिकडमी लोगों को बढ़ावा मिला स्त्रीर ईमानदार लोगों को दबना पड़ा, जिससे शासन की भ्रष्टता खुल कर बढ़ी। ऐसे कर्मचारियों का जनता के दुख-सुख के प्रति जड बने रहना स्वाभाविक है जिसके उदाहरण त्राये दिन मिलते हैं। ३ फरवरी ४६५४ को प्रयाग में कुम्भ का स्नान था, जिसकी बहुत पहले से तैयारी थी ऋौर जिसके लिए ४० लाख यात्री ऋाये। सरकार के बड़े अप्रसरों ने उस मेले की योजना बनाई। प्रयाग नगर में ही एक पुराने देशसेवक भी थे जिन्हें ऐसे मेलों में सेवा-संघटन का चालीस बरस का तजरवा था। उन्होंने ग्रिधिकारियां का ध्यान खींचा कि मेले के दिन एक ही वक्त जहाँ से ऋधिकतम भीड़ गुजरेगी उस रास्ते को दुहरा न किया गया तो खरारा रहेगा, किन्तु उनकी सलाह किसी ने न सुनी । जैसे स्राज़ाद हिन्द फौज श्रौर श्रपने वैज्ञानिकों के तजरबे का नेता श्रों ने कोई मूल्य न माना था वैसे ही इनका भी नहीं माना । यात्रियों की भीड़ के लिए चलने की जगह का ठीक उपाय न हुआ, और मेले के दिन सवेरे जब कि देश भर के बड़े ऋधि-कारी वहाँ उपस्थित थे, २००० स्त्री-पुरुष-बच्चे धक्के खा कर सड़क के किनारे एक गड्ढे में गिर कर कुचले ख्रीर मारे गये ! उनके शव भी गहनों के लिए लूटे जाते रहे! जुलाई १९५५ में गोरखपुर जिले में राप्ती नदी का मलोनी बाँध बाद में टूटा । दो मास पहले से गाँव के मुखिया सरकार का ध्यान खींच रहे थे कि बाँध कमज़ेर है, बरसात में न टिकेगा, पर उनकी किसी ने न सुनी ! ऐसे शासन श्रीर कर्मचारियों द्वारा श्रव समाजवाद स्थापित करने की ग्राशा लगाई जा रही है!

शासन-ढाँचे को सुधारने का दूसरा उपाय है उस शिच्चा-पद्धति को सुधारना जिससे नये शासक तैयार होते हैं। २६ जनवरी १६३० को स्वाधीनता का प्रण लेते हुए लाखों भारतीयों ने महात्मा गान्धी के ये शब्द दोहराये थे कि "अप्रेज़ी शिच्चापद्धति हमारी कृष्टि को दबाते हुए हमें अपनी परिस्थिति से उखाइने की कोशिश करती और अपनी जंजीरों से चिपटे रहना सिखार्त

है" [१०,६ § ⊆ ]। किन्तु, जैसा कि राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने १६-११-५५ को कहा, 'राष्ट्रीय चेत्र में अपनेक वस्तुएँ ऐसी बदल गई हैं कि पहचानी नहीं जातीं, पर श्रंग्रेजों द्वारा सौ वर्ष पहले चलाई शिच्चा-पद्धति में कोई बुनियादी परिवर्त्तन नहीं हो पाया ।"" उस पद्धति में परिवर्त्तन न होने से हमारे विद्यार्थियों का श्रसन्तोप बीच बीच में उभड़ता रहा श्रीर तब शासकों ने श्रपने ही उन बचों को पुलिस की लाठियों गोलियों से दबाने का जतन किया। १६५३ से '५५ तक उत्तर प्रदेश के छात्रों में लगातार ग्रसन्तोप रहा। ३१-१०-५३ को लखनऊ के ५००० अप्रनशनकारी छात्र जुलूस बना कर राज्य के मुख्य मन्त्री से मिलने को गये। मन्त्री उनसे न मिले, पर लौटते जुलूस को पुलिस ने घेरा स्रौर पीटा, कुछ छोत्र मारें गये। तत्र सारी जनता उठ खड़ी हुई; शासकों ने उसे भी पुलिस के ब्रातंक से दवाने का जतन किया। नवम्बर १६५३ में उत्तर प्रदेश के ५१ ज़िलों की प्रत्येक तहसील में उस ब्यातंक के विरुद्ध प्रदर्शन हुए । कानपुर में छात्रों को वेतों की सजाएँ दी गईं। अन्त में छात्रों की कुछ माँगें मानी गईं, पर दो वर्ष बाद तक भी ग्रसन्तोष सुलगता रहा। त्रागस्त १६५५ में बिहार में वैसी ही दशा पैदा हुई। पटने में सात छात्र पुलिस की गोली से मारे गये, तब सारे राज्य में प्रदर्शन हुए, जनता पुलिस की वर्दी देखते ही भड़कने लगी, अन्त में पुलिस को कुछ दिन हटा लेने से शान्ति हुई । अंग्रेजी जमाने की शिचा-यदति और शासन-परम्परा जारी रहने से कितना असन्तीय है सो इससे प्रकट हुआ।

भारतीय भाषात्रों में वैज्ञानिक वाङ्मय का विकास शिच्चा-पद्धति को सुधारने त्रौर जनता को जगाने का मुख्य उपाय है [६,११ ६५; १०,२ ६६; १०,६ ६११; १०,७ ६१६; १०,६ ६११] । त्र्यार्थिक योजनात्रों की सफलता भी त्रान्ततः इसपर निर्भर है कि जनता में विकान कहाँ तक फैलता है । भारत के संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा बनाने का निश्चय होने के बाद तथा पाँच-बरसी योजना चलने पर भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ प्रयत्न

<sup>†</sup> कोयम्बतूर का भाषण।

श्रारम्भ किया। वह विभिन्न विज्ञानों के लिए परिभाषात्रों के कोश तैयार करा रही है, जिनकी सहायता से श्रागे चल कर विज्ञान-प्रन्थों के श्रंप्रोज़ों से हिन्दी में श्रनुवाद किये जायेंगे। उसने भारतीय भाषात्रों में साहित्य के प्रोत्साहन के लिए एक 'एकाडमी' (परिपद्) भी खोली है। भारतीय भाषात्रों में मौलिक वैज्ञानिक वाड्य य भी पैदा हो सकता है यह वह श्रव तक समभानहीं पाई, श्रौर बालशास्त्री जांभेकर [१०,२ § ६] के काल से वैसे वाड्य के सजन की जो परमारा जारी है उसे श्रव तक देख नहीं पाई। इसीलिए उस परम्परा में जो लोग देश की सेवा कर रहे थे वे श्राज़ाद हिन्द फौजियों की तरह वेकार हैं। उनकी बजाय भारत-सरकार श्रप्रैल १६५५ में श्रमरीकी विज्ञों से हिन्दी पाठ्य-प्रन्थ लिखाने के बारे में उपदेश ले रही थी!

राष्ट्रीय इतिहास की शिक्ता को सुधारना और उसके मौलिक अध्ययन का संघटन शिक्ता-सुधार तथा राष्ट्र के जागरण में विशेष सहायक होता। इसकी माँग १६२० से चली आती थी [१०,६ १११]। गत दस बरसों में इस दिशा में हमारी सरकार का प्रयत्न शून्य है। पर दूसरे विश्व-युद्ध में भारतीय भाड़ैत सेना ने अंग्रेज़ी साम्राज्य की सेवा में क्या कुछ किया इसका इतिहास लिखवाने पर वह इस बीच २६ लाख ६० खर्च कर चुकी है।

सच्चे लोकतन्त्र में जनता की भाषा में शासन श्रौर शिचा होना श्रावश्यक है। भारत में वैसा तभी हो सकता था यदि प्रान्त या राज्य एक-भाषी होते। राष्ट्रीय श्रान्दोलन की यह माँग १६१० से थी [१०,८ ६], पर कांग्रेस-नेता १६४७ से इससे टलने लगे। जनवरी १६४८ में कांग्रेस-कार्य-सिमित ने निश्चय किया कि सारे भारत में ऊँची शिचा का माध्यम 'संघ-भाषा' होगी। भारत-संघ की भाषा वे हिन्दी को मानेंगे कि श्रंग्रेजी को यह तब तक स्पष्ट न हुश्रा था। इसपर महात्मा गान्धी ने कहा — "कांग्रेस ने २७ साल से यह तय कर लिया था कि देश में जितनी बड़ी बड़ी भाषाएँ हैं उन्जने प्रान्त होने चाहिएँ " यह भी कहा था कि हकूमत हमारे हाथ में श्राते ही ऐसे प्रान्त बन्गये जायेंगे। " श्रगर भाषावार प्रान्त बन जाते हैं तो प्रान्तीय भाषाश्रों की भी तर की होती है। वहाँ के लोगों को हिन्दुस्तानी में तालीम होती होती है। वहाँ के लोगों को हिन्दुस्तानी में तालीम ह

देना तो वाहियात है श्रौर श्रंग्रेज़ी में देना तो श्रौर भी वाहियात है।" †

गान्धी तो इसके पाँच दिन बाद मारे गये। तब सरकार ने एक श्रायोग बना कर उससे जनता को यह बतलाने का जतन किया श्रीर नेता स्वयं भी कहते रहे कि भाषावार प्रान्त बनें तो देश दुकड़े दुकड़े हो जायगा। तथ्य यह था कि भारत के पहले संविधान के ऋनुसार १६५० में जो २३ शासन-इकाइयाँ वनीं, भाषानुसार करने से वे १८ रह जातीं ऋौर प्रत्येक में भीनरी एकात्मकता होती । सो दिक्खन भारत में उत्कट ब्रान्दोलन छिड़ा रहा । बँगला- श्रौर टिइया-भाषी जो प्रदेश बिहार में टँके थे उनमें भी श्रपने भाषा चेत्रों से मिलने का ऋान्दोलन जारी रहा । तेलुगु या ऋान्ध्रभाषी प्रदेश की एक इकाई बनवाने के लिए गान्धी के साथी पोत्ति श्रीरामुलु ने अनशन श्रारम्भ किया । ५८ दिन के ग्रनाहार के बाद १५-१२-१६५२ को उनके प्राण् त्यागने पर जनता उभड़ पड़ी श्रीर करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हुई । उसके बाद १६५३ में ब्रान्ध राज्य बनाया गया ब्रीर ब्रान्य राज्यों के बारे में विचार के लिए राज्य-पुनर्गठन-त्र्यायोग की नियुक्ति की गई। उसके सुक्तावों को बहुत कुछ मानते हुए १-११-१६५६ से नये राज्य बनाये गये, जिसमें दिक्खन भारत का नक्शा तो प्रायः पूरा भाषानुसार हो गया, पर मराठी ऋौर गुजराती चेत्रीं को मिला कर द्विभाषी मुम्बई राज्य ही रक्ला गया।

\$८. पाकिस्तान की पहली दशाब्दी—११ सितम्बर १६४८ को मुहम्मद श्रली जिना की मृत्यु हुई, तब श्रंग्रेजी सरकार ने पूर्वी बंगाल के ख्वाजा नाजिमुद्दीन को पाकिस्तान का गवर्नर-जनरल बनाया। १६४७ में पूर्वी पंजाब श्रीर पड़ोस से जो लाखों गरीब मुस्लिम किसान श्रीर कारीगर पाकिस्तान घकेले गये थे, उनमें से तो श्रिषकांश श्राज दस बरस बाद भी बड़ी दुर्दशा में हैं, पर दिल्ली लखनऊ श्रीर बिहार प्रदेशों से जो जमींदार-श्रमला-वकील वर्ग के श्रथवा गुजरात से जो बड़े ब्यापारी पाकिस्तान गये, उन्होंने वहाँ के शासन श्रीर ब्यापार-ब्यवसाय में ऊँचे पद पा लिये।

<sup>†</sup> मो॰ क॰ गान्धी (२४-१-९६४८)--प्रार्थना-प्रवचन, खंड २, पृ॰ ३३८।

पाकिस्तान के पहले प्रधानमन्त्री जियाकत ब्राली खाँ मेरठ के ही थे। धीरे धीरे पूर्वी बंगाल ब्रौर पिन्छिमी पंजाब के स्थानीय लोग इन उर्दूभाषियों की प्रभुता से खीमने लगे। पाकिस्तान की सेना मुख्यतः पिन्छिम-पंजाबियों की ही है; उन्होंने शासन ब्रापने हाथ लेने का प्रयत्न किया। जुलाई १६५१ में रावल-पिंडी ब्रौर ब्रान्य स्थानों में पाकिस्तानी सेना के लगभग १००० बड़े छोटे सेनाधिकारी ब्रौर सैनिक एकाएक गिरफ्तार किये गये। पंजाब ब्रौर पूर्वी बंगाल के कुछ समूहवादी भी पकड़े गये। उनके मुखियों पर पाकिस्तान के शासन को उलटने के पड्यन्त्र का मुकदमा हैदराबाद-सिन्ध में बन्द कचहरी में चला कर उन्हें सजाएँ दी गईं। उसके बाद पाकिस्तानी सेना को पुनःसंघटित करने के लिए ब्राखंडित भारत का ब्रान्तिम ब्रांग्रेज प्रधान सेनापित ब्रौकिनलेक पाकिस्तान में बैठा रहा।

१६ श्रक्तूबर १६५१ को रावलिंदि की एक समा में भाषण करते हुए प्रधानमन्त्री लियाकत्र अली खाँ की हत्या की गई। तब ख्वाजा नाजिमुद्दीन प्रधानमन्त्री बने श्रीर गवर्नर-जनरल का पद लाहौर के गुलाम मुहम्मद को निला।

पूर्वी वंगाल में उर्दूभाषी बिहारी श्रीर ठेठ-हिन्दुस्तानी मुस्लिमों के प्रभुत्व के तह श्रमन्तोप ने बँगला भाषा श्रान्दोलन का रूप धारण किया। फरवरी १९५२ में वह लहर प्रवल हो उठी। उसे दवाते हुए श्रधिकारियों ने ढाके में पित्रप्तार किया। (२०, २१-२-५२)। तब वह लहर श्रीर उभड़ी श्रीर प्रान्त भर में फैल गई।

श्रंग्रेजों ने भारतवर्ष के चेत्र में श्रापना दखल बनाये रखने को पाकिस्तान की रचना की थी। पर १६४७ से १६५२ तक श्रंग्रेजी साम्राज्य के पेर एशिया श्रीर उत्तरी श्राफरीका से जिस तेजी से उखड़ते गये, उससे श्रंग्रेजों की यहाँ दखल देने की च्रामता क्रूटती गई, श्रीर इसी से १६५१-५२ में पाकिस्तान की जनता उठती दिखाई देने लगी। किन्तु तभी एक नई शक्ति ने इस 'शून्य' में प्रवेश किया।

१६५३ के ग्रारम्भ से पन्छिमी पंजाब में उग्र धर्मान्धता की

लहर उठी। पंजाब के गुरदासपुर ज़िले में बटाला शहर के पास कादियाँ गाँव है। वहाँ के मिर्ज़ा गुलाम ऋहमद (१८३८-१६०८) ने इस्लाम .की नई व्याख्या ऋौर नये रूप में प्रचार किया था। वे रूढिवाद के विरोधी थे ऋौर इस्लाम की जो स्थापनाएँ ऋाधुनिक बुद्धिवादियों को युक्त नहीं लगतीं उनकी उदार ब्रालंकारिक व्याख्या करते थे। मिर्ज़ा गुलाम ऋहमद ने ऋपने को मुसलमानों का मह्दी (नेता, पैगम्बर) बताया, उनके श्रनुयायी श्रहमदी या कादियानी कहलाये । पुराने मुसलमान उन्हें दगानाज श्रीर काफ़िर कहते । फिर भा कादियानी इस्लाम के उत्कट प्रचारक रहे; साथ ही श्रंबेजी साम्राज्य के ब्रत्यन्त खैरख़ाह । सो इन कादियानियों के विरुद्ध श्रव एकाएक ज़ोर की लहर उठी जिसकी विशेष माँग यह थी कि पाकिस्तान के कादियानी विदेश-मंत्री ज़फरुल्ला को उस पद से हटाया जाय। इस बीच पंजाब में श्रवनकृष्ट भी था। कादियानियां के जान-माल पर हमले होने लगे। इस दशा में मार्च १९५३ में लाहौर में फोजी कानून लगाया गया श्रौर पंजाब का मन्त्रिमंडल बदला गया । ऋषैल में गवर्नर जनरल ने प्रधान मन्त्री नाजिमुद्दीन को भी पदच्युत कर बगुड़ा (पूर्वी बंगाल ) के मुहम्मदश्रली को, जो तब तक श्रमरीका में पाकिस्तान के दूत थे, वह पद दिया । नवम्बर १९५३ में लाहौर में उपद्रवों की जाँच करने वाले न्यायालय में यह प्रकट हुआ कि किस प्रकार दो केन्द्रीय मन्त्री कादियानी विरोधी उपद्रवों को उभाइते रहे श्रौर उनके लिए श्रमरीकी पैसा मिलता रहा। सो ये उपद्रव श्रीर मुहम्मदश्रली की नियुक्ति पाकिस्तान में अप्रमरीकी शक्ति के उदय की सूचक थी। हमने देखा है कि १६५२ में कोरिया में विफल होने के बाद से अप्रमरीका पाकिस्तान की आर ध्यान देने लगे थे। सो अप्रैल १६५३ में उन्होंने अपनी पसन्द का प्रधानमन्त्री यहाँ खड़ा कर लिया जिसके द्वारा बाद में पाकिस्तान को अपने साम रक गुट्टों में मिलाया । हम देख चुके हैं कि ईरान को भी वे १६५३ में ही अपनी लपेट में लाये और कश्मीर को भी उसी वर्ष हरूपना चाहते थे।

पाकिस्तान की संविधान-सभा इस बीच संविधान नहीं तैयार कर पाई थी। नवम्बर १६५३ में उसने निश्चय किया कि पाकिस्तान "इस्लामी गण-

#### राज्य'' होगा ।

द से १४ मार्च १६५४ को बंगाल में निर्वाचन हुए । पूर्वी बंगाल के लोग मुस्लिम लीग के शासन से ऊब चुके थे। वहाँ उसके मुकाबले को दो नये पत्त खड़े हुए थे, एक फजलुल-हक [१०, ६ § ६; १०, १० § १०] के नेतृत्व में कृषक-श्रमिक-समिति, दूसरा मौलाना अब्दुल हमीद भाशानी श्रौर हसन सुहरावदीं [१०, १० ९ १८ ] के नेतृत्व में ऋवामी ( = जनता की ) मुस्लिम लीग । इन दोनों ने 'संयुक्त मोर्चा' बना लिया । इस मोर्चे की रेरे माँगें थीं जिनमें से मुख्य थीं — बँगला को उर्दू के बराबर राजभाषा बनवाना, पूर्वी बंगाल के लिए पूरा स्वायत शासन, भारत जाने ( ऋर्थात् पूर्वी से पिन्छुमी बंगाल जाने ) के लिए पासपोर्ट की पद्धति हटाना, जमींदारी को बिना मुम्रावजा दिये उठाना, स्रमरीकी सामरिक गुट्टों से निकलना, संयुक्त निर्वाचन पद्धति, संविधान-सभा को तोड़ कर वयःस्थ मताधिकार के ऋाधार पर नई सभा चुनवाना, त्रादि । निर्वाचनों में जनता को त्रपना मत प्रकट करने का अवसर मिला तो वह अपने विदोहकों शंकि के खिलाफ उभड़ पड़ी। पूर्वी बंगाल के कारखानों के मालिक बाहर के थे, स्थानीय मजदूरों की बड़ी तुर्दशा थी, उन्हें उर्दू-भाषी विहारी मजदूरों चौकीदारों स्त्रादि द्वारा भी दवाया गया था। २४ मार्च को चटगाँव के कर्णफूली-कागज़-कारखाने में दंगा हुआ जिसमें उसके चार अधिकारी मारे गये। सुहरावदीं इससे पहले कराची पहुँच चुके थे। विभाजन-काल में ये अपनी बड़ी सम्पत्ति की सँभाल के लिए कलकत्ते रहे थे; पीछे पाकिस्तान पहुँचने पर इन्हें कोई बड़ा पद न मिला था। अब ग्रवामी मुस्लिम लीग द्वारा ये फिर श्रागे श्राये श्रीर संयुक्त मोर्चे की जीत हुई दिखाई देने पर केन्द्रीय मन्त्रिमगडल को भी बदलने की माँग की, पर प्रधान मन्त्री मुहम्मद्-श्राली ने कहा कि वह परिवर्त्तन १९५५ में सारे पाकिस्तान में संसद् के चुनाव होने पर ही होगा। संयुक्त मोर्चे की माँग सामरिक गुट्टों को छोड़ने की भी थी, पर मुहरावदीं उस बारे में कराची जा कर चुप रहे। २ श्रप्रैल को चुनाव के श्रन्तिम परिणाम निकले । ३०६ स्थानों में से २२४ संयक्त मोर्चे को श्रौर केवल ६ मु॰ लीग को मिले । फजलुल-हक मुख्य मन्त्री नियत हुए । उन्होंने यह भी कहा कि भारतवर्ष का विभाजन जिन्होंने कराया वे देश के शत्रु थे ।

कराची के शासक और वहाँ का अमरीकी दूत पूर्वी बंगाल के इस मिन्त्रमण्डल को गिराने के उपाय सोचने लगे। १५ मई को नारायणगंज (जि॰ दाका) की आदमजी जूट मिल में गैर-बंगाली मजदूरों ने, जिन्हें शस्त्र दिये गये थे, बंगाली मजदूरों से भगड़ा किया और एक घंटे में एक हजार से अधिक को काट गिराया! ढाके के मिन्त्रमण्डल ने अपराधियों को पकड़वाने का यत्न किया, पर केन्द्रीय सरकार उसपर उलटा बंगाली मजदूरों के नेताओं का दमन करने के लिए दबाव डालने लगी। केन्द्रीय सरकार के बुलाने पर हक २५ मई को कराची गये। ३० मई को वे लौट रहे थे कि गवर्नर-जनरल ने उनके मिन्त्रमण्डल को पदच्युत कर इस्कंदर मिर्जा को पूर्वी बंगाल का गवर्नर बना भेजा। प्रधानमन्त्री ने हक को पाकिस्तान का देशद्रोही कहा। गवर्नर-जनरल ने इक को पदच्युत करने से पहले सुहरावर्दी से भी परामश कर लिया था। इस्कंदर मिर्जा तब तक पाकिस्तान के रक्षामन्त्री थे और अमरीका और तुर्जी के साथ सामरिक संधियाँ इन्हीं ने की थीं। मिर्जा ने हक और उनके कई साथी मिन्त्रयों को कैद किया और दो मास तक घोर दमन जारी रक्खा।

सितम्बर १६५४ से इस दमन के विरुद्ध पुकार उठने लगी। संविधान-सभा ने गवर्नर-जनरल से प्रान्तीय मन्त्रिमएडलों की पदच्युति का श्रिधिकार छीन लिया। २३ श्रक्त्बर को प्रधानमन्त्री मुहम्मदश्रली को श्रपनी श्रमरीका-यात्रा श्रध्री छोड़ कराची लौटना पड़ा। उसके श्रगले दिन गवर्नर-जनरल ने श्रापातिक दशा की घोषणा कर संविधान-सभा को भी तोड़ दिया, श्रीर नया मन्त्रिमंडल बनाया जिसमें इस्कंदर मिर्ज़ा को बंगान से बुला कर यहमन्त्री रक्खा श्रीर सीमाप्रान्त के डा० खानसाहब को भी लिया। मिर्ज़ा ने कहा—"श्रब देश में कोई गड़बड़ न होगी, हुई तो मैं दबा दूँगा " श्रनेक पिछुड़े देश लोकतन्त्र के लिए तैयार नहीं हैं " पाकिस्तान में कुछ काल के लिए नियन्त्रित लोकतन्त्र रहना चाहिए " यदि जनता बुरी सरकार चुनती है तो उसे श्रपने को नष्ट करने से रोकने वाला कोई होना चाहिए।" श्रर्थात् श्रब पिछुड़े पाकिस्तान में श्रमरीकी-नियन्त्रित शासन चलने को था। दिसम्बर में ह० सहरावर्दी को भी मन्त्रिमएडल में लिया गया। यो बंगाल में श्रपने साथी संयुक्त मोर्चे वालों का दमन जारी रहते सुहरावर्दी ने केन्द्रीय सरकार से हाथ मिला लिया।

नवम्बर १८५४ में केन्द्रीय सरकार ने घोपणा की कि पिच्छुमी पाकि-स्तान की एक इकाई बनाई जायगी। वहावलपुर रियासत की विधान-सभा इसके पत्त में न थी इसलिए उसे विसर्जित किया गया। सिन्ध का मन्त्रि-मण्डल भी इसी कारण पदच्युत किया गया। बाद में पंजाब श्रौर सीमापान्त के मन्त्रिमण्डल भी एक इकाई के विरोध के कारण बदले गये। २७-२८ मार्च १६५५ को गवर्नर-जनरल ने श्रध्यादेश निकाल कर पिच्छिमी पाकिस्तान को एक इकाई बनाने के लिए सब शक्तियाँ श्रपने हाथ में ले लीं। काबुल श्रौर जलालाबाद में पख्तूनों ने इसके प्रतिवाद में पाकिस्तानी भंडे जलाये। जनता का मत लिये बिना एक इकाई बनाने का श्रब्दुलगफ्फारखाँ विरोध करते रहे, पर उनके भाई डा॰ खानसाहब इसके पत्त में रहे।

संविधान-सभा के विसर्जन के बारे में न्यायालयों में विवाद चलता रहा। अन्त में अप्रैल '५५ में न्यायालय ने फैसला किया कि गवर्नर-जनरल का विसर्जन का आदेश तो वैध था, पर कोई न कोई संविधान-सभा रखनी होगी। तब ग० ज० ने फिर आदेश निकाला कि प्रान्तीय विधान-सभा आं द्वारा चुने हुए ८० सदस्यों की संविधान-सभा होगी। यों बंगाल की जनता द्वारा चुनी वह विधान-सभा जिसे एक साल पहले दबा दिया गया था, संविधान-सभा के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने को जब पुनर्जीवित की गई, तब प्रान्त का शासन भी उसके नेताओं के हाथ वापिस दिया गया (६-६-५५)। संयुक्त मोर्चे से अवामी लीग अलग हो ही चुकी थी। फजलुल-हक के सुक्ताव पर अबू हसन सरकार, जो सदा मुस्लिम लीग और भारत-विभाजन के विरोधी तथा राष्ट्रवादी रहे थे, मुख्य मन्त्री नियत हुए। प्रधानमन्त्री मुहम्मदश्चली को अपने को भी संविधान-सभा के लिए चुनवाना 'था, इस्लिए उन्होंने हक से समभौता कर लिया।

पूर्वी बंगाल के अनुशीलन समिति वाले देशभक्त [१०,८ §§ ४, ६, ७,

१२; १०, ६ § ६; १०, १० § ६ ] भारत-विभाजन के बाद भी अधिकतर अपने स्थानों पर डटे कठिनाइयों और दमन का सामना करते रहे थे। यह बहुत कुछ उनकी प्रेरणा और बिलदान का प्रभाव था जो पूर्वी बंगाल की जनता ने मुस्लिम लीग को उखाड़ फेंका था। ३१ मई १६५४ से जारी हुआ दमन भी उन्होंने बहादुरी से फेला। उनमें से एक प्रसिद्ध नेता सतीन सेन को प्रान्त को स्वशासन वापिस मिलने से कुछ ही सप्ताह पहले (२५-३-५५) दाका जेल से मौतुखुलास किया गया था।

२३-६-५५ को नई संविधान-सभा के जुनाव हुए । मुस्लिम लीग के .३६, ऋवामी मु॰ लीग के १३ ऋौर संयुक्त मोर्चे के २५ प्रतिनिधि जुन कर ऋाये, बाकी सदस्य सरहदी इलाकों से जुने जाने को थे।

केन्द्रीय सरकार बनाने के लिए तीनों पत्तों में मोलभाव श्रारम्भ हुशा। श्रान्त में मुस्लिम लीग ने संयुक्त मोर्चे के साथ मिल सरकार बनाई। पर संविधान-सभा के मुस्लिम लीगी पत्त में मुहम्मद श्राली एकमात्र बंगाली थे; उस पत्त ने उनके बजाय चौधरी मुहम्मदश्राली जलंधरी को श्रापना मुखिया चुना (७-५-५५)। यों बगुड़ा के मुहम्मदश्राली जो श्रामरीकियों द्वारा पाकिस्तान रंग-मंच के प्रधान पात्र बनाये जा कर सवा बारह मास श्रापने प्रदेश की जनता का घोर दमन करते रहे, २५ मास बाद जनता का सहारा न पाने से उस रंग-मंच से विदा हुए, श्रार चौ० मुहम्मदश्राली जलंधरी प्रधानमन्त्री बने। फजजुल-हक ग्रहमन्त्री हुए। पूर्वी बंगाल के दो हिन्दू भी मन्त्रिमण्डल में लिये गये। इस बोच गवर्नर-जनरल गुलाम मुहम्मद के बोमार रहने से इस्कन्दर मिर्ज़ा स्थानापन्न ग० ज० नियुक्त हुए थे (५-५-५५)। मिर्ज़ा ने चाहा था तीनों पत्तों की सम्मिलित सरकार बने, पर श्रवामी मुस्लिम लीग श्रलग रही। सुहरावर्दी श्रव कानून-मन्त्री रहने के बजाय संविधान-सभा में विरोधी पत्त के नेता हुए। २१-६-५५ को गुलाम-मुहम्मद के इस्तीफा देने पर मिर्ज़ा स्थायी गवर्नर-जनरल बने।

<sup>†</sup> जेल से ऐसी हालत कर के छोड़ ने को कि बाहर आते ही मृत्यु हो जाय, बंगाली कान्तिकारी मौतखल स करना कहते रहे हैं।

पाकिस्तान के सामने द्याव सबसे पहला कार्य संविधान बनाने का था। उसके बारे में मुख्य प्रश्न ये थे कि (१) पूर्वी बंगाल को कितनी स्वायत्तता मिले द्यार बँगला भाषा का क्या पद हो ? (२) राज्य में हिन्दू मुस्तिम प्रजा की स्थिति समान हो या नहीं, निर्वाचन साम्प्रदायिक हों कि संयुक्त ? (३) पिच्छिमो पाकिस्तान एक इकाई हो या नहीं ? इसके द्यातिरिक्त सामरिक गुट्टों में सिम्मिलित होने न होने की समस्या भी थी। फजलुलहक के पन्न ने मुस्लिम लीग को सहयोग दिया तो बंगाल की स्वायत्तता द्योर बँगला के राजभापा होने की बात काफी मनवा कर ही, किन्तु द्यन्य वातों में वे स्वयं भुकते गये। लोकतन्त्रन्वादी द्यारा करते थे कि बँगला की तरह वे पंजाबी पश्तो द्यौर सिन्धी को भी शासन द्यौर शिन्हा में उचित पद दिलायेंगे, जो कि भाषावार प्रान्त होने से ही हो सकता था, एक इकाई से नहीं। वह द्याशा उन्होंने पूरी न की। दूसरी तरफ सुहरावदीं जिन्होंने कानून-मन्त्री रहते हुए एक-इकाई विधान का मसविदा बनाया था, द्राव उसका ढीला-ढाला विरोध करने लगे!

२३-६-५५ को पाकिस्तान बगदाद ठहराव में सम्मिलित हो गया जिपर १३ ( ग्रौ ) ], जिसका यह ग्रर्थ हुग्रा कि संयुक्त में। चा पत्त मुस्लिम लीग की विदेश-नीति को भी न बदल सका । फिर ३०-६-५५ को संविधान-सभा ने पिन्छम-पाकिस्तान-एक-इकाई विधान पारित कर दिया । १४ श्रक्टूबर को वह एक इकाई बन गई, लाहौर उसका मुख्य स्थान रक्खा गया, डा० खानसाहब मुख्य मन्त्री हुए । दूसरी ग्रोर, ढाके में ग्रवामी मुस्लिम लीग के सम्मेलन में यह निश्चय हुग्रा कि उसका नाम केवल ग्रवामी लीग किया जाय, उसे हिन्दुत्रों के लिए भी खोल दिया जाय । इस ग्रंश में उसने लोक-तन्त्री रख दिखाया ।

पिन्छम-गिकिस्तान की नई विधान-सभा के लिए जिला-बोडों आदि से प्रितिनिधि चुने जाना तय हुआ। मु॰ लीग की अब ऐसी दशा हो चुकी थी कि यदि वह कोई उम्मीदवार खड़े करती तो उनके मुकाबले में उसी के अनेक सदस्य लीग से इस्तीफे दे स्वतन्त्र रूप से खड़े हो जाते। इस दशा में उसने कोई उम्मीदवार खड़े न किये; जो खड़े हुए स्वतन्त्र रूप से। जनवरी

१६५६ में वे चुनाव हुए।

द-१-५६ को पाकिस्तान के संविधान का मसविदा प्रकाशित हुत्रा । उसके श्रनुसार पाकिस्तान ब्रितानवी राष्ट्रपरिवार के भीतर "इस्लामी गण-राज्य" होने को था; उसका राष्ट्रपति मुसलमान ही होगा; केन्द्रीय संसद् का एक ही सदन होगा, जिसमें पूर्व पश्चिम के श्राधे श्राधे सदस्य होंगे; मंत्रिमंडल संसद् के तइँ उत्तरदायी होगा; उर्दू श्रोर वँगला राजभाषाएँ होंगी जो बीस बरस बाद श्रंग्रेजी का स्थान लेंगी । निर्वाचन-पद्धित का निश्चय करना संसद् के हाथ छोड़ा गया । वंगाल श्रवामी लीग ने श्रोर संयुक्त मोर्चा पच्च ने भी इस संविधान-मसिदे का प्रतिवाद किया । उनकी दृष्टि में राष्ट्रपति श्रौर गवर्नरों को बहुत श्रधिकार दिये गये थे, प्रान्तों को स्वायत्तता नहीं मिली थी । पर २६-२-५६ को संविधान वैसा ही पारित हो गया । २३-३-५६ को पाकिस्तान इस्लामी गणराज्य बना श्रोर संविधान सभा ने इस्कन्दर मिर्ज़ा को, जो मुर्शिदाबाद के नवावों [६, ८ । १,११; ६,६ । २ ] के वंशज हैं, राष्ट्रपति चुना । नये संविधान के श्रनुसार पहले चुनाव होने तक संविधान-सभा ही संसद् बन गई । फज़लुल-हक पूर्वी वंगाल के गर्वनर नियुक्त हुए ।

श्रव् हसन सरकार ने श्रपने शासन में जनता का हित करने का भरसक जतन किया, पर उनके पन्न ने केन्द्रीय शासन श्रोर संविधान सभा में जो जनता की श्राशाएँ पूरी नहीं की उससे बंगाल में भी उनका मिन्त्रमण्डल डावाँडोल होने लगा। पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य बनने श्रोर उसका राष्ट्रपति मुस्लिम ही होने के निश्चय से पूर्व बंगाल के हिन्दुश्रों की हैसियत नीची हो गई श्रीर उन्हें मुरन्ना का भरोसा न मिला। उन्होंने श्रीर कई छोटे प्रगतिशील पन्नों ने संयुक्त मोर्चें का साथ छोड़ दिया। ६-६-५६ को ढाके में संयुक्त मोर्चें की बजाय श्रवामी लीग की सरकार बनी।

श्रप्रैल-मई '५६ में पच्छिम-पाकिस्तान में छा॰ खानसाह्य ने 'रिप-ब्लिकन पार्टी' (गण्राज्य पत्त ) खड़ी की । बहुत से मुस्लिम लीगी उसमें जा मिले । विधान-सभा में मुस्लिम लीग के बजाय रिपब्लिकन पत्त का बहुमत हो गया । पाकिस्तान संसद् के श्रिधकांश मुस्लिम लीगी सदस्य श्रीर श्रन्त में चौ॰ मुहम्मद श्राली के सब साथी मु॰ लीगी मन्त्री भी रिपब्लिकन पत्त में चले गये। रिपब्लिकन पत्त पुराने प्रधानमन्त्री को बनाये उखने को तैयार था, पर उस दशा में चौ॰ मुहम्मद श्राली ने स्वयं इस्तीफा दे दिया (६-६-१६५६)। तब रिपब्लिकन पत्त श्रीर श्रवामी लीग के सहयोग से हसन मुहरावदों के प्रधानमन्त्रित्व में नई सरकार बनी।

नये संविधान के श्रनुसार पहले चुनाव करना पाकिस्तान के सामने श्रव प्रमुख कार्य हुश्रा। इसलिए सुहरावदीं ने श्रक्त् १५६ में ही निर्वाचन-पद्धित कानून पारित कराया। रिपब्लिकन पत्त, जिसमें प्रायः पुराने मु॰ लीगी ही हैं, साम्प्रदायिक निर्वाचन ही चाहता था। सो यह निश्चय हुश्रा कि पूर्वी पाकिस्तान में संयुक्त पद्धित से श्रीर पच्छिमी में सम्प्रदायवार चुनाव हों। पीछे सुहरावदीं ने रिपब्लिकन पत्त को मना लिया कि समूचे पाकिस्तान के लिए संयुक्त निर्वाचन पद्धित हो, श्रीर संसद् ने वैसा निश्चय कर दिया (श्रगस्त १५७)।

किन्तु प्रधानमन्त्री बनने के बाद सहरावदीं विदेश-नीति के बारे में श्रापनी श्रवामी लीग के पहले निश्चयों से ठीक उलटे रास्ते पर चले । उन्होंने मिस्र पर श्रंग्रेज़ों की चहाई के वक्त श्रोर उसके बाद बढ़ बढ़ कर श्रंग्रेज़-श्रम-रीकियों की ऐसी खुशामद की जिससे श्रात्माभिमानी पाकिस्तानियों का सिर नीचा होंने लगा । तब पूर्वी श्रवामी लीग के श्रध्यच्च मौ० भाशानी श्रोर उनके बहु-संख्यक साथो श्रवामी लीग से श्रलग हो गये। २७-५-१६५७ को पूर्वी पच्छिमी पाकिस्तान के सभी जनता-हितैषियों—खान श्रवहुल गफ्फार खाँ, मौ० भाशानी श्रादि—ने मिल कर कौमी श्रवामी पार्टी (राष्ट्रीय जनता पच्च) की स्थापना की। विदेशी सामरिक गुट्टा श्रीर भीतरी शोपकों से जनता को सक्त कराना, पच्छिमी पाकिस्तान में भी भाषावार प्रान्त बनवाना श्रादि इस पच्च के ध्येय हैं। सुहरावदीं ने १६४६ में संयुक्त बंगाल में श्रमलों श्रीर गुंडों के सहयोग से जनता को कुचलने की जो पद्धित वर्ची थी [१०,१०:१८], उसी पद्धित से उन्होंने इस नये उठते पच्च को भी कुचलने का यत्न किया।

इस बीच पच्छिम पाकिस्तान की विधान-सभा में मुस्लिम लीग ऋौर रिपब्लिकन पत्तों के बीच एक दूसरे के सदस्यों को फोड़ कर या ऋन्य छोटे

पत्नों को साथ ले कर ऋपना पत्न बढाने की रस्साकशी जारी थी ऋौर उसमें ऐसी स्थिति ग्रा गई कि कौमी ग्रवामी पार्टी के दस सदस्य जिस पत्त का साथ दें उसकी जीत हो। इस दशा में सितम्बर १६५७ में रिपब्लिकन पक्त ने प्रधानमन्त्री सुहरावर्दी की ऋनुमित से कौमी ऋवामी पत्त का सहयोग यह वचन दे कर पाया कि हम पिन्छम पाकिस्तान की एक इकाई तोड़ कर भाषा-वार प्रान्त बनाने का विधान विधानसभा श्रीर राष्ट्रीय संसद् में लायेंगे । किन्तु इसके बाद मुहरावदीं ने ऋपने सहयोगी रिपब्लिकन पत्त के इस कार्य के विरुद्ध खुला प्रचार शुरू कर दिया, जिससे रिपब्लिकनों ने राष्ट्रीय संसद् में उनका साथ छोड़ना तय किया। राष्ट्रपति मिर्ज़ा ने यह देखते हुए कि संसद् में सुहरावर्दी का बहुपत्त नहीं रहेगा, उनसे इस्तीफा दिलाया (११-१०-१६५.७) श्रीर ऐसा प्रयत्न किया कि सब मुख्य पत्नों की सम्मिलित सरकार बन जाय। एक सप्ताह बाद रिपब्लिकन पद्म मुस्लिम लीग श्रीर कृषक-श्रमिक पत्न के सहयोग से सरकार बनी जिसमें प्रधानमन्त्री का पद मुस्लिम लीग के इस्माइल चुन्दरीगर को, जो जन्म से गुजराती हैं, दिया गया । मुस्लिम लीग का सहयोग पाने के लिए रिपब्लिकन नेता श्रां ने यह मान लिया कि संयुक्त निर्वाचन पद्धति हटाने को शीघ्र नया विधान बनाया जाय तथा पच्छिम पाकिस्तान के भाषावार प्रान्त बनाने का प्रस्ताव नये संविधान के खनुसार समुचे पाकिस्तान में पहले निर्वाचन नवम्बर १६५८ में हो जाने तक टाल रक्खा जाय! इस समभौते से रिपब्लिकन पत्त के अधिकतर सदस्य असन्तुष्ट हैं, इसलिए नये मन्त्रिमण्डल की स्थिति भी ग्राभी डगमग है। 🕆 \*

† यह परिच्छेद सितम्बर १६५० में लिखा गया तब सुहरावदीं नई उठती कौमी श्रवामी पाटीं को कुचलने का यत्न कर रहे हैं यहाँ कहानी समाप्त की गई थी। किन्तु इसके छपते छपते कहानी श्रागे बढ़ कर ऐसी मंजिल पर जा पहुँची जहाँ उसका स्वरूप स्पष्टतर दिखाई देने लगा, इसलिए उसे भी कह दिया गया है।

\* छपते छपते खबर आई है कि संयुक्त निर्वाचन पद्धित हटाने के प्रस्ताव पर रिपब्लिकन पच्च का सहयोग न मिलने से चुन्दरीगर मंत्रिमंडल को ११-१२-५७ को इस्तीफा देना पड़ा। —प्रकाशक

पाकिस्तान के दो पहलू एक दूसरे से इतने दूर श्रीर विभिन्न हैं कि दोनों में एक सा लोकमत खड़ा होना बहुत कठिन है। पाकिस्तान सर्वथा ग्रास्वाभाविक रचना है। पंजाब श्रीर बंगाल के मैदान जो उसे बनाने के लिए श्रमहोनी हिंसा से तोड़े गये, भूमि जनता भाषा इतिहास श्रौर श्रार्थिक जीवन को देखते हुए स्वाभाविक इकाइयाँ थे। खिएडत बंगाल से बने पाकिस्तान के एक पहलू ऋौर खिएडत पंजाब के साथ बने हुए दूसरे पहलू में हजार मील का अन्तर है। उन दोनों पहलुओं की जनता में यदि कोई एकता है और उनका यदि कोई सामा इतिहास है तो भारतवर्ष के ब्रांश रूप में ही, उनपर जो साभी भाषा उर्दू लादी जा रही है वह उनमें से किसी की नहीं प्रत्युत ठेठ हिन्दुस्तान की भाषा है। ऐसी दशा में पाकिस्तान में समान राष्ट्रीयता की कोई बुनियाद नहीं जिसपर कि उसका सार्वजनिक जीवन खड़ा हो सके। हमने देखा है कि ग्रंग्रेज साम्राज्यिलएसँग्रों ने यह ग्रस्वाभाविक रचना इस सारे देश की प्रगति में लगातार रुकावट डालते रहने के लिए ही खड़ी की थी श्रीर उनका वह प्रयोजन इसके द्वारा बखूबी सिद्ध हो रहा है। समूचे भारत-वर्ष की जनता को अपनी सेना शस्त्रास्त्र और विदेशों में रक्खे जाने वाले दूतावासीं का जितना बोभा उटाना पड़ता, श्रव उससे दूना बोभ उटाना पड़ रहा है । फिर दोनों में भगड़ा बनाये रख कर साम्राज्यलिप्सु दोनों के सामरिक खर्चें को श्रौर बढाते चलते हैं। इससे यदि पाकिस्तान में टिकाऊ शासन खड़ा न हो पाय श्रीर वहाँ की जनता भारत की जनता से भी श्रिधिक दुर्दशा में रहे तो इससे साम्राज्यलिप्सुत्रों का क्या त्राता जाता है ?

जिस जमींदार-श्रमला वकील वर्ग द्वारा श्रंग्रेजों ने पाकिस्तान की रचना की थी, पिछले दस साल उसी का वहाँ बोलबाला रहा श्रौर उसने मुस्लिम जनता को खूब चूसा है। सिन्ध में जमींदारों ने पुश्तैनी किसानों को जमीनों से भरसक उखाड़ा है; वहाँ नहरों वाली नई जमीनें भूतपूर्व पंजाबी सैनिकों के लिए रचित की गई हैं। कपड़ा मिलमालिकों ने १६५२ से '५५ तक तीन साल में श्रपनी पूँजी के बराबर श्राय कर ली। "विधान-सभाश्रों में ऐसी बातें खुलती रही हैं कि किस प्रकार सिन्ध के एक नेता ने २००० एकड़ सरकारी

ज़मीन अपने लिए ले ली, प॰ पाकिस्तान विधान-सभा के १३ सदस्यों ने बसों ट्रकों के २०० रास्ते श्रापस में बाँट लिये, एक चोटी के राजकर्मचारी ने १० हजार एकड़ सरकारी ज़मीन स्वयं खरीद ली।" भारत में भी इस दशाब्दी में ऐसी बातें हुई है, पर पाकिस्तान में श्रिधिक खुल कर दिठाई के साथ हुई हैं। भारतवर्ष के सबसे श्रच्छे गेहूँ श्रीर चावल उपजाने वाले इलाके पाकिस्तान में गये, फिर भी वहाँ श्रन्न काफी नहीं होता, क्योंकि किसानों की दुर्दशा है। मालगुजारी का ६०% सेना श्रीर युद्ध-सामान पर खर्च हो रहा है; श्रमरीकी सहायता में मिली युद्धसामग्री श्रलग। यों पाकिस्तान की श्रर्थनीति विदेशियों की गाड़ी में जुत कर श्रपनी जनता को कुचल रही है। पर सेना का प्रवन्ध वहाँ बद्धियां है। पिछुमी पंजाब के सैनिक श्रीर विमान-चालक संसार के श्रेष्ठ सैनिकों श्रीर वैमानिकों में से हैं। विदेशी उन्हें भाड़ित बना कर उनसे श्रपना श्रमीष्ट सिद्ध करा रहे हैं। जब तक वहाँ की जनता उठ कर श्रपने देश की शिक्त को श्रपने हित में नहीं लगाती, तब तक स्वयं उसके लिए श्रीर उसके पड़ोसियों के लिए भी खतरा बना है।

§ ९. उपसंहार — ग्रत्यन्त निकट ग्रतीत की घटनात्रों की परम्परा श्रौर प्रभाव हमारे वर्त्तमान जीवन में ग्रिधिक प्रकट रूप से जारी है, इसलिए उनकी कुछ ग्रिधिक विस्तार से विवेचना की गई है। हम ग्रपनी वर्त्तमान दशा को ग्रपने ग्रतीत की परम्परा में देखते हुए ही ठीक समभ्त सकते हैं। ग्रोर ग्रपनी दशा को सुधारने के लिए पहले उसे ठीक ठीक समभ्तना ग्रावश्यक है। यह "भारतीय इतिहास का उन्मीलन" ग्राशा है पाठकों के लिए ग्रपने देश का स्वरूप समभ्तने में सहायक होगा ग्रौर ग्रागे के मार्ग को ग्रालोकित करेगा।

#### अभ्यास के लिए प्रश्न

9. एक दर्जन कागज जोड़ कर ४ = "× ५ ठ" आकार का बड़ा कागज बना लीजिए। उस पर दो दो इंच दूरी पर खड़ी और एक एक इंच दूरी पर पड़ी लकीरें खींच कर ४२ पड़े और २२ खड़े खाने बना लीजिए। बायें किनारे पर पड़े खानों में १६४७ से १५७ तक प्रत्येक वर्ष की एक एक तिमाही का नाम कमशः उत्पर से

### १ § १-६ ] ऋंग्रेज़ी राष्ट्रपरिवार के बीच खिएडत भारत का गणराज्य ६६६

नीचे भर लीजिए। सबसे उपरली पड़ी रेखा के ऊपर खड़े खानों में बाएँ से दाहिने इस अध्याय के एक एक परिच्छेद का, श्रीर जहाँ परिच्छेदों के खंड हैं वहाँ एक एक खंड का, शीर्षक भर लीजिए। श्रव इस श्रध्याय को फिर पढ़ते हुए प्रत्येक घटना को जिस तिमाही में वह हुई उसमें श्रवुद्धप शीर्षक के नीचे लिखते जाइए।

- २. उक्त खाके को देख कर
  - (क) विचार कीजिए कि घटनात्र्यों का प्रभाव एक दूसरी पर कैसे हुन्ना । (ख) एक एक वर्ष का संचिप्त घटना-विवरण लिखिए।
- 3. इस कागज के नीचे और कागज जोड़ कर और पड़े खाने बना लीजिए। दाहिनी तरफ कुछ खड़े खाने भी बढ़ा लीजिए। सितम्बर १६५० के बाद की घटनाओं को अखबारों से पढ़ने हुए इसी प्रकार दर्ज करना जारी रिविये। जिन नई घटनाओं को आप २१ खड़े खानों के शीर्षकों में से किसी के नीचे न रख सकें उनके लिए दाहिनी और नये शीर्षक बना लीजिए।

#### इस ग्रन्थ के पहले संस्करण पर प्रामाणिक सम्मतियाँ

[ इस ग्रंथ का पहला संस्करण १६३८-४० में दो भागों में **इतिहास-**प्रवेश ग्रथवा भारतीय इतिहास का दिग्दर्शन नाम से प्रकाशित हुन्ना था। उसपर कुछ प्रामाणिक विद्वानों को सम्मतियाँ यहाँ दी जाती हैं।]

राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद— "अपने ढंग की नई पुम्तक "
इस ५कार के इतिहास की ज़रूरत थी।

स्व० महामहोपाध्याय डा० गौरीशंकर हीराचन्द स्रोका— अपने देश के इतिहास की यह सुश्रृंखलित क्रमबद्ध कहानी इतनी रोचक इनों हैं कि फिर फिर पढ़ने को जी चाहता है।

Sri K. M. Munshi - ... will supply the need for a national history.

Dr. Sampurnanand, Chief Minister U. P.—An excellent book ... as may be expected from the author of such distinction. The maps and illustrations add considerably to its value.

The late Dr. Benoy Kumar Sarkar, leading Indian sociologist of his day—The style is wonderfully lucid. And undoubtedly most readers will feel that your treatment of history introduces them to men and women of fiesh and blood. The importance you have attached to the economic, social and cultural topics deserves the widest recognition ...

Prof. K. A. Nilakantha Sastri, leading historian of South India (who learnt Hindi for reading this book)—

"I am now in a position to tell you that I have read every line of all the books including the ITIHAS PRAVESHA you were good enough to send me some time ago, If you will allow me to say so I have been struck by the wide range and the great precision of your learning, I find myself in perfect agreement with most of your «criticisms of the way in which history has been written and the suggestions for the way in which it ought to be written. I appreciated particularly your emphasis on the expansion and spread of Indian culture, and on the various points of contact between Hinduism and Islam in the course of their eventful history. Your books and addresses are the first in any Indian language that I have read which carry conviction to me that it is both possible and necessary to tell our history to our people from their standpoint in our own language. I have been trying to do off and on just a little in this direction and you have shown to me how very much more important this work is than I was apt to belive ....

Itihas Pravesha ... I have no hesitation in saying that it is the best book on Indian history of that size I have so far come across in any language. The book is written from a standpoint which is patriotic without being chauvinistic. In the amount of attention it gives to historical geography and in the sense of proportion that dominates the whole book as well as in the choice of topics and the order in which they are treated we see

clearly the amount of careful and patient thought that the author has bestowed on the book. The work deserves to be traslated into every Indian langage and I hope will be widely used in our schools and colleges.

Dr. Suniti Kumar Chatterii, foremost Indian linguist and culture-critic, Emertius Professor of Indian Linguistict, Calcutta University, and Chairman, Bengal Legislative Council, in reviewing the book in the Calcutta Review for February 1941, wrote thus:-This is a remarkably wellplanned and well-written dook on Indian history, and from almost all points I consider it to be the most up-todate, most comprehensive and most satisfactory work of its type on the subject I have ever read. Conceived in a thoroughly scientific spirit and executed with a thoroughness and conscientiousness that would do honour to the erudition and industry of any scholar anywhere in the world, this book gives an admirable survey...of the history and culture of the Indian people which will be read with profit and pleasure by both the specialist and the general reader. Mr. Jayachandra Vidyalankar, apart from his own papers and books on various aspects of Indian history and culture, in which he has established his place in the front rank of investigators in Indology....Mr. Vidyalankar has shown in the present work that he has control of minutiae of detail with a vastness of outlook: he possesses a wide vision as well as a keen insight which does not lose the forest in the trees and does not neglect the

apparently trivial and unimportant things. Like a true scientist, he both analyses and forms a synthesis—he knows how to break as well as to build...

The author is not, however, a dry-as-dust analyst or reviewer, with his scientific attitude as his only redeeming feature: he has infused in his creation the warmth of his presonal sympathy as an Indian who loves his land and his people with both their greatness and weakness. He is not of that ilk who cannot start the work of analysis and investigation unless it is on a corpse -unless they have the lifeless specimen pinned on the dissection table. Under his clear-viewed analysis or his masterly diagnosis or dissection, the subject contines to be living ... It is, in fact, a scientific history of India written from the point of view of India and Indians only (and, it may be added, from the point of view of its connexions with or bearings on humanity as a whole ), and not for the glorification of this or that group or party, of the "Aryan" or the "Moslem" or of the white man with his self. imposed "burden" ... And it is a history not for Indians only but for the whole world to read.... Professedly, it is a hitstory written from the "Indian point of view," Mr. Vidyalankar and other Indian workers in the field, as well as the Indian lay public, are fed up with the imperialistic standpoint. What this "Indian point of view" realy is, has been discussed by scholars like Rai Bahadur Hiralal...and no one in any other country with the purest scientific biaslessness can take exception to it. Mr. Vidyalankar's book is also conceived and executed in that Indian point of view: science and truth first and last, and subservience to ideas of group-superiority or of exaltation of groups nowhere; in fact, a statement and an appraisement of all the good and the bad that go to make up Indian history and Indian culture.

Mr. Vidyalankar rightly takes the history of India as an uninterrupted process from pre-historic times to our days and he does not divide the history of India into three water-tight compartments labelled "Hindu", "Mohammadan" and "British"...

... one feels a rare pleasure at the author's wide range of infomation, his skill in marshalling facts and his all-embracing catholicity, with its under-current of a great and a deep human sympathy (and not a superficial nationalistic bias) for the people the story of whose deeds and achievements he unfolds ... Ample justice has been done to the cultural history of India in chapters giving survey of the cultural forces at work in each period. And it is gratifying to note that the question of Greater India—India's cultural and colonial expansion—has not been neglected either, as it is an integral part of India's history.

The story is brought down to the year of its publication, and in recent events when political, racial and communal strifes, wrangles and complications are bringing

about the greatest amount of confusion among a population covering a fifth of the human race, Mr. Vidyalankar has succeeded in giving a detailed and dispassionate survey.

A word of special praise is due to the careful selection of the illustrations which embrace racial types, views of architectural remains, coins and inscriptions and plans. They give an illustrated commentary on the whole story, unfolding in pictures the history of a great country and its great civilization...

I think scholars will have to admit that Mr. Vidya-lankar has remarkably well acquitted himself. He has written his book in Hindi, the true national language of India, her representative modern speech...it is not yet a...cultural language or a language of science ... Works like the present one are really helping to establish Hindi as a speech of science and culture. His Hindi is one of the best I have read in a modern writer—he writes beautiful Hindi prose—terse, vigorous, to the point, and withal picturesque. A book like this should have wide publicity not only in the whole of India but also in the world at large...

डा० वासुदेवशरण श्रयवाल — आपके ऐतिहासिक युग-विभाग के मर्म पर विचार करने के बाद मेरो यह मम्मति है कि अपने देश की पाठ्यपुरतकों में यदि इस प्रकार के वैज्ञानिक आर सत्य से भरे हुए कालविभाग का आश्रय लिया जाय तो जहाँ एक ओर छात्रों में अपनी सूम से देखने की चमता उत्पन्न होगी, वहाँ दूमरी आर फिरकेबन्दी का नाश हो कर शुद्ध राष्ट्रीय वा भारतीय पद्धति से इतिहास का अनुशीलन जारी हो जावेगा।

# लेखक की अन्य कृतियाँ भारतीय वाङ्मय के अमर रत्न

त्रर्थात् १२०० ई० तक भारतीय साहित्य के विकास की संक्षिप्त पर पूर्ण संग्राहक पर्यवेक्षा । छठा मुद्रण, १९५०; पृष्ठ ९२, सचित्र । मूल्य १)

प्रसिद्ध पुरातच्ववेत्ता डा॰ हीरानन्द शास्त्री ने प्राक्कथन में लिखा था—जयचन्द्रजी किस उच्च कोटि के विद्वान् हैं श्रीर उनका विभर्श कितना परिपक्ष होता है। " जिस ढंग से श्रीर संदोप तथा पूर्णता के साथ "हमारे साहित्य की प्रत्येक शाखा को प्रस्तुत किया है वह श्रातीव रोचक श्रीर सुगम. है। " छोटी सी परन्तु सारगर्भित "पुस्तक "।

### भारतीय कृष्टि का क ख

भारत में मानव सभ्यता के उदय से हे कर आधुनिक पुन-रुत्थान तक भारतीय संस्कृति की पूरी कहानी, प्रत्येक युग में आर्थिक और सामाजिक जीवन राज्यसंस्था ज्ञान साहित्य और कला का कमविकास दिखाते हुए।

प्रथम प्रकाशन १६५५; पृष्ठ २६८, चिकने कागज़ पर छपे चित्र १८६, नक्शे ७। मूल्य ७)

# पुरखों का चरित

पोथी १, २, ३ मूल्य २), १॥), १॥)

भारत के इतिहास का दिग्दर्शन कहानियों के रूप में; १२०० ई० तक, ग्रत्यन्त रोचक भाषा ग्रौर शैली में । साहित्य रूप में भी पठनीय। पहली पोथी—सर्वदमन भरत से प्रियदर्शी ग्रशोक तक दूसरी पोथी—चक्रवर्ती खारवेल से जनेन्द्र यशोधमी तक तोसरी पोथी—हर्षवर्धन शीलादित्य से पृथ्वीराज चौहान तक

## मनुष्य की कहानी

मनुष्य के विकास—पृथ्वी जीव समाज श्रौर सभ्यता की कहानी। मूल्य॥=)

हमारा भारत

सरल और मुबोध भाषा में ऋषने देश का परिचय। मृल्य।=)

# गारखाली इतिहास को मुख्य धाराएँ

(प्रेस में)

२७४२ से १६५० ई० तक नेपाल के इतिहास की प्रामाणिक विवेचना 
स्त्रपने विषय पर किसी भी भाषा में पहला ग्रंथ।

भारतं य इतिहास की मीमांसा

(प्रेस में)

भारतीय इतिहास की समस्यायों का विवेचन ।